दुर्गित-नाशिनि दुर्गा जय जय, कालविनाशिनि काली जय जय। उमा रमा नक्षाणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय।। साम्न सदाशिव, साम्न सदाशिव, साम्न सदाशिव, जय शंकर। हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर।। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।। जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश, जय शुभ-आगारा।। जयति शिवा-शिव जानिकराम। गौरी-शंकर सीताराम।। जय रघुनन्दन जय सियाराम। वज-गोपी-प्रिय राघेश्याम।। रघुपति राघन राजा राम। पतितपानन स्रीताराम।।

## संत-वाणी-रवि-रिम

संत-वाणि-रवि-रिंम विमलका जव जगमें होता विस्तार। 'समता'-'प्रेम'-'हान'का तव होता ग्रुभ शीतल ग्रुभ प्रचार॥ 'सत्य'-'अहिंसा'की आभा उज्ज्वलसे सुख पाता संसार। 'भक्ति'-'त्याग',शुचि 'शान्ति'-ज्योतिसे मिटता अघ-तम हाहाकार॥

षेक मूल्य इतमें ७॥) जामें ५०) ५ ज्ञिलिंग) जय पावक रवि चन्द्र जयित जय। सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय।। जय जय विश्वह्रप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय।। जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते।। इस मङ्का मूल्य ७॥) विदेशमें १०) (१५ शिक्षिंग)

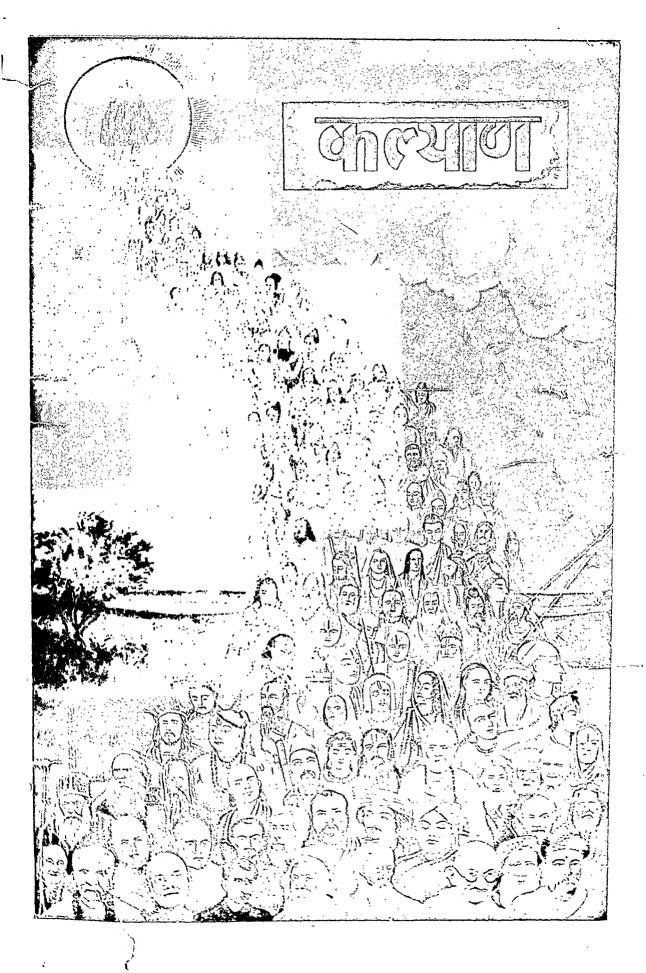

## कल्याणके प्रेमी पाठकों और ग्राहक महानुभावोंसे नद्भ निवेदन

- १—इस 'संत-वाणी-अङ्क'में ५८५ संतोंकी वाणियोंका संग्रह किया गया है, रंगीन चित्र गत वर्षकी अपेक्षा अधिक हैं। संतोंके चित्र भी हैं। यह अङ्क अत्यन्त लाभदायक और सद्भावों तथा सद्विचारोंके प्रचारमें सहायक सिद्ध होगा।
- २—जिन सज़नोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके वाद शेप ग्राहकों-के नाम बी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थका नुकसान न उठाना पडे।
- ३-मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० सेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पता और ग्राहक-संख्या अवक्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।
- ४—ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संत-वाणी-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँच जायगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआईरद्वारा रुपये मेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक बी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख देनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' जुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक बनेंगे।
- ५-'संत-वाणी-अङ्क'में संतोंकी पिवत्र, जीवन-निर्माणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तर-पर पहुँचा देनेवाली निर्मल वाणियोंका अभूतपूर्व संकलन है। इसके प्रचार-प्रसारसे मानवमें आयी हुई दानवता दूर होकर उच्च मानवताकी प्राप्ति हो सकती है। इस दृष्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है। अतएव प्रत्येक 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहक महोदय कृपापूर्वक विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण' के दो-दो नये ग्राहक बना दें।
  - ६-'संत-वाणी-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग इस बार जल्दी-से-जल्दी मेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक-डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विश्लेषाङ्क' नंबरवार जायगा। यदि क्क

## संत-वाणी-अङ्का विषय-सूची

| ^                                                  | 918-F                   | गुरुया     | विषय                                   |       | प्रध-सं | स्पा       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------|-------|---------|------------|
| विषय<br>•                                          | <b>50</b> /             |            | १७—मदर्षि विश्वामित्र                  | •••   | •••     | ધ ફ        |
| कविता                                              | •                       |            | १८-महर्षि भरद्वाज                      | •••   |         | ५१         |
| १-भक्त संतोंके लक्ष्य (पाण्डेय पं० श्र             | रिामनारायण-             |            | १९-महर्षि गौतम                         |       |         | ५२         |
| दत्तजी शास्त्री 'राम' ) ***                        | . • •                   | ş          | २०-महर्षि जमद्भि                       | •••   |         |            |
| २-संत-वाणी (पाण्डेय पं० श्रीराम                    | नारायणदत्तजी            |            | २१-महर्षि पुलस्त्य                     | •••   |         | ५२         |
| शास्त्री 'राम' )                                   | •••                     | २          | २२-महर्षि पुलह                         | •••   |         | ५३         |
| लेख                                                |                         |            | २२—महर्षि मरीचि                        | •••   |         | ५३         |
| —-<br>१संत-स्कि-सुधा (पं० श्रीजानकोन               | ॥यजी शर्मा )            | ३          | २४-भगवान् दत्तात्रेय                   | •••   |         | <b>५</b> ३ |
| २-संतोंके सिद्धान्त (श्रद्धेय                      |                         |            | २६-मार्चाम् दतात्रय<br>२५-महर्षि दधीचि | • • • |         | ८,३        |
| गोयन्दकाका एक भाषण )                               | • • •                   | 6          | २६-महर्षि आरण्यक                       | ,     | •••     | ५४         |
| ३~संत-वाणीकी लोकोत्तर मह                           | त्ता ( पं०              |            | २७–महर्षि लोमश                         | 244   |         | 48         |
| श्रीरामनिवासजी शर्मा ) ***                         | •••                     | २२         | २८-महर्षि आपस्तम्ब                     | •••   | •••     | ५५         |
| ४-संत-वाणीका महत्त्व ( पं॰                         | श्रीसरजचंदजी            | . ,        | २९-महर्षि दुर्वासा                     | •••   |         | ५५         |
| सत्यप्रेमी 'डाँगीजी' )                             | •••                     | २३         | २०-महर्षि ऋतम्भर                       |       | •••     | ५७         |
| ५-संत, संत-वाणी औरक्षमा-प्रार्थन                   | ना (सम्पादक) ५          |            | २८—महर्षि और्व                         | •••   | • • •   | ५७         |
| संत-वाणी                                           | ( ,                     | •          | २२—महर्षि गालव                         | •••   | •••     | ५७         |
|                                                    |                         |            | २२-महर्षि मार्कण्डेय                   | •••   | •••     | 42         |
| १-देवर्षि नारदजी                                   |                         | <b>२६</b>  | ३४-महर्षि शाण्डिल्य                    | •••   |         | ५९         |
| २-मुनि श्रीसनकजी                                   | •••                     | २९         | <b>३</b> ५-महर्षि भृगु                 | •••   |         | ६०         |
| ३-मुनि श्रीसनन्दन                                  | •••                     | ३०         | २६ -महर्षि वाल्मीकि                    | •••   |         | ६०         |
| ४-मुनि श्रीसनातन                                   | •••                     | <b>३१</b>  | ३७-महर्षि शतानन्द                      | •••   |         | ६१         |
| र्-मुान आसनत्कुमार                                 |                         | <b>३</b> १ | ३८-महिषे अष्टावक                       |       |         | કર         |
| ५—भगानानपद्क आचाव                                  | •••                     | ३२         | ३९-महात्मा जडभरत                       | •••   |         | ६३         |
| ७-महर्षि श्वेताश्वतर                               |                         | <b>₹</b> ₹ | ४०-महर्षि अगस्त्य                      | •••   | •••     | ६३         |
| ८-महर्षि याज्ञवल्क्य                               | •••                     | ₹ <b>४</b> | ४१-भगवान ऋषभदेव                        | •••   | •••     | ६४         |
| ९-तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य<br>१०-ऋषिकुमार नचिकेता | •••                     | ३६<br>२६   | ४२-योगीश्वर कवि                        | •••   | •••     | ६५         |
| ११-श्रीयमराज                                       |                         | ३<br>३७    | ४३योगीश्वर हरि                         | •••   | •••     | ६५         |
| १२-महर्षि अङ्गिरा '''                              | •••                     | ४९<br>४१   | ४४-योगीश्वर प्रबुद्ध                   | •••   | • • •   | ६७         |
| १३-महर्षि कश्यप · · ·                              | •••                     | ४३         | ४५-योगीश्वर चमस                        | •••   | •••     | ६८<br>80   |
| १४-महर्षि वसिष्ठ                                   | •••                     | . 88       | ४६-महर्षि सारस्वत मुनि                 | •••   | •••     | ६९         |
| (१) चुनी हुई वाणियाँ · · ·                         | •••                     | <b>አ</b> ጸ | ४७-महर्षि पतञ्जलि                      | •••   | •••     | ७०<br>७१   |
| (२) बैदिक वाणी (प्रेषक-%                           | <b>शिश्रीपाद दामोदर</b> |            | ४८-भगवान् कपिलदेव                      | •••   | •••     | ७३         |
| सातवळेकर ) · · ·                                   | •••                     | ४५         | ४९-महर्षि शौनक                         | •••   | •••     | ७३<br>७३   |
| १५—महर्षि पिप्पलाद                                 | •••                     | ५०         | ५०-महर्षि परा <b>रा</b> र              | •••   | •••     | ७४         |
| ्६—महर्षि अत्रि •••                                | •••                     | ५०         | ५१महर्षि वेदन्यास                      | •••   | •••     | ७५         |
|                                                    |                         |            |                                        |       |         |            |

| ५२-मुनि ग्रुनादेव             | • • • | ··· ८१                                | ९३-भक्त वृत्रासुर                                                          | १६८                |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ५३-महर्षि जैमिनि              | • • • | ८३                                    | ९४- सूद्र भक्त                                                             | १२८                |
| ५४—मुनि सनत्सुजात             | • • • | ··· ሪካ                                | ९५-च्याघ संत                                                               | १२९                |
| ५५-महर्षि वैशम्पायन           | . • • | ८६                                    | ९६-महर्पि अम्भ्रणकी कन्या वाक् देवी                                        | ••• १३०            |
| ५६-महातमा भद्र                | • • • | وی                                    | ९७-कपिल-माता देवहृति                                                       | ••• १३१            |
| ५७-महर्षि मुद्गल              | • • • | ১৩                                    | ९८-वसिष्ठपत्नी अरुन्घती · · ·                                              | ••• 6 3 5          |
| ५८-महिष भैत्रेय               |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ९९-सच्ची माता मदालसा                                                       | ••• १३२            |
| ५९-भक्त सुकर्मा               | •••   | 66                                    | १००-सती सावित्री                                                           | ••• १३४            |
| ६०-भक्त सुवत                  |       | ۰۰۰ ८۹                                | १०१-महारानी दौब्या( हरिश्चन्द्र-पत्नी)                                     | ••• १३५            |
| ६१-भिक्षु विप्र               | • • • | ••• ९०                                | १०२—अत्रिपत्नी श्रीअनसूया                                                  | ••• १३५            |
| ६२-महर्षि वक                  | • • • | ٠٠٠ و۶                                | १०३-दधीचि-पन्नी प्रातिथेयी                                                 | 830                |
| ६३—ऋपिगण                      |       | ٠٠٠ ۶۶                                | १०४-सती सुकला                                                              | 830                |
| ६४-आचार्य कृप                 | • • • | •••                                   | १०५-सती सुमना                                                              | ••• १३८            |
| ६५-महात्मा गोकर्ण             | • • • | ···                                   | ६०६-पाण्डव-जननी कुन्तीजी '''                                               | 680                |
| ६६-सिद्ध महर्षि               | • • • | 68                                    | १०७पाण्डच-पत्नी द्रीपदी                                                    | 880                |
| ६७-मुनिवर कण्डु               |       | 38                                    | १०८-महाराज भर्तृहरि                                                        | ••• १४२            |
| ६८-पुराण-वक्ता सूतजी          |       | ···                                   | १०९-आचार्य श्रीधर स्वामी                                                   | १४३                |
| ६९-मनु महाराज                 |       | 800                                   | ११०-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि ***                                          | \$88               |
| ७०-महाराज पृथु                |       | 608                                   | १११-श्रीजगद्धर मङ्                                                         | <b></b> {88        |
| ७१-राजा अजातशत्रु             |       | १०२                                   | ११२—श्रीलक्ष्मीघर                                                          | … १४६              |
| ७२-भक्तराज ध्रुव              |       | 808                                   | ११३-भक्त दिल्वमङ्गल ( श्रीलीलाग्रुक )                                      | \$8.a              |
| ७३-शरणागतवत्सल शिवि           | • • • | ६०३                                   | ११४—श्रीअपय्य दीक्षित                                                      | <b></b>            |
| ७४-भक्त राजा अम्बरीष          |       | ··· 803                               | ११५-जगदुर श्रीशंकराचार्य                                                   | ·••                |
| ७५-सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र | • • • | ••• १०६                               | ११६-श्रीयामुनाचार्य                                                        | ··· १५२            |
| ७६-परदुःखकातर रन्तिदेव        | •••   | 60£                                   | ११७-जगदुर श्रीरामानुजाचार्य                                                | ··· १५३<br>··· १५५ |
| ७७-महाराजा जनक                | •••   | … १०६                                 | ११८-जगद्भुर श्रीनिम्बार्काचार्य                                            | ••• <b>१</b> ५७    |
| ७८राजा महीरय                  | •••   | १०७                                   | ११९—जगद्भुँ श्रीमध्वाचार्य '''<br>१२०—जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य (प्रेषक—पं० | - •                |
| ७९-राजा चित्रकेतु             | •••   | ६०७                                   | चन्द्रजी शास्त्रीः साहित्यरतः)                                             | अग्डाज्याः १५७     |
| ८०-राजा मुचुकुन्द             | •••   | १०८                                   | १२१-जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य •••                                        | ··· १५९            |
| ८१-पितामह भीष्म               | •••   | 808                                   | १२२-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव                                                 | ••• १६३            |
| ८२-महाराज वसुदेव              | • • • | १११                                   | १२३—गोस्वामी श्रीनारायण भद्दाचार्य                                         | ••• १६४            |
| ८३–भक्त अक्रूर                | •••   | ११२                                   | १२४-सार्वभौम श्रीवासुदेव भट्टाचार्य                                        | ••• १६५            |
| ८४-धर्मराज युधिष्ठिर          | •••   | ११२                                   | १२५-श्रीरामानन्द राय                                                       | ••• १६५            |
| ८५–भक्त अर्जुन                | •••   | ११५                                   | १२६-श्रीसनातन गोस्वामी                                                     | ••• १६५            |
| ८६-भक्त उद्भव                 | •••   | … ११६                                 | १२७-श्रीरूप गोस्वामी                                                       | ••• १६६            |
| ८७-संत विदुर                  | •••   | 880                                   | १२८-श्रीजीव गोस्वामी                                                       | ••• १६७            |
| ८८-भक्त सञ्जय                 | •••   | १२१                                   | १२९-स्वामी श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती                                         | ••• १६८            |
| ८९-राजा परीक्षित्             | • • • | १२२                                   | १३०-श्रीरघुनायदास गोस्वामी ***                                             | ••• १६८            |
| ९०—मातलि                      | •••   | १२२                                   | १३१-महाक्षवि कर्णपूर                                                       | ••• १६९            |
| ९१-भक्तराज प्रहाद             | • • • | १२४                                   | १२८-महाकाष भगपूर                                                           | ••• १६९            |
| <b>९२</b> -दानवीर राजा बलि    | • • • | … १२७                                 | १३२आचार्य श्रीमधुसदन सरस्वती                                               | , , -              |

| १३६—गोसाईजी श्रीमद्विष्ठलनाथजी (प्रेषक—पं०                   | १६८-महात्मा ईसामसीह ••• १८८                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरन )                  १७० | १६९-महात्मा जरथुस्त्र · · · १८८                    |
| १३४-आचार्य श्रीविश्वनाय चक्रवर्ती १७१                        | १७०-योगी जालंघरनाय · · · १८९                       |
| १३५-महाप्रमु श्रीहरिरायजी १७१                                | १७१-योगी मत्स्येन्द्रनाथ · · · १८९                 |
| १३६-गोखामी श्रीरघुनायजी १७१                                  | १७२-योगी गुरु गोरखनाय · · · १८९                    |
| १३७-श्रीकृष्णमिश्र यति " १७२                                 | १७३-योगी निवृत्तिनाथ · · · १९०                     |
| १३८-पण्डितराज जगन्नाय १७२                                    | १७४–संत ज्ञानेश्वर ( प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर) १९१ |
| १३९-श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार) " १७२                       |                                                    |
| १४०-भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रङ्गनायकी) " १७३                    | १७६-भक्त साँवता माली १९२                           |
| १४१-श्रीकुलशेखर आळवार १७३                                    | १७७-संत सेना नाई १९३                               |
| १४२-श्रीविप्रनारायण आळवारःः ः १७५                            | १७८-भक्त नरहरि सुनार १९३                           |
| १४३-श्रीमुनिवाहन तिरुपन्नाळवार "१७५                          | _                                                  |
| १४४-श्रीपोयरे आळवार, भूतत्ताळवार और पेया-                    |                                                    |
| ळवार १७५                                                     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| १४५-श्रीमक्तिसार (तिकमडिसै आळवार ) ःः १७६                    | ·                                                  |
| १४६-श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळवार) "१७६                         |                                                    |
| १४७-श्रीमधुर कवि आळवार १७६                                   |                                                    |
| १४८-शैव संत माणिक वाचक · · · १७६                             |                                                    |
| १४९-संत श्रीनम्माळवार ( शठकोपाचार्य ) १७०                    | ( ) 3                                              |
| १५०-शैव संत अप्पार ••• १७७                                   |                                                    |
| १५१-शैव संत सम्बन्ध ••• १७५                                  |                                                    |
| १५२-शैव संत सुन्दरमूर्ति · · · १७०                           |                                                    |
| १५३-संत बसवेश्वर १७                                          | ८ १८६—संत महीपति ••• १९९                           |
| १५४—संत वेमना १७                                             |                                                    |
| १५५-संत कवि तिरुवल्छवर १७                                    | ९ दामोदर नाईक) · · · २००                           |
| १५६—भगवान् महावीर (प्रेषक—श्रीअगरचन्दर्जी नाहटा) १७          | ९ १८८-महाराष्ट्रिय संत अमृतराय महाराज              |
| १५७आचार्य कुंदकुंद ( प्रेषकश्रीअगरचन्दजी                     | (प्रेषक—एं० श्रीविष्णु वालकृष्ण जोशी) २००          |
| नाहटा ) १८                                                   | र्वे १८९-संत मानपुरी महाराज (१) (प्रेषक            |
| १५८-मुनि रामसिंह १८                                          | १३ पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी ) · · २००          |
| १५९-मुनि देवसेन " १८                                         | ४ (२) (प्रेषक-श्रीकिसन दामोदर नाईक) · · २०१        |
| १६०-संत आनन्दघनजी (प्रेषक—सेठ तेजराजजी                       | १९०-महाराष्ट्रिय संत श्रीटीकारामनाथ ( प्रेषकपं०    |
| लक्ष्मीचंद जैन ) · · · १८                                    | १४ श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी, कन्नडकर ) · · · २०१   |
| (६१-मस्तयोगी ज्ञानसागर १८                                    | ८५ १९१—संत कबीरदासजी · · · २०४                     |
| १६२-जैन-योगी चिदानन्द ःः १,                                  | ८५ १९२—संत कमालजी \cdots २०५                       |
| १६३-श्रीजिनदास " १,                                          | ८५ १९३-संत घनी घरमदासजी \cdots 🔑 🧀                 |
| १६४-आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी) · · १                 | 7 7 7                                              |
| १६५-भगवान् बुद्ध १.                                          | ८६ १९५-संत निपटनिरजनजी २२ः                         |
| ६६-चौद्र संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा                       |                                                    |
| ६७-सिं श्रीतिल्लोपाद (तिलोपा) "१                             | ८७ १९७-श्रीबावरी साहिवा · · २२                     |

## ( & )

| १९८-यारी साहव                                               | ••• २२३                   | 22 of Arrange A                                 | ••• 5              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|                                                             | प्रेषक—                   | २३४-श्रीहीरासखीजी ( मृन्दावन )                  | २८                 |
|                                                             |                           | २३५-भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी                      | २८                 |
| गानरन्त्रमणा सार्था )                                       | र२४                       | २३६श्रीगोविन्दशरणदेवजी                          | २८।                |
| र्गण-जगजायम साह्य                                           | ••• २२५                   | २३७-श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदासजी)             | ••• १८१            |
| २०१-गुलाल साहव                                              | २२५                       | २३८-सूरदास मदनमोहन (सूरध्वज)                    | 381                |
| २०२-संत दूलनदासजी                                           | … २२८                     | २३९-श्रीलिलतमोहिनीदेवजी ***                     | ••• ३९:            |
| २०३—संत गरीवदासजी                                           | ••• २३१                   | २४०-श्रीप्रेमसखीजी •••                          | ••• ३९०            |
| २०४–संत दरिया साहब बिहारवाले                                | ··· 5\$5                  | २४१-श्रीसरसदेवजी •••                            | 560                |
| २०५-संत भीखां साहव                                          | २३३                       | २४२-श्रीनरहरिदेवजी '''                          | २९१                |
| २०६—त्रात्रा मॡकदासजी                                       | ••• २३५                   | २४३–श्रीरसिकदेवजी                               | ••• २९१            |
| २०७-चावा घरनीदासजी                                          | ⋯ २३८                     | २४४-श्रीकिशोरीदासजी '''                         | 568                |
| २०८-संत केशवदासजी                                           | ••• २४२                   | २४५—आसामके संत श्रीशंकरदेव(प्रेषक—श्रीधम        | र्गिश्वरजी) २९२    |
| २०९-स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्थ (                      | प्रेषक                    | २४६—आसामके संत श्रीमाधवदेवजी                    |                    |
| श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री )                                   | ··· २४ <b>२</b>           | ( प्रेषक-श्रीधर्मीश्वरजी ) • • •                | ••: २९३            |
| २१०—स्वामी श्रीदादूदयालजी                                   | २४३                       | २४७—पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीद    | ासजी               |
| २११-संत सुन्दरदासजी                                         | ··· २५०                   | (आठवें लालजी) (प्रेषक-श्रीपन्नालाल ग            | ोस्वामी) २९३       |
| २१२-संत रजवजी                                               | २५७                       | २४८-श्रीस्रदासजी                                | ••• २९३            |
| २१३—संत भीखजनजी (प्रेषक—अदिवकीन                             | न्दनजी                    | २४९-श्रीपरमानन्ददासजी                           | ३०८                |
| खेडवाल)                                                     | ••• २५८                   | २५०-श्रीकृष्णदासजी                              | ··· \$08           |
| २१४-संत वाजिन्दजी                                           | १५८                       | २५१-श्रीकुम्भनदावजी '''                         | ··· \$80           |
| २१५-संत बखनाजी                                              | ••• २६१                   | २५२-श्रीनन्ददासजी                               | ··· ई१º            |
| २१६-संत गरीबदासजी दादूपन्थी                                 | … २६२                     | २५३—श्रीचतुर्भुजदासजी                           | ••• ३१२            |
| २१७-साधु निश्चलदासजी                                        | २६३                       | २५४—श्रीछीतस्वामीजी                             | ••• ३१३            |
| २१८-स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)                        | २६३                       | २५५-श्रीगोविन्दस्वामीजी                         | <b>ई</b> १४        |
| २१९-महात्मा श्रीजगन्नाथजी                                   | ••• २६४                   | २५६ -स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य ( प्रेषक-श्रीहनु | मानशरण             |
| २२०-स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज                              | ••• २६४                   | सिंहानिया )                                     | ः• ३१५             |
| ( प्रेषक—महन्त श्रीप्रेमदासजी )                             | ••• २७०                   | २५७-धन्ना भक्त                                  | ••• ३१५            |
| २२१-दयाबाई                                                  | ••• २७३                   | २५८—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी                     | ₹१८<br>            |
| २२२-सहजोबाई                                                 | ••• २७४                   | २५९-रसिक संत विद्यापति                          | ··· ३३४<br>··· ३३५ |
| २२३-भक्तवर श्रीमदृजी<br>२२४-भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी | ••• २७६                   | २६०-रसिक संतकवि चंडीदास ***                     | ··· \$\$८          |
| २२५-तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी                            | ••• २७७                   | २६१-शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन<br>२६२-संत रहीम | ··· ₹₹८            |
| २२६-श्रीरूपरसिकदेवजी                                        | ••• २७९                   | २६३-भक्त श्रीरसखानजी                            | ··· \$४º           |
| २२७-स्वामी श्रीहरिदासजी                                     | ••• १८०                   | २६४-मियाँ नज़ीर अकवराबादी                       | … ३४३              |
| २२८-श्रीवृन्दावनदेवजी                                       | ५८०                       | २६१- अन्य श्रीगटाधर भट्टजी                      | ··· \$80           |
| २२९—आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु                           | २८१                       | २६६-भक्त श्रीनागरीदासजी [महाराजा साँवतरि        | <b>संहजी</b> ] ३४८ |
| २३० - संत श्रीव्यासदासजी                                    | ··· <b>२८१</b><br>··· २८२ | २६७-संत घनानन्द                                 | ••• ३५५            |
| २३१-श्रीघ्रुवदासजी                                          | ··· २८२<br>··· २८३        | २६८-राजा आश्वकरणजी                              | ••• ३५६            |
| २ ३२—श्रीहठीजी                                              |                           | २६९-महाराज व्रजनिधि                             | ••• ३५६            |
| २३३-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी                       | २८४                       | २७०-भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी                      | ••• ३५७            |
| महाराज                                                      |                           | •                                               |                    |

|                                                | ••• ३५७ ३           | ०६-श्रीगुरु अंगदजी                                | ••• ३८६              |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| ११-भक्त श्रीभगवतरसिकजी                         | _                   | ०७-गुरु अमरदासजी                                  | ··· ३८७              |
| <b>१२</b> —भक्त श्रीअनन्यअलीजी                 | ` ` ` -             | ०८-गुरु रामदासजी                                  | ३८९                  |
| ९३—मक्त श्रीवंशीअलीजी                          | 11,                 | १०९-गुरु अर्जुनदेव                                | ••• ३९१              |
| 9४—मक्त श्रीकिशोरीअलीजी                        | 447                 | ११०-गुरु तेगवहादुर ( क ) चुनी हुई व               | णी ३९४               |
| ७५-भक्त श्रीबैजू बावरा                         | ३५४                 | (ख) (प्रेषिका-श्री पी० के०                        | जगदीश-               |
| ७६-भक्त श्रीतानसेनजी                           | ••• ३५९             | स्मारी )                                          | ••• ३९७              |
| ७७-संत जंभनाय ( जाम्मोजी )                     | ३५९                 | ३११-गुरु गोविन्द्सिंह                             | 300                  |
| ७८~भक्त श्रीपीपाजी                             | ••• ३५९             | ३१२-उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी-                | —उदासीन-             |
| ७९-संत श्रीझामदासजी                            | ३६२                 | सम्प्रदायके प्रवर्तक (प्रेषक-पं० श्री             |                      |
| ८०-अवधवासी संत श्रीरामदासजी                    | ••• ३६२             | चतुर्वेदी, एम्० ए०, एल्-एल्० व                    | ी०) ४०१              |
| ८१-संत श्रीसाकेतिनवासाचार्यजी (%               | ीटीलाजी ) ३६२       | ३१३-स्वामी भीसंतदासजी (प्रेपक-भण्ड                |                      |
| ८२-संत श्रीरसरङ्गमणिजी (प्रेषक-श्री            | भच्चू धर्म-         | दासजी साधु वैष्णव ) · · ·                         | ۶۰۶۰۰                |
| नायसहायजी )                                    | ••• ३६२             | ३१४रामस्नेही-सम्प्रदायके खामी श्री                | रामचरणजी             |
| ८३-संत श्रीरामप्रियाजी                         | ··· \$&\$           | महाराज ( प्रेषक—संत रामकिशोरजी                    | 805                  |
| ८४-संत श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीजी                | ··· ३ <b>६</b> ३    | ३१५-संत श्रीरामजनजी वीतराग ( प्रेपव               | इरा <b>मस्ने</b> ही- |
| २८५-संत श्रीअजबदासजी                           | ••• ३६४             | सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वाराः शाहरू               | [रा ) ४०३            |
| १८६-स्वामी श्रीरामचरणदासजी                     | ••• ३६४             | ३१६-संत श्रीदेवादासजी (प्रेषक-श्रीरामस            | नेही-सम्प्रदाय-      |
| २८७-आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी ( सत्यन           | ामी महंत ) ३६४      | का मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा )                    | ٠٠٠ ٨٥٨              |
| ८८८-रामभक्त संत शाह जलाछदीन वस                 | ाली '' ३६५          | ३१७—संत श्रीभगवानदासजी ( प्रेषक—                  |                      |
| ्८९ शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी                      | ••• ३६५             | सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाह                 |                      |
| ्९०-भक्त नरसी मेहता                            | ••• ३६५             | ३१८-श्रीदरिया (दरियाव) महाराज                     | —रामसनेही            |
| ९१-संत प्रीतमजी                                | ••• ३६८             | धर्माचार्य · · ·                                  | · · · ४०५            |
| ९२-प्रेमदिवानी मीराँ                           | ••• ३६८             | ३१९-श्रीकिशनदासजी महाराज •••                      | ४०८                  |
| ९३-संत श्रीसिंगाजी (प्रेषक-श्रीमहेन्द्र        | कुमारजी जैन) ३७३    | ३२०-श्रीहरकारामजी महाराज •••                      | ४०९                  |
| ९४-स्वामी हंसराजजी ( प्रेषक-श्रीविद्वर         | उराव देशपांडे) ३७४  | ३२१-स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज (                 | प्रेषक               |
| १५—संत श्रीअग्रहासजी ( प्रेषक—पं० 🄊            | <b>गिवजरंगदासजी</b> | श्रीभगवद्दासजी शास्त्री, आयुर्वेदाः               | चार्य ): ··· ४०९     |
| वैष्णव (विशारदः)                               | … ३७५               | ३२२-स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज                 | ( प्रेषक—महंत        |
| १६-संत श्रीनाभादासर्जो ( नारायणदा              | सजी) ः ३७५          | श्रीभगवद्दासजी शास्त्री ) '''                     | X09                  |
| ८७-संत श्रीप्रियादासजी                         | • ••• ३७६           | ३२३-संत श्रीरामदासजी महाराज ( प्रे                | वक-रामध्तेही-        |
| ८-प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राण            |                     | सम्प्रदायाचार्य श्रीहरिदासजी शार                  | त्री, दर्शनाय-       |
| भहामति' ( प्रेषक-पं० श्रीमिश्री                | लालजी शास्त्री;     | र्वेदाचार्य ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ×85                  |
| 'साहित्यशास्त्री' हिंदीप्रभाकर )               | ••• ३७६             | र्वे हे तात आवराजना ग्रहाराज ( स्व                | ापा ) ( प्रेषक       |
| ९—स्वामी लालदासजी                              | ··· ३७७             | अविद्यातमा साकार दरानासुन                         | दाचार्य) · · · ४१३   |
| ०-संत मंसूर                                    | ••• ३७५             | ३२५-संत श्रीपूरणदासजी महाराज (                    | प्रेषक-श्रीहरि-      |
| १-संत बुल्लेशाह                                | ₹ 90                | ्र दालजा शास्त्रात्र दरागासुनदायाः                | 2,0                  |
| २–शेख फरीद<br>३–मौलाना रूमी                    | ••• ३७०<br>••• ३७०  | , इर्ह-सत आनारायणपातमा नहाराय                     | न ( प्रेषक-साधु      |
| २—मालाना रूमा<br>४—सूफी संत गुलामअलीशाह ( प्रे | _                   | भीभगवद्दासजी ) ••••                               | ٠٠٠ ٨٤٨              |
| रुद्दीन राणपुरी )                              | ··· ३७ <sup>८</sup> | ३२७-संत श्रीहरदेवदासजी महाराज                     | । ( प्रेषक-साधु      |
| ५-गुरु नानकदेव                                 | ۰۰۰ ۶۷۶             | ···                                               | ٠٠٠ ૪१५              |
| ***                                            |                     |                                                   | •                    |

••• ३८६

| ३२८-संत श्रीपरसरामजी महाराज ( प्रेयक-श्रीरामजी ४१५            | ३५९-रसिक संत सरसमाधुरी · · · · ·                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| साधु ) ४१५                                                    | ३६०—संत लक्ष्मणदासजी ( प्रेषक—प्रिंसिपल                           |
| ३२९-संत श्रीसेवगरामजी महाराज ( प्रेपक- <mark>श्रीरामजी</mark> | श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्० ए० )                                   |
| साधि ) ४६८                                                    | ३६१—संत श्रीसगरामदासजी                                            |
| ३३०-संत श्रीविरमदासजी महाराज (रामस्नेही-                      |                                                                   |
| सम्प्रदायकं संत ) · · · · ४२२                                 | ३६२-श्रीखामी रामकवीरजी (प्रेषक-श्रीअच्चू वर्म-                    |
| ३३१-संत श्रीटाटनाथजी परमहंस ( प्रेपक-श्रीशंकर-                | नाथसहायजी बी० ए०, बी० एछ्० ) १                                    |
| लालजी पारीक ) ४२२                                             | ३६२—संत दीनदरवेश (प्रेषक—वैद्य श्रीवदरुद्दीन<br>राणपुरी ) · · · ४ |
| ३३२–संत श्रीजसनायजी ( प्रेपक–श्रीशंकरलालजी                    | २६४—संत पीरुद्दीन ( प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                  |
| पारीक ) ४२२                                                   | राणा ) ४                                                          |
| ३३२–भक्त ओपाजी आढा-चारण ( प्रेषक–चौधरी                        | ३६५-बावा नवी (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                        |
| श्रीशिवसिंह मल्लारामजी ) " ४२२                                | राणा ) र                                                          |
| ३३४—भक्त कवियिशी समानवाई चारण (प्रेषक—चौधरी                   | ३६६-वावा फाजल (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                       |
| श्रीशिवसिंह महारामजी ) " ४२३                                  | राजा) ४.                                                          |
| ३३५-संत वावा लाल ४२३                                          | ३६७—संत न्र्इीन ( प्रेषक–श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                    |
| ३३६—भक्त श्रीनारायण स्वामीजी · · · · <b>४२३</b>               | राजा ) ४                                                          |
| ३३७-स्वामी श्रीकुंजनदासजी "" ४२६                              | ३६८—संत  हुसैन खाँ (प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                  |
| ३३८-श्रीपीताम्बरदेवजी ४२६                                     | राणा ) %                                                          |
| ३३९-श्रीरामानन्दस्वामी ''' ४२६                                | ३६९—संत दरिया खान (प्रेषक—श्रीमाणिकलाल                            |
| ३४०-संत श्रीस्वामिनारायणजी ''' ४२६                            | शङ्करलाल राणा ) ४.                                                |
| ३४१-संत श्रीमुक्तानन्द स्वामी ४२७                             | ३७०-संत भ्रूलन फकीर (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल                          |
| ३४२-संत श्रीब्रह्मानन्द स्वामी "" ४२७                         | शङ्करलाल राणा ) ४४                                                |
| ३४३—संत श्रीनिप्कुलानन्द स्वामी " ४२७                         | ३७१-संत शम्मद शेख (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल<br>शङ्करलाल राणा) ४४       |
| ३४४-संत श्रीगुणातीतानन्द स्वामी " ४२७                         | ३७२-बाबा मलिक (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                       |
| ३४५-संत श्रीशिवनारायणजी ''' ४२८                               | राजा ) ४४                                                         |
| ३४६-संत तुल्सी साहव ४२८                                       | ३७३-बाबा गुलग्रन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर-                      |
| ३४७-संत श्रीशिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)                   | छाल राणा ) ४४                                                     |
| ( प्रेषक-श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा विज्ञारद ) ४३२             | ३७४-संत दाना साहेब ( प्रेषक-श्रीमाणिकलाल                          |
| ३४८-संत पलदू साहव ४३२                                         | शङ्करलाल राणा ) ४४'                                               |
| ३४९-स्वामी निर्भयानन्दजी ४३६                                  | ३७५—संत केशव हरि (प्रेषक—श्रीमाली गोमती-                          |
| ३५०-श्रीअखा भगत ४३७                                           | दासजी ) ४४                                                        |
| ३५१-मक्त श्रीलिलतिकशोरीजी ४३७                                 | ३७६-संत यकरंगजी " ४४.                                             |
| ३५२—भक्त श्रीलिलतमाधुरीजी ४३८                                 | ३७७-संत पूरण साहेब ४५०                                            |
| ३५३-भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी ४३८                                | ३७८ —मीर मुराद ( प्रेपक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                     |
| ३५४-भक्त रसिकप्रीतमजी                                         | राणा )                                                            |
| ३५५-भक्त श्रीहितदामोदर स्वामीजी " ४३८                         | ३७९-संत भाण साहेब (प्रेपक-साधु दयालदास                            |
| ३५६-भक्त भगवान हितरामदासजी                                    | मङ्गलदास )                                                        |
| ३५७-मक्त श्रीकृष्णजनजी                                        | ३८०-संत रिव साहेव (१) ( प्रेषक-साधु दयालदास                       |
| ३५८-महात्मा बनादासजी ( प्रेषक-प्रिंसिपल                       | मङ्गलदास ) (२) (प्रेपक-यैद्य शीवदरुद्दीन                          |
| श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्० ए० ) *** ४३९                       | राणपुरी) ४५१                                                      |
| 対Held(i)といるいる。 こく こ 、                                         |                                                                   |

| ३८१-संत मौजुद्दीन ( प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर-                                    | ४०९-संत श्रीहंसकलाजी ( प्रेषक-श्रीअच्चू धर्मनाय-                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| छाल राणा ) · · · · ४५१                                                            | सहायजी बी० ए०, बी० एऌ० ) 💮 💛 ५००                                                  |
| ३८२-संत मोरार साहेब (१) ( प्रेषक-साधु दयालदास                                     | ४१०-संत श्रीरूपकलाजी ( प्रेपक-श्रीअच्चू धर्मनाय-                                  |
| मङ्गलदास) (२) (वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी) · · · ४५२                             | सहायजी बी० ए०, बी० एऌ०) े ५०,                                                     |
| ३८३—संत कादरशाह ( प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर-                                      | ४११—संत श्रीरामाजी ५०,                                                            |
| ञाल राणा )                                                                        | ४१२—संत श्रीरामसखेजी · · · ५०                                                     |
| ३८४-संत गंग साहेब ( प्रेषक-साधु दयालदास                                           | ४१३-स्वामी श्रीमोहनीदासजी · · · ५०                                                |
| मङ्गलदास ) ४५२                                                                    | ४१४-संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज (प्रेपक-                                      |
| ३८५-साई करीमशा ( प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर-                                       | श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया ) ५०                                                    |
| लाल राणा ) ४५३                                                                    | ^                                                                                 |
| ३८६-संत वहादुर शा (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन                                     | ४१५-श्रीमञ्जुकेशीजी · · · ५०<br>४१६-श्रीश्यामनायकाजी (प्रेषक-श्रीअञ्चू धर्मनाय-   |
| राणपुरी) ४५३                                                                      | सहायजी बी० ए०। बी० एळ्०) ५१                                                       |
| ३८७-संत <sup>े</sup> त्रीकम साहेब ( प्रेषक-साधु दयालदास<br>मङ्गलदास ) · · · · ४५३ |                                                                                   |
|                                                                                   | , ·                                                                               |
| ३८८-संत लाल साहब (प्रेषक-साधु दयालदास<br>मङ्गलदास) · · · ४५३                      | ४१८ – भक्त सत्यनारायण ५३                                                          |
| ३८९-संत शाह फकीर ४५३                                                              | ४१९-महंत श्रीराधिकादासजी ५३                                                       |
|                                                                                   | ४२०-( वृन्दावनवासी ) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृत्ण-                             |
| •                                                                                 | दासजी (प्रेषक—मक्त श्रीरामशरणदासजी                                                |
|                                                                                   | पिलखुवा ) ५३:                                                                     |
| • • •                                                                             | ४२१-भक्त श्रीराधिकादासजी [ एं० रामप्रसादजी चिडावानिवासी ]                         |
| ३९३-संत श्रीविजयकुष्ण गोस्वामी " ४७९                                              | विडावानिवासी ] ५३: ४२२-ठा० श्रीअभयरामजी वजवासी ५३: ४२३-महात्मा श्रीईश्वरदासजी ५३: |
| ३९४-स्वामी श्रीशिवरामिकंकर योगत्रयानन्दजी                                         | ४२३–महातमा श्रीर्देश्वरदासजी                                                      |
| महाराज ४८४                                                                        | ४२४ स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरस्वती (प्रेषक-                                   |
| ३९५-संत श्रीनन्दिकशोर मुखोपाध्याय                                                 | श्रीसूर्जमलजी ईसरका ) ५३                                                          |
| २८५-स्थामा रामताय<br>३९७-श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी (प्रेषक-के०श्रीहनुमंत-            | ० र र न्यानाजा आगरभाटजा । अधिपर-साझ्याम् न                                        |
| राव हरणे) " ५०१                                                                   | ( प्रेषक-व्यास श्रीउदेरामजी स्थामलाल ) ५३:                                        |
| ३९८-महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज " ५०४                                            | V 0 6 400 M M 16 M M 17 T T T T T T T T T T T T T T T T T T                       |
| ३९९-संत रामदास बौरिया ५०४                                                         | गापावस्त्रभंजा उपाध्याय )                                                         |
| ४००-श्रीसत्यमोला स्वामीजी ५०४                                                     |                                                                                   |
| ४०१-स्वामी श्रीसन्तदेवजी ••• ५०४                                                  | श्रीगोपीवलभूजी उपाध्याय )                                                         |
| ४०२-भक्त कारे खाँ ५०४                                                             | 2 /2 // (1/2) (1/2) SI(1/1) [1/2] HERRING                                         |
| <i>,</i> ०३—श्रीखालसजी                                                            | ( प्रेषक-प० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय )                                            |
| <ul><li>४-स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी ( प्रेषक-श्रीअच्चू</li></ul>                  | ४२८-अपवृताः महात्रम् वापजा श्रीतितानान्य                                          |
| धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एऌ०) · · ५०५                                            | महाराज ( प्रेषक-पं० श्रीगोपीवळम्जी                                                |
| १०५-स्वामी श्रीजानकीवरशरणजीं "५०६                                                 | उपाध्याय )                                                                        |
| <०६—स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता' · · · ५०६                                  | ४३०-संत सुधाकर ( प्रेषक-पं० श्रीरामनिवासनी                                        |
| १०७-महात्मा श्रीगोमतीदासजी ( प्रेषक-श्रीअच्चू                                     |                                                                                   |
| धर्मनायसहायजी बी० ए०, बी० एस० ) ५०७                                               | शमा ) ५३।<br>४३१-योगी गम्भीरनाथजी                                                 |
| '०८-संत पं० श्रीरामवल्छभा <b>श</b> रणजी महाराज (प्रेषक-                           | ४३२-श्रीकृष्णनन्दजी महाराज [ रंकनायजी ]                                           |
| श्रीहनुमानशरणजी सिंहानिया ) 💮 🕶 ५०७                                               | ( ग्रेषक-श्रीराधेश्यामजी पाराशर )                                                 |

४३३-श्रीदीनदासजी महाराज ( प्रेपक-श्रीराधेश्यामजी ४५९-स्वामी श्रीनिरंजनानन्दतीर्यजी महाराज (प्रेषक-पाराशर ) पं ॰ श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र ) ... ५३९ ••• ५७ ४३४-संत श्रीनागा निरंकारीजी ४६० –स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती ... 480 ... ५७४ ४३५-सिधी मंत श्रीरामानन्द साह्य छिकमान ४६१-संत श्रीराजचन्द्रजी ( प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन ( प्रेपक-श्रीश्यागसुन्दरजी ) राणपुरी ) •• ५७६ ४३६-संत अचलरामजी ( प्रेपक-वैद्य श्रीवदरहीनजी ४६२-वावा किनारामजी अघोरी ••• ५७६ ४६३-श्रीकौलेशर वावा (प्रेषक-श्रीअच्चू धर्मनाय-राणपुरी) ४३७-पण्डित श्रीपीताग्वरजी (प्रेपक-श्रीधर्मदासजी) ५४१ सहायजी बी॰ ए॰, बी॰ एलू॰ ) ••• ५७७ ४६४-महात्मा श्रीमंगतरामजी (प्रेषक-संगत ४३८-सद्गुर श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज ( प्रेपक-श्रीआत्मानन्ददास समतावाद ) ••• ५७७ रामानन्द ४६५-साधु श्रीयज्ञनारायणजी पाण्डेय वगदालवार) ••• ५७७ ... 488 ४३९-महाराज चतुरसिंहजी ४६६-संत श्रीपयोहारी बाबा ... ... 466 ... ५४२ ४४०-संत टेऊँरामजी ४६७-परमहंस स्वामी श्रीराघेश्यामजी ... ५४२ सरस्वती ( प्रेषक—डा० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल ) ५७८ ४४१-स्वामी श्रीखयंज्योतिजी उदासीन ... ५४२ ४६८-श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ४४२-खामीजी श्रीभोलेबाबाजी ··· ५४३ श्रीब्रह्मानन्द्जी सरस्वती महाराज ... ५७८ ४४३-स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी ... ५४९ (१) चुनी हुई वाणियाँ ... 406 ४४४-खामी श्रीदीनदयालगिरिजी ٠٠٠ ५४९ (२) (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ४४५-परमहंस श्रीबुद्धदेवजी ( प्रेषक-श्रीबुद्धिप्रकाशजी (३) (श्रीशारदाप्रसादजी नेवरिया) ••• शर्मा उपाध्याय ) ••• ५५२ 428 ४६९-महर्षि रम**ण** ४४६-परिवाजकानन्द रामराजाजी ( प्रेषक-श्रीगिरिजा-४७०-स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ( प्रेषक-श्री-शंकरजी शास्त्री, अवस्थी, एम्० एम्० एस्० ) ५५२ ४४७-महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी \*\*\* ब्रह्मदत्तजी ) ••• ५५२ ४७१-भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार (प्रेषक-श्रीविमल-४४८-परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी ••• ६५४ ••• ५८३ कृष्ण 'विद्यारत') ४४९-स्वामी श्रीएकरसानन्दजी \*\*\* ४७२-प्रभु श्रीजगद्बन्धु ४५०-श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी ... 468 ... ५८४ ४७३-महातमा श्रीहरनाथ ठाकुर महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामश्ररणदासजी) ५५६ ४७४-महात्मा श्रीअश्विनीकुमारदत्त ... ५८९ ४५१-स्वामी श्रीअद्दैतानन्दजी महाराज ( प्रेषक-भक्त ४७५-छोकमान्य श्रीबाळ गंगाधर तिलक ••• ५९२ श्रीरामश्चरणदासजी ) · · · 488 ४७६-महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ४५२-स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज (प्रेषक-भक्त ४७७-महात्मा गाँघी … ६०२ श्रीरामश्चरणदासजी ) ४७८-योगी श्रीअरविन्द ••• ६१० ४५३-स्वामी श्रीब्रह्मिषदासजी महाराज ( प्रेषक-भक्त ४७९-विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाय ठाकुर … ६१३ ... ५५९ श्रीरामशरणदासजी ) ••• ६१५ ४८०-श्रीमगनलाल हरिभाई न्यास ४५४-स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज ( प्रेषक-४८१-संत श्रीमोतीलालजी महाराज ( प्रेषक-श्रीहरि-••• ५६२ श्रीरामश्ररणदासजी ) ••• ६१६ किशनजी सवेरी ) ४५५-काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरवाबाजी महाराज ४८२—तपस्वी अबुउस्मान हैरी · · · … ६१७ ( प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी ) ••• ५६३ ••• ६१७ ४८३—तपस्वी अबुलहुसेन अली ४५६-स्वामी श्रीमझानन्दजी ( प्रेषक-डा० श्रीबारु-४८४—तपस्वी शाहशुजा ••• ६१८ गोविन्दंजी अग्रवाल, विशारद ) ••• ५६३ ... ६१८ ४८५--तपस्वी इत्राहिम आदम ४५७-श्रीउड़िया खामीजी महाराज ··· ५६४ ... ६१८ ४८६-तपस्वी हैहया ४५८-संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए• (प्रेषक-श्री-••• ६१९ ४८७--तपस्वी फजरू अयाज कपूरीलालजी अग्निहोत्री, एम्॰ ए॰ )

| १८८-तपस्वी हुसेन वसराई ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १९         | <b>५२५-संत शेख सादी (</b> प्रेवक-श्रीरामअवता                               | रजी                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| ८८९-तपस्वी जुन्तुन मिसरी · · · ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०         | चोरसिया 'अनन्त')                                                           | £ \$1              | Ę                |
| ४९०—तपस्वी जुन्नेद बगदादी ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१         | ५२६—मौलाना हजरत अली ( प्रेषक—वैद्य श्रीबदक                                 | र्ीन               |                  |
| ४९१-तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१         | राणपुरी)                                                                   | ••• ६३             | O                |
| ४९२तपस्वी बायजिद बस्तामी ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२         | ५२७-श्रीअनवर मियाँ (प्रेषक-वैद्य शीवदर<br>राणपुरी)<br>५२८-श्रीखळीळ जिब्रान | दीन                |                  |
| ४९३तपस्विनी रिवया ःः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>       | राणपुरी)                                                                   | ६३.                |                  |
| ४९४—तपस्वी अबृहसन खर्कानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353        | ५२८-श्रीखलील जिब्रान                                                       | ••• ६३.            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                            | és                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                            | £8                 |                  |
| ४९६तपस्वी अबूबकर वासती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                            | <i>E</i> 8         |                  |
| ४९७-तपस्वी सहल तस्तरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ५३२-दार्शनिक प्लेटो                                                        | <i>É</i> 8.        | २                |
| ४९८-तपस्वी मारुफ गोरखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | ५३३-महातमा सुकरात ( प्रेषक-श्रीकृष्णवह                                     | ादुर               |                  |
| ४९९-तपस्वी सर्गे सकती ु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | सिन्हा, बी० ए०, एल्-एल्० वी०)                                              |                    | २                |
| ५००–तपस्ती अनु उस्मान सैयद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ५३४-यूनानके संत एपिक्यूरस ( प्रेपक-वैद्य                                   |                    |                  |
| ५०१-तपस्वी अबुल कासिम नसराबादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | बदेघद्दीन राणपुरी )े · · ·                                                 | ··· ६४             | ą                |
| ५०२-तपस्वी अबू अली दक्काक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ५३५-रोमके संत मारकस-अरलियस                                                 | ••• ६४             |                  |
| ५०३-तपस्वी अबू इसाक इबाहीम खैयास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ५३६-संत पाल •••                                                            | έ&                 |                  |
| Y The state of the | ६२९        | ५३७-पैलस्टाइन ( गैलिली ) के तंत फिलिप                                      | és                 |                  |
| ५०५-तपस्वी अब् तोराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६२९        | ५३८-पैलस्ताइनके संत पीटर बालसम                                             | … ફે૪              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$30       | ५३९-सीरियाके संत इफाम · · ·                                                | ··· &8             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३०        | ५४०-सीरियाके संत थैलीलियस                                                  | ··· & &            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३०        | ५४१—संत ग्रेगरी                                                            | ••• ६४             | Ų                |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६३१        | ५४२—अलेक्जन्द्रियाके संत मैकेरियस                                          | έγ                 |                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६३१        | ५४३—संत आगस्तीन •••                                                        | ६४                 | <b>.</b>         |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६३१        | ५४४-देवी सिंक्लेटिका                                                       | <i>६</i> ४         | 'E               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३१        | ५४५-संत बरनर्ड •••                                                         | £8                 | .E               |
| de la constantina della consta | ६३२<br>६३२ | ५४६-संत फ्रांसिस •••                                                       | ··· é <sup>8</sup> | rle.             |
| The second secon | ५२२<br>६३३ | ५४७-चंत एडमंड · · ·                                                        | ٠٠٠ فرم            | /le              |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५४४<br>६३३ | ५४८-साध्वी एलिजाबेय · · ·                                                  | g8                 | ria<br>Pia       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३३        | ५४९-संत टॉमस अक्किनस · · ·                                                 | <i>\x</i> 8        |                  |
| १८—तपस्वी अबू बकर केतानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | ५५०—संत लेविस                                                              | <i>£</i> 8         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ५५१-साध्वी कैथेरिन                                                         | <i>E</i> 8         | <u>اک</u>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ५५२-संत थोमसए केम्पिस (प्रेषिका-बहिन श्री                                  | erum<br>Erum       | <b>S C</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३५        | सहगल )                                                                     | ई <sup>,8</sup>    |                  |
| २२-ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिल्तियार काकी (प्रेषक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ५५३-दार्शनिक संत पिकस                                                      | ह् <sub>ष</sub>    | 12               |
| डा॰ एम्॰ इफीज सैयद एम्॰ ए॰, पी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ५५४-संत एग्नाशियस लायला                                                    | ··· ६५             | , o              |
| एच्० डी०) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३५        | ५५५-कुमारी टेरसा 💛                                                         | ··· ह्             | , }<br>, ' '     |
| २३-ख्वाजा फ़रीदुद्दीन गंजशकर ( प्रेषक-डा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ५५६-संत फिलिप नेरी 💮 😶                                                     | ६५                 | <i>। ।</i><br>११ |
| एम्॰ हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६ ३५       | ५५७—मेरी मगडालेन                                                           | 33.                | , ,<br>G 5       |
| २४-ख्वाजा मुद्दनुदीन चिश्ती (प्रेषक-डा॰ एम्॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ५५८-जर्मन संत जेकव न्यूमी (प्रेषक-वैद्य श्री                               | बद्ध-              | ١,               |
| इफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी० )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | द्दीन राणपुरी) · · ·                                                       | ••• ६५             | ŧ ₹              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                            | , ,                | ١١               |

| ५५९—भाई कारेंस              | •••            | •••           | द्ध | ५७२-डाक्टर एनी वेसेंट                    | • • •         | EEY |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----|------------------------------------------|---------------|-----|
| ५६० संत दा-मोलेनस           | पिगटा          | ( प्रेषकवैद्य | •   | ५७३-संत सियारामजी                        |               | ६६५ |
| श्रीवदरुद्दीन राणपुरी       | · )            | •••           | ६५६ | ५७४-संत श्रीशाहन्शाहजी                   | • • •         | ६६७ |
| ५६१-संत जॉन जोसफ            | •••            | •••           | ६५७ | ५७५-भक्तराज श्रीयादवजी महाराज (प्रे      | <del>এক</del> |     |
| ५६२-संत जान हंटर            | • • •          |               | ६५८ | श्रीभवानीशङ्करसिंह जोशी )                | •••           | ६६९ |
| ५६३—संत बीचर (प्रेषिका—     | –बहिन श्री     |               | • • | ५७६-महात्मा श्रीनाथूरामजी शर्मा          | . • •         | ६७० |
| ५६४-श्रीराल्फ वाल्डो ट्राइन |                | •             | ६५८ | ५७७–भक्त श्रीरिकमोहन विद्याभूषण          | • • •         | ६७२ |
|                             |                |               | • • | ५७८–भक्त कोकिल साई                       | • • •         | ६७६ |
| ५६५-दार्शनिक इमर्सन         | •••            | •••           | ६५९ | ५७९-श्रीजीवाभक्त                         | • • •         | ६७७ |
| ५६६-श्रीजान रस्किन          | •••            | • • •         | ६५९ | ५८०भक्त श्रीबल्लभरसिकजी                  |               | ६७७ |
| ५६७-श्रीस्टॉफोर्ड० ए० हु    | <del>र</del> स | •••           | ६५९ | ५८१-संत श्रीरामरूप स्वामीजी (प्रेषक      |               | ,   |
| ५६८-संत चार्ल्स फिलमोर      | •••            | •••           | ६५९ | लखनदासजी )                               |               | ६७७ |
| ५६९—श्रीजेम्स एलन           | •••            | •••           | ६६० | ५८२–संत श्रीखोजीजी महाराज                | •••           | ६८० |
| ५७०-महात्मा टालस्टाय        |                | • • •         | ६६२ | ५८३-श्रीब्रह्मदासजी महाराज ( काठिया )    | • • •         | ६८० |
| ५७१-श्री एच० पी०            | ब्लेवास्तव     | नी (प्रेषक—   |     | ५८४-श्रीवजरंगदासजी महाराज ( श्रीखाकीजी ) | ,             | ६८० |
| श्रीमदनविहारीजी )           | •••            | •••           | ६६४ | ५८५-संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज         |               | ६८० |

# संत-वाणी-अङ्क दूसरा खण्ड संस्कृत-वाणियोंकी सूची

| १—प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत | ११–भगवान् शिवका घ्यान (अनु०–पं० श्रीरा० शा०) ७०६                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ( अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी           | १२–सिद्ध नारायणवर्म ( अनु०–स्वा० श्रीअ० स० ) ७०७                          |
| सरस्वती ) ६८१                                 | १३—गजेन्द्र-स्तवन ( '' '' ) ७११                                           |
| २-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-  |                                                                           |
| गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती) ६८४           | १४-भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन<br>(अनु०-पं०श्रीरा०शा०) "७१५            |
| ३प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-  | १५-श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और                                  |
| गीत ( अनु ० स्वा० श्रीअ० सरस्वती ) ६८६        | सीताका स्तवन ( अनु०-पं० श्रीरा० शा० ) ७१६                                 |
| ४-प्रेमस्वरूपा गोपियोद्वारा गाया हुआ युगल-गीत | १६-पापप्रशमनस्तोत्र ( '' '' ) ७१९                                         |
| (अनु॰-स्वा॰ श्रीअ॰ सरस्वती) ः ६८९             | १७-क्रेशहर नामामृत ( '' '' ) ७२१                                          |
| ५- शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान              | १८-श्रीकनकधारास्तोत्रम् ( '' '' ) ७२२                                     |
| (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती) ६९३               | १९-दशक्षोकी ( " ") अर                                                     |
| ६–भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०–स्वा०           |                                                                           |
| श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती) ् ६९४               |                                                                           |
| ७-भगवान् श्रीरामका ध्यान (अनु०-पाण्डेय        |                                                                           |
| पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) ६९७        |                                                                           |
| ८-भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान (अनु०-पं०          | २३—ब्रह्मज्ञानावळीमाळा( '' '' ) ७२८                                       |
| श्रीरामनारायणजी शास्त्री ) ६९८                | २४-निर्वाणमञ्जरी ( '' '' ) ७२९                                            |
| ९-भगवान् शिवका मनोहर ध्यान (अनु०-पं॰          | २५-मायापञ्चकम् ( '' '' ) ७३१                                              |
| श्रीरामनारायणजी शास्त्री ) ७०३                | २६—उपदेशपञ्चकम् ( '' '' ) · · · ७३१<br>२७—धन्याप्टकम् ( '' '' ) · · · ७३१ |
| १०-जगजननी श्रीपार्वतीका ध्यान (अनु०-पं०       |                                                                           |
| श्रीरामनारायणजी शास्त्री ) ७०६                | २८-दशकोकी स्तुति ( '' '' ) '' ७३४                                         |

| २९-षट्पदी-स्तोत्रम् (अनु०पं०           | भीगोरी-                               | ४४-सिद्धान्तरहस्यम् (  | अनु०-पं० शीरा०                       | द्यास्त्री) · · · ७६६              |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| शङ्करजी द्विवेदी )                     |                                       | ४५-नवरतम् (            |                                      | ) 🕶 ७६६                            |
| ३०-श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रम् (अनु०       |                                       | ४६-अन्तःक्रणप्रबोध     | ;( ,, ,,                             | ) … ७६७                            |
| श्रीरामनारायणदत्तजी ज्ञास्त्री)        |                                       | ४७-विवेक-घैर्याश्रय-ि  | नेरूपण ( 🧼 😕                         | ) ७६८                              |
| ३१-भगवन्मानसपूजा (अनु०-पं० श्री        |                                       | ४८-श्रीकृष्णाश्रयः     | ( ,,                                 | ) ··· ७७०                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                       | ४९–चतुःश्ठोकी (        | 33 33                                | ) ७७०                              |
| ३२-श्रीअच्युताष्टकम् ( ,,              | . ,                                   | ५०-भक्तिवर्धिनी (      | ,, ,,                                | ) · • • ७७१                        |
| ३३-श्रीगोविन्दाष्टकम् ( ,,             |                                       | ५१-जलभेदः (            | ,, ,,                                | ) · · · ৩৩২                        |
| ३४-शरणागतिगद्यम् ( ,,                  | ·                                     | ५२-पञ्चपद्यानि (       | "                                    | ) … ७७३                            |
| ३५-श्रीरङ्गाद्यम् ( ,,                 | ,, ) <i>७४६</i>                       | ५३-संन्यासनिर्णयः (    | ,, ,,                                | ) ··· ७७४                          |
| ३६-श्रीवैकुण्ठगद्यम् ( ,,              | » ) <i>७</i> ४८                       | ५४निरोधलक्षणम् (       | ,, ,,                                | ) … ७७६                            |
| ३७-श्रीराधाष्टकम् ( ,,                 | ,, ) ৬५३                              | ५५-सेवाफलम् (          | " "                                  | ) ··· ७७७                          |
| ३८-प्रातःस्मरणस्तोत्रम् [ प्रेषकब्रह्म | चारी श्री-                            | ५६-श्रीदामोदराष्ट्रकम् | • • •                                | boc                                |
| नन्दकुमारशरणजी] (अनु०-पं० श्री         | रा० शा०) ७५४                          | ५७-श्रीजगन्नाथाप्टकम्  | •••                                  | ••• ७७९                            |
| ३९-श्रीमधुराष्टकम् ( "                 | ,,    ) ७५५                           | ५८-श्रीमुकुन्दमुक्तावल | श 😶                                  | ••• ७८१                            |
| ४०-श्रीयसुनाष्टकम् (,,,                | , <b>,</b> ) ७५६                      | ५९–श्रीयुगलकिशोराष्ट   | कम्                                  | ••• ७८५                            |
|                                        | ,,   ) ৬६০                            | ६०—उपदेशामृतम्         | •••                                  | ··· ७८६                            |
| ४२-सिद्धान्तमुक्तावली ( ,,,            | » ) <b>७</b> ६०                       | ६१-स्वयम्भग्वस्वाष्टक  | •                                    | ७८८                                |
| ४३-पुष्टिप्रवाहमर्यादामेदः( ,,         | ,,       ) ७६३                        | ६२-श्रीजगन्मोहनाष्टक   | •                                    | 680                                |
| संतोंके विभिन्न                        | । आदर्शसूचक चित्र                     | ायुक्त लघु लेखोंकी     | स्रूची—                              | <b>3</b>                           |
| १-महात्माका हृदय ( महर्षि              | १२-संत ज्ञानेश्वरका                   | एकात्मभाव २१७          | ११—महान् त्यागी                      | 336                                |
| वशिष्ठकी क्षमा) · · · २४               | १३-सबमें भगवद्र्य                     |                        |                                      | भीर कीत्स ३३६                      |
| २-अन्त मित सो गित २५                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | नायजी                  |                                      | का गृह-त्याग ३३७                   |
| ३—संतकी क्षमा 😬 ४८                     |                                       |                        | २-भगवन्नामका                         |                                    |
| ४-संतोंका अक्रोघ · · · ४९              | (२) नामदे                             | वजी कुत्तेमें २४०      | ( अजामिळ,                            | •                                  |
| (१) <del>सं</del> त तुकाराम ४९         | १४-भय और अभय                          |                        |                                      | ) … ३६०                            |
| (२) संत एकनाय ४९                       |                                       |                        | <b>३मन्द</b> करत जो क                |                                    |
| ५-दो ही मार्ग ••• ७२                   | • •                                   | का वैराग्य) २४१        | ( जगाई-मध                            | ाई-उद्धार <b>,</b>                 |
| ६-शान्ति कहाँ है ! १०४                 |                                       | का प्रभाव              | इरिदासजीकी बृ                        | ज्या) ३६१                          |
| ७-दो ही गति १०५                        |                                       | का विषपान)२४१        २ | ४-यह भी न रहेग                       | 7 370                              |
| ८-स्वर्ग और मोक्ष · · १३६              | १५—योगक्षेमं वहाम्यह                  | इम (तल्ली २            | ५-ऐश्वर्य और दा                      | रेटर<br>रेटरा ••• २०               |
| ९-परदुःखकातरता-परम                     |                                       | ··· २७२   २            | ६—मोहका महल                          | रहेगा चे ∨                         |
| दयालु राजा रन्तिदेवः १६०               | १६-सहसवाहु दसब                        | दन आदि 💢 🤻             | ७-सुखमें विस्मृ                      | ष्ट्या हा ४००<br>ति श्रीत          |
| १०-ये महामनस्वी *** १६१                |                                       | उ बली तें २८८          | दुःखमें पूजा                         | ४२०                                |
| (१) दधीचिका                            | १७-अधिकारका अ                         |                        | ८-संसारके सम्मान                     | ०५०                                |
| अस्थिदान · · · १६१                     | १८-आर्त पक्षीकी                       | प्रार्थना २            | ९-चन्दन-कुल्हाड़ी                    | भारपल्प ४२१<br>जोस् <del>यान</del> |
| (२) शिबिका मांसदान१६१                  |                                       | ) ३१६                  | श्रीतुल्सीदासजी                      | (गरपामा                            |
| (३) हरिश्चन्द्रकी                      | १९धूल-पर-धूल (रॉ                      |                        | ०-संत और बिच्छू                      | ) 880                              |
| सत्यनिष्ठा ः १६२                       | २०-मालिकका दान (                      |                        | ् यस जार प्रज्ञु<br>१–भक्तोंकी क्षमा |                                    |
| ११-पुण्यदान (नरकी प्राणियोंके          | २०-माळकका दान (<br>श्रीरवीन्द्रनाथ    | ानवन्तन ५ ५<br>हाकरकी  |                                      | ··· wo                             |
| दुःखसेदुखी) · · २१६                    | एक कविताका भ                          |                        | (१) प्रह्लादकं<br>(२)अम्बरीषः        |                                    |
| •                                      |                                       |                        | しい シニオグリ                             |                                    |

| २४-५रदुःखकातर रान्तदव १०६         | ७ र-महात्मा इसामसीह १८८          | १०८-गुरु गोविन्दसिंह            |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ३५-महाराजा जनक १०६                | ७३-महात्मा जरथुस्त्र . *** १८८   | १०९-रामस्नेही सम्प्रदायके स्वाम |
| ३६-राजा चित्रकेतु · · · १०७       | ७४-योगी मत्स्येन्द्रनाथ · · १८९  | श्रीरामचरणजी महाराज ••          |
| ३७-पितामह भीष्म " १०९             | ७५-योगी गुरु गोरखनाय · · · १८९   | ११०-स्वामी श्रीहरिरामदासजी      |
| ३८-भक्त अकृर " ११२                | ७६-संत ज्ञानेश्वर ••• १९१        | महाराज                          |
| ३९-धर्मराज युधिष्ठिर ११२          | ७७-संत नामदेव · · · १९१          | १११-संत श्रीरामदासजी महाराज     |
| ४०-भक्त अर्जुन ११५                | ७८-संत कवि श्रीभानुदास  १९३      | ११२-संत श्रीदयालजी महाराज       |
| ४१-भक्त उद्भव " ११६               | ७९-संत एकनाथ · · · १९४           | ११३-संत श्रीपरसरामजी महाराज     |
| ४२-भक्त सञ्जय " १२१               | ८०-समर्थं गुरु रामदास · · १९४    | ११४-संत श्रीसेवगरामजी महाराज    |
| ४३राजा परीक्षित्                  | ८१-संत श्रीतुकाराम • १९७         | ११५-भक्त श्रीनारायणस्वामीजी     |
| ४४-भक्तराज प्रहाद १२४             | ८२-संतं कबीरदासजी २०१            | ११६-संत रिंब साहेब · · ·        |
| ४५-दानवीर राजा बलि · · १२७        | ८३-संत वीरू साहब · · २२२         | ११७-संत मोरार साहेब             |
| ४६-भक्त बृत्रासुर "१२८            | ८४-संत यारी साहब ••• २२३         | ११८-श्रीरामकृष्ण परमहंस · · ·   |
| ४७-कपिलमाता देवहूति ः १३१         | ८५-संत बुछा (बूला) साहब २२४      | ११९-स्वामी विवेकानन्द           |
| ४८-सच्ची माता मदालसा · · · १३२    | ८६-संत भीखा साहब · · · २३३       | १२०-स्वामी श्रीशिवरामिकंकर      |
| ४९-सती सावित्री *** १३४           | ८७-स्वामी श्रीदादूदयाळजीः २४३    | योगत्रयानन्दजी महाराज           |
| ५०-अत्रिपत्नी श्रीअनसूयाः १३५     | ८८-संत सुन्दरदासजी २५०           | १२१-श्रीनन्दिकशोरं मुखोपाध्याय  |
| ५१-पाण्डवजननी कुन्तीजीः १४०       | ८९-स्वामी श्रीहरिदासजी           | १२२—स्वामी रामतीर्थ             |
| ५२-पाण्डवपत्नी द्रौपदी ः १४०      | ( हरिपुरुषजी )                   | १२३-अवधृत श्रीकेशवानन्दजी       |
| ५३-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि १४४  | ९०-स्वामी श्रीचरणदासजी :: २६४    | १२४-संत जयनारायणजी महाराज       |
| ५४-जगद्गुरं श्रीशङ्कराचार्यः १४९  | ९१-भक्तवर श्रीहरिव्यासदेवा-      | १२५-अवधूत श्रीनित्यानन्दजी      |
| ५५- ,, श्रीरामानुजाचार्य १५३      | चार्यजी ••• २७६                  | १२६-सिंधी संत श्रीरामानन्द      |
| ५६- ,, श्रीनिम्बार्काचार्य १५५    | ९२—तेजस्वी संत श्रीपरशुराम-      | साहब छिकमान 🅶                   |
| ५७ ,, श्रीमध्वाचार्यः १५७         | देवजी ••• २७७                    | १२७-संत श्रीराजचन्द्र           |
| ५८- ,, श्रीवल्लमाचार्य १५७        | ९३-स्वामी श्रीहरिदासजी · · · २८० | १२८महात्मा श्रीमंगतरामजीः 🔭 ।   |
| ५९- ,, श्रीरामानन्दाचार्य १५९     | ९४-आचार्य श्रीहितहरिवंश          | १२९-प्रमु श्रीनगद्दन्धु ''।     |
| ६०-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवः १६३    | महाप्रभु ••• २८१                 | १३०-महात्मा श्रीहरनाय ठाकुर ।   |
| ६१—आचार्य श्रीमधुसूदन             | ९५-संत श्रीव्यासदासजी " २८१      | १३१-लोकमान्य बाळ गंगाधर         |
| सरस्वती "१६९                      | ९६-मक्त श्रीसूरदासजी · · · २९३   | तिलक ।                          |
| ६२—गुसाईजी श्रीमद्विष्ठलनाथजी १७० | ९७-चत्रा भक्त *** ३१५            | १३२-महामना पं० श्रीमदन-         |
| ६३-श्रीविष्णुचित्त "१७२           | ९८—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ३१८   | मोहनजी मालवीय ।                 |
| ६४-भक्तिमती श्रीआण्डाळ            | ९९-श्रीरसखानजी ः ३४०             | १३३—महात्मा गाँधी               |
| (रंगनायकी) *** १७३                | १००-श्रीनागरीदासजी ः ३४८         | १३४-श्रीअरविन्द " ६             |
| ६५-श्रीकुळशेखर आळवार १७३          | १०१-श्रीतानसेनजी " ३५९           | १३५-श्रीमगनलाल हरिभाई           |
| ६६-श्रीमुनिवाहन तिरुपन्नाळवार१७५  | १०२-श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी       | व्यास " ६                       |
| ६७-श्रीपोयगै आळवार, भूत-          | ( श्रीटीलाजी )                   | १३६—संत श्रीमोतीलालजी           |
| त्ताळवार और पेयाळवार १७५          | १०३-प्रेमदिवानी मीराँ ••• ३६८    | महाराज ••• ६                    |
| ६८-श्रीनीलन्(तिचमङ्गैयाळवार)१७६   | १०४-श्रीअग्रदासजी ••• ३७५        | १३७-तपिस्वनी रिवया " ६          |
| ६९-संत श्रीनम्माळवार ःः १७७       | १०५-श्रीप्रियादासजी *** ३७६      | १३८-महात्मा सुकरात " ६          |
| ७०-भगवान् महावीर ः १७९            | १०६-गुरु नानकदेव ••• ३८२         | १३९-संत फांसिस " ६              |
| ७१-भगवान् बुद्ध " १८६             | १०७-गुर अर्जुनदेव *** ३९१        | १४०-महात्मा टालस्टाय ••• ६      |
|                                   |                                  |                                 |



मक्त-संतोंके लक्ष्य



स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती चृणाससङ्ग्रतनुत्त्रिषां वलियता श्रतिविद्युताम्। कलिन्दिगिरिनन्दिनीतटसुरद्वमालांस्वनी सदीयमतिचुस्त्रिनी भवतु कापि कादिम्बिनी॥ (पण्डितराज जगनाः)

र्<del>ग</del> २९ }

SASASASAS

गोरखपुर, सौर माघ २०११, जनवरी १९५५

संख्या १ पूर्ण संख्या ३३८

## भक्त-संतोंक लक्ष्य

कालिन्दी तट निकट कल्पतरु एक सुहावै। ता नीचे नव तरुन दिन्य कोड बनु बजावै॥ लखि लावन्य अनूप रूप ससि-कोटि लजावै। विविध बरन आभरन बसन-भूपन छिव पावै॥

नव नवल नह-करना-कछित लिखत नयन मनहर लस्ते। यह मोहन म्राति स्थाम की संतन भक्तन हिय वस्ते॥

—-पाण्डेय श्रीगमनारायणदत्त शास्त्री ध्रामः

بسجي فرحسر

( रचियता-—पाण्डेय पं॰ श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) वन्द्र संत उदार द्यानिधि जिसकी मंजुल वाणी. तरणि-सी परहित-रत भवसागर-संतरण कल्याणी । मृदुः कोमल, सुस्निग्ध, मधुरतम, निर्मल, नवल, निराली, काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह सव द्र भगानेवाली ॥१॥ जहाँ कर्मकी कालिन्दीमें मिलित भक्तिकी गङ्गा, है जहाँ शानकी सरखर्ता गृढ़ अगस्य असङ्गा। त्रिचिध साधनींकी वहती है सुन्दर जहाँ त्रिवेणी, संत-वाणी प्रयाग-सी निःश्रेयस निःश्रेणी ॥ २ ॥ धन्य बुझती जहाँ स्वयं जात ही त्रिविध तापकी ज्वाला, भरती पुलक मोद तन मनमें भाव-ऊर्मिकी माला। जाकर प्यासा लौटा है कोई भी प्राणी, जहाँ न सुरधुनि-सी सबको सुख देती वह संतोंकी वाणी॥३॥ सद्भावोंके पोपणहित जो गौका है, मधुर दुग्ध मुक्तिके पथपर बढ़नेको मोका है। देती सदा जलनिधिमें **અરે** इवनवाली, भीषणतम भवकी संतवाणी-नौकापर होश सँभालो ॥ ४॥ चढ़ो दौड़ो संत-वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, संत-वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, भेषज भवरोगोंका रामवाण संत-वचन सब अनुभूति, तपस्याका जिसमें संचय शास्त्र, वेद, वह मङ्गलमय निर्भय है। वर वरद वचन संतोंका चिन्ताका वाहन, वन बैठा कर्तव्यम्ह नर संत-वचनके सुधा-सिन्धुमें कर अवगाहन ॥ ६॥ संतत लगानेवाला, सत्पथकी ओर असत्से कर दूर पहुँचानवाळा । और मृत्युसे हटा अमरता तक जगमें होता जो जगमग है, परे ज्योतिके सिचन्मय उस परमधामका संत-वचन शुचि मग है॥७॥ हैं ? वाणीमें कितना वल संतोकी वताये दासी-सुत देवर्षि वन गया जीवन हुआ सफल है।

◎☆なるなるなるななななんでんなん

संतके दिखलाया, प्रवचनने उसी चमत्कार वह दैत्यवंशमें देवोपम हो प्रह्लाद प्रकट आया ॥ ८॥ संत-वाणीने निज प्रभाव प्रकटाया, मान उसे ही वालक ध्रुवने हरिका ध्रुवपद मान संतकी **मन**स् वाणी, जो था वाल्मीकि वन गया आदिकवि भुवनविदित विज्ञानी॥९॥ निर्मल अनुशीलनसे मति है. होती संत-वचनके थीहरिके चरणोंमें जिससे बढ़ती अविचल रति है। होते रीझ भक्तजनोंके बनवारी, उसीसे वश दर्शन दे राधा-प्यारी-सँग हरते वाधा 

संत-सृक्ति-सुधा

( लेखक--पं॰ श्रीजानकीनायजी शर्मा )

ऐसे तो संतका किसी भी देश-कालमें अभाव नहीं ोता । वे सभी देशोंमें, सभी दिनोंमें, सभीके लिये र्विथा सुलभ हैं—

सबिह सुलभ सब दिन सब देसा।

पर न तो संतोंकी कोई दूकान होती है और न कोई साइन-बोर्ड ही लगाये फिरते हैं, जिससे उन्हें मट पहचान लिया जाय। साथ ही हतभाग्य प्राणी तंतिमलनकी उचित चेष्टा न कर उलटे उपेक्षा कर देते हैं—इसीलिये सत्संगति अत्यन्त दुर्लभ तथा दुर्घट मी कही गयी है—

सत संगति दुर्छभ संसारा। निसिष दंड भरि एकड बारा॥ कभी-कभी तो ऐसा होता है कि संतके वेषमें असंत और असंत-वेषमें संत मिल जाया करते हैं, जिससे और भी भ्रम तथा वञ्चना हो जाती है। फिर

भी इसमें तो किसी प्रकारका संदेह नहीं कि जिसे परम सौभाग्यवशात् कहीं एक बार भी विशुद्ध संत

सत्सङ्गो दुर्लभोऽगम्योऽमोयश्च (नारद-भित्तस्त्र)
जन्मार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै।
सत्सङ्गतिर्भवेत्तस्य नान्यया घटते हि सा ॥
(ना० पु० पू० ४)

मिल गये, उसपर भगवत्कृपा हो गयी और उसका सारा काम बन गया । सची बात तो यह है कि संत-की प्राप्ति भगवद्याप्ति-सदृश ही या उससे भी अधिक महत्त्वकी घटना है।——

निगमागम पुरान मत एहा। कहिं सिद्ध मुनि नहिंस संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही। चितविंह राम कृपा करि 'मो ते अधिक संत करि लेखा।' 'जानेसि संत अनंत समाना' 'राम ते अधिक राम कर ट

यद्यपि संत सभी देश-कालमें होते हैं, ि भारत इसमें सबसे आगे हैं। संतोंकी वाणी । कल्याणदायिनी होती हैं। उसका वर्णन नह सकता। यदि वे मिल जायँ तब तो पूछना ही पर उनके अभावमें भी भारतीयोंका यह सौभाग्य है भगवान् वाल्मीकि, व्यास, नारद, विशिष्ठ, शुक्तदेः गोस्तामी तुल्सीदास-जैसे संतोंकी परम पवित्र मयी वाणीरूपा, भास्तती भगवती अनुकम्पा । प्रसाद पा तत्क्षण शोक-मोहसे मुक्त होकर अपार शान्ति प्राप्त कर सकते हैं।

#### धक्ति-सार-सर्वस्व

संतजन वस्तुतः त्रिभुवनके ऐश्वर्यका लोभ । या सम्पूर्ण विस्वके भोग उपस्थित होनेपर भी त्रिमीपणको दुर्लभ भक्तिके साथ कल्पपर्यन्त लंकाका
 अच्छ राज्य भी मिछ गया ।---

एवसस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ जद्वि सावा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग साहीं ॥ अस कहि राम विलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नम भई अवारा ॥

भक्तिरससे परिष्ठुत होकर पूज्य गोखामंजी कहते हैं कि कुबेरकी पुरी लंका सुमेरके समान थी। इसकी रचनामें ब्रह्माजीकी सारी बुद्धि लग गयी थी। बीर रावण कई बार अपने सीमको ईशके चरणोंपर चढ़ाकर वहाँ-का राजा बना था। ऐसा लगता था मानो तीनों लोककी विभ्ति, सामग्री और सम्पत्तिकी राशिको एकत्रित कर चाँक लगा दी गयी हो। पर यह सारी सम्पत्ति महा-राज रामचन्द्रजीके बनमें रहते हुए भी तीन दिनके समुद्र-तटके उपवासके बाद एक ही दिनका दान बन गयी—

तीसरे उपास बन वास सिंधु पास सो, समाज महाराज जू को एक दिन दान भो॥

भला, मुक्नमोहन भगवान् श्रीराघवेन्द्रको खयं जब गहनोंके. आभूषणोंके लिये केवल वन्कल वस्त्रमात्र ही थे, भोजनको फल ही रह गया था, राध्या तृणाच्छादित भूमिमात्र थी और बृक्ष ही मकान बन रहे थे, उस समयमें तो विभीषणको लंकाका राज्य दे डाला, फिर दूसरे समयका क्या कहना । सचमुच उनकी द्या और श्रीतिकी शिति देखते ही बनती है—

वलकल भूषन फल असन, तृन सज्या द्वम प्रांति ।
तिन समयन लंका दई, यह रघुवरको शेति ॥
विभीषण क्या लेकर प्रमुसे मिला और प्रमुने क्या
दे डाला ? प्रमुके स्वभावको न समझने-जाननेवाले मूर्व
जीव हाथ ही मलते रह जायँगे ।——

कहा बिभीषन लै मिल्यो कहा दियो रघुनाथ। जुलसी यह जाने बिना मूढ़ मीजिहें हाय॥ सुक्ति-सुधा-संग्रह

यह अनुभ्ति केवल गोस्वामीजीकी ही नहीं, सभी संतोंकी है, इसमें अन्तर आ नहीं सकता। प्रमुकी कृपा- में किसी कारणविशेषवश किश्वित् देर महे ही हो, पर अन्धर नहीं हो सकता। भगवान् व्यास तो कहते हैं कि 'नारायणचरणाश्चित व्यक्ति विना साधन-चतुष्ट्यके ही मोक्षतक पा लेता है और दूसरे पुरुपार्थिकी क्या

या वै साधनसम्पत्तिः पुरुपार्थचतुष्ट्ये। तां विना सर्वमाप्तीति यदि नारायणाश्रयः॥

चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये जिस माधन-सम्पत्तिकी आवश्यकता है, उसके विना ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है, यदि उसने भगवान् नारायणकी शरण ली है।

इसलिये भैया! प्राणी अकाम हो या सकाम, निष्काम हो अथवा सर्वकामकामी, उसे एकमात्र तीव ध्यानयोग, भक्तियोगसे उन परम प्रभुकी ही आरावना कर कृतकृत्य हो जाना चाहिये—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्॥ (श्रीमद्भागवत २।३।१०)

जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है. अथवा जो केवल मोक्षकी इच्छा रखता है, वह उदार-बुद्धि मानव तीव भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीहरिकी आराधना करे।

अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ और संत-वाणियोंकी मधुरताका खाद लीजिये। नारदजी श्रीकृष्णसे कहने हैं—

मनीपितं हि पाप्तोति चिन्तयन् मधुस्द्रनम्। एकान्तमिकः सततं नारायणपरायणः॥ (महा० सान्ति० स० ३४३)

१-तभी तो---

'नाय कृपा ही को पंथ चितवत दीन हौं'दिन रात । . होइ धों केहि काल दीन दयाल जानि न जात ॥ और—

'कवहिं देखाइ हो हरिचरन' तथा— 'कवहुँ दरैंगें राम आपनि दरनि' --की मधुर आशा लगी रही।

## संतोंक सिद्धान्त

( अद्वेष श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाका एक भाषण )

#### परमान्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग अद्वैत-सिद्धान्त

अद्रैतवादी संतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम शास्त्रविधित कमीमें पत्यामिकका त्याम करके कमियोगका साधन करना चाहिये; उसते दूर्युण, दूराचार्द्धप मल्योपका नाश होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती हैं। तदनन्तर भगवान्ते ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, उससे विक्षेपका नाश होता है। इसके बाद आत्माक यथार्थ ज्ञानसे आवरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। विदान्त-सिद्धान्तके इन आचार्योका यह क्रम बतत्याना आद्यसम्मत एवं युक्तियुक्त है। अतः इस मार्गक अधिकारी साधकोंके लिये आवरण करनेयोग्य है।

#### निष्काम कर्मयोग

इसी प्रकार केवल निष्काम कर्मयोगके साधनपे मां अन्तः-करणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके खरूप-का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति हो जाती हैं। खर्य भगवान् गीतामें कहते हैं—

#### न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्ति॥ (४।३८)

'इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला नि:संदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालमे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्त:करण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है।'

तस्माद्यकः सततं कार्यं कर्म समाचर। असको ह्याचरन्कर्म परमाप्तोति पूरुषः॥ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। (३।१९,२०का पूर्वार्ध)

'इसिल्ये त् निरन्तर आसिक्तसे रहित होकर सदा कर्त्तन्यकर्मको भलीभाँति करता रहः क्योंकि आसिक्तसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानीजन मी आसिक्तरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे।' यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। (५।५ का पूर्वार्ध)

'ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जात है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वहीं प्राप्त किया जाता है।' योगयुक्तो मुनिर्वहा निर्वरणाधिगच्छति॥ (५।६का उत्तरार्ध)

'कार्मयोगी मुनि परब्रह्म परमात्माको शीव्र ही प्राप्त हो जाता है।'

#### भक्तिमिश्रित कर्मयोग

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमाला की प्राप्ति हो जाती हैं और यह सर्वथा उपशुक्त हैं हैं। जब केवल निष्काम कर्मयोगमे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगसे हो, इसमें ते कहना ही क्या हैं। इस विषयमें भी खयं भगवार गीतामें कहते हैं—

यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मद्र्पणम्॥ द्युभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ (९।२७-२८)

'हे अर्जुन! त् जो कर्म करता है, जो खाता हैं जो हवन करता है, जो दान देता है और जं तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं, ऐमें संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला त् शुभाशुभ फलस्प कर्म बन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझ्यों ही प्राप्त होगा।'

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दृति मानवः॥ (१८) ४६

'जिस परमेश्वरमे सम्पूर्ण प्राणियांकी उत्पत्ति हुं हैं और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त हैं, उस परमेश्वर की अपने स्वामाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य प्रमा सिद्धिको प्राप्त हो जाना हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्॥ (१८।५६)

'मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ।'

#### भगवद्भक्ति

इसके अतिरिक्त, केवल भगवद्गक्तिसे भी अनायास ही खतन्त्रतापूर्वक मनुष्योंका कल्याण हो जाता है। वस्तुत: यह सर्वोत्तम साधन हैं। इस विषयमें भी भगवान् गीतामें जगह-जगह कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ (६।४७)

'सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।'

दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ (७।१४)

'यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लाहन कर जाते हैं अर्थात् संसारसागरसे तर जाते हैं।'

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ (१०।१०)

'उन निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।'

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविघोऽर्जुन। शातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ (११।५४)

'हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार एं॰ वा॰ अं॰ २---

चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकी-भावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ।

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ (१२।२)

'मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें छगे हुए जो मक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धारी युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको मजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उक्तम योगी मान्य हैं।

मन्मना भव मद्भक्तो मदाजी मां नमस्कर । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ (१८।६५)

'हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ।'

इसी प्रकार गीतामें और भी बहुत-से श्लोक हैं; किंतु लेखका कलेकर न बढ़ जाय, इसलिये नहीं दिये गये।

मिक्तमार्गके संतोंका ऐसा कथन है कि प्रथम कर्म-योगसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, फिर आत्मज्ञानसे जीवको आत्माका ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर परमात्माकी भिक्तिसे परमात्माका ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है। भिक्तमार्गके इन आचार्योंक पद्धतिके अनुसार इनका यह क्रम बतलाना भी बहुत ई उचित है। इस मार्गके अधिकारी साधकोंको इसीवे अनुसार आचरण करना चाहिये।

#### आत्मज्ञान

इसी प्रकार केवल आत्मज्ञानसे परमह्रह्म परमात्मार्क प्राप्ति हो जाती है। उपर्युक्त विवेचनके अनुसार ज निष्काम कर्मके द्वारा ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माव प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होने तो कहना ही क्या है ? खयं भगवान्ने गीतामें कहा है— तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ यङ्गात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। यन भृतात्यदोपेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मिय॥ (४।३४-३५)

'उस तत्त्वज्ञानको न् तत्त्वद्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उनको भर्छाभौति दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरळतापूर्वक प्रथ्न करनेसे वे परमात्मतत्त्वको भळीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर त् इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा है अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा त् सम्पूर्ण भूतोंको निःशेपभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सचिदानन्द्धन परमात्मामें देखेगा ।'

तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तिन्धास्तत्परायणाः। गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धृतकल्मवाः॥ (५।१७)

'जिनका मन तद्र्प हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्र्प हो रही है और सिचदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनराष्ट्रितको अर्थात् परम गतिको प्राप्त होते हैं।'

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ग्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥ (५।२४)

'जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह सिचदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके साथ एकी-भावको प्राप्त ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है।

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥(६।२९)

'सर्वन्यापी अनन्तचेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतों-को आत्मामें कल्पित देखता है।'

आतमीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ (६। ३२) हि अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता हैं और सुख अथवा दु:खको भी सबमें सम देखता हैं, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचञ्चषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्॥ (१३।३४)

'इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्य-सिंहत प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं।'

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मङ्गावं सोऽधिगच्छति॥(१४।१९)

'जिस समय दृष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अयन्त परे सिचदानन्दघनखरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है।'

इससे यह सिद्ध हो गया कि केवल ज्ञानयोगके द्वारा ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। वह भगवान्की भक्ति करे तो उसकी इच्छा है; परंतु वह इसके लिये बाध्य नहीं है।

## दुर्गुण, दुराचारोंके रहते मुक्ति नहीं होती

यहाँ एक और भी सिद्धान्तकी बातपर विचार किया जाता है। कुछ सज्जन ऐसा मानते हैं कि काम, क्रोध, छोम, मोह आदि दुर्गुण और झूठ, कपट, चोरी, व्यमिचार आदि दुराचारोंके रहते हुए भी ज्ञानके द्वारा मुक्ति हो जाती है। परंतु यह बात न तो शास्त्रसम्मत है और न युक्तिसंगत ही। छोगोंको इस भ्रममें कदापि नहीं पड़ना चाहिये। यह सर्वथा सिद्धान्तविरुद्ध बात है। ऐसे दोषयुक्त छोगोंको तो स्वयं भगवान्ने गीतागं आसुरी सम्पदावाला बतलाया है (गीता अध्याय १६ क्षोक ४ से १९ तक देखिये)। और इनके लिये आसुरी योनियोंकी प्राप्ति, दुर्गित और घोर नरकाकी प्राप्तिका निर्देश किया है। भगवान् कहते हैं—

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मिन । मामप्राप्येच कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ (गीता १६। २०-२१)

'हे अर्जुन! वे मृद्ध मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकोंमें पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोम—ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात् उसको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं। अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये।'

जो इन दुर्गुणों और विकारोंसे रहित हैं, वे ही भगवान्के सच्चे साधक हैं और वे ही उस परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं। गीतामें बतलाया है—

पतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैक्लिमिर्नरः। आचरत्यात्मनःश्चेयस्ततो याति परां गतिम्॥(१६।२२)

हि अर्जुन! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परम-गतिको जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है।' यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चयः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुको यः स च मे प्रियः॥(१२।१५)

'जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्घ, भय और उद्देगादिसे रहित है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है।'

संत तुलसीदासजी भी कहते हैं—

काम क्रोध मद लोभ की जब लगि मन महँ खान।

तुलसी एंडित मूरखा दोनों एक समान॥

इससे यही सिद्धान्त निश्चित होता है कि दुर्गुण
और दुराचारके रहते हुए कोई भी पुरुष मुक्ता नहीं हो
सकता। यही अटल सिद्धान्त है।

ईक्चर, परलोक और पुनर्जन्म सत्य हैं

कुछ छोग यह कहते हैं कि 'न तो ईश्वर है और न परलोक तथा भावी जन्म ही है। पाँच जड भूतोंके इकट्ठे होनेपर उसमें एक चेतनशक्ति आ जाती है और

उसमें त्रिकार होनेपर वह फिर नए हो जाती है। यह कहना भी बिल्कुल असंगत है। हम देखते हैं कि देहमें पाँच भूतोंके विद्यमान रहते हुए भी चेतन जीतात्मा चला जाता है और वह पुनः लौटकर वापस नहीं आ सकता। यदि पाँच भूतोंके मिश्रणसे ही चेतन आत्मा प्रकट होता हो तो ऐसा आजतक किसीने न तो करके दिखाया ही और न कोई दिखला ही सकता है। अतः यह कथन सर्वथा अयुक्त और त्याच्य है। जीव इस शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरमें चला जाता है। गीतामें भी देहान्तरकी प्राप्ति होनेकी बात खयं भगवान्ते कही है—

देहिनोऽसिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधींरस्तत्र न मुह्यति॥(२।१३)

'जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और बृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ।'

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयानि नवानि देही॥(२।२२)

'जैसे मनुष्य पुराने वक्षोंको त्यागकर दूसरे नये वक्षोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है।

अतएवं उन लोगोंका उपर्युक्त कथन शास्त्रसे भी असंगत है; क्योंकि मरनेके बाद भी आत्माका अस्तिल रहता है तथा परलोक और पुनर्जन्म भी है ।

इसी प्रकार उनका यह कथन मी भ्रमपूर्ण है कि है इंचर नहीं है; क्योंकि—आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आहि पदार्थोंकी रचना और उनका संचालन एवं जीवोंके मन, बुद्धि, इन्द्रियोंको यथास्थान स्थापित करना ईश्वरके बिना कदापि सम्भव नहीं है। संसारमें जो मौतिक विज्ञान (Science) के द्वारा यन्त्रादिकी रचना देखी जाती है, उन समीका किसी बुद्धिमान्

चेतनके द्वारा ही निर्माण होता है। फिर यह जो इतना विशाल संसार-चक्रकप यन्त्रालय है, उसकी रचना चेतनकी सत्ताके विना जड प्रकृति (Nature) कभी नहीं कर सकती।

इससे यह वात सिद्ध होती है कि इसका जो उत्पादक और संचालक है; वही ईश्वर है।

गीताजीमें भी लिखा हैं-

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देरोऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ (१८।६१)

'हे अर्जुन! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण ग्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके क्रमेकि अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके इदयमें स्थित हैं।'

शुक्लयजुर्वेदके चालीसवें अध्यायके प्रथम मन्त्रमें ।तलाया है----

ईशावास्यमिद् सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुक्षीथा मा गृधः कस्यसिद् धनम्॥

'अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतनखरूप गात् है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरके काशसे (सहायतासे ) त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो, समें आसक्त मत होओ; क्योंकि धन-ऐश्वर्य किसका अर्थात् किसीका भी नहीं है।'

पूर्व और भावी जन्म न मानकर बिना ही कारण विशेषी उत्पत्ति माननेसे ईश्वरमें निर्दयता और विषमता- दिष भी आता है; क्योंकि संसारमें किसी जीवको नुष्यकी और किसीको पशु आदिकी योनि प्राप्त होती है। इं जीव सुखी और कोई दुखी देखा जाता है। अतः विशेष जन्मका कोई सबल और निश्चित हेत होना हिये। वह हेतु है पूर्वजन्मके गुण और कर्म। भगवान्- भी गीता (४। १३) में कहा है—

वातुर्वण्यं मया सुष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धश्यकर्तारमन्ययम्॥ 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णों- का समृह, गुण और कर्मींके विभागपूर्वक मेरेहार रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको त वास्तकों अकर्ता ही जान।

इससे यह सिद्ध होता है कि मरनेके बाद भागी जन्म है।

## मुक्त पुरुष लौटकर नहीं आते

कितने ही लोग यह मानते हैं कि 'जीन मुक्त तो होते हैं; किंतु महाप्रलयके बाद पुनः लौटका वापस आ जाते हैं।' किंतु उनकी यह मान्यता भी यथार्थ नहीं है; क्योंकि श्रुतियोंकी यह स्पष्ट घोषणा है— न च पुनरावर्तते। (छान्दोग्य०८।१५।१)

'( मुक्त हो जानेपर पुरुष ) फिर वापस छैटका नहीं आता, वह पुन: वापस छैटकर आता ही नहीं।' गीता (८। १६) में भी भगवान कहते हैं— आब्रह्मसुवनाव्छोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥

'हे अर्जुन! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं।'

यदि यह मान लिया जाय कि मुक्त होनेपर भी प्राणी वापस आता है तो फिर स्वर्गप्राप्ति और मुक्तिं अन्तर ही क्या रहा ! इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि लोकान्तरोंमें गया हुआ जीव ही लौटकर आता है, जो ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह नहीं आता । युक्तिसे भी यही बात सिद्ध है । जब परमात्माका ययार्थ ज्ञान होनेपर जीवकी चिज्जडप्रन्थि खुल जाती है, उसके सारे कर्म और संशयोंका सर्वथा नाश हो जाता है, तथा प्रकृति और प्रकृतिके कार्योंसे सर्वथा सम्बन्धि विच्लेट हो जाता है । ऐसी स्थितिमें गुण, कर्म और अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस नहीं आ सकता। मुक्त तो यथार्थमें वही है, जिसके पूर्वके गुण और कर्म मुक्त तो यथार्थमें वही है, जिसके पूर्वके गुण और कर्म

तथा संशय और भ्रमका सर्वथा विनाश हो चुका है।
ऐसा होनेपर पूर्वके गुण और कर्मोसे सम्बन्ध रहे
विना उसका किसी योनिमें जन्म लेना और सुख-दुःख-का उपभोग करना—सर्वथा असंगत और असम्भव है।
यदि कहें कि 'इस प्रकार जीव मुक्त होते रहेंगे
तो शनै:-शनै: सभी मुक्त हो जायँगे।' तो यह ठीक
ही है। यदि शनै:-शनै: सभी मुक्त हो जायँ तो
इसमें क्या हानि है ! अच्छे पुरुष तो सबके कल्याणके

सभी देश, सभी काल, सभी आश्रमोंमें मनुष्य मात्रकी म्रक्ति हो सकती है

कितने ही छोग ऐसा कहते हैं कि 'इस देशमें, इस काछमें और गृहस्थ-आश्रममें मुक्ति नहीं होती ।' यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि ऐसा मान छेनेपर तो परमात्माकी प्राप्ति असम्भव-सी हो जाती है, फिर मुक्तिके छिये कोई प्रयत्न ही क्यों करेगा ? इससे तो फिर प्रायः सभी मुक्तिसे विश्वत रह जायेंगे। अतः इनका कहना भी शास्त्रसंगत और युक्तिसंगत नहीं है। सत्य तो यह है कि मुक्ति ज्ञानसे होती है और ज्ञान होता है साधनके द्वारा अन्तः करणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन सभी देशमें, सभी काछमें, सभी वर्णाश्रममें हो सकते हैं। ज्ञान और ज्ञानके साधन किसी देश-काल-आश्रमकी कैदमें नहीं हैं।

भारतवर्ष तो आत्मोद्धारके लिये अन्य देशोंकी अपेक्षा वेशेष उत्तम माना गया है । श्रीमनुजी कहते हैं— एतद्देशप्रसृतस्य सकाशादश्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ (मनुस्मृति २ । २०)

'इसी देश ( भारतवर्ष ) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे अखिल भूमण्डलके मनुष्य अपने-अपने आचारकी शिक्षा हिण करें।'

अतः यह कहना कि इस देशमें मुक्ति नहीं होती, ानुचित है। इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है क गृहस्थाश्रममें मुक्ति नहीं होती। क्योंकि मुक्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। भगवान्ने बतलाया है—

मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ (गीता ९। ३२)

'हे अर्जुन ! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि— चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते हैं।'

विष्णुपुराणके छठे अंशके दूसरे अध्यायमें एक कथा आती है। एक बार बहुत-से मुनिगण महामुनि श्रीवेदन्यासजीके पास एक प्रश्नका उत्तर जाननेके लिये आये। उस समय श्रीवेदन्यासजी गङ्गाजीमें स्नान कर रहे थे। उन्होंने मुनियोंके मनके अभिप्रायको जान लिया और गङ्गामें डुबकी लगाते हुए ही वे कहने लगे—'कलियुग श्रेष्ठ है, शूद्ध श्रेष्ठ हैं, खियाँ श्रेष्ठ हैं। फिर उन्होंने गङ्गाके बाहर निकलकर मुनियोंसे पूछा—'आपलोग यहाँ कैसे पधारे हैं?' मुनियोंने कहा—

किलः साध्विति यत्योक्तं शूद्रः साध्विति योषितः। यदाह भगवान् साधु धन्याद्येति पुनः पुनः॥ (६।२।१२)

'भगवन् ! आपने जो स्नान करते समय पुन:-पुन: यह कहा था कि किन्युग ही श्रेष्ठ है, श्रृद्ध ही श्रेष्ठ है, स्त्रियाँ ही श्रेष्ठ और धन्य हैं, सो इसका क्या कारण है ?'

इसपर श्रीवेदन्यासजी बोले---

यत्कृते दशिभवंषें स्त्रेतायां हायनेन तत्। द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलौ॥ तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः। प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्॥ ध्यायन्कृते यजन्यशैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्यं केशवम्॥ (६।२।१५—१७)

'हे ब्राह्मणो ! जो परमात्माकी प्राप्तिरूप फल सत्य-युगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेपर मिलता है तमे मनुष्य जैतामें एक वर्षमें, हापरमें एक मासमें और वालियुगमें वेवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है, हसी बारण भने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो परमात्माकी प्राप्ति सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे और हापरमें पूजा करनेसे होती है, वही कलियुगमें श्रीभगवानके नाम-कीर्तन करनेसे हो जाती है।

यहाँ अन्य सब कालोंकी अपेक्षा कलियुगकी विशेषता बतलायी गयी हैं । इसलिये इस कालमें मुक्ति नहीं होती, यह बात शास्त्रमें असंगत हैं ।

श्रीतुल्सीदासजीने भी कहा है—
किल्जुग सम जुग आन नहिं जो नर कर विस्वास।
गाइ राम गुन गन विमल भय तर विनहिं प्रयास॥
अव शृद्ध क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाने हैं—
बतचर्यापरैर्प्राह्मा वदाः पूर्व द्विजातिभिः।
ततः खधर्मसम्प्राप्तेर्यप्रव्यं विधिवद् धनैः॥
द्विजशुश्च्ययैवेष पाकयक्षाधिकारवान्।
निजाञ्जयति वै लोकाञ्च्छूद्रो धन्यतरस्ततः॥
(६।२।१९-२३)

'द्विजातियोंको पहले ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना चाहिये और फिर स्वधर्मके अनुसार उपार्जित धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना कर्तव्य है (इस प्रकार करनेपर वे अत्यन्त क्लेशसे अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त करते हैं।) किंतु जिसे केवल (मन्त्रहीन) पाकयज्ञका ही अधिकार है, वह शुद्ध तो द्विजाति—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकी सेवा करनेसे अनायास ही अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा धन्यतर है।'

अब स्त्रियोंको किसलिये श्रेष्ठ कहा, सो बतलाते हैं— योषिच्छुश्रूषणाद् भर्तुः कर्मणा मनसा गिरा। तिद्धता ग्रुभमाप्नोति तंत्सालोक्यं यतो द्विजाः॥ नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा। तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः॥ (६।२।२८-२९)

'अपने पतिके हितमें रत रहनेवाली स्नियाँ तो तन-

मन-वचनके द्वारा पितकी सेवा करनेसे ही पितके समान शुभ छोकोंको अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो वि पुरुपोंको अत्यन्त पिश्रमसे मिलते हैं। इसीलिये मैंने तीसरी वार यह कहा था कि खियाँ श्रेष्ठ हैं।

इसी प्रकार वैश्यके लिये भी अपने धर्मके पालनी मुक्तिका प्राप्त होना शास्त्रोंमें बतलाया गया है। परापुराण सृष्टिखण्डके ४७ वें अध्यायमें तुलाधार वैश्यके विपयमें भगवानने खयं कहा है कि ''उसने क्री मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, वह कभी असत्य नहीं बोला और उसने दुष्टा नहीं की । वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है। सब प्राणियोंमें समान भाव रखता है तथा मिद्दीके ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझता है। छोग जौ, नमक, तेल, धी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तुएँ उसकी जबानपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी सूठ नहीं बोलता । अतः वह 'धर्म-तुलाधार' कहलात है। उसने सत्य और समतासे तीनों छोकोंको जीत लिया है, इसीलिये उसपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोंके कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है \*। बुद्धिमान् तुलाधार धर्मात्मा है तथा सत्यमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली बातें भी उसे ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देव लोकमें भी नहीं है।"

वह तुलाधार वैश्य उपर्युक्त प्रकारसे अपने धर्मका पालन करता हुआ अन्तमें अपनी पत्नी और परिकरों सहित विमानमें बैठकर विष्णुधामको चला गया।

इसी प्रकार 'मूक' चाण्डाल भी माता-पिताकी सेव करके उसके प्रभावसे भगवान्के परम धाममें चल

\* सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्त्रयम् ।
तेनातृष्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह ॥
भूतभव्यप्रवृत्तं च तेन जानाति शार्मिकः ।
(४७।९३-९४)

🚉 गया । वह माता-पिताकी सेवा किस प्रकारसे किया 👬 करता था, इसका पद्मपुराण सृष्टिखण्डके ४७वें ुं अध्यायमें बड़ा सुन्दर वर्णन है । वहाँ बतलाया है कि वह चाण्डाल सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा रहता था । जाड़ेके दिनोंमें वह अपने माँ-बापको स्नानके छिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अँगीठी जलाता, भोजनके पश्चात् पान खिलाता और रूईदार कपड़े पहननेको देता था। प्रतिदिन भोजनके छिये मिष्टान परोसता और वसन्त ऋतुमें महुएके पुष्पोंकी सुगन्धित माला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और भाँति-भाँतिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था । गरमीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा शळता था । इस प्रकार नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। माता-पिताकी थकावट और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था।

इन पुण्यकर्मींके कारण उस चाण्डालका घर बिना किसी आधार और खंमेंके ही आकाशमें स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवनके खामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे। वे सत्य-खरूप परमातमा अपने महान् सत्त्वमय तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते थे।

उसी प्रसङ्गमें एक शुभा नामकी पितवता स्त्रीका आख्यान भी आया है। जब तपस्त्री नरोत्तम ब्राह्मण मूक चाण्डालके कथनानुसार पितवताके घर गया और उसके विषयमें पूछने लगा तो अतिथिकी आवाज सुनकर वह पितवता घरके दरवाजेपर आकर खड़ी हो गयी। उस समय ब्राह्मणने कहा—'देवि! तुमने जैसा देखा और समझा है, उसके अनुसार खयं ही सोचकर मेरे लेये प्रिय और हितकी बात बतलाओं।' शुभा बोली—ब्रह्मन् ! इंस समय मुझे पितदेवकी सेवा करनी है, यतः अवकाश नहीं है, इसलिये आपका कार्य पीछे करूँगी, इस समय तो आप मेरा आतिथ्य प्रहण जीजिये।' नरोत्तमने कहा—'मेरे शरीरमें इस समय

भूख, प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभीए बात बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा। तब उस पितव्रताने भी कहा— 'द्विजश्रेष्ठ ! मैं बगुला नहीं हूँ, आप धर्म-तुलाधारके पास जाइये और उन्हींसे अपने हितकी बात पूछिये।' यों कहकर वह पितव्रता अपने घरके भीतर चली गयी। अपने धर्मपालनमें कितनी दद निष्ठा है ! इस पातिव्रत्यके प्रभावसे ही वह देशान्तरमें घटनेवाली घटनाओंको भी जान लेती थी और इस प्रकार पितसेवा करती हुई अन्तमें वह अपने पितके सिहत भगवान्के परम धाममें चली गयी। ऐसे ही द्रौपदी, अनस्या, सुकला आदि और भी बहुत-सी पितव्रताएँ ईश्वरकी मिक्त और पातिव्रत्यके प्रभावसे परम पदको ग्राप्त हो चुकी हैं।

इसी प्रकार सत् श्रूहोंमें संजय, लोमहर्षण, उग्रश्रवा आदि सूत भी परम गतिको प्राप्त हुए हैं तथा निम्न जातियोंमें गुह, केवट, शबरी (भीलनी) आदि मुक्त हो गये हैं।

जब ही, वैश्य और श्र्वोंकी तथा पापयोनि— चाण्डालादि गृहस्थियोंकी मुक्ति हो जाती है तो फिर उत्तम वर्ण और उत्तम आश्रमवालोंकी मुक्ति हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ?

शास्त्रोंके इन प्रमाणोंसे यह मलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि सभी देश, सभी काल और सभी जातिमें मनुष्यका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

इसिलये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह चाहे किसी भी देशमें हो, किसी भी कालमें हो और किसी भी जाति, वर्ण और आश्रममें हो, उसीमें शास्त्रविधिके अनुसार अपने कर्त्तव्यका पालन करता हुआ ज्ञानयोग, कर्मयोग या भक्तियोग—किसी भी अपनी रुचि और अधिकारके अनुकूल साधनके द्वारा परमात्माको प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्न करे।

#### निराश नहीं होना चाहिये

पहले हमारे मनमें कई विचार हुए थे, किंतु अभीतक विचारके अनुसार कोई काम नहीं हुआ। एक तो ऐसा

और सदाचारके सेवनसे तथा द्रोहशून्य बुद्धिसे बुद्धिमान् मनुष्य पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण कर सकता है। दयालुरमदस्पर्श उपकारी जितेन्द्रिय: । एतेश्च पुण्यस्तम्भैश्च चतुर्भिधार्यते मही ॥ (शि॰ पु॰, कोटिरु॰ सं॰ २४।२६)

दयालु मनुष्य, अभिमानशून्य व्यक्ति, परोपकारी और जितेन्द्रिय—ये चार ऐसे पवित्र खम्भे हैं, जो पृथ्वीको थामे हुए हैं।

गास्ति विद्यासमं चक्षुनास्ति सत्यसमं तपः। गस्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सखम् ॥ (बृहना॰ पु॰ ६०।४३)

विद्याके समान दूसरा नेत्र नहीं है, सत्यके समान तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और फ समान कोई सुख नहीं है। धर्मः कामदुघा धेनुः संतोषो नन्दनं वनम्। विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी।।

(बृहन्ना॰ पु॰ २७।७२, चाणक्यनीति ८।१३) धर्म ही कामधेनुके समान सारी अभिलाषाओंको पूर्ण गला है, संतोष ही स्वर्गका नन्दन-कानन है, विद्या ) ही मोक्षकी जननी है और तृष्णा वैतरणी नदीके नरकमें ले जानेवाली है। **मद्रोहश्चाप्यत्नोभश्च** दमो

भूतदया तपः । ाह्यचर्यं तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमा धृतिः। धर्मस्य मृलमेतद् दुरासदम् ॥ गनातनस्य

(वायुपु॰ ५७।११७) केसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना, लोभसे दूर इन्द्रियोंको वशमें रखना, प्राणिमात्रके प्रति दयाका रखना, स्वधर्मपालनकं लियं कष्ट सहना, ब्रह्मचर्यका करना, सच बोलना, दुखियांमें महान्भृति गखना, धींको क्षमा कर देना और कष्ट पड़नेपर धेर्य धारण — सनातनधर्मकी जड़ यही है, जो अन्यत्र दुर्निभ है । अच्यतानन्तगोविन्दनामोच्यारणभेषजात् ष्ट्रियन्ति मकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाप्यहम् ॥

अच्युत, अनन्त एवं गोविन्द-इन नामोका उन्हर ही एक ऐसी दवा है, जिससे सम्पूर्ण रोग नष्ट है ≓ हैं। मैं दावेके साथ यह कह रहा हूँ। यत् क्रोधनो यजित यच्च ददाति नित्यं यद् वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्य। प्राप्नोति नैव किमपीह फलं हि लोके मोघं फलं भवति तस्य हि कोपनस्य॥ (वामनप् ४३३८८

्क्रोधी मनुष्य जो कुछ भी यजन-पृजन करता है जो कुछ नित्यप्रति दान करता है, जो कुछ तपशर्या गर है और जो कुछ भी हवन करता है, उसका इस लेक उसे कोई फल नहीं मिलता, उस क्रोधीका मग है किया-कराया व्यर्थ होता है।

वरं प्राणास्त्याज्या न वत परहिंसा त्विभमता वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदन्तम्। वरं क्लीबैर्भाव्यं न च परकलत्राभिगमनं वरं भिक्षार्थित्वं न च परधनानां हि हरणम् ॥ ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी केसी कामनाका बीज अङ्करित ही न हो ।'

यह है निष्कामभाव ! निष्कामका स्तर सबसे ऊँचा है। फिर भी हम भगवान्से अपनी आत्माके कल्याणके लिये, परमात्माके दर्शनके लिये, भगवान्में प्रेम होनेके लिये स्तुति-प्रार्थना करें, तो वह कामना शुद्ध होनेके कारण निष्काम ही है।

#### उच्च निष्कामभावका स्वरूप

अपने परम कल्याणकी, भगवान्में प्रेम होनेकी और भगवान्के दर्शनोंकी जो कामना है, यह शुभ और शुद्ध कामना है। इसिलिये उसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी अपने कर्तव्यका पालन करना और कुछ भी नहीं माँगना---यह और भी उच्चकोटिका भाव है। और देनेपर मुक्तिको भी स्वीकार न करना, यह उससे भी बढ़कर बात है। श्रीभगवान और महात्माओंके पास तो माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती: क्योंकि जैसे कोई सेवक नौकरी करता है और उसकी सेवाको स्वीकार करनेवाले खामी यदि उचकोटिके होते हैं तो वे खयं ही उसका ध्यान रखते हैं । वे न भी ध्यान रक्खें तो भी उस सेवककी कोई हानि नहीं होती। यदि उसमें सचा निष्कामभाव हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी हो सकती है, किंत ऐसा उचकोटिका भाव ईश्वरकी कृपासे ही होता है । इस समय ऐसे खामी बहुत ही कम हैं और ऐसे सेवक भी देखनेमें बहुत कम आते हैं। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसारमें ऐसे कोई हैं ही नहीं। अवश्य ही संसारमें सच्चे महात्मा बहुत ही कम हैं। करोड़ोंमें कोई एक ही होते हैं। भगवान्ने भी गीतामें कहा है-

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतित सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तस्वतः ॥ (७।३)

'हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात् यथार्थ-रूपसे जानता है।' हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा ही नहीं और हम यह भी नहीं कह सकते कि संस कोई श्रद्धालु सच्चा सेन्नक (पात्र) भी नहीं हैं संसारमें ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, वि मिलते हैं बहुत कम । उस कमकी श्रेणीमें ही ह लोगोंको भाग लेना चाहिये अर्थात् उस प्रकारके बन्की कोशिश करनी चाहिये।

हमलोगोंको तो यह भाव रखना चाहिये कि के हमारे आत्माका ही नहीं, सबका कल्याण हो। अ आत्माके कल्याणके लिये तो सब जिज्ञास प्रयत व ही हैं । इसकी अपेक्षा यह भाव बहुत उच्चकोटिका कि 'सभी हमारे भाई हैं, अतः सभीके साथ हम कल्याण होना चाहिये। १ इससे भी उच्चकोटिकाः यह है कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हा कल्याण हो । इसमें भी मुक्तिकी कामना है, हि कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य है। और अ कल्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके अ कर्तन्यका पालन करता रहे तथा अपना केवल र उद्देश्य रक्खे कि 'सबका उद्घार हो', तो यह और विशेष उच्चकोटिका भाव है । छक्ष्य तो अपना स उच्चकोटिका ही होना चाहिये । कार्यमें परिणत न भी तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित है हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि यह उ कोटिकी चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी पिर हो सकती है। ज्ञान ही न हो तो कार्यमें कैसे आह

भगवान्की मिक्त तो बहुत ही उत्तम वस्तु हैं जो मनुष्य भगवान्की मिक्त नहीं करता है, उससे वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्रीकी कामन लिये मिक्त करता है। उस सकामी मक्तसे भी श्रेष्ठ है जो स्त्री, पुत्र, धनके लिये तो नहीं कर किंतु घोर आपित आ जानेपर उस संकट-निवार लिये आर्तनाद करता है। उस आर्त मक्तसे भी श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्तिके लिये, परमात्म ज्ञानके लिये, उनमें प्रेम होनेके लिये या उनके दर्शन

िये उनमे प्रार्थना करता है । ऐसा जिज्ञासु उपर्युक्त सबसे श्रेष्ट है। उससे भी वह श्रेष्ट है जो अपने आत्मावे वरूपाणवे छिये भी भगवानुमे प्रार्थना नहीं करताः परंतु अपने कर्तन्यका निष्कामभावसे पाळन ही करता रहता है अर्थात् निष्यामगावसे ईश्वरकी अनन्य भक्ति बरता ही रहता है । उसकी यह विश्वास है कि 'पर्मात्मार्या प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इसमें कोई शद्भाकी बात नहीं है। भगवान् सुर्वेज्ञ हैं, वे सब जानने हैं। उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, मझको अपने कर्तव्यका पाछन करते ही रहना चाहिये।' ऐसा निष्कामी उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। इसमें भी श्रेष्ठ वह पुरुष है जो अपना कल्याण हो, इसके छिये प्रयन करता रहता है, किंतु यह भाव भी नहीं रखता कि भी नहीं भी माँगूँगा तो भी भगवान् मेरा कल्याण अवस्य करेंगे । भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, वे स्वयं सब जानते ही हैं।' पर इस भावमें भी सृहम कामना है। किंतु जो इस वातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तन्यका ही पालन करता रहता है; बल्कि यह समझता है कि 'निष्कामभावसे कर्तव्यका पालन करना--भगवान्की , निप्कामभावसे सेवा करना—यह मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है। अतः मैं सदा भगवान्की निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, मेरा उत्तरोत्तर केवल भगवान्में ही प्रेम बढ़ता रहे---' उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिका है; क्योंकि वह समझता है कि प्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है। परमात्माकी प्राप्तिसे भी परमात्मामें जो अनन्य और विशुद्ध प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। इसपर भी भगत्रान् प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे प्रह्लादको दर्शन दिये । दर्शन देकर भगवान् आग्रह करें कि मेरे संतोषके लिये जो तेरे ज़ँचे वही माँग ले तो भी हमको प्रह्लादकी भाँति कुछ भी नहीं माँगना चाहिये । यह बहुत उच्च कोटिका निष्कामभाव है ।

जैसे भगवान्की कृपा होनेपर भगवान्का दर्शन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय तो कोई आश्चर्यकी वात नहीं । ऐसे पुरुषके हृद्यमें यदि यह दयाका भाव हो जाय कि 'इन छोगोंका कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं' तो इस भावसे भी छोगोंका कल्याण हो सकता है ।

जब भगवान् यह समझते हैं कि इसके हृदयमें कभी यह बात अपने छिये नहीं आयी और इन छोगोंके छिये यह बात आती है कि इन छोगोंका कल्याण होना चाहिये तो भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान् समझते हैं कि यह इसकी माँग तो नहीं है पर इसका भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ तो बह मेरे छिये गौरवकी बात है; क्योंकि जिसने अपने छिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिश्वितिमें भगवान् उनका कल्याण अवस्य ही करते हैं।

परंतु उस निष्कामी भक्तके हृदयमें यह बात आती हैं तो वह समझता है कि भी भगवान्के तत्व, रहस्य और प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमें क्यों आती ? क्योंकि भगवान् जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, वहाँ तो कोई अंधेर है ही नहीं। क्या भगवान् मुझसे कम दयाछ हैं ? मैं क्या भगवान्से अधिक दयाछ हूँ ? क्या मैं ही संसारके जीवोंका कल्याण चाहता हूँ, भगवान् नहीं चाहते। मेरे लिये ऐसा भाव होना या छक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका कल्याण होना चाहिये, अनुचित है। उनकी पात्रताकों क्या भगवान् नहीं देखते हैं ? मैं ही पात्रकी पहचान करता हूँ, क्या भगवान्में इस बातकी कमी है ? मुझकों तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवान्की छीछा हो

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किंतु हम पारस-को और उसके प्रभावको न जाननेके कारण उसके लामसे बिच्चत हैं और दो-चार पैसोंके लिये दर-दर भटक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है। पारसको और उसके प्रभावको हम जानते नहीं हैं, उसीका यह दण्ड है । पारस तो जड है और भगवान् चेतन हैं, इसिलिये भगवान् पारससे बढ़कर हैं। पारससे तो महात्मा भी बढ़कर हैं, फिर भगवान्की तो बात ही क्या ? जो भगवानकी दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको जानता है, वह तो खयं ही कल्याणखरूप ही है। ऐसे पुरुषों-के अपने कल्याणकी तो बात ही क्या है, उनकी दयासे दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये हम-लोगोंको भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको समझना चाहिये । फिर हमलोगोंके कल्याणमें कोई संदेह नहीं है। भगवान्की कृपाके प्रभावसे हमलोग भी इस प्रकारके उच्च कोटिके भक्त बन सकते हैं।

कर्तव्यपालनकी आवश्यकता

1

3

इसलिये हमको तो चुपचाप अपने कर्तव्यका

पालन करते रहना चाहिये। कर्तव्य ही साधन है और साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझना चाहिये। यहाँ परमात्मा ही साध्य हैं और निष्काम प्रेमभावसे भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये भगवान्की अनन्य विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है। इसलिये हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिये । उसीका नाम अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य शरण है । परंतु वह होनी चाहिये विशुद्ध । जिसमें किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते हैं । मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध भावमें तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती । अतः हमारा भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये। उसके लिये अपने कर्तन्यका पालन करते रहना चाहिये। कर्तन्य ही साधन है; इसिक्षेये साधनको साध्य परमात्माकी प्राप्तिसे भी बढ़कर समझना चाहिये। जब यह भाव रहता है, तब परमात्माकी प्राप्तिकी भी कामना हृदयमें नहीं रहती । ऐसे पुरुषके लिये भगवान् उत्स्रक रहते हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किंतु उसमें इच्छा होती ही नहीं। ऐसे भक्तके प्रेममें भगवान बिक जाते हैं और उसके प्रति भगवान् अपनेको ऋणी समझते हैं । जो सकामभावसे भगवान्की भक्ति करता है, भगवान् तो उसके भी अपने-आपको ऋणी मान लेते हैं; फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको भगवान् ऋणी मानें, इसमें तो कहना ही क्या है। और वास्तवमें न्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी भक्त साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझता है तो भगवान् यह समझते हैं कि इसका भाव बहुत उच-कोटिका है, जिसके मूल्यमें मैं बिक जाता हूँ।

यह समझकर हमलोगोंको भगवान्की अनन्य और विशुद्ध भक्तिरूप साधन श्रद्धाप्रेमपूर्वक तत्परताके साथ करना चाहिये।



## महात्माका हृदय

### महर्पि वशिष्ठकी क्षमा

प्मसे वसर्पि होना है—होना ही है! विश्वामित्रजीका आग्रह इतना प्रवल या कि स्रष्टिकर्ता ब्रह्माजी भी असमंजसमें पड़ गये थे। जिसमें इड़ निश्चय है, प्रवल उद्योग है, अनिवार्य उत्साह है—अलभ्य उसके लिये कुछ रह कैसे सकता है।

समस्या फिर भी सरल नहीं थी। ब्रह्माजी भी किसीको ब्रह्मार्प घोषित कर नहीं सकते थे—करना नहीं चाहते थे, यही ठीक जान पड़ता है। उन्होंने भी यही निर्णय दिया— भहिष विश्वाय यदि ब्रह्मार्प मान लें तो विश्वामित्र ब्रह्मार्प हुए।

विश्वामित्र थे जन्मसे क्षत्रिय—परम प्रतापी नरेश । धुकना उन्होंने सीखा नहीं या। जिस वशिष्ठकी प्रतिद्वनिद्वतामें क्षत्रियत्वसे उटकर ब्राह्मण होनेका निश्चय करना पड़ा उन्हें, उसी वशिष्ठके सामने वे धुकें ? यह वात तो मनमें ही नहीं आयी उनके। उन्होंने तो प्रयत्नसे—गौरवसे प्राप्त करना सीखा या।

कटोर तप—असाध्यको साध्य करनेका एक ही मार्ग शास्त्रोंपर श्रद्धा करनेवाला जानता है। महातापस विश्वामित्र-का तप—त्रिलोकिक अधीश्वरोंने भी ऐसा तपस्वी मानव कदाचित् ही देखा हो। अनेक विष्ठ आये, अनेक बार तप भंग हुआ—अथक या वह उद्योगी।

तपस्या भी असमर्थ रही। तपस्यासे भगवान् शिवतक प्रसन्न हुए और अकल्पनीय दिव्यास्त्र मिले; किंतु विशिष्ठके ब्रह्मतेजने उन्हें प्रतिहत कर दिया। तपस्याने नवीन सृष्टि करनेतककी सामर्थ्य दे दी। भले ब्रह्माजीकी आज्ञाका सम्मान करके सृष्टि-कार्य आरम्भमें ही रोक दिया गया हो। सब हुआ; किंतु विशिष्ठने 'राजिष्' कहना नहीं छोड़ा।

विश्वामित्रमें क्रोध जाग उठा। उन्होंने वशिष्ठजीके सभी पुत्रोंको राक्षसके द्वारा मरवा दिया। वशिष्ठ सब कुछ जानकर भी शान्त रहे। भैं वशिष्ठको ही समाप्त कर दूँगा !' प्रतिहिंसा सीमापर पहुँच

सम्मुख आक्रमण करके विश्वामित्र वार-वार मुँह चुके थे। अस्त्र-शस्त्र लेकर रात्रिके समय छिपकर वा आश्रममें जाना था उन्हें। रात्रिके समय वे पहुँ इत्याका घोर संकल्प लेकर!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृ्णिमाकी रात्रि, निर्मल गगन, शुभ्र ज्योतस्नाका। कुसुमित कानन । प्रकृति शान्त हो रही थी। महर्षि अपनी पत्नी अवन्यतीजीके साथ कुटियासे बाहर एक रिपर विराजमान थे।

'कितनी स्वच्छ, कितनी निर्मल ज्योत्स्ना अवन्धतीने कहा।

'यह चिन्द्रका दिशाओंको उसी प्रकार उज्ज्वल कर रही है, जैसे आजकल विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !' बड़ी शाला मधुर वाणी थी महर्षि वशिष्ठकी ।

्विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !' वृक्षोंके द्वरमुटमें छिषा एक मनुष्य चौंक गया। 'एकान्तमें अपनी पत्नीते अपने शत्रुकी महिमाको इस सचाईसे प्रकट करनेवाले ये महा पुरुष ! और इनकी हत्याका संकल्प लेकर रात्रिमें चौर्की भाँति छिपकर आनेवाला में पुरुषाभम ''।'

महात्माके हृदयका परिचय मिलते ही प्रतिहिंगापूर्ण हृदय बदल गया । नोच फेंके अस्त्र-शस्त्र उस पुरुषने श्रीर परसे और दौड़कर वेदीके सम्मुख भूमिपर गिर पड़ा— भूझ अधमको क्षमा करें।

स्वर पहिचाना हुआ था, भले आकृति न दीख पड़ी हो । श्रीअरुन्पतीजी चिकत हो गयीं । महर्षि विशिष्ठ वेदी<sup>हे</sup> कूदे और चरणोंमें पड़े व्यक्तिको उठानेके लिये झकते हुए उन्होंने स्नेहपूर्ण कण्ठसे पुकारा—'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र!'

शस्त्र त्यागकर, नम्नता और क्षमाको अपनाकर आज विश्वामित्र 'ब्रह्मर्षि' हो गये थे।

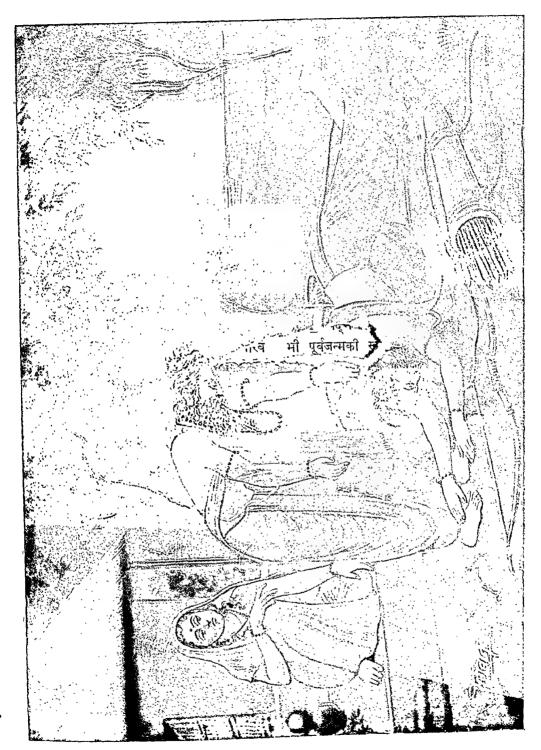

- निम्म

## हरिण के मोहमें भरतमुनि

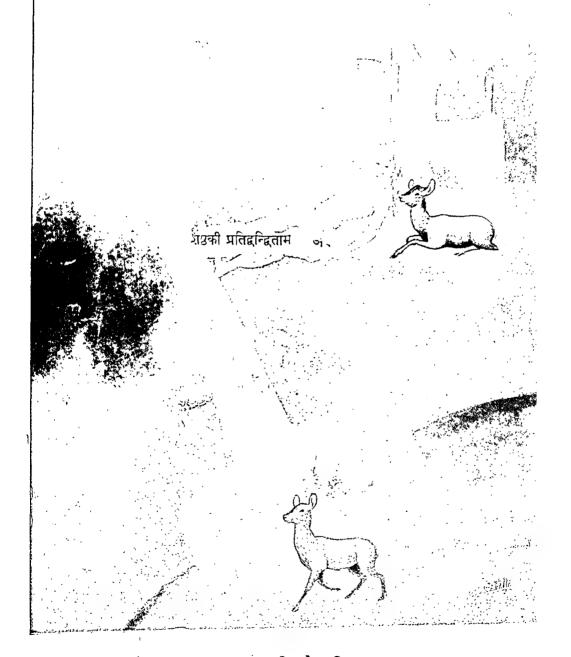

अन्त मति सो गति

## अन्त मति सो गति

यं वापि सारन्भावं त्यजन्यन्ते कलेवरम्।
तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥
(गीता ८ । ६ )

ृत्युके समय मनुष्य सबसे अन्तमें जो विचार करता है। ग चिन्तन करता है। उसका अगला जन्म उसी प्रकारका है।

मगवान् ऋषमदेवके पुत्र, सप्तद्वीपवती पृथिवीके एकच्छत्र मरत—वही भरत जिनके नामपर हमारे इस देशका नतम नाम अजनाभवर्ष बदल गया और सब इसे तबर्ष कहने लगे—वे धर्मात्मा सम्राट् वानप्रस्थका समय पर राज्य, कुटुम्ब, गृहका त्याग करके बनमें चले गये। महाराज भरतके वैराग्यमें कोई कमी नहीं थी। राज्य समय उन्हें किसी बातका अभाव भी नहीं रहा था। हित समस्त भूमण्डलके वे सम्राट् थे। उनको परम शता पत्नी मिली थीं और किसी भी राजर्षि-कुलका गौरव सकें, ऐसे पाँच पुत्र थे। महाराज भरतने उद्देगसे, विवेकपूर्वक भगवद्भजनके लिये गृहका त्याग किया। हाश्रममें पहुँचकर वे निष्ठापूर्वक भजनमें लग गये।

संयोगकी बात थी—राजर्षि भरत एक दिन नदीमें ान करके संध्या कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती एगी वहाँ जल पीने आयी। मृगी पानी पी ही रही थी कि मिं कहीं पास सिंहकी भयंकर गर्जना हुई। भयके मारे गी पानी पीना छोड़कर छलाँग मार भागी। मृगीका प्रसवाल समीप आ चुका था, भयकी अधिकता और पूरे वेगसे छलनेके कारण उसके पेटका मृगशावक बाहर निकल पड़ा गरेर नदिके प्रवाहमें बहने लगा। हिरनी तो इस आधातसे हीं दूर जाकर मर गयी। सद्य:प्रसूत मृगशावक भी मरणान्त्र था। राजर्षि भरतको दया आ गयी। वे उसे प्रवाहमेंसे उठाकर आश्रम ले आये।

किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसकी रक्षा करना गप नहीं है—यह तो पुण्य ही है। राजर्षि भरतने पुण्य ही केया था। वे बड़े स्नेहसे उस मृगशानकका लालन-पालन करने लगे। इसमें भी कोई दोष नहीं था। लेकिन इसीमें, एक दोष, पता नहीं कब चुपचाप प्रविष्ट हो गया। उस मृगशानकसे उन्हें मोह हो गया। उसमें उनकी आसक्ति हो गयी, वे चक्रवर्ती सम्राट् अपने राज्य, स्त्री तथा समे पुत्रींके मोहका सर्वथा त्याग करके वनमें आये थे, उन्हें एक हरिणीके वच्चेसे मोह हो गया!

मृग-शावक जब हृष्ट-पुष्ट-समर्थ हो गया, उसके पालनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। उसे वनमें स्वतन्त्र कर देना था, लेकिन मृगशावकका मोह—वह मृग भी राजिं भरतको उसी प्रकार स्नेह करने लगा था, जैसे परिवारके स्वजन करते हैं।

मृत्यु तो सबको अपना प्राप्त बनाती ही है। राजिंपें भरतका भी अन्तिम समय पास आया। मृग-शावक उनके पास ही उदास बैठा था। उसीकी ओर देखते हुए, उसीकी चिन्ता करते हुए भरतका शरीर छूटा। फल यह हुआ कि दूसरे जन्ममें उन्हें मृग होना पड़ा।

भगवद्भजन व्यर्थ नहीं जाता। भरतको मृग-शरीरमें भी पूर्वजन्मकी स्मृति वनी रही। वहाँ भी उनमें वैराग्य एवं भक्तिका भाव उदय हुआ। मृग-देह छूटनेपर वे ब्राह्मण-कुमार हुए। पूर्वजन्मकी स्मृतिके कारण वे अब पूर्ण सावधान हो गये थे। कहीं मोह न हो जाय—इस भयसे अपनेको पागलके समान रखते थे। उनका नाम ही जड भरत' पड़ गया। वे महान् ज्ञानी है, यह तो तब पता लगा, जब राजा रहूगणपर कुपा करके उन्होंने उपदेश किया।

इस पूरी कथामें देखनेकी वात यह है कि राजि भरत-जैसे त्यागी, विरक्त, भगवद्भक्तको भी मृगशावकके मोहसे मृग होना पड़ा। अन्तमें मृगका स्मरण उन्हें मृग-योनिमें छे ही गया। दया करो, प्रेम करो, हित करो; पर कहीं आसक्ति मत करो, किसीमें मोह मत करो, कहीं ममताके बन्धनमें अपनेको मत बाँधो।

अन्त समय भगवान्का स्मरण कर छेंगे। 'यह कर छेंगे' अपने वशकी बात नहीं है। अन्त समय मनुष्य सावधान नहीं रहता। वह प्रायः इस अवस्थामें नहीं होता कि कुछ विचारपूर्वक सोचे। जीवनमें जिससे उसकी आसक्ति रही है, उसके मनका सर्वाधिक आकर्षण जहाँ है, अन्त समयमें वही उसे स्मरण होगा।

जीवनमें ही मन भगवान्में लग जाय। मनके आकर्षणके केन्द्र भगवान् वन जायँ—अन्तमें तभी वे परम प्रभु स्मरण आयोंगे।

## देवर्षि नारदजी



पुंसां वतमुकं कायिकं नरेश्वर ॥ कीर्तनं वदस्याभ्ययनं चिष्णोः सत्यभाषणम् । वाचिकं वतम्ब्यते ॥ अपेशन्यमितं राजन् सदा सर्वत्र कोर्तयेत्। चक्रायुधस्य नामानि सदाशुद्धिविधायिनः ॥ र्छार्तने तस्य पुरुपेण परः वर्णाश्रमाचारवता पन्थाः सोऽयं तत्तोपकारणम् ॥ विष्णराराध्यते (पग० पाताल० ८४। ४२-४६)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रहाचर्यपालन तया निष्कपटभावसे रहना—ये भगवान्की प्रसन्नताके लिये मानिसक बत कहे गये हैं। नरेश्वर ! दिनमें एक वार भोजन करना, राजिमें उपवास करना और विना माँगे जो अपने-आप प्राप्त हो जाय, उसी अन्नका उपयोग करना—यह पुरुपोंके लिये कायिक बत बताया गया है। राजन् ! वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं लीलाओंका कीर्तन तथा सत्य-भाषण करना एवं चुगली न करना—यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला बत कहा गया है। चकधारी भगवान् विष्णुके नामोंका सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये। वे नित्य गुद्धि करनेवाले हैं, अतः उनके कीर्तनमें कभी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचारोंका विधिवत् पालन करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक् आराधना होती है। यह मार्ग भगवान्को संतुष्ट करनेवाला है।

### पूजाके आठ पुष्प

अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः।

तृतीयकं भूतद्या चतुर्थं क्षान्तिरेव च॥

शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं चैव तु सप्तमम्।

सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुष्यति केशवः॥

पुतैरेवाष्टभिः पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरिः।

पुष्पान्तराणि सन्त्येव बाह्यानि नृपसत्तम॥

(पाताल०८४। ५६-५८)

अहिंसा पहला, इन्द्रिय-संयम दूसरा, जीवोंपर कर्ना तीसरा, क्षमा चौथा, द्यम पाँचवाँ, दम छठा, ज्ञासताँ और सत्य आठवाँ पुष्प है । इन पुष्पोंके क्ष भगवान् श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं । नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्प के पूजाकं वाह्य अङ्ग हैं, भगवान् उपर्युक्त आठ पुष्पेंसे हैं । पृजित होनेपर प्रसन्न होते हैं (क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हैं)।

### धर्मके तीस लक्षण

सत्यं द्या तपः शोचं तितिक्षेक्षा शमो दमः।
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥
संतोपः समदक् सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः।
नृणां विपर्ययहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाईतः।
तेप्वात्मदेवतावुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव॥
श्रवणं कृतिनं चास्य स्मरणं महतां गतेः।
सेवेज्यावनितर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः।
विश्वाल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यिति॥
(श्रीमद्वा० ७।११।८—१२)

युधिष्ठिर । धर्मके ये तीस छक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं-सत्यः दयाः तपस्याः शौचः तितिक्षाः उचित-अनुचितका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा। मनका स्वाध्यायः सरलताः संतोषः समदर्शिताः ब्रह्मचर्यः त्यागः महात्माओंकी सेवा, घीरे-घीरे सांसारिक भोगोंकी चेश्रे निवृत्ति, मनुप्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उल्टा ही होता है--ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंके लिये अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोंके पर्म आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवणः कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सरूय और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है । इसके पालनते सर्वातमा भगवान् प्रसन्न होते हैं।

मनुष्यका हक वितनेपर ? यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् । अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहैति॥ होती है। तथापि एतदर्थ स्वाध्यायाभ्यास भी आवश्यक है। यह योगवासिष्ठ ३।२०, महाभारतादिमें प्रतिपादित है।

भगवान् व्यास तो विष्णुधर्ममें स्वाध्यायसे ही सर्विसिद्धि-प्राप्तिकी बात कहकर तिद्वरोधी सभी अर्थीतकको त्याज्य कहते हैं—

स्वाध्यायेन हि संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्यादन्यत्र वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्चते॥ तथा—

सर्वान् परिहरेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥ अर्थात् स्वाध्यायके विरोधी सभी अर्थ-विचार त्याज्य हैं । गीतामें इसे वाङ्मय तप कहा गया है— 'स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।

शिक्षा और पाण्डित्य—स्वाध्यायादि साधनोंसे पूर्ण शिक्षित व्यक्तिको कोशोंमें निपुण, प्रवीण, विज्ञ, भिज्ञ, सुधी, पण्डित आदि कहा गया है। पर यह पाण्डित्य बुद्धियोग एवं संशय-नाशक गुरुशास्त्र-वचनोंके सहारे ही होता है अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्। सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्'। शास्त्रोमें शिक्षा और स्वाध्यायका फल पाण्डित्य, भगवत्प्राप्ति कहा गया है—योग॰ व्यासभाष्य १।८२, २।५१ तथा महाभारत, विदुर-प्रजागर ३३।५।३० में पण्डितका लक्षण निर्दिष्ट है। गीता ५।१९ आदिमें सच्चे पण्डितको भगवत्प्राप्त या भगवत्प्राप्तको सच्चा पण्डित कहा गया है। शुक्रनीति तथा विष्णुधर्मादिमें भगवान् व्यासद्वारा प्रशस्त धर्मगुणसेवी, निन्द्य राग-दोषके परित्यागी, श्रद्धालु, आस्तिक व्यक्तिको पण्डित कहा गया है। विदुरजी भी यही कहते हैं—

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पण्डितलक्षणम्॥ भन्तीना गान सुनकर निन्धा यहसे हैं, वे मेरे देएके पात्र होते हैं ।

> कुल, जननी और जन्मभृमिकी महिमा कौन बहाता है ?

समाहितो प्राप्तरो प्रमादी

श्रुचिनधेकान्तरिर्जिनिह्न्यः ।

समाप्तुयाद योगिममं महामना

श्रिक्षिमाप्नोति तत्रश्र योगितः॥

कृष्टं पवित्रं जननी स्तार्था

वसुन्धरा भाग्यवर्ता च नेन।

विमुक्तिमार्गे सुग्यसिन्धुमग्ने

लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥

(स्वन्द्रव भाव सुग्राव ५५। १३९-१४०)

जो एकामनित्त वर्णाचन्तनपरायण प्रमादश्न्य, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्त्रिय है, वह महामना योगी इस योगमें सिद्धि प्राप्त करता है और उस योगके प्रभावसे मोक्षको प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त मोक्षमार्गमें आकर परत्रण परमात्मामं संख्या हो सुखके अपार सिन्धुमें निमय हो गया है, उसका कुछ पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गयी तथा उसे प्राप्त करके यह सारी पृथ्वी भी सीभाग्यवती हो गयी।

### वेप्णव कौन हैं ?

प्रशान्तिचत्ताः सर्वेषां सोम्याः कामजितेन्द्रियाः ॥ कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छवः। द्यार्द्रमनसो नित्यं स्तेयहिंसापराङ्मुखाः॥ पक्षपातमुदान्विताः । परकार्येपु गुणेपु परोत्सवनिजोत्सवाः ॥ सदाचारावदाताश्च वासुदेवममत्सराः । सर्वभूतस्थं दीनानुकस्पिनो नित्यं मृ परिहतैषिणः॥ राजोपचारपूजायां लालना : स्वकुमारवत् । बाह्ये परिचरन्ति ये॥ भयं कृष्णसर्पादिव प्रीतिरूपजायते । विषयेष्वविवेकानां या वितन्वते हि तां प्रीतिं शतकीटिगुणां हरों॥ नित्यकर्तव्यताबुद्ध्या यजन्तः शङ्करादिकान्। विष्णुस्वरूपान् ध्यायन्ति भक्ताः पितृगणेष्वपि ॥ विष्णोरन्यन पश्यन्ति विष्णुं नान्यत् पृथग्गतम् । पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिन्यष्टिरूपिणः॥ जगन्नाथ तवास्मीति दासस्त्वं चास्मि नो पृथक् । सेव्यसेवकभावो हि भेदो नाथ प्रवर्तते॥

अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेषां हृदि संस्थितः। सैच्यां या सेवको वापि स्वत्तो नान्योऽस्ति कश्चन्॥ **इतिभावनया** कृतावधानाः प्रणमन्तः सततं च कोर्तयन्तः। हरिमञ्ज जबन्यपादपद्मं प्रभजनतस्तृणवज्जगज्जनेषु उपकृतिकुशला जगत्स्वजसं परकशलानि निजानि मन्यमानाः। परपरिभावने द्याद्धीः अपि शिवमनसः खळु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ लोप्टखण्डे परधने च हपदि परवनितासु च कृटशाल्मलीपु। बन्धुवर्गे संविरिप्रसहजेपु सममतयः खलु बैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ मर्म-गुणगणसुमुखाः परस्य च्छद्नपराः परिणाससौख्यदा हि। प्रदत्तचित्ताः भगवाते सततं प्रियवचनाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ कंसहन्तुः हि स्फटमधुरपदं कलुपमुषं ग्रुभनाम चामनन्तः। परिघोषणां रटन्तः जय जय किसुविभवाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जिंदमिषयः सुखदुःखसाम्यरूपाः। हरौ निजात्म-अपचितिचतुरा नतवचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ रथचरणगदाव्जशङ्खसुद्रा कृततिलकाङ्कितबाहुमूलमध्याः मुररिपुचरणप्रणामधूली-धृतकवचाः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ मुरजिद्पधनापकृष्टगन्धो-त्तमतुलसीदलमाल्यचन्दनैर्ये मुक्तिमाप्तभूषा-वरयितुमिव कृतिरुचिराः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ विगलितमदमानशुद्धचित्ताः प्रसभविनश्यदहंकृतिप्रशान्ताः नरहरिममराप्तबन्धुमिष्ट्वा क्षपितशुचः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ (स्त० वै० पु० मा० १०। ९६—११३) षीवनं भनसम्पत्तिः प्रशुख्यस्विवेकता। एकैकसप्यनर्थाय किसु षत्र चनुष्टयस्॥ (नास्द०पूर्व०प्रथम०७।१५)

यीवन, भनसम्पत्ति, प्रमुता और अविवेक—इनमेंसे एक-एक भी अनर्थका कारण होता है; फिर जहाँ ये चारी ैबट हो बढ़ांके लिये क्या कहना !

नारत्यक्रीतिसमो मृत्युनीम्नि क्रोधसमो रिपुः । नाम्नि निन्दासमं पापं नाम्नि मोहसमासवः ॥ नास्त्यसूयासमाक्रीतिनीम्नि कामसमोऽनलः । नाम्नि रागसमः पाद्यो नाम्नि सङ्गसमं विषम् ॥ (नार्द० पूर्व० प्रथम० ७ । ४१-४२)

अवीर्तिकं समान कोई मृत्यु नहीं है। क्रोपके समान ईशतु नहीं है। निन्दाकं समान कोई पाप नहीं है र मोहके समान कोई मादक वस्तु नहीं है; असूयाके तन कोई अपकीर्ति नहीं है, कामके समान कोई त नहीं है, रागके समान कोई वन्धन नहीं है और सक्तिके समान कोई विप नहीं है।

दानभोगविनाशाश्र रायः स्युर्गतयिखधा ।
यो ददाति च नो भुङ्क्ते तद्धनं नाशकारणम् ॥
तरवः किं न जीवन्ति तेऽपि लोके परार्थकाः ।
यत्र मूलफलेंर्नृक्षाः परकार्यं प्रकुर्वते ॥
मनुष्या यदि विप्राग्य न परार्थास्तदा मृताः ।
(ना० पु० पूर्व० १२ । २४-२६)

दान, भोग और नाश—धनकी ये तीन प्रका गितियाँ हैं। जो न दान करता है, न भोगता है, उन्धन नाशका कारण होता है। क्या वृक्ष जीवन-धारण करते ? ये भी इस जगत्में दूसरोंके हितके लिये ही हैं। जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलोंके द्वारा दूसरें हितकार्य करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी नहीं ... ये मरे हुएके समान ही हैं।

ये मानवा हरिकथाश्रवणास्तदोपाः
कृष्णाङ्घिपद्मभजने रतचेतनाश्च।
ते वें पुनन्ति च जगन्ति शरीरसङ्गात्
सम्भापणाद्गि ततो हरिरेव पूज्यः॥
हरिपूजापरा यत्र महान्तः शुद्धबुद्धयः।
तत्रैव सकलं भद्दं यथा निम्ने जलं द्विज॥
(ना० पूर्व० ४०। ५३-५४)

जो मानव भगवान्की कथा श्रवण करके अपने समल दोप-दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणारिवन्दोंकी आराधनामें अनुरक्त हैं, वे अपने शरीरके सङ्ग अथवा सम्भाषणसे भी संसारको पवित्र करते हैं। अतः सदा श्रीहरिकी ही पूजा करनी चाहिये। ब्रह्मन्! जैसे नीची भूमिमें इधर-उधरका सारा जल सिमट-सिमटकर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत्पूजापरायण ग्रुद्धचित्र महापुरुष रहते हैं, वहीं सम्पूर्ण कल्याणका वास होता है।

### मुनि श्रीसनन्दन

#### भगवान्का खरूप

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥ (ना० पूर्व० ४६। १७)

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यहा, सम्पूर्ण श्री, पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैराग्य—इन छः का नाम 'भग' है।

उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागति गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥ (ना० पूर्व० ४६ । २१)

जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको, आवागमनको तथा विद्या और अविद्याको जानता है, वही भगवान् कहलाने योग्य है।

## मुनि श्रीसनातन

दशमी, एकादशी, द्वादशीके नियम
अथ ते नियमान् विस्म वते ह्यस्मिन् दिनत्रये।
कांस्यं मांसं मस्रान्नं चणकान् कोद्भवांस्तथा॥
शाकं मधु परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने।
दशम्यां दश वस्त्नि वर्जयेद् वैष्णवः सदा॥
द्यतकीडां च निद्धां च ताम्बूलं दन्तधावनम्।
परापवादं पेशुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रितम्॥
कोपं ह्यनुतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत्।
कांस्यं मांसं सुरां क्षोद्धं तैलं वितथभाषणम्॥
व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजनमैथुने।
अस्पृश्यस्पर्शमासूरे द्वादश्यां द्वादश त्यजेत्॥
(नारद० पूर्व० चतुर्थ० १२०। ८६–९०)

अब इस एकादशी-व्रतमें तीन दिनोंके पालन करने योग्य नियम वतलाता हूँ। काँसेका वर्तन, मांस (मांसाहारी भी न खाय), मस्र, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, दुवारा भोजन और मैथुन—दशमींके दिन इन दस वस्तुओंसे वैष्णव दूर रहे। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दाँतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना और मिथ्या वोलना—एकादशींको ये ग्यारह कार्य न करे। काँसा, मांस (मांसाहारी भी), मद्य, मधु, तेल, मिथ्या-भाषण, व्यायाम, परदेश जाना, दुवारा भोजन, मैथुन तथा जो स्पर्श योग्य नहीं है, उसका स्पर्श करना और मस्र खाना—द्वादशींको इन वारह वस्तुओंका त्याग करे।

## मुनि श्रीसनत्कुमार

#### आत्माका स्वरूप

स एवाधसात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स स्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद् ९ मित्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधस्तादह-।रिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽह-तरतोऽहमेवेद९ सर्वमिति॥

( छान्दोग्य० ७। २५।१)

वही नीचे हैं, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे हैं, है। दाहिनी ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब । अब उसीमें अहङ्कारादेश किया जाता है—मैं ही नीचे में ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही हिनी ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ।

… न पश्यो मृत्युं पश्यित न रोगं नोत दुःखता पर्वे ह पश्यः पश्यित सर्वभामोति सर्वेश इति ।xxx।हारशुद्धौ सस्वशुद्धिः सस्वशुद्धौ भ्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे वैग्रन्थीनां विश्रमोक्षः … …

ं(छान्दोग्य०७। २६।२)

विद्वान् न तो मृत्युको देखता है न रोगको और न ;खको ही। वह विद्वान् सबको (आत्मरूप ही) देखता है, अतः सबको (आत्माको) प्राप्त हो जाता है। XXX आहारशुद्धि होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्पृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण प्रनिथयोंकी निवृत्ति हो जाती है। (अज्ञानका नाश होकर आत्माकी प्राप्ति हो जाती है।)

### उपदेश

निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यशीलता। सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतद्वृत्तमम्॥ मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सज्जति स मुद्धति। भालं स दुःखमोक्षाय सङ्गो वे दुःख्लक्षणः॥ (ना० पूर्व० ६०। ४४-४५)

पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका संचय करते रहना, साधु पुरुषोंके वर्तावको अपनाना और उत्तम सदाचारका पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे मानवशरीरको पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें डूव जाता है। विषयोंका संयोग दु:खरूप है, वह कभी दु:खरूप हुठकारा नहीं दिला सकता।

निग्यं क्षोधानापो रक्षेच्हियं रक्षेण सम्प्रसात्। विशां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः॥ आनुतांग्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम्। आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सन्यं क्षि परमं क्षितम्॥ (ना० पृषं० ६०। ४८-४९)

मनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोधने। सम्यक्तिको डाहरो। विज्ञाको मान-अपमानने और अपनेको प्रमादने बचावे। भूर स्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान् बन्द है। आत्मकान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बहुकर हितका साधन है।

संचिन्त्रसेकमेथेनं कामानामवितृप्तकम् । ज्याद्यः पशुमियासाच्य मृत्युरादाय गच्छति ॥ तथाच्युपायं सम्पद्येद् दुःखस्यास्य विमोक्षणे ॥ (ना० पृ० ६१ । ४१)

जैसे वनमें नयी नयी घामकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको उसकी घातमें लगा हुआ व्याघ्र सहसा आकर दवोच लेता है, उसी प्रकार भोगोंमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय अवस्य सोचना चाहिये।

### नामके दस अपराध

गुरोरवज्ञां साधूनां निन्दां भेदं हरे हरो। वेदनिन्दां हरेनामवलात् पापसमीहनम्॥ अर्थवादं हरेनामित्र पाखण्डं नामसंब्रहे। अलसे नाम्तिके चेंव हरिनामोपदेशनम्॥ नामविस्मरणं चापि नाम्न्यनाद्रमेव च। संत्यजेद् दूरतो वत्स दोपानेतान् सुदारणान्॥ (ना० पू० ८२। २२-२:

वत्म !गुक्का अपमानः साधु-महात्माओंकी निन्दाः भगः शिव और विष्णुमें भेदः वेद-निन्दाः भगवन्नामके वरः पाप करनाः भगवन्नामकी महिमाको अर्थवाद समझ नाम छेनेमें पाखण्ड फेंळानाः आळसी और नास्तिक भगवन्नामका उपदेश करनाः भगवन्नामको भूल जाना र नाममें अनादर-बुद्धि करना—ये (दस्) भयानक दोष हैं इनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च। दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्॥ (ना० पू० ६१। २

शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिरि मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान् पुरुषपर नर्ह



## केनोपनिषद्के आचार्य

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते॥ (केन०१।५)

जिसको कोई भी मनसे—अन्तःकरणके द्वारा नहीं समझ सकता, जिससे मन मनुष्यका जाना हुआ हो जाता है— यों कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान। मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी लोग उपासना करते हैं, वह यह ब्रह्म नहीं है।

यच्चक्षुषा न पश्यित येन चक्षु ५ षि पश्यित । तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ (केन०१।६)

जिसको कोई भी चक्षुके द्वारा नहीं देख सकताः विक जिससे मनुष्य नेत्र और उसकी वृत्तियोंको देखता है। उसको ही त् ब्रह्म जान। चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस ह्ययवर्गकी लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च।

यो नसहेद तहेद नो न वेदेति वेद च॥

(केन० २।२

में ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ यों नहीं मानता औ न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता; क्योंकि जानता म हूँ। किंतु यह जानना विलक्षण है। हम शिष्योंमेंसे जो को भी उस ब्रह्मको जानता है, वही मेरे उक्त वचनके अभिप्रायक भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता—रे दोनों ही नहीं हैं।

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम्॥ (केन०२।३) जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता, सका तो वह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है के ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता; क्योंकि जाननेका मिमान रखनेवालोंके लिये वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ नहीं है मैर जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये वह अपरोक्ष है।

इह वेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माह्योकादमृता भवन्ति ॥ (वेन०२।५)

यदि इस मनुष्यक्षरीरमें परव्रक्षको जान लिया तो बहुत कुकाल है। यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान पाया तो महान् विनाक्ष है। यही सोचकर बुद्धिगान् पुरुष प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें) परव्रहा पुरुषोत्तमको समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमृत (ब्रह्मरूप) हो जाते हैं।

### 

#### परमात्मा

एको देवः सर्वभूतेषु गृहः
सर्वज्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताश्विवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥
( इवेताश्व अ व ६ । ११ )

वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है। वहीं सबके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनस्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करनेवाला, सर्वथा विद्युद्ध और गुणातीत भी है।

एको वशी निष्क्रियाणां बहूना
मेकं बीजं बहुधा यः करोति।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा
स्तेषां सुन्धं शाश्वतं नेतरेषाम्॥

(श्वेताश्वर अ०६।१२)

जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जीवोंका शासक है और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरको जो घीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान् ।
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्पं
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः॥
( श्वेताश्व अ ६ । १३ )

जो एक, नित्य, चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करता है, उर ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य, सबके कारणरूप परमदेव परमात्माको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्विमदं विभाति॥ ( २वेताश्व० अ० ६। १४

वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है न चन्द्रमा औ तारागणका समुदाय ही, और न ये विजलियाँ ही वह प्रकाशित हो सकती हैं। फिर यह लौकिक अमि तो कै प्रकाशित हो सकता है। क्योंकि उसके प्रकाशित होनेपर । उसीके प्रकाशसे ऊपर कहे हुए सूर्य आदि सब उसके पी प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जग प्रकाशित होतो हैं।

## महर्षि याज्ञवल्क्य





स होवाच न वा अरे पत्युः
कामाय पनिः शियो भवत्यात्मनस्तु
कामाय पनिः प्रियो भवति । न वा
अरे जायाये कामाय जाया प्रिया
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया
भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः

प्रिया भवत्यायमनस्नु कामाय पुत्राः प्रिया भवत्ति। न वा अरे विचार्य कामाय विक्तं प्रियं भवत्यायमनस्नु कामाय विक्तं प्रियं भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यायमनस्नु कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यायमनस्नु कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यायमनस्नु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। न वा अरे द्वानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यायमनस्नु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यायमनस्नु कामाय सर्वं प्रियं भवत्यायमनस्नु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आरमा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यो मेंत्रेय्यायमनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनदं सर्वं विदितम्॥५॥ ( युद्धारण्यकोपनिषद् अध्याय ३ माग्रण ४ )

श्रीयाज्ञवह्म्यजीने कहा—अरी मेत्रेयि! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पित प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पित प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पत्र प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पत्र प्रयोजनके लिये पत्र प्रयोजनके लिये पत्र प्रयोजनके लिये प्रयोजनके लिये प्रयोजनके लिये श्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय होता है। लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी

भिय होते हैं तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं है अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। अरी मैंकी यह आत्मा ही दर्शनीय, अवणीय, मननीय और ध्यान है जानेयांग्य है। हे मेंकेथि! इस आत्माके ही दर्शन, अब मनन एवं विज्ञानसे इन सबका ज्ञान हो जाता है।

यो वा एतद्क्षरं गाग्यंविदित्वास्मिँ होके जुहोति यः तपम्तप्यते वहूनि वर्षसहस्त्राण्यन्तवदेवास्य तद् भवति यो एतद्क्षरं गाग्यंविदित्वासाह्योकात् प्रैति स कृपणोऽय एतद्क्षरं गार्गि विदित्वासाह्योकात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ( वृह० अ० ३ मा० ४

हे गागिं! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जान हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त र करता है, उसका वह सब कर्म अन्तवान् ही होता है। र कोई भी इस अक्षरको विना जाने इस लोकसे मरकर जा है, वह कृपण (दीन) है और हे गागिं! जो इस अक्षरक जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है।

तद् वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्ट्रश्रुतः श्रोत्रमतं मन्त्र विज्ञातं विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति मनतृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्तु खल्बश्रो गार्ग्याकाश ओतश्र प्रोतश्चेति ॥ ११॥

(बृह् ० अ० ३ मा० ८)

हे गागि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका विषय नहीं, किंतु द्रष्टा है; अवणका विषय नहीं, किंतु ओता है; मननका विषय नहीं, किंतु भनता है; स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञात है। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई ओता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है। इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। है गागि ! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओत-प्रोत है।

स यो मनुष्याणाष्राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामिष्यितिः सर्वेमीनुष्यकैभींगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितॄणां जितलोकानामा-नन्दोऽथ ये शतं पितॄणां जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्तेऽथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः

## तैत्तिरीयोपनिपदुके आचार्य

#### उपदेश

वेदसन्ध्याचार्गेष्टनेवासिनसनुशास्ति । सर्पे वद् । भर्मे घर । स्वाध्यायात्मा प्रसदः । आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रशानत्त्वं सा एक्वन्छेत्संः । सत्याच प्रमहिनव्यम् । धर्मोन्न प्रमहिनव्यम् । कृतात्वच प्रमहिनव्यम् । शृत्ये न प्रमहिनव्यम् । स्वाध्यायप्रत्यनाभ्यां न प्रमहिनव्यम् । देवपिनृकार्योभ्यां न प्रमहिनयम् । (नैनिधेय० १ । ११ । १)

भेदका भारी भाँति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आदममे रहते यां ते वाचारी विशार्यको दिशा देते हैं—
तुम सत्य बोलो । धर्मका आचरण करे । स्वाध्यायसे कभी न चूको । आचार्यके लिये दिशाणके रूपमें चाष्ट्रित धन लाकर हो, किर उनकी आजसे एएक्व आध्रममें प्रवेश करके संतान-परम्पको चाल सम्मो, उसका उन्छेद न करना । तुमको सत्यसे कभी नहीं ध्रमना चाहिये । धर्मने नहीं दिसना चाहिये । इसि वर्मोन कभी नहीं चूकना चाहिये । देववार्यके और पहानमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये । देववार्यके और पितृकार्यके कभी नहीं चूकना चाहिये ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्पदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवर्णानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यसाक स् सुचिरतानि । तानि त्वयो-पास्पानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेया स्सो बाह्मणाः तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया-देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । (तैत्तिरीय० १ । ११ । २) तुम मातामं देवबुद्धि करनेवाले वनो । पिताको देव समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले को अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ। जो-जो निर्दोपः ई, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोपयुक्त क का कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणों भी जो-जो अच्छे आचरण ई, उनका ही तुमको सेवन क चाहिये । दूसरेका कभी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरू एवं ब्राह्मण आयें, उनको तुम्हें आसन-दान आदिके द्वापारें करके विश्राम देना चाहिये । श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिं विना श्रद्धांक नहीं देना चाहिये । आर्थिक स्थितिके श्रन्त देना चाहिये । लजासे देना चाहिये । मयसे भी देना चां और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूर देना चाहिये ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां प च्योमन् । सोऽइनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपिश्वतेरि (तैत्तिरीय० २ । १ । ः

वहा सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है। जो मनुष्य कि विश्वद्ध आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफ िपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विज्ञानस्वरूप ब्रह्म साय समस्त भोगोंका अनुभव करता है। इस प्रकार यह ऋचा

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आन ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चनेति। (तैत्तिरीय० २।९।१

मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ जहाँसे उसे पाकर लौट आती हैं। उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवा यहापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता ।



## ऋषिकुमार निचकेता

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेस्वा। जीविष्यामो यावदीशिष्यसि व्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव॥ ( कठ० १ । १ । २७ )

मनुष्य धनसे कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जब कि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही लेंगे और आप जबतक शासन करते रहेंगे, तबतक तो हम जीते ही रहेंगे। इन सबको भी क्या माँगना है, अतः मेरे माँगने लायक वर तो वह आत्मशान ही है।

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्मन् मर्त्यः क्वधःस्थः प्रजानन्। अभिध्यायम् वर्णरतिप्रमोदा-नतिद्धिं जीविते को रमेत॥ (कठ०१।१।<sup>२८</sup>

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणधर्मा है—इ तत्त्वको भलीभाँति समझनेवाला मनुष्यलोकका निवासी की ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ाऐसे रहित, न मरनेवाले आप-सह महात्माओंका सङ्ग पाकर भी स्त्रियोंके सौन्दर्य, कीडा अ आमोद-प्रमोदका बार-बार चिन्तन करता हुआ बहुत कार तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा।

### श्रीयमराज



#### आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते
प्रेयो मन्दो थोगक्षेमाहुणीते॥
(कठ०१।२।२)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। दिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार रके उनको पृथक-पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि नुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा ष्ठि समझकर ग्रहण करता है। परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य गैंकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको भपनाता है।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपा ५ कामा निक्षध्यायज्ञचिकेतोऽत्यस्नाक्षीः
 नैता ५ सङ्कां वित्तसर्यामवाप्तो
 यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः॥
 (कठ०१।२।३)

हे निचकेता ! उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो कि प्रिय लगनेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति सीच-समझकर तुमने छोड़ दिया । इस सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं प्राप्त हुए—इसके बन्धनमें नहीं फँसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य फँस जाते हैं।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मृहा \_ अन्धेनैव नीयमाना यथान्याः ॥ (कठ०१।२।५)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग . नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें . खाते रहते हैं, जैसे अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले

अन्थे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इघर-उघर भटकते और कष्ट भोगते हैं ।

न जायते म्रियते वा विपिश्चजायं कुतिश्चित्त वभूव किशन्।
अजो नित्यः शाङ्यतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥
(फठ०१।२।१८)

नित्य ज्ञानखरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है । यह न तो स्वयं किसीसे हुआ है न इससे कोई भी हुआ है—अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है । यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है । शरीरके नाश किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता ।

नायमातमा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। र षमेवैष वृणुते तेन लभ्य-स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनृष्स्वाम्॥ (कठ०१।२।२३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्॥ (कठ०१।२।२४)

स्क्ष्म बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह भनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अधान्त है; न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और न वही प्राप्त करता है, जिसका मन शान्त नहीं है।

आत्मानस् रिथनं विद्धि शरीरस् रथमेव तु। बुद्धिं तु सारिथं विद्धिं मनः प्रग्रहमेव च॥ (कठ०१।३।३)

हे निचकेता ! तुम जीवात्माको तो स्थका स्वामी

प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रहा एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्होंके जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी है।

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डका प्रकाशक सूर्य देवता लोगोंकी आँखोंसे होनेवाले वाहरके दोषोंसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगोंके दुःखोंसे लिप्त नहीं होता। क्योंकि सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है।

एको वज्ञी सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा यः करोति।

तमात्मस्थं येऽनुपञ्चन्ति धीरा
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्॥

(कठ०२।२।१२)

जो सब प्राणियोंका अन्तर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वशमें रखनेवाळा परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस अपने अंदर रहनेवाले परमात्माको जो शानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख मिलता है। दूसरोंको नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान् ।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥
(कठ०२।२।१३)

जो नित्योंका भी नित्य है, चेतनोंका भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवोंकी कामनाओंका विधान करता है, उस अपने अंदर रहनेवाले पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥ . (कठ०२।३।१४)

इस सामकके हृदयमें स्थित जो कामनाएँ हैं, वे सब-की-

सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यहीं ब्रह्मका मलीमाँति अनुमब कर लेता है।

### स्वर्गमें कौन जाते हैं ?

येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम्। देवं विष्णुरूपं चतुर्भजम् ॥ नारायणसजं ध्यायन्ति पुरुषं दिन्यमच्युतं ये सारन्ति च। लभन्ते ते हरिस्थानं श्रुतिरेषा सनातनी॥ माङ्गल्यमिदमेव धनार्जनम् । इदमेव हि जीवितस्य फलं चैतद् यहामोदरकीर्तनम् ॥ विष्णोरमिततेजसः। कीर्तनाद् देवदेवस्य दुरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये ॥ गाथां गायन्ति ये नित्यं वैष्णवीं श्रद्धयान्विताः। स्वाध्यायनिरता नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः॥ वासुदेवजपासक्तानपि पापकृतो नोपसर्पन्ति तान् विष्र यमवृताः सुदारुणाः ॥ नान्यत् पर्यामि जन्त्तां विहाय हरिकीर्तनम्। सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम ॥ ये याचिताः प्रहृष्यन्ति प्रियं दस्वा वदन्ति च। त्यक्तदानफला ये तु ते नराः स्वर्गगामिनः॥ वर्जयन्ति दिवास्वापं नराः सर्वसहाश्च ये। पर्वण्याश्रयभूता ये ते मर्त्याः स्वर्गगामिनः॥ द्विषतामपि ये द्वेषान्न वदन्त्यहितं कीर्तयन्ति गुणांश्रेव ते नराः स्वर्गगासिनः॥ ये शान्ताः परदारेषु कर्मणा मनसा गिरा। रमयन्ति न सन्दस्थास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ यस्मिन् कस्मिन् कुले जाता दयावन्तो यशस्विनः। सानुक्रोशाः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ व्रतं रक्षन्ति ये कोपाच्छियं रक्षन्ति मत्सरात । विद्यां मानापमानाभ्यां ह्यात्मानं तु प्रमादतः॥ मिंत रक्षनित ये छोभानमनो रक्षनित कामतः। धर्मं रक्षन्ति दु:सङ्गात्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ (पद्मपु० पाताल० ९२। १०-२३)

जो सब पापोंको हरनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्मुज, अच्युत, विष्णुरूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरिके परम धामको प्राप्त होते हैं—यह सनातन श्रुति है। देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा
ये साधवः समदशो भगवत्प्रपन्नाः ।
न् नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्
नेषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥
( श्रीमङ्का० ६ । ३ । २७ )

ो समदर्शी साधु भगवान्को ही अपना साध्य और दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बड़े-बड़े देवता और उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते हैं। मेरे भगवान्की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। पास तुमलोग कभी भूलकर भी मत फटकना। उन्हें रेनेकी सामर्थ्य न हममें है और न साक्षात् कालमें ही। जिह्वा न विक्त अगवद्गुणनामधेयं
चेतश्च न स्मरित तच्चरणारविन्द्म् ।
कृष्णाय नो नमित यच्छिर एकदापि
तानानयध्यमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान् ॥
( श्रीमद्गा० ६ । ३ । २९ )

अरि जिनकी जीभ भगवान्के गुणों और नामोंका उच्चारण । भेरे नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार्यवन्दोंका चिन्तन ही है। नहीं करता और जिनका सिर एक वार भी भगवान् श्रीकृष्ण-। उन्हें के चरणोंमें नहीं सुकता, उन भगवत्सेवा-विमुख पापियोंको ही। ही भेरे पास लाया करो।

## महर्षि अङ्गिरा

### परब्रह्म परमात्मा और उनकी प्राप्तिके साधन



वे मूर्ज लोग उपासनारहित सकाम कमोंमें बहुत प्रकारसे हुए हम कृतार्थ हो गये ऐसा अभिमान कर लेते हैं। के वे सकाम कर्म करनेवाले लोग विषयोंकी आसक्तिके ग कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते, इस कारण बारंबार इसे आतुर हो पुण्योपार्जित लोकोंसे हटाये जाकर नीचे जाते हैं।

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विहांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यन्ययातमा ॥ ( मुण्डक० १ । २ । ११ )

किंतु जो वनमें रहनेवाले, शान्त स्वमाववाले तथा क्षाके लिये विचरनेवाले विद्वान् संयमरूप तप तथा श्रद्धाका ान करते हैं, वे रजोगुणरहित सूर्यके मार्गसे वहाँ चले जाते जहाँपर वह जन्म-मृत्युसे रहित नित्य, अविनाशी परम हष रहता है।

सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।

सं० वा० अं० ६---

येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥ (मुण्डक०३।१।६)

सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं; क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्यसे परिपूर्ण है, जिससे पूर्णकाम ऋषिलोग वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माका उत्कृष्ट धाम है।

न चक्षुषा गृद्धते नापि वाचा नान्येदेंबैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विद्युद्धसस्व-स्ततस्तु तं पत्रयते निष्कलं ध्यायमानः॥ ( मुण्डक०३।१।८)

वह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है। तथा तपसे अथवा कमोंसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अवयव-रहित परमात्माको तो विशुद्ध अन्तःकरणवाला साधक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही शानकी निर्मलतासे देख पाता है।

नायमातमा प्रवचनेन छभ्यो ंन मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन छभ्य-स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्॥ ( मुण्डक० ३।२।३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहत सननेसे ही प्राप्त हो सकता है । यह जिसको स्वीकार मर हैता है, उसके हारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वयोंकि यह परमातमा उसके लिये अपने ययार्थ स्वरूपको प्रकट वह देता है।

नायमारमा बल्हीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाष्यलिङ्गात्। प्रतेरूपार्पेयंतते यस्तु विद्वां-म्नस्येप आत्मा विद्यते ब्रह्मधाम ॥ (सुण्डकः ३।२।४)

यह परमात्मा वल्हीन मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमादसे अथवा लक्षणरहित तपसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता । किंतु जो बुद्धिमान् साधक इन उपायोंके द्वारा प्रयक्त करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रविष्ट हो जाता है।

भविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । जद्यन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ (मुण्डक०१।२।८)

अविद्याके भीतर स्थित होकर भी अपने-आप बुद्धिमान् वननेवाले तथा अपनेको विद्वान् माननेवाले वे मूर्खलोग वार-वार आघात (कष्ट) सहन करते हुए (टीक वैसे ही) भटकते रहते हैं जैसे अन्धेके द्वारा चलाये जानेवाले अंधे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर वीचमें ही इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं।)

धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं सन्धयीत । आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ . (मुण्डक०२।२॥३)

उपनिषद्में वर्णित प्रणव-स्वरूप महान् अस्त्र धनुषको लेकर ( उसपर ) निश्चय ही उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाये। (फिर ) भावपूर्ण चित्तके द्वारा उस बाणको खींचकर हे प्रिय! उस परम अक्षर पुरुषोत्तमको ही लक्ष्य मानकर बेधे।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तह्यक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ (मुण्डक०२।२१४)

(यहाँ) ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही वाण है,

(और) परव्रद्धा परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा ...। (वह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही वींघा जाने योग (अतः) उसे वेघकर वाणकी माँति (उस लक्ष तन्मय हो जाना चाहिये।

भिराते हृद्यग्रन्थिङ्ख्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे॥ ( मुण्डक० २।२।।

कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तन जान लेनेपर इस (जीवातमा )के हृदयकी गाँठ खुल ज है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ व नष्ट हो जाते हैं।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥
( मुण्डक० २। २। १०)

वहाँ न (तो) सूर्य प्रकाशित होता है न चन्द्रमा औ तारागण ही (तथा) न ये चिजलियाँ ही (वहाँ) की बी हैं; फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है। (क्योंकि) उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशित होते हैं, उसीके प्रकाशित होते हैं, उसीके प्रकाशित होता है।

ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्ता-इह्म पश्चाइह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण। अधश्चोध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्॥ (मण्डक०२।२।११)

यह अमृतस्वरूप परब्रह्म ही सामने है। ब्रह्म ही की है, ब्रह्म ही दाथीं ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर का उत्परकी ओर भी फैला हुआ है। यह जो सम्पूर्ण जगत् हैं यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्य-नइनन्नन्यो अभिन्वाकशीति॥ ( मुण्डक० ३ । १ । १)

एक साथ रहनेवाले (तथा ) परस्पर सखामाव रहने वाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही वृह शरीर)का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो त बृक्षके कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता (किंतु) दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। समाने बृक्षे पुरुषो निमग्नो-

ऽनीशया शोचित मुह्यमानः।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश-मस्य महिमानमिति वीतशोकः॥ ( मुण्डक० ३।१।२)

पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर ( रहनेवाला ) जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें ) ह्वा हुआ है, असमर्थतारूप जीनताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता हता है। जब कभी ( भगवान्की अहैतुकी दयासे भक्तोंद्वारा नित्य ) सेवित ( तथा ) अपनेसे भिन्न परमेश्वरको ( और ) उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोकसे हित हो जाता है।

सत्येन रूभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुस्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः॥ (सुण्डक० ३ । १ । ५ )

यह शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान) प्रकाश-स्वरूप (और) परम विशुद्ध परमात्मा निस्संदेह सत्य-भाषण, तप (और) ब्रह्मचर्यपूर्वक यथार्थ ज्ञानसे ही सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए यत्नशील सामक ही देख पाते हैं।

बृहच तिह्वयमिचन्त्र्यरूपं
सूक्ष्माच तत् सूक्ष्मतरं विभाति ।
दूरात् सुदूरे तिद्हान्तिके च
पर्यित्स्वहैव निहितं गुहायाम् ॥
(मुण्डक०३।१।७)

वह परव्रह्म महान् दिन्य और अन्तित्यस्वरूप है तथा वह स्क्ष्मसे भी अत्यन्त स्क्ष्मरूपमें प्रकाशित होता है। वह दूरसे भी अत्यन्त दूर है और इस शरीरमें रहकर अति समीप भी है, यहाँ देखनेवालोंके भीतर ही उनकी हुद्रयूट्पी गुफामें स्थित है।

षथा नद्यः स्यन्दमानाः ससुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय।
तथा विद्वानामरूपाद्विमुक्तः
प्रात्परं पुरुपमुपैति दिन्यम्॥
(मुण्डक०३।२।८)

जिस प्रकार वहती हुई निदयाँ नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवित नास्याब्रह्म-वित् कुछे भवित । तरित शोकं तरित पाप्मानं गुहाप्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवित ॥ (मुण्डक० ३।२।९)

निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुलमें ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता। वह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता है, दृदयकी गाँठोंसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है।

यस्यान्तः सर्वमेवेद्मच्युतस्यान्ययात्मनः। तमाराधय गोविन्दं स्थानमध्यं यदीच्छसि॥ (विष्णुपुराण १।१११।४५)

यदि त् श्रेष्ठ स्थानका इच्छुक है तो जिन अविनाशी अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत् ओत-प्रोत है, उन गोविन्दकी ही आराधना कर।

## महर्षि कश्यप

### धनका मोह

अनथीं ब्राह्मणस्येष यदर्धनिचयो महान्। अर्थेश्वर्यविमुढो हि श्रेयसो भ्रश्यते द्विजः॥ अर्थसम्पद्विमोहाय विमोहो नरकाय च। तसादर्थमनथीय श्रेयोऽथीं दूरतस्यजेत्॥ यस्य धर्मार्थमर्थेहा तस्यानीहा गरीयसी। प्रक्षालनाद्वि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्॥ योऽर्थेन साध्यते धर्मः क्षयिष्णुः स प्रकीतितः। यः परार्थे परित्यागः सोऽक्षयो मुक्तिलक्षणम्॥ ( पद्म० सृष्टि० १९ । २५०—२५३ )

यदि व्राह्मणके पास धनका महान् संग्रह हो जाय तो यह उसके लिये अनर्थका ही हेतु है; घन-ऐश्वर्यसे मोहित ब्राह्मण कल्याणसे भ्रष्ट हो जाता है। धन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है। मोह नरकमें गिराता है, इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुपको अनर्थके साधनभृत अर्थका दूरसे ही पित्याग कर देना चाहिये। जिसको धर्मके लिये धन-संग्रह्की ट्च्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कीचड़को लगाकर भोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है। दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी आसि करानेवाला है।

### पापी और पुण्यात्माओं के लोक

आसंयोगात्पापकृतामपापां-

स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् ।

शुष्केनाई द्यते मिश्रभावा-

न्निमश्रः स्यात्पापकृद्धिः कथंचित् ॥२३॥

पुण्यस्य लोको मधुमान्यृतार्चि-

हिंरण्यज्योतिरमृतस्य नाभिः।

तत्र प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी

न तत्र मृत्युर्न जरा नोत दुःखम् ॥२६॥

#### पापस्य लोको निरयोऽप्रकाशो निरयं दुःखं शोकभूचिष्टमेव। तत्रात्मानं शोचति पापकर्मा

बह्नीः समाः प्रतपन्नप्रतिष्ठः ॥२७॥ ( महाभारत, ज्ञान्तिपर्व, अध्याय ७३ )

जैसे स्वी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियोंके सम्पर्कमें रहनेते धर्मात्माओंको भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है; इसिलये पापियोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। पुण्यात्माओंको मिलनेवाले सभी लोक मधुर सुलकी खान और अमृतके केन्द्र होते हैं। वहाँ घीके चिराग जलते हैं। उनमें सुवर्णके समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ न मृत्युका प्रवेश है, न बृद्धावस्थाका। उनमें किसीको कोई दुःख भी नहीं होता। ब्रह्मचारीलोग मृत्युके पश्चात् उन्हीं लोकोंमें जाकर आनन्दका अनुभव करते हैं। पापियोंका लोक है नरक, जहाँ सदा अँधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक-से-अधिक शोक और दुःख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षोतक कष्ट भोगते हुए अस्थिर एवं अशान्त रहते हैं, उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है।

## महर्षि वसिष्ठ

### श्रीविष्णुकी आराधना

प्रामोप्याराधिते विष्णो

मनसा यद्यदिन्छसि ।
त्रेलोक्यान्तर्गतं स्थानं

किमु वत्सोत्तमोत्तमम्॥
( श्रीविष्णु० १ । ११ । ४९ )

हे वत्स! विष्णुभगवान्की आराधना

करनेपर त् अपने मनसे जो कुछ चाहेगा, वही प्राप्त कर लेगा; फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

### मानसतीर्थ

क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः। मत्यतीर्थ सर्वभूतद्यातीर्थ तीर्थानां सत्यवादिता ॥ तपस्तीर्थ कथितं तीर्थसप्तकम् । ज्ञानतीर्थ विशुद्धिर्मनसो सर्वभूतदयातीर्थे भवेत् ॥ स्नानमित्यभिधीयते । तोयपूतदेहस्य स स्नातो यस्य वे पुंसः सुविशुद्धं मनो मतस् ॥ (स्क पुर वै व अ मा १०।४६--४८) तीर्थोंमें सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिप्रहतीर्थ, सर्वभूत-दयातीर्थ, सत्यवादितातीर्थ, ज्ञानतीर्थ और तपस्तीर्थ—ये सत मानसतीर्थ कहे गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करनारूप जो तीर्थ है, उसमें मनकी विशेष शुद्धि होती है। केवल जल्ले शरीरको पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता; जिस पुरुषका मन भलीभाँति शुद्ध है, उसीने वास्तवमें तीर्थस्नान किया है।

### गङ्गा-नर्मदा-माहात्म्य

गङ्गा च नम्मदा तापी यसुना च सरस्वती।
गण्डकी गोमती पूर्णा एता नद्यः सुपावनाः॥
एतासां नम्मदा श्रेष्ठा गङ्गा त्रिपथगामिनी।
दहते किल्बिषं सर्वं दर्शनादेव राघव॥
दह्या जन्मशतं पापं गत्वा जन्मशतत्रयम्।
स्नात्वा जन्मसहस्रं च हन्ति रेवा कलो युगे॥
नम्मदातीरमाश्रित्य शाकमूलफलेरिप।
एकस्मिन् भोजिते विष्रे कोटिभोजफलं लभेत्॥
गङ्गा गङ्गिति यो सूयाद् योजनानां शतैरिप।
सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥
(स्त्र० पु० मा० घ० मा० ११।३—७)

गङ्गा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गण्डकी, गोमती और पूर्णा—ये सभी निदयाँ परम पावन हैं। इन सबमें नर्मदा और त्रिपथगामिनी गङ्गा श्रेष्ठ हैं। रघुनन्दन ! श्रीगङ्गाजी दर्शनमात्रसे ही सब पापोंको जला देती हैं। किलयुगमें नर्मदाका दर्शन करनेसे सौ जन्मोंका, समीप जानेसे तीन सौ जन्मोंके और जलमें स्नान करनेसे एक हजार जन्मोंके पापोंका वह नाश कर देती है। नर्मदाके तथ्नर जाकर साग और मूल-फल्से भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि ब्राह्मणोंको भोजन देनेका फल होता है। जो सौ योजन दूरसे भी पाड्या-गङ्गा'का उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता है और भगवान विष्णुके लोकमें जाता है।

#### अकिश्चनता

तपःसंचय एवेह धिशिष्टो धनःसंचयात्॥ त्यजतः संचयान् सर्वान् यान्ति नाशसुपद्वाः। न हि संचयवान् कश्चित् सुखी भवति मानद्॥ यथा यथा न गृह्णाति ब्राह्मणः सम्प्रतिग्रहम्। तथा तथा हि संतोषाद् ब्रह्मतेजो विवर्धते॥ अकिंचनत्वं राज्यं च तुलया समतोलयन्। अकिंचनत्वमधिकं राज्यादिष जितात्मनः॥ (पक्षः सष्टिः १९। २४६--२४९)

इस लोकमें घन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है । जो सब प्रकारके लौकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं । मानद ! संग्रह करनेवाला कोई भी मगुष्य सुखी नहीं हो सकता । ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे संतोषके कारण उसके ब्रह्म-तेजकी बृद्धि होती है । एक ओर अिकंचनता और दूसरी ओर राज्यको तराज्यूपर रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा जितातमा पुरुषकी अिकंचनताका ही पलड़ा भारी रहा ।

#### इन्द्रियसंयम---मनकी समता

अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम् । पौरुषेणेन्द्रियाण्याञ्च संयम्य समतां नय ॥ (योगबाशिष्ठ)

मनोमय रयपर चढ़कर विषयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमें न होनेके कारण वीचमें ही पतनके गर्नमें गिरनेवाली हैं। अतः प्रवल पुरुषार्श्रद्वारा इन्हें शीघ्र अगने वशमें करके ममको समतामें ले जाइये।

### मोक्षके चार द्वारपाल

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीतित । शमो विचारः संतोपश्चतुर्थः साधुसङ्गमः॥ एते सेन्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वी त्रयोऽध्यता। द्वारमुद्घाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा॥ एकं वा सर्वयत्नेन प्राणांस्त्यक्त्वा समाध्रयेत्। एकस्मिन् वशागे यान्ति चत्वारोऽपि वशं यतः॥ (याग्वाशिष्ठ)

मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हैं—हाम, विचार, संतोप और चौथा सत्तक्ष । पहले तो इन चारोंका ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये । यदि चारोंके सेवनकी हाक्ति न हो तो तीनका सेवन करना चाहिये । इनका मलीमाँदि सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजग्रहमें मुमुक्षका प्रवेश होनेके लिये द्वार खोलते हैं । यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न हो ते सम्पूर्ण प्रयत्नसे प्राणोंकी वाजी लगाकर भी इनमेंसे एकक अवश्य आश्रयण करना चाहिये । यदि एक वशमें हो जात है तो शेव तीन भी वशमें हो जाते हैं ।

### [ वैदिक वाणी ]

( प्रेषक--श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर )

- १ सुत्रीरं स्वपत्यं प्रशस्तं रियं विचा नः दाः—उत्ता वीर-भावसे युक्तः, उत्तम पुत्र-पौत्रोंसे युक्तः, प्रशंसायोग् धन उत्तम बुद्धिके साथ हमें दो ।
- २ यातुमानान् यावा पं रियं न तरित हिसक डाः जिस धनको लूट नहीं सकता (ऐसा धन हमें दे दो ।)
- ३ विश्वा अरातीः तपोभिः अपदह सर्व शतुओंव अपने तेजोंसे जला दो (दूर करो।)
  - अमीवां प्रचातयस्व—रोगको भलीभाँति नष्ट कर दो
  - ५ इह सुमनाः स्याः—यहाँ उत्तम मनसे युक्त होकर रही
- ६ प्रशस्तां धियं पनयन्त-प्रशस्त विशाल बुद्धिः प्रशंसा सब करते हैं।
- ७ विश्वा अदेवी माया अभिसन्तु—सब प्रकार राक्षसी कपट-जाल छिन्न-भिन्न हो जायँ।
- ८ अररुषः अवायोः धूर्तः पाहि-कृपण, पापामिला तथा हिंसकसे हमारा रक्षण कर ।
  - ९ अमतये नः मा परादाः—निर्बुद्धिता हमें प्रातन हो
- ९० सूरिभ्यः बृहन्तं रियम् आवह—ज्ञानियोंके बहुत

. ११ अध्युषा अविक्षितासः सुर्वासः मदेम—आयुरो धीण न होकर तथा उत्तय वीर वनकर सानन्द-प्रसन्न रहेंगे । ( अस्पेद ७ । १ )

१२ तृषलयः द्युचयः धियंधाः—उत्तम कर्म करनेवाले।
 पविष और वृद्धिमान् वनो ।

१६ ईंडेन्सुभ्जम् रं सुदक्षं सायवाचं संमहेम—प्रशंसनीय यत्यानः यक्षः सत्य योत्योगालेकी एम स्तुति करते हैं। ( प्राप्येद ७ । २ )

१५ मानाया नपुरमृद्धी एतान्नः पावकः सत्य-पालन फरनेयाला, तेजस्वी गुलयाला, पी खानेयाला और पवित्रता फरनेयाला मनुष्य घरे ।

१५ सुचेतसं क्रतुं वतेम—उत्तम शुद्ध बुद्धिसे हम फर्तव्य फरें। (ऋषेद ७ । ३)

१६ तरुणः मृत्सः अस्तु--सरुण ज्ञानी हो ।

१७ धर्नाके संसदि मर्तासः पौरुपेयीं गृभं न्युबोच— सैनिक वीरोकी सभामं वैटे वीर युद्धमें मरनेके लिये तैयार होकर पौरुपकी ही वातें करते हैं।

१८ प्रचेता असृतः कविः अकविषु सर्तेषु निधायि— विशेष शानी, अमरत्व प्राप्त करनेवाला विद्वान् अज्ञानी मनुष्योंमें जाकर वैठे (और उनको शान दे।) ( ऋषेद ७।४)

१९ आर्याय ज्योतिः जनयन्—आर्योके लिये प्रकाश किया है।

२० इस्यून् ओकसः आजः—चोरीको घरीसे भगा दो।

२१ धुमतीम् इपम् अस्मे आ ईरयस्य—तेजस्वी अन्न हमें दे दो। (ऋनेद ७।५)

२२ दारुं वन्दे--शत्रुके विदारण करनेवाले वीरको मैं प्रणाम करता हूँ ।

२३ अद्रे: धासि भानं किंव शं राज्यं पुरन्दरस्य महानि वतानि गीर्भिः आ विवासे—कीलों के धारणकर्ताः, तेजस्वीः ज्ञानीः, मुखदायीः, राज्यशासकः, शत्रुके नगरोंका भेद करनेवाले, बड़े पुरुषार्थी वीरके शौर्यपूर्ण कार्योंकी में प्रशंसा करता हूँ।

२४ अकत्त् प्रथिनः मृधवाचः, पणीन् अश्रद्धान्, अयज्ञान् दस्यून् निविधाय —सत्कर्म न करनेवाले, वृधामाषी, हिंसावादी, सूद लेनेवाले, श्रद्धाहीनः यज्ञ न करनेवाले डाकुओंको दूर करो।

२५ वस्तः ईशानं अनानतं प्रतन्यून् दमयन्तं गृणीपे-

धनके स्त्रामी। शत्रुके आगे न झकनेवाले सेना-संचालन करनेवाले। शत्रुका दमन करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो।

२६ वधस्नैः देहाः अनमग्रत्—शस्त्रोंसे गुण्डोंको नम्न करना योग्य है। ( ऋग्वेद ७ । ६ )

२७ मानुपासः विचेतसः-मनुष्य विशेष बुद्धिमान् वने।

२८ मन्द्रः मञ्जवचा ऋतावा विश्वपतिः विश्वां दुरोणे अधायि—आनन्द बढ़ानेवाला मञ्जरमापी ऋजुगामी प्रजा-पालक राजा प्रजाजनींके घरोंमें जाकर बैठता है।

(ऋग्वेद ७।७)

२९ अर्पः राजा समिन्वे-श्रेष्ठ राजा प्रकाशित होता है।

३० मन्द्रः यह्नः मनुषः सुमहान् अवेदि- सुखदायक महावीर मानवोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ समझा जाता है।

३१ विश्वेभिः अनीकैः सुमना भुवः—सव सैनिकीके साथ प्रसन्नचित्तसे वर्ताव करो ।

३२ अमीवचातमं शं भवाति—-रोग दूर करना सुख-दायी होता है। (ऋषेद ७।८)

३३ मन्द्रः जारः कवितमः पावकः उषसां उपस्थात् अबोधि—सानन्द—प्रसन्न, वृद्धः, ज्ञानीः, शुद्धाचारी उषःकालके समय जागता है।

३४ सुकृत्सु दविणम्—अच्छा कर्म करनेवालेको धन दो।

३५ अमूरः सुसंसत् शिवः कविः मित्रः भाति—जो मूर्खं नहीं, वह उत्तम सायी, कल्याणकारी, शानी, मित्रः तेजस्वी होता है।

३६ गणेन ब्रह्मकृतः मा रिचण्यः—संघशः ज्ञानका प्रचार करनेवालेका नाश नहीं होता ।

३७ पुरन्धं राये यक्षि-वहुत बुद्धिमान्को धन दो।

३८ पुरुनीथा जरस्व--विशेष नीतिमानोंकी स्तुति करो । ( ऋग्वेद ७।९)

३९ शुचिः वृषा हरिः—गुद्ध और वलवान् बननेते दुःखका हरण होता है।

४० विद्वान् देवयावा विष्ठः—विद्वान् देवत्व प्राप्त करने लगा तो वह स्तुतिके योग्य होता है ।

81 मतयः देवयन्तीः—बुद्धियाँ देवत्व प्राप्त करने-वाली हों।

४२ उशिजः विशः मन्द्रं यविष्टम् ईदते—सुल चाहने-वाली प्रजा सानन्द—प्रसन्नः तरुण चीरकी प्रशंसा करती है । (ऋषेद ७।१०) ४३ अध्वरस्य महान् प्रकेतः—हिंसा-कुटिलतारहित कर्मका त् प्रवर्तक बन । (ऋग्वेद ७ । ११)

४४ महा विश्वा दुरितानि साह्वान्—अपने सामध्येसे सब दुरवस्थाओंको दूर कर। (ऋग्वेद ७।१२)

४५ विश्वशुचे विश्वं घे असुरम्ने मन्म घीति भरध्वम्— सब प्रकारसे शुद्ध, बुद्धिमान्, असुरोंके नाशक वीरके लिये प्रशंसाके वचन बोलो।

४६ पशुन् गोपा:--पशुओंका संरक्षण करो ।

४७ ब्रह्मणे गातुं विन्द---ज्ञान-प्रचारका मार्ग जानो । (ऋग्वेद ७।१३)

४८ शुक्रशोचिषे दाशेम—बलवान् तेजस्वी वीरको दान देंगे। (ऋषेद ७।१४)

४९ पञ्चचर्षणीः दमे दमे किन्नः युवा गृहपितः निषसाद—पाँचों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषादोंके धर- धरमें ज्ञानी तरुण गृहस्थ वैठा रहता है।

५० स विश्वतः नः रक्षतु, अंहसः पातु--वह सव ओरसे हमारा रक्षण करे और हमें पापसे बचावे।

५३ **द्युमन्तं सुवीरं निर्धामहि**—तेजस्वी श्रेष्ठ वीरको इम अपने सन्निष्मिं रखते हैं।

५२ सुवीरः अस्मयुः—उत्तम वीर हमारे पास आवे । ५३ वीरवद् यशः दाति—हमें वीरोंसे प्राप्त होनेवाला यश मिले ।

५४ अंहसः रक्ष--- ११पसे बचाओ । (अज्वेद ७। १५)

५५ सूरयः प्रियासः सन्तु—ज्ञानी प्रिय करनेवाले हों ।

५६ दुहः निदः त्रायस्य—द्रोहियों से और निन्दकों से हमारा बचाव करो । ( ऋग्वेद ७ । १६ )

५७ स्वध्वरा कृणुहि--- उत्तम कर्म कुटिलतारहित होकर करो । (ऋग्वेद ७।१७)

ţ

५८ सुमतौ कार्मन् स्थाम--- उत्तम बुद्धि और सुखसे इम युक्त हों।

५९ सखा सखायम् अतरत्—मित्र मित्रको बचाता है।

६० सृधवाचं जेष्म--असत्य भाषण करनेवालेको हम पराभृत करेंगे।

६१ मन्युभ्यः मन्युं मिमाय—कोधीते क्रोधको दूर करो। ६२ सुरिभ्यः सुदिनानि ब्युच्छान्—ग्रानियोंको उत्तम दिन मिलें।

६३ क्षत्रं दूणासं अजरम्—क्षत्र तेज नष्ट न हो, पर बद्ता जाय। (शायेद ७।१८)

६४ एकः भीमः विश्वाः कृष्टीः च्यावयति—एक भयंकर शतु सब प्रजाको हिला देता है।

६५ ध्वता विश्वाभिः कतिभिः प्रावः—धैर्यसे सय संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो ।

६६ अनुकेभिः वरूथैः त्रायस्य—श्र्रतारहित संरक्षणके साधनोंसे इमारा रक्षण करो ।

६७ प्रियासः सखायः नरः शरणे मदेम—प्रिय मित्ररूपी मनुष्योंको प्राप्त करके अपने घरमें आनन्दसे रहेंगे।

६८ नृणां सखा श्चरः शिवः अविता भूः---भनुष्यांके शूर और कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक वनो । ( ऋषेद ७ । १९ )

६९ नर्यः यत् करिष्यन् अपः चिकः-मानवींका हित करनेवाला वीर जो करना चाहता है, करके छोड़ता है।

७० वस्त्री शक्तिः अस्तु—सुखसे निवास करनेवाली शक्ति हो। (अग्नेद ७।२०)

७१ कत्वा ज्मन् अभि भू:---पुरुपार्थसे पृथ्वीपर विजय प्राप्त करो । ( ऋग्वेद ७ । २१ )

७२ तेसख्या शिवानि सन्तु—तेरी मित्रता हमारे लिये कल्याणकारी हो । (ऋग्वेद ७ । २२)

७३ स्वंधीभिः वाजान् विदयसे—त् बुद्धियोंके साथ वलीं-को देता है। (ऋग्वेद ७। २३)

७४ नृभिः आ प्रयाहि--मनुष्योंके साथ प्रगति कर ।

७५ वृषणं ग्रुष्मं दघर--वलवान् और सामर्थ्यवान् (वीर पुत्र) को घरमें रखो।

७६ सुवीराम् इषं पिन्व—उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न करने-वाला अन्न प्राप्त करो । (ऋमेद ७ । २४)

७७ समन्यवः सेनाः समरन्त—उत्साही सैनिक लड्ते हैं।

७८ मनः विष्वद्गयम् मा विचारीत् अपना मन चारे ओर भटकने न दो ।

७९ देवजूतं सहः इयानाः—देवोंको प्रिय होनेवाली शक्ति प्राप्त करो ।

८० तरुत्राः वाजं सनुयाम—हम तारक वल प्राप्त करें | ( ऋषेद ७ । ३०. र

## संतकी क्षमा

अवीष्याना एक विष्णव संत नीकाद्वारा सरम् पार प्रत्नेकी इच्छारी घाटपर अपने । वर्षा-ब्रह्म सरम्में पाद आयी थी । घाटपर एक ही नीका थी उस समयन् और उसमें घुछ एसे छोग बैठे थे, जैसे लोगोंकी इस पुगमें सर्वत्र बहुलता है । किसीको भी कप्ट देने, विसीका परिहास करनेंगे उन्हें आनन्द आता था । तापुओंके तो बेशसे ही उन्हें चिढ़ थी । कोई साधु उनके साथ नीकामें बैठे, यह उनको पसंद नहीं था ।

'यहाँ स्थान नहीं है | दूसरी नौकासे आना |'
सवका खर एक-जैसा वन गया | साधुपर व्यंग भी
कसे गये | टेकिन साधुको पार जाना था, नौका दूसरी
भी नहीं | संध्या हो चुकी थी और रात्रिमें कोई नौका
भळ नहीं सकती थी | उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की |
महाहने कहा—'एक ओर बैठ जाइये |'

नौकामें पहलेसे बेठे, अपनेको सुसम्य माननेवाले लोगोंको झुँझलाहट तो बहुत हुई; किंतु साधुको नौकामें बैठनेसे वे रोक नहीं सके । अब अपना क्रोध उन्होंने साधुपर उतारना प्रारम्भ किया ।

साधु पहलेसे नौकाके एक किनारेपर संकोचसे बैठे थे। उनपर व्यंग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी। वे चुपचाप भगवनामका जप करते रहे।

नौका तटसे दूर पहुँची। किसीने साधुपर जल

उलीचा, किसीने उनकी पीठ या गर्दनमें हाथसे आधात किया। इतनेपर भी जब साधुकी शान्ति भंग न हुई तो उन लोगोंने धका देकर साधुको बीच धारामें गिरा देनेका निश्चय किया। वे धका देने लगे।

सन्चे संतकी क्षमा अपार होती है; किंतु जो संतोंके सर्वख हैं, वे सर्वसमर्थ जगन्नायक अपने जनों-पर होते अत्याचारको चुपचाप सह नहीं पाते । साध-पर होता हुटए अत्याचार सीमा पार कर रहा था। आकाशवाणी सुनायी पड़ी—'महात्मन्! आप आज्ञा दें तो इन दुर्शोंको क्षणभरमें मस्म कर दिया जाय!'

आकारावाणी सबने स्पष्ट सुनी। अब काटो तो खून नहीं। अभीतक जो शेर बने हुए थे, उनको काठ मार गया। जो जैसे थे, वैसे ही रह गये। भयके मारे दो क्षण जनसे हिलातक नहीं गया।

लेकिन साधुने दोनों हाथ जोड़ लिये थे। वे गहद खरसे वह रहे थे—'मेरे दयामय खामी। ये भी आपके ही अबोध बच्चे हैं। आप ही इनके अपराध क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। ये भूले हुए हैं। आप इन्हें क्षमा करें और यदि मुझपर आपका स्नेह है तो मेरी यह प्रार्थना खीकार करें कि इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। इनके दोष दूर हों। आपके श्रीचरणोंमें इन्हें अनुराग प्राप्त हो।'

22935664





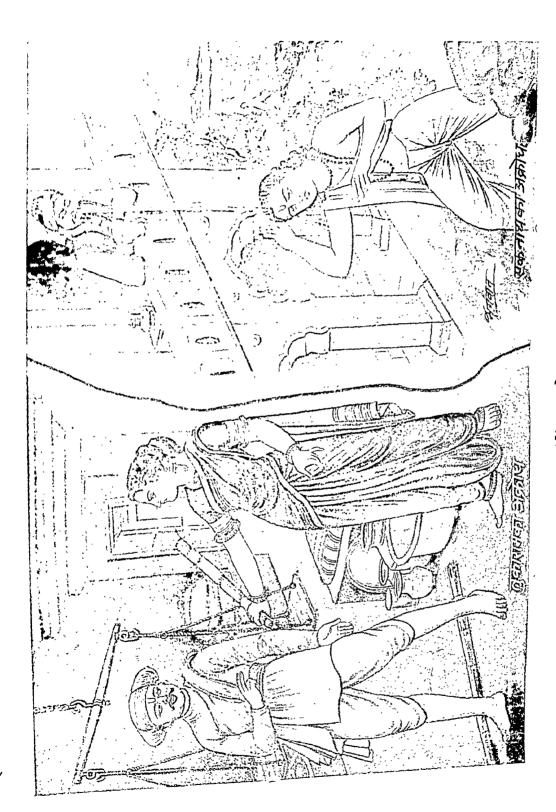

### संतोंका अक्रोध

### संत तुकाराम

श्रीतुकारामजीके माता-पिता परलोकवासी हो चुके । बड़े भाई विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने चले गये । परिवारका पूरा भार तुकारामजीपर था और ।कारामजी थे कि उन्हें माया-मोह सिर पटककर थक ।ये, पर स्पर्श कर नहीं पाते थे।

पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी। कर्जदारोंने रेना बंद कर दिया। घरमें जो कुछ था, साधुओं और रीन-दुखियोंकी सेवामें समाप्त हो चुका। दूकानका काम ठप हो गया। परिवारमें उपवास करनेकी नौबत आ गयी। परिवार भी कितना बड़ा—दो स्त्रियाँ, एक क्वा, छोटा भाई और बहिनें। सब निर्भर थे तुकारामजीपर और तुकाराम—वे तो सांसारिक प्रागी थे ही नहीं।

एक बार खेतमें गन्ने तैयार हुए । तुकारामजीने गन्ने काटे और बोझा बाँधकर सिरपर रक्खा । गन्ने बिकें तो घरके छोगोंके मुखमें अन्न जाय । लेकिन मार्गमें बच्चे इनके पीछे लग गये । वे गन्ना माँग रहे थे । जो सर्वत्र अपने गोपालके दर्शन करते हों, कैसे अखीकार कर दें । बच्चोंको गन्ने मिले । वे प्रसन्न होकर उन्हें तोड़ते, चूसते चले गये ।

तुकारामजी जब घर पहुँचे, उनके पास केवल एक गन्ना था । उनकी पहली स्त्री रखुमाई चिड़चिड़े खमावकी थीं । भूखी पत्नीने देखा कि उसके पतिदेव तो केवल एक गन्ना छड़ीकी माँति लिये चले आ रहे हैं । क्रोध आ गया उसे । उसने तुकारामजीके हाथसे गन्ना छीनकर उनकी पीठपर दे मारा । गन्ना टूट गया । उसके दो टुकड़े हो गये ।

तुकारामजीके मुखपर क्रोधके बदले हँसी आ गयी । वे बोले---'हम दोनोंके लिये गन्नेके दो टुकड़े मुझे करने ही पड़ते। तुमने बिना कहे ही यह काम कर दिया। बड़ी साध्वी हो तुम।'

× × ×

संत एकनाथ

दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज— अक्रोध तो जैसे एकनाथजीका खरूप ही था।

ये परम भागवत योगिराज—नित्य गोदावरी-स्नान करने जाया करते थे वे। बात पैठणकी है, जो एकनाथ-जीकी पावन जन्मभूमि है। गोदावरी-स्नानके मार्गमें एक सराय पड़ती थी। उस सरायमें एक पठान रहता था। वह उस मार्गसे आने-जानेवाले हिंदुओंको बहुत तंग किया करता था। एकनाथजी महाराजको भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथजी जब स्नान करके लौटते, वह पठान उनके ऊपर कुछा कर देता। एकनाथजी फिर स्नान करने नदी लौट जाते और जब स्नान करके आने लगते, वह फिर कुछा कर देता उनके ऊपर। कभी-कभी पाँच-पाँच बार यह काण्ड होता।

'यह काफिर गुस्सा क्यों नहीं करता ?' पठान एक दिन जिदपर आ गया । वह बार-बार कुछा करता गया और एकनाथजी बार-वार गोदावरी-स्नान करने छौटते गये । पूरे एक सौ आठ बार उसने कुल्छे किये और पूरे एक सौ आठ बार एकनाथजीने नदीमें स्नान किया।

"आप मुझे माफ कर दें। मैं 'तोबा' करता हूँ। अब किसीको तंग नहीं करूँगा। आप खुदाके सच्चे बंदे हैं— माफ कर दें मुझे।" अन्तमें पठानको अपने कर्मपर लजा आयी। उसके भीतरकी पशुता संतकी क्षमासे पराजित हो गयी। वह एकनाथजीके चरणोंपर गिरकर क्षमा-याचना करने लगा।

'इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है। आपकी कृपासे मुझे आज एक सौ आठ बार स्नान करनेका सुअवसर मिळा।' श्रीएकनाथजी महाराज बड़े ही प्रसन्न मनसे उस यवनको आस्वासन दे रहे थे।

## महर्पि पिप्पलाद



त्रामलोक किसको मिलता है नेपामेचेप प्रमालोको येपां नपो प्रमाचर्य येपु सस्यं प्रतिष्टितम् । ( प्रश्न० १ । १५ )

जिनमें तर और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्टित है, उन्होंको ब्रह्मलोक मिलता है।

भेषामसी विरजो बहालोको न येषु जिहासनुनं न माया चेति ॥ ( प्रश्न० १ । १६ )

जिनमें न तो कुटिल्सा और मिच्या-भाषण है और न

कपट ही है, उन्हींको वह विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता विज्ञानारमा सह देवेश्व सर्वेः प्राणा भृतानि सम्प्रतिष्टन्ति यत्र । तद्धरं वेद्यते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥ (प्रश्र०४ । १

हे प्रिय ! जिसमें समस्त प्राण, पाँचों भूत तथा र इन्द्रियों और अन्तःकरणके सहित विज्ञानस्वरूप आर आश्रय ठेते हैं, उस अविनाशी परमात्माको जो जान है है वह सर्वज्ञ है तथा वह सर्वस्वरूप परमात्मामें प्रविष्ट जाता है ।

# महर्षि अत्रि

एंहेवात्तं वसु प्रीत्ये प्रेत्य वे कटुकोद्यम्। तम्मात्त ग्राह्यमेवेतत् सुखमानन्त्यमिच्छता॥ (प्रम० सृष्टि० १९। २४३)

प्राप्त हुआ धन इसी लोकमें आनन्ददायक होता है, मृत्युके बाद तो वह यहे ही कटु परिणामको उत्पन्न करता है; अतः जो सुख एवं अनन्त पदकी इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं होना चाहिये।

परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः। स प्राप्नोत्यक्षयं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितम्॥ (विष्णुपुराण १।११।४४)

जो परा प्रकृति आदिसे भी परे हैं, वे परमपुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसीको वह अक्षयपद मिलता है—यह में सत्य-सत्य कहता हूँ ।

न गुणान् गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानि । नान्यदोपेषु रमते सानस्या प्रकीतिंता ॥ परिसान् चन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रिपौ तथा । आपन्ने रिक्षतन्यं तु दयेषा परिकीर्तिता ॥ आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दानमार्जवम् । प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मार्दवं च यमा दश ॥ शोचिमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थिनिग्रहः । व्रतमोनोपवासं च स्नानं च नियमा दश ॥ (अत्रिस्तृति ३४, ४१, ४८, ४९)

जो गुणियोंके गुणका खण्डन नहीं करता, किसीके थोड़े-हे गुणोंकी भी प्रशंसा करता है, दूसरेके दोष देखनेमें मन नहीं स्माता, उसके इस भावको 'अनस्या' कहते हैं।

परायोंमेंसे हो या अपने माई-बन्धुओंमेंसे, मित्र हो, द्वेषका पात्र या वैर रखनेवाला हो, जिस-किसीको भी विपत्तिमें देखकर उसकी रक्षा करनी ही 'दया' कहलाती है।

अक्रूरता ( दया ), क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुर वाणी और कोमलता—ये दस यम हैं।

पवित्रताः यज्ञः तपः, दानः स्वाध्यायः, जननेन्द्रियका निग्रहः, वतः, मौनः, उपवास और स्नान—ये दस नियम हैं।

## महर्षि विश्वामित्र



### भोगसे कामनाकी शान्ति नहीं होती

कार्स कामयमानस्य
यदि कामः समृध्यति ।
अथैनमपरः कामो
भूयो विध्यति बाणवत् ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥
कामानभिलपन्मोहान्न नरः सुखमेधते।
(पन्न०स०१९।२६२-२६४)

किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बींघने लगती है। भोगोंकी इच्छा उपमोगके द्वारा कभी शान्त नहीं होती, प्रत्युत घी डालनेसे प्रज्वलित होनेवाली अमिकी माँति वह अधिकाधिक वढ़ती ही जाती है। भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता।

### सत्यकी महिमा

सत्येनाकीः प्रतपित सत्ये तिष्ठित मेदिनी। सत्यं चोक्तं परो धर्माः स्वर्गाः सत्ये प्रतिष्ठितः॥ अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या धतम्। अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥ (मार्क०८।४१-४२)

सत्यसे ही सूर्य तप रहा है। सत्यपर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्यपर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। एक हजार अश्वमेध और एक सत्यको यदि तराजूपर तोला जाय तो हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा।

### महर्षि भरद्वाज

चिदानन्दमयः साक्षी निर्गुणो निरुपाधिकः।
नित्योऽपि भजते तां तामवस्थां स यदच्छया॥
पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः।
दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तसम्॥
(स्क०पु० वै० वे० ३५। ३७-३८)

भगवान् विष्णु चिदानन्दस्वरूपः सबके साक्षीः निर्गुणः उपाधिशून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छासे भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको अङ्गीकार करते हैं। वे पवित्रोंमें परम पवित्र हैं। निराश्रयोंकी परम गित हैं, देवताओंके भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओंमें भी परम कल्याणस्वरूप हैं।

#### तुष्णा

जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । जीविताशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥ चक्षः श्रोत्राणि जीर्यन्ति तृष्णेका तरुणायते । स्च्या सूत्रं यथा वस्त्रे संसूचयति सूचिकः ॥ तद्वत्संसारस्त्रं हि तृष्णासूच्योपनीयते । पथा श्रङ्गं रुरोः काये वर्धमाने च वर्धते ॥

तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते। अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोषशतावहा॥ अधर्मबहुला चैव तस्मात्तां परिवर्जयेत्॥ (पद्म० सृष्टि० १९ । २५४—-२५७)

जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके बाल पक जाते हैं और दाँत भी टूट जाते हैं; किंतु घन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—वह सदा नयी ही बनी रहती है। आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं; पर एक तृष्णा ऐसी है, जो तरुणी ही होती रहती है। जैसे दरजी सूईसे बस्नमें स्तको प्रवेश कराता रहता है, उसी प्रकार तृष्णारूपी सूईसे संसार-रूपी सूत्रका अपने अन्तः करणमें प्रवेश होता है; जैसे बारहिंसें के सींग शरीर बढ़नेके साथ बढ़ते हैं, वैसे ही धनकी वृद्धिके साथ-साथ तृष्णा बढ़ती है। तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषोंको ढोये फिरती है, उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णा-का परित्याग कर दे।

## महर्षि पुलस्त्य

परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम्। तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुर्छभाम्॥ (विष्णुपु०१।११।४६)

जो परब्रह्म, परमधाम और परस्वरूप हैं, उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर लेता है।

### तीर्थसेवनका फल किसको मिलता है ?

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्त्तिश्च स तीर्थफलमस्तुते ॥ प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् । अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमस्तुते ॥

### महर्षि पुलह

ऐन्द्रिमन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम् । प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराध्य सुवत ॥ (विष्णु०१।११।४७)

हे सुवत ! जिन जगत्पतिकी आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान् विष्णुकी आराधना कर । अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीली **रउ**वतः। आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमञ्जुते॥ (पग्न० स्टि०१९।८—१०)

जिसके हाथ, पैर और मन संयममें रहते हैं तथा जो विद्वान, तास्वी और कीर्तिमान होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रहते दूर रहता है—किसीका दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीसे संतुष्ट रहता है तथा जिमका अहङ्कार दूर हो गया है, ऐसे मनुप्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है। राजेन्द्र! जो स्वभावतः कोधहीन, सत्यवादी, हदता-पूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव रखनेवाला है, उसे तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है।

## महर्षि मरीचि

अनाराधितगोविन्दैनेरैः स्थानं नृपात्मज। न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तसादाराधयाच्युतम्॥ (विष्णुपुराण १।११।४३)

हे राजपुत्र ! बिना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्योंको वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता; अतः त् श्रीअच्युतकी आराधना कर ।

### भगवान् दत्तात्रेय

### मोक्ष-प्राप्तिका उपाय

त्यक्तसङ्गो जितकोधो छच्वाहारो जितेन्द्रियः।
पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्॥
शून्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च।
नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत्॥
वागरण्डः कर्मरण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः।
पस्यैते नियता दण्डाः स त्रिद्ण्डी महायतिः॥
सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदृशम्।
गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः॥
विशुद्धबुद्धः समलोष्टकाञ्चनः

समस्तभूतेषु समः समाहितः। स्थानं परं शाश्वतमन्यमं च परंहि गत्वा न पुनः प्रजायते॥ वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञित्रयाश्च यज्ञाष्त्रप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात् । ज्ञानाद् ध्यानं सङ्गराग्च्यपेतं तिसान् प्राप्ते शाश्चतस्योपल्डिधः ॥ समाहितो ब्रह्मपरोध्यमादी ग्रुचिस्तथैकान्तरितयंतेन्द्रियः । समाप्नुयाद् योगिममं महात्मा विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥ (मार्कण्डेय०४१।२०-२६)

आसक्तिका त्याग करके, क्रोधको जीतकर, खल्पाहारी और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिसे इन्द्रियद्वारोंको रोककर मनको ध्यानमें लगावे। नित्य योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एकान्त स्थानमें आपके नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोंके महासागरको पार करके परमपदको प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम-नामका जो स्मरण किया जाता है, वह पापोंसे उद्धार करनेवाला है। ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक आपके नामोंका स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज! आपके नामोंकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी

गजराज कहीं छिपनेके लिये स्थान हूँढ़ते हुए भाग खड़े होते हैं। तावत्पापभियः पुंसां कातराणां सुपापिनाम्। यावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरस्॥ (पद्म3० पाताल० ३७। ५६)

महान् पाप करनेके कारण कातर हृदयवाले पुरुपोंको तभीतक पापका भय बना रहता है, जबतक वे अपनी जिह्वासे परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नहीं करते।

## महर्षि लोमश

रामान्नास्ति परो देवो रामान्नास्ति परं व्रतस्। न हि रामात् परो योगो न हि रामात्परो मखः॥ तं स्मृत्वा चैव जप्त्वा च पूजियत्वा नरः पदम्। परमामृद्धिमैहिकामुब्मिकीं प्रामोति सर्वकामफलप्रदः । संस्मृतो मनसा ध्यातः ददाति परमां भक्ति संसाराम्भोधितारिणीम् ॥ श्वपाकोऽपि हि संस्मृत्य रामं याति परां गतिम् । किं पुनः॥ वेदशास्त्रनिरतास्वादशास्तत्र सर्वेषां वेदशास्त्राणां रहस्यं ते प्रकाशितम्। समाचर तथा व्वं वे यथा स्यात्ते मनीषितम्॥ देवो रामचन्द्रो व्रतमेकं तद्रचनम्। मन्त्रोऽप्येकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्ध्येव तत्स्तुतिः॥ तसात्सर्वातमना रामचन्द्रं मनोहरम् । भज भवेत्संसारसागरः ॥ गोष्पद्वसुच्छो यथा

( पद्मपु० पाताल० ३५। ४६--५२ )

श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं, श्रीरामसे बढ़कर कोई

वत नहीं। श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है । श्रीरामका स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य परमपद तथा इस लोक और परलोककी उत्तम समृद्धिको प्राप्त करता है । श्रीरवनाथजी सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंके दाता हैं। मनके द्वारा स्मरण और ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो संसारसमुद्रसे तारनेवाली है । चाण्डाल भी श्रीरामका स्मरण करके परमगतिको प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे-जैसे वेद-शास्त्र-परायण पुरुषोंके लिये तो कहना ही क्या है । यह सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंका रहस्य है, जिसे मैंने तुमपर प्रकट कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही करो। एक ही देवता हैं-शीराम; एक ही वत हैं-उनका पूजन; एक ही मन्त्र है—उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है— उनकी स्तुति । अतः तुम सब प्रकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो, जिससे तुम्हारे लिये यह महान् संसारसागर गायके खुरके समान तुच्छ हो जाय।

### महर्षि आपस्तम्ब

### दीनोंके प्रति सद्भाव

दुःखितानीह भूतानि यो न भूतैः पृथिविधैः। केवलात्मसुखेच्छातोऽवेन्नृशंसतरोऽस्ति कः॥ अहो स्वस्थेष्वकारूण्यं स्वार्थे चैव बल्विर्वृथा। ज्ञानिनामिप चेद्यस्तु केवलात्महिते रतः॥ ज्ञानिनो हि यथा स्वार्थमाश्चित्य ध्यानमाश्चिताः। दुःखार्तानीह भूतानि प्रयान्ति शरणं कुतः॥ योऽभिवाञ्छिति भोक्तुं वै सुखान्येकान्ततो जनः। पापात् परतरं तं हि प्रवदन्ति सुसुक्षवः॥ को नु मे स्यादुपायो हि येनाहं दुःखितात्मनाम् । अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं सर्वदुःखभुक् ॥ यन्ममास्ति ग्रुभं किंचित्तद्दीनानुपगच्छतु । यत् कृतं दुष्कृतं तेश्च तदशेषमुपैतु माम् ॥ दृष्ट्वा तान् कृपणान् व्यङ्गाननङ्गान् रोगिणस्तथा । द्या न जायते यस्य स रक्ष इति मे मितः ॥ प्राणसंशयमापन्नान् प्राणिनो भयविह्वलान् । यो न रक्षति शक्तोऽपि स तत्पापं समश्नुते ॥ आहूतानां भयातानां सुखं यदुपजायते । तस्य स्वर्गापवगीं च कलां नाहीन्त षोडशीम् ॥

प्राणिना मृपनतराय क्रीवेह पर्मणा सतसा याचा तदेव सतिमान् भनेत्॥ (निष्पुरु ३।१२।४५)

जो कार्य इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके हितका साधक हो। मतिमान् पुरुष मन्। वचन और कर्मसे उसीका आचरण करे ।

## महर्षि गालव

#### शालग्राम-प्लन

अमन्द्रहरानं दास निषेधं चिद्धि मानद् । र्खाणामपि च साध्वीनां नेवासावः प्रकीर्तितः ॥ मा संशयो भूते चात्र नाप्त्रपे संशयात्फलम् । बालग्रामार्चनपराः श्चदेहा विवेकिनः ॥ न ते यमपुरं यान्ति चातुर्मास्येव पूजकाः। शाल्यामार्पितं माल्यं शिरसा धारयन्ति ये॥ तेषां पापसहम्बाणि चिल्यं यान्ति तत्क्षणात्। भालग्रामशिलाग्रे तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम् ॥ कदाचिन्नैव जायते। तेषां संतिषुरे वासः सुमनोभिर्मनोहरैः॥ विप्णुं शास्त्रयामगतं येऽर्चयन्ति महाशृद्धं सुप्ते देवे हरी तथा। पञामृतेन सपनं ये कुईन्ति सदा नराः॥ शालग्रामशिलायां च न ते संसारिणो नराः। शालग्रामगतं मुक्तेनिदानममलं हृद्दि न्यस्य सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक् । तुलसीद्लजां मालां शालग्रामीपरि न्यसेत्॥ सर्वकामानवाष्नुयात्। विशेषेण चातुर्मास्ये न तावत् पुष्पजा माला शालग्रामस्य वलुभा॥ सर्वदा तुलसी देवी विष्णोर्नित्यं शुभा प्रिया। तुलसी वहामा नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः॥ शालग्रामो महाविष्णुस्तुलसी श्रीनं संशयः। अतो वासितपानीयैः स्नाप्य चन्दनचर्चितैः॥ शालग्रामशिलाहरिम् । मक्षरीभियुतं देवं तुलसीसम्भवाभिश्च कृत्वा कामानवाप्नुयात्॥ पत्रे तु प्रथमे ब्रह्मा हितीये भगवाञ्चिवः। मञ्जर्या भगवान् विष्णुस्तदेकत्रस्थया तदा ॥ बुधजनैः सदा। ग्राह्या मञ्जरीदलसंयुक्ता तां निवेद्य हरों भक्त्या जनमादिक्षयकारणम्॥ हरितत्परः । धूपराशि निवेद्य शालग्रामे चातुर्मास्ये विशेषेण मनुष्यो नैव नारकी॥

शालवामं नरो दष्टा पृजितं कुसुमैः शुभैः। सर्वपापविश्वद्वात्मा याति तन्मयतां हरौ ॥ (स्क पु० चा० मा० ११।४८-६३)

दूसरीको मान देनेवाले दास! श्रूहोंमें केवल असत् श्रूहके लिये शालग्रामशिलाका निषेध है । स्त्रियोंमें भी पतित्रता स्त्रियोंके लिये उसका निपेध नहीं किया गया है। इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिये। संशयसे तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा । जो चातुर्मास्यमें शालग्रामकी पूजामें तत्पर रहकर अपने तन-मनको शुद्ध कर चुके हैं, वे विवेकी पुरुष कभी यमलोकमें नहीं जाते । जो शालग्राम-शिलाके क्तपर चढ़ायी हुई माला अपने मस्तकपर धारण करते हैं, उनके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालग्राम-शिलाके आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुरमें निवास नहीं होता । जो शालग्राममें स्थित भगवान् विष्णुकी मनोहर पुर्णोद्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान् विष्णुके शयनकाल —चातुर्मास्यमें शालग्राम-शिलाको पञ्चामृतसे स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार-वन्धतमें कभी नहीं पड़ते। मुक्तिके आदि-कारण निर्मल ज्ञालग्रामगत श्रीहरिको अपने हृदयमें स्थापित करके जो प्रतिदिन मक्तिपूर्वक उनका चिन्तन करता है। वह मोक्षका भागी होता है। जो सब समयमें, विशेषतः चातुर्मास्यकालमें, भगवान् शालग्रामके ऊपर तुलसीदलकी माला चढ़ाता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। तुलसीदेवी भगवान् विष्णुको सदा प्रिय हैं। शालप्राम महाविष्णुके स्वरूप हैं और तुलसीदेवी निःसंदेह साक्षात् लक्ष्मी हैं। इसलिये चन्दनचर्चित सुगन्धित जलसे तुलसीमञ्जरीसहित शालग्रामशिलारूप श्रीहरिको नहलाकर जो तुलशीकी मझरियोंसे उनका पूजन करता है। वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाता है । तुल्सिके प्रथम दल्में ब्रह्माजी, द्वितीय दलमें भगवान शिव तथा मंजरीमें भगवान् विष्णु निवास करते हैं, अतः विद्वान् भक्तोंको सदा इन तीनोंके संनिधानसे युक्त मञ्जरी और दलसहित तुलसीका चयन करना चाहिये। उसे भगवान् श्रीहरिकी सेवामें भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे जन्म, मृत्यु आदि

क्लेशोंका नाश होता है। जो भगवान् श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न हो सदा—विशेषतः चातुर्मास्यमें शालग्रामशिलाको धूप-राशि निवेदन करता है। वह मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। उत्तम पुष्पोंसे पूजित भगवान् शालग्रामका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर श्रीहरिमें तन्मयताको प्राप्त होता है।

शालग्रामस्तु गण्डक्यां नर्भदायां महेश्वरः। उत्पद्यते स्वयंभूश्च तावेतौ नैव कृत्रिमौ॥ (स्क०पु०चा०मा०२२।२)

गण्डकी नदीमें भगवान् विष्णु शालग्रामरूपसे प्रकट होते हैं और नर्मदा नदीमें भगवान् शिव नर्मदेश्वररूपसे उत्पन्न होते हैं। ये दोनों साक्षात् विष्णु और शिव ही हैं। कृत्रिम नहीं हैं।

तसाद्धरं लिङ्गरूपं शालयामगतं हरिम् । येऽर्चयन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुःखयातनाः ॥ चातुर्मास्ये समायाते विशेषात् पूजयेच तौ।
अर्चितौ यावभेदेन स्वर्गमोक्षप्रदायको॥
देवौ हरिहरौ भक्त्या विप्रविद्वगवां गतौ।
येऽर्चयन्ति महाश्रुद्ध तेषां मोक्षप्रदो हरिः॥
विवेकादिगुणैर्युक्तः स श्रुद्दो याति सद्गतिस्।
(स्क०पु०चा०मा०२८।२,३,४,६)

श्रूद्रश्रेष्ठ ! जो लिङ्गरूपी शिव और शालग्रामगत श्रीविष्णुका मिक्तपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुःखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती । चौमासेमें शिव और विष्णुका विशेष रूपसे पूजन करना चाहिये । दोनोंमें भेदभाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाय तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले होते हैं । जो भिक्तपूर्वक ब्राह्मण, अग्नि और गौमें स्थित हरि और हरकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं । जो विवेक आदि गुणोंसे युक्त है, वह श्रूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है ।

## महर्षि मार्कण्डेय



उपदेश

द्यावान् सर्वभूतेषु हिते रक्तोऽनसूयकः । सत्यवादी मृदुद्गिन्तः प्रजानां रक्षणे रतः ॥ चर धर्मं त्यजाधर्मं पितुन् देवांश्च पूजय ।

प्रमादाद् यत्कृतं तेऽभूत् सम्यग्दानेन तज्जय ॥ अरुं ते मानमाश्रित्य सततं परवान् भव॥ (महा० वन० १९१। २३–२५)

राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो । सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो । किसीके गुणोंमें दोष न देखो । सदा सत्य-भाषण करो । सबके प्रांत विनीत और कोमल बने रहो । इन्द्रियोंको वशमें रक्खो । प्रजाकी रक्षामें सदा तत्पर रहो । धर्मका आचरण और अधर्मका त्याम करो । देवताओं और पितरोंकी पूजा करो । यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके प्रसन्न करो । भी सबका स्वामी हूँ ऐसे अहंकारको कभी पास न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो ।

सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं विदुः। सर्वेप्रीतिकरं पुण्यं बलपुष्टिविवर्धनम्॥ नान्नदानसमं दानं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि म्नियन्ते तद्भावतः॥ (स्क० पु० रे० खं० ५२ । १०-११)

सव दानोंमें अन्नदानको उत्तम माना गया है। वह सबको प्रमन्न करनेवाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टिको बढ़ानेवाला है। तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते और अन्नका अभाव होनेपर मर जाते हैं।

पुण्यतीर्थाभिषेकं च पवित्राणां च कीर्तनम्। सिद्धः सम्भाषणं चैत्र प्रशस्तं कीर्श्यते ब्रिधैः॥ (महा०वन०२००।९४)

पुण्यतीथोंमें स्नानः पवित्र वस्तुओंके नामका उच्चारण तथा सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप करना—यह सब विद्वानींके द्वारा उत्तम बताया जाता है।

### गङ्गा-महिमा

धोतनानां सहसेषु गहां सामीत यो नरः।

श्रीप हुप्यतकर्मामां ग्रमते परमां गतिम्॥
वालंगानमुध्यते पार्यरंष्ट्रा भद्राणि पर्यति।
श्रीमाद्य भ पीया च पुशान्याससमं कुलम्॥
सम्पवादी जिल्लाभेषी शहिमां परमां स्थितः।
धर्माम्मार्ग नष्यद्यो गोबाह्यणहिने स्तः॥
शहापमुखांभंधे शातो मुख्यत विनिवपात्।
सनमा शिन्ततान् कामान् सम्यक् प्राप्नोति गुष्कलान्॥
(पद्या सर्गा ४१। १४--१७)

जो मनुष्य सहसों योजन दूरसे भी गङ्गाजीका समस् करता है, वह पापाचारी होनेपर भी परम गतिको प्राप्त होता है। मनुष्य गङ्गाका नाम छेनेसे पापमुक्त होता है, दर्शन करने में कल्याणका दर्शन करता है तथा सान करने और जल पीनेसे अपने कुलकी सात पीढ़ियोंको पिवत्र कर देता है। जो मत्यवादी, कोधजयी, अहिंसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ तथा गो और ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनाके यीचमें स्नान करता है, वह सारे पापोंसे छूट जाता है तथा मन-चीते समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर ठेता है।

## महर्षि शाण्डिल्य

वजभृगिमें भगवान्की लीला

प्रिय परीक्षित् और वजनाम !
भ तुमलोगांनो मजनृमिका रहस्य
बत्तलाता हूँ । तुम दत्तचित्त होकर
मुनो । प्रजः शब्दका अर्थ है व्याप्ति ।
इस वृद्धयचनके अनुसार व्यापक
होनेके कारण ही इस भृमिका नाम

पदास है। सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंसे अतीत जो परव्रस है, वही व्यापक है। इसलिये उसे प्रज कहते हैं। वह सदानन्दस्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन्मुक्त पुरुप उसीमें स्थित रहते हैं। इस परब्रह्मस्वरूप व्रजधाममें नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है। उनका एक-एक अद्ग सिक्चिदानन्दस्वरूप है। वे आत्माराम और आप्तकाम हैं। प्रेमरसमें डूबे हुए रिसक्जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं—राधिका; उसमें रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके मर्मन्न ज्ञानी पुरुष उन्हें

'आत्माराम' कहते हैं । 'काम' शब्दका अर्थ है कामना-अभिलापा; वजमें भगवान् श्रीकृष्णके वाञ्छित पदार्थ हैं---गौएँ, ग्वालवाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला-विहार आदि; वे सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं । इसीसे श्रीकृणाको आप्तकाम' कहा गया है । भगवान श्रीकृष्णकी यह रहस्य-लीला प्रकृतिसे परे हैं । वे जिस समय प्रकृतिके साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीलाका अनुभव करते हैं। प्रकृतिके साथ होनेवाळी लीलामें ही रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी प्रतीति होती है । इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान्-की छीला दो प्रकारकी है-एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी । वास्तवी लीला स्वसंवेदा है—उसे स्वयं भगवान् और उनके रिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवोंके सामने जी ळीला होती है, वह व्यायहारिकी लीला है। वास्तवी लीलाके विना व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परंतु व्यावहारिकी लीला-का वास्तविक लीलाके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता। ( स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० माहात्म्य १। १९--२६ )

## महर्षि भृगु

साधु, धर्म, समता, शान्ति

ये लोकद्वेषिणो मूर्खाः कुमार्गरतबुद्धयः॥

ते राजन् दुर्जना ज्ञेयाः सर्वधर्मबहिष्कृताः।
धर्माधर्मविवेकेन वेदमार्गानुसारिणः॥

सर्वलोकहितासक्ताः साधवः परिकीर्तिताः।

हरिभक्तिकरं यक्तसद्भिश्च परिरक्षितम्॥

आत्मनः प्रीतिजनकं तत् पुण्यं परिकीर्तितम् । सर्वं जगदिदं विष्णुर्विष्णुः सर्वस्य करणम् ॥ अहं च विष्णुर्येज्ञानं तद्विष्णुस्मरणं विद्यः । सर्वदेवमयो विष्णुर्विधिना प्जयामि तम् ॥ इति या भवति श्रद्धा सा तद्रितः प्रकीर्तिता । सर्वभूतमयो विष्णुः परिपूर्णः सनातनः ॥ इत्यभेदेन या बुद्धिः समता सा प्रकोतिता। समता शत्रुमित्रेषु विशत्वं च तथा नृप॥ यहच्हालाभसंतुष्टिः सा शान्तिः परिकोतिता। (ना० पु०१६। २८-३५)

जिनकी बुद्धि सदा कुमार्गमें लगी रहती है, जो सव लोगोंसे द्वेष रखनेवाले और मूर्ख हैं, उन्हें सम्पूर्ण धमोंसे र्बाहफ्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये। जो लोग **ध**र्म और अधर्मका विवेक करके वेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगोंके हितमें संलग रहते हैं, उन्हें 'साध्' कहा गया है। जो भगवानकी भक्तिमें सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है, उसे 'धर्म' कहते हैं । यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है, विष्णु सबके कारण हैं और मैं भी विष्णु हूँ — यह जो ज्ञान है। उसीको भगवान् विष्णुका स्मरण' समझना चाहिये । भगवान् विष्णु सर्वदेवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा कहँगा, इस प्रकारसे जो श्रद्धा होती है, वह उनकी 'भक्ति' कही गयी है। श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान्के प्रति अभेद-बुद्धि होती है, उसी-का नाम 'समता' है। राजन्! शत्रु और मित्रोंके प्रति समान भाव हो, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने वशमें हों और दैववश जो कुछ मिल जाय, उतीमें संतोष रहे तो इस स्थितिको 'शान्ति' कहते हैं।

#### संन्यासी

तद्यथा विमुच्याशिधनकलत्रपरिवर्हणं सङ्गेष्वात्मनः स्तेह-पाशानवध्य परिवजन्ति समलोष्टाइमकाञ्चनास्त्रिवर्गप्रवृत्तेष्य-

सक्तबुद्धयोऽिसमित्रोदासीनानां तुल्यदर्शनाः स्थावर तरायु-जाण्डजस्वेदजोद्गिजानां भूतानां वाद्यानः कर्मभिरनिभ-द्रोहिणोऽिनकेताः पर्वतपुलिन वृक्षमूल देवतायत नान्य गुचरन्ते। वासार्थ मुपेयुर्नगरं प्रामं वा नगरे पद्मराधिकाः प्रामे चैकराधिकाः प्रविदय च प्राणधारणार्थं द्विजातीनां भवनान्य वंकाणंकर्मणा-मुपत्तिष्ठेयुः पात्रपतितायाचितभैक्ष्याः कामकोध द्रपंत्रोभमोद्य-कार्षण्यदमभपरिवादाभिमानहिंसानिवृत्ता इति॥

(महा० शां० १९२।३,

संन्यापमें प्रवेश करनेवाले पुरुष आग्रहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका त्याग करके विषयामक्तिके बन्धाको तोइकर घरसे निकल जाते हैं। देले; पत्थर और सोनेको समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम-के सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फँसाते। शत्रु, मित्र तथः उदाषीन—षवके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और उद्भिज प्राणियोंके प्रति मन, वाणी अथवा कर्मसे भी कभी द्रोह नहीं करते। कुटी या मट वनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते रहें और रातमें टहरनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनास, वृक्षकी जड़, देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जायः करें। नगरमें पाँच रात और गाँवोंमें एक रातते अधिक न रहें। प्राण-धारण करनेके लिये गाँव या नगरमें प्रवेश करके अपने विद्युद्ध धर्मोंका पालन करनेवा हे द्विजातियोंके घरोंपर जाकर खड़े हो जायँ । विना माँगे ही पात्रमें जितनी भिक्षा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह. कृपणताः दम्भः निन्दाः अभिमान तथा हिंसा आदिसे दूर रहें।

### महर्षि वाल्मीक

### भगवान् राम कहाँ निवास करते हैं ?

त्वमेव सर्वलोकानां निश्वसस्थानमुत्तमस्।
तवापि सर्वभूतानि निश्वससदनानि हि॥
एवं साधारणं स्थानमुक्तं ते रघुनन्दनः।
सीतया सहितस्येति विशेषं पृच्छतम्तवः॥
तत् वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमिन्द्रसम्।
शान्तानां समर्थानामद्वेष्ट्णां च जन्तुपुः।
त्वानेत भजतां नित्यं हृद्यं तेऽधिमन्दिरम्॥

धर्माधर्मान् परित्यज्य त्वालेव भजतोऽनिशम्। सीतया सह ते राम तस्य हृत्सुखमिन्दरम्॥ त्वन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः। निर्हृन्हो निःस्पृहस्तस्य हृद्यं ते सुमन्दिरम्॥ निरहृङ्कारिणः शान्ता ये रागहेषवर्जिताः। समछोष्टाइमकनकास्तेषां ते हृद्यं गृहम्॥ त्विय दत्तमनोवुद्धियः संतुष्टः सदा भवेत्। त्विय सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते ग्रुमं गृहम्॥ यो न हेष्टश्रिषयं प्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यति। सर्व मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो गृहम्॥ पद्भावादिविकासन् यो देहे प्रधाति नामिन् । धुक्तृपूर्वं भयं पुत्रवं प्राणवृद्ध्योगिरीक्षते ॥ संसारवर्धिनिश्वेतासम्य ने मानसं गृहस्॥ प्रधानि ये सर्वगृहासम्पर्धः व्यां धिक्षमं सर्यमनत्तर्भकस्॥ शोरपूर्वं सर्वगतं धरेण्यं नेपां हद्दले सह सीत्या दस्॥

निरस्तराग्यासद्दीवृताःमनां ध्यपाद्येवावदिनिष्टितानाम् ।

म्हामक्ष्मि हतकस्मपाणां संतासमेतस्य गृहं हद्द्रजे॥ सम्बद्धारमहिमा वर्ण्यते केन वा कथम्। सम्बद्धारमहिमा वर्ण्यते केन वा कथम्। सम्बद्धारमञ्जूषे सम्बद्धार्थन्त्रमवास्त्रान्॥ (अस्यातम् अयो०६। ५२—६४)

हे राम! सम्पूर्ण प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम निवास-सान हैं और सब जीव भी आपके निवास-गृह हैं। हे रगुनन्दन! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास-सान बताया। परंतु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित अपने रहनेका स्थान पृद्धा है। इसिल्ये हे रशुश्रेष्ठ! अब मैं आपका जो निश्चित रह है, वह बताता हूँ। जो शान्त, समदर्शी और सम्पूर्ण जीवोंक प्रति देपहीन हैं तथा अहिनेश आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास-स्थान है। जो धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका ही भजन करता है, हे राम! उसके हृदय-मन्दिरमें सीताके सहित आप

मुख्यपूर्वक रहते हैं। जो आपके ही मन्त्रका जाप क आपकी ही शरणमें रहता है तथा द्वन्द्वहीन और निःर उपका हृदय आपका मुन्दर मन्दिर है। जो अहङ्का शान्तम्बभावः राग-द्वेप-र्राहत और मृत्यिण्डः पत्थर मवर्णमं समान दृष्टि रखनेवाले हैं। उनका हृदय आपः है। जो तुम्हींमें मन और बुद्धिको ख्याकर सदा संतुष्ट र अं)र अपने समस्त कर्मोंको तुम्हारे ही अर्पण कर दे उसका मन ही आपका शुभ ग्रह है। जो अप्रियको द्वेप नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता यह सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामात्र है—ऐसा निश्चय कर सदा आ भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है। जो ंटना, सत्ता, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना-छः विकारीको शारीरमें ही देखता है, आत्मामे नहीं तथां हु तृपा, सुख, दु:ख और भय आदिको प्राण और बुद्धिके विकार मानता है और स्वयं सांसारिक धर्मोंसे मुक्त रहता उसका चित्त आपका निज यह है। जो लोग चिद्ध सत्यस्वरूपः अनन्तः, एकः, निर्लेषः, सर्वगत और स्तुत्य अ परमेश्वरको समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास कीजिये निरन्तर अम्यास करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है जो सर्वदा आपकी चरणंसेवामें छगे रहते हैं तथा आपके नाम संकीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, उनके हृदय-कमलं सीताके सहित आपका निवास-गृह है । हे राम ! जिसवे प्रभावसे मैंने ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामर्क महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है।

· ILui...

## महर्षि शतानन्द

### तुलसी-महिमा

नामोचारे कृते तस्याः प्रीणात्यसुरदर्पहा।
पापानि विरूपं यान्ति पुण्यं भवति चाक्षयम् ॥
सा कथं तुरुसी लोकैः प्ज्यते वन्द्यते न हि।
दर्शनादेव यस्यास्तु दानं कोटिगवां भवेत्॥
धन्यास्ते मानवा लोके यद्गृहे विद्यते कलौ।
शालग्रामशिलार्थं तु तुरुसी प्रत्यहं क्षितौ॥
तुरुसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपञ्जवाः।
केशवार्थं कलौ ये च रोपयन्तीह भूतले॥

किं करिष्यित संरुष्टो यमोऽपि सह किङ्करैः।

नुलसीद्लेन देवेशः प्जितो यैने दुःखहा॥

...

नुलस्पमृतजन्मासि सदा त्वं केशविष्रया॥
केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने।
त्वदङ्गसम्भवेनित्यं पूज्यामि यथा हिरम्॥
तथा कुरु पवित्राङ्गि कली मलविनाशिनि।

मन्त्रेणानेन यः कुर्योद्विचित्य नुलसीद्लम्॥

पूजनं वासुदेवस्य लक्षकोटिगुणं भवेत्।

(एवा स्षि० ५९। ५--१४)

तुलसीका नामोचारण करनेपर असुरोंका दर्प दलन करनेवाले भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है । जिसके दर्शनमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, उस तुलसीका पूजन और वन्दन लोग क्यों न करें। कल्यिगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भूतलपर लहलहाता रहता है । जो कल्यियुगमें भगवान् श्रीकेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने किङ्करोंसहित रुष्ट हो जायँ तो भी वे उनका

क्या कर सकते हैं । तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केशवको सदा ही प्रिय हो । कल्याणी ! में भगवान्की गुजाके लिये तुम्हारे पत्तोंको चुनता हूँ । तुम मेरे लिये वरदायिनी वनो । तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे उत्पन्न होनेवाले पत्री और मशांग्यां-द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन कर सकूँ, वैशा उपाय करो । पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम किल-मलका नाज करनेवाली हो । इस भावके सन्त्रींसे जो तलसीदळोंको चनकर उनसे भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी एजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

### महर्षि अष्टावक

मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान् विषवस्यजेः। पीयूषवत् पिबेः॥ क्षमार्जवद्याशोचं सत्यं ( अष्टावक्रगीता )

भाई ! यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर ।

न ज्ञायते कायबृद्धचा विवृद्धि-र्यथाष्ट्रीलाः शाल्मलेः सम्प्रबृद्धाः। फिलतो विवृद्धो हस्बोऽल्पकायः वृद्धभावः॥ यश्चाफलस्तस्य (महा० वन० १३३।९)

शरीर बढ़ जानेसे ही किसीका बड़ा होना नहीं जाना

जाता, जैसे सेमलके फलकी गाँठ वड़ी होती है; किंतु इससे उसमें कोई विशेषता नहीं आ जाती। छोटेन्से शरीरवाला छोटा ही वृक्ष क्यों न हो। यदि उसमें फल लगा हो तो यह बडा है। और ऊँचे-से-ऊँचा दुध क्यों न हो। यदि वह फलमे शून्य है तो वड़ा नहीं माना जाता।

न हायनैर्न पिलतेर्न वित्तेन न बन्धुभिः। ऋषयश्रक्रिरे धर्म योऽन्चानः स नो महान्॥ ( महा० वन० १३३। १२ )

अधिक वर्षोंकी आयु होनेसे, वाल पक जानेसे, धनसे अथवा बन्धुओंके होनेसे भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। हममेंसे जो वेद-शास्त्रोंको जानता और उनकी व्याख्या करता है, वहीं बड़ा है-यह ऋषियोंने ही धर्म-मर्यादा स्वापित की है।

### महात्मा जडभरत

### महापुरुष-महिमा

रहुगणैतत्तपसा न याति

न चेज्यया निर्वेपणाद् गृहाद्वा । नच्छन्द्रसा नैव जलाग्निस्यैं-

विना महत्पादरजोऽभिषेकम् ॥ यत्रोत्तमदलोकगुणानुवादः

प्रस्तूयते त्राम्यकथाविद्यातः । निपे**च्यमाणोऽनुदिनं** मुमुक्षो-र्मितं सतीं यच्छति वासुदेवे॥

(श्रीमद्भाव ५। १२। १२-१३)

रह्रगण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धृलिसे अपनेको नहलाये बिना केवल तप-यहादि वैदिक कर्म, अन्नादिके दान, अतिथि सेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठानः वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यंकी उपासना आदि किसी भी साधनसे यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषींके समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विषयवार्ता तो पास ही नहीं

फटकने पाती । और जब भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया जाता है। तब वह मोक्षाकाक्षी पुरुषकी ग्रुद्ध बुद्धिको भगवान्

वासुदेवमें लगा देती है।

## महर्षि अगस्त्य

मानस-तीर्थ

भाग तार्थं धमा तार्थं संधिभिन्द्रयनिव्रहः । सर्वभृतद्या तार्थं तार्थमात्र्यसेय च॥ दानं सार्थं दमनार्थं संतोषानार्थमुख्यते ।



( खा पु का पू ६ । ३०--४१ )

सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियोंको वशमें रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियोंपर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम, मनका मंयम तथा संतोष—ये भी तीर्थ कहे गये हैं। ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय बचन वोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्पाको भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थोंमें भी सबसे बड़ा

तीर्थ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमें श दुवो टंना ही स्नान नहीं कहळाता । जिसने दम-स्नान किया है, मन और इन्द्रियोंको संयममें रक्ष उसीने वास्तविक स्नान किया है । जिसने मनकी मैर टाली है, वहीं शुद्ध है। जो लोमी, चुगळखोर, क्रूर, पा और विपयासक्त है, वह सब तीयोंमें स्नान करके भी और मिटन ही रह जाता है । कैवल शरीरके मलका करनेसे ही मनुष्य निर्मल नहीं होता । मानसिक म परित्याग करनेपर ही वह भीतरसे अत्यन्त निर्मल होता जलमें निवास करनेवाले जीव जलमें ही जन्म लेते मरते हैं, किंतु उनका मानिसक मल नहीं धुलता। इसिले स्वर्गको नहीं जाते। विषयोंके प्रति अत्यन्त राग होना मार्ना मल कहलाता है और उन्हीं विपयोंमें विराग होना निर्मल कहीं गयी हैं । यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनु तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । जैसे मदिरासे भरे हुए घड़ेर अपरसे जलद्वारा सैकड़ों बार घोया जाय; तो भी वह पवि नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाला मनुष्य ३ तीर्थस्नानसे ग्रुद्ध नहीं होता । भीतरका भाव ग्रुद्ध न हो र दान, यज्ञ, ता, शौच, तीर्थसेवन, शास्त्रोंका श्रदण ए स्वाध्याय—ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं । जिसने अप इन्द्रियससुदायको वशमें कर लिया है, वह मनुष्य जह निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण और पुष्कर आदि तीर्थ हैं। ध्यानसे पवित्र तथा ज्ञानरूप जलसे भरे हुए राग-द्वेषमय मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थर जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है

· ILLIA

यस हस्तौ च पादौ च मनइचैव सुसंयतम्। विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमहन्ते॥ प्रतिग्रहादुपावृत्त<u>ः</u> येन केनचित्। संतुष्टी अहंकार विमुक्तश तीर्थफलमरनुते ॥ स अदम्भको निरारम्भो लध्वाहारो जितेन्द्रियः। विसुक्तः सर्वसङ्गैर्यः तीर्थफलमश्नते ॥ सत्यवादी दृढवतः । अकोपनोऽम**लम**ितः तीर्थफ़लमश्चते ॥ आत्मोपमश्र भूतेप स तीर्थान्यनुसरन् धीरः श्रद्धानः समाहितः। कृतपापो विश्वस्थेत किं पुनः श्रुद्दकर्मकृत्॥

तिर्यग्योनि न वै गच्छेत् कुदेशे नैव जायते ।
न दुःखी स्यात् स्वर्गभाक् च मोक्षोपायं च विन्दति ॥
अश्रह्धानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः ।
हेतुनिष्ठश्च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥
(स्क० पु० का० पू० ६ । ४८ -- ५४ )

जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति—सभी संयममें हैं, वह तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है । जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तुसे संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थफलका भागी होता है । जो दम्भी नहीं है, नये-नये कार्योका प्रारम्भ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इन्द्रियोंको काक्में रखता है और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे दूर रहता है, वह तीर्थफल-

का भागी होता है। जो कोषी नहीं है, जिसकी सुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलनेवाला और दृढ्तापूर्वक मतका पालन करनेवाला है, जो सब प्राणियोंके प्रति अपने ही समान वर्ताव करता है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो तीर्याका सेवन करनेवाला, धीर, श्रद्धालु और एकाप्रचित्त है, वह पहलेका पापाचारी हो, तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्यकर्म करनेवाला है, उसके लिये तो कहना ही क्या है। तीर्थसेवी मनुष्य कभी पशुयोनिमें जन्म नहीं लेता। कुदेशमें उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुःलका भागी नहीं होता। वह स्वर्ग भोगता और मोश्रका उपाय प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धाल, पापात्मा, नास्तिक, संश्रयात्मा और केवल तर्कका सहारा लेनेवाला—ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थगेवन का फल नहीं पाते।

### भगवान् ऋषभदेव

### उपदेश



नायं देहो देहभाजां नृलोके

कथान् कामानहेते विद्भुजां ये ।

तपो दिन्यं पुत्रका येन सस्वं

शुद्धचेद्यसाद् बह्यसौद्ध्यं त्वनन्तम् ॥

महत्सेवां हारसाहुर्विमुक्ते
स्तमोहारं योषितां सङ्गिसङ्गम् ।

महान्तस्ते समिचित्ताः प्रशान्ता

विमन्यवः सुहृदः साववो ये॥ (श्रीमङ्गा०५।५।१-२)

पुत्रो! इस मर्त्यलोकमें यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषय-भोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठाभोजी स्कर-कूकरादिको भी मिलते ही हैं। इस शरीरसे दिव्य तव ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकीप्राप्ति होती है। शास्त्रोंने महापुरुपोंकी सेवाको मुक्तिका और स्त्रीसङ्गी कामियोंके सङ्गको नरकका द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित्त, परम शान्त, कोधहीन, सबके हितचिन्तक और सदाचारसम्पन्न हों।

गुरुर्न स स्थात् स्वजनो न स स्थात् पिता न स स्याजननी न सा स्यात् दैवं न तत् स्यात्र पतिश्च स स्या-

> न्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् ॥ (श्रीमङ्का०५।५।१८)

जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्गक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी पाँसीसे नहीं छुड़ा देता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इप्टरेव इश्टरेव नहीं है और पित पित नहीं है।

## योगीश्वर कवि

#### भागवत-धम

ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मरुव्यये। अक्षः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हि तान्॥ यानाः याना राजन् न प्रमायेत कहिं चित्। धावन् निमोल्य वा नेत्रे न स्ललेज पतेदिह॥ का येन वाचा मनसेन्द्रियेर्चा बुद्ध चाऽऽस्म ता वानुस्तस्त्रभावात् । करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥ इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्तिके द्वारा भगवान्-के चरणकमलींका ही भजन करता है, उसे भगवान्के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान्के स्वरूपकी स्फूर्ति—ये सब अवस्य ही प्राप्त होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने त्याता है।

## योगीक्वर हरि

### श्रेष्ठ भक्त कौन ?

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः॥ (श्रीमद्भा० ११। २।४५)

आत्मस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे— नियन्तारूपसे स्थित हैं। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान्में ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित हैं, अर्थात् वास्तवमें भगवत्स्वरूप ही हैं—इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान्का परम प्रेमी उत्तम भगवत समझना चाहिये।

> गृहीत्वापीनिद्वयैरथीन् यो न द्वेष्टि न हृष्यति । विष्णोर्मायामिदं पदयन् स वै भागवतोत्तमः ॥ (श्रीमद्भा०११।२।४८)

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, रूप आदि विषयोंका ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकृल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकृल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवानकी माया है—वह पुरुष उत्तम भागवत है।

देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकृच्छ्रेः । संसारधर्मेरिविमुद्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः॥ (श्रीमद्भा०११।२।४९)

संसारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और तृप्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभृत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है।

न कामकर्मबीजानां यस्य चेतिस सम्भवः। वासुदेवैकनिरुयः स वे भागवतोत्तमः॥ (श्रीमद्भा० ११ । २ । ५०)

जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है।

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः। सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः॥ (श्रीमङ्गा०११।२।५१)

जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्का प्यारा है।

न यस्य स्वः पर इति वित्तेर्ध्वात्मिन वा भिदा। सर्वभृतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः॥ (श्रीमद्भा०११।२।५२)

जो धन-सम्पत्ति अथवा श्रारीर आदिमें यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त है।

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ-

स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविंमृग्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दा-

छुवनिमिषार्घमिपि यः स वैष्णवाद्यः॥ (श्रीमङ्का०११।२।५३

बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हूँ दृते रहते हैं—भगवान्के ऐसे चरणार स्मेरी कार्य का

हर

रहता है। यहाँनक कि कोई स्वयं उसे विभवनकी राज्यत्ह्सी दे तो भी यह भसपरस्मृतिक तार नहीं तोड़ता, उस राज्य-रूरमीकी और ध्यान ही। नहीं देता, वहीं पुरुष वास्तवमें भगकर के विभावोंसे अग्रसण्य है, सबसे श्रेष्ट हैं।

भगवत उद्योक्तमाङ्ग्रिशास्या-नस्यम्भियन्द्रिकया निरम्ततापै। हरिः कारमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र द्वोदिनेडकंतापः॥ (श्रीमद्वा०११।२।५४)

गुनलीलांक अवसरपर नृत्य-गतिये भाँति-भाँतिके पाद-विन्यास करनेवांचे निव्यिल-सीन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्के भीनमणोंके अहालि-नवकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृद्यका विरह्जन्य संताप एक बार दूर हो जुक उनके हृद्यमें वह फिर कैंसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय हं पर मूर्यका ताप नहीं लग सकता।

विस्तृति हृद्यं न यस्य साक्षा
हृरिरवशाभिहितोऽप्यघोघनाशः ।

प्रणयरसनया धृताङ्घिपद्मः

स भवति भागवतप्रधान उक्तः॥

( श्रीमद्गा० ११ । २ । ५५

विवशतासे नामोचारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशि
नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान् श्रीहरि जिएके हृद्यः
क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेमः
रस्सीसे उनके चरण-कमलोंको वाँघ रक्खा है, वास्तवमें ऐर पुरुष ही भगवान्के भक्तोंमें प्रधान है।

### योगीस्वर प्रबुद्ध

### क्या सीखे ?

सर्वतो मनसोऽसङ्गमाही सङ्गं च साधुपु। हयो मेंत्री प्रश्नयं च भृतेष्त्रद्धा यथोचितम्॥ (श्रीमङ्गा० ११। २। २३)

पहरे ज्ञरीर, संतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे । पिर भगवान्के भक्तोंसे प्रेम केंसा करना चाहिये—यह सीखे । इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे दिक्षा ग्रहण करे ।

शोंचं तपिनतिक्षां च मोनं स्वाय्यायमार्जवम् । व्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञ्योः॥ (श्रीमज्ञा०११।३।२४)

मिट्टी, जल आदिसे वाह्य शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदिके त्यागरे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उप्ण, सुख-दु: व आदि इन्होंमें हर्ष-विपादसे रहित होना सीखे।

सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेततास्। विविकत्वीरवसनं संतोपं येन केनचित्॥ (श्रीमझा०११।३।२५)

सर्वत्र अर्थात् समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतन-

सेवन, यही भेरा घर है—ऐसा भाव न रखना, यहस्य हो तो पिवन वस्त्र पहनना और त्यायी हो तो फटे-पुराने पिवन चिथड़े—जो कुछ प्रारव्धके अनुसार मिल जाय, उसीर संतोष करना सीखे।

श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽतिन्दामन्यत्र चापि हि। मनीवाक्तमेद्दण्डं च सत्यं शमदमावपि॥ (श्रीमद्भा०११।३।२६)

भगवान्की प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे कर्मोंका संयम करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोलकोंमें क्षिर रखना और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखें।

> श्रवणं कीर्तनं भ्यानं हरेरहृतकर्मणः। जन्मकर्मगुणानां च तद्रथेऽसिस्टवेष्टितम्॥ (श्रीमद्भा०११।३।२७)

भगवान्की लीलाएँ अद्भुत हैं। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हींका अवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा झरीरसे जितनी भी चेष्ठाएँ हीं, सब भगवान्के लिये करना सीले।

इष्टं दत्तं तपो जक्षं वृत्तं यज्ञात्मनः प्रियम् । दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मे निवेदनम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।२८)

यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय लगता हो—सब-का-सब भगवान्के चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे।

एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहद्म्।
परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुपु॥
(श्रीमद्भा०११।३।२९)

जिन संत पुरुषोंने सिच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण-का अपने आत्मा और स्वामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर-जंगम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी सेवा, विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी सज्जनोंकी और उनमें भी भगवत्प्रेमी संतोंकी, करना सीखें।

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः। भियो रतिर्मियस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः॥ (श्रीमद्गा०११।३।३०)

भगवान्के परम पावन यशके सम्बन्धमें ही एक दूसरेसे बातचीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकडे होकर आपसमें प्रेम करना, आपसमें संतुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे।

सारन्तः सारयन्तश्च मिथोऽघोघहरं हरिम्। भक्त्या संजातया भक्त्या बिश्रत्युत्पुलकां तनुम्॥ (शीमद्वा०११।३।३१) श्रीकृष्ण रिश्वा-रिश्वा पापोंको एक क्षणमें भसा कर देते हैं। सब उन्हींका स्मरण करें और एक दूसरेको स्मरण करावें। इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेमा-भक्तिका उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक्से पुलकित झरीर धारण करते हैं।

क्रचिद् रदन्त्यच्युतचिन्तया क्रचि-द्धसन्ति नन्दन्ति चदन्त्यलोकिकाः। नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यनं भवन्ति तूर्णीं परमेत्य निर्वृताः॥ (श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३ २ )

उनके हृदयकी यड़ी विलक्षण स्थिति होती है । कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अवतक भगवान् नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पृष्टूँ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे ? इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवान्की लीलाकी स्पृतिं हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वर्यशाली भगवान् गोपियों के उरसे छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं । कभी-कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुभृतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवान्के साथ वातचीत करने लगते हैं । कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणोंका गान छेड़ देते हैं । और कभी नाच-नाचकर उन्हें रिझाने लगते हैं । कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ढूँढ़ने लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सिक्निधिमें स्थित होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ।

# योगीव्वर चमस

किनका अधःपतन होता है

मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह ।
चत्वारो जजिरे वर्णा गुणैविधादयः पृथक् ॥
य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम् ।
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् श्रष्टाः पतन्त्यधः ॥
(श्रीमद्रा०११।५।२-३)

विराट् प्रुपके मुखसे सन्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे सन्त-रज-प्रधान क्षत्रिय, जाँघोंसे रज-तम-प्रधान वैदय एवं चरणोंसे तमःप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति हुई है। उन्हींकी जाँघोंसे गृहस्याथम, हृद्रयसे ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थळसे वानप्रस्थ

और मस्तकसे संन्यास—ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वणों और आश्रमोंके जन्मदाता स्वयं भगवान् ही हैं। एवं वे ही इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं। इसिल्ये इन वर्ण और आश्रममें रहनेवाला जो मनुष्य भगवान्का भजन नहीं करता, बिक्क उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है।

हिषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमोश्चरम्।
मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्तेहाः पतन्त्यधः॥
(श्रीमङ्गा०११।५।१५)
यह शरीर मृतक-शरीर है। इसके सम्बन्धी भी इसके

साथ ही धूट जाते हैं। जो सीम इस धरीमी तो प्रेमकी गाँठ बोध की हैं भीर दूसरे धरीमेंमें रहतेयांके अपने ही आत्मा एवं सर्वधानित्मान अगवानमें द्वेष प्रस्ते हैं। उन मृत्योंका धारायन निश्चित है।

ये वैजन्यसमभ्यासा ये चातीताम् मृत्रताम्। वैजनिका प्रकणिका भाग्मानं घातयन्ति ते॥ (धीमका०११।५।१६)

जिन होगोंने आक्षणान सम्पादन करके कैंबहय-मोक्ष गई। प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मृद्द भी नहीं हैं। वे अधूरे म इपरके हैं और न उपरके । वे अर्था धर्मा काम—इन तीनो पुरुपापेंसे फॅमे रहते हैं। एक धणके लिये भी उन्हें द्यान्ति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी सार रहे हैं। ऐसे ही लोगोंको आत्मधाती कहते हैं।

एत आग्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः। सीद्रचयकृतकृत्या वे कालध्यस्तमनोरथाः॥ (श्रीमङ्गा०११।५।१७) अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके कमोंकी परम्परा कभी शान नहीं होती । कालभगवान् सदा-सर्वदा इनके मनोर्श्योप पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं।

हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहिन्छ्यः। तमा विशान्त्यनिन्छन्तो वासुदेवपराङ्मुखाः॥ (श्रीमद्गा०११।५।१८)

जो लोग अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकट्टी करते हैं; परंतु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकमें जाना पड़ता है। (भगवान्का भजन न करनेवाले विषयी पुरुपोंकी यही गति होती है।)

# महर्षि सारस्वत मुनि

भृमि, देश और नगरका भूपण लोमश्र मोहोमग्रमशद्यः। काम: क्रोधश्च मायामात्सर्यपेशुन्यमविवेकोऽविचारणा अहङ्घारो यहच्छा च चापल्यं लौल्यता नृप । अत्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्॥ दीर्घसूत्रखं परदारोपसेवनम् । आलस्यं अत्याहारो निराहारः शोकश्रीरर्यं नृपोत्तम॥ एतान् दोपान् गृहे नित्यं वर्जयन् यदि वर्तते। स नरो मण्डनं भूमेर्देशस्य नगरस्य च ॥ श्रीमान् विद्वान् कुलीनोऽस्रो स एव पुरुषोत्तमः। सर्वतीर्थाभिषेकश्च नित्यं तस्य (स्क०पु० प्र० खं० वस्त्रापथक्षेत्रमाहा० १२।२३---२७)

काम, क्रोध, लोम, मोह, मद्यपान एवं मद आदि, माया, मात्सर्य, चुगली, अविवेक, अविचार, अहङ्कार, खच्छन्दता, चपलता, लोलुपता, अन्यायसाधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साह्स, आलस्य, दीर्घम्रुत्रता, परस्त्रीगमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषोंको त्यागकर जो घरमें सदाचारणूर्वक रहता है, वह मनुष्य इस स्मिका, देशका तथा नगरका भृषण है। वह श्रीमान, विद्वान तथा कुलीन है और वहीं सब पुरुषोंसे श्रेष्ठ हैं। उसीके द्वारा सब तीर्थोंका स्नान नित्य सम्पन्न होता है।

पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है ?

दिदा व्याधिता मूर्काः परप्रेप्यकराः सदा ।
अदत्तदाना जायन्ते दुःखस्यैष हि भाजनाः ॥
धनवन्तमदातारं दिर्द्धं चातपस्विनम् ।
उभावस्मसि मोक्तव्यौ गले बध्वा महाशिलाम् ॥
शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।
वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत वा न वा ॥
गोभिविंग्रेश्च वेदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः ।
अलुव्धेद्रानशिलेश्च सप्तभिधार्यते मही ॥
(स्क० मा० कुमा० २ । ६८ — ७१)

जो दान नहीं करते वे दिर्द्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरोंके सेवक होकर दु:खके ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दिर्द्र होकर कप्टसहन हम तमसे दूर भागता है, इन दोनोंको गलेमें बड़ा भारी पत्थर बाँधकर जलमें छोड़ देना चाहिये। सैकड़ों मनुष्योंमें कोई शूरवीर हो सकता है, सहसोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा लाखोंमें कोई वक्ता भी निकल सकता है; परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गी, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुप, लोमहीन तथा दानशील मनुष्य—इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है।

# महर्षि पतञ्जिल



#### यम-नियम और उनका फल

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । यम् नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि— ये आठ (योगके) अङ्ग हैं।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । अहिंसाः सत्यः अस्तेय (चोरीका अभाव) ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रहका अभाव)—ये पाँच यम हैं ।

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महावतम् ।

( उक्त यम ) जाति, देश, काल और निमिक्तकी सीमासे रहित सार्वभौम होनेपर महावत हो जाते हैं। शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति— ( ये पाँच ) नियम हैं।

#### वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् ।

जब वितर्क (यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिके भाव) यम-नियमके पालनमें बाधा पहुँचावें, तब उनके प्रतिपक्षी विचारोंका वार-बार चिन्तन करना चाहिये।

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभकोधमोह-पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रति-पक्षभावनम् ।

(यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं। (वे तीन प्रकारके होते हैं—) स्वयं किये हुए, दूसरोंसे करवाये हुए और अनुमोदित किये हुए। इनके कारण लोभ, कोध और मोह हैं। इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुःख और अज्ञान-रूप अनन्त फल देनेवाले हैं—इस प्रकार (विचार करना ही) प्रतिपक्षकी भावना है।

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधी वैरत्यागः। अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके निकट सत्र प्राणी वैरका त्याग कर देते हैं। सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ।

सत्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (योगीमें ) किया फलके आश्रयका भाव (आ जाता है )।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ।

चोरीके अभावकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर ( उस योगी-के सामने ) सब प्रकारके रह प्रकट हो जाते हैं।

वहान्वर्यप्रतिष्टायां वीर्यलाभः।

ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर सामध्यंका लाभ होता है।

अपरिग्रहस्थैर्ये जनमकथनता संबोधः ।

अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैसे हुए थे, इस बातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है।

शोचारखाङ्गजुगुप्सा परैरपंसर्गः।

शौचके अभ्यामसे अपने अङ्गोंमें वृणा और दूमरांसे संसर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है।

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाप्रयेन्द्रियजगात्मदर्शनयोग्यत्वानि च अन्तःकरणकी शुद्धिः मनमें प्रसन्नताः चित्तकी एकाग्रताः इन्द्रियोंका वशमें होना और आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता— [ये पाँचों भी होते हैं।]

#### संतोषादनुत्तमसुखलाभः ।

संतोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है, जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है।

#### कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ।

तपके प्रभावसे जब अगुद्धिका नाश हो जाता है, तय शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है।

#### स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ।

स्वाध्यायसे इष्टदेवताकी भलीभाँति प्राप्ति (साक्षात्कार) हो जाती है।

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्।

ईश्चर-प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है। (योग०२।२९-४५)



## दो ही मार्ग

ंतिने प्रार्थनाका संदेश दिया—क्तमसो मा मार्गमें। वे ही इस प्रथके परम गुरु परम तिर्दे भोतिनंगर । प्रत्योगां अमृतं गमर ।

निकान योगनाना—आधुनिय मध्यता—कोई नाम लेकिये, बात एवा हो हैं । आजके इस अर्थप्रधान प्रमान, इस मोगप्रधान समयवा यह हाँदेश हैं—'प्रमति वतो !' 'असंतोप चिर्जावी हो !' यह प्रमति असंतोपश्री और, आवश्यकता आविश्वारको जननी है ।' यह प्रमति असंतोपश्री और, आवश्यकताकी वृद्धिको और, संवर्षकी और हैं । यह अमित तोपमे देंक, र्रवस्थ वासुयान और वम तथा उससे प्रमाणु-वम, हाइडोजन-वम, कोबाइल्ड-वम, नाइडोजन वमकी ओर—जीवनसे मृत्युकी ओर हैं । प्रकाशसे अध्यतारकी ओर हैं यह प्रमति—इसमें विवादके लिये स्थान नहीं हैं ।

दो मार्ग हें——प्रार्थनाका मार्ग और प्रगतिका मार्ग । एक श्रुतिका मार्ग है और दूसरा भोगका मार्ग । एक जाता है अन्यकारसे प्रकाशकी ओर और दूसरा प्रकाशसे अन्यकारकी ओर ।

मनुष्य एक दुराहेपर खड़ा है। मनुष्यजीवन जीवको स्त्रयं एक दुराहेपर टाकर खड़ा कर देता है। वह किथर जायगा ! उसे देव वनना है या दानव !

प्रकाशका मार्ग—संयम, सदाचार, त्याग, परोपकार, भगवद्भजनका पवित्र मार्ग है। वहाँ सात्त्विकता है, खब्छता है, शुभ्रता है। संतोष और शान्ति उसके पुरस्कार हैं। अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके गन्तव्य हैं। अद्भा और विश्वासका सम्बर्ध लेकर यात्री इस मार्गसे सिचदानन्द्धन प्रमात्मतत्त्वको प्राप्त करता है। शास्त्र ही इस मार्गका मार्गदर्शक है। भगवान व्यासका ही अनुगमन करना है इस

आलस्य, प्रमाद, उन्कृङ्खलता—राग, हेप, में सार्थ, इन्हियतृप्ति, परिनन्दा—कुछ जगत्में र प्रकृतिके प्राणी होते हैं। प्रकाशसे उनकी सहज होती हैं। प्रकाशके पर्यमें अन्यकारके धर्मोंको नहीं हो सकता। अन्यकारके धर्मोंसे जिनका अहि, प्रकाशका पय उन्हें कैसे प्रिय हो सकता। प्रकाशके पर्यमें कहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दीए है। वहाँ तो चलना है—शास्त्रका, संतका अनुगा करते चलना है।

अन्यकारका मार्ग—अज्ञान ही अन्यकारका खरू है। ठोकरें, संताप, क्रूर पशुओंके नृशंस आक्रमण— यह सहज क्रिया है वहाँ।

काम, क्रोच, लोम, मोह—अन्चकारके वर्म उसमें पनपेंगे, प्रफुछ रहेंगे। अज्ञात मनिष्य—लिपा भय और मोहक झिल्ली-झंकारें—ऐसे मार्गमें पृत्यु, नरक एवं यातनाएँ तो होंगी ही।

सम्मुखका कल्पित सुख, कल्पित मोह—कुछ उद्धक-प्रकृति प्राणी हैं विश्वमें । अन्यकार ही उन्हें आकर्षित करता है । कल्पिग—ऐसे प्राणियोंकी बहुळताका युग ठहरा यह । कामका आवाहन है इस मार्गकी ओर । आँख, नाक, कान, जीमकी तृप्तिके प्रलोमक साधन इधर आकर्षण उत्पन्न करते हैं और इस आकर्षणमें जो फँसा—आगे भम है—अन्यकार हैं।

मनुष्य दुराहेपर खड़ा है | किशर जायगा वह— स्वयं उसे सोचना है | प्रकाशका पथ और अन्यकारण मार्ग—मार्ग तो दो ही हैं ।

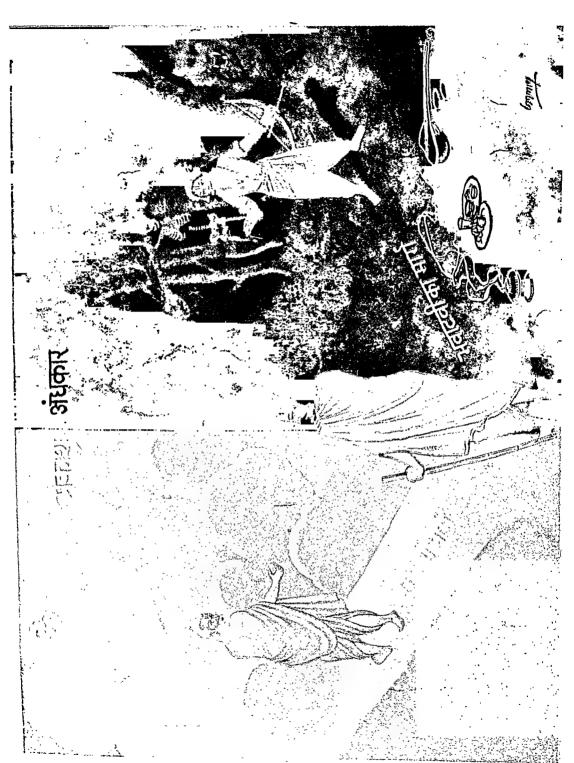

in mining

भगवान् कपिलदेव

धन-मदान्धोंकी दशा <sub>ऐश्वर्यमदमत्तानां</sub>

क्षुघितानां च कामिनाम् । अहङ्कारविभृदानां

विवेको नैव जायते॥ किमन्न चित्रं सुजनं बाधन्ते यदि दुर्जनाः।

महीरुहांश्चानुतरे पातयन्ति नदीरयाः॥
यत्र श्रीयोंवनं वापि परदारोऽपि तिष्ठति।
तत्र सर्वान्धता नित्यं मूर्खेरवं चापि जायते॥
भवेद्यदि खलस्य श्रीः सैव लोकविनाशिनी।
यथा सखाग्नेः पवनः पन्नगस्य पयो यथा॥

अहो धनमदान्धस्तु पश्यन्नपि न पश्यति । यदि पश्यस्यातमहितं स पश्यति न संशयः॥ (ना० पु० ८ । १०२, १०५, १०६, १०८, १०९)

जो ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हैं, जो भ्खरे पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहङ्कारसे मूट हो रहे हैं, ऐसे मनुप्योंको विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सजनोंको गताते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है १ नदीका वेग किनारेपर उमे हुए वृक्षोंको भी गिरा देता है। जहाँ घन है, जवानी है तथा परस्त्री भी है, वहाँ सदा सभी अंधे और मूर्ख वने रहते हैं। दुष्टके पास लक्ष्मी हो तो वह लोकका नाश करनेशाली ही होती है। जैसे वायु अग्निकी ज्वालाको यदानेमें सहायक होता है, और जैसे दूध साँपके विपको बढ़ानेमें साएण होता है, वैसे ही दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको वढ़ा देती है। अहो ! धनके मदसे अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हितको देखता है, तभी वह वास्तवमें देखता है।

# महर्षि शौनक

तृष्णाका अन्त नहीं है

शोकस्थानसहस्राणि
भयस्थानशतानि च।
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्॥
नृष्णा हि सर्वपापिष्ठा

नित्योद्देगकरी समृता।

पापानुबन्धिनी ॥ चैव घोरा अधर्मबहुला या दुस्त्यजा दुर्मैतिभियों न जीर्येति जीर्येतः। योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥ अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नृणाम्। इवानलः॥ अयोनिज भूतानि विनाशयति अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् । तसात् संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥ रूपं जीवितं रतसञ्जयः। यौवनं गृध्येत्तत्र न पण्डितः॥ ऐश्वर्यं प्रियसंवासो इञ्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः। अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः॥

( महा० वन० २ । १५, ३४-३६, ४५, ४६, ७४ )

मूर्ख मनुष्योंके प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों भय और शोकके अवसर आया करते हैं, ज्ञानियोंके सामने नहीं।

यह तृष्णा महापापिनी है, उद्देग पैदा करनेवाली है, अधर्मसे पूर्ण और भयद्भर है तथा समस्त पापोंकी जड़ है। दुर्बुद्धिवाले मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। चूर्ड़ होनेपर भी यह बूढ़ी नहीं होती। यह प्राणोंका अन्त कर देनेवाली वीमारी है, इसका त्याग कर देनेपर ही सुख मिलता है। जैसे लोहेके भीतर प्रवेश करके सर्वनाशक अग्नि उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियोंके हृदसमें प्रवेश करके यह तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं नहीं मिटती।

तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है, संतोषमें ही परम सुख है। इसिल्ये बुद्धिमान् पुरुष संतोषको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यह जवानी, सुन्दरता, जीवन, रतोंके ढेर, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तुओं तथा प्राणियोंका समागम—सभी अनित्य हैं। इसिल्ये विद्वानोंको उचित है कि वे इनके संग्रह-परिग्रहका त्याग कर दें।

यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप, सत्य, क्षमा, दम तथा लोमका अभाव—ये धर्मके आठ म

# महर्पि पराशर

प्रातिनिधि तथा मंध्यामध्याद्वादिषु संसारन्। नारायणम्यामोति सद्यः पापक्षयात्ररः॥ (विण्यु०२।६।४१)

प्रानःकान्तः सार्यकान्तः, राजिमे अथया मध्याहर्षे किसी भी समय शीनासमणका सारण करनेसे पुरुपके समस्त पाप कनान्त भीण हो जाते हैं।

तम्माद्द्वनिर्म विष्णुं संस्मरन् पुरुषो सुने। न यानि नरकं मर्त्यः संक्षीणाखिळपातकः॥ (षिणु०२।६।४५)

्मलिय मुनं ! श्रीविष्णुभगवान्का अहर्निश समरण यस्नेमं ममपूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नरकमें नहीं जाता ।

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयस्यात्मनो यथा। हेस्वभावान्त विद्यते ॥ पापागमस्तात कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः। तद्वीजजन्म फङित प्रभूतं तस्य चाग्रुभम्॥ सोऽहं न पापिमच्छामि न करोमि वदामि वा। चिन्तयन् सर्वभूतस्यमात्मन्यपि च केशवम् ॥ शारीरं मानसं दुःखं देवं भूतसवं तथा। सर्वत्र शुभिचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः॥ भक्तिरन्यभिचारिणी । **મૃતે**પુ સર્વેવ एवं सर्वभूतमयं हरिम्॥ कर्तन्या पिडतेंज्ञीत्वा (विणु०१।१९।५-९)

जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुरा नहीं सोचता, है तात ! कोई कारण न रहनेसे उसका मी कभी बुरा नहीं होता । जो मनुष्य मन, वचन या कमेंसे दूसरोंको कह देता है, उसके उस परपीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ अत्यन्त अग्रुम पल उसको मिलता है। अपने सिंहत समस्त प्राणियोंमें श्रीकेशवको वर्तमान समझकर में न तो किसीका बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता हूँ । इस प्रकार सर्वत्र श्रुमचिक्त होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक हु:ख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवानको सर्व- सुतमय जानकर विद्वानोंको सभी प्राणियोंमें अनन्य सिक्त करनी चाहिये।

तसाद् दुःखात्मकं नास्ति न च किंचित् सुखात्मकम् । मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिरुक्षणः॥ (विष्णु ० २ । ६ । ४९ )

अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और न कोई मुखमय है। ये मुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं।

मूहानामेव भवति कोघो ज्ञानवतां कुतः।
हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक् पुमान्॥
संचितत्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैः।
यशसस्तपसश्चैव कोघो नाशकरः परः॥
स्वर्गापवर्गव्यासेघकारणं परमर्पयः।
वर्जयन्ति सदा कोघं तात मा तह्वशो भव॥
(विष्णु०१।१।१७-१९)

क्रोध तो मूर्खोंको ही हुआ करता है, विचारवानोंको भला कैसे ही सकता है। भैयां! भला, कौन किसीको मारता है। क्योंकि पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है। प्रियवर! यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कष्टते संचित यश और तपका भी प्रवल नाशक है। हे तात! इस लोक और परलोक दोनों-को विगाड़नेवाले इस क्रोधका महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये तू इसके वशीभूत मत हो।

स्निग्नेश्च क्रियमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत्। हिंसात्मकानि सर्वाणि नायुरिच्छेत्परायुषा॥ (महा० शान्ति० २९७।९)

अपने स्नेहीजन भी यदि यहाँ हिंसात्मक कर्म कर रहे हों तो उन्हें रोके; कभी दूसरेकी आयुत्ते अपनी आयुक्ती इच्छा न करे (दूसरोंके प्राण लेकर अपने जीवनकी रक्षा न चाहे।)

एकः शत्रुर्ने द्वितीयोऽस्ति शत्रु-रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन् । येनावृतः कुरुते सम्प्रयुक्तो द्योराणि कर्माणि सुदारुणानि ॥ ( महा० शन्ति० २९७ । २८ )

राजन् ! जीवका एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है—वह है अज्ञान । उस अज्ञानसे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तथा भयंकर कर्म कर बैठता है ।

यो दुर्रुभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विषते नरः। धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत् स खलु वन्द्यते॥ (महा० शान्ति० २९७। ३४)

जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव-जनमको पाकर भी काम-परायण हो दूसरोंसे देव करता और धर्मकी अवहेलना करता रहता है, वह महान् लामसे विश्वत रह जाता है।

# महर्षि वेदव्यास

#### कलियुगकी महिमा

यत्कृते दशभिर्वधें स्त्रेतायां हायनेन तत् । हापरे तच्च मासेन हाहोरात्रेण तत्कलो ॥ तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः । प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भाषितम् ॥ ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् । यदामोति तदाप्नोति कलो संकीत्यं केशवम् ॥

(विष्णु०६।२।१५—१७)

द्विजगण! जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे मिलता है, उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है; इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है, वहीं कलियुगमें श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता है।

#### सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्।
पर्यायेणोपसर्पन्ते नरं नेिसमरा इव॥
(महा०वन०२६१।४९)

मनुष्यके पास मुखके बाद दुःख और दुःखके बाद मुख क्रमशः आते रहते हैं —ठीक वैसे ही, जैसे रथचक्रकी नेमिके इधर-उधर अरे घूमते रहते हैं।

जातस्य नियतो मृत्युः पतनं च तथोन्नतेः। विप्रयोगावसानस्तु संयोगः संचयः क्षयः॥ विज्ञाय न बुधाः शोकं न हर्षमुपयान्ति ये। तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादशाः॥ ( श्रह्मपुराण २१२ । ८९-९० )

जो जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊँचे चढ़ चुका है, उसका नीचे गिरना भी अवस्यम्भावी है। संयोगका अवसान वियोगमें ही होता है और संग्रह हो जानेके बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान् पुरुष हर्ष और शोकके वशीभूत नहीं होते और दूसरे मनुष्य भी उन्हींके आचरणसे शिक्षा लेकर वैसे ही यनते हैं।



#### पापके स्वीकारसे पाप-नाश

मोहाद्धमं यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते । मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुप्कृतम् ॥ यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हते । तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुन्यते ॥ यदि विप्राः कथयते विप्राणां धर्मशदिनाम् । ततोऽधर्मकृतात् क्षिप्रमपराधात् प्रमुन्यते ॥ यथा नरः सम्यगधर्ममनुभापते ।

यथा यथा नरः सम्यगधममनुभापत। समाहितेन मनसा विमुञ्जति तथा तथा॥ (ब्रह्म०२१८।४—७

ब्राह्मणो ! जो मोहवश अधर्मका आचरण कर लेनेप उसके लिये पुनः सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करता और मन को एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं करता । ज्यें ज्यों मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता है, त्यों-त्यं उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है । या धर्मवादी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो वा उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता है । मनुष्य जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे ही-वैसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है

#### संन्यासीका आचार

प्राणयात्रानिमित्तं च व्यङ्गारे भुक्तवज्जने।
काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थी पर्यटेद् गृहान्॥
अलाभे न विषादी स्थाल्लाभे नैव च हर्षयेत्।
प्राणयात्रिकमात्रः स्थान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः॥
अतिप्जितलाभांस्तु जुगुप्सेच्चैव सर्वतः।
अतिप्जितलाभांस्तु यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते॥
कामः क्रोधस्तथा दर्पो लोभमोहादयश्च ये।
तांस्तु दोषान् परित्यज्य परिव्राण् निर्ममो भवेत्॥
( वहा० २२२। ५०—५३)

जीवन-निर्वाहके लिये वह उच्च वर्णवाले मनुप्योंके घरपर मिक्षाके लिये जाय—वह भी ऐसे समयमें जब कि रसोईकी आग बुझ गयी हो और घरके सब लोग खा-पी चुके हों। मिक्षा न मिलनेपर खेद और मिलनेपर हर्ष न माने। मिक्षा उतनी ही लें चिममें प्राणाणका के विषयासक्तिसे वह निर

प्राप्तिको पृणावी हिलिते हेले; पर्योक्ति अधिक आदर-सत्कार भिन्तेक संन्यायी अन्य वस्थातीय मृत्ता होनेवर भी विध जाता है। काम, कोष्य वर्ष, लोभ और मीह आदि जितने दीप हैं, उन सबका जाम करके संन्यायी समतारहित हो सर्वत्र विजनना रहे।

कलियुगकी प्रधानतामें क्या होता है? पापण्डवृत्तिस्त्रोपलक्ष्यते । ß, कलेवंदिरसमेया विचक्षणैः॥ TOTAL तदा सतां हानिवेदमार्गानुसारिणाम्। 1771 यस्। फलेखंबिरचुमेया विचक्षणैः ॥ प्रारम्भाशावसीद्दित यदा धर्मकृतां नृणाम्। तदानुमयं। प्राधान्यं कलेविंगा विचक्षणे: ॥ ( माजपुराण २२९ । ४४--४६ )

बाहाणो ! जब-जब इस जगत्में पालण्ड-वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, तब-तब विद्वान् पुरुपोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये । जब-जब वैदिक मार्गका अनुसरण बरनेवाले साधु पुरुपोंकी हानि हो, तब-तब बुद्धिमान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये । जब धर्मात्मा मनुष्योंके आरम्भ किये हुए कार्य शिथिल हो जायँ, तब उसमें विद्वानोंको कलियुगकी प्रधानताका अनुमान करना चाहिये ।

#### यम-नियम

सत्यं क्षमाऽऽर्नवं ध्यानमानृशंस्यमहिंसनम्॥ दमः प्रसादो माधुर्यं मृदुतेति यमा दश। शौचं स्नानं तपो दानं मोनेज्याध्ययनं वतम्॥ उपोपणोपस्थदण्डो दशैते नियमाः स्मृताः॥ (स्क०पु० व्रा० ४० मा० ५।१९—२१)

सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरताका अभाव, हिंसाका सर्वथा त्याग, मन और इन्द्रियोंका संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर वर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना—ये दस प्यम, कहे गये हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, वत, उपवास और उपस्थ-इन्द्रियका दमन—ये दस नियम, वताये गये हैं।

#### सत्य

सत्यं ब्रुयात् प्रियं ब्रूयात वृ्यात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रुयादेष धर्मो विधीयते ॥ (स्क० ५० म० ४० म० ६ । ८८) सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रि भी असत्य हो तो न बोले । यह धर्म वेद-शास्त्रोंहा विहित है।

सत्यपूतां वदेव् वाणीं मनःपूतं समाचरेत्॥ (पशुराण, खर्ग० ५९ । १९

सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो पिक जान पड़े, उसीका आचरण करे।

#### दानका फल

भूप्रदो मण्डलाधीकाः सर्वत्र सुखितोऽत्रदः॥
तोयदाता सुरूपः स्थात् पुष्टश्चान्नप्रदो भवेत्।
प्रदीपदो निर्मलाक्षो गोदातार्थ्यमलोकभाक्॥
स्वर्णदाता च दीर्घायुस्तिलदः स्थाच सुप्रजः।
वेदमदोऽत्युचसौधेक्षो वस्वद्थन्द्रलोकभाक्॥
हयप्रदो दिन्यदेहो लक्ष्मीवान् वृषभपदः।
सुभार्यः क्षिविकादाता सुपर्यङ्कप्रदोऽपि च॥
अद्ध्या प्रतिगृद्धाति श्रद्ध्या थः प्रयच्छति।
स्वर्गिणौ तावुभौ स्यातां पत्ततोऽश्रद्ध्या त्वष्ठः॥
(स्क० पु० मा० ६० मा० ६। ९५—९९)

भूमिदान करनेवाला मण्डलेश्वर होता है, अबदाता सर्वत्र मुखी होता है और जल देनेवाला मुन्दर रूप पाता है। भोजन देनेवाला हृष्ट-पुष्ट होता है। दीप देनेवाला निर्मल नेत्रसे युक्त होता है। गोदान देनेवाला सूर्यलेकका मागी होता है, सुवर्ण देनेवाला दीर्घायु और तिल देनेवाला उक्तम प्रजासे युक्त होता है। घर देनेवाला वन्द्रलोकमें जाता है। बोड़ा देनेवाला दिन्य शरीरसे युक्त होता है। वैल देनेवाला लक्ष्मीवान होता है। पालकी देनेवाला मुन्दर स्त्री पाता है। उक्तम पलंग देनेवालकों भी यही फल मिलता है। जो अद्धापूर्वक दान देता और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धासे दोनोंका अधःपतन होता है।

### पाप और उसका फल

अनृतात् पारदार्याच तथाभक्ष्यस्य भक्षणात्। अगोत्रधमीचरणात् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम्॥ (पद्म० खर्ग० ५५।१८) असत्य-भाषण, परस्त्रीसङ्ग, अभक्ष्यभक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है।

न कुर्याच्छुष्कवैराणि विवादं न च पैशुनम्। परक्षेत्रे गां चरन्तीं ना चक्षीत च कहिंचित्॥ न संवसेत्सूचकेन न कं वै मर्मणि स्पृशेत्। ... ...॥

(पद्म० स्वर्ग० ५५। ३०-३१)

अकारण वैर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी चुगली न करे, दूसरेके खेतमें चरती हुई गौका समाचार कदापि न कहे । चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको चुमनेवाली बात न कहे ।

तिन्दा न करे, मिथ्या कलङ्क न लगावे न चात्मानं प्रशंसेद्वा परिनन्दां च वर्जयेत्। वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥ (पद्म स्वर्ग १५।३५)

नृणां मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात्। तानि पुत्रान् पञ्जन् घ्नन्ति तेषां मिथ्याभिशंसिनाम् ॥ ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये गुर्वङ्गनागमे। दष्टं वै शोधनं वृद्धेनास्ति मिथ्याभिशंसिनि॥ ( पश्च व्यां ५५ । ३७—४२ )

जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पसे अधिक कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है। जहाँ इनकी निन्दा होती हो, वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे। कान बंद करके वहाँसे चला जाय। निन्दा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे। विद्वान् पुरुष दूसरोंकी निन्दा न करे। अच्छे पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके पापकी चर्चा न करे। जिनपर झूटा कलङ्क लगाया जाता है, उन मनुष्योंके रोनेसे जो ऑस् गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर डालते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन आदि पापोंसे शुद्ध होनेका उपाय बृद्ध पुरुषोंने देखा है, किंतु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी शुद्धिका कोई उपाय नहीं देखा गया है।

#### माता-पिताकी सेवा

पत्युश्च साम्यं सर्वजनेषु च। पित्रोरचीथ मित्राद्रोहो विष्णुभक्तिरेते पञ्च महामखाः॥ प्राक पित्रोरर्चया विप्रा यद्धर्मं साधयेनरः। तत्क्रतुशते रेव तीर्थयात्रादिभिर्भवि॥ पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। प्रीतिमापनने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ पितरि पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। भागीरथीस्तान**मह**न्यहनि सर्वतीर्थमयी सर्वदेवमयः माता पिता । मातरं पितरं तसात् सर्वयत्नेन पूजयेत्॥ मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणस्। प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥ जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः। निपतनित पृथिन्यां च सोऽक्षयं लभते दिवस् ॥ तयोश्चरणयोयीवद्रजश्चिहं मसके। तु प्रतीके च विलक्षानि तावत्प्तः सुतस्तयोः॥ पादारविन्दाच जलं यः पित्रोः पिबते सुतः। तस्य पापं क्षयं याति जन्मकोटिशतार्जितम् ॥ धन्योऽसौ मानवो लोके X

वितरों लक्ष्येवस्तु वचोभिः पुरुषाधमः।
निरये च वसेत्तावद्यावदाभूतसम्प्लवम्॥
रोगिणं चापि वृद्धं च पितरं वृत्तिकर्शितम्।
विकलं नेत्रकर्णाभ्यां त्यक्त्वा गच्छेच रौरवम्॥
(पन्न० स्षष्टि० ४७। ७—१७, १९)

माता-पिताकी पूजा, पितकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महायज्ञ हैं। ब्राह्मणो ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यशों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी

सर्वकार्येषु सर्वकर्मस् । अज्ञातः अबुधः बालिशः ॥ पञ्जरेव समयाचारहीनस्तु हिंस्रो ज्ञातिजनोद्देगी रते युद्धे च कातरः॥ विघसादिप्रियो नित्यं नरः श्वा कीर्तितो बुचैः। प्रकृत्या चपलो नित्यं सदा भोजनचञ्चलः॥ प्लवगः काननप्रीतो नरः शाखामृगो भुवि। सूचको भाषया बुद्ध्या स्वजनेऽन्यजनेषु च॥ उद्वेगजनकरवाच स पुमानुरगः स्मृतः। बलवान् क्रान्तशीलश्च सततं वानपत्रपः ॥ पृतिमांसप्रियो भोगी नृसिंहः समुदाहृतः। भीता अन्ये वृकादयः॥ तस्बनादेव सीदन्ति ज्ञायन्तेऽदूरदर्शिनः । ये द्विरदादिनरा च विजानीयान्नरेषु **ए**वमादिक्रमेणैव ( पद्म० सृष्टि० ७४ । ९७-१०६ )

जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके मक्षणमें आनन्द मानता है, बरावर पाप करता है और रातमें घूम-घूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान् पुरुषोंको वञ्चक समझना चाहिये । जो सम्पूर्ण कर्तव्य कार्योंसे अनिभन्न तथा सब प्रकारके कमोंसे अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार-का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तवमें पद्म ही है। जो हिंसक सजातीय मनुष्योंको उद्वेजित करनेवाला, कलइ-प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा लालायित रहनेवाला, कृद-कृदकर चलनेवाला और जंगलमें रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर बंदर समझना चाहिये। जो वाणी और बुद्धिद्वारा अपने कुटुम्बियों तथा दूसरे लोगों-की भी चुगली खाता और सबके लिये उद्देगजनक होता है, वह पुरुप सर्पके समान माना गया है। जो वलवान्, आक्रमण करनेवाला, नितान्त निर्लं , दुर्गन्धयुक्त मांसका प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे मेड़िये आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूरतक नहीं जाती। ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं । इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये।

### मनुष्यरूपमें देवता

नररूपब्यवस्थितम् । रुक्षणं व्रुमो सुराणां द्विजदेवातिथीनां गुरुसाधुतपस्विनाम् ॥ च धर्मशास्रेषु पूजातपोरतो नित्यं नीतिप्र । क्षमाशीलो जितकोधः सत्यवादी जितेन्द्रियः॥ अलुब्धः प्रियवाक् शान्तो धर्मशास्त्रार्थसम्प्रियः। दयास्त्रदंथितो लोके रूपवान् मधुरस्वरः॥ वागीशः सर्वकार्येषु गुणी दक्षो महाबल:। विद्वांश्च साक्षरश्चापि गीतनृत्यार्थतस्ववित् ॥ आत्मविद्यादिकार्येषु सर्वतन्त्रीस्वरेपु हविष्येषु च सर्वेषु गब्येषु च निरामिषे॥ सम्प्रीतश्चातिथौ दाने पर्वनीतिषु कर्मसु। कार्यें र्वतेर्यज्ञेः स्नानदानादिभिः सुरार्चनैः ॥ कालो गच्छति पाठैश्च न ह्यांचं वासरं भवेत्। अयमेव मनुष्याणां सदाचारो निरन्तरम् ॥

( पद्म० सृष्टि० ७४। १०७—१११, ११३-११४)

अब हम नररूपमें स्थित देवताओं का लक्षण बतलाते हैं। जो दिज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजनमें संलग्न रहनेवाला, नित्य तपस्यापरायण, धर्म एवं नीतिमें स्थित, क्षमाशील, कोधजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलनेवाला, शान्त, धर्मशास्त्रप्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टमाधी, वाणीपर अधिकार रखनेवाला, सब कायों में दक्ष, गुणवान्, महाबली, साक्षर, विद्वान्, आत्मविद्या आदिके लिये उपयोगी कायों में संलग्न, धी और गायके दृध-दही आदिमें तथा निरामित्र मोजनमें रुचि रखनेवाला, अतिथिको दान देने और पार्वण आदि कमों में प्रवृत्त रहनेवाला है, जिसका समय स्नान-दान आदि शुम कर्म, वत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है।

#### सबका उद्घारक

यो दान्तो विगुणेर्मुक्तो नीतिशास्त्रार्थतस्वगः। एतैश्च विविधेः प्रीतः स भवेत्सुरलक्षणः॥

पुराणासकमाणि नाकेष्टात्र च ये हिनः। भगपमाध्यस ម្សារវ្ य धरोद्धरणक्षमः॥ थः सैयो मेटणन्याण्डः सीरी माणप प्य च । वार्यायका पित्न सर्वान् स धरोहरणक्षसः॥ विशेषे वैष्णवे इष्टा श्रीयते प्रायेष नम् । विस्पाः सर्पापेश्यः भरोहारणक्षमः ॥ 77 परकर्मनिस्ती िविष्ठ: सर्वयञ्चरतः भगोल्यान(प्रयो निर्म 77 धरोन्डरणक्षमः ॥

(पन्न गष्टिक ७४-१३४-१३८)

ां मन्प्य जितिन्य्य, दुर्गुणींस मुक्त तथा नीतिशास्त्रके तथ्यो आननेपाला है और ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम गुणींस संतुष्ट दिनायी देता है, वह देवस्वरूप है। स्वर्गका निवासी हो या भनुष्यत्येवया—जो पुराण और तन्त्रमें बताये हुए पुण्यक्तमोंका न्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णवको देखकर प्रसन्न होता और उसकी पृजा करता है, वह समस्त पापींसे मुक्त हो इस भृतलका उद्धार कर सकता है। जो बाह्मण यजन-याजन आदि छः कमोंमें संख्य, सब प्रकारके यशोंमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनानेका प्रेमी है, बह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है।

#### सबका नाशक

विश्वासमातिनो ये च कृतच्ना व्रतलोपिनः।
द्विजदेवेषु विद्विष्टाः शातयन्ते धरां नराः॥
पितरो ये न पुष्णन्ति स्त्रियो गुरुजनान्शिश्रात् ।
देवद्विजनृपाणां च वसु ये च हरन्ति वे॥
अपुनर्भवशास्त्रे च शातयन्ति धरां नराः।
ये च सद्यरताः पापा स्त्रुतकर्मरतास्त्रथा॥
पाषण्डपतितालापाः शातयन्ति धरां नराः।
सहापातिकनो ये च अतिपातिकनस्त्रथा॥

घातका बहुजनत्नां शातयन्ति धरां नतः।
सुकर्मरिहता ये च नित्योद्देगाश्च निर्मयाः॥
समृतिशास्त्रार्थकोद्दिशाः शातयन्ति धरां नतः।
निजवृत्ति परित्यज्य कुर्वन्ति चाधमां च ये॥
गुरुनिन्दारता द्देपाच्छातयन्ति धरां नतः।
दातारं ये रोधयन्ति पातके प्रेरयन्ति च॥
दीनानाथान् पीडयन्ति शातयन्ति धरां नतः।
एते चान्ये च बहवः पापकर्मकृतो नतः॥
पुरुषान् पातयित्वा तु शातयन्ति धरां नतः।

( पद्म० सृष्टि० ७४ । १३९-१४

जो लोग विश्वासघाती, कृतम्, व्रतका उल्लङ्कन करनेः तथा ब्राह्मण और देवताओं के देवी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी नाश कर डालते हैं। जो माता-पिता, स्त्री, गुरुजन उ वालकोंका पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं धन हर छेते हैं तथा जो मोक्षशास्त्रमें श्रद्धा नहीं रखते, मनुष्य भी इस पृथ्वीका नाश करते हैं। जो पापी मदि पीने और जुआ खेलनेमें आमक्त रहते और पालिण्डयों तः पतितोंसे वार्तालाप करते हैं। जो महापातकी और अतिपातः हैं, जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं, 'वे लो इस भूतलका विनाश करनेवाले हैं। जो सत्कर्मसे रहिता सर दुसरोंको उद्विस करनेवाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तध धर्मशास्त्रोंमें वताये हुए ग्रुभकर्मीका नाम सुनकर जिनः हृदयमें उद्देग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़क नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनोंकी निन्दार प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोकका नाश कर डालते हैं। जो दाताको दानसे रोकते और पापकर्मकी और प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे लेग इस भूतलका सत्यानाश करते हैं । ये तथा और भी बहुत-से पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंको पापोंमें ढकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं।



# मुनि शुकदेव



### श्रीभगवान्के नाम-रूप-लीला-धामादिका माहात्म्य

देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसस्विप । तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥ तसाद् भारत सर्वोत्मा भगवान् हरिरीश्वरः ।

श्रोतन्यः कीर्तितन्यश्र

स्पर्तव्यश्चेच्छताभयम् ॥

(श्रीमद्भा०२।१।४-५)

संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत् हैं; परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसल्यि परीक्षित्! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये।

न हातोऽन्यः शिवः पन्था विश्वतः संस्ताविह । वासुदेवे भगवित भक्तियोगो यतो भवेत् ॥ (श्रीमङ्गा०२।२।३३)

संसार-चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके द्वारा उसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है।

पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां
कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्।
पुनन्ति ते विषयविदृषिताशमं
वजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्॥

(श्रीमद्भा०२।२।३७)

राजन् ! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान्की कथाका मधुर अमृत बाँटते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनोंमें भर-कर उसका प्रान करते हैं, उनके हृदयसे विषयोंका विषेठा प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी संनिधि प्राप्त कर लेते हैं।

सं० वा० अं० ११--

वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांस्त्रीन् पुनाति हि। वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄंस्तरपादसिललं यथा॥ (श्रीमद्भा०१०।१।१६)

भगवान् श्रीकृष्णकी कथाके सम्बन्धमें प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हें—जैसे गङ्गाजीका जल या भगवान् शालग्रामका चरणामृत सभीको पवित्र कर देता है।

यस्तूत्तमश्लोकगुणानुवादः

संगीयतेऽभीक्ष्णममङ्गलहाः । तमेव नित्यं श्रृणुयादभीक्ष्णं कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः॥ (श्रीमद्वा०१२।३।१५)

भगवान् श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त अमङ्गलोंका नाश करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा उसीका गान करते रहते हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेममयी भक्तिकी लालसा रखता हो, उसे नित्य-निरन्तर भगवान्के दिन्य गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये।

यन्नामधेमं स्त्रियमाण आतुरः पतन् स्वलन् वा विवशो गृणन् पुमान् । विमुक्तकर्मार्गेल उत्तमां गतिं प्राम्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः॥ (श्रीमद्मा०१२ । ३ । ४४)

मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी स्थितिमें अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान्के किसी एक नामका उच्चारण कर ले, तो उसके सारे कर्मबन्धन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम-से-उत्तम गिति प्राप्त होती है; परंतु हाय रे कल्यियुग ! कल्यियुगसे प्रभावित होकर लोग उन भगवान्की आराधनासे भी विमुख हो जाते हैं।

पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् । सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः॥ (श्रीमद्भा०१२।३।४५)

कांल्युगके अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएँ दूषित ह्ये जाती हैं, स्थानोंमें भी दोषकी प्रधानता हो जाती है। सब दोषोंका मूल स्रोत तो अन्तःकरण है ही; परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान् हृदयमें आ विराजते हैं। तब उनकी संनिभिमात्रसे ही सब-के सब क्षेप नष्ट हो जाते हैं।

श्रुतः संकंतितो भ्यातः पूजितश्रादतोऽपि वा । नृणां भूनोति भगवान हत्स्थो जन्मायुताशुभम् ॥ (श्रीमद्गा० १२ । ३ । ४६ )

भगवान्तं रूप, गुण, लीला, धाम और नामके श्रवण, संवर्गिन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे मनुष्यके हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं और एक-दो जन्मके पापोंकी तो वात ही क्या, हजारों जन्मोंके पापके देर-के-देर भी क्षण-भरमें भसा कर देते हैं।

यथा ऐम्नि स्थितो विह्नर्दुर्वणं हिन्त भातुजम्।
एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाव्ययम्॥
(श्रीमद्गा० १२।३।४७)

जैसे मोनेके साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातुसम्बन्धी मिलिनता आदि दोपोंको नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकोंके हृदयमें खित होकर भगवान् विष्णु उनके अग्रुभ संस्कारोंको सदाके लिये मिटा देते हैं।

विद्यातपःप्राणिनरोधमैत्रीतीर्थाभिषेकवतदानजप्येः ।
नात्यन्तशुद्धिं रुधतेऽन्तरात्मा
यथा हदिस्थे भगवत्यनन्ते॥
(श्रीमद्भा०१२।३।४८)

परीक्षित् ! विद्याः तपस्याः प्राणायामः समस्त प्राणियोंके ।ति मित्र-भावः तीर्थ-स्नानः वतः दान और जप आदि किसी । साधनसे मनुष्यके अन्तः करणकी वैसी वास्तविक द्याद्ध ।हीं होतीः जैसी ग्रुद्धि भगवान् पुरुषोत्तमके द्वदयमें विराजमान । जानेपर होती है ।

म्रियमाणैरिभिध्येयो भगवान् परमेश्वरः । आत्मभावं नयत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥ कल्ठेदोंषनिधे राजन्नस्ति होको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं वजेत् ॥ कृते यद् ध्यायतो विष्णुं न्नेतायां यजतो मस्तैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् ॥ (श्रीमद्वा० १२ । ३ । ५०-५२)

जो लोग मृत्युके निकट पहुँच रहे हैं, उन्हें सब प्रकारसे रम ऐश्वर्यशाली भगवान्का ही ध्यान करना चाहिये। प्यारे परीक्षित् ! सबके परम आश्रय और सर्वातमा भगवान् अ ध्यान करनेवालेको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते हैं, अपना स्वरूप बना लेते हैं । परीक्षित् ! यों तो कल्युग रे का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है । गुण यही हे कि कल्युगमें केवल भगवान् श्रीकृष्णका संकी करनेसे ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमार की प्राप्ति हो जाती है । सत्ययुगमें भगवान्का ध्यान करने त्रेतामें बड़े-बड़े यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे इं द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता वह कल्युगमें केवल भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त जाता है ।

संसारसिन्धुमितदुस्तरमुत्तितीर्घो-र्नान्यः प्रवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । छीछाकथारसिनेषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद् विविधदुःखदवार्दितस्य ॥ ( श्रीमद्भा० १२ । ४ । ४० )

जो छोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते हैं, अथवा जो छोग अनेकों प्रकारके दुःख-दावानछसे दग्ध हो रहे हैं, उनके छिये पुरुषोत्तम भगवान्की छीछा-कथारूप रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवछ छीछा-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं।

#### आत्मा

स्नेहाधिष्ठानवर्त्यशिसंयोगो यावदीयते ।
ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः ॥
रजःसस्वतमोवृस्या जायतेऽथ विनश्यति ।
न तत्रातमा स्वयंज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः ॥
आकाश इव वाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥
(श्रीमद्भा० १२ । ५ । ७-८)

जनतक तेल, तेल रखनेका पात्र, वत्ती और आगका संयोग रहता है, तमीतक दीपकमें दीपकपना है, वैसे ही जनतक आत्माका कर्म, मन, शरीर और इनमें रहनेवाले चैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है, तमीतक उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें भटकना पड़ता है और रजो-गुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी वृत्तियोंसे उसे उत्पन्न, खित एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपकके बुझ जानेंचे तत्त्वरूप तेजका विनाश नहीं होता, वैसे ही संसारका नाश

होनेपर भी स्वयं प्रकाश आत्माका नाश नहीं होता । क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त—सबसे परे है, वह आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनन्त है। सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है।

### वैराग्य

सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासै-बीही स्वसिद्धे ह्यूपबर्हणैः सत्यक्षरो कि पुरुधान्नपान्या दुकुलैः ॥ दिग्वल्कलादौ सति किं चीराणि कि पथि न सनित दिशनित भिक्षां नैवाङ्घिपाः परसृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्भदान्धान्॥ स्वचित्ते सिद्ध एवं एव प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः। आत्मा भजेत निर्वृतो नियतार्थो तं संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥ (श्रीमद्भा०२।२।४-६)

जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तब पलंगके लिये प्रयत्नशील होनेसे क्या प्रयोजन । जब भजाएँ अपनेको भगवान्की कृपासे स्वयं ही मिली हुई हैं, तव तिकये-की क्या आवश्यकता । जब अञ्जलिसे काम चल सकता है, तब बहुत-से बर्तन क्यों बटोरे । वृक्षकी छाल पहनकर या वस्त्र-हीन रहकर भी यदि जीवन भारण किया जा सकता है तो वस्त्रोंकी क्या आवश्यकता। पहननेको क्या रास्तोंमें चियडे नहीं हैं ? भूख लगनेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करने-वाले वृक्ष क्या फल-फूलकी भिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवालीं-के लिये निदयाँ क्या विल्कुल सूख गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! सब न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते ? ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें चूर धमंडी धनियोंकी चापल्र्सी क्यों करते हैं ? इस प्रकार विरक्त हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्म-स्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान् हैं, वडे प्रेम और आनन्दसे दृढ़ निश्चय करके उन्हींका भजन करे: क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले अज्ञान-का नाश हो जाता है।

# महर्षि जैमिनि

#### श्रद्धाकी महत्ता

श्रद्धा धर्मसुता देवी

पावनी विश्वभाविनी॥

सावित्री प्रसिवत्री च

संसाराणवतारिणी।

श्रद्धया ध्यायते धर्मी

विद्वद्भिश्चात्मवादिभिः॥

निष्किचनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः।

(पग्न० भूमि० ९४। ४४-४६)

श्रद्धा देवी भर्मकी पुत्री हैं, वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान पावन, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली हैं। आत्मवादी विद्वान् श्रद्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं है, ऐसे अकिंचन मुनिं श्रद्धालु होनेके कारण ही दिव्यलोकको प्राप्त हुए।

### नरक कौन जाते हैं ?

ब्राह्मण्यं पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभमोहिताः। कुकर्मण्युपजीवन्ति ते वै निरयगामिनः ॥ ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छन्ति ये धनम्। नरा निरयगामिनः॥ ब्रह्मस्वानां च हतीरो परदूषणसोत्सुकाः । परस्वापहर्तारः परश्रिया प्रतप्यन्ते वै निरयगामिनः ॥ ते प्राणिनां प्राणिहसायां ये नरा निरताः सदा। परिनन्दारता ये च ते वे निरयगामिनः॥ कृपारामतडागानां प्रपानां विदृषकाः । चैव भेत्तारो निरयगामिनः ॥ सरसां नरा व्रजेद्यस्तान्शिशून्भृत्यातिथींस्ततः। विपर्षयं उत्सन्नपितृदेवेज्यास्ते वै निरयगामिनः ॥ चैवाश्रमदृषकाः। प्रवज्याद्षका राजन् ये सखीनां दूषकाइचैव ते वै निरयगामिनः॥ (पद्म० भूमि० ९६ । २, ४, ६-१०

जो दिज लोभसे मोहित हो पावन बाह्मणत्वका ाग्तियाम करके कुकमंगे जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी तेते हैं। जो नाग्निक हैं, जिन्होंने धर्मकी मर्यादा रङ्ग यी है, जो काम-भोगके लिये उत्कण्टित, दास्भिक रीर गृतप्त 👸 जो बालणांको धन देनेकी प्रतिज्ञा हरके भी नहीं देते, चुगली म्वाते, अभिमान रखते और झुट ोल्रेते हैं; जिनकी यातें परस्पर विकद्ध होती हैं; जो दूसरोंका ग्न १९५ लेते, दूसरॉपर कलङ्क लगानेके लिये उत्सुक रहते और परायी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। ो मनुष्य सदा प्राणियांकं प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी नेन्दामें प्रवृत्त होते, कुएँ, वगीचे, पोखरे और पौंसलेको पित करते; सरीवरोंको नष्ट-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भृत्यों गौर अतिथियोंको भोजन दिये विना ही स्वयं भोजन कर हते हैं; जिन्होंने पितृयाग (श्राद्ध ) और देवयाग (यज्ञ ) ज त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके गाश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर लाञ्छन लगाते हैं, । सब-के-सब नरकगामी होते हैं।

### स्वर्ग कौन जाते हैं ?

इन्त ते कथयिष्यामि नरान् वे स्वर्गगामिनः। भोगिनः सर्वछोकस्य ये प्रोक्तास्तान्निबोध मे ॥ ज्ञानध्यानेनाध्ययनेन तपसा सत्येन धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः॥ होमपरा ध्यानदेवतार्चनतत्पराः । स्वर्गगामिनः ॥ आददाना महात्मानस्ते नराः वा वासुदेवपरायणाः। ग्रचिदेशे भक्त्या च विष्णुमापन्नास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ मातापित्रोश्च शुश्रुषां ये कुर्वन्ति सदाऽऽद्ताः। वर्जयन्ति दिवा स्वप्नं ते नराः स्वर्गगामिनः॥ सर्वहिंसानिवृत्ताश्च साधुसङ्गश्च सर्वस्यापि हिते युक्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ग्रुश्रूषाभिः समायुक्ता गुरूणां मानदा नराः। प्रतिप्रहनिवृत्ताश्च ते स्वर्गगामिनः ॥ नराः भयात्कामात्तथाऽऽक्रोशाहरिद्रान्पूर्वकर्मणः न कुत्सन्ति च ये नूनं ते नराः स्वर्गगामिनः॥ सहस्नपरिवेष्टारस्तथैव च सहस्रदाः । दातारश्च सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः॥ यौवनस्थाः आत्मस्वरूपभाजश्र क्षमारताः । ये वै जितेन्द्रिया वीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

सुवर्णस्य प्रदातारो गवां भूमेश्च भारत। भन्नानां वाससां चैव पुरुषाः स्वर्गगामिनः॥ निवेशनानां वन्यानां नराणां च परंतप। स्वयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः स्वर्गगामिनः॥ द्विपतामपि ये दोषान्न वदन्ति कदाचन। कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नुराः स्वर्गगामिनः॥ दृष्ट्वा विज्ञान्प्रहृष्यन्ति प्रिमं द्रश्वा वदन्ति च। त्यक्तदानफलेच्छाश्च ते नराः स्वर्गगासिनः॥ ये परेषां श्रियं दृष्टा न तप्यन्ति विमत्सराः। प्रहृष्टाश्चाभिनन्दन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः॥ प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मृनिशास्त्रोक्तमेव च। भाचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ये नराणां वची वक्तुं न जानन्ति च विप्रियम्। प्रियवाक्येन विज्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ वापीकृपतडागानां प्रपानां चैव वेश्मनाम्। आरामाणां च कर्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ असत्येष्विप सत्या ये ऋजवोऽनार्जवेष्विप । दातारस्ते प्रवक्तारश्च नराः स्वर्गगामिनः॥

(पद्म० भूमि० ९६। २०-३८)

अब मैं स्वर्ग जानेवाले पुरुषोंका वर्णन करूँगा। जो मनुष्य सत्यः तपस्याः ज्ञानः ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं । जो प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान्के ध्यान और देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गछोकके अतिथि होते हैं। जो बाहर-भीतरसे पवित्र रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् वासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी शर्णमें जाते हैं; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । जो गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले, भयते, कामसे तथा कोधसे दरिदोंके पिछले कमोंकी निन्दा न करनेवाले। सहस्रों मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, सहस्रों मुद्राओंका दान करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुरुप स्वर्गलोकको जाते हैं । जो युवावस्थामें भी क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण, गौ, भूमि, अप्र और वस्नका दान करते हैं, जो स्वयं गली जानवरां तया मनुष्योंके लिये घर बनाकर दान कर देते हैं; जो अपने हैं प

रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं कहते, बिस्क उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विज्ञ पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका पित्याग कर देते हैं तथा जो दूसरोंकी सम्पत्तिको देखकर ईर्घ्यांसे जलते तो हैं ही नहीं, उच्टे हर्षित होकर उनका अभिनन्दन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । जो पुरुष प्रवृत्तिमार्गमें तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनियों और शास्त्रोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं । जो मनुष्योंसे कदुवचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बावली, कुआँ, सरोवर, पौंसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो मिध्यावादियोंके लिये, भी सत्यपूर्ण बर्ताव

करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल हैं, वे दयाछ तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

### नरक और मुक्ति किसको मिलती है ?

ततः परेषां प्रतिकृलमाचरन्
प्रयाति घोरं नरकं सुदुःखदम् ।
सदानुकृलस्य नरस्य जीविनः
सुखावहा सुक्तिरदरसंस्थिता ।

हा मुक्तिरदूरसंस्थिता॥ (पद्म० भूमि० ९६ । ५२)

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो सदा दूसरों-के अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है।

# मुनि सनत्युजात

बारह दोष, तेरह नृशंसताएँ

क्रोधः कामो छोभमोहौ विधित्साकृपासूचे मानशोकौ स्पृहा च। व्
ईच्यो जुगुप्सा च मनुष्यदोषा
वर्ष्याः सदा द्वादशैते नराणाम्॥

एकैकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान् मनुजर्षम।

छिप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव छुब्धकः॥

विकत्थनः

बिभ्रत्कोपं चपलोऽरक्षण३च । षण्नराः पापधर्मान् एतान्पापाः त्रसन्तः सुदुर्गे ॥ प्रकुर्वते नो विषमोऽतिमानी सम्भोगसंविद् दत्तानुतापी कृपणो बलीयान् । वर्गप्रशंसी वनितासु द्वेष्टा नृशंसवर्गाः ॥ परे सप्त ( उद्योगपर्व, अध्याय ४३ । १६ --- १९ )

स्पृहयालुर्मनस्वी

काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोप, निर्दयता, अस्या, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ! जैसे व्याधा मृगोंको मारनेका अवसर देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता है। अपनी

बहुत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर क्रोधी, चंचल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं। महान् संकटमें पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पाप-कमोंका आचरण करते हैं। सम्भोगमें ही मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियोंके हेषी—ये सात और पहलेके छः—कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (क्रूर-समुदाय) कहे गये हैं।



# महर्षि वैशम्पायन

### विविध उपदेश

मोहजालस्य योनिर्हि मृहैरेव समागमः। अहन्यहिन धर्मस्य योनिः साधुसमागमः॥ (महा०वन०१।२४)

मूर्लोका सङ्ग ही मोह-जालकी उत्पत्तिका कारण है तथा प्रतिदिन साधु पुरुषोंका सङ्ग धर्ममें प्रवृत्ति करानेवाला है।

येपां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। तान् सेवेत्तैः समास्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी॥ (महा० वन० १।२६)

जिनकी विद्या, कुल और कर्म—ये तीनों ग्रुद्ध हों, उन साधु पुरुषोंकी सेवामें रहे | उनके साथका उठना-बैठना शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी श्रेष्टतर है |

वस्त्रमापस्तिलान् भूमिं गन्धो वासयते यथा। पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः॥ ( महा० वन० १। २३ )

जैसे फूलोंकी गन्ध अपने सम्पर्कमें आनेपर वस्त्र, जल, तिल (तैल) और भूमिको भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार मनुष्यमें संसर्गजनित गुण आ जाते हैं।

मानसं शमयेत्तसाज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना । प्रशान्ते मानसे हास्य शरीरमुपशाम्यति ॥ ( महा० वन० २ । २५ )

अतः जिस प्रकार जलसे अग्निको शान्त किया जाता है, उसी प्रकार शानके द्वारा मानसिक संतापको शान्त करना चाहिये। जब मानसिक संताप शान्त होता है, तब शारीरिक ताप भी शान्त हो जाता है।

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी स्मृता।
अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी॥
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिया न जीर्यति जीर्यतः।
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्॥
(महा० वन० २। १४–१५)

तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा है, वह सदा उद्देगमें डालने-वाली मानी गयी है। उसके द्वारा अधिकतर अधर्ममें ही प्रशृत्ति होती है, वह अत्यन्त भयंकर और पापकर्मों में ही बाँध रखनेवाली है। खोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका परित्याग अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्य-शरीरके बूढ़े होनेपर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती—अपितु नित्य तरुणी ही बनी रहती है; जो मानवके लिये एक प्राणान्तकारी रोगके सहश है, ऐसी तृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको सुख मिलता है।

यथैभः स्वसमुत्थेन वह्निना नाशमृच्छति। तथाकृतात्मा छोमेन सहजेन विनश्यति॥

(महा० वन० २।३७)

जैसे लकड़ी अपने ही भीतरसे प्रकट हुई आगके द्वारा जलकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिसका मन वशमें नहीं हुआ, वह पुरुष अपने साथ ही दैदा हुई लोभवृत्ति (तृष्णा) से नाशको प्राप्त होता है।

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्। तस्मात्संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः॥ (महा० वन० २। ४५)

तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है; संतोष ही परम सुख है। अतः विद्वान् पुरुष इस संसारमें संतोषको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं।

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसंचयः। ऐइवर्यं प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः॥ (महा० वन० २ । ४६)

यह तरुण अवस्था, यह रूप, यह जीवन, रत्नराशिका यह संग्रह, ऐश्वर्य तथा प्रिय-जनोंका सहवास—सिव कुछ अनित्य है; अतः विवेकी पुरुषको इसमें आसक्त नहीं होना चाहिये।

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता।
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो न स्पर्शनं नृणाम्॥
( महा० वन० २ । ४८ )

जो भर्मके लिये भन पाना चाहता है, उस पुरुपके लिये भनकी ओरसे निरीह हो जाना ही उत्तम है; क्योंकि कीचड़को लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श ही न करना मनुप्योंके लिये श्रेयस्कर है।

सत्यवादी छमेतायुरनायासमथार्जवम् । अक्रोधनोऽनस्यश्च निर्वृति छमते प्राम् ॥ (महा० वन० २५९ । २२)

सत्यवादी पुरुष आयु, आयासहीनता और सरलताको पाता है तथा कोच और अस्यासे रहित मनुष्य परम शानित प्राप्त करता है।

### महात्मा भद्र

### शास्त्रोंका स्थिर सिद्धान्त

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ (स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७ । १४)

सब शास्त्रोंको देखकर और बार-बार विचार करके एक-मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान् नारायणका ध्यान करना चाहिये। सकुदुचरितं येन हरिन्त्यक्षरद्वयम् । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ (स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७ । १८)

जिसने 'हरि' इन दो अक्षरींका एक बार भी उचारण कर लिया। उसने मोक्षधामतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली है।

# महर्षि मुद्गल

पतनान्ते महादुःखं परितापः सुदारुणः । स्वर्गभाजश्चरन्तीह

तस्मात् स्वर्गं न कामये ॥ यत्र गत्वा न शोचन्ति

न ज्यथनित चरनित वा।



तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गियिष्यामि केवलम्॥ (महा० वन० २६१। ४३-४४)

(स्वर्गसे) पतनके वाद स्वर्गवासियोंको महान् दुःख और बड़ा भारी दारुण पश्चात्तापहोता है, इसिलये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये। अब मैं तो उसी स्थानको दृढ़ूँगा, जहाँ जाने-पर शोक और व्यथासे पिण्ड छुट जाता है।

# महर्षि मैत्रेय

भगवद्धण-महिमा

एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां

सुश्लोकमौछेर्गुणवादमाहुः

श्रुतेश्च विद्वद्भिरूपाकृतायां कथासुधायामुपसम्प्रयोगम्

कथासुघायासुपसम्प्रयोगम् ॥ (श्रीमद्भा०३।६।३७)

महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्लोकशिरोमणि श्रीहरिके गुणोंका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंके मुखसे भगवर्क्यामृतका पान करना ही उनके कानोंका सबसे बड़ा लाभ है।

स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया।
भगवद्गित्तयोगेन तिरोधत्ते शनैरिह॥
यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मिन परे हरौ।
विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्वशः॥

अशेषसंक्लेशशमं विश्वत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः। कुतः पुनस्तचरणारविन्द-

> परागसेवारतिरात्मलञ्घा ॥ ( श्रीमङ्का० ३ । ७ । १२–१४ )

निष्कामभावसे धर्मोंका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्राप्त हुए मिक्तयोगके द्वारा यह (देहाभिमानी जीवमें ही देहके मिथ्याधर्मोंकी) प्रतीति घीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवके राग-देखादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन और श्रवण अशेष दुःखराशिको शान्त कर देता है; फिर यदि हमारे हृदयमें उनके चरण-कमलकी रजके सेवनका प्रेम जाग जाय, तब तो कहना ही क्या है।

# भक्त सुकर्मा

#### माता-पिताकी सेवा

पितृमातृप्रपूजनम् ॥ स्फ्रटमेकं **प्रजानामि** उभयोस्त स्वहस्तेन मातापित्रोश्च पिप्पछ । पुण्यं पाद्प्रक्षालनं स्वयमेव करोम्यहम् ॥ भोजनादिकमेव च। अङ्गसंवाहनं स्नानं त्रिकालोपासनं भीतः साधयामि दिने दिने ॥ गुरू मे जीवमानी तौ यावत् कालं हि पिप्पल। तावत् कालं तु मे लाभो हातुलश्च प्रजायते। पूजयाम्येती भावशुद्धेन चेतसा ॥ त्रिकालं किं में चान्येन तपसा किं में कायस्य शोषणैः। किं में सुतीर्थयात्राभिरन्यैः पुण्येश्च साम्प्रतम् ॥ मखानामेव सर्वेषां यत्फलं प्राप्यते बुधैः। शश्रुषणे तद्वन्महत्पुण्यं प्रजायते ॥ तत्र गङ्गा गया तीर्थं तत्र पुष्करमेव च। षत्र माता पिता तिष्ठेत्पुत्रस्यापि न संशयः॥ अन्यानि तत्र तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च। भजन्ते तानि पुत्रस्य पितुः ग्रुश्रूषणाद्पि॥ जीवमानौ गुरू एतौ स्वमातापितरौ तथा। ग्रुश्रृषते सुतो भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ देवास्तस्यापि तुष्यन्ति ऋषयः पुण्यवत्सलाः। त्रयो लोकाश्च तुष्यन्ति पितुः शुश्रूषणादिह ॥ मातापित्रोस्तु यः पादी नित्यं प्रक्षालयेत् सुतः। जायते ॥ भागीरथीस्नानमहन्यहनि ( पद्म० भूमि० ६२ । ५८-७४ )

में तो स्पष्टरूपसे एक ही बात जानता हूँ वह है पिता और माताकी सेवा-पूजा। पिप्पल! में स्वयं ही अपने हाथसे माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ। उनके शरीरको दबाता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लगा रहता हूँ। जबतक मेरे माँ-बाप जीवित हैं, तबतक मुझे यह अतुल्जनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय में शुद्ध भावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ। पिप्पल! मुझे दूसरी तपस्यासे तथा शरीरको सुखानेसे क्या लेना है। तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकमें से क्या प्रयोजन। विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते हैं, वैसा ही महान् पल पिताकी सेवासे मिलता

है । जहाँ माता-पिता रहते हों, वहीं पुत्रके लिये गङ्गा, गया और पुष्कर तीर्थ हैं । इसमें तिनक भी संदेह नहीं है । माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं । जो पुत्र माता-पिताके जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्वक करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवासे तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण पखारता है, उसे नित्यप्रति गङ्गास्नानका फल मिलता है ।

तयोश्चापि द्विजश्रेष्ठ मातापित्रोश्च स्नातयोः। पुत्रस्यापि हि सर्वाङ्गे पतन्त्यम्बुकणा यदा। सर्वतीर्थसमं स्नानं पुत्रस्यापि प्रजायते ॥ बृद्धमशक्तं सर्वकर्मस् । क्षधितं पतितं व्याधितं कुष्टिनं तातं मातरंच तथाविधाम्॥ उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। विष्णुस्तस्य प्रसन्नातमा जायते नात्र संशयः॥ प्रयाति वैष्णवं लोकं यदप्राप्यं हि योगिभिः। पितरी विकली दीनी वृद्धी दुःखितमानसी॥ पापधीः । संतमी परित्यजति महागदेन स पुत्रो नरकं याति दारुणं कृमिसंकुलम्॥ वृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम्। न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम् ॥ विष्ठाशी जायते मूढोऽमेध्यभोजी न संशयः। पुनः श्वानोऽभिजायते ॥ यावजानमसहस्रं तु पुत्रगेहे स्थितौ मातापितरौ वृद्धकौ तथा। स्वयं ताभ्यां विना भुक्त्वा प्रथमं जायते घृणिः ॥ मूत्रं विष्ठां च भुञ्जीत यावजनमसहस्रकम्। कृष्णसर्पी भवेत् पापी यावजनमशतत्रयम्॥ कटुकैर्वचनैरपि। कुत्सते पुत्रः स च पापी भवेद्व्याघः पश्चाद्ःखी प्रजायते ॥ मातः पितरं पुत्रो न नमस्यति पापधीः। वसेत्तावद्यावद्यगसहस्रकम् ॥ कुरभीपाके नास्ति मातुः परं तीर्थं पुत्राणां च पितुम्तथा। परत्र च ॥ नारायणसमावेताविह चैव षितृदेवं प्रपृज्ये । तसाद्हं महाप्राज्ञ मातरं च तथा नित्यं यथायोगं यथाहितम्॥ ज्ञानमुत्तमम्। संजातं पितृमातृत्रसादेन त्रैलोक्पं सकलं वित्र सम्प्राप्तं वद्यतां मम ॥

अर्वाचीनं परं ज्ञानं पितुश्चास्य प्रसादतः । वासुदेवस्वरूपकम् ॥ विप्रेन्द्र पराचीनं ਚ पितृमातृप्रसादतः। समुद्भतं सर्वज्ञानं को न पूजयते विद्वान् पितरं मातरं तथा॥ श्रुतिशास्त्रसमन्वितैः । साङ्गोपाङ्गैरधीतैस्तैः वेदैरिप च किं विप्र पिता येन न पूजितः॥ माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरर्थकाः। यज्ञैश्च तपसा विद्र किं दानैः किं च पूजनैः॥ प्रयाति तस्य वैफल्यं न माता येन प्जिता। न पिता पूजितो येन जीवमानो गृहे स्थितः॥ धर्मस्तथा तीर्थं नरेष्विह। एष पुत्रस्य वै एष पुत्रस्य वे मोक्षस्तथा जन्मफलं शुभम्॥ एष पुत्रस्य वै यज्ञो दानमेव न संशयः॥ 

द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय जब उनके शरीरसे जलके छींटे उछलकर पुत्रके सम्पूर्ण अङ्गोपर पड़ते हैं। उस समय उसे सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान करनेका फल होता है। यदि पिता पितत, भ्र्वसे व्याकुल, दृद्ध, सब कार्योंमें असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवस्था हो, उस समयमें भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निःसन्देह भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। जो किसी अङ्गसे हीन, दीन, दृद्ध, दुखी तथा महान् रोगसे पीड़ित माता-पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ोंसे भरे हुए दारुण नरकमें पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ-वापके बुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खानेवाला

कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। चृद्ध माता-िपता जव घरमें मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये विना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और हजार जन्मोंतक मल-मूत्र भोजन करता है। इसके सिवा वह पापी तीन सो जन्मोंतक काला नाग होता है। जो पुत्र कटुवचनोंद्रारा माता-पिताकी निन्दा करता है, वह पापी वायकी योनिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुःख उठाता है । जो पापात्मा पुत्र माता-पिताको प्रणाम नहां करताः वह हजार युगोंतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है। पुत्रके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। माता-पिता इस लोक और परलोकमें भी नारायणके समान हैं। इसलिये महाप्राज्ञ ! मैं प्रतिदिन माता-पिताकी पूजा करता और उनके योग-क्षेमकी चिन्तामें लगा रहता हूँ । पिता-माताकी कृपासे मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीसे तीनों लोक मेरे वशमें हो गये हैं। माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे प्राचीन तथा वासदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञतामें माता-पिताकी सेवा ही कारण है। मला, कौन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा, जो पिता-माताकी पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मन् ! श्रुति ( उपनिषद् ) और शास्त्रोंसहित सम्पूर्ण वेदोंके साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या लाभ हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया। उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यहा, तपा, दान और पूजनसे भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ-बापका आदर नहीं किया। उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं। निःसंदेह माता-पिता ही पुत्रके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं।

—÷Э@€÷—

### भक्त सुन्नत

#### प्रार्थना

संसारसागरमतीव गभीरपारं
दुःखोर्मिभिविविधमोहमयैस्तरङ्गेः ।
सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्तं
तस्मात् समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम् ॥
कर्माम्बदे महति गर्जित वर्षतीव
विद्युद्धतोह्यसति पातकसञ्जयो मे।
मोहान्धकारपटलैर्मम नष्टद्देदीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम् ॥
सं० वा० अं० १२—

संसारकाननवरं बहुदुःखबृक्षैः
संसेक्यमानमि मोहमयैश्च सिंहैः।
संदीसमित्त करुणाबहुविह्नतेजः
संतप्यमानमनसं परिपाहि कृष्ण॥
संसारबृक्षमितिजीर्णमपीह सूच्चं
मायासुकन्दकरुणाबहुदुःखशाखम् ।
जायादिसङ्घछदनं फिलतं मुरारे
तं चाधिरूढपिततं भगवन विकास

दु:खानलैविविधमोहमग्रै: सधमैः शोकेर्वियोगमरणान्तकलं निभैश्र दम्धोऽसि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं ज्ञानाम्ब्रनाथ परिषिच्य सदेव मां स्वम ॥ मोहान्धकारपटले महतीव गर्ने संसारनाम्नि सततं पतितं हि कृष्ण। कृत्वा तरीं सम हि दीनभयातुरस्य तसाद् विकृष्य शरणं नय मामितस्त्वम् ॥ रवासेव नियतमानसभावयुक्ता ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते। नत्वैव पाद्युगलं च महत्सुपुण्यं ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥ नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तयामि त्वत्पादपद्मयुगलं सततं एवं हि मासुपगतं शरणं च रक्ष द्रेण यान्तु मम पातकसञ्ज्यास्ते। दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म नमामि ॥ त्वत्पादपद्मयुगलं सततं (पद्म० भूमि० २१। २०-२७)

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी माँति-माँतिकी तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें आ फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये। कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और वरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विद्युल्लताक़ी माँति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशिक नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुसदन ! मुझे

अपने हाथका सहारा दीजिये। यह संसार एक महान् वन है। इसमें वहुत-से दु:ख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकल्पी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। श्रीकृष्ण ! इससे मुझे बचाइये। संसार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुरारे! मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन् ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये-मुझे बचाइये। श्रीकृष्ण ! मैं दु:खरूपी अमि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान शोकोंसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा ज्ञानरूपी जलसे सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छड़ा दीजिये। श्रीकृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-राशिसे भरे हुए संसार नामक महान् गङ्कोमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ, आप मेरे लिये नौका बनाकर मुझे उस गङ्केसे निकालिये, वहाँसे खींचकर अपनी शरणमें ले लीजिये। जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चित्तसे आप-का ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा छेते हैं । तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूसरेका नाम छेता हूँ, न द्सरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ। नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। मेरे पातकसमृह शीघ दूर हो जायँ। में नौकरकी भाँति जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ । भगवन् ! आपके युगल चरण-कमलोंको सदा प्रणाम करता हूँ ।

# भिक्षु विप्र

### धनके पंद्रह दोष

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये।
नाशोपभोग आयासस्त्रासिक्षन्ता अमो नृणाम्॥
स्तेपं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्ययो मदः।
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥
एते पञ्चदशानर्था हार्थमूला मता नृणाम्।
तसादनर्थमर्थास्यं श्रेयोऽर्था दूरतस्यजेत्॥

भिद्यन्ते श्रातरो दाराः पितरः सुहृद्ग्तथा।
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः ॥
अर्थेनारुपीयसा होते संस्ट्धा दीसमन्यवः।
स्यजन्त्याद्य स्पृधो झन्ति सहसोत्तरूज्य सीहृद्ग् ॥
छट्या जन्मामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तद् हिजाउपताम।
तदनाहत्य ये स्वार्थं झन्ति यान्यद्युभां गतिम् ॥

स्वर्गापवर्गयोद्वीरं प्राप्य लोकिममं पुमान्।
द्रविणे कोऽनुषज्जेत मत्योंऽनर्थस्य धामनि॥
(श्रीमद्भा०११।२३।१७-२३)

धन कमानेमें, कमा छेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपमोगमें—जहाँ देखों वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्म, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्द्धा, लम्पटता, जूआ और शराब—ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं। इसलिये कल्याणकामी पुरुषकों चाहिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अनर्थकों दूरसे ही छोड़ दे। माई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता,

सगे-सम्बन्धी जो स्नेह-बन्धनसे वँधकर विल्कुल एक हुए रहते हैं —सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्रु वन जाते हैं । ये लोग योड़-से धनके लिये भी धुव्ध और कुद्ध हो जाते हैं । वात-की-वातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लागडाँट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं । यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं । देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण-शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं, अपने सच्चे स्वार्थ—परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं । यह मनुष्यश्रीर मोझ और स्वर्गका द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनयों के धाम धनके चक्करमें फँसा रहे ।

## महर्षि बक

#### अतिथि-सत्कार

अपि शार्क पचानस्य सुखं वे मघवन् गृहे। अर्जितं स्वेन वीर्येण नाप्यपाश्रित्य कञ्चन॥ (महा० वन० १९३। २९)

हे इन्द्र ! जो दूसरे किसीका आश्रय न लेकर अपने पराक्रमसे पैदा किये हुए शाकको भी घरमें पकाकर खाता है, उसे महान् सुख मिलता है।

द्रका यस्त्वतिथिभ्यो वे भुङ्क्ते तेनैव नित्यशः। यावतो ह्यन्थसः पिण्डानशाति सततं द्विजः॥ तावतां गोसहस्राणां फलं प्राप्तोति दायकः। यदेनो यौवनकृतं तत्सर्वं नश्यते ध्रुवम्॥ (महा० वन० १९३। ३४-३५)

जो प्रतिदिन अतिथियोंको मोजन देकर स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह उसीसे महान् फलका भागी होता है। अतिथि ब्राह्मण अन्नके जितने ग्रास खाता है, दाता पुरुष उतने ही सहस्र गौओंके दानका फल सदा प्राप्त करता है और युवावस्थामें उसके द्वारा किये हुए सभी पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।

### ऋषिगण

### इन्द्रियनिग्रहका महत्त्व

दमो दानं यमो यस्तु प्रोक्तस्तस्वार्थदर्शिभिः॥ बाह्मणानां विशेषेण दमो धर्मः सनातनः। वर्धयति दमस्तेजो पवित्रो दम उत्तमः॥ विपाप्मा तेन तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेत्। ये केचिनियमा लोके ये च धर्माः शुभक्रियाः॥ सर्वयज्ञफलं वापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते । क्रियाशुद्धिर्यथावदुपलभ्यते ॥ दानस्य ततो यज्ञस्ततो दानं दमादेव प्रवर्तते । किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि किमाश्रमे॥ यग्र वसेदान्तस्तद्र रण्यं महाश्रमः। शीलवृत्तनियुक्तस्य निगृहीतेन्द्रियस्य वर्तमानस्य आश्रमैः किं प्रयोजनम्॥ वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः। गृहेऽपि कर्मणि यः प्रवर्तते अकुत्सिते निवृत्तरागस्य तपोवनम् ॥ गृहं एकान्तशीलस्य दढवतस्य सर्वेन्द्रियमीतिनिवर्तकस्य अध्यातमयोगे गतमानसस्य ध्रुवं नित्यमहिंसकस्य ॥ मोक्षो

न तत्कुर्याद्धरिः स्पृष्टः सर्पो वाष्यतिरोषितः। अरिर्वा नित्यसंकुद्धो यथाऽऽत्मा दमवर्जितः॥ ( पद्म० स्पृष्टि० १९ । ३११-३२३ )

दम, दान एवं यम---थे तीनों तत्त्वार्थदर्शी पुरुपोद्वारा बताये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ( इन्द्रियदमन ) बाह्मणोंका मनातन धर्म है। दम तेजको बढ़ाता है, दमपरम पवित्र और उत्तम है। इसिलये दमसे पुरुष पापरहित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ नियम, धर्म, ग्रुम कर्म अथवा सम्पूर्ण यर्ज़ोंके फल हैं, उन सबकी अपेक्षा दसका महत्व अधिक है। दमके विना दानरूपी कियाकी यथावत् शुद्धि नहीं हो सकती । अतः दमसे ही यज्ञ और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती है । जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके वनमें रहनेसे क्या लाभ । तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका भली-भाँति दमन किया है, उसको (घर छोड़कर) किसी आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है। जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास करता है, उसके लिये वही-वही स्थान वन एवं महान् आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरणमें रत है। जिसने अपनी इन्द्रियोंको काबूमें कर लिया है तथा जो सदा सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्योंसे वनमें भी दोष बन जाते हैं तथा घरमें रहकर भी यदि पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह कर लिया जाय तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्ममें ही प्रवृत्त होता है, ्रिस वीतराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है। जो एकान्तर्मे रहकर दृढ्तापूर्वक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी आसक्तिको दूर हटाता, अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा अहिंसा-व्रतका पालन करता है। उसीका मोक्ष निश्चित है। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यन्त रोषमें भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा संयमरहित चित्त कर डालता है।

#### अपमान और निन्दासे लाभ

अकार्पण्यमपारुष्यं संतोषः श्रद्धानता । अनस्या गुरोः पूजा द्या भूतेष्वपैद्यनम् ॥ सिन्नरेष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिभिः । द्याधीनौ धर्ममोक्षौ तथा स्वर्गश्च पार्थिव ॥ अवमाने न कुष्येत सम्माने न प्रहृष्यि । समदुःखसुखो धीरः प्रशान्त इति कीर्त्यते ॥ सुखं ह्यवमतः शेते सुखं चैव प्रबुध्यति। श्रेयस्तरमितिस्तिष्ठेदवमन्ता विनश्यति॥ अपमानी तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन। स्वधर्ममिप चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत्॥ (पद्म० सृष्टि० १९ । ३३०-३३४)

उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धालुता, दोष-दृष्टि-का अभाव, गुरु-गुश्रूषा, प्राणियोंपर द्या और चुगली न करना—इन्होंको ज्ञान्त बुद्धिवाले संतों और भृषियोंने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं। जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, उस धीर पुरुषको प्रज्ञान्त कहते हैं। जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे सोता है और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है। परंतु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवालकी बुराई न सोचे। अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा न करे।

अमृतस्येव तृप्येत अपमानस्य विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजः॥ अपमानात्तपोवृद्धिः सम्मानाच्च तपःक्षयः । अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव गच्छति ॥ पुनराप्यायते सतृणैः सलिलेर्यथा । धेनः एवं जपेश्व होमेश्व पुनराप्यायते द्विजः ॥ आक्रोशकसमो छोके सुहृदन्यो न विद्यते। यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृतं स्वं प्रयच्छति॥ आक्रोशमानान्नाक्रोशेन्मनः स्वं विनिवर्तयेत्। संनियम्य तदाऽऽत्मानममृतेनाभिपिञ्चति ॥

(पद्म० स्टि॰ १९। ३४१-३४५)

योगवेत्ता दिजको चाहिये कि वह अपमानको अमृतके समान समझकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे और सम्मानको विपके तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अपमानधे उसके तथकी वृद्धि होती है और सम्मानसे अय। पूजा और सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह खाली ही जाता है। जैसे गौ घाम और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः ब्रह्मतंत्रगे सम्पन्न हो जाता है। संसारमें निन्दा करनेवालेके गमान दूसरा कोई मित्र नहीं है; क्योंकि वह पाप लेकर अपना

# सिद्ध महर्षि

### मुक्तके लक्षण

यः स्यादेकायने लीनस्तुरणीं किञ्चिदचिन्तयन्। पूर्व पूर्व परित्यज्य स तीर्णो भववन्धनात ॥ सर्वमित्रः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः। व्यपेतभयमन्यश्च आत्मवान् मुच्यते आत्मवत् सर्वभृतेप्र यश्चरेन्नियतः ग्रुचिः। अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः॥ सुखदुःखे तथैव च। जीवितं मरणं चोभे लाभालाभे प्रियद्वेप्ये यः समः स च मुच्यते॥ न कस्यचित् स्पृहयते नावजानाति निर्द्धनद्वी वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः॥ अनिमन्नश्च निर्बन्धरनपत्यश्च क्वचित् । यः निराकाङ्की त्यक्तधर्मार्थकामश्र मुच्यते ॥ च प्रवीपचितहापकः । नैव धर्मी न चाधर्मी धातुक्षयप्रशान्तात्मा निर्द्धेन्द्रः स विमुच्यते॥ पश्येजगदशाश्वतम् । विकाङ्कश्च अकर्मवानू जन्ममृत्युजरायुतम् ॥ नित्यं अश्वत्थसद्दशं सततमात्मदोषव्यपेक्षकः। वै**रा**ग्यबुद्धिः करोत्यचिरादिव ॥ आत्मबन्धविनिर्मोक्षं स ( महा० अश्वमेध० १९। १-९ )

जो स्थूल-स्क्ष्मादि पूर्व-पूर्व प्रपञ्चका वाघ करके किसी भी प्रकारका संकल्प-विकल्प न करते हुए मौनभावसे सम्पूर्ण प्रपञ्चके एकमात्र लयस्थान परब्रह्ममें समाहित है, उसने इस

संसारवन्धनको पार कर लिया है। जो सबका सुहृद् है, सब कुछ सह लेता है, मनोनिग्रहमें अनुराग रखता है, जितेन्त्रिय है तथा भय और क्रोघते रहित है, वह मनस्वी नरश्रेष्ठ संसारसे मुक्त हो जाता है । जो पवित्रातमा मनको वशमें रखता हुआ ,समस्त भूतोंके प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है तथा जिसमें मान और गर्वका लेश भी नहीं है, वह सब प्रकार मुक्त ही है। जो जीवन और मरणमें, मुख और दुःखमें, लाभ और हानिमें तथा प्रिय और अप्रियमें समभाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं करता तथा सुख-दुःखादि द्वन्द्व और रागसे रहित है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है। जो किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझताः जिसने धर्मः अर्थ -और इन्द्रिय-सुलका भी परित्याग कर दिया है, जिसे किसी वस्तुकी आकाङ्का नहीं है। वह मुक्त हो जाता है। जो भर्म-अधर्मसे परे हैं, जिसने पूर्वके संचितका त्याग कर दिया है, वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्वींसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो कर्मकलापसे मुक्त है, पूर्णतया निष्काम है, संसारको अश्वत्य ( वृक्ष ) के समान अनित्य और सर्वदा जन्म, मृत्यु एवं जरादि दोषोंसे युक्त देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्यनिष्ठ है और जो निरन्तर अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है। वह शीघ अपने समस्त बन्धनोंको तोड डालता है।

# मुनिवर कण्डु

#### प्रार्थना

लोमहर्षणे । दुस्तरे संसारेऽस्मिअगनाथ कदछीदछसंनिमे ॥ दु:खबहुले अनित्ये निरालम्बे जलबुद्बुदचञ्चले । निराश्रये चातिभरवे॥ सर्वोपद्रवसंयुक्ते दुस्तरे कालं मायया मोहितस्तव। भ्रमामि सुचिरं चान्तमभिगच्छामि विषयासक्तमानसः॥ संसारभयपीडितः । देवेश गतोऽसि शरणं कृष्ण मामुद्धर भवार्णवात्॥

गन्तुमिच्छामि परमं पदं यत्ते सनातनम् । प्रसादात्तव देवेश पुनरावृत्तिदुर्रुभम् ॥ (ब्रह्मपुराण १७८ । १७९-१८३)

जगन्नाथ ! यह संसार अत्यन्त दुस्तर और रोगान्नकारी है । इसमें दुःखोंकी ही अधिकता है । यह अनित्य और केलेके पत्तेकी भाँति सारहीन है । इसमें न कहीं आश्रम है। न अवलम्य । यह जलके बुलबुलोंकी भाँति चन्नल है । इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं । यह दुम्नर होनेके मांभ ही अत्यन्त भयानक है । में आपकी मायासे माहित होकर चिरकालसे इस संसारमें भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शान्ति

नहीं पाता । मेरा मन विषयोंमें आसक्त है । देवेश ! इस संसारके भयसे पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरणमें आया हूँ । श्रीकृष्ण ! आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये । सुरेश्वर ! मैं आपकी कृपासे आपके ही सनातन परम पव प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जानेसे फिर इस संसारमें न आना पड़ता।

# पुराण-वक्ता सूतजी

#### शिवभक्तिकी महिमा

सा जिह्वा या शिवं स्तौति तन्मनी ध्यायते शिवम् । तौ कणौं तत्कथालोलो तो हस्तो तस्य प्जको ॥ ते नेत्रे पश्यतः प्जां तिच्छरः प्रणतं शिवे । तौ पादौ यौ शिवक्षेत्रं भक्त्या पर्यटतः सदा ॥ यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिवकर्मसु । स निस्तरति संसारं भुक्तिं सुक्तिं च विन्दति ॥

> शिवभक्तियुतो मर्त्यश्चाण्डालः पुल्कसोऽपि च। नारी नरो वा षण्डो वा सद्यो मुच्येत संस्रतेः॥ (स्कन्द० पु० शा० श्रह्मो० ४। ७-१०)

वही जिह्वा सफल है, जो भगवान् शिवकी स्तुति करती है। वही मन सार्थक है, जो शिवके ध्यानमें संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं, जो भगवान् शिवकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं, जो शिवजीकी पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं, जो महादेवजीका दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है, जो शिवके सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं, जो भिक्तपूर्वक शिवके क्षेत्रमें सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भगवान् शिवके कार्योंमें लगी रहती हैं, वह संसारसागरके पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिवकी भक्तिसे युक्त मनुध्य चाण्डाल, पुल्कस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक—कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

1:

#### अतिथि-सत्कार

गृहस्थानां परो धर्मो नान्योऽस्त्यतिथिपूजनात् । अतिथेर्न च दोषोऽस्ति तस्यातिक्रमणेन च ॥ अतिथिर्यस्य भद्माशो गृहात्यतिनिवर्तते । स दस्वा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ सत्यं तथा तपोऽधीतं दत्तिमष्टं शतं समाः । तस्य सर्वमिदं नष्टमितिथिं यो न पूजयेत् ॥ दूरादितथयो यस्य गृहमायान्ति निर्वृताः । स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च गृहरक्षिणः ॥ (स्कन्द० पु० ना० उ० १७६ । ४-७)



ग्रहस्थोंके लिये अतिथि-सत्कारसे बढ़ दूसरा कोई महान् धर्म नहीं है। अतिरि महान् कोई देवता नहीं है, अतिथिके उछङ्ख बड़ा भारी पाप होता है। जिसके घरसे अति निराश होकर लीट जाता है, उसे वह अ पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल ते है। जो अतिथिका आदर नहीं करता, उर सौ वर्षोंके सत्य, तप, स्वाध्याय, दान व

यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर दूरसे अतिथि आते हैं और सुखी होते हैं, वही गृहस्थ ह गया है, रोष सब लोग तो गृहके रक्षकमात्र हैं।

#### भगवद्भक्ति-भगवन्नाम

कलौ नारायणं देवं यजते यः स धर्मभाक् । दामोदरं हृषीकेशं पुरुहूतं सनातनम् ॥ हृदि कृत्वा परं शान्तं जितमेव जगत्त्रयम् । कलिकालोरगादंशात् किल्विषात् कालकूटतः ॥ हरिभक्तिसुधां पीत्वा उल्लङ्घयो भवति द्विजः । किं जपैः श्रीहरेनांम गृहीतं यदि मानुषैः ॥ (पञ्चपुराण, स्वर्ग० ६१ । ६—

जो किलयुगमें भगवान् नारायणका पूजन करता है, धर्मके फलका भागी होता है। अनेकों नामोंद्वारा हि पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्ता हैं, उन प्रधान्त सनातन भगवान् दामोदरको हृदयमें स्थापित क मनुष्य तीनों लोकोंपर विजय पा जाता है। जो द्विज हरिमा रूपी अमृतका पान कर लेता है, वह किलकालरूपी साँ डँसनेसे फैले हुए पापरूपी भयंकर विषसे आत्मरक्षा कर योग्य हो जाता है। यदि मनुष्योंने श्रीहरिके नामका आ ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रोंके जपकी व आवश्यकता है।

हरिभक्तिश्च लोकेऽत्र दुर्लभा हि मता मम । हरो यस्य भवेद् भक्तिः स कृतार्थो न संशयः॥

तत्तदेवाचरेत्कर्म हरिः प्रीणाति येन हि। तसिंस्तुप्टे जगतुप्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत्॥ हरों भिक्त विना नृणां वृथा जन्म प्रकीर्तितम्। यजन्ते प्रीतिहेतवे॥ वसाद्यः सुरा यस्य नारायणमनाद्यन्तं न तं सेवेत को जनः॥ तस्य माता महाभागा पिता तस्य महाक्रती। जनाईनपद्दृह्ह हृद्ये येन धार्यते ॥ जनार्दन जगद्दन्य शरणागतवत्सल । इतीरयन्ति ये मर्त्या न तेषां निरये गतिः॥ (पद्म० स्वर्ग० ६१ । ४२--४६ )

मेरे विचारसे इस संसारमें श्रीहरिकी मक्ति दुर्लम है। जिसकी भगवान्में भक्ति होती है, वह मनुष्य निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है। उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों। भगवान्के संतुष्ट और तृप्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् संतुष्ट एवं तृप्त हो जाता है। श्रीहरिकी भक्ति विना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है। जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान् नारायणका भजन कौन नहीं करेगा। जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके युगल चरणोंकी स्थापना कर लेता है, उसकी माता परम सीभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा हैं। 'जगद्वन्द्य जनार्दन! शरणागतवत्सल !' आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्को पुकारते हैं, उनकों नरकमें नहीं जाना पड़ता।

विष्णुमें भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्फल विषया जाता है। कलिकाल रूपी भयानक समुद्र पाप रूपी पहिंसे भरा हुआ है। विषयासक्ति ही उसमें मँवर है। दुर्बोध ही फेनका काम देता है। महादुष्टरूपी सपोंके कारण वह अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है। हरिभक्तिकी नौकापर बैठे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते हैं। सिलिये लोगोंको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना वाहिये। लोग बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुख ति हैं। जो अद्भुत लीलाओंवाले श्रीहरिकी लीलाकथामें आसक्त हीं होते। यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो जेकमें नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनकी विचित्र हथाओंका ही श्रवण करना चाहिये। दिजो ! यदि निर्वाणमें मान समता हो, तो भी भगवत्कथाओंको सुनना उचित सुन्हें अवहेलनापूर्वक सुननेपर भी श्रीहरि संतुष्ट हो जाते

हैं। भक्तवत्सल भगवान् हृषीकेश यद्यपि निष्किय उन्होंने श्रवणकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके प्रकारकी लीलाएँ की हैं। सौ वाजपेय आदि कर्म हजार राजसूय यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी भगवान उतनी नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा ! हैं। जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोंके द्वारा सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय हो। रे विषयहोलप अरे निष्ठर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने आपको रौरव गिरा रहे हो । यदि तुम अनायास ही दुःखोंके पा चाहते हो तो गोविन्दके चारु चरणोंका सेवन कि नहीं जा सकोगे। भगवान् श्रीकृष्णके युगल चरण हेतु हैं, उनका भजन करो । मनुष्य कहाँसे आया है अ पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान (पद्म० स्वर्ग० ६१। ७२-धर्मका संग्रह करे।

जिसने मन, वाणी और क्रियाद्वारा श्रीहरिकी भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी-इसमें तिनक भी संदेह नहीं है। सम्पूर्ण देवेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी ही भलीभाँति आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी महामन्त्रोंके द्वारा पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीथोंका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल पा लेता है । द्विजवरो ! भगवान् विष्णुके प्रसादस्वरूप तुलसीदलको सूँघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं विकराल मुखका दर्शन नहीं करता। एक वार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता— उसका दूसरा जन्म नहीं होता । जिन पुरुपोंका चित्त श्रीहरिके चरणोंमें लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा वारंवार नमस्कार है। पुल्कस, स्वपच ( चाण्डाल) तथा और भी जो म्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिक चरणोंकी सेवामें लगे हीं तो वन्दनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्प भगवान्के भक्त हों। उनकी तो वात ही क्या है । भगवान् श्रीहरिकी भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नही

देखता । ब्राह्मणो ! भगवानके सामने उचस्वरसे उनके नामोंका कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा आदि नदियोंके जलकी भाँति समस्त संसारको पवित्र कर देता है। उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे, उसके साथ वार्तालाप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि वजाकर उच स्वर तथा मनोहर वाणीसे उनके नामोंका कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मानो ताली बजाकर भगा दिया । जो हरिमक्ति-कथाकी फ़टकर आख्यायिका भी श्रवण करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। मुनिवरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशङ्का क्या रह सकती है। महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब तीर्थोंमें परम तीर्थ है । जिन्होंने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया है, वे पृथ्वीको तीर्थ बना देते हैं । इसिलये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते । श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्य-को खाकर और मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है, वह यमराजसे होनेवाले शोकका नाश करनेवाला होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात् श्रीहरिका ही स्वरूप है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान् महेश्वरको एकभावसे देखते हैं, उनका पुनः इस संवारमें जन्म नहीं होता। अतः मद्दर्षियो ! आप आदि-अन्तसे रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एकभावसे देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। जो 'हरि' और 'हर' को समान भाव-से नहीं देखते, श्रीशिवको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं, उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते। पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि वह भगवान्का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान् नारायण उसे संकटोंसे छुड़ाते हैं। भगवान् नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो पापपुञ्जरूपी वनको जलानेके लिये दावानलके समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्णनामके उचारणसे मुक्त हो जाता है । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्पियो ! जगद्गुरु भगवान् नारायणने खयं ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता है। किंतु फल भारी-से-भारी प्राप्त होता है—यह देखकर जो लोग इसकी महिमाके विषयमें तर्क उपिस्थत करते हैं, वे अनेकों वार

नरकमें पडते हैं । इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान्-की भक्ति करनी चाहिये । प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे रखते हैं, किंतु नाम-जप करनेवालेको छातीसे लगाये रहते हैं । हरिनामरूपी महान् वज्र पापोंके पहाड़को विदीर्ण करनेवाला है। जो भगवान्की ओर आगे बढते हों, मनुष्यके वे ही पैर सफल हैं। वे ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवान्की पूजामें संलग्न रहते हैं । जो मस्तक भगवान्के आगे द्युकता हो, वही उत्तम अङ्ग है । जीभ वही श्रेष्ट है, जो भगवान् श्रीहरिकी स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरणोंका अनुगमन—चिन्तन करता है तथा रोएँ भी वे ही सार्थक कहलाते हैं, जो भगवान्का नाम छेनेपर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आँसू वे ही सार्थक हैं, जो भगवान्की चर्चाके अवसरपर निकलते हैं । अहो ! संसारके लोग भाग्यदोषसे अत्यन्त विञ्चत हो रहे हैं; क्योंिक वे नामोच्चारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले भगवान्का भजन नहीं करते । स्त्रियोंके स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें रोमाञ्च हो आता है, श्रीकृप्णका नाम लेनेपर नहीं, वे मलिन तथा कल्याणसे विञ्चत हैं। जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल होकर अत्यन्त विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्रीकृष्णनामके अञ्चरोंका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। जो इस लोकमें जीभ पाकर भी श्रीकृष्णनामका जप नहीं करते, वे मोक्षतक पहुँचनेके छिये सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी यत्नपूर्वक आराधना करे। कर्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यया नहीं । भगवान् विष्णुका मजन तीर्थोंसे भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है । सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगानेसे मनुष्य जिस फलको पाता है। वह श्रीकृष्णके सेवनसे प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान् मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका पूजन करते हैं। अतः मुनियो ! आपलोग परम मङ्गलमय श्रीकृष्णकी आराधना करें। ( पद्म० स्वर्ग० ५०। ४—-३७)

### भक्तिसे ही सबकी सार्थकता

पतितः स्विलितश्चार्तः श्चुस्वा वा विवशो द्युवन् । इरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्॥

संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्। प्रविज्य चित्तं विधुनोत्यशेषं तमोऽकोऽभ्रमिवातिवातः॥ यथा ह्यसतीरसत्कथा गिरस्ता मृपा न कथ्यते यद् भगवानधोक्षजः। मङ्गलं तदेव सत्यं तदु हैव तदेव पुण्यं भगवद्गुणोद्यम् ॥ तदेव रुचिरं नर्व नवं तदेव शश्वनमनसो महोत्सवम्। शोकार्णवशोषणं तदेव नृणां यद्त्तमङ्लोकयशोऽनुगीयते 11 वचश्चित्रपदं हरेर्यशो तद् जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिंचित्। तद् ध्वाङ्कतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः॥ वाग्विसर्गों जनताघसम्प्रवो स प्रतिइलोकमबद्धवत्यपि । यस्मिन् नामान्यनन्तस्य यज्ञोऽङ्कितानि य-च्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः॥ नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। शश्वद्भद्रमीश्वरे पुनः कुतः न हार्पितं कर्म यद्प्यनुत्तमस्॥ परिश्रमः परो यज्ञःश्रियामेव वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिपु । श्रीधरपादपद्मयो-अविस्सृतिः र्गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः Ħ कृष्णपदारविन्दयोः अविस्मृतिः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति चं। गुहि परमात्मभक्ति सस्वस्थ विज्ञानविरागयुक्तम् ॥ (श्रीमज्ञा० १२। १२। ४६--५४)

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दुःख भोगते अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल उठता है— 'हरये नमः', वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यदि देश, काल एवं वस्तुसे अपरिच्छिन भगवान् श्रीकृष्णके नाम, निला, गण आदिका संकीर्तन किया जाय अथवा उनके

प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वयं हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण-कीर्तन करनेवाले पुरुष सारे दुःख मिटा देते हैं -- ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अंधकार और आँधी बादलोंको तितर-वित्तर कर देती है। जिस वाणी द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान्के नाम, लीला, गु आदिका उचारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होनेपर भ निरर्थक है--सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर म असत् कथा है। जो वाणी और वचन भगवान्के गुणीं परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मङ्गलमय और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचनके द्वारा भगवान्वे परम पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पडता है। उसीरे अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है। मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके लिये सूख जाता है। जिस वाणीसे—चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदिसे युक्त ही क्यों न हो--जगत्कोपवित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओंके लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र है। मानसरोवरनिवासी हंसोंके समान ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदयवाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं, जहाँ भगवान् रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे दृषित शन्दोंसे युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक स्रोकमें भगवान्के सुयशस्चक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगांके सारे पापींका नाश कर देती है; क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका अवणः गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिरे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो कर्म भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है-वह चाहे कितना ही कँचा क्यों न हो—सर्वदा अमङ्गलरूप, तुःख देनेवाला ही है; वह तो शोभन—वरणीय हो ही कैंसे सकता है। वर्णाश्रमके अनुकूल आचरण, तपस्या और अभ्ययन आदिकं लिये जी बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है। उसका पळ है—केयट यश अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति । परंतु भगवान्के गुण, लीलाः नाम आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमटींकी

अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और अमङ्गलोंको नष्ट कर देती और परम श्रान्तिका विस्तार करती है। उसीके द्वारा अन्तःकरण ग्रुद्ध हो जाता है, भगवान्की भक्ति प्राप्त होती है एवं परवैराग्यसे युक्त भगवान्के स्वरूपका शन तथा अनुभव प्राप्त होता है।

#### श्रोताओं के लक्षण

अब भगवान् श्रीकृष्णकी कथाका आश्रय छेनेवाछे श्रोताओंका वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं— प्रवर (उत्तम) तथा अवर (अधम)। प्रवर श्रोताओंके 'चातक', 'हंस', 'शुक' और 'मीन' आदि कई मेद हैं। अवरके भी 'कृक', 'मूरुण्ड', 'वृष' और 'उष्ट्र' आदि अनेकों मेद बतलाये गये हैं। 'चातक' कहते हैं पपीहेको। वह जैसे बादलसे बरसते हुए जलमें ही स्पृहा रखता है, दूसरे जलको छूता नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी शास्त्रोंके श्रवणका व्रत ले लेता है, वह 'चातक' कहा गया है।

जैसे हंस दूघके साथ मिलकर एक हुए जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रोंका श्रवण करके भी उसमेंसे सारभाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 'हंस' कहते हैं।

जिस प्रकार भलीमाँति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाले दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित वाणीमें पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओं-को अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 'शुक' कहलाता है।

जैसे क्षीरसागरमें मछली मौन रहकर अपलक आँखोंसे देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसका ही आस्तादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता भीन' कहा गया है।

(ये प्रवर अर्थात् उत्तम श्रोताओं के मेद बताये गये, अय अवर यानी अधम श्रोता वताये जाते हैं।) 'बुक' कहते हैं भेड़ियेको। जैसे भेड़िया बनके भीतर वेणुकी मीठी आवाज सुननेमें लगे हुए मृगोंको डरानेवाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको उद्दिग्न करता हुआ बीच-बीचमें जोर-जोरसे बोल उठता है, वह 'वृक्त' कहलाता है।

हिमालयके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पक्षी होता है। वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोंको तो सिखाये पर स्वयं आचरणमें न लाये, ऐसे श्रोताको 'भूरुण्ड' कहते हैं।

'वृष' कहते हैं बैलको । उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हों या कड़त्री खली, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि अंधी—असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता 'वृष' कहलाता है।

जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर केवल नीमकी ही पत्ती चवाता है, उसी प्रकार जो भगवान्की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातोंमें रमता रहता ह, उसे 'ऊँट' कहते हैं।

ये कुछ थोड़े-से भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर दोनों प्रकारके श्रोताओंके 'भ्रमर' और 'गदहा' आदि बहुतसे भेद हैं, इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके स्वाभाविक आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये।

जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत् प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवान्की लीला-कथाओंको ही सुननेकी इच्छा रक्खे, समझनेमें अत्यन्त कुशल हो, नम्न हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य-भावसे उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रक्खे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता रहे, जो बात समझमें न आये पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोताको वक्तालोग उक्तम श्रोता कहते हैं।

अब वक्ताके लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान्में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका मुहृद् और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्त्वका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ताका मुनिलोग भी सम्मान करते हैं।

( स्तन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा ० माहात्म्य अ० ४ । १०—२२)

### भगवान्की कथा

असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुरुधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिवत शुक्रगाथातुल्युधाम् । किमर्थं च्यर्थं भो वजत कुपथे कुस्सितकथे परीक्षिरसाक्षी यच्छ्रजणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥ (पश्पराणान्तर्गत श्रीमङ्गा० माहा० ६ । १००)

इम असार-संसारमें विपयरूप विपकी आसक्तिके कारण व्याकुल बुद्धिवाले पुरुपो ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे क्षणके लिये भी इस शुक्ककथारूप अनुपम सुधाका पान करो । प्यारे माइयो ! निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथमें व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो । इस कथाके कानमें प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित् हैं।

#### सगवान्का परमपद

परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्
यन्नेति नेतीत्यतदुत्तिसक्षवः ।
विस्तस्य दौरातस्यमनन्यसौहदा
हदोपगुह्यावसितं समाहितैः ॥
त एतद्धिगव्छन्ति विष्णोर्यत् परमं पदम् ।
अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् ॥

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन। न चेमं देहमाश्रित्य चैरं कुर्धीत केनचित्॥ (श्रीमङ्गा०१२।६।३२—३४)

जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपंदके अतिरिक्त वस्तु-मात्रका परित्याग करते हुए 'नेति-नेति' के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णुभगवान्का परमपद है-यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मत्ते स्वीकार करती हैं। अपने चित्तको एकाग्र करनेवाले पुरुप अन्तःकरणकी अञ्चाद्धियोंको, अनात्म-भावनाओंको सदा-सर्वदाके छिये मिटाकर अनन्य प्रेमभावसे परिपूर्ण हृदयके द्वारा उसी परमपदका आलिङ्गन करते हैं और उसीमें समा जाते हैं। विष्णुभगवानका यही वास्तविक खरूप है। यही उनका परमपद है। इसकी प्राप्ति उन्हों लोगोंको होती है। जिनके अन्तः करणमें शरीरके प्रति अहंभाव नहीं है और न तो इसके सम्बन्धी गृह आदि पदार्थोंमें ममता ही। सचमुच शरीरमें मैंपन और जगत्की वस्तुओंमें मेरेपनका आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिये कि वह दूसरोंकी कटुवाणी सहन कर ले और बदलेंमें किसीका अपमान न करे तथा इस क्षणमङ्कुर शरीरमें अहंता-ममता करके किसी भी प्राणीसे कभी वैर न करे।

### मनु महाराज

### उपदेश

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।

एतचतुर्विश्वं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य स्वक्षणम्॥

(मतु०२।१२)

वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्माको प्रिय लगनेवाला—यह चार प्रकारका धर्मका साक्षात् लक्षण कहा गया है।

धितः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्दियनिग्रहः। धीर्विद्या सत्यमकोधो दशकं धर्मेलक्षणम्॥ (मनु०६।९२)

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी नकरना), शौच (मन, वाणी और शरीरकी पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध—ये दस धर्मके छक्षण हैं।



एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येट् द्विजीत्तमः। स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः॥ (मनु० १२ । ११३)

वेदका मर्म जाननेवाला कोई एक द्विजश्रेष्ठ भी जिसका निर्णय कर दे, उसे परमधर्म जानना चाहिये; प्रंतु दस हजार भी मूर्ख जिसका निर्णय करें, वह धर्म नहीं है।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तसाद्धर्मो न हन्तन्यो मा नी धर्मो हतोऽवर्धात्॥ (गनु०८।१५)

तृष्ट हुआ धर्म ही मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। इसलिये नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मारे— यह विचारकर धर्मका नाग्र नहीं करना चाहिये। न सीदन्निप धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्। अधार्मिकाणां पापानामाश्च पश्यन्विपर्ययस्॥ (मनु०४।१७१)

पापी अधर्मियोंकी ज्ञीघ्र ही बुरी गति होती है, यों समझकर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममें मन न लगावे।

अधर्मेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपताञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ (मनु०४।१७४)

अधर्मी पहले अधर्मसे बढ़ता है। फिर उससे अपना मला देखता है। फिर शत्रुओंको जीतता है और फिर जड़सहित नष्ट हो जाता है।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या घशो बलम्॥ मातापितृभ्यां धामीभिर्भात्रा पुत्रेण भार्यथा। दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्॥ (मनु०२।१२१,४।१८०)

जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धों-की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और वल-ये चारों बढ़ते हैं।

माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और नौकर-चाकर—इनके साथ वाद-विवाद न करे।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्यं चातिभोजनम् । अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः॥ (मनु०२।५७;४।१३८,१६०) अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य-का नाशक तथा लोकनिन्दित है; इसलिये उसे त्याग दे।

ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी लगे और जो सत्य तो हो किंतु प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे; और जो प्यारी बात झुठी हो, उसे भी न कहे। यही सनातन धर्म है।

पराधीनतामें सब कुछ दुःखरूप है और स्वाधीनतामें सब सुख-रूप है—यह संक्षेपसे सुख-दुःखका लक्षण जानना चाहिये।

लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः।
स विनाशं व्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च॥
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकइचेति घातकाः॥
(मनु०४।७१;५।५१)

जो मनुष्य मिट्टीके हेलेको मलता है, तृण तोड़ता है, नखोंको चवाता है, चुगली खाता है और अपवित्र रहता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है।

मांसके लिये सम्मति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला, खरीदने-बेचनेवाला, पकानेवाला, लानेवाला और खानेवाला ——ये (सभी) घातक होते हैं।

सर्वेषासेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्। योऽर्थे ग्रुचिहिं स ग्रुचिनं मृहारिश्चचिः शुचिः॥

(मनु० ५।१०६)

सब ग्रुद्धियों में घनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है; क्योंकि जो धनसे ग्रुद्ध है, वही ग्रुद्ध है। मिट्टी और जलकी ग्रुद्धि ग्रुद्धि नहीं कही जाती। भाव यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्यायसे धनोपार्जन करता है, वह ग्रुद्ध है और जो अन्यायसे द्रव्य हरता है, किंतु मिट्टी लगाकर स्नान करता है, वह पवित्र नहीं है।

### महाराज पृथु

#### प्रार्थना

वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद् बुधः
कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम् ।
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां
तानीश कैवल्यपते वृणे न च॥
न कामये नाथ तद्प्यहं क्वचिन्
न यत्र युद्मचरणास्बुजासवः।

#### महत्तमान्तहंदयान्मुखच्युतो

विश्वत्स्व कर्णायुत्तमेष मे वरः॥ (श्रीमद्गा०४।२०।२३-२४)

मोक्षपित प्रमो ! आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देनेमें समर्थ हैं । कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आपसे देहाभिमानियोंके भोगने योग्य विषयोंको कैसे माँग सकता है । वे तो नारकी जीवोंको भी मिलते हैं । अतः मैं इन तुच्छ विषयंको आपसे नहीं माँगता । मुझे तो उस मोक्षपद-वी भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषोंके द्वृदयसे उनके मुख-द्वारा निकला हुआ आपके चरण-कमलींका मकरन्द नहीं है-जहाँ आपकी कीर्ति-कथा सुननेका सुख नहीं मिलता। इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे में आपके लीला-गुणोंको सुनता रहूँ।

यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना-मशेषजनमोपचितं मलं धियः । क्षिणोत्यन्वहमेधती सती सद्यः यथा पदाङ्कष्ठविनिःसृता सरित्॥ विनिर्भुताशेषमनोमलः पुमा-नसङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्बिमूले क्रतकेतनः पुन-संसृति क्रेशवहां प्रपद्यते ॥ युयं भजतात्मवृत्तिभि-तमेव स्वकर्मभिः। र्मनोवचःकायगुणैः

अमायिनः कामदुघाङ्घिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः (श्रीमद्भा० ४। २१। ३१-३३

जिनके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये निरन्तर बढनेवार अभिलाषा, उन्हींके चरण-नखसे निकली हुई गङ्गाजीके समान संसार-तापसे संतप्त जीवोंके समस्त जन्मोंके संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतलका आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकारके मानसिक दोषोंको घो डालता तय वैराग्य और तत्त्वसाक्षात्काररूप बल पाकर फिर इस दुःखमय संसारचक्रमें नहीं पडता और जिनके चरण-कमल सब प्रकार की कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, उन प्रभुको आपलोग अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनावि कमीं तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक वाचिक एव शारीरिक कियाओंके द्वारा भजें। हृदयमें किसी प्रकारका कपट न रक्खें तथा यह निश्चय रक्खें कि हमें अपने-अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा।

### राजा अजातशश्च

~~~

आत्मा ही सत्यका सत्य स यथोर्णनाभिम्तन्तुनोचरेद्यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे छोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युचरन्ति तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति××। (बृहदारण्यक उप०२।१।२०)

जिस प्रकार वह मकड़ा तारोंपर ऊपरकी ओर जाता है तया जैसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देव-गण और समस्त प्राणी विविधरूपसे उत्पन्न होते हैं। सत्यका सत्य यह आत्मा ही उपनिषद् है।

### भक्तराज ध्रुव

### प्रार्थना

नृतं विसुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः। अर्चन्ति करपकृत्छं कुणपोपभोग्य-मिच्छन्ति यत्स्पर्शनं निरयेऽपि नृणाम् ॥ या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म-ध्यानाद्भवजनकथाश्रवणेन वा स्यात्।

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किंत्वन्तकासिलुकितात्पततां विमानात्॥ भक्ति मुहुः प्रवहतां त्विय मे प्रसङ्गो

महताममलाशयानाम्। भूयादनन्त

येनाञ्जसोल्बणमुरुयसनं भवाटिषं भवद्गुणकथामृतपानमत्तः ॥ नेप्ये ( श्रीमद्भा० ४। ९। ९—११)

प्रमो ! इन शवतुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा जानेवाला, इन्द्रिय और विपर्योक्षे संसर्गसे उत्पन्न सुख तो मनुप्योंको नरकमें भी मिल सकता है। जो लोग इस विषयपुखके छिये छालायित रहते हैं और जो जन्म-मरणके वन्धनसे छुड़ा टेनेवारे

कल्पतरस्वरूप आपकी उपासना भगवत्-प्राप्तिके निया किमी अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपनी मायाके द्वारा टगी गयी है। नाय ! आपके चरणकमलींका ध्यान करनेसे और आपके भक्तोंके पवित्र चरित्र सुनने<sup>मे</sup> प्राणियोंको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें कालकी तलवार कार्टे डालती है, उन स्वर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है।

अनन्त परमात्मन् ! मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय

महात्मा भक्तोंका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमें अविच्छित्र भिक्त-भाव है; उनके सङ्गमें मैं आपके गुणों और लीलाओंकी कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकारके दु:खोंसे पूर्ण भयंकर संसार-सागरके उस पार पहुँच जाऊँगा।

### शरणागतवत्सल शिवि

### **शरणागतकी रक्षा** क्ष्मिचद् द्विजान् हन्याद्

यो हि किश्चिद् द्विजान् हन्याद्
गां वा लोकस्य सातरम्।
शरणागतं च त्यजते
तुल्यं तेषां हि पातकम्॥
(महा० वन० १३१। ६)

जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणोंकी अथवा लोकमाता गौकी हत्या करता है और जो शरणमें आये हुए दीन प्राणीको त्याग देता है—उसकी रक्षा नहीं करता; इन सबको एक-सा पातक लगता है।

नास्य वर्षं वर्षन्ति वर्षकाले नास्य बीजं रोहित काल उसम् । भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे न त्राणं लभते त्राणमिन्छन् सकाले॥ जाता हस्वा प्रजा प्रमीयते सदा न वै वासं पितरोऽस्य कुर्वते। भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे नास्य देवाः प्रतिगृह्णन्ति हन्यम् ॥ मोधमन्नं विदन्ति वाप्रचेताः स्वर्गाञ्चोकाद्श्रश्यति शीव्रमेव । भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम् ॥ ( महा० वन० १९७ । १२-१४ )

जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयमीत प्राणिकों उसके शत्रुके हाथमें सौंप देता है, उसके देशमें वर्पाकालमें वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए वीज नहीं उगते और कभी संकटके समय वह जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसकी रक्षा नहीं होती। उसकी संतान बचपनमें ही मर जाती है, उसके पितरोंको पितृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता। ( वे स्वर्गमें जानेपर नरकोंमें ढकेल दिये जाते हैं) और देवता उसके हाथका हव्य ग्रहण नहीं करते। उसका अन्न निष्फल होता है, वह स्वर्गसे तुरंत ही नीचे गिर पड़ता है और इन्द्र आदि देवता उसपर वज्रका प्रहार करते हैं।

### भक्त राजा अम्बरीष

दुर्शासाको बचानेके लिये सुदर्शन चक्रसे प्रार्थना स व्वं जगत्त्राण खलप्रहाणये

स त्व जगत्त्राण खळप्रहाणय निरूपितः सर्वसहो गदाभृता । विप्रस्य चास्मत्कुळदेवहेतवे

विधेहि भद्गं तदनुग्रहो हि नः ॥

यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्टितः।

कुलं नो विभदैवं चेदु हिजो भवतु विज्वरः॥

(श्रीमद्भा०९।५।९-१०)

विश्वके रक्षक ! आप रणभूमिमें सबका प्रहार सह लेते हैं । आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । गदाधारी भगवान्ने दुष्टोंके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया है । आप कृपा करके हमारे कुलके भाग्योदयके लिये दुर्वासाजीका कल्याण कीजिये । हमारे ऊपर आपका यह महान् अनुप्रह होगा । यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यह किया हो अथवा अपने धर्मका पालन किया हो, यदि हमारे वंशके लोग ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों, तो दुर्वासाजीकी जलन मिट जाय।

# शान्ति कहाँ है ?

## दुःखज्वाला-दग्ध संसार और शान्ति-सुधासागर

योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने संसारके लिये कहा— 'दु:खालयमशाश्वतम्।' यह विश्व तो दु:खका घर है। दु:ख ही इसमें निवास करते हैं। साथ ही यह अशाश्वत है—नाशवान् है।

सम्पूर्ण विश्व जल रहा है। दु: खकी दावाग्निमें निरन्तर भस्म हो रहा है यह संसार। क्या हुआ जो हमें वे लपटें नहीं दीख पड़तीं। उद्धकको सूर्य नहीं दीखते, अन्धोंको कुछ नहीं दीखता—अपनेको बुद्धिमान् माननेवाला मनुष्य यदि सचमुच ज्ञानवान् होता—लेकिन वह तो अज्ञानके अन्धकारमें आनन्द मनानेवाला प्राणी बन गया है। उसके नेत्रोंपर मोहकी मोटी पट्टी बँवी है। कैसे देखे वह संसारको दग्ध करती ज्वालाको।

अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष और अभिनिवेश—ये पाँच क्लेश बतलाये महर्षि पतञ्जलिने । अज्ञान, अहंकार, कुछ पदार्थों, प्राणियों, अवस्थाओंकी ममता, उनकी कामना और उनसे राग तथा उनके विरोधी पदार्थों, प्राणियों, अवस्थाओंसे द्वेष एवं शरीरको आत्मा मानना—कितने ऐसे प्राणी हैं जो इन क्लेशोंसे मुक्त हैं?

काम, क्रोध, लोम, मोहकी ज्वालाओंमें जल रहा है संसार । तृष्णा, वासना, अशान्ति—वेचैनीका पार नहीं है । मद, मत्सर, वैर, हिंसा—चारों ओर दावानल धधक रहा है । दु:ख-दु:ख—और दु:ख । लेकिन जैसे पतिंगे प्रज्वलित दीपकको कोई सुखद सुभोग्य वस्तु मानकर उसपर टूटते हैं—प्राणी मोहवश संसारकी इन ज्वालाओंको ही आकर्षण मान बैठे हैं । अशान्ति—दु:ख-मृत्यु—और क्या मिलना है यहाँ ।

शान्ति और सुखकी आशा—संसारमें यह आशा! जलते संसारमें भला शान्ति कहाँ ?

शान्ति है । सुख है । आनन्द है । अनन्त शान्ति, अविनाशी सुख, शाश्वत आनन्द—शान्ति, सुख और आनन्दका महासागर ही है एक । उस महासागरमें खड़े हो जानेपर संसारकी ज्वाला—त्रितापका भय स्पर्श भी नहीं कर पाते ।

कहाँ है वह ?

भगवान्को छोड़कर भला शान्ति, सुख और आनन्द अन्यत्र कहाँ होंगे। भगवान्का भजन ही है वह महा-समुद्र। भगवान्का भजन करनेवाला भक्त-साधु उस महासमुद्रमें स्थित है।

विषयोंसे वैराग्य, प्राणियोंमें भगवद्भावना, समता, अक्रोव, सेवा, दढ़ भगविद्धश्वास—जहाँ शीतलता और पिवत्रताका यह महासागर लहरा रहा है, कामनाओंकी ज्वाला, त्रितापोंकी ऊष्मा वहाँतक पहुँच कैसे सकती है। वहाँ कामनाकी अग्नि नहीं है, स्पृहाकी ज्वाला नहीं है, ममताके मीठे विषयका भीषण अन्तस्ताप नहीं है और अहङ्कारकी लपटें सदाके लिये शान्त हो गयी हैं।

'विहाय कामान्यः सर्वान्षुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥' (गीता २।७१)

इस निरन्तर जलते त्रिताप-तप्त संसारमें तो शान्ति है ही नहीं । वह तो हैं भगवान्में— भगवान्के भजन-रूप महासमुद्रमें । उस शान्ति-सुधा-सागरमें स्थित होनेपर ही इस ज्वालासे परित्राण पाया जा सकता हैं । कल्याण क्रि

### शान्ति कहाँ है ?

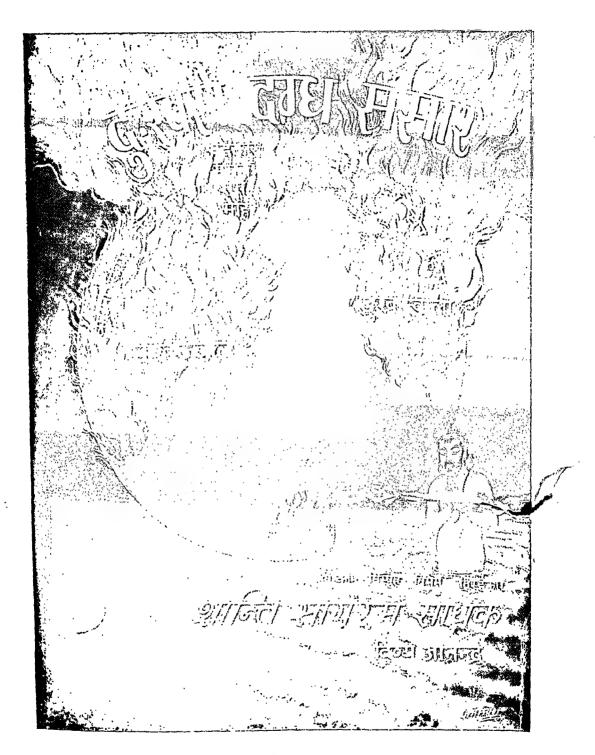

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

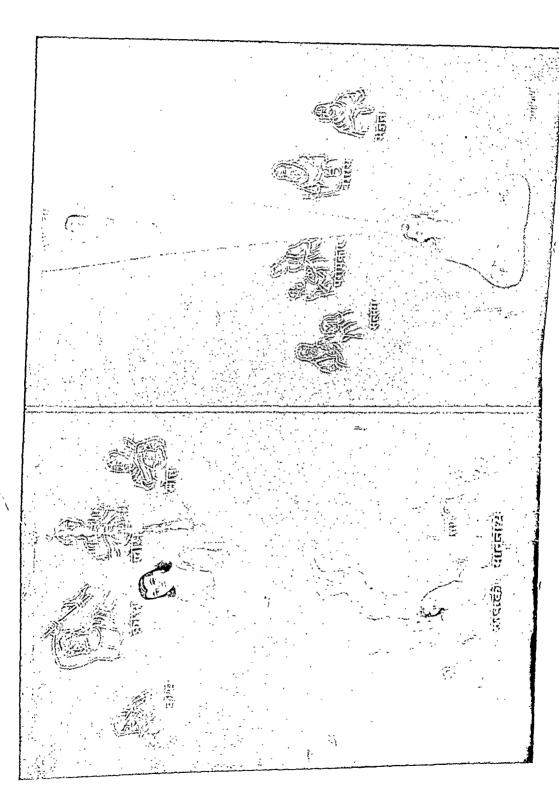

दो ही गतियाँ ---ारक और भगवद्वाम

# दो ही गति

हम कबसे भटक रहे हैं ? जन्म-मृत्युके चक्र-में हम कबसे पड़े हैं ? कोई गणना नहीं है । सृष्टि अनादि है । अनादि कालसे जीव चौरासी लाख योनियों में भटक रहा है ।

भगवान्की अहैतुकी कृपासे मनुष्य-जीवन प्राप्त हुआ। एक महान् अवसर दिया उस करुणा-वरुणालयने जीवको। इस अवसरका हम सदुपयोग करेंगे या नहीं—यह हमारे विचार करनेकी बात है; क्योंकि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है।

जीवनकी—मनुष्य-जीवनकी दो ही गतियाँ हैं—जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा प्राप्त कर लेना या फिर उसीमें भटकना ।

चौरासी लाख योनियाँ—जीवको उसके कर्मीनुसार एक-एक योनिमें लाख-लाख बार भी जन्म
लेना पड़ सकता है। चौरासी लाख योनियाँ—
एक ही उनमेंसे है मनुष्ययोनि। मानव-जीवनके
गिने-चुने वर्ष—केवल यही अवसर है, जब जीव
आवागमनके अनादि चक्रसे छुटकारा पा सके।
यह अवसर कहीं निकल गया—वही जन्म-मृत्युका चक्र और कबतक, किस अकल्पनीय कालतक
वह चलता रहेगा—कोई कह नहीं सकता।

काम, क्रोध, लोम और मोह—ये चारों नरक-के द्वार हैं। इनमेंसे किसीमें पैर पड़ा और गिरे नरकमें। नरक—नरककी दारुण यन्त्रणा और केवल मनुष्य ही वहाँ पहुँचनेकी सामग्री प्रस्तुत

करता है। केवल मनुष्य ही तो कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। अन्य प्राणी तो भोगयोनिके प्राणी हैं। वे तो भोगके द्वारा अपने अग्रुम कर्मोंका नाश कर रहे हैं। वे नवीन कर्मोंका उपार्जन नहीं करते।

मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है। मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। मनुष्य ही है जो कर्म-संस्कारों-का उपार्जन करता है। उसे सोचना है, वह कैसा उपार्जन करेगा। उसकी दो गतियाँ हो सकती हैं— बन्धन—नरक या फिर मोक्ष—भगवद्वाय।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—इनमें लगनेपर मनुष्य नरक जायगा। संसारके भोगोंमें आसक्त हुआ और नरक धरा है।

दूसरी गति है मनुष्यकी—मनुष्यताकी परम सफलता उसीमें है। अनादि कालसे चलनेवाली मृत्युसे छुटकारा पा जाना—जन्म-मृत्युके चक्रसे परित्राण—मोक्ष।

सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य और भजन— इसका परिपाक है भगवद्धामकी प्राप्ति । मोक्षका यही प्रशस्त मार्ग है । मनुष्यकी मनुष्यता इसीसे सफल होती है ।

नरक या भगवद्धाम—गतियाँ तो ये दो ही हैं। मनुष्यको यदि सचम्रच नरकमें नहीं पड़ना है, उसे दुःखसे आत्यन्तिक छुटकारां चाहिये, अखण्ड आनन्द उसे अभीष्ट है तो उसे अपनाना है— सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य, भगवद्भजन।

# सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र

#### सङ्गावना

शक्ष भुङ्क्ते नृपो राज्यं
प्रभावेण कुटुम्विनाम्।
यजते च महायज्ञैः
कर्म पौर्क्त करोति च॥
तच तेषां प्रभावेण
मया सर्वभनुष्टितम्।
उपकर्त्वृ न सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वर्गेलिप्सया॥
तस्माद् यन्मम देवेश किंचिदस्ति सुचेष्टितम्।
दत्तिमप्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः॥
(मार्क०८। २५७-२५९)



## परदुःखकातर रन्तिदेव

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परा
प्रष्टिंद्युक्तामपुनर्भवं वा ।

आर्तिं प्रपद्येऽखिल्ठदेहभाजा
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥

श्रुक्तृदश्रमो गात्रपरिश्रमश्च

दैन्यं क्रमः शोकविषादमोहाः।

महत्त्वाकाङ्का

निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो-जिजीविषोजीवजलार्पणानमे ॥ (श्रीमद्भा०९।२१।१२-१३) में भगवान्से आटों सिद्धियोंसे युक्त परमगित नहीं चाहता । और तो क्या, में मोक्षकी भी कामना नहीं करता । में चाहता हूँ तो केवल यही कि में सम्पूर्ण प्राणियोंके दृदयमें स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुःख में ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणीको दुःख न हो । यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देनेसे इसके जीवनकी रक्षा हो गयी । अब मेरी भूख-प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह—ये सब-के-सब जाते रहे । मैं सुखी हो गया।

### महाराजा जनक



संत, सद्धुरु, सद्भुद्धि

दुर्लभो मानुषो देहो

देहिनां क्षणभङ्करः।

तत्रापि दुर्लभं मन्ये

वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ॥

(श्रीमद्भा०११।२।२९)

जीवोंके लिये मनुष्य-शरीरका

प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्गुर है। इसलिये अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें भगवान्के प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनींकाः संतोंका दर्शन तो और भी दुर्लभ है।

न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्।

न विना गुरुसम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः॥

गुरुः प्लावियता तस्य ज्ञानं प्लय इहोच्यते।

विज्ञाय कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयं स्यजेत्॥

(महा० शान्ति० ३२६। २२-२३)

जैसे ज्ञान-विज्ञानके विना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरुसे सम्बन्ध हुए विना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हैं। सकती । गुरु इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौकाके समान वताया गया है। मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसे नौका और नाविक दोनोंकी ही अपेक्षा नहीं रहती।

वेश्म यथा दीपेन तमःपरिगतं तथा बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम्॥ ( महा० शान्ति० ३२६।४० )

जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रकाशसे स्पष्ट दीख पड़ता है, उसी तरह बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे अज्ञानसे आवृत आत्माका साक्षात्कार हो सकता है।

जो चन्दन-वृक्षकी भाँति दूसरोंके ताप दूर करके उन्हें आह्नादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट उठाते

## राजा महीरथ

# पुण्यात्मा कौन है ?

प्रतापिच्छदो ये तु चन्दना इव चन्दनाः। परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि ते॥ ये लोके परदुःखविदारणाः। संतस्त एव आर्तानामार्तिनाञार्थं प्राणा येषां तृणोपमाः॥ परहितोचतैः । भूमिर्न रैः धार्यते तैरियं मनसो यत्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमः॥ सुविनः सदा। तस्मात्परसुखेनैव साधवः प्राणवियोजनम् । वरं निरयपातोऽत्र पुनः क्षणमार्त्तानामार्तिनाशसृते सुखम्॥ ( पद्म० पाताल० ९७। ३२-३५ )

हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसारमें वे ही संत हैं, जो दूसरोंके दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेके समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर रक्खा है। जहाँ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक-के ही समान है, अतः साधुपुरुष सदा दूसरोंके सुखसे ही सुखी होते हैं। यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, प्राणोंसे वियोग हो जाना भी अच्छा; किंतु पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर किये बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है।

# राजा चित्रकेतु

नैवात्मा न परइचापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः। कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ परमेव आत्मानं ਚ ∦ एतस्मिन् गुणप्रवाह कः शापः को न्वनुग्रहः। एकः सृजति

कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा॥ भूतानि भगवानात्ममायया । एमां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः॥ तस्य कश्चिद्दयितः प्रतीपो न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः। निरञ्जनस्य समस्य सर्वन्र

सुखे न रागः कुत एव रोषः॥

तथापि तच्छक्तिविसर्ग सुखाय दुःखाय हिताहिताय। बन्धाय मोक्षाय च सृत्युजनमनोः शरीरिणां संस्तयेऽवकल्पते॥ ( श्रीमद्भा० ६ । १७ । १९–२३ )

माता पार्वतीजी ! सुख और दुःखको देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी हैं, वे ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख-दुःखका कर्ता माना करते हैं। यह जगत् सत्त्व, रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुःख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान् ही विना किसीकी सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी माया-के द्वारा समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख-दु:खकी रचना करते हैं । माताजी! भगवान् श्रीहरि सक्में

सम और माया आदि मलसे रहित हैं। उनका कोई प्रिय-अप्रियः जाति बन्धः अपना-पराया नहीं है। जब उनका सुख-में गम ही नहीं है, तब उनमें रामजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है । तथापि उनकी माया-शक्तिके कार्य पाप और पुष्य ही प्राणियोंके सुख-दु:ख, हित-अहित, बन्ध-मोक्ष, मृख-जन्म और आवागमनके कारण वनते हैं।

### राजा मुचुकुन्द

प्रार्थना दुर्लभमत्र जनो क्यंचिद्वयङ्गमयत्नतोऽनघ पादारविन्दं भजत्यसन्मति-न पतितो र्गृहान्धकृपे पद्यः ॥ यथा कालोऽजित निप्फलो ममैष भूपतेः । राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य सुतदारकोशभू-मर्त्यात्मब्रद्धेः दुरन्तचिन्तया ॥ प्वासज्जमानस्य घटकुड्यसन्निभे कलेवरेऽसिन् नरदेव इत्यहम् । निरूढमानो रथेभाश्वपदात्यनीकपै-वृतो सुदुर्मदः ॥ पर्यटंस्त्वागणयन् प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्यचिन्तया विषयेषु कारुसभ् । प्रवृद्धलोभं सहसाभिपद्यसे त्वसप्रमत्तः क्षुल्लेलिहानोऽहिरिवासुमन्तकः 11 रथे हें मपरिष्कृतेश्वरन् पुरा नरदेवसंज्ञितः । मतङ्गजैर्वा दुरत्ययेन ते कालेन एव स विट्कृमिभससंज्ञितः॥ कलेवरो दिक्चक्रमभूतविग्रहो निर्जित्य समराजवन्दितः । वरासनस्थः योषितां मैथुन्यसुखेषु गृहेषु नीयते ॥ ईश क्रीडासृगः पूरुष तपस्सुनिष्ठितो कर्माणि करोति निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत्। स्वराडिति भूयेयमहं पुनश्च कल्पते ॥ सुखाय प्रवृद्धतर्घो न भवे-यदा भ्रमतो भवापवर्गो सत्समागमः। तर्ह्यच्युत उजनस्य सद्गतौ तदैव यहिं सत्सङ्गमो मतिः॥ जायते त्वयि परावरेशे ( श्रीमद्भा० १० । ५१ । ४७-५४ )

इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो ! यह भूमि अत्यन्त पिवत्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं है । अपने परम सौभाग्य और भगवान्की अहैतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मित-गित असत् संसारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय-सुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गृहस्थिक अँघेरे कुएँमें पड़े रहते हैं—भगवान्के चरण-कमलोंकी उपासना नहीं करते—भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोमसे तृणाच्छन्न कुएँमें गिर जाता है।

भगवन् ! मैं राजा था, राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मतवाला हो रहा था। इस मरनेवाले शरीरको ही तो मैं आत्मा—अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तया पृथ्वीके लोभ-मोहमें ही फँसा हुआ था। उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवनका यह अमूल्य समय विल्कुल निष्फल—व्यर्थ चला गया।

जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अलग भी है, उसीको मैंने अपना स्वरूप मान लिया या और फिर अपनेको मान बैठा था 'नरदेव'! इस प्रकार मैंने मदान्य होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदलकी चतुरिक्कणी सेना तथा सेनापितयोंसे घिरकर में पृथ्वीपर इधर-उधर धूमता रहता।

मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये। इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत्याप्तिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसारमें बाँध रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लालसा दिन-दूनी रात-नीगुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भृखके कारण जीम लगलपाता हुआ साँप असावधान चूहेको द्वीच लेता है, वैसे ही काल-रूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक उस प्रमादमस्त प्राणीपर दूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं।

जो पहले सोनेके रथोंपर अथवा बड़े-बड़े गजराजोंपर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध कालका ग्रास बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्ठा, धरतीमें गाड़ देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमें जला देनेपर राखका देर बन जाता है।

प्रभो ! जिसने सारी दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ही है और जिससे छड़नेवाला संसारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठता है और बड़े-बड़े नरपित, जो पहले उसके समान थे, अब जिसके चरणोंमें सिर झकाते हैं, वही पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये, जो घर-ग्रहस्थीकी एक विशेष वस्तु है, स्त्रियोंके पास जाता है, तब उनके हाथका खिल्लौना, उनका पालतू पशु बन जाता है।

बहुत-से लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं और 'मैं फिर जन्म-लेकर सबसे बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट् होऊँ' ऐसी कामना रखकर तपस्यामें भलीभाँति स्थित हो ग्रुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहनेवाले भगवन् ! जीव अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटक रहा है । जब उस चक्करसे छूटनेका समय आता है, तब उमे मत्सङ्ग प्राप्त होता है । यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्सङ्ग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणरूप जगत्के एकमात्र स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त दृढ्तासे लग जाती है ।

न कामयेऽन्यं तव पादसेवना-दकिंचनप्रार्थ्यतमाद् वरं विभो। आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे चृणीत आर्यो वरमात्सवन्धनम्॥ (श्रीमद्भा०१०।५१।५६)

में आपके चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है, वे लोग केवल आपके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये ही प्रार्थना करते हैं। भगवन्! भला, बतलाइये तो सही— मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको वाँधनेवाले सांसारिक विषयोंका वर माँगे।

## पितामह भीष्म

अन्तकालकी अभिलाषा

विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे
धतहयरिमनि तन्छियेक्षणीये।
भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षीर्यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्॥
(श्रीमद्भा०१।९।३९)

अर्जुनके रथकी रक्षामें सावधान जिन श्रीकृष्णके वायें हाथमें घोड़ोंकी रास थी और दाहिने हाथमें चाड़क, इन दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्व छवि वन गयी थी, तथा महाभारत-युद्धमें मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसार्थि भगवान् श्रीकृष्णमें मुझ मरणासन्नकी परम प्रीति हो।

विजय किसकी होती हैं येनोपायेन राजेन्द्र विष्णुर्भक्तसमर्चितः। प्रीतो भवति विश्वातमा तस्करुष्य सुविस्तरम्॥

वाजपेयशतैरपि। अश्वमेधशतैरिद्वा नैव नारायणपराङ्म्खाः ॥ प्राप्नुवन्ति नरा हरिरित्यक्षरद्वयम्। सकुदुचरितं गमनं परिकरस्तेन मोक्षाय लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां येषामिन्दीवरश्यामो जनार्दनः ॥ हृदयस्थो

( पद्म० उत्तर० ८१ । १६२--१६५ )

राजन् ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वातमा भगवान् विष्णु प्रसन्न हों, वह विस्तारके साथ करो । जो मनुष्य भगवान् नारायणसे विमुख होते हैं, वे सौ अश्वमेध और सौ वाजपेय यशेंका अनुष्टान करके भी उन्हें नहीं पा सकते । जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली । जिनके हृदयमें नील कमलके समान श्यामसुन्दर भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींका लाभ है, उन्हींकी विजय है, उनकी पराजय कैसे हो यसती है।

### श्रीकृष्ण-महिमा

वासुदेवो सर्वदेवतदेवतम्। महद्भुतं परं पुण्डरीकाक्षाद् दृज्यते भरतर्षभ ॥ मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भतं महत्। सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः॥ वायुश्च तेजश्र त्रयमेतदकल्पयत् । स सप्ट्रा पृथिवीं देवीं सर्वलोकेश्वरः प्रभुः॥ अप्सु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः। सर्वतेजोमयो देवो योगात् सुष्वाप तत्र ह॥ मुखतः सोऽग्निमसृजत् प्राणाद् वायुमथापि च। सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः सस्रजेऽच्युतः॥ एष लोकान् ससर्जादी देवांश्च ऋषिभिः सह। निधनं चैव मृत्युं च प्रजानां प्रभवाप्ययो ॥ धर्मज्ञो एष धर्मश्र वरदः सर्वकामदः । एप कर्ता च कार्यं च पूर्वदेवः स्वयं प्रभुः॥ एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरिः॥ परं हि पुण्डरीकाक्षान्न भूतं न भविष्यति। ( महा० भीष्म० ६७। २-८, १७-१८ )

भीष्मजीने कहा-भगवान् वासुदेव परम महान् हैं, ये सब देवताओं के भी देवता हैं। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे बढकर कुछ भी नहीं दिखायी देता। महर्षि मार्कण्डेयने इनके विषयमें बड़ी अद्भृत बातें कही हैं। ये सर्वभूतस्वरूप हैं, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं। जल, वाय और तेज-इन तीनकी भी इन्होंने ही रचना की है। इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान् पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया। वहाँ ये विशुद्ध तेजोमय प्रभु अपनी योगमायासे निद्राके वशीभूत हो गये। उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे अग्निः प्राणोंसे वायु और मनसे सरस्वती और वेदोंको प्रकट किया। सर्गके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंकी रचना की, तथा मृत्युका कारण और प्रजाओंके उत्पत्ति और प्रलयके स्थानोंको बनाया। ये धर्म हैं, धर्मके ज्ञाता हैं, वरदायक हैं और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयं भगवान् है तथा ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोंके माता-पिता हैं। इन कमलनयन श्रीकृष्णसे बढ़कर न तो कभी कोई हुआ है और न होगा ही।

### ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय

संतोषो वे स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखम्।
तुष्टेर्न किंचित् परतः सा सम्यक् प्रतितिष्ठति ॥
यदा संहरते कामान् कूर्मोऽङ्गानीय सर्वशः।
तदाऽऽत्मज्योतिरचिरात् स्वात्मन्येव प्रसीदृति ॥
न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति।
कामद्वेषो च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥
यदासौ सर्वभूतानां न द्वद्यति न काङ्क्षति।
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥
( महा० शान्ति० २१ । २-५

संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। संतोष ही सबसे द सुख है। संतोषसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इ संतोषकी प्रतिष्ठा—स्थिरता—निम्नलिखित उपायोंसे होती है कछुएकी भाँति जब सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट हे है, तब यह स्वयंप्रकाश आत्मा शीष्र ही भेद-दृष्टिरूप मल त्यागकर अपने ही स्वरूपमें स्थित हो जाता है। जब न इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूसरे भय खाते और जब यह इच्छा और द्रेषको जीत लेता है, तब इसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जब यह मनसा-वाचा-कर्मणा किसी भी जीवके साथ न तो द्रोह करता है और न किसीसे राग ही करता है, तब इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

#### विविध उपदेश

लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रवर्तते । लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भः परासुता ॥ ( महा० शान्ति० १५८ । ४ )

लोभसे कोध होता है। लोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है तथा लोभसे ही मोह। माया। अभिमान। उद्दण्डता और पराश्रित जीवनमें रुचि आदि दोप प्रकट होते हैं।

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनार्तनम् । सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्टितम् ॥ ( महा० शान्ति० १६२ । ५ )

सत्य ही धर्म, तपस्या और योग है, मत्य री सनातन ब्रह्म है और सत्य ही मबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; मत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है ।

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम् । स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मान् सत्यं न लोपयेन् ॥ ( महा० शन्ति० १६२ । २४ ) सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, झूउसे बढ़कर ार कोई पातक नहीं है। सत्य ही धर्मका आधार है, अतः त्यका कभी छोप नहीं करे।

ब्रह्मच्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा।
निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतच्ने नास्ति निष्कृतिः॥
निन्नद्रोही कृतच्नश्च नृशंसश्च नराधमः।
क्रव्यादैः कृमिभिश्चैव न भुज्यन्ते हि तादशाः॥
(महा० शान्ति० १७२। २५-२६)

हे राजन् ! ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोर और व्रतका भङ्ग करनेवाला, इनका प्रायश्चित्त शास्त्रमें कहा है, परंतु कृतव्नका प्रायश्चित्त शास्त्रमें नहीं कहा है। जो मित्रोंके साथ द्रोह करनेवाले कृतव्नी और मनुष्योंमें अधम तथा क्रूर हैं, ऐसे लोगोंको नरमांसभक्षी पशु तथा कीड़े भी नहीं खाते।

एक एव चरेद्धर्मं नास्ति धर्मे सहायता। केवलं विधिमासाद्य सहायः किं करिष्यति॥ (महा० शान्ति० १९३। ३२)

धर्माचरण करनेमें दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, मनुष्य अकेला ही केवल वैदिक विधिका आश्रय लेकर धर्माचरण करे। उसमें सहायक क्या करेगा।

धर्मो योनिर्मनुष्याणां देवानाममृतं दिवि। प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छश्वत्तैरूपभुज्यते॥ (महा० शान्ति० १९३। ३३)

धर्म मनुष्योंका मूल है, धर्म ही स्वर्गमें देवताओंको अमर बनानेवाला अमृत है, धर्मका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं।

सदाचारः स्मृतिर्वेदास्त्रिविधं धर्मलक्षणम् । चतुर्थमर्थमित्याहुः कवयो धर्मलक्षणम् ॥ (महा० शन्ति० २५९ । ३)

परम्परागत सदाचार, स्मृति और वेद—ये तीनों धर्मके स्वरूपका बोध करानेवाले हैं। विद्वान् पुरुषोंने प्रयोजन अथवा फलको भी धर्मका चौथा लक्षण माना है ( अर्थात् जिसका उद्देश्य एवं परिणाम ग्रुभ है, वह धर्म है )। असाधुभ्योऽस्य न भगं न चोरेभ्यो न राजतः। अकिँचित्कस्यचित् कुर्वन्निर्भयः शुचिरावसेत्॥ (महा० शान्ति० २५९। १५)

जो किसीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता, उसे न दुष्टेंसि भय है, न चोरोंसे और न राजासे ही । वह परम पवित्र एवं निर्भय होकर रहता है।

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्। यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्॥ (महा० शान्ति० २५९। २२)

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरोंकी हिंसा क्यों करावे। मनुष्य अपने लिये जिस-जिस वातकी इच्छा करे, वही दूसरेको भी प्राप्त हो—यों सोचता रहे।

सर्वे प्रियाभ्युपगतं धर्ममाहुर्मनीपिणः। पद्मैतं लक्षणोद्देशं धर्माधर्मे युधिष्टिर॥ (महा० शान्ति० २५९। २५)

युधिष्ठिर ! जो वर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है, वहीं सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीषी पुरुष धर्म मानते हैं । संक्षेपसे धर्म-अधर्मको पहचाननेका यही लक्षण समझो ।

लोके यः सर्वभृतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम् । स सर्वयज्ञैरीजानः प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम् ॥ (महा० शान्ति० २६२ । २९)

जो मनुष्य जगत्में सम्पूर्ण जीवोंको अभय-दान देता है, वह समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता है और उसे भी सब ओरसे अभयदान प्राप्त हो जाता है।

यसादुद्विजते छोकः सर्पाद्वेश्मगतादिव। न स धर्ममवाप्नोति इह छोके परत्र च॥ ( महा० शान्ति० २६२। ३१ )

जैसे घरमें रहनेवाले साँपसे सब लोग डरते हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्यसे सब लोग उद्दिग्न रहते हों, वह इस लोक और परलोकमें भी किसी धर्मका फल नहीं पाता।

## महाराज वसुदेव

तस्मान्न कस्यचिद् द्रोहमाचरेत् स तथाविधः।
भात्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुवें परतो भयम्॥
(श्रीमङ्गा० १०। १। ४४)

जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; क्योंकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें शत्रुसे और जीवनके वाद परलोकसे भयभीत होना ही पड़ेगा। हो उसे बैठनेके लिये आसन दे; तथा प्यासेको पानी और भूखेको भोजन दे।

पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च निर्देहेयुरप्जिताः। आत्मार्थं पाचयेकान्नं न वृथा घातयेत्पशून्। न च तत्स्वयभइनीयाद् विधिवद्यन्न निर्वपेत्॥ ( महा० वन० २ । ५७ )

पुत्र, स्त्री और भृत्य—इनका भी यदि सत्कार न किया जाय तो ये अपने स्वामीको जला डालें। केवल अपने भोजनके लिये कभी रसोई न बनावे। व्यर्थ पशुओंकी हिंसा न करे तथा जिस अनको विधिपूर्वक देवता, पितर आदिके लिये अपण न कर सका हो, उसे गृहस्थ पुरुष स्वयं भी भोजन न करे।

#### अक्रोध और क्षमा

आत्मानं च परांश्चेव त्रायते महतो भयात्। कुध्यन्तमप्रतिकुध्यन् द्वयोरेष चिकित्सकः॥ (महा० वन० २९ । ९ )

जो कोष करनेवालेपर स्वयं कोध नहीं करता, वह अपने-को और दूसरेको भी महान् भयसे बचा लेता है। ऐसा पुरुष दोनोंके रोगका चिकित्सक है।

मन्योहिं विजयं कृष्णे प्रशंसन्तीह साधवः। क्षमावतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम्॥ (महा० वन० २९ । १४)

द्रौपदी ! साधुपुरुष इस संसारमें क्रोधको जीतनेकी ही प्रशंसा करते हैं। क्षमावान् साधुके लिये यहाँ नित्य विजय है—यह संतोंका मत है।

दाक्ष्यं ह्यमर्षः शौर्यञ्ज शीघत्विमिति तेजसः।
गुणाः क्रोधाभिमत्तेन न शक्याः प्राप्तुमञ्जसा॥
(महा० वन० २९। २०)

कार्यदश्वताः अमर्ष (शत्रुद्वारा किये हुए तिरस्कारको सहन न कर सकनेका भाव ) ग्रूरता और शीष्रता—ये सब तेजके गुण हैं। कोधके वशमें रहनेवाले मनुष्यको ये गुण सुगमतासे नहीं प्राप्त होते।

क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम् । य एतदेवं जानाति स सर्वं क्षन्तुमईति ॥ क्षमा बह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतञ्च भावि च । क्षमा तपः क्षमा शोचं क्षमयेदं एतं जगत्॥

सं० वा० अं० १५—

अति यज्ञविदां लोकान् क्षिमणः प्राप्तुवन्ति च ।
अति ब्रह्मविदां लोकानित चापि तपिस्त्रनाम् ॥
अन्ये वै यजुषां लोकाः किमणामपरे तथा।
क्षमावतां ब्रह्मलोके लोकाः परमप्जिताः॥
क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्त्रिनाम्।
क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा शमः॥
तां क्षमां तादशीं कृष्णे कथमसाद्विधस्यजेत्।
यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च धिष्टिताः॥

(महा० वन० २९ । ३६-४१ )

क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुप्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा वहा है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत-भविष्यत् है। क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को धारण कर रक्खा है। याज्ञिकोंको, वेदज्ञोंको और तपिस्वयोंको जो लोक मिलते हैं, उनसेभी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं। यज्ञ करनेवाले एवं कुँआ आदि बनवानेवालोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं, परंतु क्षमावानोंको ब्रह्मलोकके परम पूजित (श्रेष्ठ) लोक मिलते हैं। क्षमा तेजस्वियोंका तेज है, तमस्वयोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है। क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही ज्ञान्ति है। क्षमामें ही सारे लोक, लोकोपकार—यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्टित हैं। द्रौपदी ! ऐसी क्षमाका हम-जैसे लोग कैसे त्याग करें ?

> क्षमावतामयं लोकः परञ्चैव क्षमावताम्। इह सम्मानमर्च्छन्ति परत्र च ग्रुभां गतिम्॥ येषां मन्युर्मनुष्याणां क्षमयाभिहतः सदा। तेषां परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्तिः परा मता॥ (महा० वन० २९ । ४३-४४)

क्षमावान् पुरुषोंका ही यह लोक और परलोक है। क्षमावान् मनुष्य इस लोकमें सम्मान और परलोकमें ग्रुम गति पाते हैं। जिन मानवोंका कोध सदा क्षमासे दवा रहता है, उन्हें श्रेष्ठतर लोक प्राप्त होते हैं; इसलिये क्षमाको सबसे श्रेष्ठ गुण माना गया है।

#### सदुपदेश

स्वधर्मे स्थिरता स्थेर्थं धेर्यमिन्द्रियनिग्रहः। स्नानं मनोमलत्यागो दानं धे भूतरक्षणम्॥ (महा० वन० ३१३ । ९६ ) संयम ही घेर्य है। मानियक मलका त्याग ही वास्तवमें स्नान है तथा समस्त प्राणियोंकी रक्षा ही दान है।

धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। कामः संसारहेतुश्च हत्तावो मत्सरः स्मृतः॥

( महा० वन० ३१३।९८ )

जो धर्मका ज्ञाता है, उसे ही पण्डित जानना चाहिये। जो नास्तिक है—ईश्वर और परलोककी सत्तापर विश्वास नहीं करता, वही मूर्ख कहलाता है। जो संसार-वन्धनका कारण है, उसीका नाम काम है और मानसिक संताप ही मत्सर माना गया है।

पठकाः पाठकाश्चैव ये नान्ये शास्त्रचिन्तकाः। सर्वे न्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान् स पण्डितः॥ (महा० वन० ३१३। ११०)

पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा दूसरे-दूसरे जो शास्त्रविचारक लोग हैं, वे सभी यदि व्यसनी हैं (किसी व्यसनमें आसक्त हैं) तो मूर्ख हैं; जो कर्मठ है (शास्त्राशके अनुसार कार्य करनेवाला है), वहीं पण्डित है।

् अहन्यहिन भूतािन गच्छन्तीह यमालयम् । शेषाः स्थिरत्विमच्छिन्ति किमाश्चर्यमतः परम्॥ (महा० वन० ३१३ । ११६)

जीव प्रतिदिन यहाँसे यमराजके घर जा रहे हैं; फिर भी जो लोग अभी शेष हैं; वे यहीं स्थिर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है।

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम् । धर्मस्य तस्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥

( महा० वन० ३१३। ११७ )

तर्कका कोई स्थिर आधार नहीं है ( अतः वह किसी निश्चयपर नहीं पहुँचाता ), अतियाँ भिन्न भिन्न हैं; कोई भी एक मुनि ऐसा नहीं, जिसका मत सबके लिये प्रमाणभूत हो; धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गुहामें लिपा है; अतः महापुरुष जिस मार्गसे गये हैं, वही उत्तम पथ है।

अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्योग्निना रात्रिदिवेन्धनेन।

मासर्नुदर्वीपरिवर्नेन

भूतानि कालः पचतीति वार्ता॥ (महा० वन० ३१३। ११८) काल इस महामोहमय कड़ाहमें सब प्राणियोंको डाल सूर्यरूपी आग और रात्रि-दिवसरूपी ईंधनकी आँचद्वारा त मास-ऋतुरूपी करछुलसे चला-चलाकर पका रहा है—य यहाँकी प्रसिद्ध वार्ता है ।

देवतातिधिभ्दृत्यानां पितॄणामात्मनश्च यः। न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसञ्च स जीवति॥ (महा० वन० ३१३ । ५८

देवता, अतिथि, भृत्यवर्ग, पित्तर और आत्मा—इ पाँचोंका जो पोषण नहीं करता, वह साँस लेता हुआ भ जीवित नहीं है।

माता गुरुतरा भूभेः खात् पितोच्चतरस्तथा।
मनः शीघ्रतरं वाताचिन्ता बहुतरा तृणात्॥
(महा० वन० ३१३। ६०)

माता भूमिसे अधिक भारी (गौरवमयी) है, पिता आकाशसे भी अधिक ऊँचा है। मन वायुसे भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तृणसे भी अधिक (जलनेवाली) है।

धन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतम्। लाभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा॥ (महा०वन०३१३।७४)

धन-प्राप्तिके साधनोंमें दक्षता (चतुरता) ही सबसे उत्तम है, धनोंमें उत्तम है विद्या, लामोंमें सबसे श्रेष्ठ लाम है आरोग्य तथा सुखोंमें सबसे उत्तम है संतोप।

आनुशंस्यं परो धर्मस्त्रयीधर्मः सदाफलः। मनो यस्य न शोचन्ति सन्धिः सद्भिर्न जीर्यते॥ ( महा० वन० ३१३। ७६ )

क्रूरताका त्याग एवं दया ही सबसे उत्तम धर्म है। तीनों वेदोंमें बताया हुआ धर्म ही सदा फल देनेवाला है। मनका संयम करके मनुष्य शोकमें नहीं पड़ते और साधुपुरुपोंके साथ की हुई सन्धि (मेत्री) कभी नष्ट नहीं होती।

मानं हित्वा प्रियो भवति कोधं हित्वा न शोचित । कामं हित्वार्थवान् भवति लोभं हित्वा सुर्या भवेत् ॥ ( महा० वन० ३१३ । ७८ )

मान त्याग देनेपर मनुष्य सबका प्रिय होता है, होते छोड़ देनेपर बह झोक नहीं करता, कानका त्याग कर देनेग धनबान् होता है और छोम छोड़ देनेपर मुखी हो जाता है। क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः। सर्वभूतहितः साधुरसाधुर्निर्दयः स्पृतः॥ (३१३।९२)

क्रोध अत्यन्त दुर्जय शत्रु है, लोभ असाध्य रोग है, सब प्राणियोंका हित चाहनेवाला पुरुष साधु है और दयाहीन मानव असाधु माना गया है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तसाद् धर्म नत्यजामि मानो धर्मो हतोऽवधीत्॥ (३१३।१२८)

धर्म ही हत (पिरत्यक्त) होनेपर मनुष्यको मारता है और वही रक्षित (पालित) होनेपर रक्षा करता है; अतः मैं धर्मका त्याग नहीं करता—इस भयसे कि कहीं मारा (त्यागा) हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाले।

# भक्त अर्जुन

#### धर्मपालनका महत्त्व

यज्जीवितं चाचिरांग्रु-समानं क्षणभङ्करम् । तच्चेद्धर्मकृते याति यातु दोषोऽस्ति को ननु ॥ जीवितं च धनं दारा पुत्राः क्षेत्रं गृहाणि च।



याति येषां धर्मकृते त एव भुवि मानवाः॥ (स्कन्द० मा०कुमा०१। २१–२२)

जीवन विजलीकी चमकके तमान क्षणमङ्कर है। वह यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता—नष्ट हो जाता है, तो जाय; इसमें क्या दोष है। जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्मके काममें चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वीपर मनुष्य कहलानेके अधिकारी हैं।

#### प्रार्थना

कसाच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे । अनन्त देवेश जगशिवास त्वमक्षरं सदसत्तत्वरं यत् ॥

महात्मन् ! व्रह्माजीके भी आदिकारणभूत कर्त्ता और सबसे महान् आप परमेश्वरको वे (सभी) क्यों न नमस्कार करें । अनन्त, देवेश, जगन्निवास ! आप अक्षर, सत्, असत् और इनसे जो परे हैं, वे हैं।

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेदां च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥

आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, (सबके)जाननेवाले और जाननेयोग्य तथा परम धाम भी

आप ही हैं । अनन्तरूप ! आपसे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है । वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापितस्त्वं प्रिपतामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥

आप वायु, यम, अभि, चन्द्रमा, प्रजापित और पितामह हैं। आपको सहस्र-सहस्र नमस्कार है और फिर बार-बार आपको नमस्कार है।

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्योमितविकमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः॥

हे सर्वरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है। आप अनन्त शक्ति और अपिरमेय पराक्रमवाले हैं। आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, अतएव आप सर्वरूप हैं।

पितासि लोकस्य चराचरस्य व्वसस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

आप इस चराचर लोकके पिता और शिक्षक हैं। अतः श्रेष्ठतम, परम पूज्य हैं। अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, फिर आपसे बढ़कर तो है ही कहाँ।

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाचाईसि देव सोढुम् ॥

अतएव मैं दण्डवत् प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रसन्न करता हूँ । जैसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी सब कुछ सहता है, वैसे ही हे देव ! आप प्रियतम मुझ प्रेमीकी सब कुछ सहन कीजिये।

( गीता ११। ३७-४०, ४३-४४)

### भक्त उद्भव

### भगवान् श्रीकृष्ण और गोपीजनोंकी महिमा

पिसाञ्चनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् । निर्हत्य कर्माशयमाशु याति परां गति ब्रह्मसयोऽर्कवर्णः ॥ (श्रीमद्भा० १० । ४६ । ३२ )



जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक क्षणके िलये भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म-वासनाओं को धो वहाता है और शीघ्र ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्म-मय होकर परम गतिको प्राप्त होता है।

तिसान् भवन्ताविष्ठलात्महेतौ
नारायणे कारणमर्त्यमूतौं।
भावं विश्वत्तां नितरां महात्मन्
किं वाविशष्टं युवयोः सुकृत्यम्॥
(श्रीमद्भा० १०।४६।३३)

वे भगवान् हीं। जो सबके आत्मा और परम कारण हैं। भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों (नन्द-यशोदा) का ऐसा सुदृढ़ वात्सहय-भाव हैं। फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अब कौन-सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है।

दृष्टं श्रुतं सूतभवद् भविष्यत् स्थास्नुरचरिष्णुर्भहद्रुषकं च। विनाच्युताद् दस्तु तरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः॥ (श्रीमङ्गा०१०।४६।४३)

जो कुछ देखा या सुना जाता है—वह चाहे भ्तसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अथवा भविष्यसे; स्थावर हो या जगम हो, महान हो अथवा अल्प हो—ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान श्रीकृष्णसे पृथक् हो । श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सकें । वास्तवमें सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मिन रूढभावाः। बाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च

कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य॥ (श्रीमङ्गा०१०।४७।५८)

'इस पृथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वातमा भगवान् श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिन्य भावमें स्थित हो गयी हैं। प्रेमकी यह कँची-से-कँची स्थित संसारके भयसे भीत मुमुक्षुज्नोंके लिये ही नहीं, अपितु बड़े-बड़े मुनियों—मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है, उन्हें कुलीनताकी, दिजातिसमुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े यश-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान्की कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक वार-वार ब्रह्मा होनेसे ही क्या लग्न ।

क्केमाः स्त्रियो वनचरीव्यंभिचारदुष्टाः
कृष्णे क्व चैष परमात्मिन रूढभावः ।
नन्वीक्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा-

च्छ्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः॥ (श्रीमद्गा० १०। ४७। ५९)

कहाँ ये वनचरी आचार, ज्ञान और जातिसे हीन गाँव-की गँवार ग्वालिनें और कहाँ सिच्चदान-दघन भगवान् श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम! अहो, धन्य है! इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान्के खरूप और रहस्यों न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो ने स्वयं अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कृत्याण कर देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तुशक्तिसे ही पीनेवालेकां अमर बना देता है।

नामं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः
स्वयंपितां निलनगन्धरुचां कुतोऽन्याः।
रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठलच्चाशिपां य उद्गाद् वज्ञवल्द्वीनाम् ॥
(श्रीमञ्चा० १० । ४० । ६० )

भगवान् श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन व्रजाङ्गनाओं के गलेमें बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें भगवान्ने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवान्की परमप्रेमवती नित्यसङ्गिनी वक्षः खलपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ । कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला। फिर दूसरी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या करें।

आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां
वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्।
या दुस्यजं स्वजनमार्यपथं च हिन्दा
भेजुर्मुकुन्दपद्वीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्॥
(श्रीमझा०१०।४७।६१)

मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृन्दावनधाममें कोई झाड़ी, लता अथवा ओषि—जड़ी- बूटी ही बन जाऊँ! अहा! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन ब्रजाङ्गनाओं की चरणधूलि निरन्तर सेवन करने के लिये मिलती रहेगी—इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा। धन्य हैं ये गोपियाँ। देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक- वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवान्की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरोंकी तो वात ही क्या—भगवद्वाणी, नहीं-नहीं, उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अवतक

भगवान्के परम प्रेममय स्वरूपको हूँ दृती ही रहती हैं। नहीं कर पातीं।

था वे श्रियाचितमजादिभिराप्तकामे— योगेश्वरेरिप थदात्मिन रासगोष्ट्याम् । कृष्णस्य तद् भगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विज्ञहुः परिरभ्य तापम् ॥ (श्रीमद्रा० १० । ४७ ।

स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहतं ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्म और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन रहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दोंको रास- के समय गोपियोंने अपने वक्षः खलपर रक्षा और ह आलिङ्गन करके अपने हृदयकी जलनः विरह-शान्त की!

वन्दे नन्द्वज्ञां पादरेणुमभीक्ष्णशः। यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। (श्रीमङ्गा०१०।४७।

नन्दवाबाके व्रजमें रहनेवाली गोपाङ्गनाओंकी चरण-धू मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ—उसे सिरपर चढ़ाता अहा ! इन गोपियोंने मगवान् श्रीकृष्णकी लीला-व सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है। वह तीनों लोकोंको । कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा ।

# संत विदुर

हरिगुणानुवादकी महिमा

कस्तृष्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीङ्यमानात्। यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो

भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति ॥ (श्रीमङ्गा० ३ । ५ । ११)

उन तीर्थपाद श्रीहरिके गुणानुवादसे तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-जैसे साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हैं तथा जब ये मनुष्योंके कर्णरन्ध्रोंमें प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार-चक्रमें डाल्ने-वाली घर-ग्रहस्थीकी आसक्तिको काट डालते हैं।

> सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यन्न करोति पुंसः।

् हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य

> समस्तदुःखात्ययमाञ्ज धत्ते ॥ (श्रीमङ्गा० ३ । ५ ।

यह भगवत्कथाकी रुचि श्रद्धां पुरुषके हृद्यां बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयोंसे उसे विरक्त कर देतं वह भगवच्चरणोंके निरन्तर चिन्तनसे आनन्दमग्न हो ज और उस पुरुषके सभी दुःखोंका तत्काल अन्त हो जात

ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे
हरेः कथायां विसुखानधेन
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्त येषामायुर्नृथावादगतिस्मृतीनाम्
( श्रीमज्ञा० ३ । ५ ।

मुझे तो उन शोचनीयांके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोंके लियं निरन्तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापांके कारण श्रीहरिकी कथाआंभे विमुख रहते हैं। हाय ! काल भगवान् उनके अपृत्य जीवनको काट रहे हैं और वे वाणी, देह तथा मनेंगे व्यर्थ वाद-विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिन्तनमें लगे रहते हैं।

#### विविध उपदेश

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते । कामाद्र्थं वृणीते यः स ध्रे पण्डित उच्यते ॥ (महा ० खोग ० १३ । २५ )

जिसकी छोकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती है तथा जो भोगको छोड़कर पुरुपार्थका ही वरण करता है, वही पण्डित कहलाता है।

क्षमा दशोकृतिलोंके क्षमया किं न साध्यते। शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः॥ (महा० उद्योग० ३३।५५)

इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है। भला, क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है, उस-का दुष्टलोग क्या कर लेंगे।

द्वाविमी पुरुषो राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः। प्रभुश्च क्षमया युक्तो द्रिद्ध प्रदानवान्॥ (३३।६३)

राजन् ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला ।

द्वावम्मिसि निवेष्टन्यौ गले बद्ध्या इहां शिलाम्। धनवन्तमहातारं इरिद्धं चातपस्विनम्॥ (३३ । ६५ )

जो धनी होने र भी दान न दे और दिरद्र होने पर भी कप्ट-सहन न कर सके इन दो प्रकारके मनुष्यों को गले में पत्थर बाँधकर पानी में डुवा देना चाहिये।

हरणं च परस्वानां परदाराभिमर्शनस् । सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषाः क्षयावहाः॥ (३३।७०)

दूसरेके धनका अपहरण, दूसरेकी स्त्रीका संसर्ग तथा
किजारा ने तीन होए मन्ष्यका नाश करनेवाले हैं।

भक्तं च भजमानं च तबास्तीति च वादिनस्। जीनेताञ्छरणं प्राप्तान्त्रिषमेऽपि न संत्यनेत्॥ (३३। ७३

भक्तः सेवक तथा भीं आपका ही हूँ 'ऐसा कहनेवाले-इन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योंको संकटमें पड़नेपर भ नहीं छोड़ना चाहिये।

चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ्रघर्मे । वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः . सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥

(३३।७५

तात ! ग्रहस्थधर्ममें स्थित एवं लक्ष्मीसे सेवित आणं घरमें इन चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये—अपं कुटुम्बका बूढा, संकटमें पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, धन हीन मित्र और विना संतानकी बहिन । अर्थात् धनी ग्रहस्थ इन चारोंको आदरपूर्वक घरमें रक्खे ।

षड् दोषाः पुरुषेणोह हातव्या भूतिमिन्छता। निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्धसूत्रता॥ (३३।८१)

उन्नति चाहनेवाले पुरुषको निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घस्त्रता—-इन छः दोषोंका त्याग कर देना चाहिये।

न स्वे सुखे वे कुरुते प्रहर्ष नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः। दुःखा न पश्चात् कुरुतेऽजुतापं स कथ्यते सत्पुरुपार्यशीलः॥ (३३।११३)

जो अपने सुलमें प्रसन्न नहीं होता। दूसरेके दुःखके समय हर्प नहीं मानता तथा धन देकर पश्चात्ताप नहीं कम्ता। वर सजनोंमें सदाचारी कहलाता है।

यसास्त्रस्यन्ति भूतानि मृगव्याधानमृगा इव । सागरान्तामपि महीं लब्धा स परिहीयते॥ (३४) १६

जैसे व्यावसे हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिएरं समस्त प्राणी दरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाक भी प्रजाजनोंके हारा त्यारा दिया जाता है। गन्धेन गादः पञ्चित्त वेदैः पञ्चित्त ब्रांह्मणाः । चारैः पञ्चित्ति राजानश्चञ्चभ्योमितरे जनाः ॥ (३४।३४)

गौएँ गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेद-शास्त्रोंसे, राजा जासूसोंसे और अन्य सब लोग आँखोंसे देखा करते हैं।

अर्थानामिश्वरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः। इन्द्रियाणामनैश्वर्यादैश्वर्योद्धद्रयते हि सः॥ (३४।६३)

जो प्रचुर धनराशिका स्वामी होकर भी इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है।

अनस्याऽऽर्जवं शौचं संतोषः प्रियवादिता। दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम्॥ (३४।७२)

गुणोंमें दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय बचन बोलना, इन्द्रिय-दमन, सत्यभाषण तथा क्लेशका अभाव---ये सदुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते।

हिंसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिर्बलम् । गुश्रूषा तु बलं खीणां क्षमा गुणवतां बलम् ॥ (३४।७५)

दुष्ट पुरुषोंका बल है हिंसा, राजाओंका वल है दण्ड देना, स्त्रियोंका बल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा।

अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता। सैव दुर्भाषिता राजन्ननर्थायोपपद्यते॥ (३४।७७)

राजन् ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याणकी प्राप्ति करात्। है; किंतु वही यदि कटु शब्दोंमें कही जाय तो महान् अनर्थका कारण वन जाती है।

वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति येराहतः शोचिति राज्यहानि ।
परस्य ना मर्मसु ते पतन्ति
तान्पण्डितो नावस्रुजेत्परेभ्यः ॥
(३४। ८०)

वचनस्यी वाण मुखसे निकलते और वे दूसरोंके मर्मपरही चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत हुआ मनुष्य रात-दिन शोक-ग्रस्त रहता है; अतः उनका प्रयोग विद्वान् पुरुप दूसरोंपर कदापि न करे। सर्वतिथिंषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम्। उमे त्वेते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते॥ (३५।२

सव तीथोंमें स्नान अथवा सव प्राणियोंके साथ कोमलता-का वर्ताव--ये दोनों एक समान हो सकते हैं। अथवा कोमलताका वर्ताव इनमें विशेष महत्त्व रखता है।

जरा रूपं हरति हि धैर्यमाशा सृत्युः प्राणान्धर्मचर्यामसूया।

क्रोधः श्रियं शीलमनार्यसेवा

ह्रियं कामः सर्वभेवाभिमानः॥ (३५।५०)

बुढ़ापा सुन्दर रूपको आशा धीरताको मृत्यु प्राणंको दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको कोष लक्ष्मीको नीच पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील स्वभावको काम लजाको और अभिमान सबको नष्ट कर देता है।

न सा सभा यत्र न सन्ति युद्धा न ते युद्धा ये न बद्दित धर्मस्। नासौ धर्मी यत्र न सत्यमस्ति न तत्सस्यं यच्छकेनाभ्युवेतस्॥ (३५।५८)

जिस सभामें वड़े-वूड़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहें, वे बड़े-बूड़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं है, वह वर्म नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है।

सत्यं रूपं श्रुतं दिद्या कौरुदं शीलं बलं घनम्। शौर्यं च चित्रभाष्यं च दशेमे स्वर्गयोनयः॥ (३५।५९)

सत्य, रूप, शास्त्रज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, वल, धन, शूरता और विचित्र ढंगते चमत्कारपूर्ण बातें कहना— ये दस स्वर्गके साधन हैं।

तस्मात्पापं न कुर्वीत पुरुषः शंक्तितव्रतः। पापं प्रज्ञां नाशर्यात क्रियमाणं पुनः पुनः॥

(३५।६१) इसिलिये उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना चाहिये; क्योंकि वारंवार किया हुआ पाप बुद्धि-को नष्ट कर देता है।

पूर्वे वयसि तत्कुर्याचेन वृद्धः सुखं वसेत्। यादजीवेन तत्कुर्याचेन पेत्य सुखं वसेत्॥ (३५।६८) युवावस्थामें वह कर्म करे, जिससे वृद्धावस्थामें सुख-पूर्वक रह सके तथा सारे जीवनभर वह कार्य करे, जिससे मरनेके वाद भी सुखपूर्वक रह सके।

मा नः कुले भैरकृत्कश्चिद्स्तु राजामात्यो मा परस्वापहारी। मित्रद्रोही नैकृतिकोऽनृती वा पूर्वोशी वा पितृदेवातिथिभ्यः॥ (३६।३२)

हमारे कुलमें कोई वैर करनेवाला न हो, दूसरींके धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी भी न हो। इसी प्रकार हमारे कुलमें कोई देवता एवं अतिथियोंको भोजन देनेसे पहले स्वयं भोजन करनेवाला भी न हो।

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूनृता। सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥ (३६।३४)

तृणका आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी— सज्जनोंके घरमें इन चार वस्तुओंकी कमी नहीं होती।

संतापाद्धस्यते रूपं संतापाद्धस्यते बलम् । संतापाद्धस्यते ज्ञानं संतापाद्धयाधिमृन्छति ॥ (३६ । ४४ )

संतापसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता है।

उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्योऽनुविधाय कांचित् । स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा अरण्यसंस्थोऽथ मुनिर्बुभूषेत् ॥ (३७।३९)

पुत्रोंको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके उन-के लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे । फिर कन्याओंका योग्य बरके साथ विवाह कर देनेके पश्चात् वनमें मुनिवृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे ।

पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीसयः। स्वियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः॥ (३८।११)

म्नियाँ घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं । ये अत्यन्त सौभाग्य-

शालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा हैं; ३ इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये।

धितः शमो दमः शौचं कारुण्यं वागितिष्टुरा। मित्राणां चानभिद्रोहः ससैताः समिधः श्रियः॥ (३८।३८

धैर्यं, मनोतिप्रहः, इन्द्रियसंयमः, पवित्रताः, द्याः, कोम् वाणी तथा मित्रसे द्रोह न करना—ये सात बातें सम्पत्ति बढ़ानेवाली हैं (धनरूपी आगको प्रज्वलित करनेवा ईंधन हैं)।

दुःखार्तेषु प्रमत्तेषु नासिकेष्वलसेषु च। न श्रीर्वसस्यदान्तेषु ये चोत्साहविवर्जिताः॥ (३९।६१

जो दुःख-पीड़ितः प्रमादीः नास्तिकः आलसीः अजितेन्द्रिर और उत्साहरहित हैं, उनके यहाँ लक्ष्मीका वास नहीं होता इदं च त्वां सर्वपरं व्रवीमि पुण्यं पदं तात महाविशिष्टम् । न जातु कामान्न भयान्न लोभाद् धर्मं जह्याजीवितस्यापि हेतोः॥

(४०।१२)

तात! मैं यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण और सर्वोपिर पुण्य-जनक बात बतां रहा हूँ—कामनासे, भयसे, लोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे।

आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्था सत्योदया धतिकृला दयोमिः। तस्यां स्नातः प्यते पुण्यकर्मा पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव॥

(80121)

भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही माट है, सत्यस्वरूप परमात्मासे ही इसका उद्गम हुआ है, धेर्य ही इसके किनारे हैं, इसमें दयाकी लहरें उटती हैं, पुण्यक्मं करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; और लोभरहित ही सदा पवित्र है।

धत्या शिश्नोदरं रक्षेत् पाणिपादं च चधुपाँ। चक्षुः श्रोत्रे च मतसा मनो वाचं च कर्मणा॥

शिश्न और उदस्की धृतिके द्वारा रक्षा कर अर्थात् कम

और भृखके वेगको धैर्यपूर्वक सहे। इसी प्रकार नेत्रोंद्वारा हाथ और पैरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी तथा सत्कमोंद्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे।

क्षमा छितरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् । इन्द्रियाभिजयो धेर्यं मार्द्वं हीरचापलम् ॥ अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः श्रद्धानता । एतानि यस्य राजेन्द्र स दान्तः पुरुषः स्मृतः ॥ कामो लोभश्च दर्पश्च मन्युनिद्रा विकत्थनम् । मान हंए्यां च शोकश्च नैतदान्तो निषेवते ॥ अजिह्मसशउं शुद्धमेतहान्तस्य लक्षणम्। (महा० उद्योग० ६३। १४—-१६)

राजन् ! जिस पुरुपमें क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृतुलता, लजा, अच्छलता, अदीनता, अक्रोध, संतोप और अद्धा-इतने गुण हों, वह दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है। दमनज्ञील पुरुष काम, लोभ, दर्प, कोध, निद्या, वद-वदकर यातें करना, मान, ईर्प्या और शोक—इन्हें तो अपने पाम नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठतासे रहित होना तथा शुद्धतासे रहना—यह दमशील पुरुपका लक्षण है।

#### भक्त सञ्जय



श्रीकृष्णकी महिमा

यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हीराजेंयं यतः। ततो भत्रति गोविन्दो

यतः कृष्णस्ततो जयः॥

पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः। विचेष्टयित भूतात्मा क्रीडिन्निव जनार्दनः॥ कालचक्रं जगचक्रं युगचक्रं च केशवः। आत्मयोगेन भगवान् परिवर्तयतेऽनिशम्॥ कालस्य च हि मृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च। ईप्टे हि भगवानेकः सत्यमेतद् व्रवीमि ते॥ तेन वंचयते लोकान् माथायोगेन केशवः। ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते सुद्धान्ति मानवाः॥

( महा० उद्योग० ६८ । ९-१०, १२-१३, १५ )

श्रीकृष्ण तो वहीं रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लजा और सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन मानो कीडा-से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको प्रेरित कर रहे हैं। ये श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहर्निश कालचक, जगचक और युगचकको ग्रुमते रहते हैं। में सच कहता हूँ—एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्के स्वामी हैं तथा अपनी मायाके द्वारा लोकोंको मोहमें डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हींकी शरण ले लेते हैं, वे ही मोहमें नहीं पड़ते।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥ (गीता १८ । ७८)

जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभ्ति और निश्चल नीति है—यह मेरा मत है।

#### इन्द्रियनिग्रह

नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु विद्याज्जनार्ह्नम्।
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्॥
इन्द्रियाणामुदीर्णानां कामत्यागोऽप्रमादतः।
अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंशयम्॥
इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजव्रतन्द्रितः।
एतज्ज्ञानं च पन्थाइच

येन यान्ति भनीषिणः॥ (महा० उद्योग० ६९ । १७-२०)

कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीहृषीकेश मगवान्को प्राप्त नहीं कर सकता । इसके सिवा उन्हें पानेका कोई और मार्ग नहीं है । इन्द्रियाँ वड़ी उन्मत्त हैं, इन्हें जीतनेका साधन सावधानीसे भोगोंको त्याग देना है। प्रमाद और हिंसासे दूर रहना—निःसंदेह ये ही ज्ञानके मुख्य कारण हैं। इन्द्रियोंको सावधानीके साथ अपने काबूमें रक्खो । वास्तवमें यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान् छोग उस परमपदकी ओर बढ़ते हैं।

पहले तो धनके पैदा करनेमें कष्ट होता है, फिर पैदा किये हुए धनकी रखवालीमें क्लेश उठाना पड़ता है; इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख और खर्च हो जाय तो मी दुःख होता है। मला, धनमें मुख है ही कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय होता है, उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी, आग, कुटुम्बियों तथा राजासे भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांसको आकारामें पक्षी, पृथ्वीपर हिंसक जीव और जलमें मत्स्य आदि जन्तु मक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान् पुरुषको लोग नोचते- खसोटते रहते हैं। सम्पत्तिमें धन सबको मोहित करता— उन्मत्त बना देता है, विपत्तिमें संताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे मुखदायक कहा जाय।

#### शुद्धि

चित्तं शोधय यत्तेन किमन्येबीह्यशोधनैः।
भावतः श्रुचिः श्रुद्धातमा स्वर्गं मोक्षं च विन्दति ॥
शानामलाम्भसा पुंसः सद्वैराग्यमृदा पुनः।
अविद्यारागविण्म् त्रलेषो नर्येद् विशोधनैः॥
एवमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुचि विदुः।
अध्यात्मसारनिस्सारं कदलीसारसंनिमम्॥
शान्त्वेव देहदोषं यः प्राज्ञः स शिथिलो भवेत्।
सोऽतिकामति संसारं प्रकीतिंतम्।
एवमेतन्महाकष्टं जन्मदुःलं प्रकीतिंतम्।
(पद्म० भूमि० ६६। ९०-९४)

तुम यत्नपूर्वक अपने मनको शुद्ध करो, दूसरी-दूसरी बाह्य शुद्धियोंसे क्या लेना है। जो भावसे पवित्र है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्यरूपी मिट्टी तथा ज्ञानरूप निर्मल जल- से मॉजने-धोनेपर पुरुषके अविद्या तथा रागरूपी मल-मूत्रका लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीरको स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केलेके वृक्षकी भाँति यह सर्वथा सारहीन है; अध्यात्मज्ञान ही इसका सार है। देहके दोषको ज्ञानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्यान् संसार-सागरसे पार हो जाता है। इस प्रकार महान् कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका वर्णन किया गया।

#### धर्मके दस साधन

अधाहिंसा क्षमा सत्यं ही: श्रद्धेन्द्रियसंयमः। दानमिज्या ततो ध्यानं दशकं धर्मसाधनम्॥ अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणद्इचापि सर्वदः॥ सर्वदानफलं तस्मादन्नप्रदानेन भवेत्। यसादन्नेन पुष्टाङ्गः कुरुते पुण्यसंचयम् । अन्नप्रदातुस्तस्यार्भं कर्तुश्चार्धं न संशयः॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां देह: परमसाधनम् । श्चितिस्तस्यान्नपानाभ्यामतस्तत् सर्वसाधनम् ॥ तसादनसमं दानं न भूतं न भविष्यति॥ त्रयाणामपि लोकानासुदकं जीवनं स्मृतस्। पवित्रसुदकं दिव्यं ग्रदं सर्वरसाश्रयम् ॥ (पद्म० सूमि० ६९। ५, १७-२२

अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इन्द्रियसंयम दान, यह, ध्यान और ज्ञान—ये धर्मके दस साधन हैं। अर देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वह सब कुछ देनेवाला है। अतः अन-दान करनेसे सब दानोंव फल मिल जाता है। अन्नसे पृष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यक संचय करता है। अतः पुण्यका आधा अंश अन्नदाताव और आधा भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है—इसमें तिनक म संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सबसे बह साधन है शरीर। और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे अतः अन्न और जल ही सब पुरुषायोंके साधन हैं। अन्न दानके समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकोंव जीवन माना गया है। यह परम पवित्र, दिन्य, शुद्ध तथ सब रसोंका आश्रय है।

#### देवलोक

नानारूपाणि भावानां दृश्यन्ते कोटयस्विमाः।
अष्टाविंशतिरेवोध्वेसुद्रीधाः सुकृतात्मनाम्॥
ये कुर्वन्ति नमस्कारमीश्वराय क्वचित् क्वचित्।
सम्पर्कात्कौतुकारुलोभात्तद्विमानं लभन्ति ते॥
प्रसङ्गेनापि ये कुर्युराकण्ठं स्मरणं नरः।
ते लभन्तेऽतुलं सौष्यं किं पुनस्तत्परायणाः॥
विष्णुचिन्तां प्रकुर्वन्ति ध्यानेनाकुलमानसाः।
ते यान्ति परमं स्थानं तद्विष्णोः परमं पदम्॥
शैवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम।
दृयोश्चाष्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः॥

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे। शिवस्य हृद्ये दिष्णुर्विष्णोश्च हृद्ये शिवः॥ एकमूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकीत्तिताः॥ (पषा० भूमि० ७१। १२-२०)

राजन् ! देवताओं के लोक भावमय हैं । भावों के अनेक रूप दिखायी देते हैं, अतः भावात्मक जगत्की संख्या करोड़ों तक पहुँच जाती है; परंतु पुण्यात्माओं के लिये उनमें से अद्वाईस लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरेक ऊपर स्थित और उत्तरोत्तर अधिक विशाल हैं । जो लोग सङ्गवश, कौत्हल अथवा स्वार्थक लोभसे यदा-कदा भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है । जो प्रसङ्गवश भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर

लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है। फिर निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें कहना ही क्या है। जो ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीविष्णु चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमें मन लगाये रहते हैं। उन्हींके परमपदको प्राप्त होते हैं। नरश्रेष्ठ! श्रीशिव अभगवान् श्रीविष्णुके लोक एक से ही हैं, उन दोनोंमें व अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महातमाओं—श्रीशितथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है। श्रीविष्णुरूपधा शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है। श्रीशिव हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिवराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवर एकरूप ही हैं। इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है।

### भक्तराज प्रहाद





वेष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्के उपदेशक हैं । उन परमात्माको शेड्कर और कौन किसीको कुछ सिखा सकता है ।

भयं भयानामपहारिणि स्थिते

मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति।

यस्मिन् स्मृते जन्मजरान्तकादि
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात॥

(विष्णु०१।१७।३६)

जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु आदिके नमस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनन्तके द्वयमें स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है।

## दैत्यबालकोंको उपदेश

बाल्ये क्रीडनकासक्ता योवने विषयोन्मुखाः। अज्ञा नयन्थ्यशक्त्या च वार्द्धकं समुपस्थितम्॥ तसाद्बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा। बाल्ययोवनवृद्धार्थेर्देहभावेरसंयुतः॥ (विष्णु०१।१७।७५-७६)

मूर्खलोग अपनी बाल्यावस्थामें खेल-कूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामें विषयोंमें फँस जाते हैं और बुढ़ापा आनेपर उमे असमर्थतासे काटते हैं। इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिये कि देहकी बाल्य, यौवन और बुढ़ापा आदि अवस्थाओंसे ऊपर उठकर वाल्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यह करे।

तदेतहो मयाख्यातं यदि जानीत नामृतम्।
तद्साद्यीतये विष्णुः स्मर्थतां वन्धमुक्तिदः॥
प्रयासः सारणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम्।
पापक्षयश्च भवति सारतां तमहर्निशम्॥
सर्वभृतस्थिते तसानमितमंत्री दिवानिशम्।
भवतां जायतामेवं सर्वन्छेशान् प्रहास्यथ॥
(विष्णु०१।१७।७७-७९)

(दैत्यवालको!) मैंने तुमलोगोंसे जो कुछ वहा है, उने यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नताके लिये ही वन्धनको छुड़ानेवाले श्रीविंण्णुभगवान्का मारण करो। उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है। नगरणमार्या ही वे कल्याणप्रद फल देते हैं तथा रात-दिन उन्होंका माण्य करनेवालोंका पाप भी नए हो जाता है। उन मर्यन्तन्व प्रभुमें तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरन्तर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जायँगे।

तापत्रयेणाभिहतं यदेतदिखलं जगत्। तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कः॥ (विष्णु०१।१७।८०)

जब कि यह सभी संसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा है, तय इन वेचारे शोचनीय जीवोंसे कौन बुद्धिमान् द्वेष करेगा। बद्धवेराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः। सुशोच्यान्यतिमोहेन ज्यासानीति मनीषिणास्॥ (विष्णु०१।१७।८२)

यदि कोई प्राणी वैरभावसे द्वेष भी करें तो विचारवानोंके लिये तो वे 'अहो ! ये महामोहसे व्याप्त हैं।' इस दृष्टिसे अत्यन्त शोचनीय ही हैं।

असारसंसारविवर्तनेषु

मा यात तोषं प्रसभं ब्रवीमि । सर्वत्र दैत्याः समतासुपेत समत्वमाराधनमच्युतस्य॥

तिसान् प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते

समाश्रिताद् ब्रह्मतरोरनन्ता-

तिःसंशयं प्राप्स्यथ वै महत्फलस् ॥ ( विष्णु ० १ । १७ । ९०-९१ )

दैत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसारके विषयोंसे कभी संतुष्ट मत होओ । तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी वास्तविक आराधना है। उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और भोगोंकी इच्छा कभी न करना । वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं। उस ब्रह्मरूप महावृक्षका आश्रय छेनेपर तो तुम निःसंदेह मोक्षरूप महाफल प्राप्त कर लोगे।

हिरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः । इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत् ॥ एवं निर्जितषड्वर्गेः क्रियते भक्तिरीश्वरे । वासुदेवे भगवित यथा संलभते रितम् ॥ (श्रीमद्गा० ७ । ७ । ३ २ - ३ ३ )

सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें

विराजमान हैं—ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी हच्छा पूर्ण करे और हृदयसे उनका सम्मान करे। काम, कोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान्की साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस भक्तिके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है।

देवोऽसुरो सनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च ।
भजन सुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम् ॥
नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः ।
प्रीणनाय सुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुश्रता ॥
न दानं न तपो नेज्या न शोचं न वतानि च ।
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विख्य्वनम् ॥
(श्रीमद्भा० ७ । ७ । ५०-५२)

देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो—जो भगवान्के चरणकमलोंका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है। दैत्य-बालको ! भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानोंसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और वड़े-बड़े वर्तोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान् केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो विडम्बनामात्र है।

एताबानेव लोकेऽसिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः । एकान्तभक्तिगोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम् ॥ (श्रीमद्भा० ७ । ७ । ५५ )

इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात् एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य मिक प्राप्त करें। उस मिक्का स्वरूप है—सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन।

### मारनेवालोंके प्रति भी मित्रभाव

ये हन्तुमागता दत्तं यैविषं यैर्हुताशनः। वैदिंगगजेरहं श्रुण्णो दष्टः संपेश्च यैरिप॥ तेष्वहं मिन्नभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचित्। पथा तेनाच सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः॥ (विण्णु०१।१८।४२-४३)

जो लोग मुझे मारनेके लिये आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने दिग्गजोंसे रौंदवाया और जिन्होंने सपेंसि डॅसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उटें।

#### भक्तकी महिमा

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना यर्वेर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। इरावभक्तस्य कृतो महद्गुणा मनोरथेनासित धावतो बहिः॥ (श्रीमद्भा० ५ । १८ । (२)

जिस पुरुपकी भगवान्में निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंसहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान्का भक्त नहीं है, उसमें तो महापुरुपोंके गुण आ ही कहाँसे सकते हैं ? वह तो तरह-तरहके संकल्प करके निरन्तर बाहरी विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है।

#### मक्त चाण्डाल भी श्रेष्ट

विप्राद्द्विषद्भुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दिविभुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्।
गन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुछं न तु भूरिमानः॥
( श्रीमद्गा० ७।९।१०)

मेरी समझसे तो धन, कुळीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, वळ, पौरुष, बुद्धि और योग—इन बारहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमळनाभके चरणकमळोंसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डाळ श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रक्खे हैं; क्योंकि वह चाण्डाळ तो अपने कुळतकको पवित्र कर देता है, कितु अपने बड़प्पनका अभिमान रखनेवाळा वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता।

#### प्रार्थना

यदि रासीश से कामान् वरांस्त्वं वरदर्षभ ।
कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम् ॥
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धितर्मतिः ।
हीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना ॥
विमुञ्जति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् ।
तहींव पुण्डरीकाक्ष भगवस्वाय कल्पते ॥
(श्रीमद्मा० ७ । १० । ७-९)

मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी! यदि आप मुझे मुँहमाँग वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयं कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो। हृदयं किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं। कमलनयन! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग क देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम् । तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा व्विष ॥ बा प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुसारतः सा मे हृदयानमापसर्पंतु॥

(विष्णु०१।२०।१८-१९)

नाथ ! सहसों योनियोंमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ, उसी-उसीमें हे अच्युत ! आपमें मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे । अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न हो ।

#### नमस्कार

थया हि विद्वानिप सुद्धते यत-स्तत् को विचष्टे गतिमात्मनो पथा। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥ (श्रीमद्भा०८।२२।१७)

प्रभो ! लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक- ठीक कौन जान सकता है । अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, समस्त जगत्के महान् इंश्वर, सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम माझी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ।

#### सवमें भगवान्

गजेऽपि विष्णुर्भुजगेऽपि विष्णुः र्जलेऽपि विष्णुःर्जलनेऽपि विष्णुः। स्वयि स्थितो दैत्य मयि स्थितश्च विष्णुं विना देश्यगणोऽपि नाम्नि॥ स्तौमि विष्णुमहं येन त्रेलोक्यं सचराचरम्॥ कृतं संवर्धितं शान्तं स मे विष्णुः प्रमीदृगु। त्रह्मा विष्णुर्हरो विष्णुरिन्द्रो वायुर्यमोऽनलः ॥
प्रकृत्यादीनि तस्वानि पुरुषं पञ्चविंशकम् ।
पितृदेहे गुरोर्देहे मम देहेऽपि संस्थितः ।
एवं जानन् कथं स्तौमि न्नियमाणं नराधमम् ॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठीवने रणे ।
हरित्यक्षरं नास्ति मरणेऽसौ नराधमः ॥
माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे स्वजनो जनः ।
हरिं विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तद् विश्वीयताम् ॥
(स्कन्द० प्रमा० वस्त्रापथ० १८ । ७६,८३—८६,८८,९०)

श्रीप्रह्लाद्जी कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान विष्णु ही हैं। देंत्यपते! आपमें भी विष्णु और मुसमें भी विष्णु हैं, विष्णुके विना देत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भ्तसमुदायके सहित तीनों लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है। वे भगवान विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान शंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्ह्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौबीसों तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवाँ तत्त्व भी भगवान विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। यों जानता हुआ में मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारीमें, ज्वरमें थूकृते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है। मेरे छिपे न तो माना है। न पिता है और न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिको भोड़क मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उत्पत्त हो। यह करना चाहिये।

#### कुष्णनाम-माहातम्य

नास्ति नास्ति महाभाग कलिकालसमं युगम्।
स्मरणात् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पद्म् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो वद्यति प्रस्यदम् ॥
नित्यं बज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटिसमुद्धयम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः।
तस्य प्रीतिः कलो नित्यं कृष्णस्योपरि वद्धे ॥
(स्क० ५० इ० मा० ३८ । ४४-४६)

महाभाग ! किलकालके समान दूमरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णुके स्मरण और कीर्तनमें मन्ध्य परमपद प्राप्त कर लेता है । जो किलयुगमें नित्यप्रति 'कृष्णः, कृष्णः, कृष्णः, कृष्णः उच्चारण करेगाः, उसे प्रतिदिन दम इजार यज्ञों और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा । जो मनुष्य नित्य 'कृष्णः, कृष्णः, कृष्णः' का जय करता है, किलयुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है ।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्स्वपंश्रयः। कीर्तयेतु कलौ चैव कृष्णरूपी भवेद्धि सः॥ (स्क॰ पु॰ द्वा॰ मा॰ ३९ । १)

जो कलिमें प्रतिदिन जागते और सोते समय 'कृणा, कृणा, कृणा' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है।

## दानवीर राजा बलि

#### हरि-नाम

हरिर्हरित पागिन दुष्टिचत्तैरिप स्मृतः। अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥ जिह्नाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरदृयम्। स विष्णुलोकमामोति पुनरावृत्तिदुर्लभम्॥ (ना० पूर्व० ११। १००-१०१)

दूषित चित्तवाले पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पापको वैसे ही हर लेते हैं, जैसे

अग्निको विना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह जला देती हैं। जिसकी जिहाके अग्रभागपर 'हरि' ये दो अक्षर वास करते हैं। वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है।



भगवान्का दिया दण्ड वाञ्छनीय पुंसां श्लाष्यतमं मन्ये दण्डमईत्तमापितम्। यं न माता पिता श्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि॥ व्यं नृनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः। यो नोडनेकमदान्यानां विश्रंशं चक्षुरादिशत्॥

ामा विश्वया चक्कुसाद्दशत्॥ (श्रीमङ्का०८।२२।४-५)

अपने पूजनीय गुक्जनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त बाक्छनीय है; क्योंकि वैसा दण्ड माता, पिता, भाई और सुद्धद् भी मोह-

वश नहीं दे पाते। आप छिपे रूपसे अवश्य ही हम असुरांको श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम-लोग धन, कुलीनता, वल आदिके मदसे अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं।

## भक्त वृत्रासुर

### प्रार्थना

अहं हरे तव पाईकमूल-दासानुदासो भिवतास्मि भूयः। मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः॥ न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं



साईभौमं रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धोरपुनर्भवं न वा विरहस्य समञ्जस त्वा काङ्के ॥ मातरं खगाः अजातपक्षा इव वत्सतराः क्षधार्ताः। स्तन्धं यथा **ब्यु**षितं निषवणा प्रियं प्रियेव मनोऽरदिनदाक्ष दिदक्षते त्वाम् ॥ ममोत्तम श्लोक जनेषु संख्यं संसारचक्रे स्बक्रमीभः। अमतः त्वनमाययाऽऽत्मात्मजदारगेहे-

> ष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्॥ (श्रीमद्भा०६।**११**।२४-२७)

भगवान्को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरने प्रार्थना

की-- 'प्रभो ! आप मुझपर ऐसी क्रुपा कीजिये कि अनन्द भावसे आपके चरणकमलोंके आश्रित सेवकोंकी सेवा करनेव अवसर मुझें अगले जन्ममें भी प्राप्त हो । प्राणवल्लम ! भेर मन आपके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे, मेरी वार्ण उन्हींका गान करे और शरीर आपकी सेवामें ही संलग्न रहे सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भ् मण्डलका साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगर्क सिद्धियाँ—यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों पंखहीन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूर बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैरे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्किष्टर रहती है, वैसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनव लिये छटपटा रहा है। प्रभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता । भें कमोंके फलस्वरूप मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकन पड़े, इसकी परवा नहीं, परंतु मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस-जिस योनिमें जन्मूँ, वहाँ-वहाँ भगवान्के प्यारे भक्तजनींसे मेर्र प्रेममैत्री बनी रहे । स्वासिन् ! मैं केवल यही चाहता हूँ वि जो लोग आपकी मायासे देह-गेह और स्त्री-पुत्र आदिंग आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारक भी सम्बन्ध न हो।

### शृद्र भक्त

### धनके दोष

न मे वित्ते स्पृहा चास्ति धनं संसारवागुरा।
तिव्वधी पतितो मत्यों न पुनर्मोक्षकं व्रजेत्॥
श्रणु वित्तस्य यो दोष इह लोके परत्र च।
भयं चीराच्च ज्ञातिभ्यो राजभ्यस्तस्करादिप॥
सर्वे जिद्यांसचो मर्त्याः पशुमत्स्यविविध्किराः।
तथा धनवतां नित्यं कथमर्थाः सुखावहाः॥
प्राणस्यान्तकरो हार्थः साधको दुरितस्य च।
कालादीनां प्रियं गेहं निदानं दुर्गतेः परम्॥
(पश्च० स्ष्टि० ५०। ५०—५३)

मुझे धनकी इच्छा नहीं है । धन संसार-बन्धनमें डालने-वाला एक जाल है। उसमें फँसे हुए मनुष्यका फिर उद्धार ननीं होता। इस लोक और परलोकमें भी धनके जो दोप हैं। उन्हें सुनो। घन रहनेपर चोर, वन्धु-बान्घव तथा राजाते भी भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य [ उस धनको हड़प लेनेके लिये ] हिंसक जन्तुओंकी भाँति धनी व्यक्तियोंको गार डालनेकी अभिलाषा रखते हैं। फिर धन कैसे सुखद हो मकत है! धन प्राणोंका घातक और पापका माधक है। धनीका पर काल एवं काम आदि दोपोंका निकेतन वन जाता है। अतः धन दुर्गतिका प्रधान कारण है।

अकामाच्च वतं सर्वमकोधात्तीर्थसेवनम्। दया जप्यसमा ग्रुद्धं संतोषो धनमेव च॥ अहिंसा परमा सिद्धिः शिलोम्ब्रुतिएतमा (पद्म मृष्टि ५०। ६१-६:

कामनाओंका त्याग करनेसे ही समस्त वर्तीका पास्त है जाता है। कीच छोड़ देनेसे तीर्थोंका सेवन हो जाता है। दया ही जपके समान है। संतोप ही शुद्ध धन है। अहिंगा है शास्त्रज्ञान और सदाचारसे सम्पन्न हैं, ऐसे सत्पुरुप स्वर्गलोकके निवासी होते हैं।

यक्तरोत्यशुभं कर्म शुभं वा यदि सत्तम। अवश्यं तत् समामोति पुरुषो नात्र संशयः॥
(२०९।५)

साधुश्रेष्ठ ! जो पुरुप जैसा भी ग्रुभ या अशुभ कर्म करता है, अवश्य ही उसका फल भोगता है—इसमें तिनक भी संदेह नहीं है ।

सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्। असंक्लेशेन लोकस्य वृत्ति लिप्सेत वै द्विज॥ (२०९।४४)

ब्रह्मन् ! सत्पुरुषोंद्वारा पालित धर्मके अनुसार वर्ताव करे, शिष्ट पुरुषोंकी भाँति श्रेष्ठ आचरण करे । दूसरे लोगोंको क्लेश पहुँचाये विना ही जिससे जीवन-निर्वाह हो जाय, ऐसी ही वृत्ति अपनानेकी अभिलाषा करे ।

रथः शरीरं पुरुषस्य दुष्ट-मात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरश्वान् । तैरप्रमत्तः कुशली सदस्वै-र्दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः॥ (२११।२३)

मनुष्यका यह दोषयुक्त शरीर मानो एक रथ है, आत्मा इसका सारिय है, इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं। इन सबके द्वारा इन्द्रियरूपी श्रेष्ठ अश्वोंको वशमें करके सदा सावधान रहनेवाले रथीकी भाँति धीर पुरुष कुशली रहकर सुलपूर्व यात्रा करता है।

सर्वोपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः।
एतत् पवित्रं लोकानां तपो वे संक्रमो मतः॥
नित्यं क्रोधात् तपो रक्षेद् धर्मं रक्षेच्च मत्सरात्।
विद्यां मानापमानाभ्यामातमानं तु प्रमाइतः॥
आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम्।
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यवतं वतम्॥
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत्।
यद्भृतहितमत्यन्तं तद्दे सत्यं परं मतम्॥
यस्य सर्वे समारम्भाः निराश्चिन्धनाः सदा।
त्यागे यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च बुद्धिमान्॥
(२१३।२८-३२)

सव प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधका दमन करना चाहिये। संसारमें यही लोगोंको पावन करनेवाला तप है और यही भवसागरसेपार उतारनेवाला पुल है। सदा-सर्वदा तपको क्रोधसे, धर्मको डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये। क्रूरताका अभाव (दया) परम धर्म है, धरा ही सबसे बड़ा वल है, सत्यका वत ही सबसे उत्तम वत है और आत्माका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्यभाषण सदा कल्याणमय है, सत्यमें ही ज्ञान निहित है; जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है। जिनकं सारे कर्म कभी कामनाओंसे बँधे नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी अग्निमें होम दिया है, वही त्यागी है और वही बुद्धिमान् है।

# महर्षि अम्भूणकी कन्या वाक्देवी

अहं रुद्देभिर्वसुभिश्चरा म्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।
 अहं मित्रावरुणोभा विभम्य हमिनदाग्नी अहमहिवनोभा ॥

में सिन्चदानन्दमयी सर्वातमा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वेदेवगणोंके रूपमें विचरतो हूँ । में ही मित्र और बरुण दोनोंको, इन्द्र और अग्निको तथा दोनों अश्विनी-कुमारोंको धारण करती हूँ ।

अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सप्राव्ये यजमानाय सुन्वते॥ में ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको। त्वष्टा प्रजापतिको तथा पूपा और भगको भी धारण करती हूँ। जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृप्त करता है, उम यजमानके लिये में ही उत्तम यज्ञका फल और धन प्रदान करती हूँ।

. ४ . अहं राष्ट्री संगमनी वस्नां चिकितुपी प्रथमा पज्ञियानाम् ।

तां मा देवा व्यद्धुः पुरुत्रा भूरिस्वात्रां भूर्यावेशयन्तीम् ॥

में सम्पूर्ण जगत्की अधीश्वरी, अपने उपामकोंको धनरी प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परव्रदाको असंगे अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान हूँ । मैं प्रपञ्चरूपसे अनेक भावोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण भूतोंमें मेरा प्रवेश है । अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं ।

मया सो अन्नमित्त यो विपश्यति
यः प्राणिति यः ईं श्रणोत्युक्तम् ।
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति
श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥

जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्तिसे ही खाता है [क्योंकि में ही भोक्-शक्ति हूँ]; इसी प्रकार जो देखता है, जो साँस छेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है। जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन दशाको प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत ! मैं तुम्हें श्रद्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हूँ, सुनो—

अहमेच स्वयिमदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। यं कामये तं तसुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्॥

मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्योंद्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ। मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उसको सवकी अपेक्षा अधिक शक्ति-शाली बना देती हूँ। उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, अपरोक्षज्ञान-सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ। अहं रुद्राय धनुरा तनोमि

ह्यह्मद्विपे शरवे हन्तवा उ।
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं

द्यावापृथिवी आ विवेश॥

में ही ब्रह्मद्वेपी हिंसक असुरोंका वय करनेके लिये कड़के धनुषको चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागतजनोंकी रक्षाके लिये शत्रुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और आकाशके भीतर व्याप्त रहती हूँ।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्द्धन्मम
योनिरप्स्वन्तः समुद्रे।
ततो वि तिष्टे भुवना नु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि॥

में ही इस जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधियान-स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र (सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा) में तथा जल (बुद्धिकी व्यापक वृत्तियों) में मेरे कारण (कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म) की स्थिति है; अतएव मैं समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ।

> अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥

मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ, तब दूसरोंकी प्रेरणाके बिना स्वयं ही वायुकी भाँति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ। अपनी महिमासे ही मैं ऐसी हुई हूँ। (ऋग्वेद १०। १०। १२५। १-८)

# कपिल-माता देवहूति

नाम-जाप अहो बत यज्जि तेपुस्तपस्

नाम-जापक चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ

अहो बत इवपचोऽतो गरीयान्

यिजद्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्तुरार्या

वह्यानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥

अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है कि जिसकी जिहाके अग्रभागमें आपका नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन—सब कुछ

(श्रीमद्भा०३।३३।७) कर लिया।

## वशिष्ठपत्नी अरुन्धती

#### दुस्त्यज तृष्णा

या दुस्यजा दुर्मितिभियी न जीयेति जीर्यतः। योऽसं। प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

( पद्म ० सृष्टि० १९ । २७१ )

दृष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कीन है, जो शरीरके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणान्तकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करते वालेको ही सुख मिलता है।

### सची माता मदालसा

## पुत्रको उपदेश

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम ते कल्पनयाधुनैव। हि पञ्चात्मकं देहिमदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः॥ न वा भवान् रोदिति वै स्वजन्मा शब्दोऽयमासाद्य महीशस्नुम्।

विविधा गुणास्ते-विकल्प्यमाना ऽगुणाश्च भौताः सकलेन्द्रियेषु॥ परिदुर्बलानि भूतैः भूतानि वृद्धि समायान्ति यथेह पुंसः। अन्नाम्बुदानादिभिरेव कस्य

न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः॥ त्वं कञ्चके शीर्यमाणे निजेऽस्मि-स्तस्मिश्च देहे मृढतां मा व्रजेथाः।

कर्मभिर्देहभेतत् शु भाशुभैः H X तातेति किंचित् तनयेति किंचि-

दम्बेति किंचिइयितेति किंचित्। किंचित्र ममेति किंचित्

भूतसङ्घं बहु मानयेथाः॥ स्वं दुःखोपगमाय भोगान्

दुःखानि सुखाय जानाति दिमूदचेताः।

तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि विद्वानिक्मूढचेताः ॥ जानाति

हासोऽस्थिसंदर्शनमक्षियुग्म-मत्युज्ज्वलं यत्कलुषं दसायाः। पीनं पिशितं घनं तत् स्थानं रतेः किं नरकं न योषित् ॥

देहो क्षितौ यानगतश्च देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः। ममत्वसुर्व्या न तथा यथा स्वे देहेऽतिमात्रं च विमूहतैषा ॥ (मार्क २५ । ११---१८)

पुत्र ! तू तो ग्रुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है । यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी पाँच भृतोंका बना हुआ है। न यह तेरा है, न तू इसका है। फिर किसलिये रो रहा है।

अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है । तेरी सभ्पूर्ण इन्द्रियोंमें जो भाँति-भाँतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है। वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं।

जैसे इस जगत्में अत्यन्त दुर्वल भृत अन्य भृतींके सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुपके पाञ्चभौतिक दारीरकी ही पुष्टि होती है। इससे तुझ झुद्ध आत्माकी न तो यृदि होती है और न हानि ही होती है।

त् अपने इस अंगे और देहरूपी चोलेके जीर्ण-दीर्ण होनेपर मोह न करना । शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है।

कोई जीव पिताके रूपमें प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोरं ·यह मेरा है<sup>,</sup> कहकर अपनाया जाता है और कोई भंग नहीं हैं इस भावसे पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भृत-समुदायके ही नाना रूप हैं; ऐसा तुझे मानना चाहिये।

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं, तथापि मृहचित्तमानः उन्हें दुःख दूर करनेवाला तया मुखकी प्राप्ति करानेवाटा

## सती सावित्री

सकृदंशो निपतिति
सकृत् कन्या प्रदीयते।
सकृदाह ददानीति
त्रीण्येतानि सकृत् सकृत्॥
(महा० वन० २९४। २६)

पिताजी ! बँटवारा एक ही बार होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और भौने दिया? ऐसा संकल्प

भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती हैं।

सतां सकृत् सङ्गतमीप्सितं परं ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते। न चाफलं सत्पुरुषेण सङ्गतं ततः सतां संनिवसेत् समागमे॥ (२९७।३०)

सत्पुरुषोंका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। यदि कहीं उनके साथ मैत्रीभाव हो गया तो वह उससे बढ़कर बताया जाता है। संत-समागम कभी निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही सङ्गमें रहना चाहिये।

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः॥ एवंप्रायश्च लोकोऽयं मनुष्योऽशक्तपेशलः। सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते॥ (२९७।३५-३६)

मन, वचन और कर्मसे समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सबपर कृपा करना और दान देना—यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। लोग सभी प्रायः अल्पायु हैं और शक्ति एवं कौशलसे हीन हैं। किंतु जो सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आये शत्रुओंपर भी दया करते हैं।

आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्सु यः। तस्मात् सत्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति॥ (२९७।४२)

सत्पुरुषोंके प्रति जो विश्वास होता है, वैसा विश्वास मनुष्यको अपनेमें भी नहीं होता; अतः प्रायः सभी लोग साधुपुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते हैं। सौहदात् सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते। तस्मात् सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः॥

सत्पुरुषोंका सब भूतोंके प्रति अकारण स्नेह हे उनके प्रति विश्वास पैदा होता है; अतः सभी लोग सत्पुरुष्ट अधिक विश्वास करते हैं।

सतां शाश्वतधर्मवृत्तिः सदा सन्तो न सीदन्ति न च न्यथन्ति। सद्धिर्नाफल: सतां संगमोऽस्ति सद्भ्यो भयं नानुवर्तन्ति सन्तः॥ सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति। गतिर्भृतभन्यस्य राजन सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः॥ आर्यज्ञष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्। सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ति परस्परम् ॥ ( २९७ । ४७-४९

सत्पुरुषोंकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करती है, कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते । सत्पुरुपोंके साथ उ सत्पुरुपोंका समागम होता है, वह कभी निष्पल नहीं होत और संतोंसे संतोंको कभी भय भी नहीं होता । सत्पुरुप सत्यं वलसे सूर्यको भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तपके प्रभावसे पृथ्वीको धारण किये हुए हैं । संत ही भृत औ भविष्यत्के आधार हैं, उनके बीचमें रहकर सत्पुरुपोंको कर्म खेद नहीं होता । यह सनातन सदाचार सत्पुरुपोंदारा सेवित है—यह जानकर सत्पुरुप परोपकार करते हैं और प्रत्युपकारीकी ओर कभी हिं नहीं डालते ।

न च प्रसादः सरपुरुपेषु मोघो न चाप्यर्थो नश्यित नापि मानः। यसादेतन्नियतं सरसु नित्यं तसात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति॥ ( २९७ । ५०)

सत्पुरुपोंमें जो प्रसाद (कृपा एवं अनुग्रहका भाष) होता है। वह कभी व्यर्थ नहीं जाता । मत्पुरुपोंने न ती किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मानको ही धका पहुँचता है। ये तीनों वातें (प्रसाद, अर्थमिदि एवं मान) साधुपुरुपोंमें सदा निश्चितरूपमें रहती हैं; इमिटिंग संत सबके रक्षक होते हैं।



कल्याण

## दधीचि-पत्नी प्रातिथेयी

### गौ-ब्राह्मण-देवताके लिये प्राण-त्याग करनेवाले धन्य हैं

उत्पद्यते यसु विनाशि सर्वं न शोच्यमसीति मनुष्यलोके । गोविप्रदेवार्थमह त्यजन्ति प्राणान् प्रियान् पुण्यभाजो मनुष्याः ॥

( ब्रह्मपुराण ११०। ६३)

संसारमें जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब नश्वर है; अतः उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये। मनुष्योंमें पुण्यके भागी वे ही होते हैं जो गी, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिये अपने प्यारे प्राणींका उत्सर्ग कर देते हैं।

संसारचके परिवर्तमाने देहं समर्थं धर्मयुक्तं त्ववाप्य। प्रियान् प्राणान् देवविप्रार्थहेतो-स्ते वै धन्याः प्राणिनो ये त्यजन्ति ॥ ( म्रा० ११० । ६४ )

इस परिवर्तनशील संसारचकमें धर्मपरायण तया शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणोंके लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं, वे ही धन्य हैं। प्राणाः सर्वेऽस्यापि देहान्वितस्य

यातारो वै नात्र संदेहलेशः।

एवं ज्ञात्वा विष्रगोदेवदीना-द्यर्थं चैनानुत्स्जन्तीश्वरास्ते ॥

( ब्रह्म० ११० । ६५ )

जिसने देह धारण किया है, उसके प्राण एक-न-एक दिन अवश्यजायँगे—यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदिके लिये इन प्राणोंका उत्तर्ग करते हैं, वे ईश्वर है।

## सती सुकला

#### पति-तीर्थ

पुण्या स्त्री कथ्यते लोके या स्यात् पतिपरायणा ।

युवतीनां पृथक्तीर्थं विना भर्तुर्द्विजोत्तम ।

सुखदं नास्ति वै लोके स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ॥

सव्यं पादं स्वभर्तुश्च प्रयागं विद्धि सत्तम ।

वामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत् ॥

तस्य पादोदकस्नानात्तत्पुण्यं परिजायते ।

प्रयागपुष्करसमं स्नानं स्त्रीणां न संशयः ॥

सर्वतीर्थसमो भर्ता सर्वधर्ममयः पतिः ।

मखानां यजनात्पुण्यं यद् वै भवति दीक्षिते ।

तत्पुण्यं समवापनोति भर्तुश्चेव हि साम्प्रतम् ॥

( पक्ष० भूमि० ४१ । ११---१५ )

जो स्त्री पितपरायणा होती है, वह संसारमें पुण्यमयी कहलाती है। युवितयोंके लिये पितके सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुखद और परलोकमें स्वर्ग तथा मोश्र प्रदान करनेवाला हो। साधुश्रेष्ठ! स्वामीके दाहिने चरणको प्रयाग समिक्षये और वायेंको पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पितके चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन तीथोंमें स्नान

करनेका पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तिनक भी संदेह नहीं है कि स्त्रियोंके लिये पतिके चरणोदकका अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेके समान है। पित समस्त तीर्थोंके समान है। पित सम्पूर्ण धर्मोंका स्वरूप है। यज्ञकी दीक्षा लेनेवाले पुरुषको यज्ञोंके अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पितकी पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है।

नारीणां च सदा तीर्थं भर्ता शास्त्रेषु पट्यते ॥ तमेवावाहयेक्तिस्यं कर्मभिः। वाचा कायेन मनसा पूजयेनित्यं सत्यभावेन तत्परा ॥ एतत्पाइवै महातीर्थं दक्षिणाङ्गं सदैव हि। तमाश्रित्य यदा नारी गृहस्था परिवर्तते ॥ यजते दानपुण्येश्च तस्य दानस्य यत्फलम्। वाराणस्यां च गङ्गायां यत्फलं न च पुष्करे ॥ द्वारकायां न चावन्त्यां केदारे शक्षिभूषणे। लभते नैव सा नारी यजमाना सदा किल ॥ तादशं फलमेवं सा न प्राप्नोति कदा सिख। सुसुखं पुत्रसौभाग्यं स्नानं दानं च भूषणम् ॥ वखालंकारसौभाग्यं रूपं तेजः फलं सदा। यशः कीर्तिमवामोति गुणं च

भर्तुः प्रसादाच सर्व लभते नात्र संशयः॥ विसमाने यदा कान्ते अन्यधर्म करोति या। निष्पतं जायते तस्याः पुंश्रकी परिकथ्यते॥ नारीणां घीवनं रूपसवतारं स्मृतं एकधापि हि भर्तुध तस्यार्थे भूमिमण्डले॥ पतिहीना यदा नारी भवेत सा भूमिमण्डले। कृतम्तस्याः सुखं रूपं यशः कीर्तिः सुता भूवि ॥ सुद्दीभीग्यं महादुःखं संसारे परिभुज्यते । पापभागा भवेत् सा च दुःखाचारा सदैव हि॥ तुष्टे भर्तरि तस्यास्तु तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः। तुष्टे भर्तरि तुष्यन्ति ऋषयो देवमानवाः॥ गुरुर्भर्ता देवता देवते: सह। भर्ता नाथो भर्ता तीर्थश्र पुण्यश्र नारीणां नृपनन्दन ॥

(पद्म० भूमि० ४१। ६२-७५)

शास्त्रोंका वचन है कि पति ही सदा नारियोंके लिये तीर्थ है। इसिलये स्त्रीको उचित है कि वह सच्चे भावसे पित-सेवामें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और कियाद्वारा पितका ही आवाहन करे और सदा पितका ही पूजन करे। पित स्त्रीका दक्षिण अङ्ग है, उसका वाम पार्क्व ही प्रबंकि लिये महान् तीर्थ है। गृहस्थ-नारी पितके वाम भागमें बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशीकी गङ्गा,

पुष्कर तीर्थ, हारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नामसे प्रतिह महादेवजीके तीर्थमें स्नान करनेसे भी वैसा पाल नहीं मिल सकता । यदि स्त्री अपने पतिको साथ लिये विना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता। प्रतिका स्त्री उत्तम सुख, पुत्रका सौभाग्य, स्नान, पान, बस्त आसूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पतिकी प्रसन्नतासे उसे सव कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाको छोड़कर दूधरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोकमें वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियोंका यौवन, रूप और जन्म-सब कुछ पतिके लिये होते हैं। इस भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी आवश्यकता-पूर्तिका ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भृतलपर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं। वह तो संसारमें परम दुर्भाग्य और महान् दुःख भोगती है। पापका भोग ही उसके हिस्सेमें पड़ता है। उसे सदा दु:खमय आन्वारका पालन करना पङ्ता है। पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता स्त्रीसे संतुष्ट रहते हैं तथा ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन्! पति ही स्त्रीका स्वामी, पति ही गुक, पति ही देवताओं सहित उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है।

## सती सुमना

### श्रेष्ठ विचार और सदाचार

लोभः पापस्य बीजं हि मोहो मूलं च तस्य हि । असत्यं तस्य वे स्कन्धो माया शाखासुविस्तरः ॥ दम्भकोटिल्यपत्राणि कुनुद्ध्या पुष्पितः सदा । नृशंसं तस्य सौगन्धं फलमज्ञानमेव च ॥ छन्नपाखण्डनौर्येष्याः कृताः कृटाश्च पापिनः । पिक्षणो मोहनृक्षस्य मायाशाखासमाश्रिताः ॥ अज्ञानं यत्फलं तस्य रसोऽधर्मः प्रकीर्तितः । नृष्णोदकेन संवृद्धिस्तस्याश्रद्धा ज्ञतः प्रिय ॥

 फलानां तु रसेनापि हाधमेंण तु पालितः।
स संतुष्टो भवेन्मत्यः पतनायाभिगच्छति॥
तसाचिन्तां परित्यज्य पुमां हो मं न कारयेत्।
धनपुत्रकलत्राणां चिन्तामेव न कारयेत्॥
यो हि विद्वान् भवेत् कान्त मूर्खाणां पथमेति हि।
सुभार्यामिह चिन्दामि कथं पुत्रानहं छमे॥
एतं चिन्तयते नित्यं दिवारात्रो चिमोहितः।
(१४० मृमि० ११।१६-२५)

पाप एक बृक्षके समान है, उसका बीज ई लोग। मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उमकी शाखाओंका विस्तार है। दम्म और कुटिलता पत्ते हैं। कुटुर्दि पृत्र है और नृशंसता उसकी गन्य तथा अज्ञान फल है। एक पाखण्ड, चोरी, ईंप्यां, क्र्रता, क्टनीति और पायाचारने गुस प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पक्षी हैं, जो मायारूपी शालाओंपर वसेरा लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है। तृष्णारूप जलसे सींचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने-फलनेकी ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर संतुर्थ रहता है, उसके पके हुए फलोंको प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे पृष्ट होता है, वह उपरसे कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवमें पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर लोमका भी त्याग कर देना चाहिये। स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं चाहिये। प्रियतम! कितने ही विद्वान् भी मूखोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें छूवे रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ।

मखपञ्चकवर्तनैः। ब्रह्मचर्येण तपसा दानेन नियमैश्चापि क्षमाशौचेन वल्लभ ॥ च ह्यस्तेयेनापि वर्तनैः। अहिंसया सुशक्त्या एते **दंशभिर**ङ्गेस्त धर्मनेव प्रपूरयेत् ॥ सम्पूर्णों जायते धर्मो प्रासैभींगो यथोदरे । धर्मं सुजति धर्मात्मा त्रिविधेनैव कर्मणा॥ यं यं चिन्तयते प्राज्ञस्तं तं प्राप्तोति दुर्छभम्।। ( पद्म० भूमि० १२ । ४४--४७ )

ब्रह्मचर्यः तपस्याः पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठानः दानः नियमः क्षमाः शौचः अहिंसाः उत्तम शक्ति (ईश्वरीय बलः) और चोरीका अभाव—ये धर्मके दस अङ्ग हैं, इनके अनुष्ठानसे धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये। धर्मात्मा पुरुष मनः वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है।

नित्यं सत्ये रितर्यस्य पुण्यातमा सुष्टुतां बजेत् । ऋतौ प्राप्ते बजेन्नारीं स्वीयां दोषविवर्जितः ॥ स्वकुलस्य सदाचारं कदा नैव विमुञ्जति । एतत्ते हि समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ॥

ब्रह्मचर्षं मया प्रोक्तं गृहिणां मुक्तिदं किल ॥ (पद्म० भूमि० १३ । २—४)

सदा सत्यभाषणमें जिसका अनुराग है, जो पुण्यातमा होकर साधुताका आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होनेपर (ही) अपनी स्त्रीके साथ समागम करता है, स्त्रयं दोपोंसे दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही सचा ब्रह्मचारी है। यह मैंने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुनर्पोको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है।

परद्रब्येषु लोलत्वात् परस्रीषु तथैव च ॥ दृष्ट्वा मतिने यस्य स्यात् स सत्यः परिक्रीर्तितः । ( पद्म० भूमि० १३ । ८-९ )

जिसकी बुद्धि पराये धन और परायी स्त्रियोंको देखकर छोछपतावश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है।

आसमात्रं तथा देयं क्षुधार्ताय न संशयः।

दत्ते सित महत्पुण्यममृतं सोऽइनुते सदा॥

दिने दिने प्रदातव्यं यथाविभवविक्तरम्।

वचनं च तृणं शरयां गृहच्छायां सुशीतलाम्॥

भूसिमापक्तथा चान्नं प्रियवाक्यमनुत्तमम्।

आसनं वसनं पाद्यं कौटिल्येन विवर्जितः॥

आत्मनो जीवनार्थाय नित्यमेवं करोति यः।

इत्येवं मोदतेऽसौ वै परत्रेह तथैव च॥

(पद्म० भूमि० १३।११—१४)

भूखसे पीड़ित मनुष्यको मोजनके लिये अन्न अवश्य देना चाहिये। उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृतका उपमोग करता है। अपने वैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण वचन, नृण, शय्या, घरकी श्रीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी वोली, आसन, बस्न या निवास-स्थान और पैर धोनेके लिये जल—ये सब बस्तुएँ जो प्रतिदिन अतिथिको निष्कपट भावसे अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है। (जिस समय दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचने छ्या, द्रौपदी भगवान् श्रीकृषणका स्मरण करके मन-ही-मन प्रार्थना करने छगी—) गोविन्द ! द्वारकावासी ! सचिदानन्द-स्वरूप प्रेमघन ! गोपीजनवल्लम ! सर्वशक्तिमान् प्रमो ! कौरव सुझे अपमानित कर रहे हैं । क्या यह बात आपको माल्म नहीं है ? नाथ ! रमानाथ ! व्रजनाथ ! आर्तिनाशन जनार्दन ! में कौरवोंके समुद्रमें छूव रही हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये । श्रीकृष्ण ! आप सचिदानन्द महायोगी हैं । आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवनदाता हैं । गोविन्द ! में कौरवोंसे घरकर बड़े संकटमें पड़ गयी हूँ । आपकी शरणमें हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये ।

## आर्त प्रार्थना ( दुर्वासाके शापसे बचनेके लिये )

कृष्ण कृष्ण महाबाही देवकीनन्द्नाब्यय ॥ वासुदेव प्रणतार्तिविनाशन । जगन्नाथ विश्वात्मन् विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभोऽव्यय ॥ गोपाल प्रपन्नपाल प्रजापाल परात्पर । आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतासि ते॥ वरेण्य गतिर्भव । वरदानन्त अगतीनां पुराणपुरुष प्राणमनोवृत्याद्यगोचर ॥ सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष स्वामहं शरणं पाहि मां कृपया शरणागतवःसळ ॥ देव नीलोत्पलदलस्यास पद्मगर्भारुणेक्षण । पीतास्वरपरीधान लसकौस्तुभभूषण ॥ विमादिरन्तो भूतानां स्वमेव च परायणम्। परात्परतरं ज्योतिर्विश्वातमा सर्वतोमुखः ॥ त्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सर्वसम्पदाम्। त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्भ्यो भयं न हि॥ दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा। तथैव संकटादसान्मामुद्धर्तुमिहाईसि ॥ ( महा० वन० २६३। ८-१६ )

श्रीकृष्ण ! महाबाहो कृष्ण ! देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए दुखियोंका दुःख दूर करनेवाले जगदीश्वर ! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हो । इस

more than the second second

विश्वको बनाना और बिगाइना तुम्हारे ही हाथोंका खेल है। प्रभो ! तुम अविनाशी हो, शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल ! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो। चित्तकी वृत्तियों और चिद्वृत्तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त ! आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाला नहीं है, उन असहाय मक्तोंकी सहायता करो। पुराणपुरुष! प्राण और मनकी वृत्तियाँ तुम्हारे पासतक नहीं पहुँच पातीं ! सदके साक्षी परमात्मन् ! मैं तुम्हारी घरणमें हूँ । घरणागत-वत्सल ! कृपा करके मुझे बचाओ । नील कमलदलके समान श्यामसुन्दर! कमलपुष्पके भीतरी भागके समान किंचित् लाल नेत्रवाले ! कौस्तुभमणिविभूषित एवं पीताम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हीं सम्पूर्ण भूतींके आदि और अन्त हो, तुम्हीं परम आश्रय हो। तुम्हीं परात्पर, ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो । ज्ञानी पुरुपोंने तुम्हींको इस जगत्का परम बीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंका अधिष्ठान कहा है। देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक हो। तो मुझपर सारी विपत्तियाँ टूट पर्डे तो भी भय नहीं है। आजसे पहले सभामें दुःशासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था। उसी प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो ।

#### पति देवता

नैतादशं देवतमित सत्ये
सर्वेषु छोकेषु सदेवकेषु।

थथा पतिस्तस्य तु सर्वकामा

छभ्याः प्रसादात् कृपितश्च हन्यात्॥

सुखं सुखेनेह न जातु छभ्यं

दुःखेन साध्वी छभते सुखानि॥

(महा० वन० २३४। २,४)

सत्यभामाजी! स्नीके लिये इस लोक या परलोकमं पतिके समान कोई दूसरा देवता नहीं है। पतिकी प्रसन्नता होनेपर वह सब प्रकारके सुख पा सकती है और असंतुष्ट पति उसके सब सुखोंको मिट्टीमें मिला देता है। साध्वी! सुखके द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता, सुखप्रांतिका साधन तो दुःख ही है।

# महाराज भर्तृहरि

( महान् शिवभक्त और सिद्धयोगी, उज्जैनके अधिपति )

यदाऽकिंचिज्जोऽहं हिए इव मदान्धः समभवं तदा सर्वजोऽस्मीत्यभवद्वितः सम मनः। यदा किंचित् किंचिद् वुधजनसकाशाद्वगतं तदा मूर्लोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः॥ (नीतिशतक ८)

जन में निल्कुल ही अज्ञान था, तन मदोन्मत्त हाथीके समान मदान्ध हो रहा था; उस समय मेरा मन भी ही सर्वज्ञ हूँ, यह सोचकर धमंडमें चूर था। परंतु जन निद्वानोंके पास रहकर कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तन भी मूर्ख हूँ, यो समझनेके कारण जनरके समान मेरा गर्व दूर हो गया।

येषां न विद्या न तयो न दानं
ज्ञानं न ज्ञीलं न गुणो न धर्मः।
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति॥
(नोतिशतक १३)

जिनमें न विद्या है न ज्ञान है, न ज्ञील है न गुण है और न धर्म ही है, वे मृत्युलोकमें पृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपसे मानो पशु ही धूमते-फिरते हैं।

जाड्यं धियो हरति सिद्धति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । चेतः प्रसादयति दिश्च तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

( नीतिशतक २३)

कहिये, सत्संगति पुरुषोंका क्या उपकार नहीं करती ? वह बुद्धिकी जडताको हरती है, वाणीमें सत्यका सञ्चार करती है, सम्मान बढ़ाती है, पापको दूर करती है, चित्तको आनिदत करती है और समस्त दिशाओंमें कीर्तिका विस्तार करती है।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तसाः।
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः॥
( वैराग्यशतक १२ )

हमने भोगोंको नहीं भोगा, भोगोंने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, स्वयं दी लप्त हो गये। काल व्यतीत नहीं हुआ; हम ही व्यतीत हो गये और मेरी तृष्णा नहीं जीर्ण हुई; हम ही जीर्ण हो गये।

भक्तिर्भवे मरणजन्मभयं हृदिस्थं
स्नेहो न बन्धुषु न सन्मथजा विकाराः।
संसर्गदोषरहिता विजना वनान्ता
वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम्॥

(वैराग्यशतक ७३)

सबके आदि कारण भगवान् शिवके पाद-पद्मोंमें प्रीति हो। हृदयमें जन्म-मृत्युका भय हो। संसारी भाई, बन्धु तथा कुटुम्बियोंमें ममता न हो और हृदयमें काम-विकारका अभाव हो—कामिनीके कमनीय कलेवरको देखकर उसमें आमक्ति न होती हो, संसारी लोगोंके संमर्गजन्य दोपसे रहित पवित्र और शान्त विजन वनमें निवास हो तथा मनमें वैराग्य हो तो इससे बढ़कर वाञ्छनीय और हो ही क्या सकता है।

मातर्मेदिनितात मास्त सखे ज्योतिः सुबन्धो जल श्रातन्योम निबद्ध एप भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः । युष्मत्सङ्गवशोपजातसुकृतोद्गेकस्फुरन्निर्मल-ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परे ब्रह्मणि ॥ ( वैराग्यशतक ८५ )

माता पृथ्वी ! पिता पवन ! मित्र तेज ! वन्धु जल ! और भाई आकाश ! यह आपलोगोंको अन्तिम प्रणाम है क्योंकि आपके सङ्गसे प्राप्त पुण्यके द्वारा प्रकटित निर्मल शानमें सम्पूर्ण मोह-जंजालको नाश करके में परब्रहामें लीन हो रहा हूँ !

यावस्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावरच दूरे जरा यावरचेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावरक्षयो नायुपः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कार्यः प्रयत्नो महान् श्रोहीसे भवने च कृपखननं प्रत्युचमः कीट्याः॥ ( वैगणक्षक ८६)

जयतक शरीर स्वस्थ है, बुदापा नहीं आया है, इत्यिक्षेत्र की शक्ति पूरी बनी हुई है, आयुके दिन शेप हैं, तमीतर बुद्धिमान पुरुपको अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह मन हर लिना चाहिये। घरमें आग लग जानेपर कुआँ खोदनेंगे रूप होगा।

भन्यानां गिरिक न्द्रे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायता-प्रानन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्केशयाः । अस्माकं तु मनोरथोपरिचतप्रासादवापीतट-क्रीडाकाननकेलिकौतुकजुषामायुः परिक्षीयते ॥ (वैराग्यशतक १०२)

गिरिकन्दरामें निवास करनेवाले, परब्रह्मके ध्यानमें मग्न अन्य योगीजनोंके आनन्दाश्रुओंको गोदमें बैठे हुए पक्षीगण ।ङ्क होकर पीते हैं, पर हमलोगोंकी आयु तो मनोरथ-महलके सरोवरतटोंपर स्थित विहार-विपिनमें आमोद-द करते व्यर्थ ही व्यतीत हो रही है। भोगे रोगभयं कुछे च्युतिभयं वित्ते नृपालाद् भयं माने दैन्यभयं बछे रिपुभयं रूपे जराया भयम् । शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्वयं सर्व वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥ (वैराग्यशतक ११६)

भोगोंमें रोगका भय है, ऊँचे कुलमें पतनका भय है, धनमें राजाका, मानमें दीनताका, बलमें शत्रुका तथा रूपमें दृद्धावस्थाका भय है और शास्त्रमें वाद-विवादका, गुणमें दुष्टजनोंका तथा शरीरमें कालका भय है। इस प्रकार संसारमें मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भयसे रहित तो केवल वैराग्य ही है।

## आचार्य श्रीधरस्वामी

( श्रीमद्भागवतके सर्वमान्य टीकाकार )

तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता-दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् । यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादै-ईरिं विना नैव मृतिं तरन्ति ॥

चाहे कोई तप करे, पर्वतांसे भृगुपतन करे, तीथों में भ्रमण ते, शास्त्र पढ़े, यश्च-यागादि करे अथवा तर्क-वितकों द्वारा वाद-नेवाद करे, परंतु श्रीहरि (की कृपा) के विना कोई भी द्वारा नहीं लाँच सकता।

उदरादिषु यः पुंसा चिन्तितो मुनिवरमेभिः। इन्ति मृत्युभयं देवो हृद्गतं तमुपास्महे॥

मनुष्य ऋषि-मुनियोंद्वारा वतलायी हुई पद्धतियोंसे उदर आदि सानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके चिन्तन करनेपर मृत्युभयका नाश कर देते हैं, उन हृदयस्थित प्रभुकी हम उपासना करते हैं।

खिल्थामृतपाथोधो विहरन्तो महामुदः। कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्गं तृणोपमम्॥

प्रभो ! कुछ सुकृतीलोग आपकी कथारूप अमृतसमुद्रभें अत्यन्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको तृणवत् समझकर त्याग कर देते हैं।

अंहः संहरदिखलं सकृदुद्यादेव सकललोकस्य। तरणिरिव तिमिरजलिं जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम ॥

सम्पूर्ण जगत्का मङ्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरिका नाम सर्वोपिर विराजमान है। एक बार ही प्रकट होनेपर वह अखिल विश्वकी समस्त पापराशिका उसी प्रकार विनाश कर देता है, जैसे भगवान् मुवनभास्कर अन्धकारके समुद्रको सोख लेते हैं।

सदा सर्वज्ञास्ते ननु विमलमाद्यं तव पदं तथाप्येकं स्तोकं निह भवतरोः पन्नमभिनत्। क्षणं जिह्वाग्रस्थं तव नु भगवन्नाम निख्तिलं समूलं संसारं कपति कतरत् सेन्यमनयोः॥

प्रभो ! आपका मायारूपी मलसे रहित अनादि ब्रह्मरूप पद निश्चय ही सब समय और सब जगह व्यास है । फिर भी संसाररूपी बृक्षके एक छोटे-से पत्तेको भी वह काटनेमें समर्थ नहीं हुआ । इधर आपका नाम एक क्षणके लिये जिह्वाके अग्रभागपर खित होकर सारे जन्म-मृत्युरूप बन्धनको अविद्यारूपी मूलके साथ काट देता है । फिर, आप ही बताइये, इन दोनोंमें कौन-सा सेवन करने योग्य है ।

# श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि

( स्थितिकाल अनुमानतः सन् १३०० और १३९१ ६० के बीच। तैत्तिरीय शाखाके बाह्मण। पिताका नाम भागणाचर्य है माताका नाम श्रीमती था। संन्यासके पश्चाद शृंगेरीमठके जगद्गुरु शङ्कराचार्य। वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध प्रन्थ (पञ्चदशी) के रचिता)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। वन्धाय विषयासक्तं मुक्त्ये निर्विषयं स्मृतम्॥

मनसे ही बन्धन और मनसे ही मनुष्योंको मोक्ष मिला करता है। विपयासक्त मन विधवा देता है। निर्विषय मन मुक्ति दिला देता है।

> समाधिनिर्ध्तमलस्य चेतसो निवेशितस्थात्मनि यत् सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

जिस चित्तको आत्मामें लगा दिया जाता है, जिस चित्त-के रज-तमरूपी मल समाधिरूपी जलसे धो दिये जाते हैं, उस चित्तको समाधिमें जो आनन्द आता है, उस आनन्द-



का वर्णन वाणीसे तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वह तो एक अलोकिक ही सुख है। व तो मौनकी अलोकिक भाषामें ही समझा अ कहा जा सकता है। वह स्वरूपभृत सुख तो केंव अन्तःकरणसे ही गृहीत हुआ करता है। भारवाही विशिभारं मुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः संसारव्यापृतित्यागे ताह्यबुद्धिस्तु विश्रमः वोझा उठानेवाला पुरुष थकानेवाले सिर

बोझेको उतारकर जैसे अमरहित हो जाता है, उसी प्रक संसारके व्यापारोंका परित्याग कर देनेपर जब किसीको वै ही बुद्धि हो जाय कि मैं अब अमरहित हो गया हूँ, तब, बर इसीको 'विश्राम' कहा जाता है।

( पद्भदशी, योगानन्द-प्रकरण ११७ । ११८, १२५

## श्रीजगद्धर भट्ट

( महान् शिवभक्त और प्रसिद्ध कवि । स्थितिकाल १३५० ईस्तीके लगभग । स्थान कश्मीर, पिताका नाम रहाधर ।)

#### स्तृति

पापः खलोऽहमिति नाहसि मां विहातुं
कि रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य।

पसादसाधुरधमोऽहमपुण्यकर्मा

तसात्तवासि सुतरामनुकम्पनीयः॥

(११।३७)

में पापी हूँ, में दुष्कर्मकारी हूँ — क्या यह समझकर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? नहीं नहीं, ऐसा करना तो आपको उचित नहीं; क्योंकि मयरिहत पाज और सुकृतकारीको रक्षासे क्या प्रयोजन । रक्षा तो पापियों, मयाचों और खळोंकी ही की जाती है। जो स्वयं ही रिक्षित है, उसकी रक्षा नहीं की जाती । रक्षा तो अरिक्षतोंकी ही की जाती है। मुझ महापापी, महान् अधम और महान् असाधुकी रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे किसकी । में ही तो आपकी दया (आपके द्वारा की गयी रक्षा) का सबसे बढ़ा अधिकारी हूँ ।

तावत्प्रसीद कुरु नः करुणाममन्दमान्नन्दमिन्दुधर ! मर्पय मा विहासीः ।
ब्रुहि त्वमेव भगवन् ! करुणार्णवेन
स्यक्तास्त्वया कमपरं शरणं व्रजामः ॥
(९। ५४

इन्दुशेखर!मौत आनेके पहले ही आप मुझपर छुपाक दीजिये।मेरे इस रोने-चिल्लानेसे बुरा मत मानिये।मेरा खान न कीजिये। आप ही कहिये, यदि आपके सहश करण सागरने भी मेरी रक्षा न की तो में फिर और किसकी शर जाऊँगा ? क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है जो हुए सहश पापीको पार लगा सके ?

तहाँचैनान्तसमये तव पार्वीर-मालिङ्गच निर्मरमभद्गुरभन्तिभाजः । निद्धानिभेन विनिर्मालितल्योचनस्य प्राणाः प्रयान्तु मम नाथ ! तव प्रसादान ॥ (१) ५६ मैं आपकी नित्य पूजा करता हूँ। पूजा हो जुकनेपर के सिंहासनके नीचे स्थित आपके पैर रखनेकी चौकीपर ना सिर रखकर मैं बड़े ही भक्तिभावसे उसका आलिङ्गन हा हूँ। बस, आप इतना कर दीजिये कि उसी दशामें नींद आ जाय और उस नींदके ही वहाने मेरे प्राणींका कमण हो जाय।

मणिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोल्बणं विषं क्रशोऽपि वह्निः सुमहद्यथा तृणम्। शिशुर्मुगेन्द्रोऽपि गजवर्ज यथा तनुः प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम्॥ यथाल्पमप्यौषधमुन्मदं स्तोकसपि क्षयाद्भयम् । यथामृतं तथैवाणुरपि प्रभो: स्तव: ध्रवं व्यपोहति ॥ टीर्घमपि क्षणाद्यं

जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी गारड मणि तीव्र विषको धणमें ही शान्त कर देता है, जैसे धीण भी अग्न बहुत-से गुणोंके देरको नष्ट कर देता है, जैसे छोटा-सा एक या दो भासका भी सिंह हाथियोंके झंडको भगा देता है, जैसे अत्यन्त सूक्ष्म दीपक भी बड़े गाह अन्धकारको नष्ट कर देता है, रत्तीभर भी महौषधि जैसे महान उग्र—भयंकर रोगको शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा—एक बिन्दुभर भी अमृत मरण अथवा ध्रय-रोगके भयको दूर कर देता है, वैसे ही थोड़ा-सा—एक या आधा स्रोक भी जिस किसी भी भाषामें किया हुआ ईश्वरका स्तवन जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कायिक, वाचिक और मानसिक पापोंका नाश अतिशीध्र ही वर देता है।

विचिन्तयञ्जीवनमेव जीवनं समर्थयन् पार्थिवमेव पार्थिवम् । विभावयन् वैभवमेव वैभवं कदाऽऽश्रये शङ्करमेव शङ्करम् ॥

में एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता हुआ अर्थात् भी केवल गङ्गाजल ही पीकर देह धारण करूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ, राजाको पार्थिवमेव' 'श्रिवीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके वैभवको सर्वव्यापी भगवान्का ही मानता हुआ कल्याणकारी भगवान् शङ्करका ही आश्रय—शरण ग्रहण करूँगा।

यरं भवेदप्यवरं कलेवरं परं हराराधनसाधनं हि यत्।

#### न तु क्रतुध्वंसिनिषेवणोत्सवं विनिघ्नती मुक्तिरयुक्तिपातिनी ॥

जो केवल भगवान् शंकरके ही आराधनका गायन है। वह अवर भी अर्थात् अति अपिवत्र और अभम भी नर-देह श्रेष्ठ हैं। किंतु श्रीप्रभुकी आराधनारूप महोत्सवको भङ्ग करने-वाली और प्रभुके ही महान् अनुग्रहसे अकस्मात् प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है।

अक्लेशपेशलमलङ्घयकृतान्तदृत-हुंकारभङ्गभिदुरं दुरितेन्धनाग्निम् । को नाम नामयहरं हरपादपद्म-सेवासुर्खं सुमतिरन्बहुमादियेत ॥

आहा ! अविद्या आदि पञ्चक्छेशोंके संसर्गरे रहित होनेके कारण अतीव कोमल तथा अनिवार्य यमदूतोंके हुंकार-जन्य त्रासका भेदन करनेवाले, पायरूप काष्टको भस्म करनेमें अग्निके समान, जन्म-जरा-मरण-रूप भयंकर रोगको समृल नष्ट कर देनेवाले श्रीशिव-पादारविन्दकी सेवाके सुखका कौन बुद्धिमान् पुरुष प्रतिदिन सेवन नहीं करेगा?

इदं मधुमुखं विषं हरति जीवितं तरक्षणादपध्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपुः।
इदं तृणगणावृतं बिलमधो विधत्ते क्षणाचदत्र मिलनोल्बणैद्रंविणमर्जितं कर्मभिः॥
अतः प्रतनुवैभवोज्ञवद्खर्वगर्वक्षमापतिप्रणयसम्भवं सुवि विडम्बनाडम्बरम्।
विहाय सुरवाहिनीपुलिनवासहेवाकिनो
भजन्तिकृतिनस्तर्मीरमणखण्डचूडामणिम्॥

इस संसारमें अत्यन्त मिलन और उग्र कमोंके बारा मनुष्य जिस धनको संचित करते हैं, वह धन आरम्भमें मधुर प्रतीत होनेवाला विष्हें; अतएव वह तत्क्षण अर्थान् उपमोग करते समय ही उनके जीवनको नष्ट कर देता है, उपमोग करनेसे परिणाममें अतीव अपध्य-कारक होता है और अन्तमें शरीरको अत्यन्त ही दुःखित कर देता है। इसल्यि वह मिलन कर्मोद्वारा उपार्जित धन मानो तृणोंने ढका हुआ एक वड़ा विल (अन्धक्प) है। अतः उसमें प्रवेश (उपमोग) करनेमात्रसे ही वह मनुष्यका अधःपात अवस्य ही कर देता है। विशाल वैभव-जनित प्रचण्ड गर्वका भारी वोझा सिरपर ढोनेवाले भ्पालगण तो प्रीतिका दम ही भरते हैं। उनके प्रीतिभाजन जन जगत्में उपहासास्पद ही बनते हैं। इसीलिये विवेकीजन इन भृपालंके प्रेमकी परवा न करके— हनका आश्रय छोड़कर भगवती भागीरथीके पावन तटकी और ही हिए लगाये रहते हैं और भगवान् शशाङ्कशेखरकी क्षमा प्राप्त करने - उन्हींको रिझानेके लिये अपने जीवनकी वाजी लगा देते हैं। उन्हींकी प्रसन्नता उनके जीवनका एकमात्र भेय वन जाती है।

किं भ्यांभिः परुपविषयेः श्रीविकार्रसारेः किं वा भूयः पतनविरसेः स्वर्गभोगाभिलाषेः। मन्ये नान्यद् भवभयविपत्कातराणां नराणां मुक्तवा भक्तिं भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति॥ दूरोदञ्जबदुललहरीहारिहस्तज्युदस्त-

च्यापत्तापत्रिदृशतिटेनीमजनोन्मजनेषु श्रद्धाबन्धं शक्षधरिशरःपादराजीवसेवा-

हेवाकेंकव्यसनमनसस्तेन तन्त्रन्ति सन्तः॥

अत्यन्त नीरस बहुत-से कटोर ( शब्द-स्पर्श-रूप-रस आदि ) विषयोंसे प्राणीको क्या लाभ हो सकता है । क्षणमें ही विनाश होनेवाले इन ऐहिक धनके विकारोंसे भी क्या लाम होता है और 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विश्वन्ति' इस प्रकार पुन:-पुन: पत्तन होनेके कारण उन अत्यन्त नीरस स्वर्गीय भोगोंकी लालसाओंसे भी प्राणीको क्या परम लाभ हो सकता है ! अर्थात् कुछ भी नहीं । अतः मेरा तो यह निश्चय है कि इस जन्म-मरण-रूप सांसारिक विपत्तिसे अत्यन्त कातर हु प्राणियोंके लिये केवल भगवान शङ्करकी भक्तिको छोड़ अन्य कोई भी अभिलिषत वस्तु कल्याणदायक नहीं सकती। इसी कारण विद्वान् लोग (इन सांसारिक क्षणि सुखोंमें आसक्त न होकर) केवल परमेश्वरके ही चर कमलोंकी सेवामें तत्पर रहकर दूरतक फैलनेवाली च्छ तरङ्करपी भुजाओंसे जीवोंके जन्म-मरणरूपी महान्यािष अ त्रिविध तापोंको दूर करनेवाली भगवती गङ्काके अवगाहन ही निरन्तर हद अनुराग करते हैं।

हन्ताहन्ता प्रथयति मतिहासमासज्जयन्ती मायामायासितसितशमाऽऽयामिनी यामिनीव ।

तसादसान् रविशशिशिखिप्रेङ्धितोहामधाम क्षिप्त्वा चक्षुर्मुदितमुदितावन्यबोधान् विधेहि॥

हाय! अतीव स्वच्छ शम (जितेन्द्रियता) को दुर्बर बना देनेवाली और अज्ञानरूप अन्धकारको पैदा करनेवार्ल, अहंता अत्यन्त विस्तारवती महारात्रिके समान हमारी सद्बुद्धि-का हास करती जा रही है; इसलिये हे दयासागर! गर्य, चन्द्रमा और अग्रि—इन तीनों तेजोमय पिण्डोंसे प्रदीत हुई अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि (प्रसन्नदृष्टि) डालकर हमें उग अखण्ड तत्त्वशानसे पूर्ण बना दीजिये। (स्तुतिकुत्तुमाद्यान्ति ७। ९, १०, २३, २४, ३४, ३९, ४०, ४१, ४२, १६। २७)

# श्रीलक्ष्मीधर

(स्थितिकाल लगभग ईसाकी १५ वीं शताब्दीके पूर्व हा माना जाता है। ये श्रीनृसिंहजीके पुत्र और परमहंस श्रीअन्युतानन्दजीके शिष्य मे।)

भगवनाम-निष्ठा

हैयङ्गर्वानैर्नवैः करम्बितकरं नन्दानन्दकरं शोभामाद्धतं नवीनजलदे मीलत्स्धांशोः स्फुटम्। भक्तानां हृदयस्थितं सततम्प्याभीरदरगोचरं .गोपालं भजतां मनो मम सदा संसारविच्छित्तये ॥ वद जिह्ने वद जिह्ने चतुरे श्रीराम रामेति । पुनरिप जिह्ने वद वद जिह्ने वद राम रामेति॥ निरवधिकजन्मस्वविरते-संसारे अनाटो दहनम् । र्महाघेरेवान्तश्चितकलुषताया हि भस्मीकृतिगहनसंवर्तशिखनो महीध्राणां भवन्नाम्नः कुक्षेः कियदिव हरे खण्डनलवत् ॥ ( श्रीमगवन्नाम-कौमुदी )

जो नवीन माखनसे हाथ भरकर नन्दजीको आनन्द दे

रहे हैं, नूतन मेघमें छिपते हुए चन्द्रमाकी स्फुट शोभाको धारण करते हैं, सदा अपने भक्तोंके हृदयमें रहते हुए भी व्रजके ग्वालोंको प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं, उन भगवान ग्रेपालको मेरा मन अपने संसारबन्धनका उच्छेद गरने। लिये सदा ही भजे।

अरी बुद्धमती रसने ! त् 'श्रीराम-श्रीराम' कह । अर्थ जिह्ने ! त् वारंवार 'राम-राम' स्टती रह |

है हरे ! अनादि संसारके भीतर अनन्त जन्मीं।
निरन्तर संचित किये हुए महान् पापेंसि मेरे एटयमे जे
कालिमा जम गयी है। वह तो आपके नामकपी प्रचण्ट जीम के उदरमें तिनकेके एक टुकड़ेंक बरावर भी नहीं हो सकती। उसको जलाना क्या बड़ी बात है! प्रभा ! आपका नाम मां पर्वतींको भी भस्म कर देनेवाले महान् प्रलयानलके ममान है। आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुचाटनं चांहसा-माचाण्डालममूकलोकसुलभो वर्यश्च मोक्षश्रियः । नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्रय्यां मनागीक्षते मन्त्रोऽषं रसनास्पृगेव फलित श्रीरामनामात्मकः ॥ श्रीरामेति जनादंनिति जगतां नाथेति नारायणे-त्यानन्देति दयाधरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च । श्रीमच्चाममहामृताब्धिलहरीकल्लोलमग्नं मुहु-मृद्धान्तं गलदश्रुधारमवशं मां नाथ नित्यं कुरु ॥ यह रामनामरूपी मन्त्र शुद्धचेता महात्माओंके चित्तको हटात् अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े पापों- का मूलोच्छेद करनेवाला है। मोक्षरूपिणी लक्ष्मीके लिये ते यह वशीकरण ही है। इतना ही नहीं, यह केवल गूँगोंको छोड़कर चाण्डालसे लेकर उत्तम जातितकके सभी मनुष्योंचे लिये सुलभ है। दीक्षा, दिक्षणा, पुरश्चरणका यह तनिक भी विचार नहीं करता, यह मन्त्र जिह्नाका स्पर्श करते ही सभीके लिये पूर्ण फलद होता है। नाथ ! आप मुझे सदाके लिये ऐसी स्थितिमें पहुँचा दें कि में श्रीमान्के 'श्रीराम! जनार्दन! जगन्नाथ! नारायण! आनन्दमय! द्याधर! कमलाकान्त! कृष्ण! आदि नामरूपी अमृतसे पूर्ण महास्थायकी लहरोंकी हिलोरोंमें इवकर आँस् वहाता हुआ विवश और वेसुध हो जाऊँ।

# भक्त बिल्वमङ्गल

## ( श्रीलीलाशुक )

( दक्षिण-प्रदेशमें कृष्णवीणा नदी-तटके एक ग्राममें जन्म, ब्राह्मण, पिताका नाम रामदास )

#### मङ्गल-मनोरथ

ſ

٠ţ

यावन्न मे नरदशा दशमी दशोऽपि
रन्धादुदेति तिमिरीकृतसर्वभावा ।
लावण्यकेलिभवनं तव तावदेतु
लक्ष्म्या समुत्कणितवेणु मुखेन्दुविम्बम् ॥
आलोललोचनिलोकितकेलिधारा-

आखोळळोचनविळोकितकेळिधारा-नीराजिताग्रसरणेः करुणाम्बुराशेः। आर्द्गाणि वेणुनिनदैः प्रतिनादपूरै-राकणेयामि मणिनूपुरशिक्षितानि॥ (श्रीकृष्णकर्णामृत १।३८-३९)

प्रभो ! इसके पूर्व ही कि मेरी अन्यान्य इन्द्रियोंके साथ नयन-रन्धिंसे भी मनुष्य-रारीरकी अन्तिम देशा (मरणावस्था) प्रकट हो जाय—जिस अवस्थामें सारी वस्तुएँ अन्धकारमय, अहर्य हो जाय—जिस अवस्थामें सारी वस्तुएँ अन्धकारमय, अहर्य हो जाती हैं—ऐसी कृपा होनी चाहिये कि आपका गोल-गोल चाँर-सा मुखड़ा, जो लावण्यका क्रीडास्थल है और जिसके अधरोंसे लगी हुई वाँसुरी ऊँचे स्वरसे बजती रहती है, अपनी समा शोभाके साथ उन नेत्र-रन्ध्रोंके सामने उपस्थित हो जाय ! प्रमो ! वह दिन कव होगा जब करुणा-वरुणालय आपके आगोके मार्गका श्रीगोपीजनोंके नेत्रोंसे निकलती हुई विलासपूर्ण दृष्टिकी परम्परासे नीराजन होता चलेगा और में गूँजते हुए आपके वंशी-नादके साथ-साथ आपके मणिजटित गूप्रोंकी रसमयी ध्वनिको सुनकर निहाल होता रहूँगा !

हे देव हे दियत हे भुवनैकबन्धों हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धों। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नुभवितासि पदं दशोमें॥

( ( ( 1 × 0 )

हे देव ! प्रियतम ! एकमात्र जगद्धन्धो ! श्रीकृष्ण ! चपल ! करुणाके अनुपम सागर ! नाथ ! प्राणाराम ! नयनाभिराम श्याम ! आप हमारे नेत्रगोचर कव होंगे ?

प्रेमदं च में कामदं च में वेदनं च में वेभवं च में। जीवनं च में जीवितं च में दैवतं च में देव नापरम्॥

हे देव ! आपके सिवा भुझे प्रेम-दान करनेवाला, मेरे मनोरथ पूर्ण करनेवाला, भेरा अनुभव, ऐश्वर्य, जीवन, प्राणाधार और देवता अन्य कोई नहीं है।

परिमम्भुपदेशमाद्गियध्वं

निगमवनेषु नितान्तचिरिखन्नाः। विचिनुत भवनेषु वल्लवीना-मुपनिषदर्शमुल्खले निबन्दम्॥

निबद्धम् ॥

(१।२८) उपनिषदोंके बीहड़ जंगलोंमें घूमते-घूमते नितान्त श्रान्त हुए लोगो ! मेरे इस सर्वश्रेष्ट उपदेशको आदरपूर्वक सुनो ! तुम्हं उपनिपदोंके सार-तत्त्व—वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मकी यदि ग्वीज हो तो उसे ब्रजाङ्गनाओंके घरोंमें ऊखलसे वँधा हुआ देख लो।

गोपालाजिरकर्दमे विहरसे विप्राध्वरे छज्जसे

बूपे गोधनहुंकृतैः स्तुतिशतैमींनं विधत्से विदाम् ।

११स्यं गोकुलपुंश्वलीपु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु

ज्ञातं कृष्ण तवाङ्विपङ्कजयुगं प्रेमाचलं मञ्जलम् ॥

(२।८३)

श्रीकृष्ण ! तुम ग्वालोंके आँगनकी कीचड़में बड़े चावसे खेलते हो--किंतु वेदपाठी ब्राह्मणोंकी यज्ञशालामें पैर रखनेमें भी लजाते हो; गौओं एवं बछड़ोंका शब्द सुनते ही उन्हें हीयो-हीयों करके बड़े प्रेमसे पुकारने लगते हो। किंतु वड़े-बहें ज्ञानियोंके सैकड़ों बार स्तुति करनेपर भी तुम्हारे मुखसे एक शब्द भी नहीं निकलता, तुम मौनी बाबा बन जाते हो। गोकुलकी पुंश्रिलियोंकी गुलामी करनेमें—उनके घरके मामूली से-मामूली काम करनेमें भी अपना अहोभाग्य समझते हो और जिन्होंने योगाभ्यासके द्वारा अपने मनको वशमें कर लिया है—ऐसे योगीन्द्र-मुनीन्द्रोंके स्वामी बननेमें भी सकुचाते हो। उन्हें अपनी सेवाका सौभाग्य नहीं प्रदान करते! मैंने जान लिया कि तुम्हारे मनोहर चरणारविन्द प्रेमसे ही वशीभूत होते हैं। अन्य किसी साधनसे उन्हें वशमें करना शक्य नहीं है।

## श्रीअपय्य दीक्षित

(पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्गराजाध्वरि, जन्म सन् १५५० ई०, मृत्यु ७२ वर्षकी आयुमें सन् १६२२ ई०। महान् शिव-भक्त और उच्चकोटिके विद्वान्)

नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः । श्रह्मज्ञा अपि लभ्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो विरलाः ॥ त्यक्तन्यो ममकारस्त्यक्तुं यदि शक्यते नासौ । कर्त्तन्यो ममकारः किन्तु स सर्वत्र कर्त्तन्यः ॥

संसारमें नीति, अदृष्ट, वेद, शास्त्र और ब्रह्म—सबके जाननेवाले मिल सकते हैं; परंतु अपने अज्ञानके जाननेवाले मनुष्य विरले ही हैं। या तो ममत्व बिल्कुल छोड़ दे और यदि न छोड़ सके, ममत्व करना ही हो, तो सर्वत्र करे।

अर्कद्रोणप्रमृतिकुसुमैरर्चनं ते विधेयं
प्राप्यं तेन स्मरहर ! फलं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः ।
एतज्जानन्नपि शिव शित्र व्यर्थयन् कालमात्मन्नात्मद्रोही करणविवशो भूयसाधः पतामि॥

मगरे ! आपके पूजनके लिये न तो पैसा चाहिये और न विशेष मामग्रीकीही अपेक्षा है। आककी डोड़ियों और धत्रेके पुष्पेसि ही आप प्रसन्न हो जाते हैं (कौड़ियोंमें काम होता है)। किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होनेपर भी आप उसके बदलेमेंदेते क्याहें ? आक और धत्रेके विनिमयमें आप उसके बदलेमेंदेते क्याहें ? आक और धत्रेके विनिमयमें आप देते हैं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी, जो देवताओंको भी दुर्लभ है। किंतुना सस्ता सौदा है ! इसीलिये तो आप आग्रुतोष' एवं औहरदानी' की उपाधियोंसे विभूषित हैं। किंतु शिव ! शिव !

मैं ऐसा आत्मद्रोही हूँ कि यह सब कुछ जानता हुआ मी अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ अपितु इन्द्रियोक वक्कीभूत होकर बार-बार पापोंके गड्देमें गिरता हूँ।

कीटा नागास्तरव इति वा किं न सन्ति म्थलेषु त्वत्पादारमोरुहपरिमलोद्वाहिमन्दानिलेषु । तेष्वेकं वा सज पुनरिमं नाथ ! दीनार्तिहारिन क्वातोषं ते मृड भवमहाङ्गारनद्यां लुउन्तम्॥

नाथ ! जिन-जिन स्थलीमें आपके चरण-कमल जाते हैं, उन-उन स्थलीमें कीड़े-मकोड़े, साँप-विच्छू अथवा झाई संखाड़ भी तो अवस्य होंगे । यदि और कुछ नहीं तो उन्होंगे कोई शरीर मुझे दे दें, जिससे उन चरण-कमलेंक मुमपुर गन्धसे सम्प्रक्त मुशीतल वायुका मुखकर स्पर्श पाकर में अप शरीर और आत्मा—( दोनों ) की तपनको बुझा मकें और मुता अंगारेंसे पूर्ण भवनदीसे खुटकारा पाऊँ । उस योनिमें मुझे आप, जबतक आपकी इच्छा हो, रख मकते हैं। उसमें मुझे कोई आपित्त नहीं होगी, विक्ति जितने अपि समयतक आप मुझे उस शरीरमें रक्तेंग, उतना ही अधि आनन्द मुझे होगा और में अपना अहोनास्य ममहेगा। बिरा भी इस प्रार्थनाको भी आप स्वीकार नहीं करेंगे ! अपने करेंगे ।

अइनीत पिबत खादत जाग्रत संविशत तिष्ठत वा । सक्दिप चिन्तयताह्ना सावधिको देहबन्ध इति ॥

खाओ, पीओ, जागो, बैटो, अथवा खड़े रहो; पर दिनमें एक बार भी यह बात सोच लो कि इस शरीरका नाश निश्चय है।

अयतं नियतं वापि प्रदिशन्त प्राकृताय भोगाय । क्रीणन्ति न बिल्बद्लैः कैवल्पं प्रत्येमृताः॥ संसारके भोगके लिये तो मृढजन हजारों-लायों एवर्न कर दिया करते हैं। पर पाँच-छ: विस्वपत्रोंसे मुक्तिः उनसे नही खरीदी जाती।

# जगहरु श्रीशङ्कराचार्य

( गुरुपरम्परागत मठोंके अनुसार आविर्भावकाल ईसासे पूर्व ५०८ या ४७६ वर्ष, पाश्चात्त्य विद्रानीक मतानुसार ३० नम् ६६८ या ७२०, आयु ३२ या ३८ वर्ष, आविर्माव-स्थान केरलप्रदेश । पूर्णा नदीके तटपर कलादि नामक ग्राम । पिताका नाम श्रीशिवगुरु, माताका नाम श्रीसुमद्रामाता अथवा विशिष्टा । जन्मतिथि वैशाख शुरु पञ्चमी । जाति नाहाण । गुरु श्रीस्वामा गोदिनः भगवत्याद । महान् दार्शनिक विद्वान् और भक्त । अद्भैत-सम्प्रदायके प्रधानतम आचार्य, ये साक्षात् भगवान् शङ्गरके अवतार माने जाते हैं । )



#### ब्रह्म ही सत्य है

सर्पादों रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तेव केवलम् । प्रपञ्चाधाररूपेण वर्तते तद् जगन्न हि॥ ( स्वातमप्रकाशिका ६ )

(मिथ्या) सर्व आदिमें रज्जु-सत्ता-की भाँति जगत्के आधार या अधिष्ठान-के रूपमें केवल ब्रह्मसत्ता ही है अतएव

ब्रह्म ही है, जगत नहीं ।

٦,

भानुर्घटनाशे घटावभासको नक्यति । देहनाशे न नश्यति॥ देहावभासकः साक्षी ( स्वात्मप्रकाशिका १४)

घटका प्रकाश सूर्य करता है; किंतु घटके नाश होनेपर जैसे सूर्यका नाश नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी ( आत्मा ) भी देहका नाज्ञ होनेपर नष्ट नहीं होता ।

न हि प्रपञ्जो न हि भूत जातं न चेन्द्रियं प्राणगणो न देहः। ग बुद्धिचित्तं न मनो न कर्ता वहीव सस्यं परमात्मरूपम् ॥ ( स्वात्मप्रकाशिया १७ )

यह जगत् (सत्य) नहीं है, प्राणिसमूह नहीं है, इन्द्रिय नहीं ें, प्राण (सत्य )नहीं है, देह नहीं है, बुद्धि-चित्त नहीं है, मन नहीं है। अहङ्कार नहीं है, परमात्मस्वरूप ब्रह्म ही (सत्य) है।

#### त्रह्मप्राप्तिके साधन

विवेकिनो शमादिगुणशालिनः। विरक्तस्य **मुम्कोरे**व ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥ ( विवेकचूडामणि १७)

जो सदसिद्धवेकी, वैरायवान्, शम-दमादि पट्मम्पत्ति-युक्त और मुमुक्षु हो। उसीमें ब्रह्मिजशासाकी योग्यता मानी जाती है।

वैराग्धं च मुमुक्षुत्वं तीवं यस्य तु विद्यते। तिसान्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमाद्यः॥ (विवेकचूडामणि ३०)

जिसमें वैराग्य और मुमुक्तुत्व तीव होते हैं, उसीम शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं।

मोक्षकारणसामध्यां भक्तिरेव गरीयसी । स्वस्वरूपानु संभा तं भक्तिरित्यभिष्वीयते ॥ ( विवेकचूडामणि ३२)

मुक्तिकी कारणरूप सामग्रीमें भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है।

अनातमधिनतनं त्यवस्या करमळं दुःलकारणम्। यनमुक्तिकारणम् ॥ चिन्तयात्मानमानन्दरूपं (विवेकचृडामणि ३८०)

अनात्मपदार्थाका चिन्तन मोहमय है और दुःखका कारण है। उसका त्याग करके मुक्तिके कारण आनन्दरूप आत्माका चिन्तन करो ।

#### भगवान श्रीकृष्णका खरूप

कन्दर्पकोटिस्भगं वाञ्छितफलदं दयार्णवं कृष्णम् । कमन्यविषयं नेत्रयुगं द्रष्टुमुत्सहते ॥ पुण्यतमामतिसुरसां मनोऽभिरामां हरेः कथां त्यक्त्वा। प्राम्यं कथमाद्दं बहति ॥ श्रवणद्वन्द्वं

Nine

दीर्भाग्यमिनिद्याणां कृष्णे विषये हि आश्वतिके । अणिकेषु पापकरणेण्वपि सज्जन्ते यदन्यविषयेषु ॥ ( प्रबोणमुभाकर १९१---१९३ )

जो करोड़ों कामदेवोंसे भी मुन्दर हैं, वाञ्चित पलके दाता हैं, उन दयासागर श्रीकृष्णको छोड़कर ये युगल नेन और किस विपयका दर्शन करनेको उत्सुक हैं ! अति पवित्र, अति सुन्दर और सरस हरिकयाको छोड़कर ये कर्णयुगल सांसारिक विपयोंकी चर्चा सुननेको क्यों श्रद्धा प्रकट करते हैं ! सदा विद्यमान श्रीकृष्णरूपी विषयके रहते हुए भी पापके साधन अन्य धणिक विपयोंमें जो इन्द्रियाँ आसक्त होती हैं, वह इनका दुर्भाग्य ही हैं।

वह्याण्डानि वहूनि पङ्कतभवान् प्रत्यण्डमत्यद्भुतान् गोपान् वत्सयुतानदर्शयदः विष्णूनशेषांश्च यः । शम्भुर्यचरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मृतित्रयान् कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यिकृतःसचिन्मयो नीस्टिमा॥ ( प्रवोधसपाकर २४२ )

जिसने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें पृथक् पृथक् अति विचित्र ब्रह्मा, गोवस्पीसहित गोप और अनन्त विष्णु दिखलाये तथा जिसके चरणोदकको शिवजी अपने सिरपर धारण करते हैं, वह श्रीकृष्ण मूर्तित्रय ब्रह्मा, विष्णु और महादेवसे पृथक् कोई सिचन्मयी निर्विकार नीलिमा है।

#### चित्तको प्रबोध

चेतस्र झलतां विहाय पुरतः संधाय कोटिह्यं तन्नेकन्न निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपितम् । विश्वान्तिहितमण्यहो वव जुतयोमेन्ये तदालोच्यतां युक्त्या बानुभवेन यत्र परमानन्द्रश्च तत्सेव्यताम् ॥ पुत्रान् पौत्रमथ खियोऽन्ययुवतीर्विचान्यथोऽन्यद्वां भोज्यादिष्वपि तारतम्यवशतो नालं समुक्कण्ठया । नेताहमयदुनायके समुदिते चेतस्यनन्ते विभो सान्दानन्द्रसुष्ठाणंचे विहरति स्त्रैरं पतो निर्भयम् ॥ काम्योपासन्यार्थयन्त्यमुदिनं केचित्सलं स्वेधिततं केचित्सवर्ममथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः । अस्मालं यदुनन्दनाङ्गियुगलस्यानावधानार्थिनं कि लोकेन दमेन कि नृपतिना स्वर्गापवर्गेश्च किम ॥ आश्रितमात्रं पुरुषं स्वामिमुखं कर्षति श्रीशः । लोक्षतमात्रं पुरुषं स्वामिमुखं कर्षति श्रीशः । लोक्षतमात्रं पुरुषं स्वामिमुखं कर्षति श्रीशः । लोक्षतमात्रं पुरुषं स्वामिमुखं कर्षति श्रीशः ।

अयमुत्तमोऽयमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वपसा श्ळाच्योऽरुलाच्यो वेर्त्यं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे

( प्रवोषसुधाकर २४८~

अरे चित्त, चञ्चलताको छोडकर सामने तराज् पलड़ोंमेंसे एकमें सब विषयोंको और दूसरेमें भगवान : को रख और इसका विचार कर कि दोनोंके दीचमें और हित किसमें है। फिर युक्ति और अनुभवरे परमानन्द मिले, उसीका सेवन कर। पुत्र, पौत्र,। अन्य युवतियाँ, अपना धन, परधन और भोज्यादि पर न्यूनाधिक भाव होनेसे कभी इच्छा शान्त नहीं होती. जब धनानन्दामृतसिन्ध् विसु यदुनायक श्रीक्रण ( प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात रहती; क्योंकि उस समय चित्त खच्छन्द एवं निर्भ जाता है। कुछ लोग प्रतिदिन सकाम उपासनासे मनोवा। पलकी प्रार्थना करते हैं और कोई यशादिसे स्वर्ग योगादिले मोधकी कामना करते हैं। किंतु यदनन्द चरणयुगलींके ध्यानमें सावधान रहनेके इच्छक हमको ले इन्द्रियनिग्रह, राजा, स्वर्ग और मोक्षले क्या प्रयोजन है । श्री श्रीकृष्ण अपने आश्रित पुरुषको अपनी ओर वैसे ही ली हैं, जैसे सामने आये हुए जह लोहेको चुम्बक अपनी र खींचता है। कृपा करते समय भगवान् यह नहीं विचा कि जाति, रूप, धन और आयुसे यह उत्तम है या अध स्तत्य है या निन्ध !

#### मणिरत्नमालाके और प्रश्नोत्तरत्नमालिकाके कुट प्रश्नोत्तरोंका अनुवाद

बद्ध कीन है ? विषयासक । मुक्ति नया हं ? विर्यं विराग । भयानक नरक क्या हे ? अपना देह (देहानिक ) सर्वा क्या है ? तृष्णाका क्षय ।

संसारवन्धनं किससे घटता है ? श्रुतिमनित आसम्बर्धनं मुक्तिका हेतु क्या है ? पूर्वोक्त आसम्मन । नरकवा एकमा हार क्या है ? नारी (कामासक्ति—पुरुषकी नार्गमं जी नारीकी पुरुषमं )। कार्यकी प्राप्ति किसमे होती है : जीवाँकी अहिंसासे।

मुखसे कीन सोता है १ समाधिनिय ( परमाधाने निषदःचित्त)। जायत् कीन है १ सन् अमन्का पिपेदी । धः कीन हैं १ अपनी इन्द्रियाँ। परंतृ जीत रेनेपर वे री इन्द्रियें मित्र वन जाती हैं। दित कौन है ! जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है । श्रीमान् (धनी) कौन है ! जो पूर्ण संतोषी है । जीता ही कौन मर चुका है ! उद्यमहीन । अमृत (जीवित) कौन है ! जो (भोगोंसे) निराश है ।

फाँसी क्या है ? ममता और अभिमान । मदिराकी भाँति गोहित कौन करती है ? नारी (कामासिक्त) । महान् अन्धा कौन है ? कामातुर । मृत्यु क्या है ? अपना अपयश ।

गुरु कौन है ? जो हितका उपदेश करता है। शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त है। छंत्रा रोग क्या है ? भव-रोग। उसके मिटानेकी दवा क्या है ? असत्-सत्का विचार।

भूषणों में उत्तम भूषण क्या है ! सचिरित्रता । परम तीर्थ क्या है ! अपना विशुद्ध मन । कौन वस्तु हेय है ! कामिनी-काञ्चन । सदा क्या सुनना चाहिये ! गुरुका उपदेश और वेदवाक्य । ब्रह्मकी प्राप्तिके उपाय क्या हैं ! सत्तक्का, दान, विचार और संतोष । संत कौन हैं ! जो समस्त विषयों से वीतराग हैं, मोहरहित हैं और शिवस्वरूप ब्रह्मतत्त्वमें निष्ठावान् है ! प्राणियोंका ज्वर क्या है ! चिन्ता । मूर्ख कौन है ! विवेकहीन । किसको प्रिय बनाना है ! शिव-विष्णु-भक्तिको । यमार्थ जीवन क्या है ! जो दोषवर्जित है ।

विद्या क्या है ? जो ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । ज्ञान किसे कहते हैं ? जो मुक्तिका हेतु है । लाभ क्या है ? आत्मज्ञान । जगत्को किसने जीता है ? जिसने मनको जीत लिया ।

वीरोंमें महावीर कौन है ? जो कामवाणसे पीड़ित नहीं होता । समतावान् , धीर और प्राज्ञ कौन है ? जो लळना-कटाक्षरे मोहित नहीं होता ।

विषका भी विष क्या है ? समस्त विषय । सदा दुःखी कीन है ? विषयानुरागी । धन्य कीन है ? परोपकारी । प्रजनीय कौन है ? शिवतत्त्वमें निष्ठावान् ।

सभी अवस्थाओं में क्या नहीं करना चाहिये ? (विषयों में ) स्नेह और पाप । विद्वानोंको प्रयत्नके साथ क्या करना चाहिये ! शास्त्रका पठन और धर्म । संसारका मूल क्या है ! (विषय-) चिन्ता ।

किसका सङ्ग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिये ? मूर्ज, पापी, नीच और खलका सङ्ग और उनके साथ वास नहीं करे । मुमुक्षु व्यक्तियोंको शीध-से-शीध क्या करना चाहिये ? सत्सङ्ग, निर्ममता और ईश्वरभक्ति ।

हीनताका मूल क्या है ? याचना । महस्वका मूल क्या है ? अयाचना । किसका जन्म सार्थक है ? जिसका फिर जन्म न हो । अमर कौन है ? जिसकी फिर मृत्यु न हो ।

शत्रुओंमें महाशत्रु कौन है ? काम, कोध, असत्य, लोभ, तृष्णा । विषयमोगसे तृप्त कौन नहीं होती ? कामना । दु: खका कारण क्या है ? ममता ।

मृत्यु समीप होनेपर बुद्धिमान् पुरुपको क्या करना चाहिये १ तन, मन, बचनके द्वारा यमके भयका निवारण करनेवाले सुखदायक श्रीहरिके चरणकमलींका चिन्तन ।

दिन-रात ध्येय क्या है ! संसारकी अनित्यता और आत्मस्वरूप शिवतत्व । कर्म किसे कहते हैं ! जो श्रीकृणके लिये प्रीतिकर हो । सदा किसमें अनास्या करनी चाहिये ! भवसमुद्रमें ।

मार्गका पाथेय क्या है ? धर्म । पवित्र कौन है ? जिसका मन पवित्र है । पण्डित कौन है ? विवेकी । विष क्या है ? गुरुजनों (बड़ों ) का अपमान ।

मदिराके समान मोहजनक क्या है १ स्नेह । डाक्रू कौन है १ विषयसमूह । संसार-बेल क्या है १ विषय-तृष्णा । शत्रु कौन है १ उद्योगका अभाव (अकर्मण्यता)।

कमलपत्रपर स्थित जलकी तरह चञ्चल क्या है ? यौवन, धन और आयु । चन्द्रिकरणोंके समान निर्मल कौन है ? संत-महात्मा ।

नरक क्या है ? परवज्ञता । सुख क्या है ? समस्त सङ्गोंका त्याग । सत्य क्या है ? जिसके द्वारा प्राणियोंका हित हो । प्राणियोंके प्रिय क्या हैं ? प्राण ।

(यथार्थ) दान क्या है ? कामनारहित दान । मित्र कौन है ? जो पापसे हटाये । आभृषण क्या है ? शील । वाणीका भूषण क्या है ? सत्य ।

अनर्थकारी कौन है ? मान । सुखदायक कौन है ? सज्जनोंकी मित्रता। समस्त व्यसनोंके नाशमें कौन समर्थ है ? सर्वदा त्यागी।

अन्धा कौन है ? जो अकर्तव्यमें लगा है। बहिरा कौन है ? जो हितकी बात नहीं सुनता। गूँगा कौन है ? जो समयपर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता।

मरण क्या है ? मूर्खता । अमूल्य वस्तु क्या है ? उपयुक्त अवसरका दान । मरते समयतक क्या चुभता है ? गुप्त पाप । साधु कौन हे ? सचरित्र । अधम कौन हे ? चरित्रहीन । जगत्को जीतनेमें कौन समर्थ हे ? सत्यनिष्ठ और सहनबील (धमावान्)।शोचनीय क्या हे ? धन होनेपर भी कृपणता। प्रशंसनीय क्या हे ? उदारता। पण्डितोंमें प्रजनीय कौन है ? सदा स्वाभाविक विनयी।

तमोगुणरहित पुरुष वार-वार जिसका बखान करते हैं, यह 'चतुर्भद्र' क्या है ? प्रिय बचनके साथ दान, गर्वरहित जान, क्षमायुक्त श्रूरता और त्यागयुक्त धन—यह दुर्लभ चतुर्भद्र है ।

रात-दिन ध्येय क्या है १ भगवचरणः न कि संसार। अगँखें होते हुए अन्धे कौन हैं १ नास्तिक।

पुरुषोंको सदा किसका स्मरण करना चाहिये ? इरिनामका। सद्बुद्धि पुरुषोंको क्या नहीं कहना चाहिये ? पराया दोप तथा मिथ्या बात ।

मुक्ति किससे मिलती है ! मुकुन्दभक्तिसे। मुकुत कौन है ! जो अविद्यासे तार देता है । अविद्या क्या है! आत्माकी स्फूर्ति न होना ।

मायी कौन है ? परमेश्वर । इन्द्रजालंकी तरह क्या वस्त है ? जगत्-प्रपंच । स्वप्नतुल्य क्या है ? जाग्रत्का व्यवहार । सत्य क्यां है ? ब्रह्म ।

प्रत्यक्ष देवता कौन है ! माता । पूज्य और गुरु कौन ह ! पिता । सर्वदेवतास्वरूप कौन है ! विद्या और कर्मसे गुक्त ब्राह्मण ।

भगकद्भक्तिका फल क्या है ! भगवद्धामकी प्राप्ति या स्वरूपसाक्षात्कार । मोक्ष क्या है ! अविद्याकी निवृत्ति । समस्त वेदोंमें प्रधान क्या है ! ओंकार ।



# श्रीयामुनाचार्य

( श्रीवैष्णवसम्प्रदायके महान् आचार्य, श्रीनाथमुनिके पौत्र और श्रीईश्वरमुनिके पुत्र । आविर्माव १०१० वि० सं०, स्थान वीर-नारायणपुर ( मदुरा ) । यतिराज श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु )

चारमवेदी न धर्मनिष्ठोऽसि भक्तिमांस्त्वचरणारविन्दे । अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्यं प्रवद्ये ॥ शर्णं त्वत्पादमूलं न निन्दितं कर्म तदस्ति व्यधायि । सहस्रशो यन्न विपाकावसरे मुकुन्द सोऽहं सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे ॥ क्रन्दामि निम्जतोऽनन्तभवार्णवान्त-श्चिराय मे कूलिमवासि लब्धः। भगवित्रदानी-लब्धं त्त्रयापि दयायाः ॥ पात्रमिदं मनुत्तमं ( श्रीआलवन्दारस्तोत्र श्लो० २५, २६, २७ )

में न धर्मनिष्ठ हूँ न आत्मज्ञानी हूँ, और न आपके चरणारिवन्दोंका भक्त ही हूँ। मैं तो अर्किचन हूँ, अनन्यगति हूँ और दारणागतरक्षक आपके चरणकमलोंकी दारण आया हूँ। मंसारमें ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है, जिसको हजारों बार मैंन न किया हो। ऐसा मैं अब फलभोगके समयपर विवश (अन्य-साधनहीन) होकर, हे मुकुन्द! आपके आगे बारंबार

रोता—क्रन्दन करता हूँ। अनन्त महासागरके भीतर ह्यते हुए मुझको आज अति विलम्बसे आप तटरूप होकर मिले हैं और ए भगवन्! आपको भी आज यह दयाका अनुपम पात्र मिला है।

अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहे में सहजंहि दुःग्वम् । किं तु त्वद्ये द्वारणागतानां पैराभवो नाथ न तेऽनुरूपः॥ (आलकदार शे॰ :८)

हे नाथ ! मुझपर जो कुछ बीत चुका है, उससे विल्झा कौन-सा न्तन दुःख अब मुझे मिलेगा । मेरे लिये गोरं भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भीग चुका हूँ । जो होगा, सब सह लूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है। पर आपकी शरणमें आये हुएका आपके सामने ही अपमान हो, यर आपकी शोभा नहीं देता—अतः मेरे उद्धारमें देर न लगाह है।

अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवेदिः । अगति दारणागतं हरे कृपया केवलमात्मसास्कृतः ॥ (आलक्टारः हो। '\*'

हे हरे ! हजारी अपराधींम भग हुआ में भयंतर मर

सागरके उदरमें गीते लगा रहा हूँ । अब आप कृपा करके अपनी शरणमें आये हुए मुझ असहायको केवल अपना लीजिये ।

तव दास्यसुखैकसङ्गिनां भवनेष्वस्त्वपि कीरजन्म से। इतरावसथेषु मा सा भूद्षि में जन्म चतुर्भुखात्मना ॥ ( आलवन्दार शो० ५८ )

आपके दास्यभावमें ही सुखका अनुमव करनेवाले सज्जनों-के घरमें तो मुझे कीड़ेकी भी योनि मिले—तो मैं प्रसन्न हूँ; पर दूसरोंके घरमें तो मुझे ब्रह्माजीकी भी योनि न मिले-यही भरी प्रार्थना है।

दुरन्तस्थानादेरपरिहरणीयस्य महतो विहीनाचारोऽहं नृपगुरगुभस्यास्पदमपि। व्यासिन्धो बन्धो निर्वधिकवात्सल्यजलधे तव सारंसारंगुणगणिमतीच्छामिगतभोः॥ अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रज-स्तमश्छन्नश्छन्नस्तृतिवचनभङ्गीमर्चयम् तथापोत्थंरूपं वचनमवलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवंभूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः ॥ पिता त्वं माता त्वं द्यिततनयस्त्वं प्रियसहत् स्वमेव स्वं मित्रं गुरुरिप गतिश्रासि जगताम् । ख**दोयस्त्वद्**मृत्यस्तव परिजनस्वद्गतिरहं प्रपन्नइचैवं सत्यहमपि तवैवासि हि भरः ॥ **धुद्रश्रलमतिरस्यात्रसवमूः** अमर्यादः कृतव्नो दुर्मानी सारपरवशो वज्जनपरः। चृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलघे-रपारादुःसीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः ॥ रघुवर यदभूसवं ताहशो वायसस्य भणत इति दयालुईच चैद्यस्य कृष्ण।

प्रतिभवमपराद् धुर्मुग्ध सायुज्यदोऽभू-वंद किसु पदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः ॥ ( आलबन्दारस्तोत्र क्षो० ६१, ६२, ६३, ६५, ६६

हे दयासिन्धो ! दीनवन्धो ! में दुराचारी नर-आदि-अन्तरहित और अविरहरणीय महान् अशुभ मंडार हूँ; तो मो हे अपारवात्सल्यमागर! आपके गु गणोंका स्मरण कर-करके निर्मय हो जाऊँ, ऐसी इच्छा कर हूँ । घरणीघर ! यद्यपि मेंने रजोगुण और तमोगु आच्छन होकर पूर्वोक्तरूपसे, वस्तुतः इच्छा न रखते । भी, इच्छुककी भाँति, कपटयुक्त स्तुति-चचनोंका निम किया है, तथापि मेरे ऐसे वचनोंको भी अपनाकर आप कृपा करके मेरे मनको ( सच्चे भावसे स्तुति करनेयोग्य हे की ) शिक्षा दें । हरे ! आप ही जगत्के पिता-माता, [ पुत्र, प्यारे सुहृद्, मित्र, गुरु और गति हैं; मैं आपका सम्बन्धी, आपका ही दास, आपका ही परिचारक, आपको एकमात्र गति माननेवाला और आपकी ही शरण हूँ । : प्रकार अब आपवर ही मेरा सारा भार है। भगवन्! में मर्यादाका पालन न करनेवाला, नीच, चञ्चलमति छं ( गुणोंमें भी दोषदर्शनरूप ) अस्याकी जन्मभूमि हूँ, स ही कृतन्न, दुष्ट, अभिमानी, काभी, ठग, क्रूर और महाप हूँ; मला, मैं किस प्रकार इस अपार दुःख-सागरसे पार। कर आपके चरणोंकी परिचर्या करूँ ? रघुवर ! जन कि ट ( काक-रूपधारी जयन्त) के ऊपर, यह सोचकर कि 'यह मे शरणमें आया है' आप वैसे दयाछ हो गये थे और हे सुन श्रीकृष्ण ! जो अपने प्रत्येक जन्ममें आपका अपराध् करताः रहा था, उस शिशुपालको भी जब आपने सायुज्य-मुक्ति दे दं तो अब कौन ऐसा अपराध है। जो आपकी क्षमाका विषय न ह

## जगहरु श्रीरामानुजाचार्य

(आविर्भाव-वि०सं०१०७४)स्यान--दक्षिण भारत,भूतपुरी (वर्तमान श्रीषेरेम्बुधरम्)। पिताका नाम-श्रीकेशव सोमयाजी,माता-नाम--कान्तिः श्रीवैष्णवसम्प्रदाय विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य । महान् दार्शनिक विद्वान् , परम भक्त, आप सगवान् श्रीसंकर्पणके अवतार माने जाते हैं।}

#### शरणागति

सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्मभूत पुरुपोत्तम महाविभृते श्रीमनारायण वैकुण्ठनाथ अपारकाम्ण्यसौद्योल्य वात्सल्योदावैं धर्मसोन्दर्यमहोद्धे, अनालोचितविदोपाविदोपलोकशरण्य प्रणतातिंहर आधितवात्सल्यज्ञलघे,

अनवरतविदितनिखिलभूतजातयाधातम्य अशेषचराचरसृ निखिलनियमा शेषचिद्वचिद्वस्तुशेषिभूत निख्ळिज्यदाधाः खिलजगत्स्वामिन् अस्मतस्त्रामिन् सत्यकाम सत्य**सं**का सकलेतरविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सस श्रीमकारायाः अशरणशरण्य, अनन्यशरणस्वत्पाद्गारविन्द्रयुगलं सरणम् प्रपद्ये ।

हे पूर्णकाम, सत्यसंकला, परब्रह्मस्त्ररूप पुरुषोत्तम,

संव चाव अंव २०-- २१--

महान् ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्नारायण [हे वैकण्टनाय । आप अपार क्रणाः मुशीलताः वत्सलताः उदारताः ऐश्वर्य और सौन्दर्य ादि गुणींके महासागर हैं; छोटे-बडेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं। प्रणतजनोंकी पीड़ा हर हेते हैं। शरणागतोंके लिये तो आप वत्सलताके रागुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भृतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं। सम्पूर्ण चराचर भृतोंके सारे नियमों और समस्त जड-चेतन वस्तुआंके आप अवयवी हैं ( ये सभी आपके अवयव 👸 ) । आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका संकल्प सचा है। आप समस्त प्रपञ्चरे मिन्न और विलक्षण हैं। याचकोंके तो आप कल्पवृक्ष हैं, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आश्रयहीनों-को आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! मैं आपके चरणारविन्द-युगलकी शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है।

पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धृत् सखीन् गुरून् । रतानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥ सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान्। लोकविकान्तचरणौ शरणं तेऽव्रजं विभो॥

्हे प्रभो ! मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, रत्न, राशि, धन-धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अविनाशी मोक्षपदसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ।

मनोवाक्वायेरनादिकालप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरण-भगवद्पचारभागवतापचारासह्यापचाररूपनानाविधानन्ताप-चारानारव्यकार्याननारव्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्य-माणांश्च सर्वान् अशेषतः क्षमस्य ।

अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्रजगद्विषयं च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि वर्तमानं वर्तिष्यमाणं च सर्वं क्षमस्य ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपितरोधानकरीं विपरीतज्ञानजननीं स्विविषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां देवीं गुणमयीं मायां दास-भूत: शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तास्य। ( शरणागतिगवम् )

हे भगवन् ! मन, वाणी और शरीरके द्वारा अनादि कालसे अनेकों न करने योग्य कर्मोंका करना, करने योग्य कमोंको न करना, भंगवान्कां अपराध, भगवद्भक्तोंका अपराध तथा और भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनल अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध वन चुके हैं अयवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोंको तथा जिन्हें कर चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेवाल हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये।

'आत्मा और सारे संसारके विषयमें जो मुझे अनादि कालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयोंमें जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने-वाला है, वह सव-का-सब आप क्षमा कर दें।'

भेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो मुझसे भगवान्के स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञानकी जननी, अपने विषयमें भोग्य-बुद्धिको उत्पन्न करनेवाली और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली है, उस देवी त्रिगुणमयी मायासे भी आपका दास हूँ, किङ्कर हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ दीनका आप उद्धार कर दीजिये। (गण्त्रय)

(प्रेपक—डा० श्रीकृष्णदत्त भारद्वाज, एम्०ए०, पी-एन्० डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्त )

मातापितृसहस्नेभ्योऽपि वस्तळतरं शास्त्रम् । शास्त्र हमें इतना प्यार करता है जितना सहस्रों माता-पिता भी नहीं कर सकते ।

यथाभूतवादि हि शास्त्रम्।

शास्त्र हमें वैसी ही वात बताता है जैसी वह है।

यथा ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतगुणास्तथेदमपि रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतम् ।

ज्ञान, आनन्द, सत्यकाम, सत्यसंकत्य आहि गुण पर-ब्रह्मके स्वरूपभृत गुण हैं; क्योंकि शास्त्र (वेद ) ने उन्हें स्वरूपभृत कहा है; इसी प्रकार यह (शङ्ख-चक्र-गरा-पता-धारी वनमाला-विभृपित, अमल-कमल-दल-नयन-युगल, परम सुन्दर ) रूप भी परब्रह्मका स्वरूपभृत रूप है; क्योंकि शास्त्रने इसे स्वरूपभृत वताया है।

वासुदेवस्य निखिळजगदुपकाराय स्वेच्छया स्वेनेव रूपण देवादिष्ववतारः ।

समस्त संसारके कल्याणके लिये भगवान् वामुदेव अपनी इच्छासे, अपने ही रूपमें, देव आदिमें अवतार हेते,हैं। इयमेव भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या ।

यह भक्तिरूपा आराधना ही ब्रह्मविद्या है ।

शारीरकेंऽपि भाष्ये या गोपिता शरणागितः ।
अत्र गद्यत्रये व्यक्तां तां विद्यां प्रणतोऽस्म्यहम् ॥

ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें भी श्ररणागति-विद्याको मैंने गुप्त ही रक्ला । किंतु गद्यत्रय नामक मेरे ब्रन्थमें वह प्रकट हो गयी है । मैं उस विद्याको प्रणाम करता हूँ ।

ह । म उस । वधाका प्रणाम करता हू ।

अनन्तानन्तशयन पुराणपुरुषोत्तम ।

रङ्गनाथ जगन्नाथ नाथ तुभ्यं नमो नमः ॥

हे अनन्ता, हे शेषशायिन, हे सनातन, हे पुरुषोत्तमः
हे रङ्गनाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ ! आपको बार-वार नमस्कार ।

तवानुभृतिसम्भूतग्रीतिकारितदासतास् ।

देहि मे क्रपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥

हे नाथ, कृपा करके मुझे अपना सेवक वना लीजिये। मुझे अपनी दासता, किंकरताका दान दे दीजिये। कैसी दासता? जो कि प्रीतिसे होती है—प्रेम जिनको करा लेता है। कैसा प्रेम ? आपके अनुभवसे होनेवाला। में अनन्त लावण्य, अपार माधुर्य, परम सौन्दर्यकी प्रतिष्ठाभृत आपकी दिल्य मूर्तिका एवं आपके अनन्त मौशील्य, वात्मल्य आदि गुणोंका अनुभव कहाँ। वह अनुभव ऐसा होगा कि मेरे हृदयमें आपके प्रति तैलधाराके समान अविन्छिन्न प्रेम लहरा देगा। वह प्रेम मुझसे आपकी सेवा करायेगा। में उस प्रेममें विभार होकर आपकी सेवा-सपर्या, भजन-भक्ति कहाँगा। आपकी ऐसी सुन्दर सेवा-भक्तिके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय अपने उद्धारका और अन्य कोई लक्ष्य अपने जीवनका नहीं सुझ रहा है। यह सेवा ही मेरी गति है—उपाय है और जीवनका लक्ष्य है।

# जगद्वरु श्रीनिम्बार्काचार्य

(आविभाव — भक्तोंके विश्वासानुसार द्वापरयुग । वर्तमान अन्वेषकोंके मतानुसार ग्यारहवीं शताब्दी । कुछ महानुभावोंके मतानुसार पाँचवीं शताब्दी । जन्म — दिश्चण देशमें गोदावरीके तटपर वैदूर्यपत्तनके निकट अरुणाश्रममें श्रीअरुण मुनिकी पत्ती श्रीजयन्तीदेवीके गर्भसे । कोई कोई आपके पिताका नाम श्रीजगन्नाथ बताते हैं । देताद्वैतमतके आचार्य, महान् टार्शनिक विद्वान्, महान् भक्त, हिन्दें सूर्यका, किसी-किसीके मतमें भगवान्के प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रका अवतार माना जाता है । )

ज्ञानस्ररूपं च हरेरधीनं शरीरसंयोगिवयोगयोग्यम् । अणुं हि जीवं प्रतिदेहिसिन्नं ज्ञातुरवन्तं यमतन्तमाहुः॥

जीव ज्ञानस्व लय है, वह भगवान् श्रीहरिके अधीन है। उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे न्तन शरीरको ग्रहण करनेकी योग्यता है। वह प्रत्येक शरीरमें भिन्न, अणु, ज्ञानयुक्त और अनन्त न्ताया गया है।

अतादिमायापियुक्तरूपं त्वेनं विदुवें भगवत्प्रसादात्। मुक्तं च बद्धं किल बद्धमुक्तं प्रभेदबाहुल्यमथापि बोध्यम्॥ जीवको अनादिमायासे संयुक्त माना गया है। भगवान्की कृपासे ही इसके स्वरूपका ज्ञान होता है। जीवोंमेंसे कुछ नित्यमुक्त हैं। मुख वद्ध हैं और कुछ पहले बन्धनमें रहकर पीछे मगवत्कृपासे मुक्त हो गये हैं, ऐसे जीवोंकी बद्धमुक्त संज्ञा है। इस प्रकार जीवोंके बहुत-से मेद जानने चाहिये।

> अप्राकृतं प्राकृतरूपकं च कालस्वरूपं तद्चेतनं मतम्। मायाप्रधानादिपद्प्रवाच्यं शुक्कादिभेदाश्च समेऽपि तत्र ॥

अचेतन तत्त्व सामान्यतः तीन प्रकारका माना गया है—अप्राकृतः प्राकृतरूप तथा काल (क्षणः लवः निमेषादि) स्वरूप। (अप्राकृत तत्त्व त्रिगुणात्मक प्रकृति और कालसे विलक्षण है।) प्राकृतरूप जो अचेतन तत्त्व है, वह माया और प्रधान आदि पदोंद्रारा कहा जाता है। ग्रुक्लः, रक्त और कृष्ण (सन्त्रः रज और तम)—ये सभी भेद उसी (प्राकृत रूप) में हैं।

स्वभावतोऽपास्तसमस्तर्गेष-

मशेषकल्याणगुणैकराशिम्

## जगहरु श्रीमध्वाचार्य

(वैष्णव द्वैत-सम्प्रदायके महान् आचार्य, आविर्भाव वि० सं० १२९५ माध शु० ७ (कई लोग आश्विन शुक्का १० को भी इनका जन्म-दिवस मानते हैं) । स्थान मद्रासप्रान्तके मंगलूर जिलेके अन्तर्गत उट्टपिक्षेत्रसे दो-तीन मील दूर वेललि (या वेलि) ग्राम । पिताका नाम श्रीनारायण या मिंचजी मट्ट । भागवगोत्रीय, माताका नाम वेदवती । इन्हें वायुदेवताका अवतार माना जाता है । )



श्रीमगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सैकड़ों बिच्छुओंके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीड़ा होती है, वात, पित्त, कफसे कण्ठ अवस्द्ध हो जाता है और नाना प्रकारके

सांसारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी धवराहट हो जाती है। ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा० स्तो० १। १२)

सुल-दु:खोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिथे अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दु:खकालमें भी उनकी निन्दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो। भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत्के भाता-पिता हैं। इसीलिये अपने गारे कर्म उन्होंके अर्पण करने चाहिये। (द्वा० स्तो० ३।१)

व्यर्थकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करो । भगवान्में ही अपने अन्तःकरणको लीन करो । विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवनसे बढ़कर संसारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है । (द्वा० स्तो० ३ । २ )

भगवान्के चरणकमलोंका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पायोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा। फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो। (द्वा० स्त०३।३)

सज्जनो ! हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर श्रायपूर्वक हम कहते हैं कि 'भगवान्की वरावरी करनेवाला 'भी इस चराचर जगत्में कोई नहों है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है। वेही सबसे श्रेष्ठ हैं।' (द्वा० स्तो० ३।४)

यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किम प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो संमारके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा सुखकी ही अनुभृति होनी चाहिये थी। (द्वा०स्तो०३।५)

# जगहुरु श्रीवल्लभाचार्य

( प्रेषक--पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरल )

( अविर्माव वि० सं० १५३५ वैशाख कु० ११। स्थान चम्पारण्य। उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण। पिताका नाम लक्ष्मणभट्टजी, माताका नाम श्रीइल्लम्मा गारु। तिरोभाव वि० सं० १५८७ आयाः शु० ३, काशी। उन्न ५२ वर्ष। शुद्धादैत सम्प्रदाय या पृष्टिमार्गके प्रथान आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान् और परम भक्त, इन्हें साक्षात् भगवान्का, कई महानुभावों के मतसे अग्निदेवका अवतार मानते हैं।)

अहंताममतानाशे

सर्वथा निरहंकृती। स्वरूपस्थो यदा जीवः

कृतार्थः स निगद्यते ॥

अहंता-ममताके नाद्य होनेपर में कुछभी नहीं करता इस प्रकार सम्पूर्ण अहंकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा

जय अपने स्वरूपमें स्थित अर्थात् आत्मशानमें निष्ठावान् होता

है, तब वह जीव कृतार्थ (मुक्त ) कहा जाता है। कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता।

श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें मानमी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है।

चेतम्त्रत्ववणं सेवा तस्सिद्ध्ये तनुवित्तजा। ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्वद्वायोधनम्॥

पूर्णरूपसे चित्तको प्रभुमें तलीन कर देना ही सेवा है। उसकी मिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे) एवं वित्तजा (धनमे)

च्यृहाक्तिनं घहा परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् ॥

ांजनमें स्वभावमे ही समस्त दोषांका अभाव है तथा जो समस्त कत्याणमय गुणोंक एकमात्र समुदाय हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रयुग्न और अनिरुद्ध-ये चारों व्यूह जिनके अङ्गभूत हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ परवहास्वरूप हैं, उन पापहारी कमलनयन सिन्नदानन्द्रपन भगवान् श्रीकृष्णका हम चिन्तन करें।

अङ्गे तु वामे वृषभानुनां सुदा विराजमानामनुरूपसीभगाम् । सखीसहस्नेः परिसेवितां सदा सरेम देवीं सक्लेष्टकामदाम्॥

जो उन्हीं व्यामसुन्दर श्रीकृष्णके वामाङ्गमें प्रमन्नता-पूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप-शील-सौमाग्य अपने प्रियतमके सर्वथा अनुरूप है, सहस्रों सिख्याँ सदा जिनकी सेवाके लिये उचत रहती हैं, उन सम्पूर्ण अमीष्ट कामनाओंको देनेवाली देवी बुषमानुनन्दिनी श्रीराधाका हम सदा समरण करें।

उपासनीयं नितरां जनैः सदा
प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुषृत्तेः ।
सनन्दनाद्येर्भुनिभिस्तथोत्तं
श्रीनारदायाखिलतस्वसाक्षिणे ॥

अज्ञानान्धकारकी परम्पराका नाश करनेके लिये सब लोगोंको सदा इस युगलस्वरूपकी निरन्तर उपासना करनी चाहिये । सनन्दनादि मुनियोंने सम्पूर्ण तन्वोंके ज्ञाता श्रीनारदजीको यही उपदेश दिया था।

सर्वे हि विज्ञानमतो यथार्थकं
श्रुतिस्शृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः ।
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेद्विन्मतं
न्निरूपतापि श्रुतिस्त्रसाधिता ॥

श्रुतियों और स्मृतियोंसे यह सिद्ध है कि सम्पूर्ण वस्तुएँ ब्रह्मस्वरूप हैं। इसिछिये सारा विज्ञान यथार्थ हैं (मिथ्या या भ्रम नहीं )—यही वेदवेताओंका मत है। एक ही ब्रह्म चित्र अनित् एवं इन दोनोंसे विलक्षण परव्रह्मस्वरूपने विका रूपोंमें स्थित है। यह बात भी श्रुतियों तथा ब्रह्मकुत्रे प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है।

नाम्या गतिः कृष्णपदारविन्दात् संदरयते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्। भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यिष्ठम्हा-

द्चिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात् ॥

ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वन्दना कर हैं, जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार परम सुन्दर एवं चिन्त करनेयोग्य छीछाशरीर धारण करते हैं, जिनकी शक्ति अचिन है तथा जिनके अभिप्रायको उनकी कृपाके चिना कोई न जान सकता; उन श्रीकृष्णचरणारिवन्दोंके सिवा जीव दूसरी कोई गति नहीं दिखायी देती।

कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत् प्रेमधिशेपरुक्षणाः । अक्तिर्ह्णनन्याधिपतेमेंहात्मनः

सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ॥

जिसमें दीनता और अभिमानश्रन्यता आदि सद्गु होते हैं, ऐसे जीवपर भगवान् श्रीकृष्णकी विदेश कृपा हो है जिपसे उसके हृदयमें उन सर्वेश्वर परमात्माके चरणें प्रति प्रेमलक्षणा भिक्तका उदय होता है। वही उत्तम ह साध्य भक्ति है। उससे भिन्न जो भक्तिक अन्य प्रकार हे सब साधनभक्तिके अन्तर्गत हैं।

डपास्यरूपं तहुपासकस्य च कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम् । विरोधिनो रूपमथैतदाप्ते-चेंचा इमेऽश्री अपि पञ्च साधुभिः॥

उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्णका स्वरूप, उनके आस जीवका स्वरूप, भगवानकी कृपाका पढ़, तदनन्तर भक्तिम आस्वादन तथा भगवत्मातिके विरोधी भावका स्वरूप के साधकीको इन पाँच वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना नाहिंग।

~www.

## जगहरु श्रीमध्वाचार्य

(वैष्णव द्वैत-सम्प्रदायके महान् आचार्य, आविभीव वि० सं० १२९५ माघ হ্যু০ ৩ ( कई लोग आधिन হ্যুক্তা १० को भी इनका ान्म-दिवस मानते हैं ) । स्थान मदासप्रान्तके मंगलूर जिछेके अन्तर्गत उद्दृपीक्षेत्रसे दो-तीन मील दूर वेललि ( या वेलि ) त्राम । पिताका नाम श्रीनारायण या मिषजी भट्ट । भागवगोत्रोय, माताका नाम वेदवती । इन्हें वायुदेवताका अवतार माना जाता है । )



श्रीभगवानका नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो: क्योंकि सैकडों बिच्छओंके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीड़ा होती है, वात, पित्त, कफसे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके

सांसारिक पाशोंसे जकडे रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी घनराहट हो जाती है। ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको वनाये रखना वडा कठिन हो जाता है। (द्वा० स्तो० १। १२)

मुख-दु:खोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूछो तथा दुः खकालमें भी उनकी निन्दा न करो । वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो । कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो । भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगतके माता-पिता हैं। इसीलिये अपने सारे कर्म उन्होंके अर्पण करने चाहिये। (द्वा० स्तो० ३।१)

व्यर्थकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तनमें अपना अमृत्य समय नष्ट न करो । भगवान्में ही अपने अन्तःकरणको लीन करो । विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवनसे बढ्कर संसारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है। (द्वा० स्तो० ३।२)

भगवान्के चरणकमलींका सारण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पायोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा । फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो। (द्वा॰ स्तं० ३।३)

सजनो ! हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर शायपूर्वक हम कहते हैं कि भगवान्की वरावरी करनेवाला भी इस चराचर जगत्में कोई नहीं है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है। वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं।' ( द्वा॰ स्तो॰ ३।४)

यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किस प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो संजारके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा मुलकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी। (द्वा० स्तो० ३।५)

# जगहरु श्रीवल्लभाचार्य

( प्रेषक--पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत )

( আৰিৰ্মাৰ বি০ सं০ १५३५ वैशाख ফু০ ११। स्थान चम्पारण्य। उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण। पिताका नाम लक्ष्मणभट्टजी, माताका नाम श्रीइल्लम्मा गारु । तिरोभाव वि० सं० १५८७ आपाइ शु० ३, काशी । उन्न ५२ वर्ष । शुद्धादैत सम्प्रदाय या पृष्टिमार्गके प्रधान आचार्य, महान् दार्श्चनिक विद्वान् और परम भक्त, इन्हें साक्षात् भगवान्का, कई महानुभावों के मतसे अन्निदेवका अवतार मानते हैं । )

अहंताममतानाशे

सर्वधा निरहंकृतौ । स्वरूपस्थो यदा जीवः

कुतार्थः स निगद्यते ॥

अहंता-समताके नाश होनेपर में कुछभीनहीं करता इस प्रकार सम्पूर्ण अहंकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा

जय अपने स्वरूपमें स्थित अर्थात् आत्मज्ञानमें निष्ठावान् होता

है, तत्र वह जीव कृतार्थ (मुक्त) कहा जाता है। कृष्णसेवा सदा कार्यो मानसी सा परा मता।

श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें मानमी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है।

तिसद्धयै तनुवित्तना। चेतस्तरप्रवणं सेवा निवृत्तिर्वहाबोधनम् ॥ संसारदुःखस्य पूर्णरूपसे चित्तको प्रभुमें तल्लीन कर देना ही सेवा है।

उसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे) एवं वित्तजा (धनमे)

प्रभुवी सेवा करनी चाहिये। यों करनेपर जन्म-मरणके तुःस्त्रोंकी निवृत्ति और ब्रह्मका बोध होता है।

नहासम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषिनवृत्तिहिं दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ सहजा देशकालोधा लोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पर्शजाश्चे न सन्तन्या कथंचन ॥ अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन ॥

ब्रह्मसे सम्बन्ध हो जानेपर सबके देह और जीव-सम्बन्धी सभी दोपोंकी निवृत्ति हो जाती है। दोष पाँच प्रकारके होते हैं—सहज,देशज, कालज, संयोगज और स्पर्शज। सहज दोष वे हैं, जो जीवके साथ उत्पन्न होते हैं। देशज देशसे, कालज कालके अनुसार उत्पन्न होते हैं; संयोगज संयोगके द्वारा और स्पर्शज वे हैं, जो स्पर्शसे प्रकट होते हैं। ब्रह्मसे सम्बन्ध हुए बिना इन समग्र दोपोंकी निवृत्ति कभी नहीं होती।

#### चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मिः कदापीति । भगदानिप पुष्टिस्थो न करिप्यति स्वैकिकीं च गतिम्॥

जिन्होंने प्रभुको आत्मनिवेदन कर दिया है, उन्हें कभी किसी प्रकारकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। पुष्टि (कृपा) करनेवाले प्रभु अङ्गीकृत जीवकी लैकिक (संसारी मनुष्योंकी-सी आवागमनशील) गति नहीं करेंगे।

तस्मारसर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । बद्रज्ञिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः॥

इसिलये नित्य-निरन्तर सर्वात्ममावसे 'श्रीकृष्णः शरणं मम' इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण करते हुए ही स्थित रहना चाहिये । यह मेरी सम्मति है ।

अन्तःकरण मद्राक्यं सावधानतया श्रणु । कृटणात्परं नास्ति दैवं वस्तु दोषविवर्जितम् ॥

ओ मेरे अन्तःकरण ! मेरी बातको सावधानीके साथ
सुनो-शीकृष्णके सिवा दोषींसे सर्वथा रहित वस्तु-तत्त्व
अन्य कोई भी देवता नहीं है।

खलप्रिमिण । सर्वमार्गेषु नष्टेषु करुौ च गतिर्मम ॥ पाखण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव पापैकनिलयेषु च। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु गतिर्मम ॥ सत्पीडाव्यग्रलोकेषु क्रत्म एव सर्वकर्मवतादिय । नानावादविनष्टेषु गतिर्मम ॥ एव **याखण्डैकप्रयत्नेषु** कृष्ण

विवेकघेर्यभक्तसादिरहितस्य विशेषतः। पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मसः॥

दुष्ट धर्मवाले इस कलिकालमें कल्याणके साधनसः सभी सन्मार्ग नष्ट हो चुके हैं । लोकमें पालण्डकी प्रचुरत हो गयी है। इस अवस्थामें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गं हैं ( उनके अतिरिक्त और कोई भी रक्षक या तारक नः है )। समस्त पवित्र देश म्लेन्छोंसे आकान्त हो गये थे एकमात्र पापके स्थान बनते जा रहे हैं। लोग साधु-संतीं पीडा पहुँचानेमें व्यस्त हैं। ऐसे समय श्रीकृष्ण ही एकमा मेरी गति हैं। नाना प्रकारके नास्तिकवादोंसे सम्पूर्ण सक्षम् व्रतादिका नाश हो गया है और लोग केवल पालण्डमें । प्रवृत्त हैं; ऐसे समयमें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं विवेक, धैर्य, भक्ति आदिसे रहित, विशेषतः पापोंमें आमक्त मुख्तिक लिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही ग्रांत हैं।

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन॥

सदा-सर्वदा पित, पुत्र, धन, गृह—सव युद्ध श्रीकृण ही हैं—इस भावसे ब्रजेश्वर श्रीकृणकी सेवा करनी चाहिये भक्तोंका यही धर्म है। इसके अतिरिक्त किसी भी देश, किस भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी अवस्थामें और किस भी समय अन्य कोई धर्म नहीं है।

एवं सदा स्वकर्तव्यं स्वयमेव करिण्यति। प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां मजेत्॥

भगवान् अपने कर्तव्योंको स्वयं सदा करेंग, कारण वि वे सर्वसमर्थ हैं। इसलिये ऐहिक एवं पारलैकिक गमरा मनोरथोंके लिये निश्चिन्त रहना चाहिये।

यदि श्रीगोकुळाधीशो धतः सर्वाःमना हृदि । ततः किमपरं बृहि लंकिकैंवेदिकेरिण ॥

यदि भगवान् श्रीकृष्ण सब प्रकारसे हृदयमें धारण कर लिये जायँ तो फिर लौकिक श्रेय और वैदिक श्रेय आर्र फलोंसे क्या प्रयोजन है।

अतः सर्वोत्मना शश्वद् गोकुळेशरपाद्याः। स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः॥

भगवान् श्रीगोकुलेश्वर् श्रीकृष्णके चरणकमलीका मानः भजन—उनकी चरणरजका सेवन मदा मर्यासमावने वाहः चाहिये। उसे कमीनहीं छोड़ना चाहिये। यह मेरी समाविहे।

## जगहरु श्रीरामानन्दाचार्य

(श्रीरामानन्दी वैष्णव-सम्प्रदायके महान् आचार्य और प्रवर्तक। आविर्भाव वि० सं० १३२४, माघ कृष्ण सप्तमी। स्थान—प्रवाग त्रिकेणी-सरपर कान्यकुष्ण ब्राह्मणकुरूमें। पिताका नाम पुण्यसदन, माताका नाम सुरारिल। अन्तर्थान वि० सं० १५१५)

सर्वे प्रपत्तरिकारिणः सदा शक्ता अशक्ता अपि नित्यरिक्षणः। अपेक्ष्यते तत्र कुछं बछं च नी न चापि काछो न हि शुद्धता च॥ (वैष्णवमतास्कासस्कर ९९)

भगवान्के चरणोंमें अट्ट अनुरागं रखने-बालेसभी लोग--चाहे वे समर्थ हों या असमर्थ,

भगवच्छरणागतिके नित्य अधिकारी हैं। भगवच्छरणागतिके लिये न तो श्रेष्ठ कुलकी आवश्यकता है, न किसी प्रकारके विल्की। वहाँ न उत्तम कालकी आवश्यकता 'है और न किसी प्रकारकी ग्रुढि ही अपेक्षित हैं। सब समय और ग्रुचि-अग्रुचि सभी अवस्थाओं में जीव उनकी शरण ग्रहण कर सकता है।

लोकसंप्रहणार्थं तु श्रुतिचोदितकर्मणाम् । नेषभ्तरनुष्ठानं तत्केङ्कर्यपरायणेः ॥ (वैष्णव०१०२)

भगवान्के सेवापरायण दासीके लिये लोकसंग्रह (मर्यादा-स्थापन) के उद्देश्यसे ही वेदिविहित कमोंके अनुष्ठानका विधान किया गया है। (अन्यथा सम्पूर्ण कमोंका स्वरूपतः त्याग ही उनके लिये वाञ्छनीय है।)

दानं तपस्तीर्थनिषेवणं जपो
न चास्त्यहिंसासदद्यं सुपुण्यम् ।
हिंसामतस्तां परिवर्जयेजनः
सुधर्मनिष्ठो द्वधर्मवृद्धये॥
(वैष्णव०१११)

दानः तपः तीर्थसेवन एवं मन्त्रजप—इनमेंसे कोई मी अहिंसाके समान पुण्यदायक नहीं है। अतः सर्वश्रेष्ठ वैष्णव-धर्मका पालन करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह अपने युद्ध धर्मकी वृद्धिके लिये सब प्रकारकी हिंसाका परित्याग कर दे। जिलेन्द्रियश्रात्सरतो बुधोऽसकृत् सुनिश्चितं नाम हरेरनुत्तसम् । अपारसंसारनिवारणक्षमं समुखरेहेदिकमाचरन् सदा ॥ (वैष्णव० १०९

विवेकी तथा आत्म-यरायण पुरुवको चाहिरे कि वह जितेन्द्रिय रहकर तथा (लोक-संग्रहरे

ित्यं निष्कामभावते ) वैदिक कसोंका आचरण करता हुअ बारंबार (निरन्तर) भगवान्के सर्वश्रेष्ठ नाम (राम-नाम का उचारण करता रहे जो निश्चित ही अपार संसार-सागरकं सुखा देनेकी क्षमता रखता है।

भक्तापचारमासोदुं दयालुरिप स प्रभुः। न शक्तस्तेन युष्पाभिः कर्त्तव्यो न च स कचित्॥ (श्रीरामानन्ददिभ्वितय २०।६३

यद्यपि प्रभु दयाछ हैं। तथापि अपने भक्तोंकी अवहेलना को नहीं सह सकते । अतः तुमलोग कभी भी प्रभु-भक्तक अपराध न करना ।

ध्येयः स एव भगवानितः हृद्द्वे भक्तैः स्वभूः शिवगुणोऽज्यभिचारिभक्त्या । किं त्वन्यदेविभयये मनसापि चिन्त्यो हेपः कड़ाचिदपि नैव तड़ीयभक्तैः॥ (श्रीरामानन्ददिग्विव १२ । ५

भगवद्भक्तजनोंको उचित है कि अनन्त-कल्याण-गुणाक स्वयम्भू उन्हीं भगवान् (श्रीरामचन्द्रजी ) का अव्यिक्ष चारिणीभक्तिसे निरन्तर हृदय-कमलमें ध्यान करें तथ कभी भी अन्यदेवके विषयमें द्वेप-वृद्धि न करें।

> अर्चेच्छ्रीवजनामके सुरनुतं गोपीजनानां त्रियम् । व्रह्मोशादिकिरीटसेवितपदास्मोजं भुजङ्गाध्रयम् ॥ (श्रीवैध्यवमतास्वमास्वर १५८

श्रीवज नामवाङ पवित्र धाममें देवींसे स्तुति किये हुए गोपीजनैंकि प्रिय और श्रवादि देवींके मुकुरींमें मेपित त्यरण क्रमळवाचे कालिय

### परदुःखकातरता

### परम दयाछ राजा रन्तिदेव

रिन्तिदेव राजा थे—संसारने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अन्नके विना भूलों मर रहा था। वह अनेला नहीं था। उसकी स्त्री और वच्चे थे— कहना चाहिये कि राजांके साथ रानी और राजकुमार थे। सच भूलों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुंखमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे नहीं गया था। अन्न तो दूर—जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रिन्तदेवको न शत्रुओंने हराया या, न डाकुओंने ल्टा या और न उनकी प्रजाने विद्रोह किया या। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवर्षण जव लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—असहाय मानव कैसे जीवन-निर्वाह करे। महाराज रिन्तदेव उन लोगोंमें नहीं थे, जो प्रजाके धनपर गुल्छरें उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रिन्तदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोष और अन्नागारमें जो कुछ था, पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब राज्यकोष और अज्ञागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पेटके कभी न भरनेवाले गड्ढोमें उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको देखकर पेट कैसे भरता। लेकिन पूरे देशमें अवर्षण चल रहा था। कूप और सरोवरतक सूख गये थे। पूरे अड़तालीस दिन वीत गये, अन्न-जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचासवाँ दिन आया। किसीने महाराज रिन्तदेवको पहिचान लिया था। सबैरे ही उसने उनके पास थोड़ा-सा धी, खीर, हलचा और जल पहुँचा दिया। मृख-प्याससे व्याकुल, मरणासन्न उस परिवारको भोजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रिन्तिदेव प्रमन्न ही हुए जन उन्होंने एक बाह्यण अतिथिको आया देखा। इस विपत्तिमें भी अतिथिको भोजन कराये विना मोजन करनेके दोषसे बच जानेकी प्रसन्ता हुई उन्हें।

ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही था सुद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भे लेकिन शृद्रके जाते ही एक दूसरा अतिथि आय अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीभ निकई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—कुत्ते बहुत भृखे हैं। मुझे कृपा करके दीजिये।

समस्त प्राणियों में जो अपने आराध्यको देख माँगनेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अप जब भूखे बनकर भोजन माँगते हों। रिन्तदेवने व पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह ब कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-उस जलसे ही रिन्तदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे

भहाराज ! मैं बहुत प्यासा हूँ । मुझे प दीजिये। एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। व इतना प्यासा था कि बड़े कप्टले बोल रहा है— प्रतीत होता था।

महाराज रिन्तदेवने पानीका पात्र उठाया, इ भर आये। उन्होंने सर्चव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थ 'प्रमो! मैं ऋहि, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोश्न नर्ह मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें भा हो। उनके सब दुःख में भोग लिया करूँ और रहें। यह जल इस समय भेरा जीवन है—में इं रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इं कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे संमारके । भूख, प्यात्र, श्रान्ति, दीनता, शोक, विपाद और हो जायँ। संसारके सारे प्राणी सुखी हों।'

उस चाण्डालको राजा रिनतदेवने जल पिछा लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जलकी आवश्यकता का विभिन्न वेप बनाकर उनके अतिथि होनेवाल जिम् ब्रह्मा, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धर्मराः रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख ।

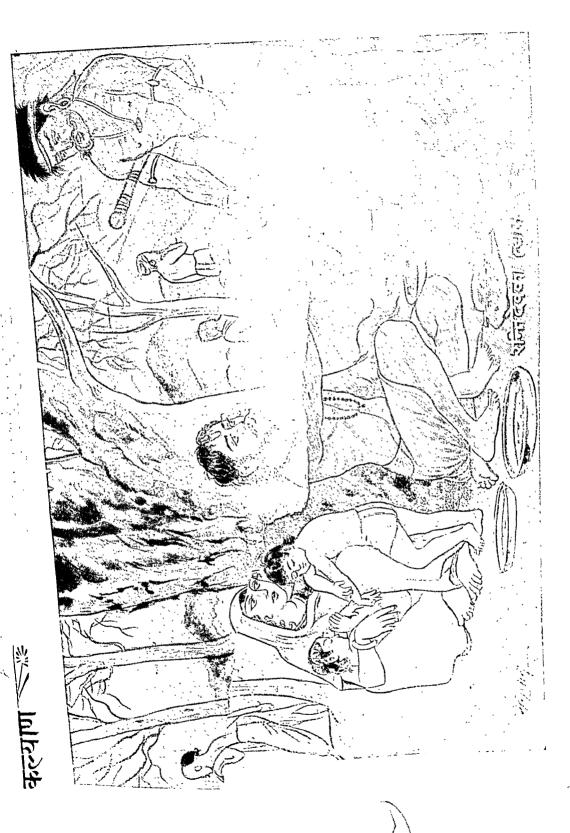

परदुः खकातरता

!

गराम मनमी जिल्ले रामिन रामिन

## ये महामनस्वी

### द्धीचिका अश्विदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते थे। जिन अस्त-शस्त्रोंपर देवताओं के बड़ा गर्व था, उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवताओं ने उसपर प्रथम आक्रमण किया। वृत्रकी अध्यक्षतामें असुर स्वर्गके उद्यानोंका मनमाना उपभोग कर रहे थे।

ि 'महर्षि दधीचिकी अख्यिसे विश्वकर्मा वज्र बनावें तो उस वज्रके द्वारा इन्द्र दृत्रासुरका वध कर सकेंगे।' जगत्पालनकर्ता भगवान् विष्णुने शरणागत देवताओंको एक उपाय बता दिया ।

दधीचिकी अस्थि—लेकिन महर्षि दधीचि-जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प करनेपर तो अमरोंकी अपनी अस्थियाँ मी कदाचित् मसा हो जायँ। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचे महर्षिके अ.श्रममें और उन्होंने याचना की— अस्थिकी याचना!

'शरीर तो नक्तर हैं। वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नक्तर शरीरके द्वारा किसीका कुछ उपकार हो जाय—यह तो सोमाग्यकी बात है।' उस महातापसके मुखपर आनन्द उछिसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

'मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग सेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।' महर्षि द्धीचि आसन लगाकर वैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतार फेंके— योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रार् किया। चर्म, मांसादिको ने जंगली पशु न गये। अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकम बनाया महेन्द्रका अमोच अस्न वज्र।

× × ×

### शिबिका मांसदान

महाराज शिविकी शरणागतरक्षा इतनी प्रसि थी, उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवरा इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी। सहाराजके यशकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेनेव उद्यत हो गये।

महाराज शिवि अपने प्राङ्गणमें वैठे थे। सहर एक कब्तर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोद गिरा और वस्तोंमें छिपने लगा। कपोत भया काँप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेरा

कबृतर जिसके भयसे काँप रहा था, वह वा भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा । बाजने स्पष्ट मानवी भाषामें कहा—'महाराज! आप किसीका आहा छीन लें, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहा है। मैं भूखसे मर रहा हूँ। मेरा आहार मुई दीजिये।'

भें शरणागतका त्याग नहीं करूँगा । तुम्हार पेट तो किसीके भी मांससे भर जायगा । महाराज शिविने अपना निश्चय सृचित कर दिया ।

किसी भी दूसरे प्राणीकी हत्यापाप है। वाज-को मांस चाहिय था। महाराज शिविने अपने शरीरका मांस देना निश्चित किया। कपोतके

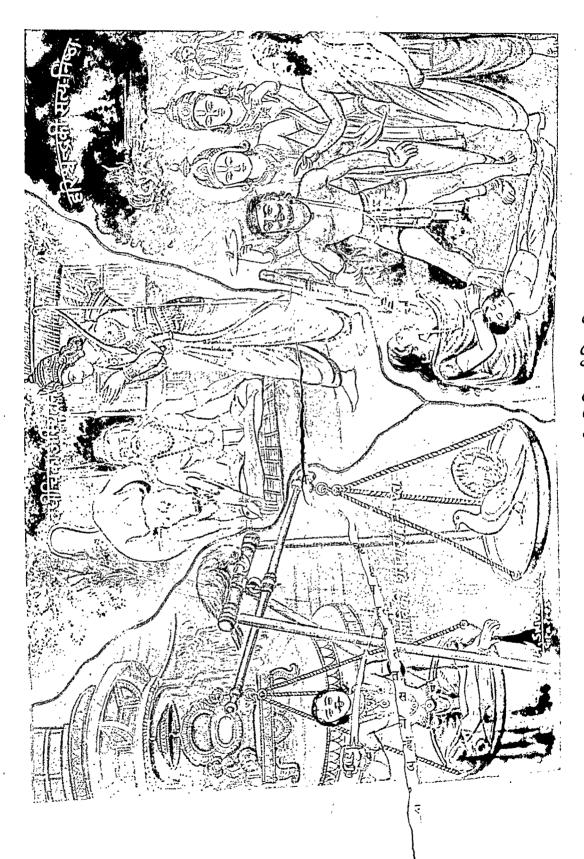

### ये महामनस्वी

### द्धीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते थे। जिन अस्त-शस्त्रोंपर देवताओं के बड़ा गर्व था, उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवताओं ने उसपर प्रथम आक्रमण किया। वृत्रकी अध्यक्षतामें असुर स्वर्गके उद्यानोंका मनमाना उपभोग कर रहे थे।

्री 'महिषें दधीचिकी अस्थिसे विश्वकर्मा वज्र बनावें तो उस वज्जके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेंगे।' जगत्पालनकर्ता भगवान विष्णुने शरणागत देवताओंको एक उपाय बता दिया।

दधीचिकी अस्थि—लेकिन महर्षि दधीचि-जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प करनेपर तो अमरोंकी अपनी अस्थियाँ भी कदाचित् भसा हो जायँ। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचे महर्षिके अ.श्रममें और उन्होंने याचना की—अस्थिकी याचना !

'शरीर तो नश्वर है। वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका इछ उपकार हो जाय—यह तो सौमाग्यकी बात है।' उस महातापसके मुखपर आनन्द उछिसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

'मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग सेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।' महर्षि दधीचि आसन लगाकर वैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतार फेंके— योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने। जंगली

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रारम्भ किया। चर्म, मांसादिको वे जंगली पशु चाट गये। अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकर्माने बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्त्र वज्र।

× × ×

### शिबिका मांसदान

महाराज शिविकी शरणागतरक्षा इतनी प्रसिद्ध थी, उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी । वे महाराजके यशकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेनेको उद्यत हो गये।

महाराज शिवि अपने प्राङ्गणमें बैठे थे। सहसा एक कब्तर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोदमें गिरा और वस्नोंमें छिपने लगा। कपोत भयसे काँप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेरा।

कव्तर जिसके भयसे काँप रहा था, वह बाज भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा। बाजने स्पष्ट मानवी-भाषामें कहा—'महाराज! आप किसीका आहार छीन हों, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहार है। मैं भृखसे मर रहा हूँ। मेरा आहार मुझे दीजिये।'

भें शरणागतका त्याग नहीं करूँगा । तुम्हारा पेट तो किसीके भी मांससे भर जायगा । महाराज शिविने अपना निश्रय सचित कर दिया।

किसी भी दूसरे प्राणीकी हत्या पाप है। बाज-को मांस चाहिये था। महाराज शिविने अपने शरीरका मांस देना निश्चित किया। कपोतके वरावर तौला हुआ मांस वाज माँग रहा था। तराज्ये एक पलड़ेमें कपोतको बैठाकर अपने हाथसे अपना अङ्ग काटकर महाराजने दूसरे पलड़ेमें रक्खा, किंतु कपोत उस अङ्गसे मारी रहा । महाराज अपने अङ्ग काट-काटकर पलड़ेपर चड़ाते गये और जब इतनेसे कपोतका वजन पूरा न हुआ तो स्वयं पलड़ेमें जा बैठे।

वाज वने देवराज इन्द्र और कपोत वने अग्नि-देव अपने असली रूपोंमें प्रकट हो गये। महाराज शिविके अङ्ग देवराजकी कृपासे पूर्ववत स्वस्थ हो गये। दोनों देवता उन महामनस्वीकी प्रशंसा करके भी अपनेको कृतार्थ मानते थे। ऐसे पुण्यातमा स्वर्गमें भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे।

× × > हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा

अयोध्यानरेश महाराज हरिश्वन्द्रकी कथा प्रख्यात है । देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे महर्षि विश्वामित्रने उनकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ली ।

महाराज हरिश्वन्द्रकी परीक्षा—परीक्षाने उनकी निष्ठाको अधिक उज्ज्वल ही किया । स्वममें महाराजने ब्राह्मणको राज्य-दान किया था । स्वमके उस दानको सत्य करनेकं लिये वे अयोध्याधीश स्त्री तथा पुत्रके साथ राज्य त्यागकर काशी आ गये। ब्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स्त्रीको उन्होंने ब्राह्मणके हाथ वेचा । स्त्रयं वे विके चाण्डालके हाथ । अयोध्याके नरेश चाण्डालके चाकर होकर क्मशानके चौकीदार वने।

त्राह्मणके यहाँ कुमार रोहिताश्वको सर्पने काट लिया । बेचारी महारानी—अब तो वे दासीमात्र थीं । पुत्रके शवको उठाये अकेली समशान पहुँचीं । हाथ रे दुर्भाग्य—समशानका चौकीदार बिना 'कर' लिये शवको जलाने दे नहीं सक् था। कौन चौकीदार—उस मृतक पुत्रका पिता-स्वयं महाराज हरिश्चन्द्र। छातीपर पत्थर रख कर्तव्यका पालन करना था—स्वामीने आज्ञा दी थी कि 'कर' दिये विना कोई शव न जल पावे।

एक साड़ी—महारानीके पास उस साड़ीः छोड़कर था क्या जो 'कर' दे। वह साड़ीः आधी फाड़कर 'कर' दे सकती थी। उस परि परायणा, धर्मशीला नारीने साड़ी फाड़नेके लि हाथ लगाया। उसी समय आकाशमें प्रकाश ह गया। वड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी—

अहो दानमहो धेर्यमहो बीर्यमखिण्डतम् । उदारधीरवीराणां हरिश्रन्द्रो निदर्शनम् ॥

'आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी धीरता और वीरता धन्य है, आप उदार, धीर और वीर पुरुषोंके आदर्श हैं।'

देखते-ही-देखते धर्मके साथ भगवान् नारायण, शङ्कर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्रकट हो गये। विश्वामित्र क्षमा माँगने लगे। हरिश्वन्द्रने सबको प्रणाम किया। रोहिताश्च जीवित हो गया। हरिश्वन्द्र और शैंव्याक देह दिव्य हो गये और वे भगवद्गामको प्राप्त हुए। उनके इच्छानुसार समस्त अयाध्या नगरीके लांग विमानींपर सवार होकर खर्ग चले गये। शुक्राचार्यन गाया—

हरिश्चन्द्रसमी राजा न भ्तो न भविष्यति । 'हरिश्चन्द्रके समान राजा न कोई हुआ, न होगा।' स्वयं महर्षि विश्वामित्रने रोहिताश्वको अयोध्याके सिंहासनपर अभिषिक्त किया । रानीके गाथ महाराज हरिश्चन्द्रको सुदुर्लभ भगवद्वाम प्राप्त हुआ ।

# महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव

(श्रीगौडीय वैष्णवसम्प्रदायके प्रवर्तक, गौडीय वैष्णवोंके मतानुसार भगवान् श्रीराधा-कृष्णके साक्षात् स्वरूप । आविमांव शाके १४०७, फाल्गुन शुक्त १५ । तिरोभाव १४५५ । स्थितिकाल ४८ वर्ष । पिता श्रीजगन्नाथ मिश्र, माता श्रीशचीदेवी । स्थान नवद्वीप ( बंगाल)। महान् दार्शनिक, विद्वान्, साक्षात् प्रेमावतार )



चेतोद्र्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं
श्रेयःकैरवचिन्द्रकावितरणं
विद्यावध्जीवनम् ।
आनन्द्राम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं
पूर्णामृतास्वादनं
सर्वोत्मस्नपनं परं विजयते
श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥१॥

चित्तरूपी दर्पणको परिमार्जित करनेवाला, संसाररूपी महादावानलको बुझा देनेवाला, कल्याणरूप कुमुदको विकसित करनेवाली ज्योत्स्वाको फैलानेवाला, पराविद्यारूपी वधूका जीवनरूप, आनन्द-समुद्रको बढ़ानेवाला, पद-पदपर पूर्ण अमृतका आखादन प्रदान करनेवाला, सम्पूर्ण आत्माको आनन्दसे सराबोर कर देनेवाला अद्वितीय श्रीकृष्ण-संकीर्तन सर्वोपरि विराजमान है।

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिः-स्तत्रार्षिता नियमितः सारणे न कालः । एतादशी तव कृषा भगवन्ममापि दुर्देवमीदशमिहाजनि नानुरागः॥ २॥

भगवन् ! आपने अपने गोविन्दः, गोपालः, वनमाली इत्यादि अनेक नाम प्रकट किये हैं और उन नामोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति निहित कर दी है। श्रीनाम-स्मरणमें कोई कालाकालका विचार भी नहीं रक्खा है। आपकी तो इस प्रकारकी कृपा है और इधर मेरा भी इस प्रकारका दुर्भाग्य है कि ऐसे श्रीहरिनाममें अनुराग नहीं हुआ!

तृणादि सुनीचेन तरोरिप सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥३॥

तृणकी अपेक्षा भी अतिशय नीच एवं वृक्षसे भी अधिक सिहण्णु होकर स्वयं अभानी रहते हुए दूसरेको मान प्रदान करके निरन्तर श्रीहरिनाम या उनकी लीलादिका गान करना ही एकमात्र कर्तव्य है।

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मिन जन्मनीश्वरे भवताद्गक्तिरहैतुकी त्वियाधा

जगन्नाथ ! मैं धन, जन, कामिनी, काव्य अथवा पाण्डित्यकी कामना नहीं करता । परमेश्वर-स्वरूप तुम्हारे प्रति जन्म-जन्मान्तरमें मेरी अकारण भक्ति हो ।

> अयि नन्दतन्ज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधी ।

कृपया तव पादपङ्कज-

स्थितधूलीसदशं विचिन्तय॥ ५॥

नन्दनन्दन ! तुम्हारा दास में इस घोर दुष्पार संतार-सागरमें पड़ा हुआ हूँ । मुझको कृपापूर्वक अपने पाद-पद्मकी धूळके समान समिझेये ।

> नयनं गलदश्रुघारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचितं वपुः कदा

तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ ६॥ गोपीजनवळ्ठभ ! कव आपके श्रीनामग्रहणके समय मेरे दोनों नेत्र बहती हुई अश्रुधारासे भेरा वदन गद्भद होनेके कारण रुकी हुई वाणीसे तथा मेरा शरीर रोमाञ्चसे युक्त होगा ?

युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राद्यपायितम्। श्रून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दिवरहेण मे॥७॥ गोविन्द ! आपके विरहमें मेरा एक-एक निमेष युगके समान बीत रहा है, नेत्रोंसे वर्षाकी धाराके समान अश्रवर्षा हो रही है और सारा जगत् श्रून्य जान पड़ता है।

आश्चिष्य वा पादरतां पिनप्दु मा-मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्याणनाथस्तु स एव नापरः॥८॥ चरण-सेवामें लगी हुई मुझको वे गलेसे लगा लें या पैरोंतले रींद डालें, अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें। उन परम स्वतन्त्र श्रीकृष्णकी जो इच्छा हो, वही करें; तथापि मेरे तो वे ही प्राणनाय हैं, दूसरा कोई नहीं। (श्रीशिक्षाष्टकम्)

( श्रीचैतन्यदेवके दारा रचे और गाये हुए श्लोक )

श्रुतमण्योपनिपदं दूरे हिस्कथामृतात्। यत्र सन्ति द्विचित्तकम्याश्रुपुरुकादयः॥ (श्रीपदावरी ३९ श्रीभक्तिसंदर्भ०—६९ अनुच्छेद)

उपनिपत्-प्रतिपाद्य ब्रह्मका श्रवण हरिकथामृतसे बहुत दूर है, इसीसे ब्रह्मस्वरूपकी बात लगातार मुनते रहनेपर भी चित्त द्रवित नहीं होता ।

द्धिमयनिनादैस्त्यक्तनिदः प्रभाते

तिम्हतपद्मगारं बह्ववीनां प्रविष्टः ।

मुखकमलसमीरैराग्रु निर्वाप्य दीपान्

कविहतनवनीतः पातु मां बालकृष्णः ॥

(श्रीप्णवली १४३)

प्रातःकालमें माता यशोदाके दिध-मन्थनका शब्द सुन-कर निद्रा त्याग करके ब्रजगोपियोंके घरोंमें पैरोंका शब्द न करते हुए चुपचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुखकमलकी बायुके द्वारा शीव ही दीपकोंको बुझाकर नवनीतको गटकनेमें रत श्रीवालकुरण मेरी रक्षा करें।

सच्ये पाणी नियमितस्वं किङ्किणीदाम 'श्रदा सुटजीभूय प्रपद्गतिभिर्मन्दमन्दं विहस्य । अक्ष्णोर्मङ्गया बिहसितमुखीवीरयन् सम्मुखीना

मातुः पश्चादहरत हरिजीतु हैयङ्गवीनम्॥ (श्रीपद्यावली १४४) एक बार किंकिणीःविनको बंद करनेके लिये वारं किंकिणीको डोरीको पकड़े, शरीरको कुनड़ा करके अँगुलियोंके बलपर चलते हुए मृदु-मन्द-हास्य-बदन १ को देखकर सम्मुख खड़ी हुई गोपियाँ जब हँसने ल्य श्रीहरिने अपनी नेन्न-मिक्किमाके द्वारा उनके हास्यको निव माताके पश्चात् स्थित सद्योजात नवनीतको हरण किय

प्रासादांचे निवसति पुरः स्मेरवन्त्रारविन्दो

मामालोनय स्मितसुवद्दनो बालगोपालमूर्नि

( चै० मा० व० २ । ४

जिनका वदनारिवन्द विकसित है, वे वालगोण श्रीकृष्ण मुझे देखकर मृदु मधुर हास्पमे श्रीमुखकी शो समधिक विस्तार करते हुए प्रामादके ऊपरी भागं सम्मुख आकर स्थित हो रहे हैं!

न प्रेमगन्धोऽस्ति दरोऽपि में हरी

क्रन्दामि सीभाग्यभरं प्रकाशितुम् ।
वंशीविलास्यानगलोकनं विना

बिभिमें यत् प्राणपतङ्गकान् वृथा ॥

(चै० च० म० २ । ४

मेरे अंदर श्रीकृष्ण-प्रेमकी तिनक-सी गन्ध भी नहीं है। वे सौमाग्यातिशयको (में स्वयं जो अत्यन्त सौमाग्यशाली इसे) प्रकट करनेके लिथे ही क्रन्दन करता हैं (मुझमें प्रेमका लेशमात्र भी नहीं है, इनका प्रमाण हैं है कि) वंशीविलासी श्रीकृष्णके मुखन्दर्शनके विना स्वर्थ ही प्राणक्त्री पक्षियोंको धारण कर रक्का है।

# गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य

( जन्म सं० १५८८ । तैलंग ब्राह्मण, श्रीगदाघर पण्डितजीके शिष्य, श्रीइन्दुलेखा सखीके अवतार, श्रीकृष्णरायजी वन्म नारीके क्षिण्ण)

अभक्तसङ्गो देहोत्थो बाचिको मानसस्तथा। त्रिविघोऽपि परित्याज्यो भक्तिकामनया बुधैः॥ कायिकः कायसम्बन्धाद् वचसा भःषणात्मकः। अन्नादिना मानसस्तु पारम्पर्योध्वदोषदः॥

मिक्तिके इच्छुक व्यक्ति देहोत्य, वाचिक और मार्नासक— तीनों प्रकारके अभक्त-सङ्गका परित्याग करें । देह-सम्बन्धसे देहिक, भाषणादिसे वाचिक और अन्नादिसे मानसिक जाने । ' क्रमसे उपर्युपरि अधिक दोषावह हैं ।

कृष्णस्वरूप एव स्याद् वृक्तिरिन्द्रियदेह्योः। सैव भक्तिरिति प्रोक्त गुणिप्रिधे गुणानिका॥ श्रीकृष्ण-स्वरूपमें इन्द्रिय तथा देहकी वृक्तिका ना ही भक्ति है। वह भक्ति ऐश्वर्यादि पद्गुणोंने युना श्रीकृष्ण होनेसे गुणातिका कही जाती है।

भक्तस्वेकादद्शीं स्वयोच्ह्वणहाद्शीं तथा। जन्माष्टमीं हि समस्य नवसीं च चतुर्द्शीम्॥ भक्तको चाहिये कि वह एकाद्शी, श्रवणहादशी, वक्षी ष्टमी, समनवमी, नृतिहचतुर्दशी प्रमृति वत अवस्य करें।

# सार्वभौम श्रीवासुदेव मट्टाचार्य

( चैतन्य महाप्रभुके प्रसिद्ध अनुयायी, महेश्वर विशारदके पुत्र और श्रीमधुस्द्रन वाचस्पतिके माई, खितिकाल १५ वं। शताब्दी, स्थान विद्यानगर ( नवद्दीप ), जाति श्राह्मण )

नाहं विद्रो न च नरपितर्नापि वैद्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपितनों वनस्थो यितर्वा। किन्तु प्रोचन्निस्तिलपरमानन्दपूर्णामृताब्धे-गोंपीभर्त्तुः पदकमलयोद्दासदासानुदासः॥ न में ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ और न ग्रद्भ ही हूँ । मैं न ब्रह्मचारी हूँ न ग्रह्म्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ और न संन्यासी ही हूँ; किंतु सम्पूर्ण परमानन्दमय अमृतके उमड़ते हुए महासागररूप गोपीकान्त श्रीश्यामसुन्दरके चरण-कमलोंके दासोंका दासानुदास हूँ ।

## श्रीरामानन्दराय

( पुरीसे प्राय: छ: कोस पश्चिम 'बॅटपुर' ग्रामके श्रीभवानन्दके सुपुत्र, महान् प्रेमी भक्त, श्रीचैतन्य महाप्रभुके सङ्गी )

नानोपचारकृतपूजनमार्तवन्धोः

प्रेम्णैव भक्तहृद्यं सुखिवहुतं स्यात् । यावत् श्चद्रित जडरे जरडा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये॥

( पद्मावली १३ )

भक्तका हृदय तो आर्तबन्धु श्रीकृष्णके विविध उपचारों-द्वारा किये हुए पूजनके बिना ही केवल प्रेमसे ही सुखपूर्वक द्रवित होता है। पेटमें जवतक भूखकी ज्वाला एवं तीव पिपासा रहती है, तमीतक मोजन-पान सुखदायी प्रतीत होते हैं।

# श्रीसनातन गोस्वामी

( श्रीचैतन्य महाप्रमुके प्रधान अनुयायी । जन्म सन् १४८७ ई०, पिताका नाम कुमारदेन, माताका नाम रेनती, भारद्वाजगोत्रीय श्राह्मण, मृत्यु सन् १५५८ ई०, अचिन्त्यभेदाभेद सिद्धान्त, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके प्रधान पुरुष, उच कोटिके त्यागी, संत, बड़े विद्वान् )

जयित जयित कृष्णप्रेमभिक्तर्यदृङ्घि निख्लिलिनगमतस्वं गृहमाङ्गाय मुक्तिः । भजिति शरणकामा वैष्णवैस्त्यज्यमाना जपयजनतपस्यान्यासनिष्टां विहाय ॥

( बृहद्भागवतामृत १।१।८)

श्रीकृष्णकी प्रेमा-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोपिर है । और तो और, स्वयं मुक्ति भी—जब वैष्णवलोग उसका पित्याग कर देते हैं—आश्रयकी कामनासे जप, यह, तपस्या एवं संन्यासकी निष्ठाको छोड़कर उन भक्ति-महारानीके चरणोंका ही सेवन करती है; क्योंकि वह जानती है कि सम्पूर्ण वेदोंका सार-तत्त्व इन्हीं चरणोंमें छिपा हुआ है !

जयित जयित नामानन्दरूपं मुरारे-विरिमितनिजधर्मध्यानपूजादियत्नम्। कथमि सकृदात्तं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परमममृतमेकं जीवनं भूषणं मे॥ ( वृह० १।१।९) मुर दानवका उद्धार करनेवाले भगवान् श्रीकृरणका आनन्दरूप नाम सर्वोपिर विराजमान है—वहीं सर्वोत्कृष्ट है। उसके जिह्वापर आ जानेपर स्वधर्मपालन, ध्यान, पूजा आदि साधन (अपने-आप) छूट जाते हैं। वह ऐसा श्रेष्ठ अमृत है कि किसी भी प्राणीके द्वारा एक बार भी ग्रहण किये जानेपर जन्म-मृत्युके पाशसे छुड़ा देता है; वहीं मेरा एकमात्र जीवन, वहीं मेरा एकमात्र भूषण है।

मूलोत्खातिवधायिनी भवतरोः कृष्णान्यतृष्णाक्षयात् खेलव् भिर्मुनिचक्रवाकित्वयैराचम्यमाना मुहुः। कर्णानिन्दकलस्वना वहतु मे जिह्वामहीक्षाङ्गणे वूर्णोत्तुङ्गरसाविलस्तव कथापीयूषकल्लोलिनी॥ (श्रीदशमचिरित्र)

श्रीकृष्ण !तुम्हारी लीला-कथारूपी अमृत नदी संसार-वृक्ष-की जड़ उलाड़ डालती है । श्रीकृष्णकी तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णामात्र ही संसार-वृक्षको बढ़ानेवाली है, परंतु तुम्हारी लीला-कथा-नदी श्रीकृष्ण-तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णाका

## संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास \*

धय कर देती है। तुम्हारी लीलकयारूपी तिटनीमें नारदादि मिनस्य चक्रवाक आनन्द-रस-पानसे मत्त हुए विचरण करते हैं। उमकी कल-कल ध्वनि कानीको महान् आनन्द

देती हैं । उसमें उत्कृष्ट रसका प्रवाह घूर्णित हो रहा है तुम्हारी यह छीछाकथारूपी पीयूपकल्छोछिनी तटिनी मे जिह्नाके प्राङ्गणमें प्रवाहित हो ।



### श्रीरूप गोस्वामी

( सनायन गोलागींचे छोटे माई। जन्म सन् १४९९ ई०, पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती। भारदाजगोत्रीय ब्राह्म सन् १५६३ ई०। अचित्त्यभेदाभेद्रमतके—श्रीगौडीयवैण्णवसम्प्रदायके प्रकाण्ड विद्वान्, परम भक्त, त्यागी। श्रीवैतन् भटाप्रभुके प्रधान अनुयायी।)

मुखारिवन्द्रनिस्यन्द्रमरन्द्रभरतिन्द्रला । मसानन्द्रं मुकुन्द्रस्य सन्दुग्धां वैणुकाकली ॥ श्रीमुकुन्द्रके मुखारिवन्द्रसे निर्गत मकरन्द्रके द्वारा परिपुष्ट श्रीमुरीकी मधुर ध्वनि मेरे आनन्दको बढ़ाये ।

सुधानां चान्द्रोणामिष मञ्जरिमोन्माद्दमनी दधाना राधाद्रिप्रणयद्यनसारै: सुरभिताम् । समन्तात्संतापोद्रमविषमसंसारसरणी-प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिळीळाद्याखरिणी ॥

(विदग्धमाधव १ । १)

श्रीकृष्णकी लीला एक ऐसी अद्भुत शिखरन ( दूध और दहींके मिश्रणसे तैयार किया जानेवाला एक सुमधुर एवं सुगन्धित पेय ) है जो चन्द्रमाकी किरणोंसे झरनेवाली सुधा-धाराओंके भी मिटासके गर्वको चूर्ण कर डालती है तथा जो श्रीराधादि प्रेयधी-जनोंके गाढ एवं श्रविचल प्रेम-रूपी कर्पूर-कणोंसे सुवासित है। चारों ओर संतापका सजन करनेवाले संसारक्ती कबड़-खावड़ मार्गपर चलनेसे उत्पन्न हुई तुम्हारी तृष्णाक्षिणी तृषाको वह शान्त करे।

अग्रेक्ष्य क्रममात्मनो विद्यति ग्रीत्या परेषां ग्रियं ठजनते दुरितोद्गमादिव निजसोत्रानुबन्धादिष । विद्यावित्तकुळादिभिश्च यदमी यान्ति क्रमाबन्नतां रम्या कापि सतामियं विजयते नैसर्गिकी प्रक्रिया ॥ (विद० १। ११)

संतलोग अपने श्रमजनित क्लेशका कुछ भी विचार न करके सहज स्नेहवश दूसरोंका प्रिय कार्य करते रहते हैं, अपनी प्रशंसाकी प्रस्तावनासे भी उसी प्रकार लजित होते हैं जैसे कोई अपने पापके प्रकट होनेपर लजित होता है और विद्या, सम्पत्ति तथा कुलीनता आदिके कारण—जो साधारण लोगोंमें बहुधा अभिमान उत्पन्न करती हुई पायी जाती हैं— अधिकाधिक नम्रता धारण करते हैं । संतोंकी यह एक अनिर्वचनीय स्वाभाविक सन्दर परिपाटी है।

प्रपत्तमनुरोदयः स्फुरदमन्द्रनृन्दाट्वी-निकुञ्जमयमण्डपप्रकटमध्यवद्गस्थितिः । निरङ्काशकृपाम्बुधिर्वजविहाररज्यन्मनाः सनातनतनुः सदा मयि तनोतु तुष्टिं प्रभुः ॥ (विद्र० १ । १४)

मेरे प्रभु सनातन-विग्रह भगवान् श्रीकृष्णका अवतार शरणागतोंके लिये अत्यन्त सुलदायी सिद्ध होता है। वे चिन्नय प्रकाशयुक्त महामहिमशाली श्रीवृन्दावनके निकुञ्जभवनोंकी पंक्तिके बीच सदा विराजमान रहते हैं—वहाँ में कभी एक पग भी दूर नहीं होते। वे असीम एवं निर्वाध कृपके सागर हैं। बजविहारसे उनका मन सदा रंजित रहता है। वे श्रीकृष्ण मुझपर सदा प्रसन्न रहें। (इस द्वर्यर्थक श्लोकंकं द्वारा श्रीरूप गोस्वामीने अपने बड़े भाई एवं गुम्तुल्य श्रीस्मातन गोस्वामीते भी कुगा-याचना की है।)

तुण्हे ताग्डविनी रित वितनुते तुण्डावळीळच्यये कर्णकोडकडिम्बनी घटयते कर्णाबुदिभ्यः स्पृहाम् । चेतःप्राङ्गणसिङ्गनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जनिता कियदिसमृतैः कृष्णतिवर्णकृषी ॥ (विद्रः १।२३)

'क्वरण' यह दो अँक्रोंका नाम जब जिहापर गृत्य करने लगता है, तब ऐसी इच्छा होती है कि हमारे अनेक (करोड़ों) मुख—अनेक जिहाएँ हो जायँ। उमके कार्नामें प्रवेश करते ही ऐसी लालमा उत्पन्न हो जाती है कि हमारे अरबों कान हो जायँ। कार्नोंके द्वारा जब यह नामगुधा चित्तपाङ्गणमें आती है तब समस्त हिन्द्रयांकी पृत्तियोंको हा लेती है। चित्त सब कुछ भ्लकर नामगुधार्म दुव जाता है। या जानें इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारके .मृतोंसे हुई है।

द्रुतकनकसुगौरस्निग्धमेघोघनील-च्छविभिरस्विछवृन्दारण्यमुद्भासयन्तौ । मृदुछनवदुकूळे नीलपीते दधानौ सर निमृतनिकुञ्जे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ (निकुअरहस्यस्तोत्र १।२)

रे मन! द्रवायमाण सुवर्ण तथा सघन मेघ-समूहकी भाँति गौर-नील कान्तियोंसे समग्र वृन्दावनको उद्भासित करनेवालेः नवीन मृदुल नील-पीत-पाटम्बरधारी निमृत निकुञ्जमें विराजमान श्रीराधिका-कृष्णचन्द्रका तू स्मरण कर।

अन्याभिलाषिताश्र्म्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् । आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ (हरिभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व०१।११)

अनुकूल-मावनासे (प्रेमपूर्वक) श्रीकृष्णका भजन करना ही श्रेष्ठ भक्ति है, जिस भजनमें और किसी प्रकारकी कामना न हो तथा जिसपर ज्ञान-कर्म आदिका आवरण न हो।

भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते । तावज्ञक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युद्यो भवेत् ॥ (हिर्मिक्ति० पृ०२ । ११)

जबतक भोग और मोक्षकी वासनारूपिणी पिशाची हृदयमें बसती है, तबतक उसमें भक्ति-रसका आविर्माच कैसे हो सकता है।

श्रीकृष्णचरणाम्भोजसेवानिर्वृतचेतसाम् ।
एषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत् ॥
(हरिभक्ति० पू० २ । १३ )

जिन भक्तोंका चित्त श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी सेवासे भान्त एवं मुखी हो गया है, उन्हें मोक्षकी इच्छा कदापि नहीं होती। तत्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोविन्दहतमानसाः । येषां श्रीशप्रसादोऽपि मनो हतुँ न शक्नुयात् ॥

(हरिभक्ति० पू० २ ! १७)

उपर्युक्त अनन्य भक्तोंमें भी वे प्रेमीजन श्रेष्ठ हैं, जिनके चिक्तको गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने चुरा ित्या है और जिनके मनको लक्ष्मीपित भगवान्का दिया हुआ प्रसाद (वर) भी खींच नहीं सकता।

स्यास्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिका नु ।
किंत्वादरादनुदिनं खळु सैच जुष्टा
स्वाद्वी कमाद्भवति तद्गदमुलहन्त्री ॥
(उपदेशागृत ७)

जिनकी जिह्वाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोपसे दिगड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीलादिका गानरूप मिश्री मी मीठी नहीं लगती। किंतु उसी मिश्रीका आदरपूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्रय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विकारका समूल नाश हो जाता है।

तन्नामरूपचिरतादिसुकीर्त्तनानुस्मृत्योः क्रभेण रसनामनसी नियोज्य ।
तिष्ठन् वजे तद्नुरागिजनानुगामी
कालं नयेदिखलमित्युपदेशसारम्॥
( उपदेशामृत ८ )

श्रीकृष्णके नाम, रूप, चिरतादिकोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रसना और मनको लगा दे—जिह्वासे श्रीकृष्ण-नाम रटता रहे और मनसे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके अनन्यभक्तोंका दास होकर बजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका सार है।

## श्रीजीव गोस्वामी

(श्रीसनातन और श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई श्रीअनुपम (नामान्तर श्रीवछम )के सुपुत्र। गुरु श्रीसनातन गोस्वामी। स्थितिकाल सोष्टावीं शताब्दीके अन्तसे सत्रहवीं शताब्दीका प्रथम भाग। गौडीय वैष्णवसम्प्रदाय अचिन्त्यभेदाभेद मतके प्रधान और प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् )

किं भयमूरुमटप्टं किं शरणं श्रीहरेर्भकः। किं प्रार्थ्यं तद्गक्तिः किं सौख्यं तत्परप्रेम॥ (गोपालचम्पू पू०३) भयका हेतु क्या है ? अहंकारपूर्वक किये हुए ग्रुमा-ग्रुम कर्म । परम आश्रय कीन है ? भगवान् श्रीहरि-का भक्त । माँगने योग्य वस्तु क्या है—श्रीहरिकी मिना । सुन्य क्या है--उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम । श्रीमद्युन्स्वनेन्द्रोमंपुपख्रामृगाः श्रेणिलोका द्विजाता दासा हाल्याः स्रम्याः सहचरहरुमृत्तातमात्रादिवर्गाः। राधाप्रमुखबरदशक्ष्वेतिबृन्दं प्रेयस्यस्ताम् तद्यालोकप्रणाकप्रमद्मनुदिनं हन्त पश्याम कर्हि ॥ (गोपाल० उ० ३७)

अहा ! यह दिन कब होगा अब श्रीवृन्दावनके चन्द्रमा भगवान् श्रीकृष्णके भ्रमर, पशु-पधी, तेली-तमोली आदि टयवसायि-वर्गके लोगा, बाह्मण-ध्रत्रिय आदि दिजाति वर्णके मन्प्य, दास-दासियाँ, उनकी पोध्य गौएँ, सखा गोप-वालकः, श्रीवलदाऊ भैया तथा उनके पितृवर्ग एवं मातृवर्गके गोत-गोपीवृत्दः, उनकी प्रियतमा श्रीगोपीजन और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीराधा आदि—इन समस्त

परिकरोंके समृहको-जो उनकी अनूप दर्शन करके लोकातिशायी आनन्दमें मा हम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल हो जो

ऋद्धोसिद्धिवजविजयिता सत्यधर्मा र्वह्यानन्त्री गुरुषि चमत्कारयत्येव मधुरिपुवशोकारसिद्धी प्रेम्णां गन्धोऽप्यन्तःकरणसरणी पान्थतां न

भगवान् मधुसूदन श्रीकृष्णको वशमें करं औवधरूप प्रेमकी गन्व भी जबतक अ प्रवेश नहीं कर पाती, तमीतक ऋदियोंके सिंह समुदायनर विजय, सत्यधर्मधुक्त समाधि ब्रह्मानन्द-ये मनुष्यको चमत्कृत करते रहते श्रीकृष्ण-प्रेमका उदय होते ही ब्रह्मानन्द भी तुन्छ

# स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती

( श्रीचैतन्य महाप्रभुके सम-सामिथक एवं अनुयायी )

भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटिपनां ग्रामेषु भिक्ष स्वच्छन्दं पिव यामुनं जलमलं चोरैः सुकन्यां सम्मानं कलयातिघोरगरलं नीचावमानं र् श्रीराधामुरलीधरी भज रसाहुन्दावर्न मा र <sup>८</sup> ( वृन्दावन०

भाई ! श्रीवृत्दावनके वृक्षोंके नीचे विश्राम ग्रामोंमेंते मिक्षा ले आया करो तथा स्वेन्छापूर्वक १ जलका भरपेट पान करो । फटे-पुराने वस्नोंकी लो, सम्मानको घोर विप और नीचों द्वारा किये हुए उत्तम अमृत समझो तथा श्रीराधा-मुरलीधरका भजन करते हुए श्रीवृन्दावनका कभी परित्याग ग

श्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकालः किमु व्यं जानारित महामनुं बलवतो मृत्योर्गतिसामने। मृत्युस्वत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेदिस किंवा यतो एव चलसे मृन्दावनादन्यतः॥ वार्वारमशङ्क ( बृन्दावनमहिमामृत १।५०)

भाई ! क्या तुमने अपना अन्तकाल निश्चय जान लिया है ? और क्या तुम इस बलवान मृत्युकी गतिको रोकनेमें समर्थ किसी महामन्त्रको जानते हो ? अथवा क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्यकी प्रतीक्षा करेगी, जिससे तुम बार-बार निःशङ्क होकर श्रीवृन्दावनधामसे अन्यत्र चले जाते हो ?

# श्रीरघुनाथदास गोस्त्रामी

( हुमली जिलेके सप्तयामके अन्तर्गत हाणपुर यामके नमींदार श्रीगोवर्धनदासके सुपुत्र । महान् त्यागी ।श्रीचीनन्य महाप्रपुत्रे अ रे चित्त ! बढ़े हुए अपट एवं कुटिलतांत

प्रोद्यत्कपटकृटिनाटीभरखर-क्षरम्मूत्रे सात्वा दहिस कथमात्मानमपि माम्। गान्धवीगिरिधरपद्ग्रेमविस्त्रत्-· सुचाम्भोधौ स्नाःवा स्त्रमपि नितरां मां च सुखय ॥ ( मन:शिक्षा ६ ) गधेके मूत्रमें स्नान करके तुम क्यों अपनेको और जला रहे हो १ तुम सर्वदा श्रीराधा-गिरिधारीनं चरः ग्रेमरूपी मुन्दर सुधा-सागरमें मान करंक अर हमको भी पूर्ण सुखी करो ।

# महाकवि कर्णपूर

( श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुयायी, श्रीशिवानंदसेनके सुपुत्र, महाकवि )

पुरुषभूषणेन या ईस्शा भूषयन्ति हृदयं न सुभ्रवः । तदीयकुलशीलयीवनं धिक तद्येयगुणरूपसम्पदः ॥ धिक सखि पणीकृतं मया जीवितं सुहदश्च मे भयम् । गुरोश्च स यदि कस्य दा भयं लभ्यते न यदि कस्य वा भयम्।। निहन्ति हन्यतां यदि माधवो बान्धवो यदि जहाति हीयताम्। यदि हसन्ति हस्यतां साधवो स्वयमुरीकृतो मया ॥ माधवः वीडां विलोडयति छुञ्जति धैर्यमार्य-भीतिं भिनति परिछम्पति चित्तवृत्तिम् । नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकण्ठ-दृष्टः सिकं न कुरुतां सिख मिद्विधानाम् ॥ ( आनन्दवृन्दावनचम्पू ८ । ९५-९८ )

जो सुन्दर मोंहोंवाली सुन्दरियाँ ऐसे पुरुषभूषण श्रीश्यामसुन्दरके द्वारा अपने हृदयको विभूषित नहीं करतीं, उनके कुल, शील और यौवनको धिकार है । उनकी

गुण-सम्पत्ति तथा रूप-सम्पत्तिको भी धिकार है। सिल ! मैंने स्यामसुन्दरके लिये अपने जीवनकी वाजी लगा दी है, मुझे गुरुजनोंसे और सुदृदों (सगे-सम्बन्धियों) से क्या भय है। यदि स्यामसुन्दर मिलते हैं, तो (उनके मिल जानेपर) किसका भय है। और यदि नहीं मिलते, तो भी (मुझ मरणार्थिनीको) किसका भय है।

यदि माधव (क्षणभरके लिये मुझे स्वीकार कर लेते हैं और मैं सर्वस्व उन्हें सौंपकर उनके चरणोंमें विक जाती हूँ, फिर यदि वे मुझे) मारते हैं, तो उनके हाथसे (हर्पके साथ) मर जाऊँगी; यदि माई-बन्धु श्रीकृष्णप्रेमके कारण मेरा त्याग करते हैं, तो उस त्यागको सहर्ष वरण कर तूँगी; यदि साधु पुरुष (श्रीकृष्णप्रेमके कारण) मेरी हँसी उड़ाते हैं, तो मुझे उस उपहासका पात्र बनना स्वीकार है। मैंने स्वयं सोच-समझकर रमावछभ प्यारे श्यामसुन्दरको अपने हृदयमिन्दरमें बिठाया है!

सिख ! जिनका (केवल) नाम ही कानोंके निकट आकर मेरी लजाको मथ डालता है, धैर्यके बाँधको तोड़ डालता है, गुरुजनोंके भयको भङ्ग कर देता है तथा मेरी चित्त-वृत्तिको लूट लेता है। फिर वे यदि स्वयं आँखोंके सामने आ जायँ, तव तो मुझ-जैसी अवलाओंका क्या नहीं कर डालें।

# आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्रती

(बंगदेशके फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत कोटालिपाड़ा ग्रामके निवासी । आजीवन बह्मचारी । विद्यागुरु श्रीमाधव सरस्वती और दीक्षागुरु श्रीविश्वेश्वर सरस्वती । प्रकाण्ड पण्डित एवं बड़े भारी योगी । गीताके प्रसिद्ध टीकाकार )



वंशीिवभृषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् । पूर्णेन्दुसुन्दरसुखादरिवन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने ॥ (श्रीगीतागृहार्थदीपिका टीका १५। २०)

जिनके करकमल वंशीसे विभूषित हैं, जिनकी नवीन मेघकी-सी

आभा है, जिनके पीत वस्त्र हैं, अरुण विम्यफलके समान अधरोष्ठ हैं, पूर्ण चन्द्रके सदश सुन्दर मुख और कमलकेन्से नयन हैं, ऐसे भगवान् श्रीकृष्णको छोड़कर अन्य किसी भी तत्त्वको मैं नहीं जानता ।

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तिन्नर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते । अस्माकं तु तदेव छोचनचमक्काराय भूयाचिरं काळिन्दीपुळिनेषु यक्किमपि तन्नीळं महो धावति ॥

( गीता० गूहा० १३।१)

ध्यानाभ्याससे मार्क्त कंत्रक करके गोगीलय गरि किन्छ प्रसिद्ध निर्शुण निष्टि

सं० वा० अं० २२-

भरे ही देखें; हमारे लिये तो श्रीयमुनाजीके तटपर जो गुण्णनामवाली वह अलौकिक नील ज्योति दौड़ती फिरती है। वही चिग्कालतक लोचनोंको चकाचौंधमें डालनेवाली हो।

चित्तद्रव्यं हि जतुवत् स्वभावात् कठिनात्मकम् । तापकेविषयेयोगि द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥ (भक्तिरसायन १ । ४)

चित्त नामकी वस्तु एक ऐसी धातुसे बनी हैं। जो लाहकी भौंति ख़भावसे ही कठोर है। तपानेवाली सामग्रीका सम्पर्क होनेपर ही वह पिघलती है।

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि। मनोगतम्बदाकाररसतामेति पुष्कलम्॥ (भक्तिरसायन १।१०)

भगवान् स्वयं पश्मानन्दस्वरूप हैं । वे जब मनमें प्रवेश कर जाते हैं, तब वह मन पूर्णरूपसे भगवान्के आकारका होकर रसमय वन जाता है ।

भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णबोधसुखात्मकम्। यद् गृह्णाति द्वतं चित्तं किमन्यद्वशिष्यते॥

( भक्तिरसायन १। २८ )

पिघला हुआ चित्त ज एवं चिदानन्दस्वरूप भगत है। तन उसके लिये और क द्वृते चित्ते प्रविद्या य सा भक्तिरित्यभिहित

www. . .

पिघले हुए चित्तका स्था आकारका बन जाना ही भक्ति विषयमें विशेष बात आगे कही

> दष्टादष्टफला भक्तिः निदाघदूनदेहस्य गङ्ग

भक्तिका फल प्रत्यक्ष भी
प्रकार गङ्गालानसे ताप-पीड़ित
मिलती है और उसका पाप-त
शास्त्रोंमें कहा गया है, उसी प्रव
शान्तिकी अनुभृति होती है और
मोक्ष आदि फलकी प्राप्ति भी सुनी

# गुसाईंजी श्रीमद्विट्ठलनाथजी

( गोस्वामी श्रीवहामाचार्यजीके सुपुत्र ) (प्रेषक---पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत )

सदा सर्वात्मभावेन स्मर्तव्यः स्वप्रभुस्त्वया। यादशा तादशा एव महान्तस्ते पुनन्ति नः॥

तुम्हें सदा सर्वात्मभावसे एक प्रभु श्रीकृष्णका ही स्मरण करना चाहिये। हमलोग चाहे जैसे भी हों।

वे महान् हैं, हमलोगोंको पवित्र करेंगे ही।
सदा सर्वोत्मभावेन भजनीयो व्रजेश्वरः।
इतिस्मृति स एवासमहैहिकं पारलोकिकम्॥

कालादि दोषको निवारण करने सर्वात्मभावसे सेवन करना चाहिः निदोंबभावसे आदरकी स्थापना करने भगवस्येव सततं स्थापनीयं कालोऽषं कठिनोऽपि श्रीकृष्ण

भगवान् श्रीकृष्णमें ही अपने म देना चाहिये। यह कठिन कलिकार कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा।

सर्वसाधनश्र्न्योऽहं सर्वसामध्ये

यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम । मारणे धारणे वापि दोनानां नः प्रभुगैतिः॥

आप चाहे संतुष्ट हों या रुष्ट, मेरे तो आश्रय—रक्षक आप ही हैं। हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें आप ही समर्थ हैं एवं आप ही प्रभु हमारी गति हैं। यद्दैन्यं त्वरकृपाहेतुर्न तदस्ति ममाण्यपि। तां कृपां कुरु राधेश यया ते दैन्यमाप्नुयाम्॥ जो दीनता आपकी कृपामें हेतु है—जिम दैन्यपर आप रीझते हैं, उसका तो मुझमें छेश भी नहीं है। अतः हे राधानाथ ! ऐसी कृपा कीजिये जिस कृपासे में उस दैन्यको प्राप्त कर सकँ।

## आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती

( स्थितिकाल १८ वीं ज्ञताब्दी । वंगालके प्रसिद्ध विद्वान्, महात्मा । गीताके टीकाकार )

गोपरामाजनप्राणप्रेयसेऽतिप्रभूष्णवे ।
तदीयप्रियदास्याय मां मदीयमहं ददे॥
(श्रीमद्भागवतकी सारार्थदिशिनीटीका ७।१।१)

श्रीगोपललनाओं के प्राणोंसे भी प्यारे एवं अत्यन्त प्रभाव-शाली भगवान् श्रीकृष्णको उन्होंके प्रेमीजनोंका दास्य प्राप्त करनेके लिये मैं अपने आपको तथा अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ।

तत् संरक्ष्य सतामागःकुञ्जरात् तत्प्रसादजा।

दीनतामानद्स्वादिशिलाक्लृप्तमहाचृतिः । भक्तिवल्ली नृभिः पाल्या श्रवणाद्यम्बुसेचनैः॥ (सारार्थ०७।१।१)

भक्ति एक ऐसी लता है, जो संतोंकी कृपासे ही उत्पन्न होती है। दीनता एवं दूसरोंको मान देनेकी वृत्ति आदि शिलाओंकी बाड़के द्वारा उस बेलको संतापराधरूपी हाथीसे बचाकर श्रवण-कीर्तन आदि जलसे सींचते और बढ़ाते रहना चाहिये।

# महाप्रभु श्रीहरिरायजी

सदोद्विग्रमनाः कृष्णदर्शने क्षिष्टमानसः । लौकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन्ननास्थया ॥ निरुद्धवचनो वाक्यमावश्यकमुदाहरन् । मनसा भावयेन्नित्यं लीलाः सर्वाः क्रमागताः ॥ (वडा शिक्षापत्र १ । १-२ )

मनुप्यको चाहिये कि वह निरन्तर (अहंता-ममतात्मक असदाग्रहसे ) उद्देगयुक्त एवं श्रीकृष्ण-दर्शनके निमित्त क्लिष्ट (आर्तियुक्त ) मनसे लौकिक एवं वैदिक कार्योंको भी फलाशा छोड़कर, करे तथा वाणीको संयममें रख, आवश्यक (जितना बोले बिना काम नहीं चन्ने उत्तने ही) शब्द बोलता हुआ मनसे क्रमप्राप्त सम्पूर्ण लीलाओंकी भावना करे।

वृथा चिन्ता न कर्तव्या स्वमनोमोहकारणम् । यथा सन्छिद्रकलशाज्ञलं स्रवित सर्वशः॥ तथायुः सततं याति ज्ञायते न गृहस्थितैः। एवं हि गच्छत्यायुष्ये क्षणं नैव विलम्बयेत्॥ भगवचरणे चेतःस्थापनेऽतिविचक्षणः। (वहा शिक्षा० ३६। ८-१०)

अपने मनके मोहके कारण वृथा चिन्ता न करे । जैसे छिद्रयुक्त कल्झसे चारों ओर जल चूता रहता है, वैसे ही आयु निरन्तर क्षीण होती चलीजा रही है किंतु गृहस्थाश्रमी जनों- के जाननेमें नहीं आती। इस प्रकार आयु जा रही है, अतः श्रीमगवान्के चरणारविन्दोंमें चित्त स्थापन करनेमें अति चतुर मनुष्यको क्षणमात्रका भी विलम्ब नहीं करना चाहिये।

# गोर्स्वामी श्रीरघुनाथजी

( पुष्टिमार्गके आचार्य )

गोपबालसुन्दरीगणावृतं कंलानिधि रासमण्डलीविहारकारिकामसुन्दरम् । पद्मयोनिशङ्करादिदेववृन्दवन्दितं नीलवारिवाहकान्तिगोकुलेशमाश्रये॥ जो सुन्दर गोपवालाओंसे आवृत हैं, समस्त कलाओंके आधार हैं, रास-मण्डलमें विहार करनेवाले और कामदेवसे भी अधिक सुन्दर हैं तथा श्रीव्रह्माजी और शङ्करादि देवबृन्दोंसे वन्दित हैं, उन नील जलधरके समान कान्तिवाले गोकुलेश्वर क्यामसुन्दरकी मैं शरण जाता हूँ। श्रीकृष्णमिश्र यति

( समय ११ वीं शताब्दी, 'प्रवोधचन्द्रोदय' नामक धर्म और मक्तिपरक नाटकके रचयिता )

अन्धीकरोमि भुवनं वधिरीकरोमि धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि। कृत्यं न पश्यति न येन हितं शृणोति धीमानधीतमपि न प्रतिसंद्धाति ॥

कोष कहता है कि में लोगोंको अंघा वना देता हूँ, बहरा यना देता हूँ, धीर एवं चेतनको अचेतन बना देता हूँ। मैं ऐसा कर देता हूँ जिससे मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है। हितकी पात भी नहीं सुनता तथा बुद्धिमान् मनुष्य भी पढ़े हुए विषयोंका स्मरण नहीं कर सकता।

ध्यायन्ति यां सुखिनि दुःखिनि चानुकम्पां पुण्यक्रियासु सुदितां कुमतावुपेक्षाम् ।

प्रसाद्मुपयाति हि रागलोभ-एवं द्वेषादिदोषकलुषोऽप्ययमन्तरात्मा

जो सुखियोंसे मैत्री, दुखियोंपर दया, पुण्यसे प्रसन्नताका अनुभव और कुबुद्धिकी उपेक्षा करते हैं, उनका अन्तरात्मा राग-लोभ-द्रेष आदि दोषोंसे कल्लाषित होनेपर भी ग्रुद्ध हो जाता है।

्र प्रायः सुकृतिनामर्थे देवा यान्ति सहायताम्। अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्जति॥ पुण्यात्माओंके कार्योंमें प्रायः देवतालोग भी सहायता करते हैं और कुमार्गगामीका साथ सहोदर भाई भी छोड़ देता है।

### पण्डितराज जगन्नाथ

वज्रं पापमहीभृतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधं मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसस्तिग्मांशुबिम्बोदयः। क्र्रवलेशमहीरुहामुरुतरज्वालाजटाल: द्वारं निर्वृतिसद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम् ॥ कृष्ण-ये दो अक्षर पापरूपी पर्वतोंको विदीर्ण करनेके लिये वज्र हैं: संसाररूपी रोगके अङ्करको नाश करनेके लिये सिद्ध औपघ हैं, मिथ्या ज्ञानरूपी रजनीके महान् अन्धकारको सर्वथा नष्ट करनेके लिये सूर्योदयके सददा हैं, क्रूर क्लेशरूपी वृक्षोंके जला डालनेके लिये प्रचण्ड ज्वालाओंसे प्रज्वलित अग्नि हैं तथा परमानन्द-निकेतनके मनोहर द्वार हैं। इन दोनों

अक्षरोंकी सदा जय हो।

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन् वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदिनिभो बन्धुने कार्यस्त्वया। सीन्दर्गामृतमुद्गिरद्भिरिभतः सम्मोह्य मन्द्रिसतै-रेष त्वां तव वल्लभांश्च विषयानाशु क्षयं नेप्यति ॥ रे चित्त!तेरेहितके लिये तुझे सावधान किये देता हूँ-

कहीं त् उस वृन्दावनमें गाय चरानेवाले, नवीन नील मेघके समान कान्तिवाले छैलको अपना बन्धु न बना लेना। वह सौन्दर्यरूप अमृत बरसानेवाली अपनी मन्द मुसकानसे तुंशे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयोंको तुरंत नए कर देगा।

श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)

(महान् भक्त, ये गरुइके अवतार माने जाते हैं। जन्म-स्थान—मद्रासप्रदेशके तिन्नेवेळी जिलेमें विल्लीपुत्र नामक म्यान,

पिताका नाम-श्रीमुकुन्दाचार्य, माताका

भगवान् नारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरणोंमें अपनेको सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याणका एकमात्र उपाय है। भगवान् नारायण ही हमारे रक्षक हैं, वे अपनी योगमायासे साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंका दलन करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं। वे समस्त भूतोंके हृदयमें स्थित हैं। भगवान् मायासे परे हैं और उनकी

उपासना ही मायासे छूटनेका एकमात्र उपाय है। उनगर विश्वास करो, उनकी आराधना करो, उनके नामकी रट लगाओ और उनका गुणानुवाद करो। 🕉 नमो नारायणाय। १

·वे वास्तवमें दयाके पात्र हैं; जो भगवान् नागयगर्धा उपासना नहीं करते। उन्होंने अपनी माताको व्यर्ध ही प्रमय-का कष्ट दिया। जो लोग 'नारायण' नामका उच्चारण नहीं करते वे पाप ही खाते और पापमें ही रहते हैं। जो लेग भगवान् माधवको अपने हृदयमन्दिरमें स्वापितकर प्रमन्ध सुमनसे उनकी पूजा करते हैं। वे ही मृत्युपादाने स्टने हैं ।

## भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रंगनायकी)

(यथार्थ नाम कोदई', अर्थात् पुष्पोंके हारके समान कमनीय दक्षिणकी महान् भक्तिमती देवी, जन्म-स्थान—दक्षिण भारतमें कायेरी-तटपर स्थित कोई गाँव, श्रीविष्णुचित्तद्वारा पालित, इन्हें भूदेवीका अवतार मानते हैं।)

### [ये गोपीभावमें विभोर हुई कहती हैं—]

पृथ्विके भाग्यवान् निवासियो ! क्षीरसमुद्रमें शेषकी शय्यापर पौड़े हुए सर्वेश्वरके चरणोंकी महिमाका गान करती हुई हम अपने वतकी पूर्तिके लिये क्या-क्या करेंगी—यह सुनो । हम पौ फटनेपर स्नान करेंगी । बी और दूधका परित्याग कर देंगी । नेत्रोंमें आँजन नहीं देंगी । बालोंको

फूलोंसे नहीं सजायेंगी। कोई अशोभन कार्य नहीं करेंगी। अश्चम वाणी नहीं बोलेंगी। गरीबोंको दान देंगी और बड़े चावसे इसी सरणिका चिन्तन करेंगी।

गौंजोंके पीछे हम वनमें जाती हैं और वहीं छाक खाती हैं—हम गँवार ग्वालिनें जो उहरीं। किंतु हमारा कितना वड़ा भाग्य है कि तुमने भी हम ग्वालोंके यहाँ ही जन्म लिया—तुम गोपाल कहलाये! प्यारे गोविन्द, तुम पूर्णकाम हो; फिर भी तुम्हारे साथ जो हमारा ज्ञाति और कुलका सम्बन्ध है, वह कभी धोये नहीं मिटेगा। यदि हम दुलारके कारण तुम्हें छोटे नामोंसे पुकारते हैं—कन्हैया या कनूँ कहकर सम्बोधित करते हैं तो कुपा करके हमपर एए न होना, अच्छा! क्योंकि हम तो निरी अबोध बालिकाएँ हैं। क्या तुम हमें हमारे वस्त्र नहीं लौटाओगे ?



प्यारे! क्या तुम हमारा वह मनोरय जानना चाहते हो, जिसके लिये हम बड़े सबेरे तुम्हारी वन्दना करने और तुम्हारे चरणारविन्दोंकी महिमाका गान करने तुम्हारे द्वारपर आती हैं। गोप-वंद्यमें उत्पन्न होकर भी तुम हमारी ओरसे मुख मोड़ लो, सेवाकी भावनासे आयी हुई हम दासियोंका प्रत्याख्यान कर दो—यह तो

तुम्हारे योग्य नहीं है। हम आजकी तुम्हारी चेरी योड़े ही हैं। प्यारे गोविन्द! हम तो तुम्हारी जनम-जनमकी दासी हैं। एक मात्र तुम्हीं हमारे सेव्य—हमारे भरतार हो। क्वपा करके हमारी अन्य सारी आसक्तियों, अन्य सारे स्नेह-वन्धनोंको काट डालो!

अरी कोयल ! मेरा प्राणवल्लम मेरे सामने क्यों नहीं आता ? वह मेरे हृदयमें प्रवेशकर मुझे अपने वियोगसे दुखी कर रहा है। मैं तो उसके लिये इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिये यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है।

मेघ ! विरह-तापसे संतप्त मेरे शरीरकी शोभा बहुत ही क्षीण हो गयी है। दीन समझकर मुझे निद्रा भी छोड़कर चली गयी है। इस दशामें में कैसे भगवानका गुण-कीर्तन कहाँ। मैं अपनेको बचाये रखनेमें असमर्थ हूँ। इसल्यि मेघ! मुझ-को जीवित रखना तो अब बस, मेरे प्रियतमके ही हाथ है।

## श्रीकुळशेखर आळवार

( कोल्लिनगर ( केरल ) के धर्मातमा नरेश दृढवतके पुत्र, स्थान-पहले श्रीरंगक्षेत्र, बादमें तिरुपति, ये कौरतुभमणिके अवतार कहे जाते हैं।)

प्रभो ! मुझे न धन चाहिये न शरीरका मुख चाहिये, न मुझे राज्यकी कामना है न में इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौम पद ही चाहिये। मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि में तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढ़ी वनकर रहूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके

चरण वार-वार मेरे मस्तकपर पड़ें । अथवा स्वामिन् ! जिस

रास्तेसे भक्तलोग तुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्गका मुझे एक छोटा-सा रजःकण ही बना दो, अथवा जिस नालीसे तुम्हारे बगीचेके वृक्षोंकी सिंचाई होती है, उस नालीका जल ही बना दो अथवा अपने बगीचेका एक चम्पाका पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने यहाँके सरोवरका एक छोटा-सा जलजन्तु ही बना दो।

यदि माता खीझकर वच्चेको अपनी गोदसे उतार भी

देती है, तो भी वचा उमीमें अपनी ली लगाये रहता है और उमीको याद करके रोता-चिल्लाता और छटपटाता है । उमी प्रकार हे नाथ ! तुम चाहे कितनी ही उपेक्षा करो और मेरे दु:खाँकी ओर ध्यान न दो, तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे चरणोंके मिना मेरे लिये और कोई दूसरी गति ही नहीं है ।

यदि पित अपनी पित्रवता स्त्रीका सबके सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। इगी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही दुतकारो, में तुग्धारे अभय चरणोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर ऑख उटाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपाका ही अवलम्बन है। मेरी अभिलाणाके एकमात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं।

हरे ! में आपके चरणयुगलमें इसलिये नमस्कार नहीं करता कि मेरे द्वन्दों (शीतोण्णादि) का नाश हो, में कुम्भी-पाकादि चड़े-बड़े नरकोंसे बचा रहूँ और नन्दनवनमें कोमलाङ्गी अप्सराओंके साथ रमण करूँ, अपितु इसलिये कि में सदा हृदय-मन्दिरमें आपकी ही भावना करता रहूँ।

हे भगवन् ! मैं धर्मः धन-संग्रह और कामोपभोगकी आज्ञा नहीं रखताः पूर्वकर्मानुसार जो कुछ होना हो सो हो जायः पर मेरी यही वार-वार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मा-न्तरोंमें भी आपके चरणारिवन्द-युगलमें मेरी निरचल भक्ति वनी रहे ।

हे सर्वव्यापी वरदाता ! तृष्णारूपी जल, कामरूपी आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरङ्गमाला, स्त्रीरूप मॅवर और भाई-पुत्ररूपी ग्राहोंसे भरे हुए इस संसाररूपी महान् समुद्रमें डूवते हुए हमलोगोंको अपने चरणारविन्दकी भक्ति दीजिये।

जो संसार-सागरमें गिरे हुए हैं, ( सुल-दु:खादि ) द्वन्द-रूपी वायुसे आहत हो रहे हैं, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदिने पालन-पोषणके भारसे आर्त हैं और विषयरूपी विषम-जलराशिमें विना नौकाके डूब रहे हैं, उन पुरुषोंके लिये एकमात्र जहाजरूप भगवान् विष्णु ही शरण हों। नरकासुरका अन्त करनेवाले मधुसूदन ! स्वर्गमें, मूलें अथवा भले ही नरकमें मुझे रहना पड़े, उसकी चिन्ता ह हैं; किंतु शरद् ऋतुके प्रफुल कमलोंकी शोभाको तिरहा करनेवाले आपके युगल चरणोंका चिन्तन मृत्युकालमें में न खूटे ।

---- It +

श्रीकृष्ण ! मेरा मानसरूपी राजहंस आपके चरणार्यवरः रूपी पिंजड़ेमें आज ही प्रविष्ट हो जाय । प्राण निकल्रे, के समय जब वात-पित्त और कफसे गला रूँध जायगा, उस अवशाम आपका स्मरण कैसे सम्भव होगा ।

रे मेरे मन ! 'में अगाध एवं दुस्तर सवसागरके पार कैसे होकँगा' इस चिन्तासे त् कातर न हो; नरकापुरका नाश करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णमें जो तेरी अनन्य भक्ति है, वह तुझे अवश्य इस संसार-सागरसे पार कर देशी।

कमलनयन श्रीकृष्ण ! हम हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, रोमाञ्चित शरीर, गढ्गढ कण्ठ तथा आँसुओंकी धारा बहानेवाले नेत्रोंसे आएकी स्तुति करते हुए तिस्य-निरन्तर आएके युगल चरणार्गवन्दोंके ध्यानरूपी अमृत्रसम् आस्वादन करते रहें, ऐसा हमारा जीवन वन जाय ।

ओ खोटी बुद्धिवाले मृद्ध मानव ! यह शरीर सैकड़ों स्थानोंमें जोड़ होनेके कारण जर्जर है। देखनेमें कोमल और सुन्दर होनेपर भी परिणामी है ( वृद्ध होनेवाला है )। एक दिन इसका पतन अवस्यम्मावी है। त् ओपिप्योंके चक्रमें पड़कर क्यों क्लेश उठा रहा है। रोग-शोकको गदाके लिने दूर भगा देनेवाले श्रीकृष्ण-नामरूपी रसायनका निरन्तर पान करता रहा।

श्रीगोविन्दके चरण-कमलोंसे निकले हुए मधुबी यर विलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोहित नहीं हैंके उसे न पीनेवालोंपर ही मोह छाया रहता है।

अरे मूह मन ! तू नाना प्रकारकी सुदीर्घ यातनाओं ने विचार करके भयभीत मत हो । भगयान् श्रीधर जिनंद स्वामी हैं, उनका ये पापरूपी दानु कुछ भी नहीं विगाद सकते । तू तो आलस्यको दूर भगाकर भाक्तिं महन्तिं ही मिछ जानेवाछ भगवान् नारायणका ध्यान कर । जो गो संसारकी वासनाओंका नाद्य करनेवाला है, वह क्या दागरों भी नहीं बचा सकेगा !

### श्रीविप्रनारायण आळवार

( जाति--- ब्राह्मण; ये भगवान्की वनमालाके अवतार कहे जाते हैं )

प्रभो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी हैं फिर भी तुमने मेरी रक्षा की । मैंने अबतक अपना गीवन व्यर्थ ही खोया, मेरा हृदय बड़ा कछुषित है । मेरी जिह्नाने तुम्हारे मधुर नामका परित्याग कर दिया, मैंने सत्य और सदाचारको तिलाञ्जलि दे दी, मैं अब इसीलिये जीवन धारण करता हूँ जिससे तुम्हारी सेवा कर सकूँ । मैं जानता

हूँ तुम अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते । में जनताकी दृष्टिसे गिर गया, मेरी सम्पत्ति जाती रही । संसारमें तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं । पुरुषोत्तम ! अव मैंने तुम्हारे चरणोंको दृद्तापूर्वक पकड़ लिया है । तुम्हीं मेरे माता-पिता हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है । जीवनधन ! अब मुझे तुम्हारी कृपाके सिवा और किसीका भरोसा नहीं है ।

# श्रीमुनिवाहन तिरुपन्नाळवार

(ये अन्त्यज माने जाते थे । इन्हें श्रीवासका अवतार कहा जाता है।)



'प्रभो ! आपने मेरे कर्मकी बेड़ियोंको काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्तकर मेरा जन्म सफल हो गया।'

# श्रीपोयगै आळवार, सृतत्ताळवार और पेयाळवार

( श्रीपोयमै आळवार—पहलेका नाम सरोयोगी, पाञ्चजन्यके अवतार, जन्मस्थान काञ्चीनगरी । श्रीभूतत्ताळवार—जन्मस्थान भहावलीपुर, गदाके अवतार । श्रीपेयाळवार—जन्मस्थान मद्रासका मैलापुर नामक स्थान, ये खङ्गके अवतार माने जाते हैं । )



भगवान्के सहश और कोई वस्तु संसारमें नहीं है। सारे रूप उसीके हैं। आकाशः वायुः अग्निः जलः पृथ्वीः दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रहः वेद एवं वेदोंका तात्पर्यः सब कुछ वे ही हैं। अतः उन्होंके चरणोंकी शरण ग्रहण करोः मनुष्यजन्मका साफल्य इसीमें है। वे

रक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्होंके नामका उच्चारण हरो । तुम धनसे सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही उम्हारी रक्षा कर सकती है । वे ही ज्ञान हैं, वे ही हैय हैं और वे ही ज्ञानके द्वार हैं। उन्होंके तत्त्वको समझो। भटकते हुए मन और इन्द्रियोंको काब्में करो, एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावसे उपासना करो। वे भक्तोंके लिये सगुणरूप धारण करते हैं। जिस प्रकार लता किसी वृक्षका आश्रय हुँद्ती है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवान्के चरणोंका आश्रय हूँद्ता है। उनके प्रेममें जितना सुख है, उतना इन अनित्य विपयोंमें कहाँ। प्रमो! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वाणी केवल तुम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्हींको प्रणाम करें, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दुर्शन करें, मेरे कान तुम्हारे ही गुणोंका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा ही चन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारा ही हमई प्राप्त हो।

## श्रीभक्तिसार (तिरुमंडिसै आळवार)

( जन्मस्थान----दक्षिणमं तिरुमिडिसै ( महीसरपुर )। पिताका नाम श्रीमार्गन, माताका नाम श्रीमती कनकावती, तिख्वाटन् न्यापने इनकी पाला था, उसीने इनका नाम अक्तिखार रचखा।)

प्रभो ! मुझे इस जन्म-मरणके चक्करसे छुड़ाओ । मैंने अपनी इन्छाको तुम्हारी इन्छाके अंदर विलीन कर दिया है, मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका ध्यान किया परता है। तुन्हीं आकाश हो। तुन्हीं पृथ्वी हो और तुन्हीं पवन हो । तम्हीं मेरे खामी हो, तुम्हीं मेरे पिता हो । वम्हीं मेरी माता हो और तुग्हीं मेरे रक्षक हो । तुग्हीं खन्द हो और

तुम्हीं उसके अर्थ हो । तुम वाणी और मन दोनोंके पं यह जगत् तुम्हारे ही अंदर स्थित हं और तुम्हारे ही लीन हो जाता है। तुम्हारे ही अंदर सारे भूतप्राणी होते हैं। तुम्हारे ही अंदर चलते-फिरते हैं और फिर ही अंदर लीन हो जाते हैं। दूधमें धीकी भाँति दुव विद्यमान हो।

# श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळवार)

( जन्म-चोळ देशके किसी गॉवमें एक शैवके घर, पतीका नाम-कुमुदवही, ये भगवान्के शाईधनुपके अवतार माने जाते



हाय ! मैं कितना नीच हूँ । किंतु साथ ही, अहा स्वामी क्तिने दयालु हैं ! प्रमो ! मेरे अपराधोंको कीजिये और मुझे अपनी शरणमें लीजिये। प्रभी! तुमने मुझे बचा लिया। प्रभी ! मैंने तुम्हारे साथ रि अत्याचार किये, परंतु तुमने मेरे अपराधोंकी ओर न दे मेरी रक्षा की।

# श्रीमधुर कवि आळवार

( इन्हें जीन गरूडका अवतार मानते हैं। आपका जन्म हिस्क्कोल्स नामक खानमें एक सामबेदी ब्राह्मण-कुलमें हुआ था।) ( गुरुकी स्तुतिमें ही[इन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे हैं---) में इन्हें छोड़कर दूसरे किसी परमात्माको नहीं जानता । मैं इन्हींके गुण गाऊँगा, मैं इन्हींका भक्त हूँ । हाय ! मैंने अवतक संसारके पदार्थोंका ही भरोसा किया। मैं कितना

अभिमानी और मूर्ज था। सत्य तो येही हैं। मुझे उसकी उपलब्धि हुई। अब में अपने शेष जीवनको इन्हें कीर्तिका चारों दिशाओंमें प्रचार करनेमें विताऊँगा। इन आज मुझे वेदोंका तत्व वताया है। इनके चरणींग करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा।

# रौव संत माणिक वाचक

(जन्म-मदुराके पास वदावुर भाम, जाति-श्राह्मण, तत्कालीन पाण्ह्यनरेशके प्रथान मध्यी)

मेरा शरीर रोमाञ्चित और कम्पित है, मेरे हाथ ऊपर उठे हुए हैं; हे जिल ! विसकते और रोते हुए मैं पुकारता हूँ; मिथ्या—असत्यका परित्याग करते हुए में आपकी जय बोलता हूँ, स्तुति करता हूँ । मेरे प्राणनाथ । मेरे दोनों । सदा आपकी ही पूजा करते रहेंगे।

# संत श्रीनम्माळवार (शठकोपाचार्य)

स्थान—तिरुनकुरुकूर [ श्रीनगरी], पिताका नाम—कारिमारन, माताका नाम—उड़यनंगे, ये विष्यक् सेनके अवतार माने जाते हैं।)

गुण्यकमींद्वारा अर्जित ज्ञानके ज्ञानीलोग कहा करते हैं— ज्ञान वर्ण दिव्य रूप नाम तथा ज्ञा श्रीविग्रह अमुक प्रकारके हैं।' उनका सारा प्रयास मेरे प्रभुकी ताका थाह पानेमें असमर्थ ही । उनके ज्ञानकी ज्योति एक टिमटिमाते हुए दीपकके समान है।



हटपूर्वक उन्हींके पीछे पड़ा हुआ है—वहाँसे हटनेका नाम भी नहीं लेता।

उपासनाकी अनेकों भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ हैं और विभिन्न बुद्धियोंसे अनेकों परस्परिवरोधी मत निकले हैं तथा उन अनेक मतोंमें उन-उन मतोंके अनेकों उपास्य-देवोंका वर्णन है, जिनकी तुम्हींने अपने खरूपका विस्तार करके सृष्टि की है! ओ उपमारिहत! में तो तुम्हारे ही चरणोंमें अपनी भक्तिका उद्घोष करूँगा।

निद्राको जीते हुए ऋषियों तथा अन्य उपासकों के अनन्त जन्मोंकी व्यथाको वह हरण कर लेता है। उसके शक्तिशाली विग्रहका रहस्य निराला एवं स्वतन्त्र है। 'माखन-चोर!' इस अपमानबोधक नामके भावको हृदयङ्गम करना देवताओंके लिये भी कठिन है।

# रौव संत अपार

( जन्म---६०० ई० । देहावसान---६८१ ई० । आयु---८१ वर्ष । )

में प्रतिदिन लौकिक पापमें डूब रहा हूँ; मुझे जो कुछ जानना चाहिये, उसे तिनक भी नहीं जानता; में सगे-सम्बन्धियोंकी तरह अवगुणोंमें तल्लीन होकर आगे चलनेका पय नहीं देख पा रहा हूँ। नीलकण्ठ! कुपाछ! हे अत्तिहि विराटानम् मन्दिरके अधिपति! मुझपर कृपा कीजिये, जिससे में आपके मुन्दर चरणोंका दर्शन कर सकूँ।

मेरा चञ्चल हृदय एकको छोड़कर शीव्रतासे दूसरेमें आसक्त हो जाता है; बड़ी तेजीसे किसीमें लगता है और उसी प्रकार उससे अलग हो जाता है। हे अतिहि विराटा-नम्के देव चन्द्रमौलि! मैं आपके चरणोंके शरणागत हूँ, आपने मेरी आत्माको बन्धन-मुक्त कर दिया है।

## शैव संत सम्बन्ध

( तमिळ प्रदेशके शैवाचायोंमें सर्वश्रेष्ठ। जन्म---लगभग ६३९ ईस्वी। निवासस्थान--शैयाली, तञ्जोर जिला )

अाहर मन्दिरके शिवके लिये प्रेम-पुष्प विखेरो ! तुम्हारे हृदयमें सत्यकी ज्योति प्रकाशित होगी। प्रत्येक वन्धनसे मुक्त होगे।

आहर मन्दिरके परम पवित्र शिवका कीर्तन-स्तवन

कभी मत भूछो ! जन्मके बन्धन कट जायँगे और सांसारिक प्रपञ्च पीछे छूट जायँगे ।

अपने परमप्रेमास्पद आहरमें स्वर्णिम और कमनीय कुसुम विखेरो ! तुम अपने शोकका अन्त कर दोगे, तुम अनुपम आनन्द (कल्याण ) प्राप्त करोगे ।

C 849

# शैव संत सुन्दरमूर्ति

( सहमार्गके आचार्य, जन्म-स्थान-दक्षिण आरकाट जिला। जाति-माह्मण।)

मुझ पापीने प्रेम और पवित्र उपासनाके पथका परित्याग कर दिया है !

हूँ। मैं पूजा करने जाऊँगा।

मूर्ख ! मैं कबतक अपने प्राणधन अनमोल रत---आरुर मन्दिरके अधिपतिसे दूर रह सकता हूँ।

में अपने रोग और दुःखका अर्थ अन्छी तरह समझता

# संत बसवेश्वर

( 'वीरशैव' मतके प्रवर्तक, कर्नाटकके महात्मा। अस्तित्व-काळ—बारहवीं शताब्दी ( ई० ), जन्म-स्थान—ईगलेश्वर बागेवाड़ी गांव ( कर्नाटक-प्रान्त ), पिताका नाम—मादिराजा, माताका नाम—मादलाम्बिका। जाति—ब्राह्मण ।)

एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं। अहिंसा ही धर्म है। अधर्मसे प्राप्त वस्तुको अस्वीकार करना ही वत है। अनिच्छासे रहना ही तप है, किसीसे कपट न करना ही भक्ति है। सुख-दु:स्व आदि द्वन्द्वोंमें समभावसे रहना ही समयाचार है। यही सत्य है। हे देव! इसके आप साक्षी हैं।

सचा भक्त वही है, जो अपनेसे मिछनेवाले सब भक्तोंको प्रणाम करता है। दूसरोंसे मृदु बच्चन बोल्ना जप है—एक-मात्र तप है। हम नम्रतासे ही सदाशिवको प्राप्त कर सकते हैं। इन गुणोंके अतिरिक्त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसंद नहीं करते।

मैं भक्त नहीं हूँ । मैं भक्तका केवल वेबधारी हूँ । निर्द्यी, पापी और पतित मेरे नाम हैं । हे शिव ! मैं आपके भक्तोंके घरका केवल बालक हूँ ।

हे शिव ! आप मुझे पंगु कर दीजिये, जिससे में जहाँ-तहाँ न फिल्हें । मुझे अन्धा कर दीजिये, जिससे मेरे नेत्र दूसरी वस्तु न देख सकें । मुझे वहरा बना दीजिये, जिससे में आपके नामोचारण और चर्चाके अतिरिक्त दूसरी वात न सुन्हें। मेरे मनकी ऐसी स्थिति कर दीजिये कि वह आपके भक्तोंकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई भी दूसरी इच्छा न करे।

—चकोर चन्द्रमाके प्रकाशकी खोजमें रहता है। अम्युज स्योंदयकी चिन्ता करता है, भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता है, मुझे परमात्माके नाम-स्मरणकी ही धुन है।

मेरा हाल ऐसा है जैसा सरसोंपर सागर वहनेसे सरसों का होता है। यदि परमात्माके भक्त आते हैं तो में हर्पने लोट-पोट हो जाता हूँ, हर्पसे फूला नहीं समाता, आनन्दने मेरा हृदय-कमल खिल जाता है।

यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक दिन अग्रुम है और अमुक ग्रुम है। जो मनुष्य यह कहता है कि र्इक्षर मेरे आश्रयहैं उसके लिये सब दिन समान हैं। जिसका ईश्वरपर भरोसा है, विश्वास है, उसके लिये सब दिन एक-से हैं।

मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको पहचाने। यर आत्मज्ञान ही उसके लिये गुरु है।

## संत वेमना

्रिअठारहवीं सदीके पूर्वार्थके आस-पास। जन्म-स्थान-कोंडवीडु (गुण्टूर जिला), विहार-स्थल-प्रायः समस्त दविङ प्रदेश। गति-रेट्टी (शूद्रोंकी एक उपशासा)। समाधिस्थल-सम्भवतः पामूर गाँव जिला कडपा।

जीव तथा परमात्माका तस्य समझनेवात्य ही अवत्यरी प्राप्त होता है। एक वार अझभावको प्राप्त प्राणी (रा सांसारिकताके मायाजालमें नहीं मैं तता है। भत्या, गुन्ता (गीती) कहीं फिरसे अपना पूर्वस्य—जलविंदुका रूप—या मक्रार्थ! साधुओंके सङ्गमें रहकर मनुष्य सभी तीच गुणोंसे— अवगुणोंसे मुक्त हो जाता है, चन्दनके लेपसे देहकी दुर्गन्ध ूर हो जाती है। संत-गोशिके समान उत्तम कर्म दूसरा नहीं है।

मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस उसके जलसे अलिस ही रहता है। सचा योगी कर्ममय संस्तृतिके बीच रहते हुए भी उसके फलाफल्से निर्लिप्त रहता है। इसलिये फलकी आकाङ्क्षा रक्ले बिना ही मनुष्यको कर्म करना चाहिये।

मनुष्य पहले माताके गर्भरी जन्म लेता है। किर पत्नीमें प्रवेश कर पुत्रके रूपमें पैदा होता है। इस प्रकार एक शरीर होनेपर भी उसके लिये माताएँ दो होती हैं।

जो हाथ हमें अमृतका पान कराता है, वह स्वयं उसका

स्वाद अनुभव नहीं कर पाताः इसी प्रकार अपने आस-प धूमनेवाले परम योगीका महत्त्व भी संसारी प्राणी समझ न सक्ते ।

गङ्गाधर शिव ही सच्चे देव हैं। स्वरक्रके लिये संगीत (अनाहत नाद) कर्णमधुर वस्तु है। संमारमें स्वर्ण उपमोग्य धातु है। सोच-विचार कर देखें तो अङ्गज—कामदे ही मृत्युका हेतु है। नैतिक पतन ही वास्तविक मृत्यु है। ऐव चेमनाका हद् विश्वास है।

परमात्माका इस विश्वसे पृथक् अस्तित्व नहीं है। समर ब्रह्माण्ड ही उनका शरीर है, वायु प्राणे है, सूर्य, चन्द्र औं अग्नि नेत्रसमूह हैं। इस प्रकार यह विश्व उन त्रयम्ब महादेवका ही विराट् रूप है।

#### संत कवि तिरुवल्खवर

(ये जातिके जुलाहे एवं मैलापुर (मद्रास ) कस्वेकें निवासी थे )

जिस प्रकार अक्षरोंमें 'अ' है, उसी प्रकार जगत्में भगवान् हैं।

ं विद्याका क्या सदुपयोग है। यदि सचिदानन्द भगवान्के चरणपर विद्वान्का मस्तक नत नहीं है—विद्वान् भगवत्कृपान का पात्र नहीं है।

स्वजनोंके हृदय-कमलमें निवास करनेवाले भगवान्के भक्त सदा वैकुण्टमें रहेंगे।

ः इच्छारहित निर्विकल्प भगवान्का भजन करनेवालींको कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होगी ।

जो भगवानुके कीर्तन-स्तवनमें भळीभाँ ति लगे रहते हैं, वे पाप-पुण्यके परे रहते हैं—पाप-पुण्यके भागी नहीं होंगे। भगवान् हुःरीकेशके सत्य-पथपर सुदृढ़ रहनेवाले अस रहेंगे ।

अप्रतिम—अनुपम भगवान्के भजन और ऋपाके विन् मानसिक चिन्ताका अन्त होना कठिन है।

कल्याण-स्वरूप करुणासागर भगवान्की कृपाके बिन् अपार संसार-सागरको पार करना कठिन है।

जो सिर परमेश्वरके सम्मुख विनत नहीं होता, व चेतनाशूल्य इन्द्रियकी तरह व्यर्थ है ।

जो लोग हमारे स्वामी परमेश्वरकी कृपा-ज्योति नई प्राप्त करते, क्या वे जन्म-मरणके सागरके पार ज सकते हैं ? (तिमळ वेद 'कुरल'फ़े

#### भगवान् महावीर

( प्रेषक--श्रीअगरचन्दजी नाहटा )

( जैनधर्मके अन्तिम तीर्धद्वर । घरका नाम-वर्द्धमान । जन्म आजसे करीव २५५४ वर्ष पूर्व, चैत्र शुक्का १३ । आविर्भाव-स्थान-विहारप्रान्त क्षत्रियकुण्ड नगर । पिताका नाम-सिद्धार्थ । माताका नाम-त्रिशाला देवी । प्रयाण-७२ वर्षकी आयुमें, क्षातिक कृष्ण ३० पावापुरीमें । )

#### धर्म-सूत्र

 धर्म सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है। (कौन-सा धर्म १)
 अहिंसा, संयम और तप। जिस मनुंप्यका मन उक्त धर्ममें सदा संलग्न रहता है। उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

अहिंसा, सत्या अस्तेया, ब्रह्मचर्य और



अपरिप्रह—इन पाँच महावर्तोको स्वीकार करवे बुद्धिमान् मनुष्य जिनद्वारा उपदिष्ट धर्मका आचरण करे।

छोटे-यड़े किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना, अदत्त (विना दी हुई वस्तु ) न छेना, विश्वासवाती असत्य न वोळना—यह झात्म-निग्रही—सत्पुरुपोंका धर्म है। जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापम नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं।

जो रात और दिन एक वार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापम नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है, उमके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं।

जवतक बुढ़ापा नहीं सताता, जवतक व्याधियाँ नहीं यद्तीं, जवतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त) नहीं होतीं, तवतक धर्मका आचरण कर लेना चाहिये—वादमें कुछ नहीं होनेका।

जो मनुष्य प्राणियोंकी खयं हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने लिये वैरको बढ़ाता है।

संसारमें रहनेवाले चर और स्थावर जीवोंपर मनसे, वचनसे और शरीरसे—किसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

सभी जीव जीना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिये निर्ग्रत्थ (जैन मुनि) घोर प्राणि-बधका सर्वथा परित्याग करते हैं।

ज्ञानी होनेका सार यही है कि वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है। यही अहिंसाका विज्ञान है।

अपने स्वार्थके लिये अथवा दूसरोंके लिये, क्रोधसे अथवा भयसे—किसी भी प्रसङ्गपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरोंसे बुलवाना चाहिये।

श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह कोध, छोभ, भय और हास्प्रसे भी पापकारी वाणी न बोछे।

हँसते हुए भी पाप-बचन नहीं बोलना चाहिये।

आत्मार्थी साधकको दृश्य (सत्य), परिमित्त, असंदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट—अनुभूत, वाचालतारहित और किसीको भी उद्धिम न करनेवाली वाणी बोलना चाहिये।

कानेको काना, नपुंसकको नपुंसक, रोगीको रोगी और चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिये। (क्योंकि इससे इन व्यक्तियोंको दुःख पहुँचता है।)

जो माला कठोर हो, दूसरोंको भारी दुःख पहुँचानेवाली

हो—वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिये। (क्योंकि उससे पापका आमव होता है।)

#### अस्तनेक-सूत्र

पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत: और तो क्यां, दाँत कुरेदनेकी सींकके बरावर भी जिस गृहस्थ के अधिकारमें हो, उसकी आज्ञा लिये विना पूर्ण संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरोंको ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन ही करते हैं।

#### ब्रह्मचर्य-सूत्र

यह अब्रह्मचर्य अधर्मका मूल है, महादोषोंका खान है, इसिलये निर्मन्य सुनि मैथुन-संसर्गका सर्वया परित्याग करते हैं।

आत्म-शोधक मनुष्यके लिये शरीरका शृङ्कार, स्त्रियोंका संसर्ग और पौष्टिक—स्वादिष्ट भोजन—सत्र तालपुट विपके समान महान् भयंकर हैं।

श्रमण तपस्वी स्त्रियोंके रूप, ठावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, संकेत, चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदिका मनमें तिनक भी विचार न लाये और न इन्हें देखनेका कभी प्रयत्न करे।

स्त्रियोंको रागपूर्चक देखना, उनकी अभिलापा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुपको कदापि नहीं करने चाहिये। ब्रह्मचर्यवतर्गे सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुपोंके लिये यह नियम अस्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है।

ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त भिक्षुको मनमें वैपयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोगकी आमक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-क्या-को छोड़ देना चाहिये।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको स्त्रियोंके माथ वातचीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना मदाके लिये छौर देना चाहिये।

ब्रह्मचर्य-रत मिक्षु स्त्रियोंके पूर्वानुभृत हास्य ब्रीटा गीत दर्पः सहसा-विभासन आदि कार्योको कभी भी सारण न करे।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शीघ ही वामना-वर्द्धक पुष्टिसार भोजन-पानका सदाके लिये परित्याम कर देना चाहिने।

जैसे बहुत ज्यादा ईंधनवाल जंगलमें प्यन्ये उर्ने दा

ावाप्ति शान्त नहीं होती। उसी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्रियाप्ति भी शान्त नहीं होती। अधिक भोजन किसीके लिये भी हितकर नहीं होता।

 ब्रह्मचर्य-रत मिक्षुको शृङ्गारके लिये शारीरकी शोभा और सजावटका कोई भी शृङ्गारी काम नहीं करना चाहिये।

ब्रह्मचारी भिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श— इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंको सदाके लिये छोड़ देना चाहिये।

देव-लोकसहित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक— सभी प्रकारके दुःखका मूळ एकमात्र काम-भोगोंकी वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्धमें वीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है।

जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं।

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकालमें कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे।

#### अपरिग्रह-सूत्र

प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थोंको परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मूर्च्छाका— आसक्तिका रखना बतलाया है।

पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मोंका परित्याग करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी कठिन बात है।

जो संयमी ज्ञानपुत्र ( मगवान् महावीर ) के प्रवचनोंमें रत हैं, वे बिड और उद्भेद्य आदि नमक तथा तेल, घी, गुड आदि किसी भी वस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकल्प तक नहीं करते।

ज्ञानी पुरुष संयम-साधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं भी किसी भी प्रकारका ममत्व नहीं करते। और तो क्या, अपने शरीरतकपर भी ममता नहीं रखते।

संग्रह करना, यह अन्तर रहनेवाले लोभका झलक है। अतएव में मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है—साधु नहीं है।

#### अरात्रि-भोजन-सूत्र

सूर्यके उदय होनेसे पहले और सूर्यके अस्त हो जानेके बाद निर्यन्थ मुनिको सभी प्रकारके भोजन-पान आदिकी मन-से भी इच्छा नहीं करनी चाहिये।

संसारमें बहुतसे चर और स्थावर प्राणी बड़े ही सूक्ष्म होते हैं—वे रात्रिमें देखे नहीं जा सकते। तब रात्रिमें भोजन कैसे किया जा सकता है।

हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और राग्नि-भोजन - जो जीव इनसे विरल ( पृथक् ) रहता है,वह अनास्रव ( आत्मामें पाप-कर्मके प्रविष्ट होनेके द्वार आस्त्रव कहलाते हैं, उनसे रहित ) हो जाता है ।

#### विनय-सूत्र

(इसी माँति) धर्मका मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है। विनयसे मनुष्य बहुत जल्दी इलाघायुक्त सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्तिका सम्पादन करता है।

इन पाँच कारणोंसे मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता--

अभिमानसे, क्रोधसे, प्रमादसे, कुष्ट आदि रोग और आलस्यसे।

जो गुरुकी आज्ञा पालता है, उनके पास रहता है, उनके इङ्गितों तथा आकारोंको जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता है।

इन पंद्रह कारणोंसे बुद्धिमान् मनुष्य सुविनीत कहलाता है--

उद्धत न हो—नम्न हो, चपल न हो—स्थिर हो।

मायावी न हो—सरल हो। कुत्हली न हो—गम्भीर हो।

किसीका तिरस्कार न करता हो। क्रोधको अधिक
समयतक न रखता हो—शीध ही शान्त हो जाता
हो, अपनेसे भित्रताका व्यवहार रखनेवालोंके प्रति

सद्भाव रखता हो, शास्त्रके अध्ययनका गर्व न करता
हो, मित्रपर क्रोधित न होता हो, अप्रिय मित्रकी भी

पीठ पीछे भलाई ही करता हो, किसी प्रकारका झगड़ाफताद न करता हो, किसीके दोषोंका मंडाफोड़ न

करता हो, बुद्धिमान हो, अभिजात अर्थात् कुलीन हो, लजाशील हो, एकाम हो।

शिष्यका कर्तव्य है कि वह जिस गुरुसे वर्म प्रवचन सीखे, उसकी निरन्तर भक्ति करे । मसकार अञ्चलि चढ़ाकर गुरुके प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिस तरह भी हो सके-—मनसे, वचनसे और शरीरसे हमेशा गुरुकी सेवा करे ।

अविनीतको विपत्ति प्राप्त होती है और विनीतको सम्पत्ति--ये दो वार्ते जिसने जान छी हैं। वहीं शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

#### चतुरङ्गीय-सूत्र

मंमारमें जीवोंको इन चार श्रेष्ठ अङ्गों—( जीवन-विकामके साधनों ) की प्राप्ति वड़ी कठिन है—

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयममें पुरुषार्थ।

मनुष्य-शरीर पा लेनेपर भी सद्धर्मका श्रवण दुर्लभ है,
जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा, अहिंसाको स्वीकार
करते हैं।

सौभाग्यसे यदि कभी धर्मका श्रवण हो भी जाय तो उसपर श्रद्धा होना अत्यन्त दुर्छभ है। कारण कि बहुत-से लोग न्याय-मार्गको—सत्य-सिद्धान्तको—सनकर भी उससे दूर रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं रखते।

सद्धर्मका अवण और उसपर अद्धा—दोनों प्राप्त कर होनेपर भी उनके अनुसार पुरुवार्थ करना तो और भी कठिन है; क्योंकि संसारमें बहुत से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म-पर दृह विश्वास रखते हुए भी उसे आन्तरणमें नहीं लाते।

परंतु जो तपस्वी मनुष्यत्वको पाकर, सद्धर्मका श्रवण कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आस्त्रय-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मापरसे कर्म-रजको झटक देता है।

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसीकी आत्मा गुद्ध होती है और जिसकी आत्मा गुद्ध होती है, उसी- के पास धर्म ठहर सकता है। घीते सींची हुई आ न जिस प्रकार पूर्ण प्रकाशको पाती है, उसी प्रकार सरल ग्रुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाणको प्राप्त होता है।

#### अप्रमाद-सूत्र

जीवन असंस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जानेके बाद फिर नहीं जुड़ता, अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो । प्रमाद, हिंसा और असंयममें अमृहय यौवन-काल विता देनेके बाद जब बृद्धावस्था आयेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा

करेगा—तत्र किसकी शरण छोगे ! यह ख्व र विचार छो ।

प्रमत्त पुरुष धनके द्वारा न तो इस लोकमें ही उ रक्षा कर सकता है -और न परलोकमें ! फिर भी ध असीम मोहसे मृद्ध मनुष्य दीपकके बुझ जानेपर जैसे नहीं दीख पड़ता, वैसे ही न्याय-मार्गको देखते हुए नहीं देख पाता ।

संसारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियोंके लिये बुरेन्हें पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके दु' भोगनेका समय आता है, तब अकेला ही दुःख भोगत कोई भी भाई-वन्धु उसका दुःख बँटानेवाला—सहा पहुँचानेवाला नहीं होता।

संयम-जीवनमें मन्दता लानेवाले काम-भोग व ही लुभावने मालूम होते हैं, परंतु संयमी पुरुप उर ओर अंपने मनको कभी आकृष्ट न होने दे। आत्मशो साधकका कर्तव्य है कि वह क्रोधको दगाये, अहंकारको करे। मायाका सेवन न करे और लोभको छोड़ दे।

जैसे वृक्षका पत्ता पतझड़-ऋतुकालिक रात्रि-समृ वीत जानेके बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मतुर्यो जीवन भी आयु समाप्त होनेपर सहसा नष्ट हो जाता है इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे ओसकी बूँद कुशाकी नोकपर थोड़ी देरतक रहती है, वैसे ही मनुप्योंका जीवन भी वहुत अहप है-शीघ ही नए हो जानेवाला है। इसलिये हे गीतम ! अणम भी प्रमाद न कर ।

अनेक प्रकारके विष्नोंसे युक्त अत्यन्त अत्य आयुग इस मानव-जीवनमें पूर्वसंचित कमोंकी घृट प्री तरह सर दे। इसके लिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर।

तेरा शरीर दिन-प्रतिदिन जीर्ण होता जा रहा है, सिर बाल पककर दवेत होने लगे हैं, अधिक क्या—गारीरि और मानसिक सभी प्रकारका यल घटता जा रहा है। गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर।

जैसे कमल शरत्कालके निर्मल जलको भी नरी खूता--अलग अलित रहता है, उसी प्रकार तू भी संसारी अपनी समस्त आसक्तियाँ दूर कर सब प्रकारके रेन्ट-बन्धनी रहित हो जा। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रसाद न कर।

#### प्रमाद-स्थान-सूत्र

प्रमादको कर्म कहा गया है और अप्रमाद अकर्म— अर्थात् जो प्रवृत्तियाँ प्रमादयुक्त हैं, वे कर्म-वन्धन करने-वाली हैं और जो प्रवृत्तियाँ प्रमादरहित हैं, वे कर्म-वन्धन नहीं करतीं। प्रमादके होने और न होनेसे मनुष्य क्रमशः मूर्ख और पण्डित कहलाता है। राग और द्वेप—दोनों कर्मके वीज हैं। अतः मोह ही कर्मका उत्पादन माना गया है। कर्म-सिद्धान्तके अनुभवी लोग कहते हैं कि संसारमें जन्म-मरणका मूल कर्म है और जन्म-मरण यही एकमात्र दुःख है।

(वीरवाणीके नवीन संस्करणसे संकलित)

# आचार्य कुंदकुंद

( प्रेषक--श्रीअगरचन्दजी नाहटा )

अज्ञानसे मोहित मितवाळा तथा राग-द्वेषादि अनेक भावोंसे युक्त मृढ पुरुष ही अपने साथ सम्बद्ध या असम्बद्ध शरीर, स्त्री, पुत्रादि, धन-धान्यादि तथा ग्राम-नगरादि सचित्त, अचित्त या मिश्र परद्रव्योंमें 'मैं यह हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊँगा' इस प्रकारके झूठे विकल्प किया करता है। परंतु ज्ञानी पुरुषोंने कहा है, जीव चैतन्यस्वरूप तथा व्यापार (उपयोग) लक्षणवाला है।

आत्मा कहाँ जड द्रव्य है कि तुम जड पदार्थको 'यह मेरा है' इस प्रकार कहते हो ?

विशुद्ध आत्मा ही परमार्थ है, मुक्ति है, केवल ज्ञान है, मुनियन है । उस परमार्थमें स्थित हुए विना जो भी तप करते हैं, वह सब अज्ञान है । परमार्थसे दूर रहकर व्रतशील, तपका आचरण करनेवाला निर्वाण-लाम नहीं कर सकता।

अतत्त्वमें श्रद्धा और तत्त्वमें अश्रद्धा होना 'मिथ्यात्व' है । विपयकपायसे अन्ध वृत्तिको अविरित या 'असंयम' कहते हैं । कोधादिसे होनेवाली जीवकी कल्लपता 'कषाय' कहलाती है । और मन-वचन-कायकी हेथ एवं उपाधिरूप ग्रुमाग्रुम प्रमृत्तिमें जो उत्ताह है, वह 'योग' कहलाता है। ये चार आस्त्रव ही कर्म—मनके कारण हैं। वस्तुतः राग-द्रेप और मोह ही कर्मवन्धके द्वार हैं। जिसमें अंशमात्र भी राग विद्यमान हे, वह शास्त्रोंका ज्ञाता भले ही हो, आत्मा और अनात्माका ज्ञान उसे नहीं है। ज्ञानी निरीह होनेसे कोई भी इच्छा नहीं रखता। जीवगत प्रत्येक विभाव—दोषकी उत्पत्तिका कारण पर-द्रव्य है; जिसे विवेक-ज्ञान हो चुका है, वह पर-पदार्थोंमें अहं-ममत्व-बुद्धि नहीं रखता। जवतक अहं-मम-बुद्धि है, तवतक वह अज्ञानी है।

रागादि आत्माके अशुद्ध परिणाम हैं। पर-पदार्थांपर कोध करना वृथा है। वे तुम्हें अच्छा या बुरा करनेका कहनेको नहीं आते। श्चम और अशुम मनकी कल्पना है। इन्द्रियोंसे प्राप्त सुख दु:खरूप है—पराधीन है, वाधाओंसे परिपूर्ण, नाशशील, वन्धका कारण और अतृतिकर है। जिसे देहादिमें अणुमात्र भी आसिक है, वह शास्त्रोंका होनेपर भी मुक्त नहीं हो सकता। ('आचार्य कुंदकुंदके रल' पुस्तकसे संकलित)

# मुनि रामसिंह

( उचकोटिके जैनमुनि, अस्तित्वकाल ११ वीं शताब्दी, सुप्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण हेमचन्द्राचार्यके पूर्ववर्ती।)

जीव मोहवशात् दुःखको सुख और सुखको दुःख मान वैठा है, यही कारण है कि तुझे मोक्ष-लाम नहीं हो रहा है।

इन्द्रियोंके विपयमें तू ढील मत दे। पाँचमेंसे इन दोका तो अवस्य निवारण कर—एक तो जिह्ना और दूसरा उपस्य । न द्रेष कर, न रोष कर, न क्रोध कर। क्रोध घ नाश कर देता है। और धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य-जन्म ही हो गया।

श्रुतियोंका अन्त नहीं, काल थोड़ां और हम दुईं। अतः तू केवल वही सीख, जिससे कि जरा और मर क्षय कर सके ।

प्राणियंकि वधसे नरक और अभयदानसे स्वर्ग मिलता है। ये दो पन्थ हैं, चाहे जिसपर चला जा।

हे ज्ञानवान् योगी ! बिना दयाके धर्म हो नहीं सकता। कितना ही पानी बिलोया जाय, उससे हाथ चिकना होनेका नहीं।

# मुनि देवसेन

( उचकोटिके जैन-संत, मालवा प्रदेशके निवासी, समय १०वीं शताब्दी)

ऐसा दुवंचन मत कह कि ध्यदि धन प्राप्त हो जाय तो में धर्म करूँ। कौन जाने यमद्त आज बुलाने आ जायँ या कल।

अधिक क्या कहंं—जो अपने प्रतिकृल हो, उसे दूसरोंके प्रति कभी न करो। धर्मका यही मूल है।

वहीं धर्म विशुद्ध है, जो अपनी कायासे किया जाता है और धन भी वही उज्ज्वल है, जो न्यायसे प्राप्त होता है।

हे जीव ! स्पर्शेन्द्रियका लालन मत कर । लालन करनेसे यह रात्रु यन जाता है । हथिनीके स्पर्शसे हाथी साँकल और अंकुशके वशमें पड़ा है ।

हे जीव! जिह्वेन्द्रियका संवरण कर। स्वादिष्ट भोजन अच्छा

नहीं होता । चारेके लोभसे मछली खलका दुःख सहती है और तडप-तड़पकर मरती है।

अरे मृढ ! घाणेन्द्रियको वशमें रख और विषय-कपायसे बच । गन्धका लोभी भ्रमर कमल-कोषके अंदर मूहित पड़ा है।

रूपसे प्रीति मत कर । रूपपर खिंचते हुए नेत्रोंको रोक ले। रूपायक्त पतिंगेको त् दीपकपर पड़ते हुए देख।

हे जीव ! अच्छे मनोमोहक गीत सुननेकी छालसा न कर । देख, कर्णमधुर संगीत-रससे हरिणका विनाश हुआ । जब एक ही इन्द्रियके खच्छन्द विचरणसे जीव सैकड़ों

दुःख पाता है, तब जिसकी पाँचों इन्द्रियाँ खच्छन्द हैं, उसका तो फिर पूछना ही क्या।

# संत आनन्दधनजी

[ प्रेषक-सेठ तेजराजजी लक्ष्मीचन्द जैन ]

[ गुजरात या राजस्थानके आस-पासके निवासी जैनसुनि, पूर्वाश्रमका नाम---लाभानंद या लाभविजय, जीवन-काल---विकासी १७ वीं शताब्दीका अन्त, स्थान-(अन्तिम दिनोंमें)-मेता ( जोधपुर )]

क्या सोवे १ उठ, जाग, बाउरे ॥ क्या० ॥ जल ज्यूँ आयु घटत है।

घाउरे॥१॥ घरिय पहोरिया देत

मुनीन्द्र चन्द्र नागेन्द्र इन्द्र राउ रे ॥ साह राजा पत क्ण

पायके 1 भवजरुधि भमत भमत

मजन बिन भाउ न्याउ रे॥ २॥ भगवत

बाउरे । अब करे विलंब कहा

मवजलनिधि पाउ रे॥ पार तरि

मूरति । चेतनमय आनँदघन

ध्याउरे॥३॥ देव निरंजन सुद्ध

राम कहा, रहमान कहो कोठ, कान्ह कहो, महादेव री। पारसनाथ कहो, कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्मा स्वयमेव री ॥ ९ ॥

भाजन भेद कहावत नाना, एक मृतिका रूप री। तैसे खंड करपना रोपित, आप अखंड स्वरूप री ॥ २ ॥

निज पद रमें राम सो कहिये, रहिम कहै रहमान री। कर्वे कर्म कान सो कहिये, महादेव निर्वान री॥ १॥ परसे रूप पारस सो कहिये, त्रहा चिह्ने सो त्रहा री। इस विध साधो आप अनंदघन, चेतनमय निःकर्म री॥ ४॥

मेरे घट ग्यान-भानु भया भार । चेतन चकवा, चेतना चकवी, मानो विरह हो सीर ॥ फैली चहुँ दिस चतुर भाव रुचि, मिट्यो भरम-तम जार । आपकी चोरी आप ही जानत, और कहत ना चोर ॥ अमल जु कमल विकन्न भए भूतल, मंद विषय-सप्ति-कार । 'आनंदघन' एक वळम लागत, और न लाख किरोर ॥

अब मेरे पति-गति देव निरंजन । भटकूँ कहाँ, कहाँ सिर पटकूँ, कहा कहँ जन-गंजन II खंजन-हगसों द्या न लगाऊँ, चाहुँ न चितवन अंत्रन । संजन घट अंतर परमातम, सकल दुरित-पय-मंत्रन ॥ पह काम-पति, पह काम-चर, पही सुधारम-मंदन। 'आनँदचन' प्रमु घट-वन-केहरि, काम-मत्त-गत्र-गतन ॥

### मस्त योगी ज्ञानसागर

कौन किसीका मीत जगतमें कौन किसीका मीत । मात तात और जात सजनसे कोइ न रहे निर्चीत ॥ सब ही जग अपने स्वारथके परमारथ नहिं प्रीत । स्वारथ बिनसे सगो न होसी, मीता मनमें चींत ॥ ऊउ चलेगो आप अकेलो तृही तू सुनिद्यात । को नहीं तेरा, तू निहं किसका, यही अनादी रीत ॥ ताते एक भगवान भजनकी राखो मनमें चींत । ज्ञानसागर कहे यह घनासरी गायो आतमगीत ॥

# जैन योगी चिदानन्द

पती सीख हमारी प्यारे चित में घरो । थोड़े-से जीवन के कारण अरे नर काहे छरू परपंच करो ॥१॥ झूठ कपट परद्रोह करत तुम, अरे नर परभव को न डरां। चिदानन्द प्रभु प्राण जिवनकूँ मोतियन थाल भरो॥

## श्रीजिनदास

करम की कैसे कटे फासी।
संजम सिव सुख सज्या तजकर दुरगित दिक भासी॥
धर्म उपर तैने हाथ उपाड़थो, ग्यान गयो नासी।
हिंसा करी हार हियड़ा की, दया करी दासी॥
कामदार थारे क्रोध बन्यो है, ममता बनि मासी।
कहे जीनदास मैं पाप प्रभावे पायो तन रासी।
नवी खरची में पके न बाँधी खाड़ खोड़ वासी॥

करम की ऐसे कटे फासो।
ग्यान जु गंगा, दया द्वारका, किया करी कासी।
जेने जमुना बीच नहायो, पाप गयो नासी॥
त्याग दीनी तृस्ना तन की, जान्यो जगत रासी।
दुर्गित के सिर दाव लगाई, मनमें सुकृत मासी॥
जनम सुधार कर साधु-संत की आतम हुइ प्यासी।
उनके चरण जिनदास नमत है, मत करो मेरी हासी॥

## आचार्य श्रीभिक्षस्वामीजी (भीखणजी)

'अंघा और पँगुला—दोनों एक साथ मिलकर अटवीको पार कर डालते हैं; उसी तरह ज्ञानिक्रयाके संयोगसे ही मोक्ष पाता है। क्रिया ज्ञान नहीं है। वह जानती-देखती नहीं। क्रिया तो कर्मको रोकने, तोड़ने रूप—संवर निर्जरा रूप भाव है। ज्ञान और दर्शन उपयोग हैं। वे बतलाते हैं—किस ओर दृष्टि रखना और किस मार्गपर चलना। जो कियाको उपयोग कहते हैं, उनके मिध्यात्वका गुरुतर रोग है। इसी तरह जो ज्ञानको क्रिया कहते हैं, उनके भी मिध्यात्व है। ज्ञान और क्रिया भिन्न-भिन्न हैं। दोनोंको एक मत जानो। दोनोंके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। ज्ञानसे जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं, क्रियासे सन्मार्गपर चला जाता है।

एक आदमी जानता है, पर करता नहीं। दूसरा करता. है, पर जानता नहीं। ये दोनों ही मोक्ष नहीं पा सकते। जो जानता है (कि क्या करना) और (जो करना है वह) करता है, वहीं मोक्ष पाता है।

ताँबेके पैसेकी भी कीमत है और चाँदीके रुपयेकी भी कीमत होती हैं। इन दोनोंमें किसीको पास रखनेसे सौदा मिल सकता है। परंतु भेषधारी तो उस नकली रूपयेको चलानेवाले हैं, जिससे सौदा मिलना तो दूर रहा, उल्टी फजीहत होती है।

यदि तुम्हें साधु-भावका पालन असम्भव मालूम दे तो तुम श्रावक ही कहलाओं और अपने शक्त्यनुसार व्रतोंका अच्छी तरह पालन करो। साधु बनकर दोघोंका सेवन मत करो। साधु-जीवनमें ढिलाई लानेकी चेष्टा मत करो।

पैसेको पानीमें ढालनेसे वह डूब जाता है। पर उस पैसेको तपा और पीटकर उसकी कटोरी बना ली जाय और पानीपर छोड़ दी जाय, तो वह तैरने लगेगी। इस कटोरीमें दूसरे पैसेको रखनेसे वह भी कटोरीके साथ तैरता रहेगा। इस तरह संयम—इन्द्रिय-दमन और कोधादिके उपश्मसे तथा तपसे आत्माको कुश कर हल्का बनाओ। कर्मभारके दूर होनेसे आत्मा स्वयं भी संसार-समुद्रके पार पहुँचेगी और अपने साथ दूसरोंका निस्तार करनेमें भी सफल होगी।

जो लोग सच्चे धार्मिक हैं। उनके अंदर एक ऐसी स्थिर होती है। जो सम्पत्-विपत्से विचलित नहीं होती। आध्याति जीवनका सार ही यह है कि भयानक-से-भयानक विपत्ति भी उसे डिगा नहीं सकती। जो आत्मवान् हैं, वे दुनियासे ऊपर रहते हैं, दुनियाको उन्होंने जीत लिया है। उनपर गोलियाँ वरस रही हों, तो भी वे सच बोल सकते हैं। उनकी बोटी-बोटी भी काटी जाय, तो भी प्रतिशोधकी भावना उनके दूदयमें आग नहीं

लगा सकती। उनकी दृष्टि विश्वव्यापिनी होती है। इसते किसी सांसारिक आसक्ति या स्वार्थमें रत होना वे मूर्खंत और व्यर्थता समझते हैं। बलिदान, जो कीमतका विचार नहीं करता तथा आत्मोत्सर्ग, जो बदलेमें कोई चीज नहीं चाहता, वही उनका नित्य जीवन होता है।

# भगवान् बुद्ध

( वैद्धिपर्मके आदिप्रवर्तक, प्रथम नाम-सिद्धार्थ, गोत्र गौतम होनेसे लोग इन्हें गौतमनुद्ध भी कहते हैं। पिताका नाम-शुद्धोधन माताका नाम-माया। जन्म ५५७ वर्ष ईसापूर्व।)

यहाँ (संसारमें) वैरसे वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैरसे ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म (नियम) है। (धम्मपद १।५)

अन्य (अज़ लोग) नहीं जानते कि हम इस (संसार) से जानेवाले हैं। जो इसे जानते हैं, फिर उनके मनके (सभी विकार) ज्ञान्त हो जाते हैं। (धम्मपद १।६)

( जो ) उद्योगीः सचेतः ग्रुचि कर्मवाला तथा सोचकर काम करनेवाला है और संयतः धर्मानुसार जीविकावाला एवं अप्रमादी है। (उसका) यश बढ़ता है। (धन्मपद २॥ ४)

मत प्रमादमें फँसो, मत कामोंमें रत होओ, मत काम-रतिमें लित हो । प्रमादरहित ( पुरुष ) ध्यान करके महान् सुखको प्राप्त होता है । (धम्मपद २ । ७)

अहो ! यह तुन्छ शरीर शीघ ही चेतनारहित हो निरर्थक काठकी भाँति पृथ्वीपर पड़ रहेगा ।

... (धम्मपद ३।९)

इस कायाको फेनके समान जानो, या (मरु) मरीचिकाके समान मानो । फंदेको तोड्कर, यमराजको फिर न देखनेवाले बनो । (धम्मपद ४।३)

ताजे दूधकी भाँति किया पापकर्म (तुरंत) विकार नहीं छाता, वह भस्मसे हँकी आगकी भाँति दग्ध करता, अज्ञ-जनका पीछा करता है। (धम्मपद ५।१२)

दुष्ट मित्रोंका सेवन न करे, न अधम पुरुषोंका सेवन करे। अच्छे मित्रोंका सेवन करे, उत्तम पुरुषोंका सेवन करे। (धम्मणद ६। ३)

जैसे ठोस पहाड़ हवासे कम्पायमान नहीं होता, ऐसे ही पण्डित निन्दा और प्रशंसासे विचलित नहीं होते। ( धम्मपद ६ । ६ )



पापका संचय दुःख (का कारण) होता है। (धम्मपद ९।२)

उसे पुनः-पुनः न करे, उसमें रत नहीं; (वयोंकि)

यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः-पुनः करे, उसमें रत हो; (क्योंकि) पुण्यका संचय सुखकर होता है। (धम्मपद ९। १)

कठोर वचन न बोलो, बोलनेपर (दूसरे भी बैसे ही)
तुम्हें बोलेंगे, दुर्वचन दुःखदायक (होते हैं), (बोलनेसे)
बदलेमें तुम्हें दण्ड मिलेगा । टूटा कॉसा जैसे निःशन्द रहता
है, (बैसे) यदि तुम अपनेको (निःशन्द रक्खो) तो
तुमने निर्वाणको पा लिया, तुम्हारे लिये कलह (हिंसा)
नहीं रही।
(भम्मपद १०।६)

पाप-कर्म करते समय मृद् ( पुरुष उसे ) नहीं जानताः पीछे दुर्बुद्धि अपने ही कमोंके कारण आगसे जंन्की माँति अनुताप करता है। (धम्मपद १०१८)

जिस पुरुषकी आकांक्षाएँ समाप्त नहीं हो गर्या, उम मनुष्यकी शुद्धि न नंगे रहनेसे, न जटामे, न पद्ध (त्वंटने) से, न फाका (उपवास) करनेसे, न कड़ी श्रीमपर मोनेगे, न धूल लपेटनेसे और न उकड़ूँ वैटनेसे होती है। (धम्मवद्श्वा?)

पाप (नीच धर्म ) को सेवन न करे, न प्रमादमे िय हो, झूठी धारणाका सेवन न करे, (आदमीको ) हो। (जन्म-मरण )-वर्द्धक नहीं वनना चाहिये। (धम्मवद्शास) उत्साही बने, आलसी न बने, मुचरित धर्मका आचरण करे, धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोकमें सुखपूर्वक सोता है। मुचरित धर्मका आचरण करे, दुश्चरित कर्म (धर्म) का सेवन न करे। (धम्मपद १३।३)

धर्मचारी पुरुष जैसे बुलबुलेको देखता है, जैसे ( मर्घ ) मरीचिकाको देखता है, लोकको वैसे ही ( जो पुरुष ) देखता है, उसकी और इयमराज (आँख उठाकर) नहीं देख सकता । ( धम्मपद १३ । ४ )

यदि रुपयों (कहापण ) की वर्षा हो। तो भी (मनुष्यकी) कामों (भोगों) से तृप्ति नहीं हो सकती। (सभी) काम (भोग) अल्प-स्वाद (और) दुःखद है। यों जानकर पण्डित देवताओं के भोगों में भी रित नहीं करता; और सम्यक्संबुद्ध (बुद्ध ) का श्रायक (अनुयायी) तृष्णाको नाहा करने में लगता है।

(धम्मपद १४।९)

रागके समान अग्नि नहीं, देवके समान मल नहीं, (पाँच) स्कन्धों के समान दुःख नहीं, शान्तिसे बढकर सख नहीं। (धन्मपद १५। ७)

प्रिय (वस्तु ) से शोक उत्पन्न होता है, प्रियसे भय उत्पन्न होता है, प्रिय (के बन्धन ) से जो मुक्त है, उसे शोक नहीं है, फिर भय कहाँसे (हो)।

(धम्मपद १६।५)

कामसे शोक उत्पन्न होता है। (धम्मपर १६।७)

जो चड़े क्रोधको भ्रमण करते रथकी भाँति पकड़ छे, उसे मैं सारिष कहता हूँ, दूसरे लोग लगाम पकड़नेवाले (मात्र)हैं। (धम्मपद १७।२)

अक्रोथसे क्रोधको जीते, असाधुको साधु ( मलाई ) से जीते, कृपणको दानसे जीते, छुट बोलनेवालेको सत्यसे ( जीते )। ( धम्मपद १७। ३ )

सच बोले, क्रोंध न करे, थोड़ा भी माँगनेपर दे; इन तीन बातोंसे (पुरुष ) देवताओंके पास जाता है। (धम्मपद १७।४)

एक ही आसन रखनेवाला, एक शय्या रखनेवाला, अकेला विचरनेवाला (वन), आलस्यरहित हो, अपनेको दमन कर अकेला ही वनान्तमें रमण करे।

(धम्मपर्द २१ । १६ )

तृष्णाके पीछे पड़े प्राणी बँधे खरगोशकी माँति चक्कर काटते हैं; संयोजनों (मनके बन्धनों) में फँसे (जन) पुनः-पुनः चिरकालतक दुःख पाते हैं।

(धम्मपद २४।९)

#### बौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा

(वज्रयानी चौरासी सिद्धोमें आदिम सिद्ध, इन्हें कई लोग राहुलभद्र या सरोजवज्रके नामसे भी पुकारते हैं। अस्तित्वकाल— ई० ६३३ । श्यान—पूर्वोप्रदेशके किसी नगरोके निवासी। जाति—माह्मण, बादमें बौद्ध )

यदि परोपकार नहीं किया और न दान किया तो इस संसारमें आनेका फल ही क्या; इससे तो अपने-आपका उत्सर्ग कर देना ही अच्छा है। हे नाविक ! चित्तको स्थिर कर सहजके किनारे अपनी नौका लिये चल, रस्सीसे खींचता चल । और कोई उपाय नहीं।

## सिद्ध श्रीतिल्लंपाद (तिलोपा)

(वजयानके चौरासी सिद्धोंमें एक प्रख्यात सिद्ध भिक्षु, नाम प्रशासद्व, अस्तित्वकाल-१०वीं शताब्दी, जन्म-प्रदेश-बिहार, जाति-मापाण, गुरुका नाम-विजयपाद (कण्हपा या कृष्णपादके शिष्य )

सहजकी साधनासे चित्तको त् अच्छी तरह विशुद्ध कर मैं भी शून्य हूँ, जगत् भी शून्य है, त्रिमुचन भी शून्य है। हे। इसी जीवनमें तुझे सिद्धि प्राप्त होगी और मोक्ष भी। महामुख निर्मल सहजस्वरूप है, न वहाँ पाप है न पुण्य।

<sup>\*</sup> रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विशान—ये पाँच स्कन्य हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञानके अंदर हैं। पृथ्वी, जल, अप्ति, वायु ही रूप-स्कन्य हैं। जिसमें न भारीपन है और जो न जगह धेरता है, वह विज्ञान-स्कन्य है। रूप ( Matter ) और विज्ञान ( Mind )—रन्हींके मेलसे सारा संसार बना है।

# महात्मा ईसामसीह

जिनके अंदर दैन्यभाव उत्पन्न हो गया है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवानका साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होगा।

जो आर्तभावसे रोते हैं, वे घन्य हैं: क्योंकि उन्हें भगवानकी ओरसे आश्रासन मिलेगा ।

विनयी पुरुष धन्य हैं। क्योंकि वे पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर होंगे । जिन्हें धर्माचरणकी तीव अभिलापा है, वे घन्य हैं; क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी ।

दयालु पुरुप धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्की दयाको प्राप्त कर सकेंगे।

जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वरका साक्षात्कार उन्होंको होगा।

शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्कें पुत्र कहें जायँगे।

धर्मपर दृढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे घन्य हैं; क्योंकि भगवान्का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है।

यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें सन्मार्गसे भ्रष्ट करनेका कारण वने तो उसे उखाड़कर दूर फेंक दो; क्योंकि तुम्हारे छिये यह हितकर है कि तुम्हारा एक अङ्ग विनष्ट हो। न कि समग्र शरीर नरकमें डाला जाय।

असाधुका प्रतिरोध न करो; किंतु जो कोई तुम्हारे

दक्षिण कनपटीपर आघात करे, उसकी ओर दूसरा कनपटी भी फेर दो।

अपने शंतुओंसे प्यार करो, और जो तुम्हारा अनिष्ट चाहें, उन्हें आशीर्वाद दो; जो तुमसे वृणा करें, उनका मङ्गल करो और जो तुम्हारी निन्दा अथवा तुमसे हेए करें और तुम्हें सतायें, उनके लिये प्रभुसे प्रार्थना करो ।

कोई भी दो प्रभुओंकी सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि चाहे वह एककी घुणा करेगा और दूसरेको प्यार करेगाः अयवा वह एकमें अनुरक्त होगा और दूसरेसे विरक्त होगा। तुम ईश्वर और धन-देवता. दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं कर सकते । अपने जीवनके लिये उद्दिश न हो कि तुम न्या खाओंगे, अथवा क्या पीओंगे और न शरीरके लिये कि तम क्या पहनोगे।

याचना करो और तुम्हें दिया जायेगा; अन्वेषण करो और तुम पा जाओगे, द्वार खटखटाओं और तुम्हें खोल दिया जायगा।

यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतोंकी ग्रोलियाँ गोदूँ और 'प्रेम' न रखूँ तो मैं उनउनाता हुआ पीतल और झनझनाती झाँझ हूँ और यदि मैं नब्बत कर सक्ँ और सब भेदींके ज्ञानको समझूँ तथा मुझे यहाँतक विश्वास हो कि में पहाड़ीको हटा दूँ पर प्रेम न रक्लूँ तो मैं कुछ भी नहीं।

प्रेम वह सुनहरी कुझी है, जो मानवींके हृदयोंको खोल देती है।

#### महात्मा जरशुस्र

ईश्वरने हमलोगोंको जो कुछ भी दिया है, वह बटोरकर रखनेके छिये नहीं, प्रत्युत योग्य पात्रोंको देनेके लिये है। इमलोगोंको एक जगह पड़े तालावके जलकी तरह न यनकर बहती नदी बनना चाहिये । इस प्रकार दूसरोंको देनेसे हमारी शक्ति,

धन, ज्ञान, बल अयवा धर्म आदि कमी घटते नहीं, उल्टे बढ़ते हैं। ऐसे मनुष्यको ईश्वर अधिकाधिक देता ही रहता है और ज्यों ज्यों हमारी शक्ति बढ़ती है। त्यें ही-त्यों हमारे द्वारा मनुष्यसेवा भी अधिक होती है।

ईश्वर एक है। वह सर्वोपरि है और वही वराना जगत्का उत्पन्न करनेवाला है । सारी सृष्टि उसीमेंसे निकल्जी है और उसीमें लय हो जाती है। विश्वमें जो कुछ भी हो ग्दा है, वह केवल उसके कारण ही है। ईश्वर विश्वका प्रमुद्री सन्तपर एकचक-सत्ताधारी अदितीय म्वामी है। यह गर प्रकारसे पूर्ण है और उसकी सम्पूर्णताको प्राप्त कम्नेके हि प्रत्येक जीव प्रयक्षवान् है।



#### योगी जालंधरनाथ

[योगी मत्स्येन्द्रनाथजी ( मछीन्द्रनाथजी )के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरुभाई भी मानते हैं। इनके इतिवृत्तके वारेमें अनेक मान्यताएँ अचित हैं; तथ्य क्या है, कहा नहीं जा सकता । ]

थोड़ो खाइ तो करूपे-झरूपे; घणो खाइ है, रोगी।
दुहूं पखांकी संधि बिचारे ते को बिरला जोगी॥
यह संसार कुबुधि का खंत। जबलिंग जीव, तबलिंग चंत॥
ऑख्यॉ देखें, कान्म सुणें। जैसा बाए वैसा हुणे॥

योड़ा खाता है तो भूखके मारे कल्पना-जल्पना करता है, अधिक खाता है तो रोगी हो जाता है। कोई विरला योगी ही दोनों पक्षोंकी सन्धिका विचार करता है अर्थात् युक्त आहार करता है।

## योगी मत्स्येन्द्रनाथ

( नाथ-परम्पराके आदि आचार्य) जालंधरनाथजीके शिष्य एवं गोरखनाथजीके गुरु। अस्तित्वकाल अनुमानतः विक्रमकी दसवीं शतास्त्रीके आस-पास । )

अवधू रहिवा हाटे वाटे रूख विरख की छाया। तिजवा काम कोघ और तिस्ना और संसार की माया॥

हाट, बाजार, या वृक्ष-वेड्की छायामें कहीं रहो; काम, क्रोध, तृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो।



# योगी गुरु गोरखनाथ

( महान् योगी और सुप्रसिद्ध महापुरुष, जीवन-वृत्तान्त आदिके बारेमें अनेकों धारणाएँ हैं। जन्म---विक्रम संवत्सी दसवीं शताब्दीके अन्तमें अथवा ग्यारहवीं शताब्दीके आदिमें। ये सुप्रसिद्ध कौलज्ञानी योगी मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य हैं।)

हबिक न बोलिबा, ठबिक न चिलिबा, धीर धरिबा पावं । गरब न करिबा, सहजै रहिबा, मंणत गोरष रावं ॥ मन मैं रहिणां, मेद न कहिणां, बोलिबा अंमृत बाणीं । आगिला अगनी होइबा अवधू, तो आपण होइबा पाणीं ॥ गोरप कहें सुणहु रे अवधू जग मैं ऐसे रहणां । ऑसें देखिबा, काणें सुणिबा, मुष थैं कळू न कहणां ॥ नाथ कहें तुम आपा राषों, हठ करि बाद न करणां । यह जग है काँटे की बाडी, देषि देषि पग घरणां ॥

अचानक हवककर नहीं बोल उठना चाहिये, पाँव पटकते हुए नहीं चलना चाहिये । धीरे-धीरे पैर रखना चाहिये। गर्व नहीं करना चाहिये। सहज—स्वाभाविक रहना चाहिये। यह गोरखनायका उपदेश है।

मनमें (अन्तर्मुख दृत्तिसे ) रहना चाहिये। (साधन

या अनुभूतिका ) भेद—रहस्य किसीसे नहीं कहना चाहिये। मीठी वाणी बोलनी चाहिये। सामनेवाला आदमी आगबबूला हो जाय तो अपने पानी हो रहना चाहिये (कोधके बदले क्रोध न करके विनय या क्षमा करना चाहिये)।

गोरखनाय कहते हैं कि संसारमें ऐसे ( द्रष्टा-साक्षीकी भाँति) रहना चाहिये कि आँखसे सब कुछ

देखे, कानसे सुने, परंतु मुँहसे कुछ भी बोले नहीं।

गोरखनाय कहते हैं कि तुम अपना आपा राखो (आत्म-स्वरूपमें स्थित रहो )। हठपूर्वक वाद-विवाद मत करो। यह जगत् काँटोंकी वाड़ी है, देख-देखकर पैर रखना चाहिये। (वाद-विवादके काँटोंमें पड़नेसे साधन भ्रष्ट हो जाता है।) स्वामी वनसंह जाउँ तो सुध्या वियापे, नग्री जाउँ त माया । भिर भिर माउँ त निंद वियापे, वयुं सीझत जरु व्यंव की काया ॥ माए भी मिरण, अणखांय भी मिरिण, गोरख कहै पृता संजीन ही तिरिए॥ भाग न खाइवा, भृष्व न मिरवा, अहनिसि तेवा ब्रह्म अगनि का भेवं। एउ न करिवा, पद्या न रहिवा युं वोल्या गोरख देवं॥

स्वामिन, वनमें जाता हूँ तो भूख लग जाती है। शहरमें जाता हूँ तो माया अपनी ओर खींच लेती है, ऐट भर-भर ग्याता हूँ तो नींद आने लगती हैं। जलकी बूँदसे बनी हुई इस कायाको कैसे सिद्ध किया जाय !

(ब्रहुत) खानेसे भी मरता है, बिन्कुल न खानेपर भी मर जाता है । गोरखनाथ कहते हैं कि बच्चा ! संयमसे रहनेपर ही निस्तार होता है ।

न तो खानेपर टूट पड़ना चाहिये और न बिल्कुल भूख मरना चाहिये। रात-दिन ब्रह्मायिका भेद लेना चाहिये। अर्थात् ब्रह्मरूप अग्निमें संयमरूप आहुति देनी चाहिये। न हट करना चाहिये न (आलस्यमें) पहे रहना चाहिये। यों गोरखनायने कहा।

हिंसिया खेलिया धरिया ध्यान, अहिनिसि कथिया ब्रह्म गियान । हुँसै खेले न कर मन मंग, ते निहच्चल सदा नाथ के संग ॥

हँसना, खेलना और ध्यान धरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्मज्ञानका कथन करना चाहिये । इस प्रकार (संयमपूर्वक) हँ सते-खेलते हुए जो अपने मनको भंग नहीं करते, वे निः होकर ब्रह्मके साथ रमण करते हैं।

अजपा जपे सुंनि मन घरे, पाँची इन्द्री निग्रह की

जो अजपाका जाप करता है, ब्रह्मरन्ध्र ( सृत्य ) में म को लीन किये रहता है, पाँचों इन्द्रियोंको अपने वर रखता है, ब्रह्मानुभूतिरूप अग्निमें अपने भौतिक अति ( काया ) की आहुति कर डालता है, (योगीव्वर) महारं भी उसके चरणोंकी वन्दना करते हैं।

धन जोवनकी करें न आस, चित्त न राखें कामिनि पास ॥ नाद बिंद जाके घटि जरें, ताकी सेवा पारवित करें॥

जो धन-यौवनकी आशा नहीं करता, स्त्रीमें मन क लगाता, जिसके शरीरमें नाद और बिन्दु जीर्ण होते रहते हैं पार्वती भी उसकी सेवा करती है।

वालें जोवनि ज नर जती, काल-दुकालां ते नर सती ॥ फुरते भोजन अलप अहारी, नाथ कहैं सो काया हमारी॥

बाल्यावस्था और यौवनमें जो व्यक्ति संयमके द्वारा इन्द्रिम-निम्नह करते हैं, वे समय-असमयमें सर्वदा अपने सत्पर लित रह सकते हैं। वे फ़रतीसे भोजन करते हैं, कम खाते हैं। नाथ कहते हैं कि वे हमारे शरीर हैं। उनमें और मुझमें कुछ अन्तर नहीं।

# योगी निवृत्तिनाथ

( श्रीज्ञानेश्वरजीके वेड़े माई और श्रीविट्ठलपंतके पुत्र, माताका नाम रुकिमणीवाई, जन्म सं० १३३० फ्राल्युन कृष्णा १, सगाधि— सं० १३५४ आषाद कृष्ण १२।)

यह (श्रीकृष्ण) नाम उनका है जो अनन्त हैं, जिनका कोई संकेत नहीं मिलता, वेद भी जिनका पता लगाते यक जाते हैं और पार नहीं पाते, जिनमें समग्र चराचर विश्व होता, जाते हैं और पार नहीं पाते, जिनमें समग्र चराचर विश्व होता, जाता, रहता है, वे ही अनन्त यशोदा मैयाकी गोदमें नन्हे-से जाता, रहता है, वे ही अनन्त यशोदा मैयाकी गोदमें नन्हे-से कन्हैया वनकर खेल रहे हैं और भक्तजन उसका आनन्द कन्हैया वनकर खेल रहे हैं

बिना मूल्य ले रहे हैं। ये हिर हैं जिनके घर सोल्ड गर्स नारियाँ हैं और जो स्वयं गौओंके चरानेवाल वालबढ़ाचार्य है। ब्रह्मत्वको प्राप्त योगियोंके ये ही परम धन हैं, जो नन्द-निवंबतः में नृत्य कर रहे हैं।

# संत ज्ञानेश्वर

(महाराष्ट्रके महान् संत, जन्म--सं० १३३२ भादकृष्णा अष्टमी मध्यरात्रि । पिताका नाम--श्रीविद्वलपंत, माताका नाम ई। समाधि--सं० १३५३ मार्गशीर्ध कृष्णा ११।)

[ प्रेषक-श्रीएम०एन० धारकर ]

#### ईश्वरसे प्रसाद-याचना-

मेरे इस वाग्यज्ञसे विश्वात्मक ईश्वर संतुष्ट् इसे यह प्रसाद दें—

ंकी 3 टिल्बा जाकर उनकी सत्कर्ममें प्रीति हो और समस्त जीवोंमें परस्पर मित्रभाव त हो ।

खिल विश्वका पापरूप अन्धकार नष्ट होकर ो-सूर्यका उदय हो, उसका प्रकाश हो और प्राणिमात्रकी छाएँ पूर्ण हों।

इस भूतलपर अखिल मङ्गलोंकी वर्षा करनेवाले इस्तोंके समृहोंकी सदा प्राप्ति हो ।

वे भगवद्भक्त चलने-बोलनेबाले कल्पतरके उद्यान, नायुक्त चिन्तामणिके गाँव और अमृतके चलने-बोलनेवाले द हैं।

वे कलङ्करहित चन्द्रमा हैं। तापहीन सूर्य हैं। वे सजन
त सर्वोके प्रियजन हों।

बहुत क्या (माँगा जाय), त्रैलोक्य सुखसे परिपूर्ण हो-र प्राणिमात्रको ईश्वरका अखण्ड भजन करनेकी इच्छा हो । जबतक इच्छा बनी हुई है। तबतक उद्योग भी है; पर जब संतोष हो गया। तब उद्योग समाप्त हुआ।

है, वहाँ यह लग ही जाता है। इसलिये इसे सदा अनुभव-सख ही देते रहना चाहिये।

अप्रावबल्से भगवान् मिलते हैं। नहीं तो नहीं । करतला-मलकवत् श्रीहरि हैं ।

×

हरि आया, हरि आया, संत-सङ्गसे ब्रह्मानन्द हो गया। हरि यहाँ है, हरि वहाँ है, हरिसे कुछ भी खाली नहीं है, हरि

देखता है, हरि ध्याता है, हरि विना और कुछ नहीं है। हरि पढ़ता है, हरि नाचता है, हरि देखते सञ्चा आनन्द है। हरि आदिमें है, हरि अन्तमें है, हरि सब भूतोंमें व्यापक है। हरिको जानो, हरिको बखानो।

## संत नामदेव

(जन्म—वि० सं० १३२७ कार्तिक गुड़ा ११ रविवार । जन्मस्थान—नरुसी बमनी (जिला सतारा)।जाति—छीपी।पिताका गम—श्रीदामा श्रेट, माताका नाम—गोणाई । गुरुका नाम—खेश्वरनाथ नाथपंथी, योगमार्ग-प्रेरक श्रीशानदेवजी महाराज । नेवांण—वि० सं० १४०७ पण्डरपुर ।)

परिहरी । परदारा परधन ता के निकट बसहिं नरहरी॥ नारायना । भजंते तिनका मैं न करीं दरसना ॥ अंतरा । भीतर रह पस्, तैसा वह नरा ॥ 'नामदेव' तांके बिना । वत्तीस सन्दरमा ॥ सोहे



तत्त गहनको नाम है, मिज कीजै सोई। कीला सिंध अगाध है, गति कखै न कोई॥ कंचन मेरु समेरु, हय गज दीजै दाना।

कोटि गऊ जो दान दे, नहिं नाम समाना ॥
अस मन लाव राम रसना ।
तेरो बहुरि न होइ जरा-मरना ॥
जैसे मृगा नाद लव लावे ।
बान लगे वहि ध्यान लगावे ॥

१. छल-कपट, दैतभाव ।

जैसं कीट मृंग मन दीन्ह । आपु सरीखे वा को कीन्ह ॥ नामदंव मन दासनदास । अव न तर्जी हरि चरन निवास ॥

माई रे इन नैनन हिर पेखां।
हिरि की भिक्त साधु की संगति, सोई यह दिल केखां॥
चरन सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा।
सीस सोई जो नवें साधु के, रसना और न दूजा॥
यह संसार हाट को लेखा, सब कोउ बनिजिहें आया।
जिन जस लादा तिन तस पाया, मृरख मृल गँवाया॥
आतम राम देह घरि आया, ता में हिरको देखो।
कहत नामदेव बिल बिल जैहों, हिरि भिज और न लेखो॥

काहे मन विषया वन जाय । मृलो रे ठगम्री खाय ॥
जसे मीन पानी में रहे । कालजाल की सुधि नहिं लहै ॥
जिम्या स्वादी लीलत लोह । ऐसं किनक कामिनी मोह ॥
जयों मधुमाखी संचि अपारा । मधु लीन्हो, मुखदीन्हों छारा ॥
गऊ वाछ को संचे छीर । गला वाँधि दुहि लेहि अहीर ॥
माया कारन हम् अति करें । सो माया ल गाड़े घरे ॥
अति संचे समझे नहिं मूढ़ । घन घरती तन होइ गयो घूड़ ॥
काम कोघ तुसना अति जरें । साध सँगति कवहूँ नहिं करें ॥
कहत नामदेव साँची मान । निरमें होइ भजिले मगवान ॥

हमरा करता राम सनेही । काहे रे नर गरब करत है, बिर्नास जाइ झुठी देही॥ मेरी-मेरी कौरव करते दुरजोधन-से माई। बारह जाजन छत्र चलै था, देही गिरधन साई॥ सरब सोनेकी लंका होती, रावन से अधिकाई। कहा भयो दर बाँधे हाथी, खिन महिं भई पर्राई॥ दुरवासा सूँ करत ठगौरी, जादब वे फल पांगे। कृपा करी जन अपने ऊपर नामा हिरीनुन गावे॥

पाण्डुरङ्गमें ही मैं सब सुख प्राप्त कर लेता हूँ। कहीं जाउँ तो किसके लिये कहाँ जाऊँ ! इस लोककी या परलोककी, कोई भी इच्छा मुझे नहीं है। न कोई पुरुषार्थ करना है, न चारों मुक्तियोंमेंसे कोई मुक्ति पानी है। रङ्क होकर पण्डरीमें इस महाद्वारकी देहरीपर ही बैठा रहना चाहता हूँ।

#### × × ×

मुझे नाम-संकीर्तन अच्छा लगता है, बाकी सब व्यर्थ है।
नमन वह नम्रता है जो गुण-दोष नहीं देखती और जिसके
अंदर आनन्द प्रकाशित होता है। निर्विकार ध्यान उसको
कहना चाहिये जिसमें अखिल विश्वमें मेरे विडलके दर्शन हों
और ईंटपर जो समचरण शोभा पा रहे हैं, हृदयमें उनकी
अखण्ड स्मृति हो। कृपण जैसे अपने रोजगारमें ही मग्न रहता
और रात-दिन नफेका ही ध्यान किया करता है, अयवा कीट
जैसे भुक्कका करता है वैसे ही सम्पूर्ण भावके साथ एक विडलका ही ध्यान हो, सब भूतोंमें उसीका रूप प्रकाशित हो।
रज-तमसे अलग, सबसे निराला प्रेमकलाका जो भोग है, वही
भक्ति है। प्रीतिसे एकान्तमें गोविन्दको भिजये। ऐसी विश्रान्ति
और कहीं नहीं है।



## भक्त साँवता माली

(जन्म—য়ाके ११७२। जन्म-स्थान —अरणभेंडी नामक ग्राम (पण्डरपुर)। पिताका नाम परसुवा और माताका नाम नांगिनापारं । समाधि—য়ाके १२१७ की आषाढ़ कृष्णा १४)

नामका ऐसा बल है कि मैं किसीसे भी नहीं डरता और कलिकालके सिरपर डंडे जमाया करता हूँ। 'विद्वल' नाम गाकर और नाचकर हमलोग उन वैकुण्ठपतिको यहीं अपने कीर्तनमें बुला लिया करते हैं। इसी मजनानन्दकी दिवाली मनाते हैं और चित्तमें उन वनमालीको पकड़कर एक किया करते हैं। साँवता कहता है कि भक्तिक इस मार्गज़ चले चलो, चारों मुक्तियाँ द्वारपर आ गिरंगी।

#### कल्याण ा



भगवान् विष्णु



# संत सेना नाई

(अस्तित्वकाल--अनुमानतः पाँच-छः सौ साल पूर्वः स्थान--बाम्भवगदः, वषेलखण्डके राजपरिवारके नाई )

हम प्रतिवार बड़ी वारीक हजामत बनाते हैं, विवेक रूपी दर्पण दिखाते और वैराग्यकी कैंची चलाते हैं, सिरपर शान्तिका उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया धुमाकर बाँधते हैं, भावार्थोंकी वगलें साफ करते और काम-क्रोधके नख काटते हैं, चारों वणोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं। धूप दीप फ्रिल साजि आरती। जाउँ वारने कमरूपपती। मंगला हिर मंगला। नित मंगलु राजा राम राइ को। उत्तम दिअरा निरमल बाती। तुही निरंजनु कमरूपती। राममगित रामानँदु जाने। पूरन परमानंदु बणाने। मदन-मुरति मै-तारि गोविंदे। सेन मणे मजु परमानंदे।

## भक्त नरहरि सुनार

J.

(पण्ढरपुरके महान् शिवभक्त)

में आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता हूँ। यह गलेका हार देह है, इसका अन्तरातमा सोना है। त्रिगुणका साँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरस भर दिया। विवेकका ह्योड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन- बुद्धिकी कैंचीसे रामनाम वरावर चुराता रहा। शानके काँटेसे दोनों अक्षरोंको तौला और थैलीमें रखकर थैलीकंधेपर उठाये रास्ता पार कर गया। यह नरहिर सुनार, हे हिर ! तेरा दास है, रात-दिन तेरा ही भजन करता है।

### जगिमत्र नागा

भीष्मदेवको रणमें, कर्णको अर्जुनके वेधनेवाले वाणमें, हरिश्चन्द्रको दमशानमें और परीक्षित्को आसन्नमृत्युमें भगवान्ने आलिङ्गन किया है। इसलिये जगिमत्र कहते हैं, 'गोविन्द' नाम भजो, गोविन्दरूप हृद्यमें धरो, गोविन्द तुम्हें सब संकटोंके पार कर देंगे।

# चोखा मेळा

( प्रेपम---श्रीएम० एन० धारकर )

गन्ना गठीला होता है, परंतु रस गठीला नहीं होता। अपरके आकारपर क्या भूला है! कमान टेढ़ी होती है, परंतु तीर सीधा ही जाता है। अपरके आकारपर क्या भूला है! नदी टेढ़ी-मेढ़ी जाती है, परंतु जल तो अच्छा ही होता है। अपरके आकारपर क्या भूला है! चोलामेळा महार, हल्की जातिका है; परंतु उसका भाव (ईश्वरके प्रति) हल्का नहीं है। जातिपर क्या भूला है!

# संत कवि श्रीभानुदास

(एकनाथजी महाराजके प्रिपतामह। जनम— वि० सं० १५०५ के आसपास, पेंठण (प्रतिष्ठान) क्षेत्र। जाति—आश्वलायन-शाखाके ऋग्वेदी ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय। देहावसान—वि० सं० १५७० के लगभग।)

जमुना के तट घेनु चरावत । राखत है गइयाँ । मोहन मेरा सइयाँ॥ मोर पत्र शिर छत्र सुहावे, गोपी धरत वहियाँ। भानुदास प्रमु भगतको बत्सक, करत छत्र-छइयाँ॥

#### संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त कवि । जन्म-सं० १३२४, निर्वाण-तिथि--अज्ञात । )

अंति कालि जो लड़मी सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरे। सरप जोनि बलि बिंत अउतरें। अरी बाई गोविंद्र नामु मित बीसरें॥ अंति कालि जो ही सिमरें, ऐसी चिंता महि जे मरें। बस्या जोनि बिंत बिंत अउतरें॥ अंति काि जो रुड़िके सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरे । सुकर जोिन चिंत चिंत अउतरें ॥ अंति काित जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरें । प्रेत जोिन बिंत चिंत महि जे मरें । अंति काित नाराइणु सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरें । बदिस त्रिलोचनु ते नर मुकता, पीतंबर बाके रिटें बसे ॥

# संत सेना नाई

(अस्तित्वकाल---अनुमानतः पाँच-छः सौ साल पूर्वः स्थान---बान्धवगद्दः, वषेलखण्डके राजपरिवारके नाई )

हम प्रतिवार वड़ी वारीक हजामत बनाते हैं, विवेक रूपी दर्पण दिखाते और वैराय्यकी कैंची चलाते हैं, सिरपर शान्तिका उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया घुमाकर बाँधते हैं, मावार्थोंकी वगलें साफ करते और काम-क्रोधके नख काटते हैं, चारों वणोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं। पूप दीप क्रित साजि आरती। जाउँ वारने कमलापती। मंगला हिर मंगला। नित मंगलु राजा राम राइ को। उत्तम दिअरा निरमल बाती। तुही निरंजनु कमलापती। राममगित रामानँदु जानै। पूरन परमानंदु वधाने।। मदन-मुर्गत भैनतारि गोविंदे। सेन मणे मजु परमानंद।।

## भक्त नरहरि सुनार

(पण्ढरपुरके महान् शिवभक्त)

Į.

मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता हूँ। यह गलेका हार देह है, इसका अन्तरातमा सोना है। त्रिगुणका साँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरस भर दिया। विवेकका हथीड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन- इिंद्रिकी कैंचीसे रामनाम वरावर चुराता रहा। ज्ञानके काँटेसे दोनों अक्षरोंको तौला और यैलीमें रखकर थैलीकंधेपर उटाये रासा पार कर गया। यह नरहिर सुनार, हे हिर ! तेरा दास है, रात-दिन तेरा ही मजन करता है।

#### जगिमत्र नागा

भीष्मदेवको रणमें, कर्णको अर्जुनके वेधनेवाले वाणमें, हरिश्चन्द्रको समज्ञानमें और परीक्षित्को आमन्नमृत्युमें भगवान्ने आलिङ्गन किया है। इसल्यि जगमित्र कहते हैं, 'गोविन्द' नाम भजो, गोविन्दरूप हृदयमें घरो, गोविन्द तुम्हें सब संकटोंके पार कर देंगे।

## चोखा मेळा

( प्रेपक---श्रीएम० एन० धारकर )

गन्ना गठीला होता है, परंतु रस गठीला नहीं होता । अपरके आकारपर क्या भूला है! कमान टेढ़ी होती है, परंतु तीर सीधा ही जाता है। अपरके आकारपर क्या भूला है! नदी टेढ़ी-मेढ़ी जाती है, परंतु जल तो अच्छा ही होता है। अपरके आकारपर क्या भूला है! चोलामेळा महार, हल्की जातिका है; परंतु उसका भाव (ईश्वरके प्रति) हल्का नहीं है। जातिपर क्या भूला है!

# संत कवि श्रीभानुदास

(एकनाथजी महाराजके प्रिपतामह। जनम— वि० सं० १५०५ के आसपास, पेंठण (प्रतिष्ठान) क्षेत्र। जाति—आश्वलायन-शाखाके ऋग्वेदी बाह्मण, महाराष्ट्रीय। देहावसान—वि० सं० १५७० के लगभग।)

जमुना के तर **घेनु** चरावत । राखत है गइयाँ । मोहन मेरा सद्दयाँ॥ मोर पत्र शिर छत्र सुहाबे, गोपी घरत वहियाँ। मानुदास प्रमु भगतको बत्सल, करत छत्र-छद्दमाँ॥

#### संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त कवि । जन्म-सं० १३२४, निर्वाण-तिथि---अज्ञात । )

अंति कालि जो रुहमी सिमरें, ऐसी चिंता महि जे मरें। सरप जोनि बलि बलि अटतरें। अरी बाई गोविंद नामु मित बीसरें॥ अंति कालि जो स्त्री सिमरें, ऐसी चिंता महि जे मरें। बस्या जोनि बलि बलि अटतरें॥ अंति कालि जो लिड़के सिमरें, ऐसा चिंता मिह जे मरें। सुकर जोनि बिंत बिंत अउतरें॥ अंति कालि जो मंदर सिमरें, ऐसी चिंता मिह जे मरें। प्रेत जोनि बिंत बिंत अउतरें॥ अंति कालि नाराइणु सिमरें, ऐसी चिंता मिह जे मरें। बदिस त्रिलोचनु ते नर मुकता, पीतंबर बाके रिंदे बसे॥

#### संत एकनाथ

( जन्म-वि० सं० १५९० के लगभग । पिताका नाम-सूर्यनारायण । माताका नाम-रुनिमणी । श्रीजनार्दनस्वामीके शिष् शरीरान्त-वि० सं० १६५६ की चैत्र कृष्णा पष्ठी, गोदावरीतीर )

भगवान्कं मगुण चरित्र जो परम पवित्र हैं, उन्हींका वर्णन करना चाहिये। सबसे पहले सजनवृन्दोंका मनोभावसे बन्दन करना चाहिये। सरसङ्गमं अन्तरङ्गसे भगवान्का नाम लेना चाहिये और कीर्तन-रंगमं भगवान्के समीप आनन्दसे



ध्रमना चाहिये । भक्ति-ज्ञान-विरहित बातें न करके प्रेमभरे भावोंसे वैराग्यके ही उपाय खोलकर वताने चाहिये, जिससे भगवान्की मृर्ति अन्तःकरणमें वैठ जाय । यही संतोंके घरकी कीर्तन-मर्यादा है । अद्भय और अखण्ड स्मरणसे करताल वजे तो एक क्षणमें श्रीजनार्दनके अंदर एका—एकनाथ कहते हैं कि मुक्ति हो जाय ।

× × ×

में जो हूँ, वही मेरी प्रतिमा है; वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं है। उसमें मेरा ही वास है। मेद और आयासका कुछ काम नहीं। किलमें प्रतिमा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है; ऐसा दूसरा साधन नहीं। एका जनार्दनकी शरणमें है। दोनों रूप भगवान्के ही हैं।

× × ×

एकत्वके साथ सृष्टिको देखनेसे दृष्टिमें भगवान् ही भर जाते हैं। वहाँ द्वैतकी भावना नहीं होती, ध्यान भगवान्में ही लगा रहता है। वहाँ मैं-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नहीं रहता, रहते हैं केवल भगवान् ही । ध्यानमें, मनमें, अ जीत्में और बहिर्जगत्में एक जनार्दन ही हैं। एक भग ही हैं।

× × ×

विद्वल नाम खुला मन्त्र है, वाणीसे सदा इस नाम जाने। इससे अनन्त जन्मोंके दोष निकल जायँगे। संस् जो आये हो तो निरन्तर विद्वल-नाम लेनेमें जरा भी आ मत करो। इससे साधन सधेंगे, भव-बन्धन टूटेंगे। विनामका जप करो। एकनाथ जनार्दनमें रहकर उठते वैसोते-जागते, रात-दिन विद्वल-नामका जप करता है।

x x x

जिसने एक बार श्रीकृष्णरूपको देखा, उसकी अ फिर उससे नहीं फिरतीं, अधिकाधिक उसी रूपको आलि करती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं।

× ×

सारांश—स्त्री, धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद-प्रां साधनमें तीन महान् विष्न हैं। सचा अनुताप और सास्विक वैराग्य यदि न हो तो श्रीकृष्ण-पद प्राप्त करं आशा करना केवल अज्ञान है। नाथ कहते हैं कि या नहीं कह रहा हूँ, यह हितका वचन श्रीकृष्णने उद्धवसे। और वही मैंने दोहराया है। इसल्यि इसे जिसका मन न माने, वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण-चरण कदापि व नहीं कर सकता।

समर्थ गुरु रामदास

( घरका नाम—नारायण । जन्म—वि० सं० १६६५ चैत्र शुक्त ९ । जन्म-स्थान—जाम्व ग्राम (औरंगायाट-नक्षिण ) । पि नाम—सूर्याजी पंत । माताका नाम—राण्वाई । देहावसान—वि० सं० १७३९, माघ कृष्णा ९ )

मनको प्रबोध

सर्वदा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति धारण कर। मनसे दुःखको निकाल दे और देह-दुःखको सुखके समान ही समझकर सदैव आत्मस्वरूपमें (नित्या-नित्यका) सोच-विचारकर लीन हो। रेमन! तू अपने अंदर दुःखको

तथा शोक और चिन्ताको कहीं स्थान न दे। देह-गेहारि आसक्ति विवेक करके छोड़ दे और उसी विदेही अवस् मुक्ति-मुखका उपभोग कर।

एक मर जाता है उसके लिये दूमरा दुःग्व करता है और एकाएक वह भी उसी प्रकार एक दिन गर जाता मनुष्यके लोमकी पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिये उसके हैं में छोभ सदा जना ही रहता है। अतः जीवको मंगा फिर जन्म लेना पड़ता है।

रे मन ! रायवके अतिरिक्त तू (दूसरी) कोई बात न कर । जनतामें वृथा बोलनेसे सुख नहीं होता । काल घड़ी-घड़ी आयुको हरण कर रहा है । देहावसानके समय तुझे छुड़ानेवाला (विना श्रीरामचन्द्रजीके) और कौन है ?

देहकी रक्षा करनेके लिये यत्न किया तो भी अन्तमें काल ले ही गया । अतः ऐ मन ! तू भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी मिक्त कर और मनमेंसे इस संसारकी चिन्ता छोड़ दे।

बहुत प्रकारकी वातोंमेंसे यही बात दृढतापूर्वक (ध्यानमें) धारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीको त् अपना बना ले । उनके नूपुरों (की झंकार ) में 'दीनोंके नाथ' होनेका यश गरज रहा है। (इसिछिये) मेरे मले मन! त् रामचन्द्रजी (की शरण) में निवास कर।

जिसकी संगतिसे मन:शान्ति नष्ट हो जाती है, एकाएक अहंताका सम्पर्क होता है तथा श्रीरामचन्द्रजीसे ( अपनी ) बुद्धि हट जाती है, ऐसी संगतिकी संसारमें किसको रुचि होगी !

अपने ( बुरे ) आचरणमें सोच-विचार करके परिवर्तन कर। अति आदरके साथ शुद्ध आचरण कर। छोगोंके सामने जैसा कहा वैसा कर। ( और ) मन! कल्पना और संसारके दुःखको छोड़ दे।

रे मन! क्रोधकी उत्पत्ति मत होने दे। सत्सङ्गमें बुद्धिका निवास हो । दुष्ट-सङ्ग छोड़ दे। (इस प्रकार) मोक्षका अधिकारी वन।

कई पण्डित संसारमें आजतक अपने हितसे विश्वित हो गये (और) अहंभावके कारण वे ब्रह्मराक्षसतक हो गये। सचमुचमें उस (ईश्वर) की अपेक्षा विद्वान् कौन हो सकता है ! (अतः) ऐ मन ! भी सब कुछ जानता हूँ' ऐसा अहङ्कार छोड दे।

जो सोच-विचारकर बोलता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है, उसकी सङ्गतिसे अत्यन्त त्रस्त लोगोंको भी शान्ति मिलती है, अतः हितकी खोज किये विना कुछ मत बोल और लोगोंमें संयमित और शुद्ध आचरण कर।

जिसने अहंभावकी मक्त्री त्वा ली, उसको ज्ञानरूपी भोजनमं सिन कैसे होगी ? जिसके मनमेंसे अहंभाव नष्ट नहीं होता, उसको ज्ञानरूपी अन्न कभी नहीं पन्चेगा।

रे मन ! सभी आसक्ति छोड़ और अत्यादरपूर्वक सजनोंकी संगति कर । उनकी संगतिसे संसारका महान् दुःख

दूर हो जाता है और विना किसी अन्य साधनके संसारमें सन्मार्गकी प्राप्ति होती है।

रे मन! सत्सङ्ग सर्व (संसारके) सङ्गोंसे छुड़ानेवाला है। उससे तुरंत मोक्षकी प्राप्ति होती है। यह सङ्ग साधकको भवसागरसे शीद्रं पार करता है। सत्सङ्ग दैत-भावनाका समूल नाज्ञ करता है।

#### संसारमें कौन धन्य है ?

सदा भगवान्के कार्यमें जो अपनी देहको कष्ट देता है, मुखसे अखण्ड राम-नामका उच्चारण करता है, स्वधर्मपालनमें विल्कुल तत्पर है, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा दाम इस संसारमें धन्य है।

(वह) जैसा कहता है, वैसा ही करता है। नाना रूपों-में एक ईश्वर (रूप) को ही देखता है और जिसे सगुण-भजनमें जरा भी संदेह नहीं है, वहीं मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम-चन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है।

जिसने मद, मत्सर और खार्थका त्याग कर दिया है, जिसके सांसारिक उपाधि नहीं है और जिसकी वाणी सदैव नम्न और मधुर होती है, ऐसा सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है।

जो अखिल संसारमें सदा-सर्वदा सरल, प्रिय, सत्यवादी और विवेकी होता है तथा निश्चयपूर्वक कभी भी मिथ्या-भाषण नहीं करता, वह सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है।

जो दीनोंपर दया करनेवाला, मनका कोमल, स्निग्ध-हृदय, कृपाशील और रामजीके सेवकगणोंकी रक्षा करनेवाला है, ऐसे दासके मनमें क्रोध और चिड़चिड़ाहट कहाँसे आयेगी ! सर्वोत्तम रामचन्द्रजीका ऐसा दास संसारमें धन्य है।

#### रामनाम

अनेक नाम-मन्त्रोंकी तुलना इस रामनामके साथ नहीं हो सकती। (किंतु) यह, भाग्यहीन क्षुद्र मनुष्यकी समझमें नहीं आता। महादेवजीने भी विष (का दाह शमन करने) के लिये (नाम) औषधका उपयोग किया था, तव बेचारे मानवके लिये तो कहना ही क्या। (उसको चाहिये कि वह सर्वदा नाम हेता रहे।) जिसके भुँहमें राम (रहता है), उसको वहीं शान्ति मिरुती है। वह अप्वण्ड आनन्दरूप आनन्दका सेवन करता है। रामनामके अतिरिक्त सब कुछ (अन्य चेष्टाएँ) संदेह और थकावर उत्पन्न करनेवाला है। परंतु यह नाम दु:खहारी परमाताका धाम है।

10

जिमको नाममें ६चि नहीं होती, उसीको यम दुःख देता है (तथा) जिसके मनमें संदेह होनेके कारण तर्क उत्पन्न होता है, उसको घोरतर नरकमें ही जाना पड़ता है। इसल्चिये अति आदरके साथ मन लगाकर नाम-समरण कर। मुखसे (राम) नाम लेनेसे सब दोघ आप-से-आप नष्ट हो जाते हैं।

#### उपदेश

जो विना आचरण किये हुए नाना प्रकारकी (ब्रह्मज्ञानकी) वातें करता हैं, परंतु जिसका पापी मन उसे मन-ही-मन धिकारता हैं, जिसके मनमें कल्पनाओंकी मनमानी दौड़ चलती हैं, ऐसे मनुष्यको ईश्वरकी प्राप्ति कैसे होगी।

मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और न वह समझती है कि यह उदार है। मृत्यु सुन्दर पुरुष और सब प्रकार निष्णात पुरुषको भी कुछ नहीं समझती। पुण्य पुरुष, हरिदास या कीर्तनकार और बड़े-बड़े सन्कर्म करनेवालेंको भी मृत्यु नहीं छोड़ती।

यदि संदेह किया भी जाय, तो क्या यह मृत्युखेक नहीं रहेगा ? यह मृत्युखेक तो है ही; और यहाँ जो पैदा होगा, वह मरेगा ही।

भगवान् भक्ति-भावका भूखा है, वह भक्ति-भावपर ही प्रसन्न होता है और मानुकपर प्रसन्न होकर संकटमें उसकी रक्षा करता है।

यह आयु एक रहोंकी संदूक है—इसमें सुन्दर भजन-रह भरे हैं—इसे ईश्वरको अर्पण करके आगन्दकी छूट मचाओं । हरिभक्त सांसारिक वैभवसे हीन होते हैं। परंतु वास्तवमें वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि वे सदा-सर्वदा नैराक्षके आनन्दसे ही संतुष्ठ रहते हैं। केवल ईश्वरकी कमर पकड़कर जो संसार्स नैराक्ष्य रखते हैं। उन भावुकोंको जगदीश सब प्रकारते सँमाळता है। भावुक भक्त संसारके दु:खोंको ही विवेकसे परम सुख मानता है, परंतु अभक्त छोग संसार-सुलोंमें ही फँसे पड़े रहते हैं।

वासनाके ही कारण सारे दुःख मिलते हैं। इसिक्ये जो

उत्पन्न हुए जितने मुख़ हैं, उनमें घोर दु:ख भरा है उनका नियम ह कि पहले वे मीठे लगते हैं, परंतु पीरे उनके कारण शोक ही होता है।

1.18

ईश्वरमें मंन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है, उती इस संसारमें धन्य जानो। जिसे हरिकथाते प्रीति है अं नित्य नयी प्रीति चढ़ती जाती है, उसे मगवानकी प्रा होगी। जहाँ हरिकथा हो रही हो, वहाँके लिये सब लोड़ जो दौड़ता है और आलस्य, निद्रा तथा स्वार्षको छोड़कर हरिकथामें तत्पर होता है, उसे मगवानकी प्राप्ति होगी।

( प्रेवक--श्रीएम० एन० भारकर )

जिस परमेश्वरने संसारमें भेजा, जिसने अखिल वहा। उत्पन्न किया। उस परमेश्वरको जिसने नहीं पहचाना। वह प है। इसलिये ईश्वरको पहचानना चाहिये और जन्म सार्थक कर लेना चाहिये। समझता न हो तो सत्तङ्ग क चाहिये, जिससे समझमें आ जाता है। जो ईश्वर जानते हैं और शाश्वत-अशाश्वतका भेद वता देते हैं। संत हैं । जिनका ईश्वरविषयक ज्ञानरूप भाव क चळायमान नहीं होता, वे ही महानुभाव साधु संत हैं— जानो । जो जनसमदायमें वस्तते हैं, परंतु लोगोंको जिन ज्ञान नहीं, ऐसी वातें बताते हैं और जिनके अन्तरः ज्ञान जागता रहता है, वे ही साध्र हैं। जिससे निर् परमात्मा जाननेमें आता है, वही ज्ञान है; उससे अतिरि सन कुछ अञ्चान है। उदरभरणके लिये अनेक विद्याः का अम्यास किया जाता है, उसे भी ज्ञान कहते हैं। प उससे कोई सार्थक नहीं होता । एक इंश्वरको पहचानना चाहिये—वही ज्ञान है, उसीरे मय सार हैं। शेष सब कुछ निरर्थक और उदरभरणकी विवा जीवनभर पेट भरा और देहका संरक्षण किया, प अन्तकालमें सब कुछ व्यर्थ हो गया। इन प्रकार भरनेकी विद्याको सिद्देद्या नहीं कहना चाहिये। अपितु जि अभी, इसी समय, सर्वन्यापक परमेश्वरकी प्राप्ति हो ज वही ज्ञान है। और इस प्रकारका ज्ञान जिसे हो। उसको स जानो एवं उससे वह पृछो जिससे समाधान हो ।

(शीदासबीध-दशक ६, ममाय

#### नरदेहस्तवन

धन्य है यह नरदेह, धन्य है (इसदी अपूर्ववारी देखों कि जो-जो परमार्थ-माधन इससे किया आग, उ सिद्धि प्राप्त होती है। बहुतोंने सलोकता, समीपता, सरूपता और सायुज्य, जिस मुक्तिकी इच्छा हुई, प्राप्त कर ली। इस प्रकार अनेक सिद्धों-साधुओंने इस नरदेहके आश्रयसे ही अपना हित कर लिया; ऐसे इस नरदेहको कहाँ- तक बखाना जाय ! यदि देहको परमार्थमं लगाया तो यह सार्थक हुआ, अन्यथा अनेक आधातोंसे यह व्यर्थमं ही मृत्युपथको प्राप्त होता है ॥ ६१॥

( श्रीदासनोध---दशक १, समास १० )

# संत श्रीतुकाराम

(जन्म—वि० सं० १६६५। पिताका नाम—श्रीबोलोजी। माताका नाम—कनकाबाई। खीका नाम—(१) रखुमाई, दूसरीका नाम (२) जिजाई। जन्म-स्थान—दक्षिणके देहू नामक आममें। वि० सं० १७०६ चैत्र कृष्णा २ को प्रयाण किया ) (प्रेपक—अीचन्द्रदेवजी मिश्र, 'चन्द्र')

श्रीहरिसे मिलनेके लिये क्या करें-

'वस, केवल आशा-तृष्णासे विल्कुल खाली हो जाओ। जो नाम तो हरिका लेते हैं, पर हाथ लोममें फँसाये रखते तथा असत्, अन्याय और अनीतिको लिये चलते हैं, वे अपने (पूर्व) पुरुपों-को नरकमें गिराते और स्वयं नरकके कीड़े बनते हैं।

अभिमानका मुँह ही काला है और उसका काम अँधेरा फैलाना है । सब काम मटियामेट करनेके लिये लोकलाज साथ लगी रहती है।

स्वाँग बनानेसे भगवान् नहीं मिलते । निर्मल चित्तकी प्रेमभरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो, अन्तमें केवल आह! मिलेगी। तुका कहता है—लोग जानते हैं पर जानकर भी अंधे बनते हैं।

बाद-विवाद जहाँ होता है, वहाँ खड़े रहोंगे तो फंदेमें फँसोगे । मिलो उन्हींसे जो सर्वतोभावसे श्रीहरिकी शरण हो चुके हैं। वे तुम्हारे कुलके कुटुम्बी हैं।

तुकाराम कहते हैं---

जिसका जैसा भाव होता है। उसीके अनुसार ईश्वर उसके पास या दूर है एवं उसे देता-लेता है।

ईश्वर ऐसा कृपाछ है कि उसके दासको उसे सुख-दुःख कहना नहीं पड़ता।

जहाँ उसके नामका घोष होता है, उस स्थानमें नारायण भय नहीं आने देता।

श्रीहरिके रंगमें जो सर्वभावसे रँग गये, उनका ही जगत्में जन्म लेना धन्य है।

जिसका नाम पापोंका नाश करता है, लक्ष्मी जिसकी दासी है, जो तेजका समुद्र है, तुकाराम उसकी शरणमें सर्वभावसे है।

सनकादि जिसका ध्यान धरते हैं, बही पाण्हुरंग मेरा कुल-देवता है।

विद्वलका नाम लेते ही मुझे सुख मिला और मेरा मुँह मीटा हो गया।

विद्वलका नाम-संकीर्तन ही मेरा सब कुछ साधन है।

तरा नाम ही मेरा तप, दान, अनुष्ठान, तीर्थ, वत, सत्य, सुकृत, धर्म, कर्म, नित्यनियम, योग, यज्ञ, जप, ध्यान, ज्ञान, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, कुलाचार, कुलधर्म, आचार-विचार और निर्धार है। नामके अतिरिक्त और कोई धन-विक्त मेरे पास कहनेके लिये नहीं है।

मेरी दृष्टि (नारायणके ) मुखपर संतुष्ट होकर फिर पीछे नहीं लौटती ।

हे पण्ढरीनाथ ! तेरा मुख देखनेकी मुझे भृख लगी ही रहती है ।

हे नारायण ! तुम त्वरासे आओ, यही मेरे अन्तरङ्गकी आर्त पुकार है।

हरि-कीर्तनमें भगवान्। भक्त और भगवन्नामका त्रिवेणी-संगम होता है। कीर्तनमें भगवान्के गुण गाये जाते हैं, नामका जय-घोष होता है और अनायास भक्तजनोंका समागम होता है। कथा-प्रयागमें ये तीनों लाभ होते हैं। इसमेंसे प्रत्येक लाभ अमूल्य है। जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरिकथामें योगदान कर आदरपूर्वक उसे अवण करनेवाले नर-नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। हरि-कथा पवित्र, फिर उसे गानेवाले जब पवित्रता-पूर्वक गाते और सुननेवाले जब पवित्रतापूर्वक सुनते हैं तब ऐसे हरि-कीर्तनसे बढ़कर आत्मोद्धार और लोक-शिक्षका दूसरा साधन क्या हो सकता है ! अमृतका बीज, आत्मतत्त्वका सार, गुह्यका भी गुह्य-ग्रह्म श्रीराम-नाम है । यही मुख में सदा लेता रहता हूँ और निर्मल हरि-कथा किया करता हूँ । हरि-कथामें सबकी समाधि लग जाती है। लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा सब हरि-गुण-गानसे रफ़्-चक्कर हो जाते हैं। पांडुरंगने इसी रीतिसे भुक्ते अंगीकार किया और अपने रंगमें रॅंग डाला। हम विद्वलंक लाड़िले लाल हैं—जो असुर हैं, वे कालके भयसे काँपते रहते हैं। संत-वचनोंको सत्य मानकर तुमलोग नाग्यणकी श्ररणमें जाओ।

जहाँ भी बैठें, खेलें, भोजन करें, वहाँ तुम्हारा नाम गायेंगे। राम-कृष्ण नामकी माला गूँथकर गलेमें डालेंगे।

आयनः शयनः भोजनः गमन—सर्वत्र सब काममें श्रीविद्दलका यङ्ग रहं। तुका कहता है—गोविन्दसे यह अखिल काल सुकाल है।

नाम-मंकीर्तनका साधन है तो बहुत सरल, पर इससे जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायँगे । इस साधनको करते हुए वन-वन भटकनेका कुछ काम नहीं है। नारायण स्वयं ही मीधे घर चले जाते हैं। अपने ही स्थानमें बैठे चित्तको एकाग्र करो और प्रेमसे अनन्तको भजो। 'राम कृष्ण हिर विहल केशव' यह मन्त्र सदा जपो। इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है। यह मैं विहलकी शपथ करके कहता हूँ। तुका कहता है—यह साधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान् धनी ही इस धनको यहाँ हस्तगत कर लेता है।

इन्द्रियोंकी अभिलाषा मिट जाती है। पर यह चिन्तन सदा बना रहता है। ब्रह्मानन्दमें काल समाप्त हो जाता है; जो कुछ रहता है, वह चिन्तन ही रहता है। वही अन्न पविन्न है, जिसका भोग हरि-चिन्तनमें है। तुका कहता है—वही भोजन स्वादिष्ट है, जिसमें श्रीविद्धल मिश्रित हैं।

मातासे वच्चेको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे सँभाळो । माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये रहती है । इसिलये में भी सोच-विचार क्यों करूँ ? जिसके सिर जो भार है, वह तो है ही । विना माँगे ही माँ वच्चेको सिर जो भार है, वह तो है ही । विना माँगे ही माँ वच्चेको सिर जो भार है, वह तो है ही । विना माँगे ही माँ वच्चेको सिर जो भार है और बच्चा जितना भी खाय, खिलानेसे माता किमी नहीं अघाती । खेल खेलनेमें बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भुलाती, बरबस पकड़कर उसे छातीसे चिपटा लेती और स्तन-पान कराती है । वच्चेको कोई पीड़ा नो माता भाड़की लाई-सी विकल हो उठती है । अपनी

देहकी सुध भुला देती है और बच्चेपर कोई चोट नहीं आने देती। इसलिये में भी क्यों सोच-विचार करूँ १ जिसके सिर जो भार है, वह तो है ही।

भगवान् भक्तको गृहप्रपञ्च करने ही नहीं देते, सर इंझर्टोंसे अलग रखते हैं। उसे यदि वैभवशाली बनार्ये तो गर्व उसे घर दबायेगा। गुणवती स्त्री यदि उसे दें तो उसीमें उसकी आसक्ति लगी रहेगी। इसलिये कर्कशा उसके पीछे लगा देते हैं। तुका कहता है, यह सब तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ ?

#### × × ×

पंढरपुरकी वारी मेरा कुलधर्म है, मेरे और कोई कर्म, तीर्थ-व्रत नहीं है। एकादशीका उपवास करता हूँ और दिन-रात हरिनामका गान करता हूँ। श्रीविद्वलके नामका मुखसे उच्चारण करता हूँ—तुका कहता है कि यह कल्पवृक्षका बीज है।

कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है। इससे शरीर हरिरूप हो जाता है, प्रेमछन्दसे नाचो-कूदो। इससे देहभाविमट जायगा।

लौकिक व्यवहार छोड़नेका काम नहीं, वन वन भटकने या भस्म और दण्ड धारण करनेकी भी कोई आवस्यकता नहीं। कलियुगमें यही उपाय है कि नाम-कीर्तन करो, इसीमें नारायण दर्शन देंगे।

अनुताप-तीर्थमें स्नान करो, दिशाओंको ओढ़ हो और आशारूपी परीना बिल्कुल निकल जाने दो और वैराग्यकी दशा भोग करो। इससे, पहले जैसे तुम थे, वैसे हो जाओंगे।

सच्चा पण्डित वही है जो नित्य विद्वलको भजता है और यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समब्रह्म है। सब मनगना जगत्में श्रीविद्वल ही रम रहे हैं।

संत-चरणोंकी रज जहाँ पड़ती है, वहाँ वामनाका बीह सहज ही जल जाता है, तब राम-नाममें किच होती है और घड़ी-घड़ी सुख बढ़ने लगता है। कण्ठ प्रेममे गर्गह होता, नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें नाम-रूप प्रवट होता है। तुका कहता है—यह बड़ा ही मुल्म गुन्छ साधन है, पर पूर्व-पुण्यसे ही यह प्राप्त होता है।

#### × × ×

इन्द्रियोंका नियमन नहीं, मुखमें नाम नहीं हैंगा ही हैं। तो भोजनके साथ मक्खी निगल जाना है, हेमा भोड़न कर कभी सुख दे सकता है। सबके अलग-अलग राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मत बाँटते फिरो । अपने विश्वासको जतनसे रक्खो, दूमरोंके रंगमें न आओ ।

खोल, खोल, आँखें खोल। बोल, अमीतक क्या आँखें नहीं खुलीं ? अरे, अपनी माताकी कोखमें तू क्या पत्थर पैदा हुआ ? तैंने यह जो नर-तनु पाया है, वह बड़ी मारी निधि है, जिस विधिसे कर सके, इसे सार्थक कर । संत तुझे जगा-कर पार उतर जायँगे।

श्रीहरिके जागरणमें तेरा मन क्यों नहीं रमता ? इसमें क्या घाटा है ? क्यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है ? जिनमें अपना मन अटकाये बैठा है, वे तो तुझे अन्तमें छोड़ ही देंगे। तुका कहता है—सोच छे, तेरा लाम किसमें है ?

पर-द्रव्य और पर-नारीकी अभिलाषा जहाँ हुई, वहींसे भाग्यका हास आरम्भ हुआ।

(हे केशव ! तुम्हारे वियोगमें ) मेरी वैसी ही स्थिति है, जैसे पानीसे अलग होनेपर मछली तड़फड़ाती है।

मुझे अब धीरज नहीं रहा; पाण्डुरंग ! कब मिलोंगे ! श्रीहरि पास आ गये । उनके हाथमें शङ्ख-चक्र शोभा दे रहे हैं। गरुड़ फड़फड़ाता हुआ आ रहा है और कहता है, 'मत डरो, मत डरो।' मुकुट और कुण्डलोंकी दीित सूर्य- का लोन हो गया है। हरिका वर्ण मेघक्याम है। उनकी मूर्ति वहुत ही सुन्दर है। चार भुजाएँ हैं और कण्ठमें वैजयन्ती माला झूल रही है। पीताम्बरकी आभा ऐसी है कि दसों दिशाएँ प्रकाशमान हो गयी हैं। तुकाराम संतुष्ट हो गये; क्योंकि वैकुण्ठवासी भगवान् घर आ गये।

हम अपने गाँव चले । हमारा राम-राम वंचना । अव हमारा-तुम्हारा यही मिलना है । यहाँसे जन्म-बन्धन टूट गया । अब हमपर दया रखना । तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ । कोई निज धामको पधारते हुए 'विद्दल-विद्दल' वाणी वोलो । मुखसे राम-कृष्ण कहो । तुकाराम वैकुण्डको चला !

#### हिंदी दोहे

लोमीक चित धन बेंट (अरु), कामिनिक चित काम ।
माताक चित पूत बेंट, तुकाक मन राम ॥ १ ॥
कहे तुका जग मूला रे, कह्या न मानत कोय ।
हाथ पड़े जब कालके, मारत फोरत डोय ॥ २ ॥
तुका मिलना तो मला, (जब) मनसूँ मन मिल जाय ।
उपर उपर माटी धसी, उनकी कोन बराय ॥ ३ ॥
कहे तुका मला मया, हुआ संतनका दास ।
क्या जानूं कैंम मरता, न मिटती मनकी आस ॥ ४ ॥

## संत महीपति

( जन्म—सन् १७१५ ई० । जन्म-स्थान—ताहराबाद । जाति—ऋग्वेदी वसिष्ठगोत्री ब्राह्मण । पिताका नाम—श्रीदादोपंत । दीक्षा-गुरु-—संत तुकारामजी । उम्र—७५ वर्ष । देहावसान—ई० सन् १७९० । )

भगवित्यय भक्त ही सौभाग्यशाली हैं, उनका सौभाग्य असीम और अपार है। उनके पूर्व-जन्म धन्य हैं। उनका यह जन्म भी सफल और धन्य है। उनके कुटुम्ब, कुल और जाति आदि धन्य हैं। जो श्रीहरिके शरणागत हैं, उनका शान धन्य है, उनका संसारमें आना धन्य है। वे प्राणी धन्य हैं, जो अनन्यभावसे हरिकी शरणमें हैं। उन्होंने अपने पूर्वजोंका उद्धार कर दिया और असंख्य प्राणियोंको भवसागरके पार

उतार दिया । भगवान्के भक्त वड़े पुण्यशाली होते हैं, उनके दर्शनमात्रसे लोग भवसागरसे तर जाते हैं '''''इन्द्र और ब्रह्मा भगवान्के भक्तकी मिहमा नहीं कह सकते । वे इ पुरुषोत्तम नारायणके प्रिय पात्र हैं और वैकुण्ठमें जाते हैं । वे वैकुण्ठमें निवास करते हैं और हुगीकेशके निकट रहते हैं, ऐसे महाभाग्यशाली हैं वे । ऐसे संतों—भक्तोंके चरणपर महीपति अपना मस्तक रखते हैं।

# संत श्रीविनायकानन्द स्वामी

( श्रीदोत्र येगल पृष्णेश्वर । जन्म---शाके १८०५ । समाधि-शाके १८६१, भादपद कृष्ण ८ शुक्रवार । )

( प्रेपफ--श्रीकिसन दामोदर नाईक )

वंदे कृष्णं घनसंकाशं। निजजन-हृदय-निवासस्॥ विमलं सन्यं ज्ञानमनन्तं। माथा-मानुप देह धरंतं॥ गोपीजन-सहवासम्॥१॥

त्रिभु 1न-सुन्दर-वदनारिंदं । मंजुल मुरली गान विनोदं ॥ सद्यं सम्मितदासम् ॥ २ ॥ मणिमय-सुकुटं, पीत दुक्लं। कृपया सेवित-यमुनाकृलं॥ वृन्दावन-कृत-रासम् ॥ ३॥ नंद-यशोदा-वत्सल बालं। सृगमद-चंदन-शोभित भालं॥ राधाकृत परिहासम्॥ ॥ ॥ ध्वजवज्रांकुश-चिन्हित-चरणं। कविनायकसुनि-मानस-हरणं॥ सुखदं भवभय-नाशम्॥ ५॥

# महाराष्ट्रीय संत अमृतराय महाराज

( स्मान-साखरखेड़ा-ओरंगावार । जन्मकाल-संवद १७५५, समाधिकाल-संवद १८१० । )

( प्रेषक--पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी )

वो नर कहाँ पावे, निश्चदिन हिरगुन गावे । कुछ रोटी कुछ लंगोटिया, खुशाल गुजर चलावे ॥ मिन्नत कर कर देव, तो ही पैसा हाथ न लावे । दो दिनकी दुनियामें वो, वाहवा कर कर जावे ॥ औरत आगे आवे, माह बहेन बराबर भावे । फिर चली रात भजनकी, भीमा चिद्रंगामें न्हावे ॥ अमृतरायके नाम-सुधारस, मन भरपूर विलावे । वो नर कहाँ पावे, निश्चदिन हिरगुन गावे ॥

काया नहिं तेरी नहिं तेरी। मत कर मेरी मेरी॥ घु०॥ न्हावे हाँडा पानी गरम। नहिं करता कौड़ीका घरम॥ इस कायाका कौन भरोसा। आकर जम डारेगा फासा॥ वाँधे टाम-टीमकी पगड़ी। चौथे दिन मुडावे दाढ़ी॥ स्वावे घी-सिचड़ीका खुराक। आखर जलकर होवे खाक॥

चन्दन सीस लगावे टीका। आखर राम-भजन बिन फीका॥ चाबे पान सुपारी लवँगा। गल्लो गल्लि फिरत बेढंगा॥ बाजे ठंड बनाया डगला। ऊपर काल फिरत है बगला॥ ओढे शाल दुशाला पट्टू। इसमें क्या भूला रे खट्टू॥ नया हाली पलंगपर सोवे। उसके खातर जीवन खोवे॥ अमृत कहे सब झूठा धंधा। भज ले राम कृष्ण गोविंदा॥ तम चिरंजीव कल्याण रहो, हरि-कथा सुरस पीओ। हरिकीर्तनके साथी सजन, बहुत जीओ। बरस सस्ता दाना पानी निर्मल, गंगाजल लहरा । राग-रंग और बाग-बगीचे, रुपये हो न मोहरा॥ यसती । ऊँचा मन्दिर, महल सुनेरी, माल आस्ती ॥ पुत्र-पौत्र सुन्दर कामिनी। सगुण गुण र्राह्यो । सुखी अमृतरायके अमृत वचनसे, सदा रहियो ॥ सवल पृष्टि आरोग्य नामसे, आनँदमें

# संत मानपुरी महाराज

( जन्मकाल-संवत् १७१० । समाधिकाल-संवत् १७८७ । ) ( प्रेपक-पं ० श्रीविष्णु वालकृष्ण जोशी )

#### (भजन राग वंकावली)

हरि बोलो अखियाँ खोलो, करि करि दरसन डोलो । ग्यान गुरूको सोई पावै, जो कोइ होवे भोलो ॥ जित देखोतित रूप साईका, संपूरत नार् पोली। मानपुरी साई विकरत नाहीं, जो ली, हरपर जो ली। नाम सनेही जव मिलै तब ही सचु पावै।
अजर अमर घर ले चकै भव-जल नहिं आवै॥
उयां पानी दरियाव का तूजा न कहावै।
हिल मिल एकौ है रहे सतगुरु समुझावै॥
दास कवीर विचारि कै कहि कहि जतलावै।
आपा मिटि साहिव मिलै तब वह घर पावै॥

( 3 )

भिज ले गिरजनहार, सुबर तन पाइ कै ॥ रहो अचेता कहाँ यह औसर पैहाँ। काहे फिर नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितेही ॥ लख चौरायी जोनि मे, मानुष जनम अनुप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं। कहा रंक कहा भूप ॥ गर्भवास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहीं तोहीं । निसदिन सुमिरौं नाम, कष्ट से काढ़ो मोहीं। चरतन ध्यान लगाइकै रहीं नाम लौ लाय। तिनक न तोहिं बिसारिहों, यह तन रहे कि जाय॥ कियों करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा। इतना भूलि गयौ वह बात, भयौ माया आधीना ll बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। ਮਲੀਂ बृया, खेलत फिरत अचेत॥ बीत्यौ बालकपन समानः देह जोवन मद माते। बान विषया छाँह, तमक के बोलत वातें॥ निहारत चलत बसन रँगाय। के, पहिरे लाइ चोवा-चंदन शाँकत फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय II गली-गली बीतः, बुढ़ापा आन तुलाने। गइ तरनापन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉपन लगे, मुख तें आवत बास। नैन-नाक चूवन कफ-पित घेरे कंट सब, छुटि गइ घर की आस ॥ मातु पिता सुत नारि, कही का के सँग जाई। तन धन घर औं काम धाम, सब ही छुटि जाई॥ आखिर काल घतीटिहै, परिहौ जम के फंद। विन सत्तगुर नाहें वाचिही, समुक्षि देख मतिमंद ॥ मुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै। मुक्ती मारग जानि, चरन सत्तगुरु चित दीजै ॥ नाम गही निरमय रही, तनिक न ब्यापे पीर। यह ळीला है मुक्ति की, गावत दास कवीर ॥

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना है
माटी को बरतन बन्यों, पानी लै साना है
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना है
क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना है
होत भोर सब उठि चले, दूर देम को जाना हो
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँचे बाना हो
जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो
सत्तगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो

(५) सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की ॥

जगत में खबर नहीं पल की !!

श्रह-कपट करि माया जोरिन, बात करें छल की
पाप की पोट घरे सिर ऊपर, किस विधि हैं हलकी
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अविध घटें तन की !
काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जंगल की !!
काम कोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्मल की!
ज्ञान बैराग दया मन राखो, कहें कवीर दिल की!

( & )

सन रे अब की बेर सम्हारों ।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुफ वाजी हारों ॥
बालापने ज्ञान निहं तन में, जब जनमों तब वारों ।
तक्नाई सुख बास में खोयों, बाज्यों क्च-नगारों ॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारों ।
तीन लोक औं भवन चतुरदम, सब हि काल को चारों ॥
पूर रह्यों जगदीस गुरू तन, वारे रह्यों नियारों ।
कहै कवीर सुनों भाई साथों, सब घट देखनदारों ॥

( 6)

सन करि ले साहित से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन की रीत ॥

सुंदर देह देखि मत मूलो, जैसे तून पर सीत ।

काँची देह गिरे आखिर को, ज्यों बाह्य की मीत ।

ऐसी जनम बहुरि नहिं ऐही, जात उमिरे मच रीत ।

दास कबीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव नगारा मीत ।

मिले, तव ही सच्च पावै। सनेही जय अमर घर ले चरे, भव-जल नहिं आवै॥ अजर दरियाव का, दूजा न कहावै । **उया** एको है रहे, सत्गुरु सम्झावै ॥ हिल विचारि कै, कहि कहि जतलावै। टास साहित मिले, तत वह घर पावै॥ मिटि आपा

( 3 )

भिज ले मिरजनहार, सुधर तन पाइ कै ॥ अचेतः कहाँ यह औसर पैहो । रहौ देह, बहुरि पाछे पाछितैही ॥ ऐसी नहिं फिर जोनि मे, मानुष जनम अनूप । लख चौरासी ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप॥ भजिहों कह्यो, मैं तोहीं। गर्भवास में रह्यो सुमिरौं नाम, कष्ट से काढ़ों मोहीं। निसदिन ध्यान लगाइकै, रहीं नाम लौ चरनन तिनक न तोहिं विसारिहों, यह तन रहे कि जाय॥ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा । कियौ इतना बात, भयौ माया आधीना॥ गयौ वह भूछि बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। મૂર્જી बृथा, खेलत फिरत अचेत॥ वीत्यौ बालकपन समान, देह जोवन मद माते। बान विषया छाँह, तमक के बोलत बार्ते॥ निहारत चलत बसन रँगाय। के, पहिरे लाइ चोवा-चंदन फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय॥ झाँकत गली-गली बीत, बुढ़ापा आन तुलाने। गइ तरनापन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉपन लगे, मुख तें आवत बास । चूवन नैन-नाक कफ-पित घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥ मातु पिता सुत नारि, कही का के सँग जाई। तन घन घर औ काम घाम, सब ही छुटि जाई॥ आखिर काल घतीटिहै, परिहौ जम के फंद। बिन सतगुरु नहिं बाचिही, समुझि देख मतिमंद ॥ होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै। सुप,ल जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥ भारग नाम गही निरमय रही, तनिक न ब्यापै पीर। मुक्ती दास कबीर॥ ग्ह ळीला है सुक्ति की, गावत

(8)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना हो॥
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना हो।
विनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो॥
क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो।
होत भोर सब उठि चले, दूर देम को जाना हो॥
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधे बाना हो।
जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो॥
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो॥

(4)

मुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की ॥

ग्रह-कपट करि माया जोरिन, बात करें छल की ।

पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि हैं हलकी ॥

यह मन तो है इस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।

साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटें तन की ॥

काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की ।

जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जंगल की ॥

काम कोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्सल की ।

श्वान बैराग दया मन राखो, कहै कवीर दिल की ॥

( & )

मन रे अब की बेर सम्हारो ।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारो ॥
बालापने ज्ञान निह तन में, जब जनमो तब वारो ।
तरुनाई सुख बास में खोयो, बाज्यो कृच-नगारो ॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, वासे रह्यो नियारो ।
कहै कबीर सुनो माई साथो, सब घट देखनहारो ॥
(७)

मन करि ले साहिय से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन की मैत ॥

सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तृन पर मीत ।

काँची देह गिरे आखिर को, अर्था बाग की भीत ॥

ऐसो जन्म बहुरि नहिं पेही, जात उमि। मब देखा।

दास कबीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव नगाग जैना।

नाम मनेही जब मिले तब ही सचु पावै । अजर अमर घर ले चले मब-जल निह आवै ॥ उयों पानी दिरयाव का दूजा न कहावै ॥ हिल मिल एको है रहें, सतगुरु समुझावै ॥ दास कवीर विचारि कै कहि कहि जतलावै । आपा मिटि साहिव मिले तब वह घर पावै ॥

#### ( ( )

मजि ले मिरजनहार, सुवर तन पाइ कै ॥ अचेत, कहाँ यह औसर पैहाँ। काहे रही नोहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पाछितैही ॥ लख चौरासी जोनि में, मानुष जनम अनूप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं। कहा रंक कहा भूप॥ गर्भवास में रह्यों कह्यों, मैं भजिहौं तोहीं । नाम, कष्ट से काढों मोहीं ॥ समिरौं निसदिन चरनन ध्यान लगाइकै, रहीं नाम छौ लाय। तिनक न तोहिं विसारिहों, यह तन रहै कि जाय।। करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा । कियौ इतना गयौ वह बात, भयौ माया आधीना। भूलि वातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। મૂર્ભી बृथा, खेलत फिरत अचैत॥ बीत्यौ वालकपन समान, देह जोवन मद माते। वान विषया छाँह, तमक के बोलत वार्ते॥ निहारत चलत बसन रॅगाय। के, पहिरे लाइ चोवा-चंदन भाँकत फिरे, पर-तिय छिंव मुसकाय II गली-गली बीतः, बुढ़ापा आन तुलाने । गइ तहनापन सीसः, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉपन छगे, मुख तें आवत बास । च्वन नैन-नाक कफ पित घेरे कंट सब, छुटि ग्रह घर की आस ॥ मातु पिता सुत नारि, कही का के सँग जाई। तन घन घर औं काम धाम, सब ही छुटि जाई ॥ आखिर काल घतीटिहै, परिही जम के फंद। विन सत्तगुरु नहिं वाचिही, समुक्ति देख मतिमंद ॥ सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसों की जै। मारग जानि, चरन सतगुर चित दीजै ॥ नाम गही निरमय रही, तनिक न न्यापै पीर। यह छीला है मुक्ति की, गावत दास कवीर ॥

(8)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना हे माटी को बरतन बन्यो, पानी ले साना हो बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो होत भोर सब उठि चले, दूर देन को जाना हो आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधे बाना हो जीत चला मवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो सतगुरु की सेवा करे, पावै परवाना हो कहै कबीर धर्मदास है, तहि काल डेराना हो।

(4)

सुमिरन किर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की ॥

सुठ-कपट किर माया जोरिन, बात करें छल की ।

पाप की पोट घरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥

यह मन तो है इस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटें तन की ॥
काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की ।
जब यह हंसा निकिर जाहिंगे, मट्टी जंगल की ॥
काम कोध मद लोभ निवारों, बात यह अस्मल की ।

शान बैराग दया मन राखों, कहें कवीर दिल की ॥

#### ( ( )

मन रे अब की बेर सम्हारों।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारों॥
बालापने ज्ञान नहिं तन में, जब जनमो तब बारों।
तरुनाई मुख बास में खोयों, वाज्यों कृत्व-नगरों॥
मुत दारा मतल्य के साथीं। तिन को कहत दमारों।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल की चारों॥
पूर रह्यों जगदीस गुरू तन, वारों रह्यों निपारों।
कहें कबीर मुनो भाई साथों। सब घट देखनहारों॥

#### ( )

मन करि छे साहित्र से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन की रीत ।

सुंदर देह देखि मत भूको, जैसे हुन पर भीत ।
काँची देह गिरे आखिर को, ज्यों यान की भीव ।

ऐसो जन्म बहुरि नीई पेदी, जात उमिरे मय की ।

दास कवीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव नगारा अव ।

नाम सनेही जब मिले, तब ही सचु पाबै।
अजर अमर घर ले चले, भव-जल नहिं आवै॥
ज्यों पानी दरियाब का दूजा न कहावै।
हिल मिल एकौ हे रहे, सतगुरु समुझावै॥
दास कवीर विचारि कै, कहि कहि जतलावै।
आपा मिटि साहिब मिले, तब वह घर पावै॥

( 3 )

भिज ले मिरजनहार, मुत्रर तन पाइ कै ॥ अचेता कहाँ यह औसर पैहाँ। रहौ नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितेही ॥ लख चौरासी जोनि में मानुष जनम अनूप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं। कहा रंक कहा भूप॥ भजिहों गर्भवास में रह्यों कह्यों, मैं तोईं। सुमिरों नाम, कष्ट से काढ़ो मोहीं ॥ निसदिन लगाइकै, रहीं नाम लौ लाय। ध्यान तिनक न तोहिं विसारिहों, यह तन रहै कि जाय॥ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा । कियौ इतना बातः भयौ माया आधीना॥ गयौ वह भूलि बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। बृथा, खेलत फिरत अचेत॥ बीत्यौ समानः देह जोबन मद माते। वान विषया छाँह, तमक के बोलत बार्ते॥ निहारत चलत बसन रँगाय। के, पहिरे लाइ चोवा-चंदन फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय॥ श्रॉकत गली-गली बीतः, बुढ़ापा आन तुलाने । गइ तरनापन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉंपन लगे, मुख तें आवत बास | चूवन नैन-नाक कप-पित घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥ नारि, कही का के सँग जाई। सुत तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई॥ काल घतीटिहै, परिही जम के फंद। बिन सतगुरु नहिं बाचिही, समुझि देख मतिमंद ॥ होत यह देह, नेह सत्तगुरुसों कीजै। जानि, चरन सत्तगुरु चित दीजै ॥ सुफ,ल मारग नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न व्यापै पीर । गर - रीला है मुक्ति की, गावत दास कवीर ॥

(8)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना हो।
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना हो।
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो॥
क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो।
होत मोर सब उठि चले, दूर देम को जाना हो॥
आठ पहर सन्मुख लड़े, सो बाँघे बाना हो।
जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो॥
सत्युक्त की सेवा करै, पावे परवाना हो।
कहै कबीर धर्मदास से, तोई काल डेराना हो॥

( 4 )

सुमिरन करि छे, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की ॥

ह्म हु-कपट करि माया जीरिन, बात करें छल की ।

पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥

यह मन तो है इस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।

साँस-साँस में नाम सुमिरि छे, अवधि घटै तन की ॥

काया अंदर इंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की ।

जब यह इंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जंगल की ॥

काम कोध मद लोम निवारो, बात यह अस्मल की ।

हान बैराग दया मन राखो, कहै कवीर दिल की ॥

( & )

मन रे अब की बेर सम्हारों।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारों॥
बालापने ज्ञान निह तन में, जब जनमो तब वारों।
तरुनाई सुख बास में खोयों, बाज्यों कृच-नगारों॥
सुत दारा मतलब के साथीं, तिन को कहत हमारों।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारों॥
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, वारे रह्यों नियारों।
कहै कवीर सुनो माई साथों, सब घट देखनहारों॥

( )

मन करि छे साहिय से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उचरे, ऐसी उन की रीत ॥
सुंदर देह देखि मत भूली, जैसे तुन पर गीत ।
काँची देह गिरे आखिर को, ज्यां बार की भीत ।
ऐसी जनम बहुरि नहिं पेही, जात उमिन मन की ।
दास कबीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव नगारा जी न

( )

समुझ देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥ रूखा सूखा राम का डुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे । पाया हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥ जिन आँखन में नींद घनेरी, तिकया और विछोना क्यारे ॥ कहै कबीर सुनो भाई साधो, सीस दिया तब रोना क्यारे॥

(8)

है कोई भूला मन समुझावै।

या मन चंचल चोर होरे लो, छूटा हाथ न आवे ॥ जोरि-जोरि घन गहिरे गाड़े, जह कोइ लेन न पावे । कंठ का पौल आइ जम मेरे, दै-दे सैन बतावे ॥ खोटा दाम गाँठि ले वाँघे, बड़ि-बड़ि बस्तु भुलावे । बोय बबूल दाख फल चाहे, सो फल कैसे पावे ॥ पुरु की सेवा साध की संगत, भाव-मगति बनि आवे । कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुरि न भव-जल आवे ॥

सतरँग लागि रही रे भाई, तेरी बिगरि बात बन जाई ॥ दौलत-दुनियाँ माल-खजाने, बिधया बैल चराई । जबिह काल के इंडा बाजै, खोज-खबिर निहें पाई ॥ ऐसी भगति करी घट भीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।

सेवा बंदगी अरु अधीनता, सहज मिलें गुरु आई ॥ कहत कबीर सनो भाई साधो, सतगर बात बताई ।

कहत कवीर सुनो भाई साघो, सतगुरु बात बताई । यह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलख छैं। लाई ॥

( ११ )

जब कोइ रतन पारखी पैहो, हीरा खोल भेंजेहों ॥
तन को तुला सुरतकों पलरा, मनकों सेर बनेहों ॥
मासा पाँच पचीस रतीकों, तोला तीन चढ़ेहों ॥
अगम अगोचर बस्तु गुरू की, ले सराफ पै जेहों ॥
जह देख्यों संतन की महिमा, तहवाँ खोलि भंजेहों ॥
पाँच चोर मिलि घुसे महल में, इन से बस्तु लिपेहों ॥
जम राजा के किन दूत हैं, उन से आप बचैहों ॥
दया-घरम से पार उतिरहीं, सहज परम फल पैहों ॥
कहै कबीर सुनो भाई साधो, हीरा गाँठि लगेहों ॥

( १२ )

चार दिन अपनी चले वजाइ । उताने सिटिया, गड़िले मिटिया, संग न कहु ले जाइ ॥ देहरी वैटी मेहरी रोवे, द्वारे लों सँग माइ । मरघट लों सब लोग कुटुँव मिलि, इंस अकेला जाइ ॥ विद सुत विह बित विह पुर पाटन, बहुरि न देखे आह । कहत कबीर भजन बिन बंदे, जनम अकारय जाह ॥ (१३)

सोर बनिजरवा छादे जाय, मैं तो देखह न पौल्यों ॥ करम के सेर घरम के पलरा, वैल पचीस भूल गई है सुमारग पैंड़ा, कोइ नहिं देत बताय।। गविया, विपति न कहिये रोय। पापिन होती नहीं। विपति कहाँते होय ॥ जो माया नागिनीः जिन हसिया संसार । काली एक इस्यो ना साध जन, जिन के नाम अधार ॥ मंगन से क्या माँगिये, दिन माँगे जी देय। कहै कबीर मैं हों वाहि को, होनी होय सो होय॥

( १४ )

खलक सब रैन का सपना। समझ मन कोइ नहीं अपना। किटन है मोह की घारा। वहां सब जात संसारा। घड़ा ज्यों नीर का पूटा। पत्र ज्यों डार से टूटा। ऐसे नर जात जिंदगानी। अजहुँ तो चेत अभिमानी।। निरित्व मत भूल तन गोरा। जगत में जीवना योरा।। तजो मद लोभ चतुराई। रहो निःसंक जग माही॥ सजन परिवार सुत दारा। सभी इक रोज हैं न्यारा।। निकमि जब प्रान जावेंगे। कोई नहिं काम आवेंगे।। सदा जिन जान यह देही। लगा ले नाम से नेही।। कहत कन्बीर अविनासी। लिये जम काल की फांसी।। (१५)

अब कहँ चले अकेले मीता, उठि क्यों करहु न घर की चीता ॥ खीर खाँड घृत मिंड सँवारा, मो तन ले वाहर करि डारा ॥ लेहि सिररिच-रिच बाँचि सुपागा, सो सिररतन विडारे कागा॥ हाड़ जरै जस स्खी लकरी, केस जरे जस तृन की क्री ॥ आवत संग न जात सँवाती, कहा भये दल वाँधे हायी ॥ माया कै रस लेन न पाया, अँतर विलार होइ के धाया॥ कहै कवीर न अजहूँ जागा, जम का मुँगरा वरमन लागा॥

(१६)

जनम तेरी घोले में चीता जाय ॥

माटी के गोंद हंस वितज्ञारा, उदिगे वंछी बोलनहारा ॥ चार पहर धंधा में बीता, रैन रैंबाय मुख मोवत खाट ॥ जस अंजुल जल छीजत देखा, तेने झिंगो तग्बर पात ॥ भौमागर में बेहि गुहैंथी, ऐंटि जीभ जम मारे लात ॥ कहें कबीर मुनो भाई साधी, किरिपछितंही मल-मल हाय ॥ नाम सनेही जन मिले, तन ही सचु पानै।
अजर अमर घर छ चने, भन-जल निह आने॥
इयां पानी दिरियान का, दूजा न कहानै।
हिल मिल एको है रहे, सतगुरु समुझानै॥
दास कनीर निचारि के, कहि कहि जतलानै।
आपा मिटि साहिन मिले, तन नह घर पानै॥

( 3 )

भजि ले मिरजनहार, सुन्नर तन पाइ कै ॥ अचेत, कहाँ यह औसर पैही। रहो फिर नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितेही॥ लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूष॥ गर्भवास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहीं तोर्ही । नाम, कष्ट से काढ़ो मोहां॥ निसदिन समिरों लगाइकै, रहीं नाम ली लाय। ध्यान तिनक न तोहिं बिसारिहौं। यह तन रहै कि जाय॥ कियौ करारः काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा। इतना भूळि गयौ वह बात, भयौ माया आधीना ॥ बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। बीत्यौ ब्या, खेळत फिरत अचेत॥ समानः देह जोवन मद माते। वित्रया वान निहारत छाँह, तमक के बोलत बातें॥ चलत चोवा-चंदन के, पहिरे लाइ बसन रँगाय। गली-गली झाँकत फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय॥ बीतः बुढ़ापा आन तुलाने। तरनापन गइ कॉपन सीसः चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो लगे। मुख तें आवत बास। चूवन नैन-नाक कफ-पित घेरे कंठ सब छूटि गइ घर की आस ॥ नारि, कही का के सँग जाई। मात पिता सुत तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई॥ आखिर काल घतीटिहै, परिही जम के पंद। विन सत्तगुरु नहिं वाचिहौ, समुक्षि देख मतिमंद ॥ होत यह देह, नेह सत्तगुरुसों कीजै। मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै।। नाम गहौ निरभय रही, तनिक न ब्यापै पीर। यह ळीला है मुक्ति की, गावत दास कवीर ॥

( 8 )

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना हो।
माटी को बरतन बन्यों, पानी लै साना हो।
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो।
क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो।
होत मोर सब उठि चले, दूर देम को जाना हो।
आठ पहर सन्मुख लड़े, सो बाँधे बाना हो।
जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो।
सतगुरु की सेवा करें, पावै परवाना हो।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो॥

( 4 )

सुमिरन किर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की ॥

सूट-कपट किर माया जोरिन, बात करें छल की ।

पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥

यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।

साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अविध घटें तन की ॥

काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की ।

जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जंगल की ॥

काम कोध मद लोम निवारो, बात यह अस्पल की ।

शान बैराग दया मन राखो, कहै कवीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सम्हारों।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारों॥
बालापने ज्ञान नहिं तन में, जब जनमो तब वारों।
तरुनाई सुख बास में खोयो, बाज्यों कृच-नगारो॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारों।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारो॥
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, वासे रह्यों नियारं।।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सब घट देखनदारं॥

(७)

मन किर ले साहिय से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन को रीत ॥
सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तृन पर सीत ।
काँची देह गिरै आखिर को, अयां बाग्य की सीत ॥
ऐसो जन्म बहुरि नहिं पहीं, जात अभि। सब देंत ।
दास कबीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव नगाग जीव ॥

( )

समुझ देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥ रूखा सूखा राम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे । पाया हो तो दे छ प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥ जिन आँखन में नींद घनेरी, तिकया और विछीना क्यारे । कहै कबीर सुनो भाई साधी, सीस दिया तव रोना क्यारे ॥

( 3 )

है कोई भूला मन समुझावें।
या मन चंचल चोर हेरि लो, छूटा हाथ न आवें॥
जोरि-जोरि धन गिहरे गाड़े, जह कोइ लेन न पावें।
कंठ का पौल आइ जम धेरे, दै-दे सैन बतावें॥
लोटा दाम गाँठि ले वाँघे, बिड़-विड़ वस्तु मुलावे।
बोय वबूल दाख फल चाहै, सो फल कैसे पावें॥
गुरु की सेवा साध की संगत, भाव-भगति विन आवें।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, वहुरि न भव-जल आवे।।
(१०)

सत्सँग लागि रही रे भाई, तेरी विगरि बात बन जाई ॥
दौलत-दुनियाँ माल-खजाने, विधया बैल चराई ।
जर्बाह काल के डंडा बाजै, खोज-खबरि निहं पाई ॥
ऐसी भगति करी घट भीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।
सेवा बंदगी अक अधीनता, सहज मिल्लें गुरु आई ॥
कहत कबीर सुनो भाई साघो, सत्तगुरु बात बताई ।
यह दुनियाँ दिन चार दहाई, रहो अलख हो लाई ॥

(११)
जब कोइ रतन पारखी पैहो, हीरा खोल मेंजैही ॥
तन को तुला सुरतको पल्या, मनको सेर बनेही ।
मासा पाँच पचीस रतीको, तोला तीन चढ़ेही ॥
अगम अगोचर बस्तु गुरू की, ले सराफ पै जैही ।
जह देख्यो संतन की महिमा, तहवाँ खोलि मॅंजैही ॥
पाँच चोर मिलि घुसे महल में, इन से वस्तु लिपेही ।
जम राजा के किटन दूत हैं, उन से आप बचेही ॥
दया-धरम से पार उतरिहो, सहज परम फल पैही ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, हीरा गाँठि लगेही ॥

( १२ )

चार दिन अपनी चले वजाइ।
उताने खटिया, गड़िले मिटिया, संग न कछु ले जाइ।।
देहरी बैटी मेहरी रोवै, द्वारे लों सँग माइ।
मरघट लों सब लोग कुटुँव मिलि, हंस अकेला जाइ।।

विह सुत विह नित विह पुर पाटनः वहुरि न देखें आह । कहत कवीर भजन विन वंदेः जनम अकारय जाइ ॥ (१३)

मोर वनिजरवा छादे जाय, मैं तो देखहु न पौर्ट्यों ॥ करम के सेर घरम के पलरा, बैल पचीस भूल गई है सुमारग पैंड़ा, कोइ नहिं देत बताय।। गर्बिया, विपति न कहिये रोय। पापिन होती नहीं, विपति कहाँते जो माया नागिनी, जिन डसिया काली एक इस्यौ ना साध जन, जिन के नाम मंगन से क्या माँगिये, विन माँगे जो कहै कवीर मैं हौं वाहि को, होनी होय सो होय॥ ( 88 )

खलक सब रैन का सपना। समझ मन कोइ नहीं अपना॥ किटन है मोह की घारा। वहां सब जात संसारा॥ घड़ा ज्यों नीर का फूटा। पत्र ज्यों डार से टूटा॥ ऐसे नर जात जिंदगानी। अजहुँ तो चेत अभिमानी॥ निरिष्ठ मत भूल तन गोरा। जगत में जीवना योरा॥ तजो मद लोभ चतुराई। रही निःसक जग माही॥ सजन परिवार सुत दारा। सभी इक रोज है न्यारा॥ निकिम जब प्रान जावेंगे। कोई नहिं काम आवेंगे॥ सदा जिन जान यह देही। लगा ले नाम से नेही॥ कहत कब्बीर अविनासी। हिये जम काल की फाँसी॥ (१५)

अब कहूँ चले अकेले मीता, उठि क्यों करहु न घर की चीता ॥ खीर खाँड घृत गिंड सँवारा, सो तन ले बाहर करि डारा ॥ जेहि सिररचि-रिच बाँबि सुपागा, सो सिररतन विडार कागा॥ हाड़ जरे जस स्र्वी लकरी, केस जरे जम तृन की क्री॥ आवत संग न जात सँघाती, कहा भये दल वाँधे हायी॥ माया के रस लेन न पाया, अँतर विलार होइ के धाया॥ कहे कबीर न अजहूँ जागा, जम का मुँगरा वरसन लागा॥

( १६ )

जनम तेरी धोखे में वीता जाय ॥

माटी के गोंद इंस विनजारा, उड़िंगे पंछी योलनहारा ॥ चार पहर धंधा में बीता, रैन गँवाय सुख मोवत खाट ॥ जस अंजुल जल छीजत देखा, तेमे झरिंगे तरवर पात ॥ मौसागर में केहि गुहरेंगो, ऐंटि जीभ जम मारे लात ॥ कहें कवीर सुनो भाई साथो, फिरि पछितंही मल-मल हाय ॥

मिले, तब ही सच पावै। सनेही **ज**न्न नाम अमर घर ले चले भव-जल नहिं आवै॥ च्यां दरियाव का। दूजा न एको है रहे। सतगुर समुझावै ॥ हिल मिल विचारि कै, कहि कहि जतलावै। कवीर दास साहिव मिलै, तव वह घर पावै॥ मिटि

( 3)

भिज ले मिरजनहार, मुवर तन पाइ कै ॥ अचेत, कहाँ यह औसर पैही। रहौ काहे ऐसी देह, बहुरि पाछे पाछितेही ॥ फिर नहिं लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं। कहा रंक कहा भूप॥ गर्भवास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहौं सुमिरों नाम, कष्ट से काढ़ो मोहीं। चरनन ध्यान लगाइकै, रहीं नाम छी तिनक न तोहिं विसारिहों, यह तन रहै कि जाय॥ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा। कियौ इतना बात, भयौ माया आधीना॥ गयौ वह वातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। बृथा, खेलत फिरत अचेत॥ बीत्यौ समानः देह जोवन मद माते। बान विषया छाँह, तमक के बोलत बातें॥ निहारत चलत बसन रेगाय। के, पहिरे लाइ चोवा-चंदन झाँकत फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय II गली-गली बीतः, बुढ़ापा आन तुलाने । गइ तकनापन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉपन लगे, मुख तें आवत बास। चूवन नैन-नाक कफ-पित घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस॥ मातु पिता सुत नारि, कही का के सँग जाई। तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई॥ आखिर काल घतीटिहै, परिहो जम के फंद। बिन सतगुर नहिं बाचिही, समुझि देख मतिमंद ॥ सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै। जानि, चरन सत्तगुरु चित दीजै ॥ मारग नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न न्यापै पीर।

( )

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयान माटी को बरतन वन्यो, पानी लै साना विनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना होत भोर सब उठि चले, दूर देम को जाना आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधै वाना जीत चला भवसागर सोइ, स्रा मरदाना सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना

(4)

सुमिरन किर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल र जगत में खबर नहीं पल की ॥ ध्रुट-कपट किर माया जोरिन, बात करें छल व पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि हैं हलके यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी व साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटें तन की काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल व जब यह हंसा निकिर जाहिंगे, मट्टी जंगल की काम कोध मद लोम निवारो, बात यह अस्मल की धान बैराग दया मन राखो, कहै कवीर दिल की

( \ \ )

मन रे अब की बेर सम्हारो ।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारो ।
बालापने ज्ञान निह तन में, जब जनमो तब बारो ।
तरुनाई सुख बास में खोयो, बाज्यो कृच-गारो ॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, वासे रह्यो नियारो ।
कहै कबीर सुनो भाई साधी, सब घट देखनहारो ॥

( 6 )

मन करि ले साहित से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन की रीत ।

सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तृन पर भीत ।

कर्नि देह गिरै आखिर को, ज्यों बार की सीत ।

ऐसो जन्म बहुरि नहिं वैहा, जात उमिरे सब है

( \( \)

देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥

रूखा राम का दुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे ।
हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥

भाँखन में नींद घनेरी, तिकया और विछीना क्यारे ।

बीर सुनो भाई साधो, सीस दिया तव रोना क्यारे ॥

( ? )

है कोई भूला मन समुझावे ।
।न चंचल चोर होरे लो, छूटा हाय न आवे ॥
जोरि धन गिहरे गाड़े, जह कोइ लेन न पावे ।
का पौल आइ जम घेरे, दै-दै सैन वतावे ॥
ग दाम गाँठि ले वाँचे, बिड़-बाड़ वस्तु भुलावे ।
बब्ल दाल फल चाहे, सो फल कैसे पावे ॥
की सेवा साध की संगत, भाव-भगति बनि आवे ।
कवीर सुनो भाई साधो, बहुरि न भव-जल आवे ॥

तसँग लागि रही रे माई, तेरी विगरि वात बन जाई ॥
लत-दुनियाँ माल-खजाने, बधिया बैल चराई ।
बहि काल के इंडा बाजै, खोज-खबरि नहिं पाई ॥
सी भगति करी घट भीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।
था बंदगी अरु अधीनता, सहज मिलें गुरु आई ॥
कहत कबीर सुनो माई साधो, सतगुरु बात बताई ।
पह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलख लो लाई ॥
(११)

जब कोइ रतन पारखी पैहो, हीरा खोल मँजेही ॥
तन को तुला सुरतको पल्या, मनको सेर बनेही ।
मासा पाँच पर्चीस रतीको, तोला तीन चढ़ेही ॥
अगम अगोचर वस्तु गुरू की, ले सराफ पे जेही ।
जह देख्यो संतन की महिमा, तहवाँ खोलि मँजेही ॥
पाँच चोर मिलि घुसे महल में, इन से बस्तु छिपैही ।
जम राजा के किन दूत हैं, उन से आप बचेही ॥
दया धरम से पार उतिरही, सहज परम फल पैही ।
कहै कबीर सुनो माई साधी, हीरा गाँठि लगैही ॥

(१२)

चार दिन अपनी चले वजाइ । उताने खटिया, गड़िले माटिया, संग न कछु ले जाइ ॥ देहरी वैटी मेहरी रोवै, द्वारे लों सँग माइ । मरघट लों सब लोग कुटुँव मिलि, हंस अकेला जाइ ॥

विद्युत विद्वित विद्युर पाटनः नहुरि न देखे आइ । कहत कवीर भजन विन वंदे, जनम अकारग जाइ ॥ (१३)

भोर वनिजरवा लादे जाय, मैं तो देखहु न पौल्यों ॥ करम के सेर घरम के पलरा, बैल पचीस भूल गई है सुमारग पैंड़ा, कोइ नहिं देत यताय ॥ गर्तिया, त्रिपति न कहिये रोय। पापिन होती नहीं विपति कहाते होय ॥ जो माया नागिनीः जिन डसिया काली एक इस्यौ ना साथ जन, जिन के मंगन से क्या माँगिये। बिन माँगे जो देय। कहै कबीर मैं हों वाहि को; होनी होय सो होय॥

( 88 )

खलक सब रैन का सपना। समझ मन कोइ नहीं अपना॥
कठिन है मोह की घारा। वहा सब जात संसारा॥
घड़ा ज्यों नीर का फूटा। पत्र ज्यों डार से टूटा॥
ऐसे नर जात जिंदगानी। अजहुँ तो चेत अभिमानी॥
निरिष्त मत भूल तन गोरा। जगत में जीवना योरा॥
तजो मद लोम चतुराई। रहो निःसंक जग माही॥
सजन परिवार सुत दारा। सभी इक रोज है न्यारा॥
निकित्त जब प्रान जावेंगे। कोई नहिं काम आवेंगे॥
सदा जिनि जान यह देही। लगा ले नाम से नेही॥
कहत कब्बीर अविनासी। लिये जम काल की फॉसी॥

( १५ )

अब कहूँ चले अकेले मीता, उठि क्यों करहु नघर की चीता ॥ खीर खाँड घृत पिंड सँवारा, सो तन ले बाहर करि डारा ॥ जेहि सिररचि-रचिबाँचि सुपागा, सो सिररतन बिडार कागा॥ हाड़ जरै जस स्र्वी लकरी, केस जरै जस तृन की कूरी॥ आवत संग न जात सँघाती, कहा भये दल बाँघे हाथी॥ माया के रस लेन न पाया, अँतर बिलार होइ के धाया॥ कहै कवीर न अजहूँ जागा, जम का मुँगरा बरसन लागा॥

( १६ )

जनम तेरो घोखे में बीता जाय ॥

माटी के गोंद इंस बनिजारा, उड़िंगे पंछी बोलनहारा ॥

चार पहर घंधा में बीता, रैन गँवाय सुम्ब सोवत खाट ॥

जस अंजुल जल छीजत देखा, तैसे झरिंगे तरवर पात ॥

मौसागर में केहि गुहरेंबो, ऐंठि जीम जम मारे लात ॥

कहै कवीर सुनो भाई साधी, फिरिपछितही मल-मल हाय ॥

( १७ )

नेत मंत्रेरे नलना बाट ॥

मन भाली तन बाग लगाया, चलत मुनापित को विलमाया । विप के लेलुवा देत खियाई, लूट लीन्ह मारग पर हाट ॥ तन सगय में मन अकझाना, भिटयारिन के रूप लुभाना । निसि दिन वाने धिच के रहना, सौदा कर सतगुरु की हाट ॥ सन के धोड़ा लियो बनाई, सुरत लगाम ताहि पहिराई। जुगति के एड़ा वियो लगाई, भौमागर के चौड़ा पाट ॥ जन्दी चेती, साहिव सुमिगे, दसों द्वार जम वेर लियो है। पहें बबीर मुनो भाई साधो, अब का सोवे विछाये खाट॥

( 22 )

जनम सिरान, भजन कय करिहों ॥

गर्भ-वासमें भगति कब्ल्यो, वाहर आय भुलान ।

वालापन तो खेल गँवायो, तस्नाई अभिमान ॥

वृद्ध भये तन काँपन लागा। सिर धुन-धुन पछितान ।

कहें कवीर सुनो भाई साधो, जम के हाथ विकान ॥

( १९ )

चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोने रे॥
चेत अनेत नर, सोन वावरे, बहुत नींद मत सोने रे।
काम क्रोध मद लोभ में फॅसिकर, उमिरिया काहे खोने रे॥
काम क्रोध मद लोभ में फॅसिकर, उमिरिया काहे खोने रे॥
सिर पर माया-मोह की गठरी, संग दूत तेरे होने रे।
सो गठरी तोरी बीच में छिनि गह, मूँड़ फ्कार कहा रोने रे॥
रस्ता तो वह दूरि विकट है, तजि चलव अकेला होने रे।
संग-साथ तेरे कोइ न चलैगा, का के डगिरया जोने रे॥
निदया गहरी नाव पुगनी, केहि बिधि पार त् होने रे।
कहै कवीर सुनो भाई साधो, व्याज घोले मूल मत खोने रे॥

( २० )

या जग अंधा मैं केहि समुझानों ॥
इक दुइ होयँ उन्हें समझानों ।
समिहि भुलाना पेट के घंधा ॥ मैं केहि० ॥
पानी के घोड़ा पवन असवस्या ।
दरिक परे जस ओस के बुंदा ॥ मैं केहि० ॥
सिहरी निदया अगम बहै घरवा ।
सेवनहारा पिड़गा फंदा ॥ मैं केहि० ॥
घर की वस्तु निकट निहं आवत ।
दियना बारि के हूँदत अंधा ॥ मैं केहि० ॥
लगी आग, सकल वन जरिगा ।
लिन गुरु-ज्ञान भटिकगा बंदा ॥ मैं केहि० ॥

महै क्बीर सुनो भाई सामो। इक दिन जाह लँगोटी झार बंदा॥ मैं केहि०॥

( २१ )

काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद रे। रैन बसेरा करि ले छेरा, चला सबेरे लाद रे॥ तन के चोला खरा अमीला, लगा दाग पर दाग रे। दो दिन की जिंदगानी में क्या, जरे जगत की आग रे॥ क्रोध केंचुली उठी चित्त में, मये मनुष तें नाग रें। स्झत नाहिं समुद सुख सागर, बिना प्रेम दैराग रे॥ सरवन सबद बूझि सतगुरु से, पूरन प्रगटे भाग रे। कहै कवीर सुनो भाई साधो, पाया अचल सुहाग रे॥

( ?? )

'दे ! करि ले आप निवेरा ।

आप चेत लखु आप ठीर करु, मुए कहाँ घर तेरा ॥ यहि औसर छोर्ड चेतो प्रानी, अंत कोई नहिं तेरा । कहै कबीर सुनो माई साधो, कठिन काल का धेरा ॥

(२३)

भजन बिन यों ही जनस गैंवायो ॥

गर्भ बास में कील कियो तूँ, तब तोहि बाहर लायो ॥

जठर अगिन तें काढ़ि निकारो, गाँठि बाँधि क्या लायो ॥

बह-बह सुवो बैल की नाँई, सोह रह्यो उठि खायो ॥

कहें कबीर सुनो भाई साधो, चौरासी भरमायो ॥

( २४ )

का नर सोवत मोह निसा में, जागत नाहिं क्च नियराना ॥
पहिले नगारा सेत केस में, दूजे बैन सुनत नहिं काना।
तीजे नैन दृष्टि नहिं स्सें, चीथे आह गिरा परवाना॥
मातु-पिता कहना नहिं माने, विप्रन से कीन्हा अभिमाना।
धरम की नाव चढ़न नहिं जाने, अब जमराज ने मेद बखाना॥
होत पुकार नगर कसवे में, रैयत लोग सबै अञ्चलाना।
पूरन ब्रह्म की होत तयारी, अंत भवन विच्यान लुकाना॥
प्रेम-नगरिया ने हाट लगतु है, जह रॅगरेजबा है सतवाना।
कहै कवीर कोइ काम न ऐहीं, माटी के देहिया माटी मिल जाना॥

( २५ )

अरे दिल गाफिल ! गफलत मत कर, इक दिन जम तेरे आवेगा ॥ सौदा करन को या जग आया, पूँजी लाया मूल गॅवाया, प्रेम-नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जादेगा॥ सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या-क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा ॥ परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, दूरी नाव उपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा ॥ दास कबीर कहै समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा ॥ (२६)

तेरो को है रोकनहार, मगन से आव चली॥ लोक लाज कुल की मर्जादा, सिर से डारि अली। पटक्यो भार मोह-माया की, निरभय राह गही ॥ काम क्रोध हंकार कलपना, दुरमति करी। दूर मान-अभिमान दोऊ घर पटके, होइ निसंक रली ॥ पाँच-पचीस करे बस अपने, करि गुरु ज्ञान छड़ी। अगल-बगल के मारि उडाये, सनमुख डगर घरी ॥ ं दया-धर्म हिरदै धरि राख्यो, पर उपकार बड़ी। भरी ॥ दया सरूप सकल जीवन पर, ज्ञान गुमान छिमा सील संतोष घीर घरि, करि सिंगार बड़ी। भई हुलास मिली जब पिय को, जगत बिसारि चली ॥ चुनरी सबद बिबेक पहिरिके, घर की खबर परी। कपट-किवरियाँ खोल अंतर की, सतराक मेहर करी ॥ दीपक ज्ञान घरे कर अपने, पिय को मिलन चली। बिहसत बदन र मगन छवीली, ज्यों फुली कमल-कली ॥ देख पिया को रूप मगन भइ, आनँद प्रेम कहै कबीर मिली जब पिय से, पिय हिय लागि रही ॥

नाम अमल उतरे ना भाई । और अमल छिन-छिन चिंद उतरे, नाम-अमल दिन बढ़ें सवाई ॥ देखत चढ़ें, सुनत हिय लागे, सुरत किये तन देत घुमाई। पियत पियाला भये मतवाला, पायौ नाम मिटी, दुचिताई॥ जो जन नाम-अमल-रस चाखा, तर गइ गनिका सदन कसाई। कहें कवीर गूँगे गुड़ खाया, विन रसना क्या करें बड़ाई॥

( २७ )

( २८ )

नित मंगल होरी खेलो, नित बमंत नित फाग ॥
दया-धर्म की केसर घोरो, प्रेम प्रीति पिचुकार ।
माव-भगति से भरि सतगुरू तन, उमँग उमँग रँग डार ॥
छिमा अवीर चरच चित चंदन, सुमिरन-ध्यान धमार ।
शान गुलाल, अगर कस्तूरी सुफल जनम नर-नार ॥

चरनामृत परसाद चरन-रज, अपने सीस चढ़ाव । लोक-लाज, कुल-कान छाड़ि कै, निरभय निसान बजाव ॥ कथा-कीरतन मँगल महोछन, कर साधन की भीर । कभी न काज विगरिहै तेरो, सत-सत कहत कवीर ॥

( २९ )

सन! तोहिं नाच नचावें माया ॥
आसा-होरि लगाइ गले विच, नट जिमि कपिहि नचावा ।
नावत सीम फिरे सबही को, नाम सुरत विसरावा ॥
काम हेतु तुम निर्मि-दिन नाचे, का तुम भरम भुलाया ।
नाम हेतु तुम कर्वहुँ न नाचे, जो सिरजल तोरी काया ॥
ध्रव-प्रहलाद अचल भये जासे, राज विभीपन पाया ।
अजहूँ चेत हेत कर पिउ से, हे रे निलज वेहाया ॥
सुख-संपति सब साज बड़ाई, लिखि तेरे साथ पटाया ।
कहै कवीर सुनो भाई साथो, गनिका विमान चढ़ाया ॥

( ३० )

दुविधा को करि दूर, घनी को सेव रे। तेरी भौसागर में नाव सुरत से खेव रे॥ सुमिरि-सुमिरि गुरु-नाम, चिरंजिव जीव रे। नाम-खाँड विन मोल, घोल कर पीव रे॥ नहिं नाम, गुरू के हेत का। काया में बेकाम, मटीला खेत का॥ विना नाम कँचे बैठि कचहरी, न्याव चुकावते । ते माटी मिल्रि गये, नजर नहिं आवते ॥ त् माया धन धाम देखि मत भूल रे। दिना चार का रंग, मिलैगा घूल बार-बार नर-देइ, नहीं बीर यह चेत सके तो चेता कहै कब्बीर यह किल ना कोइ अपनो का सँग बोलिये रे। रूखः अकेला डोलिये रे॥ मैदानी माते , सुनैं नहिं कोई रे। माया के मद क्या राजा क्या रंकः वियाकुल दोई रे॥ विस्तार, रहै. नहिं कोई रे। माया का ज्यों पुरइनि पर नीर, थीर नहिं होई रे॥ बोयो संसार, अमृत कस पावै रे। पुरव जन्म तेरो कीन्ह, दोस कित लावे रे॥ मन आवै मन जावै, मनहिं बटोरो रे। मन बुड़वे मन तारै, मनांहं निहोरो रे॥ कहै कवीर यह मंगल, मन समझावो रे। समिश के कहीं पयाम, बहुरि नहिं आवो रे॥

### ( ३१ )

तोरी गटरीमें लागे चोर, बटोहिया का सोवै॥ पाँच पचीम तीन है चुरवा, यह सब कीन्हा सोर। जागु सबेरा बाट अनेग, फिर नहिं लागे जोर॥ भवसागर एक नदी बहतु है, बिन उत्तरे जाब बोर। कहें कवीर मुनो भाई साधी, जागत कीजै भोर॥

### ( ३२ )

कौनी टगवा नगरिया ल्टल हो । चंदन काट के बनल खटोलना, तापर दुलहिन स्तल हो ॥ उटो री सखी मोरी मांग मँचारी, दुलहा मो से रूटल हो । आये जमराज पलँग चिंद बैठे, नैनन अँसुआ टूटल हो ॥ चारिजने मिलिखाट उटाइन, चहुँदिसि धू-धू ऊटल हो । कहत कवीर सुनो माई साधो ! जग से नाता छूटल हो ॥

### ( ३३ )

नैहरवा हम को न भावे॥ साइँकी नगरि परम अति सुंदर, जहुँ कोई जाय न आबे। चाँद सूरज जहुँ पवन न पानी, को सँदेस पहुँचावे॥ दरद यह साई को सुनावे॥ नैहर०॥ आगै चलौ पंथ नहिं सुझै पाछे दोष लगावे।

केहि विधि मसुरे जाउँ मोर्रा सजनी, बिरहा जोर जनावै ॥ विधेरस नाच नचावै ॥ नैहर० ॥ बिन सतगुरु अपनो नहिं कोई, जो यह राह बतावै । कहत कवीर सुनो भाई साधी, सुपने न पीतम पावै ॥ तपन यह जिय की बुझावै ॥ नैहर० ॥

### ( 38 )

वूँघट का पट खोल री,
तोहे पीव मिलंगे॥ घट-घट रमता राम रमैया,
कटुक बचन मत बोल री॥ तोहे०॥
रंग महल में दीप बरत है,
आसन से मत डोल री॥ तोहे०॥
कहत कबीर सुनो भाई सापू,
अनहद बाजत ढोल री॥ तोहे०॥

### ( ३५ )

आई गँवनवाँ की सारी, उमिरि अब हीं मोरि बारी ॥टेक॥ साज-ममाज पिया लें आये, और कहरिया चारी। बम्हना बेदरदी अँचरा पकरि कें, जोरत गठिया हमारी॥ सखी सब पारत गारी॥आई।॥

बिधि गति बाम कसु ममुक्षि परित ना, बैरी भई महतारी। रोय-रोय अँखियाँ मोरि पोंछत, घरवा सों देत निकारी॥

भई सब को हम भारी ॥आई०॥ गौन कराय पिया लै चालै इत-उत बाट निहारी। छूटत गाँब-नगर सो नाता छूटे महल-अटारी॥

करम-गति टरे न टारी ॥आई०॥ नदिया किनारे बलम मोर रिस्याः दीन्ह घूँघट पट टारी। यरथराय तनु काँपन लागेः काहु न देख हमारी॥

पिया ले आये गोहारी ॥आई०॥
कहत कवीर सुनो भाई साधो, यह पद लेहु विचारी।
अब के गौना बहुरि नहिं औना, करि ले भेंट अँकवारी॥
एक बेर मिलि ले प्यारी ॥आई०॥

### · (३६)

हमकाँ ओढ़ावै चदरिया, चलती विरियाँ ॥ प्रान राम जब निकसन लागे, उलटि गई दोउ नैन पुतरिया । मीतर से जब बाहर लाये, छूटि गई सब महल-अटरिया ॥ चार जने मिलि खाट उठाइनि, रोवत लैं चले डगर-डगरिया। कहत कबीर सुनो माई साधो, संग चली वह स्खी लकरिया॥

### ( १७ )

इसन है इश्क मस्ताना, इसन को होसियारी क्या।
रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या।
जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर-बदर फिरते।
हमारा यार है हम में, इसन को इन्तिजारी क्या।
खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है।
इसन गुरु-नाम साँचा है, हमन दुनिया से यारी क्या।
न पल बिछुड़े पिया इस से, न इस बिछुड़ें पियारे से।
उन्हीं से नेह लागी है, इसन को बेकरारी क्या।
कवीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से।
जो चलना राह नाजुक है, इसन सिर वोझ भारी क्या॥

### ( 32 )

मन लागों मेरो यार फकीरी में ॥ जो मुख पावों नाम भजन में, सो मुख नाहिं अमीरी में ॥ मली-बुरी धव की मुनि लीजे, कर राजरान गरीयों में ॥ प्रेम-नगर में रहिन हमारी, भिल बिन आई सबूरी में ॥ हाथ में कूँड़ी वगल में मींटा, चारो दिसि जागीरी में ॥ आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगहरी में ॥ कहै कबीर मुनो माई साथो, साहिय मिले सबूरी में ॥

### ( ३९ )

हारे जननी में बालक तेरा, काहे न औगुन वकमहु मेरा ॥ धुत अपराधकरे दिन केते, जननी के चित रहें न तेते ॥ कर गाहिकेस करे जौ घाता, तक न हेत उतारे माता ॥ कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥

### ( 80 )

अब मोहि राम भरोसा तेरा।

और कौन का करों निहोरा॥

जा के राम सरीखा साहित्र भाई।

सो क्यूँ अनत पुकारन जाई॥

जा सिरि तीनि लोक कौ भारा।

सो क्यूँ न करें जन की प्रतिपारा॥

कहै कबीर सेवौ बनवारी।

सींचौ पेड़ पीवैं सब डारी॥

हिरि नामैं दिन जाइ रे जा कौ।

सोइ दिन लेखै लाइ राम ताकौ॥

(४१)

हरि नाम मैं जन जागै, ता कै गोविंद साथी आगै ॥
दीपक एक अभंगा, तामैं सुर-नर पड़ें पतंगा ॥
कॅच नीच सम सरिया, तातें जन कबीर निसतरिया॥
(४२)

लोका जानि न भूलो भाई।
खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रह्यों समाई॥
अल्ला एके नूर उपजाया, ता की कैसी निंदा।
ता नूर तें सब जग कीया, कौन मला कौन मदा॥
ता अल्लाकी गति नहीं जानी, गुरि गुड़ दीया मीठा।
कहै कबीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा॥

### ( 88 )

रे सुख अब मोहि बिष भिर लगा। इति सुख दहके मोटे-मोटे केतिक छत्रपति राजा॥ उपजै बिनसै जाइ बिलाई, संपित काहु कै संगिन जाई॥ धन-जोबन गरव्यौ संसारा, यह तन जरि-बरि है है छारा॥ चरन-कॅबल मन राखि ले धीरा, राम रमत सुख कहै कबीरा॥

#### ( 88 )

चलत कत टेढो-टेढो रे। नवां दुवार नरक धरि मूँदे, तू दुरगांधि कौ वेढी रे॥ जे जारे तो होइ भसम तन, रहि त किरम उहिं खाई। स्कर स्वान काग को भिक्यन, ता में कहा भलाई।।
फूटे नैन हुदै निहें स्झै, मित एके निहं जानी।
माया मोह मिनता सूँ वाँच्यो, चूड़ि मुवी विन पानी।।
बारू के घरवा में वैटो, चेतत नहीं अयानी।
कहै कबीर एक राम भगित विन, बूड़े बहुत सयानी।।

### ( ४५ )

कहूँ रे जे किह्ने की होहि ।
ना कोउ जानें ना कोउ मानें, तातें अचिरज मोहि ॥
अपने-अपने रँगके राजा, मानत नाहीं कोइ ।
अति अभिमान-लोभ के घाले, चले अपनयो खोइ ॥
मैं-मेरी किर यहु तन खोयो, समझत नहीं गँवार ।
भौजलि अध्यक धाकि रहें, बूड़े नहुत अपार ॥
मोहि अग्या दई दयाल दया किर, काहू कूँ समझाइ ।
कहै कवीर मैं किह-किह हाऱ्यो, अब मोहि दोप न लाइ ॥

### ( ४६ )

मन रे राम सुमिरि राम सुमिरि, राम सुमिरि भाई। राम नाम सुमिरन विना, बूइत अधिकाई ॥ गेह-नेह, संपति अधिकाई । दारा-सुत या मैं कछ नाहिं तेरी, काल आई ॥ अवधि अजामेल गज गनिका, पतित कीन्हा । करम तेंड उत्तरि पारि गये, राम लीन्हा ॥ नाम स्वान स्कर काग कीन्हों, तऊ लाज न आई। नाम अमृत छाड़ि, काहे विष खाई ॥ तिज भरम-करम बिधि-नखेद, राम नाम लेही | गुर-प्रसादि, करि सनेही॥ कबीर जन राम ( 89 )

राम भजे सो जानिये, याके आतुर नाहीं। संत सँतोष छिये रहे, धीरज मन माहीं॥ जन को काम-क्रोध व्या<sup>2</sup> नहीं, त्रिष्ना न जरावे। प्रफुलित आनँद में रहे, गोविद गुन गावे॥ जनको पर्रानदा भावे नहीं, अरु असित न भावे। जन सम द्रिष्टि सीतल सदा, दुविधा नहीं आने॥ कहे कवीर ता दास सूँ, मेरा मन माने॥

कहा नर गरविस थोरी बात ।

सन दस नाज, टका चार गठिया, ऐडी टेढी जात ॥

कहा लै आयौ यहाँ धन कोऊ, कहा कोऊ लै जात ।

दिवस चारि की है पितसाही, ज्यूँ बनि हरियळ पात ॥

राजा भयो, गाँव मी पाये, टका लाख, दस भ्रात। रावन होत लंक की छत्रपति, पल में गई बिहात॥ माता पिता लोक सुत बनिता, अति न चले संगात। कोंद्रे कवीर राम भांज बीरे, जनम अकारय जात॥

#### ( ४९ )

अव मोहि जलत राम जल पाइया। राम उदक तन जलत बुझाइया ॥ मन मारन कारन वन जाइये। सो जल बिन भगवंत न पाइये॥ जेहि मुर-नर हैं पाचक जारे । जलत उवारे ॥ उदक जन भवसागर माँहीं। सुखसागर पीन रहे जल निख्रत नाहीं ॥ कहि सारिंगपानी । कबीर भज् राम-उदक मेरी त्रिषा बुझानी !! (40)

त् तो राम सुमर, जग लडवा दे ।
कोरा कागज काली स्याही, लिखत पहत वा कौ पहवा दे ॥
हाथी चलत है अपनी गत में, खुतर भुकत वा कौ भुकवा दे ।
कहत कवीर सुनो भाई साधो, नरक पचत वा कौ पचवा दे ॥
(५१)

नहीं छोड़ँ रे बावा रामनाम, मेरे और पढन मों नहीं काम ॥
प्रह्राद पठाये पढन. साल, संग सखा बहु लिये बाल ॥
मो की कहा पढावत आलजाल, मेरी पटिया दे लिय दे श्रीगोपाल ॥
यह षंडामरके कह्यो जाय, प्रह्राद बुलाये बेग धाय ॥
र् राम कहन की छोड़ बान, तोहे तुरत छुडाऊँ कहो मान ॥
मो की कहा मताओ वारवार, प्रभु जल थल नम कीन्हें पहार ॥
एक राम न छोड़ूँ गुरुहि गार, मो को घालजार, चाहे मार डाल ॥
काढ लढ़ग कोच्यो रिमाय, कहुँ राखनहारो, मोहि बताय ॥
प्रभु खंभ तें निकसे हैं विस्तार, हरिणाकुस छेचो नख बिदार ॥
श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव ! मक्त हेत नरसिंह मेख ॥
कहे कबीर कोऊ लख न पार, प्रह्राद उवारे अनेक बार ॥
(५२)

श्रीनी-श्रीनी त्रीनी चदरिया ॥ के भरनी 🤊 काहे काहे ताना, चदरिया ॥ बीनी से तार ताना-भरनी ; इँगला-पिंगला चदरिया ॥ वीनी से सुषमन-तार

आठ कॅवल दल चरखा डोले पाँच तत्त गुन तीनि चदरिया साँइ कौ सियत मास दास लगै टोक-ठोक कै वीनी चदरिया सो चादर सुर न्र मुनि ओढी ओढि मैली कै चदरिया कीन्हीं दास कबीर जतन सों ओढी ज्यों-की-त्यों धरि दीन्हीं चदरिया (43)

बीत गये दिन भजन विना रे । बाल अवस्था खेल गॅवाई, जब जवानि तब नारि तना जा के कारन मूल गॅवायो, अजहुँ न गइ मन की तृस्ना कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गये संत जना

( 48 )

मन! तोहे केहि विधि कर समझाऊँ॥
सोना होय तो सुहाग मँगाऊँ, बंकनाल रस लाहं
ग्यान शब्द की फूँक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ
घोड़ा होय तो लगाम लगाऊँ, ऊपर जीन कसाउँ
होय सवार तेरे पर वैठूँ, चाबुक दे के चलाऊँ
हाथी होय तो जंजीर गढाऊँ, चारों पेर वँधाऊँ
होय महावत तेरे पर बैठूँ अंकुस ले के चलाऊँ
लोहा हो तो ऐरन मँगाऊँ, ऊपर धुवन धुवाऊँ
धूवन की धनघोर मचाऊँ, जंतर तार खिंचाऊँ
ग्यानी होय तो ग्यान सिखाऊँ, सत्य की राह चलाऊँ
कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुँचाऊँ

- (44)

रहना निहं देस विगाना है ॥
यह संसार कागज की पुड़िया बूँद पड़े घुल जाना है
यह संसार काँटों की बाड़ी उलझ-उलझ मर जाना है
यह संसार झाड़ अरु झाँखर, आग लगे जल जाना है
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर नाम टिकाना है।

( ५६ )

इन तन-धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई। अपने खातिर महल बनाया, आप हि जाकर अंगल साया। हाड जले जैसे लकड़ीकी कोली, वाल जले जैसे घानकी पोली।। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मुवे पीछे ह्व गयी दुनिया ( ५७ )

भजो रे भैया राम गोविंद हरी।
जप तप साधन कछु निहं लागत खरचत निहं गठरी।।
संतित संपित सुख के कारन जासों भूल परी।
कहत कवीर जा मुख में राम निहं ता मुख धूल भरी।।
( ५८ )

निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम। चौर न छेवे, घटहु न जांवे, कष्ट में आवे काम।। सोवत-जागत, ऊठत, बैठत जपो निरंतर नाम। दिन-दिन होत सवाई दौलत, खूटत नहीं छदाम।। अंतकाल में छोड़ चलत सब, पास न एक बदाम। कहत कवीर ए धन के आगे पारस को क्या काम।। (५९)

कव सुमिरोगे राम, अव तुम कव सुमिरोगे राम ।
गर्भवास में जप-तप कीन्हे, निकल हुए बेहमान ॥
वालपनो हाँसि खेल गँवायो, तरुन भये मन काम ।
हाय-पाँव जब काँपन लागे, निकल गयो अवसान ॥
इ्रि. काया, इ.टी माया, आखिर मौत निदान ।
कहत कवीर सुनो भाई साधो, दो दिन का मेहमान ॥
(६०)

इस सराय के बीच मुसाफिर क्या-क्या तमाशा हो रहा ।।
कोइ समेटत बिस्तरा है, कोइ जमा के सो रहा ।
कोई बजावे, कोइ गावे, कोइ बैठा रो रहा ।।
कोई लगावत है सुगंधी, कोइ मैला धो रहा ।
कोइ लेवे राम नाम औ कोइ काँटा बो रहा ।।
कोई बटोर माल-दौलत, कोइ गाँठ से खो रहा ।
हो रही हलचल कवीरा, आज-कल दिन दो रहा ॥

### दोहा

गुरु

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, का के लागूँ पाँय। विल्हारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाय॥ सव धरती कागद करूँ, लेखनि सव बनराय। सात समुँद की मिस करूँ, गुरु-गुन लिखा न जाय॥ कवीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हिर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर॥ गुरू बड़े गोविंद तें, मन में देखु विचारि। हिर सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार॥

एं० वा० अं० २७--

यह तन वित्र की बेलरी, गुरु अमृत की खान । सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥ जा का गुरु है आँधरा, चेला निपट निरंघ । अंधे अंधा ठेलिया, दोऊ कूप परंत ॥ समदृष्टी सतगुरु किया, मेटा भरम विकार । जहूँ देखों तहूँ एक ही, साहिव का दीदार ॥ कवीर जोगी जगत गुरु, तजै जगत की आस । जो जग की आसा करें, तो जगत गुरू, वह दास ॥

#### नाम

आदि नाम पारत अहै, मन है मैला लोह । परसत ही कंचन भया छुटा बंधन नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रती हजार। आध रती घट संचरे, जारि करे सब छार॥ राम नाम निज औषधी, सत गुरु दई बताय। औषधि खाय रु पथ रहै, ता को बेदन जाय।। सपनेहँ मैं बरोंइ कै, धोखेह निकरे नाम । वा के पग की पैंतरी, मेरे तन की चाम। नाम जपत कुष्टी मला, चुइ चुइ परे जु चाम । कँचन देह केहि काम की, जा मुख नाहीं नाम।। सुख के माथे सिलि परे, जो नाम हृदय तें जाय। बलिहारी वा दुक्ख की, पल-पल नाम रटाय॥ लेने को सत नाम है, देने को अन तरने को आधीनता नूड़न को अभिमान ॥ मोर-तोर की जेवरी, बटि बाँधा दास कबीरा क्यों वॅंधे, जा के नाम अधार ॥

#### सुमिरन

सुमिरन सों सुख होत है, सुमिरन सों दुख जाय। कह कवीर सुमिरन किये, साँई माहिं समाय॥ दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कीय। जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे होय॥ सुमिरन की सुधि यों करें, जैसे दाम कँगाल। कह कवीर विसरें नहीं, पल-पल लेह सम्हाल॥ जप तप संजम साधना, सब सुमिरन के माहिं। कबीर जाने मक्त जन, सुमिरन सम कछु नाहिं॥

#### साधन

समद्दष्टी तत्र जानिये, सीतल समता होय । स्व जीवन की आतमा, लखै एक-सी सोय ॥

एंसा पय को काढ़ि ले। छीर-नीर निरवार । ऐसे गई जो सार को, सो जन उतरै पार ॥ द्वार भनी के पड़ि रहे, धका धनी का खाय । क्तवहुँक धनी निवाजई, जो दर छाड़ि न जाय ॥ भवनागर में यों रही, ज्यों जल कॅवल निराल। मतुवाँ वहाँ है राखिये, जहाँ नहीं जम काल ॥ जानि-मृक्षि जड़ होइ रहे, यल तिज निर्यल होय । कर कवीर वा दास की, गंजि सकै नहिं कीय ॥ विप घना, बोले बहुत वाद-विवादे मीन गहे, सब की सहै, सुमिरै नाम अगाध ॥ रोड़ा होइ रहु बाट का, तिज आपा अभिमान । लोभ मोह तृस्ना तजै ताहि मिलै भगवान ॥ जग में वैरी कोउ नहीं, जो मन सीतल होय । यह आपा तू डारि दे, दया करें सब कोय ॥ बहुत पसारा जिन करै, कर थोरे की आस । बहुत पसारा जिन किया, तेई गये निरास ॥ मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक । जो मन पर असवार है, सो साधू कोइ एक ॥ निन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय । विन पानी साबुन विना, निर्मल करै सभाय ॥

उद्बोधन

कवीर गर्व न कीजिये, काल गहे कर ना जानों कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस।। रात गँवाई सोय करि, दिवस गँवायो खाय । हीरा जनम अमोल यह, कौड़ी बदले जाय ॥ काल्ह करें सो आज कर, आज करें सो अब्ब । में परले होयगी, बहुरि करेगा कब्ब ॥ पाव पलक की सुधि नहीं, करें काल्ह का साज । अचानक मारसी, ज्यों तीतर कीं बाज ॥ नौवत आपनी, दिन दस लेहु बजाय । यह पुर पट्टन यह गली, बहुरि न देखी आय ।। या दुनिया में आइ कै, छाड़ि देह त् ऐंठ। लेना होय सो लेइ ले, उठी जात है पैठ ॥ मैं मैं वड़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि ! आगि ॥ कहै कबीर कब लगि रहै, रुई लपेरी कछु देह । देह धरे का गुन यही, देह देह बहुरि न देही पाइये, अब की देह सो देह ॥ धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय। नानी मींचे सी घड़ा। ऋतु आये फल होय ॥

कवीर तूँ काहे डरे, िंग पर किरजनहां हस्ती चिंह कर डोलिये, क्रुकर भुसे हजा जो तू चाहे मुज्झ को, राखो और न आस मुझिंह सरीखा होइ रहु, सब मुख तेरे पास कबीर सोया क्या करे, जागि के जपो मुरार एक दिना है सोवना, लॉबे पाँव पसार कबीर सोया क्या करे, उठिल न रोवे दुक्ख जा का वासा गोर मैं, सो क्यों सोवे मुक्ख कबीर सोया क्या करे, जागन की करु चौंप ये दम हीरा लाल हैं, गिनि-गिनि गुरु कों सौंप

शरीर एवं जगत्की नश्वरता

हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास सब जग जरता देख करि, मये कबीर उदास झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद ज्ञगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद कुसल-कुसल ही पूछते, जग में रहा न कोय जरा मुई ना भय मुआ, कुसल कहाँ ते होय। बुदबुदा, अस मानुष की जाति । देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभाति ॥ राग । नौबत बाजती, होत छतीसों सो मंदिर खाली परे, बैठन काग ॥ लागे थोड़ा जीवना, माँडै मँडान । बहुत सबही ऊभा मौत मुँह, राव सुल्तान ॥ रंक चुनावै मेड़ियाँ, लंबी उसारि । भीति घर तो साढ़े तीन हथ, घना तो पौने चारि॥ कबिरा गर्ब न कीजिये, ऊँचा अवास । देखि काल्ह परे भुइँ लेटना, अपर घास ॥ जमसी हॅंदे मोहिं। माटी कहै कुम्हार कों, तूँ क्या तोहिं॥ इक दिन ऐसा होइगा, मैं **हॅं.दॅंगी** कबीर यह तन जात है, सकै तो राखु वहोरि। खाली हाथों वे गये, जिन के लाल-करोरि॥ वजावें आसपास जोधा खड़े, सभी कराल ॥ मंझ महल से है चला, ऐसा काल रोध । चलती चक्की देखि कै कवीरा दिया दों पाटन के द्रीच में वाकी वचा न कोष॥ हाँकों परवत फाटते, समुँदर घॅ्ट ते मुनिवर धरती गले, क्या कोइ गर्व कराप॥ उत्तरी आप। तन सराय मन पाइरू, मनसा कोउ काहू का है नहीं, (सव)देखा*ठींक यजाप*॥

प्रीति जो लागी गुल गई, पैटि गई मन माहिं।
गेम-गेम पिउ-पिड करें, मुख की सरधा नाहिं।।
नेनों अंतर आव तें, नेन झाँपि तोहि लेवें।
ना में देग्वों और कीं, ना तोहि देखन देवें।।
कथीर या जग आइ कें, कीया बहुतक मित्त।
जिन दिल बाँधा एक से, ते सोवें निःचित्त॥
पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय।
पिउ की लाली मुख पड़े, परगट दीसें सोय॥
लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल।
लाली देखन में गई, में भी हो गह लाल॥
मन पंछी तब लगि उड़े, विषय वासना माहिं।
प्रेम वाज की झपट में, जब लगि आयो नाहिं॥

में अपराधी जनम का, नख-सिख भरा विकार । तुम दाता दुख-भंजना, मेरी करी सम्हार ॥ अवगुन मेरे वाप जी, वकस गरीव निवाज । जो में पूत कपूत हौं, तऊ विता को लाज 🍴 औगुन किये तो बहु किये, करत • न मानी हार । भावे बंदा बकसिये भावें गरदन मार ॥ साहिव तुमहि दयाल हो, तुम लगि मेरी जैसे काग जहाज को। स्झै और ठौर ॥ न भुक्ति मुक्ति माँगों नहीं, भक्ति दान मोहिं। और कोई जाँचों नहीं, निसि दिन जाँचों तोहिं॥ रोटी कबीर साई मुज्झ को। रूखी देय। चुपड़ी माँगत मैं डरूँ, रूखी छीनि न लेय ॥ साध

सिंहों के लेहेंड़े नहीं, हँसों की नहिं पाँत । लालों की नहिं बोरियाँ, साध न चले जमात ॥ साधु का एक मत, जीवत ही को भाव हीन मिरतक दसाः ता के निकट न जाय ॥ गाँठी दाम न बाँधई, निहं नारी सीं नेह। कह कबीर ता साध के, हम चरनन की खेह ॥ जाति न पूछों साध की, पूछि ॄलीजिये ग्यान । मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥ पूरा की, जिन का संगति कीजे संत देत हैं, नाम-सरीखा ही अनतोले कबीर संगत साध की, हरें और की ब्याधि। ं - न - ने और ही ब्याधि ॥

संगत साध की, ज्यों गंधी का वास । जो कछु गंधी दे नहीं, तौ भी बास सुवास ॥ साधू ऐसा चाहिये, जैसा सुभाय । सूप सार-सार को गहि रहै, योया देइ उडाय ॥ औगुन को तो ना गहै, गुन ही को है बीन। घट-घट महकै मधू ज्यों, परमातम चीन्ह ॥ हरिजन तो हारा मला, जीतन दे संसार । हारा सतगुरु से मिलै जीता जमकी कथा कीरतन रात दिन, जा के उद्यम येह । कह कबीर ता साधु की, हम चरनन की खेह ॥ साध भया तो क्या भया, बोलै नाहिं विचार । हते पराई बाँधि आतमाः जीभ तरवार ॥

#### पतिव्रता

ज्यों तिरिया पीहर बसें सुरित रहै पिय माहिं। ऐसे जन जग मैं रहें हिर को भूलत नाहिं॥ हँस हॅंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय। हाँसी खेले पिउ मिलें, तो कौन दुहागिनि होय॥ पितवरता मैली भली, काली कुचिल कुरूप। पितवरता के रूप पर, वारौं कोटि सरूप॥ पितवरता पित को भजें, और न आन सुहाय। सिंह बचा जो लंधना, तो भी घास न खाय॥

#### सत्य

साँच बराबर तप नहीं। झुठ पाप । वरावर हिरदे साँच है। ताके हिरदे आप ॥ साँई सीं साँचा रही, साई साँच सुहाय ! भावे लंबे केंस रखु, भावे घोट मुँड्राय ॥ साँच जो बाहर कछु न जनाव। तेरे अंदर जानिहै, अंतरगति का भाव ॥ जाननहारा साँचे खाप न लागई, साँचे काल न खाय। साँचे को साँचा मिलै साँचे समाय ॥ माहिं

#### सिद्धान्त

जिन हूँढा तिन पाइया, गिहरे पानी पेंटि।
में बपुरा बूड़न डरा, रहा किनारे पेंटि॥
संगति भई तो क्या भया, हिरदा भया कटोर।
नी नेजा पानी चढ़े, तऊ न भीजे कोर॥
कस्त्री कुंडल वसे, मृग हूँढे यन गारि॥
ऐसे घट में पीव है, दुनियाँ जाने नारि॥

न कोय। सव घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज घट परगट होय ॥ बलिहारी वा घट्ट की, जा पावक रूपी साइयाँ, सब घट समाय । रहा चित चकमक लागै नहीं, ता तें बुझि-बुझि जाय।। भय विनु भाव न ऊपजै, भय विनु होय न प्रीति । जब हिरदे से भय गया, मिटी सकल रस रीति ।। डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस, डर सार । इस्त रहे सो ऊवरै, गाफिल खावै मार ॥ जहाँ दया तहँ धर्म है, जहाँ छोभ तहँ पाप। जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ छिमा तहँ आप॥ बेपरवाह । चाह् ,गई चिंता मिटी, मनुवाँ ज़िन को कछू न चाहिये, सो जग साहनसाह !!

### मनके दोष

कामी क्रोधी छालची, इन से भक्ति न होय। मिक करें कोइ सूरमा, जाति बरन कुरु खोय। I कामी कबहुँ न गुरु भजै, मिटै न संसय सूल। और गुनह सब बकसिहों, कामी डार न मूल। जहाँ काम तहँ राम निहं, जहाँ राम निहं काम । दोनों कबहूँ ना मिले, रबि रजनी इक ठाम ॥ काम क्रोध मद लोम की, जब लिंग घट में खान । कहा भूरख कहा पंडिता, दोनों एक कोटि करम लागे रहें, एक क्रोध की लार । अहँकार ॥ किया-कराया सब गया जब आया दसों दिसा से क्रोध की, उठी अपरवल आगि। उबरिये सीतल संगति साध की, तहाँ कुनुधि कमानी चिद्धि रही, कुटिल वचन का तीर। सरीर ॥ सकल मरि भरि मारे कान में, राले विषय में मोय । जब मन लागा लोभ से, गया महै कबीर विन्वारि कै, कस मक्ती धन होय ॥ सनेह । आव गई, आदर गया, नैनन गया कहा कछु देह ॥ ये तीनों जबहीं गये, जबहिं नहिं देय। जग में भक्त कहावई, चुकट चून गुरू का लेय। सिष जोरू का है रहा, नाम भया अधियार । जब घट मोह समाइया, सबै निर्मोह ग्यान विचारि कै, कोइ साधू उत्तरे पार ॥ सिकल मोह की धार मैं, विह गये गहिर गॅमीर। नीर ॥ उलंट पुष्लम मलरी सुरत है, चिढ़है

F,

ķ

Ę

15:5

कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह । बड़ाई ईरमा, दुरलम तजनी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर | पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥ जहँ आपा तहँ आपदा, जहँ संतय तहँ सोग । कह कवीर कैसे मिटै, चारों रोग ॥ दीरघ वड़ा बड़ाई ना तज़ै, छोटा इतराय । बहु ज्यों प्यादा फरजी भया, टेढ़ा-टेढ़ा जाय ॥ चित कपटी सब से मिले, नाहीं कुटिल कठोर । और ॥ इक दुरजन इक आरसी, आगे पीछे की त्रिस्ता है डाकिनी, की जीवन का काल। और-और निसु दिन चहै, जीवन करें त्रिस्ना अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहूँ सुर नर मुनि और रंक सब, भसा करत है हसंत-हसंत । दोष पराये देखि करि, चले अपने याद न आवहीं, जिनका आदि न अंत ।। मीठा चरपरा, जिम्या सब रस लेय। चोरों कुतिया मिलि गई, पहरा किस का देय।। रह्यो लिपटाय । माखी गुड़ मैं गड़ि रही, पंख हाय मलै और सिर धुने, लालच हुरी बलाय ॥ उनमद्द । विद्यामद अरु गुनहुँ मद, राजमद्द इतने मद कौँ रद करें, तब पावे अनहद्द ॥

#### ग्रुण

दीन लखे मुख सबन को, दीनहिं लखे न कोय। भली विचारी दीनताः नरहुँ देवता कबीर नवै सो आप को, पर कीं नवै न कोय। घालि तराजू तौलिये, नवै सो भारी होय ll कँचै पानी ना टिकै, नीचै ही ठहराय | नीचा होय सो भरि पिवे, ऊँचा प्यासा सव तें लघुताई भली, लघुता तें सव होय। जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवें सव कोय ॥ बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना। मुझ-सा बुरा न होय ॥ दाया दिल में राखिये, हूँ क्यों निरदइ होय। साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुं.जर बोली तो अनमोल है, जो कोइ जाने बोल। तराज, तौल के तत्र मुख बाहर खोल ॥ सहज तराजू आन करि, सब रस देखा सव रम माहां जीभ रस, जो कोइ जाने बोल ॥ माया

जानै कीय । एय:-सी, विरला माया साया भागै सीय ॥ क्रिरे : सनमुख भगता के पाछे मखड़ी, दो फल की दातार । वजीर माया खायत व्यस्वत मुक्ति दे। संवत दुवार ॥ नरक रुपैया रोक । सी पापन का मूल है। एक करें, हारे थोक ॥ हरि-सा संप्रह अहिंसा

अंग ) मानवा, परतछ राच्छस अहारी मांस भजन मैं भंग ॥ ता की संगति करे तें, परत

मांस मछरिया खात हैं। सुरा पान से हेता सो नर जड़ सो जाहिंगे। ज्यों म्री का खेत॥ मांस मांस सब एक है, मुरगी हिरनी गाय । ऑखि देखि नर खात है, ते नर नरकिं जाय॥ मुरगी मुल्ला से कहै, जिवह करत है मीहिं। साहित लेखा माँगसी संकट परिहे कहता हों कहि जात हों, कहा जो मान हमार। जा का गर तुम काटिही, सी फिर काटि तुम्हार । दाया नहीं, मिहर तुरुक के नाहिं। महै नवीर दोनों गये। लख चौरासी ः

# संत कमालजी

(कवीरजीके पुत्र पर्व शिष्य । समाधि, सगहरमें कवीर साहवकी समाधिके पास ।)

### चेतावनी और उपदेश

इतना जोग कमाय के साधू, क्या त्ने फल पाया। जंगल जाके खाक लगाये, फेर चौरासी आया॥ राम भजन है अच्छा रे। दिल में रखो सचारे। जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला। जीने पाचे उने छुपावे वो ही रहे मतवाला ॥ जीग कमाय के बाबू होना, ये तो वड़ा मुफ्तल है। दोनों हात जब निकल गये, फेर सुधरन भी सुष्कल है। मुख से वैठो आपने मेहल में, राम भजन अच्छा है। कछु काया छीजे नहीं खरचे, ध्यान धरो सचा है।। कहत कमाल मुनो भाई साधू, सब से पंथ न्यारा है। बेद शास्तर की बात येही, जम के माथे पथरा है॥ ये तनु किसोकी किसोकी। आखर त्रस्ती कंगल क काहे कूँ दिवाने सीच करे, मेरी माता और पुत्त ये तो सब झूठ पसारा, राम करो अपना सार्प खामे पिये मुख से बैठे, फेर उठ के चले जाती विरख की छाया, सुख की मीठी, एक घड़ी का रार्त कहत कमाल सुनो माई साधू, सपन खिन में राजा खिन में रंक, ऐसी चलती

आसरा एक करतार का रख त्र तारी । बीच मैदान के बाँध रहेगा बोही जिन्हें खलक पैदा किया।

और सब होयगा खाक मारी ॥ अमीर उमराव दिन चार के पाहुने;

हाथी । है दरवार धूमता कहत कमाल कत्रीर का वालका;

साधी ॥ संग तेरा नाम राम

# संत धनी धरमदासजी

(जन्म-संवत-अनुमानतः १४९०वि०, जन्म-स्थान-वाँघोगद, व्यति-वनिया,शरीरान्त, वि०सं०१६००के लगभग । गुरु कवीरबी)

नाम रस ऐसो है भाई॥ हरियर होइ। दाहि चलै, पाछे बलिहारी वा बृष्छ की, जड़ काटे फल होइ॥ आगे अति कहुवा खट्टा घना रे, वा को रस है भाई। साधत साधत साथ गये हैं, अमली होय सो खाई ॥

सूँवत के बौरा भये हो, पीयत के मरि जाई। नाम रस सो जन पिये, घड़ पर सीस न होई॥ संत जवारिस सो जन पावै, जा को ग्यान परगारा। परमदास पी छिकत भये हैं, और पित्रे कीद वामा ॥

घड़ा एक नीर का फूटा । पत्र एक डार से टूटा ॥
ऐसे हि नर जात जिंदगानी । अजहु निहं चेत अभिमानी ॥
भूलो जिन देख तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥
निकरि जब प्रान जावैगा । कोई निहं काम आवैगा ॥
सजन परिवार सुत दारा । सभी एक रोज होइ न्यारा ॥
तजो मद लोभ चतुराई । रहो निरसंक जग माहीं ॥
सदा ना जान ये देही । लगावो नाम से नेही ॥
कहै धर्मदास कर जोरी । चलो जह देस हैं तोरी ॥

सुचित होइ सब्द विचारों हो ।।
सब्द विचार नाम धर दीपक, लैं उर बारों हो ।
जुगन जुगन के अरुझनि, छन में निरुवारों हो ॥
थे चलो गरीव होय, मद मोह निवारों हो ॥
साहेव नैन निकट बसै, सत दरस निहारों हो ॥
आपे जगत जिताइ के, मन सब से हारों हो ॥
जवन विधी मनुवा मरे, सोइ माँति सम्हारों हो ॥
वास करों सत लोक में, दुख नगर उजारों हो ।
धरमदास निज नाम पर, तन मन धन वारों हो ॥

साहेव दीनवंधु हितकारी ।
कोटिन ऐगुन वालक करई, मात पिता चित एक न धारी ॥
तुम गुरु मात पिता जीवन के, मैं अति दीन दुखारी ।
पनत पाल करुनानिधान प्रमु, हमरी ओर निहारी ॥
जुगन जुगन से तुम चिल आये, जीवन के हितकारी ।
सदा भरोसे रहूँ तुम्हारे, तुम प्रतिपाल हमारी ॥
मोरे तुम हीं सत्त सुकृत हो, अंतर और न धारी ।
जानत हो जन के तन मन की, अब कस मोहिं विसारी ॥
को कहि सकै तुम्हारी महिमा, केहि न दिह्यो पद भारी ।
धरमदास पर दाया कीन्ही, सेवक अहीं तुम्हारी ॥

साहेत्र मोरी बहियाँ सम्हारि गही ॥
गिहरी निदया नाव झाँझरी, बोझा अधिक भई ।
मोह लोभ की लहर उठत है, निदया झकोर वही ॥
तुमिह विगारो तुमिह सँवारो, तुमिह मंडार भरो ।
जत चाहो तव पार लगावो, निह तो जात वहो ॥
कुमित कािट के सुमित वहाओ, वल बुधि ग्यान दई ।
में पापी वहु बेरी चूकूँ, तुम मेरी चूक सही ॥
घरमदास सरन सतगुरु के, अव धुनि लाग रही ।
अमर लोक में डेरा परिंगे, समरथ नाम सही ॥

पिया परदेसिया, गवन है जा मोर ॥ आव भाव का अनवट विछुआ, सब्द के बुँघुरू उठे घनघोर। तन सारी मन रतन लहँगवा, ग्यान की अँगिया भई सरबोर ॥ चारि जना मिलि लेइ चले हैं, जाइ उतारे जमुनवाँ के कोर। धरमदास विनवै कर जोरी, नगरी के लोग कहें कुल बोर॥ दुक्ख तें काढ़ि, प्रगट प्रभु वाहर कीन्हो। अंग को छापि, अंक दस्तक लिखि दीन्हो ॥ वा को नाम विसरि गयो, जिन पठयो के कारने, विसरि गयो निज सार ॥ सुख केहि पुन्य, प्रगट भे मानुष देही। नहिं जाने वच कर्म सुभाव, नाम सों कर ले नेही॥ लख चौरासी भरमि के पायो मानुष सो मिथ्या प्रीति सनेह ॥ खोवते; झुठी कस कुसुम्म, महा देखन को नीको। मीठो दिन पुद चार, अंत लागत है फीको।। कोटिन जतन रह्यो नहीं, एक अंग निज मूछ। ज्यों पतंग उड़ि जायगो, ज्यों माया काफ़र ॥ मॅजीठ, लगै छूटै नहिं भाई। रंग समाय, सार ता में अधिकाई॥ रहो लचपच धुलाइये, दे दे करड़ा धोय। केती बार ज्यों ज्यों भड़ी पर दिये, त्यों त्यों उजल होय ॥ केहि नींद, मूढ़ मूरल अग्यानी। हो परमातः अवहिं तुम करो पयानी ॥ भोर भये अब हम साँची कहत हैं, उड़ियो पंख पसार। छटि जैही या दुक्ख तें, तन-सरवर के संसार, रहँट की जैसी घरियाँ। रीती फिरि जाय, एक आवै फिरि भरियाँ॥ उपजि उपजि बिनसन करै, फिरि फिरि जमै गिरास । तमासा देखि कै, मनुवा भयो उदास॥ कलिप के, भये है गुड़ की माखी। कलपि बैठि, लपट गइ दोनों पाँखी॥ लागी चाखन धुनै, मनहीं मन पछिताय। सिर लपेटे वह मलयागिरि छाँडि कै, इहाँ कौन विधि आय॥ दूध, जाय पानी के पानी। के सुनो स्रवन चित लायः कहीं कछु अकथ कहानी॥ अकह कमल तें खति उठी, अनुभव सब्द प्रकास। केवल नाम कबीर है। गावें धनि धरमदास ॥

### पुण्यदान

# नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी

पुराणकी एक कया है-

एक महान् पुण्यातमा नरेशका शरीरान्त हो गया। शरीर तो अन्त होनेवाला है—क्या पापी, क्या पुण्यातमा; किंतु शरीरका अन्त होते ही यह सम्मुख आ जाता है कि शरीरसे सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका क्या फल है। महान् पुण्यातमा नरेशका शरीर छूटा था। संयमनीके स्वामी धर्मराजके दूत बड़े सुन्दर स्वरूप धारण कर उस राजाके जीवको लेने आये। बड़े आदरसे वे उसे ले चले।

मनुप्य कितना भी सावधान हो—छोटी-मोटी भूल हो जाना स्वाभाविक रहता है। राजासे भी जीवनमें कोई साधारण भूल हुई थी। धर्मराजने अपने सेवकोंको आदेश दिया था—'उस पुण्यात्माको कोई कष्ट न हो, उसका तनिक भी तिरस्कार न हो, यह ध्यान रखना। उसे पूरे सम्मानसे और मुखपूर्वक ले आना। लेकिन इस प्रकार ले आना कि वह नरकोंको देख ले। उसके साधारण प्रमादका फल इतना ही है कि उसको नरक-दर्शन हो जाय। उसके पुण्य अनन्त हैं। स्वर्गमें उसके स्वागतकी प्रस्तुति हो चुकी है।'

दूतोंको अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पालन करना था। राजा नरकके मध्यसे होकर जाने लगे। उनके लिये तो वह मार्ग भी सुखद, शीतल ही था; किंतु चारों ओरसे आती लक्ष-लक्ष जीवोंके करुण कन्दनकी ध्वनि, भयंकर चीत्कारें, हृदयद्रावक आहें वहाँ सुनायी पड़ रही थीं। राजाने पूछा धर्मराजके दूतोंसे— यहाँ कौन कन्दन कर रहे हैं?

धर्मराजके दूतोंने कहा—'ये सब पापी जीव हैं। ये अपने-अपने पापोंका दण्ड यहाँ नरकोंमें पा रहे हैं।'

कितिन अब इनकी चीत्कारें बंद क्यों हो गयीं।' राजाने इधर-उधर देखकर पूछा।

श्याप-जैसे महान् पुण्यात्मा यहाँसे जा रहे हैं। आपके शरीरसे लगी वायु नरकोंमें जाकर वहाँकी ज्वाला शान्त कर देती है। नरकके प्राणियोंका दारुण ताप इससे क्षणभरको शान्त हो गया है। इसीसे उनका चिछाना बंद है। धर्मराज के दूतोंको सच्ची बात ही कहनी थी।

'महाराज! कृपा करके आप अभी जायँ नहीं। आपके यहाँ खड़े रहनेसे हमें बड़ी शान्ति मिली है।' चारों ओरसे नरकमें पड़े प्राणियोंकी प्रार्थना उसी समय सुनायी पड़ी।

'आप सब घैर्य रक्खें। मेरे यहाँ रहनेसे आप सबको सुख मिलता है तो मैं सदा यहीं रहूँगा।' पुण्यात्मा राजाने नरकके प्राणियोंको आश्वासन दिया।

धर्मराजके दूत बड़े संकटमें पड़ गये। वे उस महात् धर्मात्माको वल्लपूर्वक वहाँसे ले नहीं जा सकते थे और स्वयं उसने आगे जाना अस्वीकार कर दिया। 'एक पुण्यात्मा पुरुष नरकमें कैसे रह सकता है।' स्वयं धर्मराज, देवराज इन्द्रके साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ—नरकमें अमरावतीके अधीक्वर इन्द्रको आना पड़ा उस पुण्यात्माको समझाने।

भी अपना सन पुण्य इन नरकमें पड़े जीवोंको दान करता हूँ। राजाने धर्मराज और देवराजके समक्ष हायमें जल लेकर संकल्प कर दिया।

'अब आप पधारें !' देवराज इन्द्र अपने साथ विभान हे आये थे । 'आप देख ही रहे हैं कि नरककी दारुण ज्वाल शान्त हो गयी है । नरकमें पड़े सभी जीव विभानोंमें पैठ-बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं । अब आप भी चलें ।'

भीने अपना सब पुण्यदान कर दिया है। में अब खंग कैसे जा सकता हूँ। में अकेला ही नरकमें रहूँगा। राजाने धर्मराजकी ओर देखा। देवराज यदि भूल करते हीं—कमींके निर्णायक धर्मराज भूल नहीं कर सकते।

'आप स्वर्ग पधारें !' धर्मराजके मुखपर स्मित रेखा आयी । 'अपने समस्त पुण्योंका दान करके जो महान् पुण्य किया है, उसका फल तो आपको मिलना ही चारिये। दिव्यलोक आपका है।'

CHES

कल्यार



पुण्यदान

कल्याण 🔀



\*

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

### संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

निष्टित्तनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी छोटी बहिन मुक्ताबाई—ये चार वालक—वालक ही थे चारों। सबसे बड़े निष्टित्तनाथकी आयु भी केवल सोलह वर्षकी थी। ज्ञानेश्वर चौदह वर्षके, सोपानदेव बारह वर्षसे जुछ अधिक और मुक्ताबाई तो ग्यारहवें वर्षमें पदार्पण करनेवाली वची थी। ये चारों वालक आलन्दीसे पैदल चलकर पैठण

यह बाल संतोंकी मंडली—कोई किसीसे कम कहने योग्य नहीं । बड़े माई निवृत्तिनाथ तो साक्षात् निवृत्तिकी मृति थे । वे ही गुरु थे अपने छोटे माइयों और वहिनके । सांसारिक कोई प्रवृत्ति उनके चित्तको स्पर्श ही नहीं करती थी ।

आये थे।

ज्ञानदेव—ज्ञानेश्वरजी तो जन्मसे योगिराज
थे । योगकी सभी सिद्धियाँ उनके चरणोंमें
निवास करती थीं । वे ज्ञानकी साक्षात् मृर्ति—
अपने नामका अर्थ वतलाते हुए उन्होंने पैठणमें
कहा—'मैं सकल आगमका वेत्ता हूँ।'

सोपानदेव तो परमार्थके सोपान थे जीवोंके लिये। सांसारिक प्राणियोंको भजनमें लगाना, उन्हें भगवद्भामका मार्ग सुलम कराना—यह कार्य उनका ही था। जीवकी उन्नतिके वे सोपान थे और प्रक्तावाईकी बात कोई क्या कहेगा। महाराष्ट्रके वारकरी-साहित्यसे तनिक भी जिसका परिचय है, वह जानता है कि मुक्ताबाईका तो अवतार ही जीवोंको मुक्त करनेके लिये हुआ था।

परम पावन जन्मजात ये चार वाल संत पेठण आये थे। उन्हें ब्राह्मणोंसे ग्रुद्धिपत्र लेना था। जो लोकको अपनी चरण-रजसे ग्रुद्ध कर रहे थे, उन्हें ग्रुद्धि-पत्र चाहिये था। वात समझमें आनेकी है—यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मर्यादाका पालन करें, शास्त्रकी मर्यादा लोकमें प्रतिष्ठित कैसे रहे संन्यासी पिताने गुरुकी आज्ञासे गृहस्थ-ध स्वीकार कर लिया—वे संन्यासीके वालक थे शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेने आये थे वे ।

शास्त्रज्ञ श्रीक्षणास ग्राह्मपत्र लन आय य व । 'इस भैंसेका नाम भी ज्ञानदेव हैं।' दुष्ट कह नहीं होते ? एक दुष्ट प्रकृतिके व्यक्तिने पैठणां ज्ञानदेवको चिदाते हुए एक भैंसेकी ओर संकेत

'हाँ, हे ही तो।' ज्ञानदेव चिढ़ जानेवालें होते तो ज्ञानदेव क्यों कहलीते। वे कह रहे थे— 'भैंसेमें और हममें अन्तर क्या है। नाम और रूप तो कल्पित हैं और आत्मतत्त्व एक ही है।-भेदकी कल्पना ही अज्ञान है।'

'अच्छा, यह बात है ?' उस दुष्टने भैंसेकी पीठपर सटासट कई चाबुक मार दिये। यह क्या हुआ ? चाबुक पड़ी भैंसेकी पीठपर

और उसकी चोटके चिह्न-रक्त-जमी काली साटें ज्ञानेकारकी पीठपर उमड़ आयीं। उनमें रक्त छलछला आया।

'मैं अज्ञानी हूँ । मुझे क्षमा करें ।' दुष्टके लिये ज्ञानदेवके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगनेकं अतिरिक्त उपाय क्या था ।

'तुम भी ज्ञानदेव हो। क्षमा कौन किसे करेगा ?' ज्ञानेक्वर महाराजकी एकात्मभावना अखण्ड थी—'किसीने किसीका अपराध किया हो तो क्षमाकी बात आवे। सबमें एक ही पण्डरीनाथ व्यापक हैं।'

सर्वव्यापक पण्ढरीनाथको सर्वत्र देखनेवाल भुवनवन्द्य संत धन्य हैं। भगति न इंद्री बाँधा भगति न जोगा साधा। भगति न अहार घटाई ये सब करम कहाई॥ भगति न इंद्री साधे भगति न बैराग बाँधे। बड़ाई ॥ बेद ये सब ਜ भगति न मूँड़ मुँड़ाये भगति न माला दिखाये। भगति न चरन धुवाये ये सब गुनी जन कहाई ॥ भगति न तौ छौं जाना आप को आप बखाना। जोइ-जोइ करें सो-सो करम-बड़ाई ॥ आपो गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई। राम मिल्यो आपो गुन खोयो रिधि-सिधि सबै गॅवाई ॥ कह रैदास छूटी आस सब, तब हरि ताही के पास । आत्मा थिर भई तब सबही निधि पाई ॥

( )

केसवे विकट माया तोर, ताते विकल गित-मित मोर ॥
सुविषंग सन कराल अहिमुख, ग्रसित सुटल सुमेव।
निरिष्टि माखी बकै व्याकुल, लोभ कालर देख॥
इंद्रियादिक दुक्ख दारुन, असंख्यादिक पाप।
तोहि भजन रखुनाथ अंतर, ताहि त्रास न ताप॥
प्रतिशा प्रतिशाल प्रतिशा चिह्न, जुग भगति पूरन काम।
आस तोर भरोस है, रैदास जै जै राम॥

(९)
तुझ चरनारबिंद भँवर मन ।
पान करत मैं पायो राम-धन ॥
संपति-विपति पटल माया घन ।
ता में मगन होइ कैसे तेरो जन ॥
कहा भयो जो गत तन छन-छन ।

प्रेम जाइ तौ डरै तेरो निज जन ॥ प्रेमरजा है राखो हुदै धरि,

> कह रैदास छूटिबो कवन परि ॥ (१०)

रे चित ! चेत अचेत काहे, बालक को देख रे। जाति ते कोई पद निहं पहुँचा, रामभगित विसेख रे॥ ग्वटकम सहित जे बिप्र होते, हरिमगित चित दढ़ नािहं रे। हिर की कथा सुहाय नाहीं, सुपच तूलें तािह रे॥ मित्र-शत्रु अजात सब ते, अंतर लावें हेत रे। लाग वा की कहाँ जाने, तीन लोक पवेत रे॥ अजामील गज गिनका तारी, काटी कुंजर की पास रे। ऐसे दुरमत मुक्त किये, तो क्यों न तरें रेदास रे॥

( ११ )

जो तुम तोरो राम! मैं नहिं तोरों।

तुम से तोरि कवन से जोरों॥
तीरथ-बरत न करों अँदेसा।
तुम्हरे चरन-कमल क भरोसा॥
जहँ-जीँ जाउँ तुम्हारी पूजा।
तुम-सा देव और नहिं दूजा॥
मैं अपनो मन हरिसे जो-यों।
हरि से जोरि सबन से तो-यों॥
सब ही पहर तुम्हारी आसा।
मन-क्रम-बचन कहै रैदासा॥
(१२)

थोथी जिन पछोरो रे कोई ।
जोइ रे पछोरो, जा में नाज-कन होई॥
थोथी काया, थोथी माया,
थोथा हिर विन जनम गॅवाया॥
थोथा पंडित, थोथी बानी।
थोथी हिर बिन सबै कहानी॥
योथा मंदिर भोग-बिलासा।
योथी आन देव की आसा॥
साचा सुमिरन नाम बिसासा।
मन बच कर्म कहै रैदासा॥
(१३)

का तूँ सोचे, जाग दिवाना ।

ग्रही जिउन सत्त करि जाना ॥
जिन जनम दियासो रिजक उमड़ावे,
घट-घट भीतर रहट चलाचे ।
करि बंदगी छाड़ि मैं-मेरा,
हृदय करीम सँमारि मुबेरा ॥
जो दिन आवे सो दुख में जाई,
कीजे कूच रह्यो सच नाहीं।
संगि चली है, हम भी चलना,

दूर गवन, सिर ऊपर मरना ॥ जो कुछु बोया, छुनिये सोई, ता में फेर-फार कस होई।

छाड़िय क्र, भजै हरि-चरना।

ताको मिटै जनम अह भरना ॥

ागे पंथ स्वरा है झीना,
स्वाँडे-सार जैसा हे पैना।
तिथ क्रपर सारम है तेरा,
पंथी पंथ सँवार सबेरा॥
नया तें खरचा, क्या तें खाया, चल दरहाल दिवान बुलाया।
नाहिय तो पे लेखा लेसी, भीड़ पड़े तूँ भरि-भरि देसी॥
जनम सिराना, किया पसारा, सृक्षि परयो चहुँदिसि अधियारा।
नार देटास अभ्यान दिवाना, अजहुँ न चेतहु नीकँद खाना॥
(१४)

ांग विन नहिं कोइ पतीत-पावन, आनहिं ध्यावे रे।

हम अपृष्य पृष्य भये हिर ते, नाम अनूपम गावे रे॥
अप्राद्य व्याकरन व्याने, तीन काल पट जीता रे।
प्रेम भगति अंतरगति नाहीं, ता ते धानुक नीका रे॥
ता ते भलो स्वान को यत्र्, हिर चरनन चित लावे रे।
गुआ मुक्त वेंकुंट वास, जिवत यहाँ जस पावे रे॥
दम अपराधी नीच वर जनमे, कुटुँव लोक करे हाँसी रे।
कह रेदाम राम जपु रसना, कट जनम की फाँसी रे॥
(१५)

चल मन! हरि-चटसाल पढ़ाऊँ॥

गुरु की साटी, ग्यान का अच्छर,

विसरे तौ सहज समाधि लगाऊँ॥

प्रेम की पाटी, सुरति की लेखिन,

रौ ममौ लिखि आँक लखाऊँ॥

येहि विधि मुक्त भये सनकादिक,

हृद्य विचार-प्रकास दिखाऊँ॥

कागद कँवल मित सिस करि निर्मल,

विन रसना निसदिन गुन गाऊँ॥

कार्म रेदास राम मजु माई,

मंत साखि दे बहुरि न आऊँ॥

(१६)

कहु मन ! राम नाम सँभारि ।

माथा के भ्रम कहा भूल्यों, जाहुरों कर झारि ॥
देखि धौं इहाँ कौन तेरों, सगा मुत नाह नारि ।
तोरि उतँग सब दूरि करिहैं, देहिंगे तन जारि ॥
प्रान गये कहों कौन तेरा, देखि सोच-विचारि ।
वहुरि येहि कल्किनल नाहीं, जीति भावे हारि ॥
यहु भाया सब थोथरी रे, भगति दिस प्रतिहारि ।
कह रैदास सत बचन गुरुके, सो जिब तेन विसारि॥

( 20 )

तेरी प्रीत गोपाल सों जिन घटै है में मोलि महँगे लई हृदय सुमिरन करूँ, नैन अर स्रवनों हरिकः राखूँ। प्रार मन मधुकर करों, चित्त चरना घरों, राम-रसायन रसना चार्ष् ॥ साधु सँगत विन भाव न ऊपजै, भाव-भगति क्यों होइ तेरी। वदत रैदास रघुनाथ सुनु बीनती, करौ गुरु-परसाद क्रमा मेरी ॥ (36)

जो तुम गोपालहि नहिं गैहों।
तो तुम काँ सुख में दुख उपजै, सुख हि कहाँ ते पैहों।।
माला नाय सकल जग डहको झूँठो भेख बनेहों।
झूँठे ते साँचे तब होइहों, हरिकी सरन जब ऐहों॥
कनरस बतरस और सबै रस झूँठिह मूँड डोलेहों।
जब लगि तेल दिया में बाती देखत ही बुझि जेहों।।
जो जन राम नाम रँग राते और रंग न सुहेही।
कह रैदास सुनो रे कुपानिधि प्रान गथे पछितैहों॥

( १९ ) अब कैसे छुटै नाम-स्ट लागी || प्रभुजी ! तुम चंदन, हम पानी |

जा की अँग-डाँग वास समानी ॥ प्रमुजी ! तुम घन, वन हम मोरा । जैसे चितवत चंद चकोग ॥

प्रमृजी ! तुम दीपक, हम वाती । जा की जोति वरें दिन सती ॥

प्रभुजी ! तुम मोतीः हम थागा । जैसे सोनहिं मिळत सुहागा ॥

प्रभुजी ! तुम स्वामी हम दासा । ऐसी भक्ति करें देवसा॥

( २० )

प्रभुजी ! संगति सरन तिहारी ।
जग-जीवन राम मुगरी ॥
गळी-गळी को जल वहि आयो।
सुरमरि जाय समायो ।

संगत ।

स्वाँति बूँद ब

लइ जाई।

ओही बूँद के मोता ंपजै, संगति की अधिकाई॥

तुम चंदन, हम रेंड् वापुरे,

ुन ४४ग हम रङ्जापुरः

निकटु तुम्हारे आसा।

मंगत के परताप महातम,

आवै वाम सुबासा॥

जाति भी ओछी; करम भी ओछा;

ओछा कमव हमारा।

नीचे से प्रभु ऊँच कियो है।

कह रैदाम चमारा॥

( २१ )

त्री दिन आवहिं सो दिन जाहीं।

करना कुचः रहनु थिरु नाहीं।।

<sup>मंगु</sup> चलत हैं, **हम भी चलना।** 

दूरि गवनुः सिर ऊपरि मरना॥

<sup>भ्रया</sup> त् सोयाः जागु अयाना ।

तें जीवन-जग सचु करि जाना।।

जिनि दीया सु रिजकु ॲवरावै।

सम घट भीतरि हाटु चलायै॥

<sup>करि</sup> बंदिसी, छाँडि मैं-मेरा।

हिरदै नामु सम्हारि सबेरा॥

जनगु मिरानो, पथु न सँवारा।

साँझ परी, दह दिसि अँधियाग ॥

<sup>बह</sup> रविदास नदान दिवाने !

चेतिस नहिं दुनिया फन खाने ॥

( २२ )

जित मिमरन करों, नैन अवलोकनो,

सनन-बानी सुजसु पृरि राखों ॥

ाउकर करों चरन हिरदे धरों,

रसन अमृत रामनाम भावों॥

मेरी प्रीति गोविंद से जनि घटै,

में तो मोलि महँगी लई जीव सटै॥

साध-संगति विना भाव नहिं ऊपजै,

भाव बिन भगति नहिं होय तेरी॥

कहै रिवदास एक बेनती हरि सिंड,

पैज राखहु राजा गम ! मरी॥

( २३ )

मो कहा जानै पीर पराई,

जा के दिल में दरद न आई।।

दुखी दुहागिनि होइ पियहीना,

नेह निरित करि सेव न कीना।

स्याम-प्रेम का पंथ दुहेला,

चलन अकेला, कोइ संग न हेला॥

सुख की सार सुहागिनि जानै,

तन-मन देय अँतर नहिं आनै।

आन सुनाय और नहिं भाषे,

राम-रसायन रसना चार्वे ।।

खालिक तौ दरमंद जगाया,

बहुत उमेदः, जवाब न पाया ।

कह रैदास कवन गति मेरी,

सेवा-बंदगी न जानूँ तेरीं।।

( २४ )

दरसन दीजै राम ! दरसन दीजै ।

दरसन दीजै विलॅंघ न कीजै॥

दरसन तोरा जीवन मोरा । बिन दरसन क्यूँ जिवे चकोरा ॥

माधी सत गुरु, सब जग चेला । अबकै विछुरे मिलन दुहेला ॥

धन-जोबन की फूलै आसा। सत-सत भाषे जन रैदांसा॥

रैदास रात न सोइये दिवस न करिये स्वाद । अहनिसि हरिजी सुमिरिये छाँड़ि सकल प्रतिवाद ॥

## संत निपटनिरंजनजी

( जन्म सं० १६८०, चेंदेरीगाँव ( बुन्देलखण्ड ), देहावसान सं० १७९५ अगहन कृष्णा ११,आयु ११५ वर्ष ।)

संगत साधुन की करिये। कपटी लोगन सों हरिये।

कौन नका दुरजन की संगत, हाय-हाय करि मरिये।। बानी मधुर सरस मुख बोलत, अवस सुनिय भव तरिये। 'निरंजन' प्रभु अन्तर निरमल, हीये भेद विसरिये॥

> इरि के दात कहानत हो। मन में कौतकी आस।

राम-नाम को परगट वेचे, करत र्माक्त को नास ॥ माबा मोइ लोम निहं छूटे, चाहत प्रेम प्रकास । कहत 'निरंजन' तब प्रभु रीहो, जब मन होत निरास ॥

दोसी में बिबाद बसै, बिद्या बीच बाद बसै,

भोग माहिं रोग पुनि सेवा माहिं हीनता। आदर में मान बसै, सुचि में गिलान बसै, आपन में जान बसै, रूप माहिं दीनता।।

भोग मैं अभोग, औं सँयोग मैं वियोग बसै,
पुन्य माहिं वंधन औं लोभ मैं अधीन
'निपट' नवीन ये प्रबीननी सुबीन लीन,
हरिजू सों प्रीति सब ही सों उदासीन

सीख्यों है सिलोक औं कियत्त छंद नाद सबै। ज्योतिषकों सीख्यों मन रहत गरूर-

मीख्यौ सौदागिरी त्यौं बजाजी और रस रीतिः

सीख्यौ लाख फेरन ज्यौं बह्यौ जात पूर सीख्यौ सब जंत्र-मंत्र, तंत्रनहू सीखि लीन्हे,

पिंगल पुरान सीख्यो सीखि भयो स् सब गुन खान भयो 'निपट' सयानो, हरि भजिब्रो न सीख्यो, सबै सीख्यो गयो धूर

कँट की पूँछ सीं कँट बँध्यो इमि कँटन की सी कतार च कौन चलाइ कहाँ कों चली, बलि जैहै तहाँ कछु फूल फर ये सिगरे मत ताकी यही गति, गाँव को नाँव न कौन गर ग्यान बिना सुधि नाहिं 'निरंजन', जीव न जाने बुरी कि भ

# संत बीरू साहब

( जन्म-स्थान और जीवनकालका कुछ निश्चित पता नहीं । सम्भवतः किसी पूर्वी जिलेके निवासी, शवरी साहिशाके হিদ্প । जाविर्मायकाल अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं श्रतान्दीका उत्तराई रहा । )



हंसा ! रे बाझल मोर याहि घराँ, करबो मैं कविन उपाय । मोतिया चुगन हंसा आयल हो, सो तो रहल भुलाय ॥ झीलर को बगुला भयो है, कर्म कीट धरि खाय।

मतगर सत्य दया कियो, भव-वंधन लियो छुड़ाय ॥

यह संसार सकल है अंधा, मोह-माया लप्या विल्ले भक्त हंसा भयो। मुख-सागर चल्यो है नहा आली ! रूप लागी ली आहे मं हियरा मध्य मोहिन मूर्रति राखिले जतं अलखवान पुरि आसन ध्यान माँझ त्रिपुनि॥ को दरस परम मोहन मूर्रति देखिले भर्द कोटि ब्रह्मा जाको पार न पार्चे सुर नर मुनि को ग व्वीरू भक्त केरा मन स्थिर नाहीं में पापी भनियो हमं

# श्रीबावरी साहिबा

( समय अकबरसे पूर्व, गुरु महातमा मायानंद, स्थान दिल्ली )

बाबरी रावरी का कहिये, मन है के पतंगभरे नित माँवरी।
माँवरी जानहिं संत मुजान, जिन्हें हरिरूप हिये दरसाव री।।
साँवरी स्र्रत, मोहिनी म्र्रत, देकर ग्यान अनंत छखाव री।
खावरी सौंह निहारी प्रभू! गति रावरी देखि भई मति वावरी।।
जप-माला छापा तिलका, सरे न एको काम।
काचै मन नाचै बृथा, साँचै राचै राम।।

मनका फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मनका छाँडि कै, मन का मनका फेर॥ अजपा जाप सकल घट बरते, जो जाने सोइ देखा। गुरुगम ज्योति अगम घट बासा, जो पाया सोइ देखा॥ मैं बंदी हौं परम तत्त्व की, जग जानत की भोरी। कहत (बाबरी) सुनो हो बीरू, सुरति कमल पर डोरी॥

## यारी साहब

ां (जन्म वि० सं० १७२५ अनुमानतः, जन्म-स्थान--सम्भवतः दिही, जाति--मुसल्मान, गुरु---बीरू साह्द, शरीरान्त--अनुमानतः वि० सं० १७८० )



2.

नैनन आगे देखिये
तेज-पुंज जगदीस।
बाहर-मीतर रिम रह्यो,
सो धरि राखो सीस॥
आठ पहर निरखत रहो,

सदा

हज्र ।

कह यारी घरहीं मिटै, काहे जाते दूर ॥ आतम नारि सुहागिनी, सुंदर आपु सँवारि । पिय मिलिये को उठि चली, चौमुख दियना बारि ॥

. सनमुख

हों तो खेळों पिया सँग होरी । दरस-परस पतिवरता पिय की, छवि निरखत मह बौरी ॥ सोरह कला सँपूरन देखों, रिव-सिस में इक ठौरी। जब तें दृष्टि परो अविनासी, लागो रूप-ठगौरी॥ रसना रटत रहत निस-बासर, नैन लगो यहि ठौरी। कह यारी मक्ती कर हिर की, कोई कहे सो कही री॥

दिन-दिन प्रीति अधिक मोहिं हरि की ।

काम कोध जंजाल भसम भयोः

विरह-अगिनि लगे धधकी ॥

धुकुधुकि धुधुकि सुलगति अतिनिर्मलः

झिलमिल झिलमिल झलकी ।

झरि-झरि परत अँगार अधर यारीः

चिंद अकास आगे सरकी ॥

विरहिनी ! मंदिर दियना शर ॥
विन वाती बिन तेल जुगति सों, बिन दीपक उँजियार ।
प्रानिपया मेरे घर आयो, रिच-रिच सेज सँगर ॥
सुखमन सेज परम तत रहिया, पिय निरगुन निरकार ।
गावहु री मिलि आनंद-मंगल, ध्यारी? मिलि के यार ॥

रसनाः राम कहत तें याको । पानी कहे कहुँ प्यास बुझति है, बुझै प्यास जिद नारी ज्यों पुरुष-नाम जानैं, जानि-बुझि नहिं भाखो । दृष्टी से मुष्टी नहिं आवै, निरंजन नाम गुरु-परताप साध् की संगतिः उलटि . द्ध जब यारी कहै, सुनो भाई ন্মড্য वेधि कियो विचारि हिये अपने न्र, देह घरो तो कहा त्रिगरो है। यह मड़ी का खेल-खिलौना बनो, एक भाजनः नाम अनंत धरो है।। नेक प्रतीति हिये नहिं आवति, मर्म भूलो नर अवर करो है। गलाइके देख, भूषन ताहि 'यारी' कंचन ऐनको ऐन धरो है।

# संत बुछा (बूला) साहब

(यारीसाहिको दिल्ला, सितिवाल विव संव १७५० से १८२५ के बीच। जन्मस्थान-मुखुड़ा गाँव, जिला गाजीपुर ानकी, परेलू नाम वृक्षकीराम । इसरे मनसे-जन्म-वि० सं० १६८९ । मृत्यु-वि० सं० १७६६ । आयु ७७ वर्ष । )

( भेषवा--श्रीवलरामजी शास्त्री )



माई के नाम की बॉल जावँ। सुमिरत नाम वहुत सुख पायोः नहिं अंत कतर् नाग विना मन स्वान-मँजारीः घर घर चित विन द्रसन-परमन मन कैसो। को गावँ ॥ ल्ले उयो

गथानी हिरदे हूँढो, तब पावे मन ठावँ। जन बुह्य बीलहिं कर जीरे, सतगुरु चरन समावें।

थन कुळवंती जिन जानल अपना नाह ॥ जेकरे हेत् ये जग छोड़यों, सो दहुँ कैसन बाट। रैन-दिवम लव लाइ रहो है, हृदय निहारत बाट ॥ नाध-संगति मिलि बेंडा वाँघल, भवजल उत्तरक पार। अय की गवने बहुरि नर्हि अवने, परिल-परित टकसार ॥ यारीदाम परम गुंध मेरे, वेड्। दिहल लखाय। जन बुह्य चरनन बलिहारी, आनँद मंगल मक्ति गुपाल की, मेरी माना । मन सुजाना ॥ संत कर्मना, सुनु वाचा मनसा रहो, बहिरा काना । अर छंजा राम नाम में खेल हैं, दीजै दाना ॥ तन गृह छोड़िये। तजि गर्ब-गुमाना । भक्ति हेत् जन बुह्या पायो वाक है, सुमिरो भगवाना ॥

स्मान चकोर मानो चंद। निर्राख दहुँ दिसि हेरि आनो। होत जोव जस उदित उजल सीप वरसै, नैन हूँ झरि लाम। होत अगम अगाध सोमा, मो पै बर्गन न जाय॥ जग आस वास निरास कीन्ही, छीन्ही प्रेम निचोय। पियत रुचि रुचि दास बुङ्गाः नाम निर्मल अय की बार मी पै होहु दयाल। रोम रोम जन होइ निहाल॥ जन विनवें आठी पहचार । तुम्हरे चरनपर आपा वार ॥ तुम तौ राम हु निर्गुन सार । मोरेहिय महँ तुम आधार ॥ नुम बिनु जीवन कीने काज । बार बार मो की आवे लाज ॥

मतुगुर चरनन वाज वमाज । बुला माँगै भक्ती

-11.

हे मन । कर गोबिंद से प्रीत । मैदान में देइयो, चौहट नगारा मुबन सुनि है नाद प्रभु की। नैन अन्यल अमर अलेख प्रभुजी, देख ही कोउ माव सँग तू मिक्त करि छे, प्रेम सुरति से त् बेर बाँघो, मुखक अधम अधीन अजाति बुङ्गा, नाम से अर्थ धर्म अरु काम मोछिईं, आपने एके ब्रह्म सकल माँ अहर्द । काम-क्रोध से भरमत काम-क्रोध है जम की फाँसी। मरि-मरि जिव भरमै चै लख चौरासी भरभ गॅवाया। मानुषजनमबहुरिकै मानुष जनम दुर्लभ रे भाई। कह बुछा याही जगः

आली आजु कि रैन प्रीति मन मावै॥ गाय बजावत हँसत हँसावत, सब रस छेय म जनबुला हरि-चरन मनावै, निरखि सुरति गति आपु है हरि इस देख्यो नैनन वीच । तहाँ वसंत धमारि व आदि अंत मधि बन्यो बनाय । निरगुन-मरगुन दोनों चीन्हेब तिन्ह् को लियो लगाय । अनबूझो रहिगो मुँह सुन्न भवन मन रह्यो समाय । तहँ ऊटत व्हरि अनंत जगमग-जगमग हैं अंजोर। जन बुह्हा है सेवक कोरि झुळे भ्रव ग्यान हिये नहिं आर्या राम नाम को ध्यान धरो मन टाइया विना ध्यान निंह मुक्ति पिछे पछितार्या बुद्धा हृदय विचारि राम गुन जिवन हमार सुफल भो हो; सहयाँ सुतल गा एक पलक नहिं विखुरे हो, माँई 412 पुलकि-पुलकि रित मानल हो, जानल मन पवना सेजासन हो। तिस्त्रेनी

हम धन तहवाँ विराजल हो। लिहले

मुरति निरति छे जाइव हो। पाइय

बहुरित यह जग आइव हो। गाइव

1:1:

Úi.

निर्मुन गी

जन बुल्ला घर छाइन हो। न्नारन तहँ जोति। अनहद डंक बजाइन हो। हानि कनहुँ न होति।। भाई इक साँई जग-न्यारा है।

सो मुझ में, मैं वाही माहीं, ज्यों जल मद्धे तारा है।। वा के रूप रेख काया निहं, विना सीस विसतारा है। अगम अपार अमर अविनासी, सो संतन का प्यारा है॥ अनत कला जाके लहरि उठतु है, परम तत्त निरकारा है। जन बुल्ला ब्रह्मज्ञान वोलतु है, सतगुरु शब्द अधारा है॥

या विधि करहु आपुहि पार्।

जस मीन जल की प्रीति जाने, देखु आपु विचार ॥ जस सीप रहत समुद्र माँहीं, गहत नाहिन वार । वा की सुरत अकास लागी, स्वाति बूँद अधार ॥ चकोर चाँद सीं दृष्टि लखै, अहार करत अँगार । दहत नाहिन पान कीन्हे, अधिक होत उजार ॥

कीट भूँग की रहनि जानी, जाति-पाँति गँवाय। एक मिलि भे निरंकार बरन-अबरन आस निरखर्हि राम-चरन दास बुह्य देहु दरसन, मुक्ति परसन, आवा-गवन निवार ॥ पहर चौंसठ घरी, जन बुला घर ध्यान। आठ जानौं घरीः आइ मिलें भगवान॥ नहिं कौनी चौंसठ घरी। भरो आठ पहर पियाला प्रेम । विचारि कै, इहै कहै बल्हा हमारो नेम ॥ जग आये जग जागिये, पंगिये हरि के विचारि कै, छोड़ि देहु तन-धाम॥ 'बुछा' कहै बोलत-डोलत हँसि खेलतः आपुहिं करत कलोल। अरज करो बिन दाम ही, 'बुछहिं' लीजै मोल॥ ना वह दूरै ना वह फूरे, ना कवहीं कुम्हिलाय। सर्व कला गुन आगरो, मो पै वरनि न जाय।।

## जगजीवन साहब

( जन्म-संवत् १७२७ वि०, जन्म-स्थान सरदहा गाँव ( बाराबंकी जिला ), जाति—चंदेल क्षत्रिय। शरीरान्त वि० सं० १८१८ कोटवा, वाराबंकी जिला )

में-तें गाफिल होहु नहिं, धमुझि कै मुद्ध सँभार। जीने घर तें आयहू, तहँ का करेहु विचार॥ इहाँ तो कोऊ रहि नहिं, जो-जो धरिहै देंह। अंत काल दुख पाइहों, नाम तें करहु धनेह॥ तजु आसा सब झूट ही, सँग साथी नहिं कोय। केट केहू न उवारही, जेहि पर होय सो होय॥ सत समस्थ तें राखि मन, करिय जगत को काम। जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुक्ख-विसराम॥ कहवाँ तें चिल आयह, कहाँ रहा अस्थान।

सो सुधि विसरि गई तोहिं, अब कस भयिस हेवान ॥ अबहूँ समुझि के देहु तैं, तजु हंकार-गुमान । यहि परिहरि सब जाइ है, होई अंत नुकसान ॥ दीन छीन रहु निसु-दिना, और सर्वसौ त्यागु । अंतर बासा किये रहु, महा हितू तें लागु ॥ काया नगर सोहावना, सुख तब हीं पे होय । रमत रहै तेहिं भीतरे, दुख निहं ब्यापे कोय ॥ मृत मंडल कोउ थिर नहीं, आवा सो चिल जाय । गाफिल है फंदा परचौ, जहँ तहँ गयो विलाय ॥

### गुलाल साहब

( सुप्रसिद्ध संत बुछा साहवके शिष्य, जन्म वि० सं० १७५० के छगभग । जन्म-स्थानं ताछुका वसहरि ( जिला गाजीपुर ) के क्षिनांत भुरकुड़ा गाँव । जाति—क्षत्रिय । शरीरान्त अनुमानतः वि० सं० १८१६, किसीके मतसे १८५० के छगभग । )

तुम जात न जान गँवारा हो ।
को तुम आहु, कहाँ तें आयो, झूठो करत पसारा हो ॥
माटी के बुंद विंड के रचना, ता मैं प्रान वियारा हो ।
लोभ लहारे में मोह को धारा, सिरजनहार विसारा हो ॥
अपने नाह को चीन्हत नाहीं नेम धरम आचारा हो।

सपनेहुँ साहव सुधि नहिं जान्यों, जमदुत देत पछारा हो ॥ उल्ट्यों जीव ब्रह्म में मेल्यों, पाँच-पचित्त धरि मारा हो । कहैं गुलाल साधु में गनती, मनुवा भइल हमारा हो ॥ राम मोर पुंजिया,राम मोर धना। निस-वासर लागल रहु मना ॥ आठ पहर तहें सुरित निहारी। जस वालक पालै महतारी॥ धन सुत लखमी रह्यो लोभाय । गर्भ मृल सब चल्यो गँवाय ॥ बहुत जतन भेख रच्यो बनाय । विन हरि-भजन हॅं होरन पाय ॥ हिंदू तुमक पत्र गयल बहाय। चौरासी में रहि लिपटाय ॥ कहि गुलाल सत्तगुर बलिहारी। जाति-पाँति अब छुटल हमारी ॥ मृद्ध हे निर्फल दिन जाय। मानुप-जन्म बहुरि निर्हे पाय। कोई कासी कोई प्राग नहाय। पाँच चोर घर छटहिं बनाय॥ किरि अह्यान राखिहं मन आसा। फिरि-फिरि नरक छंडमें बासा। खोजो आप चिते के ग्याना। सत्तगुरु सत्त बचन परवाना॥ समय गये पाछे पछिताव। कहैं गुलाल जात है दाव॥

जो वै कोड चरन-कमल चित लावै। तयहीं कटें करम के फंदा, जमदुत निकट न आवे॥ मिटावै । पाँच-पचिस सुनि थिकत भये हैं, तिरगुन-ताप सत्तगुरु-कृषा परम पद पानै। फिर नहिं भव-जल धानै॥ हर दम नाम उठत है करारी, संतन मिलि-जुलि पावे। मगन भयो, सुख-दुख नहिं न्यापै, अनहद ढोल बजावै॥ चरन-प्रताप कहाँ लिंग वरनौं। मो मन उक्ति न आवै। कहें गुलाल इस नाम-भिखारी, चरनन में घर पानै॥ तन में राम और कित जाय । घर बैठल भेटल रघुराय ॥ जोगि-जती वहु भेख वनार्धे । आपन मनुवाँ नहिं समुझावें ॥ पूजिह पत्यल, जल को ध्यान । खोजत धूरिहं कहत पिसान ॥ आसा-तृस्ता करें न थीर । दुविधा मातल फिरत सरीर ॥ लोक पुजावहिं घर-घर घाय । दोजख कारन मिस्त गैंवाय ॥ सुर नर नाग मनुष औतार । बिनु हरि-मजन न पावहिंपार ॥ कारन घे घे रहत मुलाय । तार्ते फिर-फिर नरक समाय ॥ अब की बेर जो जानहु माई। अवधि बिते कछु हाथ न आई।। कह गुलाल नतौ जमपुर धाम । सदा सुखद निज जानहु राम॥

नाहक गर्ब करे हो अंतिह, खाक में मिलि जायगा। दिना चारि को रंग कुसुम है, मैं-मैं किर दिन जायगा। बाछ क मंदिल टहत बार निहं, फिर पाछे पिछतायेगा। रिच-रिच मंदिल कनक बनायों, ता पर कियो है अवासा। घर में चोर रैनि-दिनि मूसिंह, कहहु कहाँ है बासा।। पिहिर पटंचर मयो छाड़िला, चन्यो छैल मद माता। पीहिर पटंचर मयो छाड़िला, चन्यो छैल मद माता। गैनी चक फिरै सिर कपर, छिन में करें निपाता।। नेसु धीर निहं घरत बाबरे, टौर-टौर चित जाते। देवहर पूजत तीर्थ नेम बत, फोकट को रॅग राते।। का से कहूँ, कोंड संग न साथी, खलक धवे हैराना। कहें गुलाल संतपुर-बासी, जम जीतो है दिवाना।।

कर मन सहज नाम ब्योपार, छोड़ि सकल ब्योहार ॥
निम्नु-वासर दिन-रैन दहतु है, नेक न घरत करार ।
धंधा घोख रहत लपटानो, भ्रमत फिरत संसार ॥
मात पिता द्वत बंधू नारी, कुल कुटुम्ब परिवार ।
माया-फाँसि बाँधि मत डूबहु, छिन में होहु तंधार ॥
हिर की मिक करी निहं कबहीं, संत-बचन आगार ।
किर हँकार मद-गर्ब भुलानो, जन्म गयो जिर छार ॥
अनुभव घर के सुधियो न जानत, का सो कहूँ पँवार ।
कहै गुलाल सबै नर गाफिल, कीन उतार पार ॥

लागो रॅग झुठो खेल वनाया । जहँ लाग ताको सबै पसारा, मिय्या है यह काया ॥ मोर-तोर छूटत नहिं कबहीं, काम कोध अरु माया । आतम राम नहीं पहिचानत, भोंदू जन्म गँवाया ॥ नेम कै आस धरत नर मृद्हु, चढ़त चरख दिन जाया । धुसत-धुमत कहिं पार नपाचे, का ले आया, का ले जाया ॥ साध-सँगति कीन्हें नहिं कबहीं, साहब प्रीति न लाया । कहैं गुलाल यह अवसर बीती, हाथ कछू नहिं आया ॥

अभि-अंतर ही लै लाव मना। ना वौ जन्म-जन्म जहड़ाई हो ॥

धन दारा सुत देखि कै, कोहे बीग्रई हो। काल अन्यानक भारिहै, कोउ संग न जाई हो॥ धीरज धरि संतोष करु, गुरु-बचन सहाई हो। पद पंकज अंबुज करु नवका, भवसागर तरि जाई हो॥ अनेक बार कहि-कहि के हारो, कहँ लग कहां बुझाई हो। जन गुलाल अनुभी पद पायो, छुटलि सकल दुतियाई हो॥

संतो नारि सों प्रीति न ठावै।
प्रीति जो ठावै, आपु ठगावै, मूळ वहुत को गावे॥
गुरु को वचन हृदय छै ठावै, पाँचो इंद्री जारें।
गुरु को वचन हृदय छै ठावै, पाँचो इंद्री जारें।
मनिहें जीति, माया यित करिके, काम कोध को गारें॥
कोम मोह ममता को त्यागै, तृस्ना जीवि निवारें।
सील-सँतोष सो आसन माइै, निसु-दिन सन्द विचारें॥
जीव दया करि आपु संभारे, साथ सँगति चित ठावे।
कह गुलाल सत-गुरु चलिहारी, वहुरि न मवजर आये॥

अधम मन ! जानत नाहीं राम ! भरसत फिरें आट हूँ जाम !! अपनो कहा करतु है सवही, पायत पतु आगम ! बुर्राविनिया छोड़त नहिं कयही, होह भीम भा गाम !! ऊड़त रहत बिना पर जामे, त्यागि कनक छे ताम। नीक बस्तु के निकट न लागे, भरत है झोरी खाम ॥ अब की बार कहा कर मेरो, छोड़ो अपनी कह गुलाल तोहिं जियत न छोड़ों, खात दोहाई राम॥

गुन गावै। नाम सोई राम राम राम पवन जारि, गगना गरजावै ॥ आपु मारि बानिहूँ सनावै । आनंद-कंद लगावै ॥ जानि प्रेम दया जोति झरत मोति। झिलमिल झरि लावै। में समावै॥ आप चकोर निरखि जोति क्रोध लोभ मोह मन बिसरावै। कास तन सुधित धीर सोइ फकीर सोइ कहावै ॥ हूँ गँवावै। कुल के कान गरव कहावै।। सोई गुलाल आपुहीं संत

राम चरन चित अटको ।

सहज सरूप भेख जब कीन्ह्यो, प्रेम लगन हिय लटको ॥ 🥕 लागि लगन हिय निरखि-निरखि छवि,सुधि बुधि विसरी अटके नयन उठत गुंज नभ गरिज दसहूँ दिसि, निरझर झरत रतन ॥ भयो है मगन पूरन प्रभु पायो, निर्मल निर्गुन सत तटनी। कह गुलाल मेरे यही लगन है, उलटि गयो जैसे नटनी ॥

हौं अनाय चरनन लपटानो।

पंय और दिस सूझत नाहीं, छोड़ो तौ फिरौं भुलानो ॥ जासु चरन सुर नर मुनि सेवहिं, कहा बरनि मुख करों बयानो । हों ती पतित तुम पतितपावन, गति औगति एको नहिं जानी ॥ आठों पहर निरत धुनि होवें उठत गुंज चहुँ दिसा समानो । शरि-शरि परत अगार नैन भरि, पियत ब्रह्म रुचि अमी अधानो बिगस्यो कमल चरन पायो जब, यह मत संतन के मन मानो । जना गुलाल नाम धनपायो, निरखत रूप भयो है दिवानो ॥

तुम्हरी मोरे साहब ! क्या लाऊँ सेवा । अस्थिर काहु न देखऊँ, सब फिरत बहेवा॥ सुर नर मुनि दुखिया देखों, सुखिया नहिं केवा। हंक मारि जम छुटत है, छुटि करत कलेवा॥ अपने-अपने ्र ख्याल में संखिया सब नहिं दुखिया जानहीं, वीनती सुनिये दे काना। प्रभु जन गुलाल बड़ दूखिया दीजै भक्ती दाना॥ प्रभुजी ! वरषा प्रेम निहारो ।

ऊठत-बैठत छिन नहिं बीतत याही रीत तुम्हारो ॥ समय होय भा असमय होवें। भरत न लागत वारो । जैसे प्रीति किसान खेत सों। तैसो है जन प्यारो॥ भक्तवछल है वान तिहारी, गुन-औगुन न विचारी । जहँ जहँ जावँ नाम गुन गावतः जम को सोच निवारो॥ सोवत-जागत सरन धरम यह पुलकित मनहि विचारो । कह गुलाल तुम ऐसो साहब; देखत न्यारो-न्यारो॥

प्रभु को तन मन धन सब दीजै। रैन-दिवस चित अनत न जावै नाम पदारथ पीजै ॥ जब तें प्रीति लगी चरनन सों, जग-संगत नहिं कीजै। दीन-दयाल क्रपाल दया-निध, जौ आपन करि लीजै॥ हूँ दत-फिरत जहाँ-तहँ जग मों काहू बोध न कीजे। प्रभु के कृपा औं संत बचन है, हिरदे में लिख लीजे ॥ कह बरनों, बरनत नहिं आवै, दिल-चरबी न पसीजै। कह गुलाल याही बर माँगों; संत चरन मोहिं दीजै।।

माया-मोह के साथ सदा नर सोइया। आखिर खाक निदान, सत्त नहिं जोइया ॥ े बिना नाम नहिं मुक्तिः। अंध सब खोइया। कह गुलाल संत लोग, गाफिल सब रोइया। राम भजह लव लाइ, प्रेम पद पाइया। होय, सत्त गुन गाइया॥ सफल-मनोरथ संत-साध सों नेह, काहु संताइया । न कह गुळाळ हरि-नाम तबहिँ नर पाइया॥ झूँ ठिल्मान नर ख्याल, सबै कोइ धाइया। हर दम माया सों रीतिः सत्त नहिं आइया।। बहत-फिरत हर रोजः काल धरि खाइया। गुलाल नर अंध धोख लपटाइया॥ खोलि देखु नर आँखा अंध का सोइया। दिन-दिन होतु है छीन, अंत फिर रोइया॥ इक करह हरि-नाम, कर्म सब खोइया। कह गुलाल नर सत्तः पाक तव होइया॥ केवल प्रभु को जानि के इलिम लखाइया। पार होइ तब जीव, काल नहिं खाइया। नेम करहु नर आप, दोजख नहिं धाइया। गुलाल मन पाक, तबहिं नर पाइया।।

राम के नाम मोकाम नहिं करत चर्ँ फिरत संसार ओर धाया । श्रस्त संताप सब पाप सिरपर लिये , साध औ संत नहिं नेह लाया ॥ वाँधिहै जंजाल Ĥ, काल जम जाल सुधि चेतः नहिं रहत सब हेराया । करे जानिहै 🥫 जो को गुलाल नाम जीतिहै सोइ काल ग्यान पाया ॥ मोहिं मिलावहु कौने नाथ गुना , लीजै करि अपनो जना । प्रभु संपति जीव को लागी, दुख सुख बसि अंत सात जना ।। काल अन्याई , चोर यह मन **ਚੰਚ**ਲ भक्ति किना। आवत एक न दृष्टि निहारयो , कियो प्रभु कुपा कोना ॥ थिक लागि रहल सव उपजे न विनसे , मोर पियः अभर कै मिलि गवना । पुलकि-पुलकि सोहागिनि > भये गुलाल हम नहिं जवना ॥ नहिं अवना अब

चित लागे रास नाम अस । तृषावंत पियत अनँद अति , जल है थकलहि मिलत जौन गॉव जस ॥ बाँझ निर्धन धन सुत वसत चित्र > संपति जौन बद्त न घटत करत साँच कपट करि मगन होत नर मृढ सक्ल पस्र ॥ गलित प्रेम अति 🤈 चित सहनसील सर्ब भृत पर करत दया रस । आनँद उदित गति अगम ग्यानी 🤈 काहे त्रिलोकनाथ पति न होइ वस ॥ सत्गुरु-प्रीति सत-मतः परम तत में बिमल बिमल बानी रहत गुलाल संत-सिरोमन > मिल कह काहे करत कछू करत कवन सोई दिन लेखे जा दिन संत-मिलाप।

संत के चरन-कमल की महिमा, मोरे बूते बरनि न जाहि ॥
जल तरंग जल ही तें उपजे, फिर जल माहिं समाहि ।
हिर में साध, साध में हिर है, साध से अंतर नाहिं ॥
ब्रह्मा बिस्नु महेस साध सँग, पाछे लागे जाहिं।
दास गुलाल साध की संगति, नीच परम पद पाहिं॥

# संत दूलनदासजी

( जन्म-संवत्—१७१७ वि०, जन्म-स्थान—समेसी म्राम ( जिला रुखनऊ ), जाति—क्षत्रिय, जगजीवन साहवके शिष्य, হাरीरान्त सं• १८३५ वि० )

नाम सुमिरु मन मुरुख अनारी। छिन-छिन आयू घटत जातु है। समुझि गहहु सत-डोरि सँभारी II यह जीवन सपने को लेखाः भूलसि संसारी । झुठी का कोइ काम न अइहै, अंतकाल मातु पिता सुत बंधू नारी॥ चारि को जगत-सगाई, दिवस करारी। नाम-सनेह आखिर रसना सत्त नाम रटि लावहु, उघरि जाइ तोरि कपट-किवारी ।। नाम कि डोरि पोढ़ि धरनी धरु, उलटि पवन चढु गगन अटारी । तहँ सत साहिब अलख रूप वै। जन दूलन कर दरस दिदारी॥

रहु मन नाम की डोरि सँभारे ।

धृग जीवन नर !नाम-भजन विनु, सब गुन वृथा तुम्हारे ॥
पाँच-पचीसो के मद माते, निस-दिन साँझ-सकारे ।
वंदी-छोर नाम-सुमिरन विनु, जन्म-पदारथ हारे ॥
अजहुँ चेत करु हेत नाम तें, गज-गनिका जिन्ह तारे ।
चाखि नाम-रस मस्त-मगन हैं, वैटहु गगन दुवां ॥
यहि कल्किशल उपाइ अबर नहिं, विनहें नाम पुकारे ।
जगजीवन साई के चरनन, लागे दाम दुलारे ॥
यह नइया डगमिंग नाम विना । लाइ ले मत नाम ग्टना ॥
इत-उत भीजल अगम वना । अहे जरुर पार तम्ना ॥

में निगुनी, गुन एकी नाहीं। माँझ धार नहिं कोऊ अपना।) दिहेउँ सीस सतगुर चरना। नाम अधार है दुलन जना॥

रहु तोइँ राम-राम रट लाई।
जाइ रटहु तुम नाम अच्छर दुइ, जोनी विधि रटि जाई॥
राम-राम तुम रटहु निरंतर, खोजु न जतन उपाई।
जानि परत मोहिं मजन पंथ की, यहाँ अरूझिन भाई॥
बालमीकि उलटा जप कीन्हेंड, भयौ सिद्ध सिधि पाई।
सुवा पढ़ावत गनिका तारी, देखु नाम-प्रभुताई॥
दूलनदास तू राम नाम रटु, सकल सबै विसराई।
सत्गुरु साई जगजीवन के, रहु चरनन लपटाई॥

मन वहि नाम की धुनि लाउ ।

रह निरंतर नाम केवल, अवर सब विसराउ ॥
साधि स्रत आपनो, किर सुवा सिखर चढ़ाउ ।
पोषि प्रेम प्रतीत तें, किह राम नाम पढ़ाउ ॥
नामही अनुरागु निसु-दिन, नाम के गुन गाउ ।
बनी तो का अबहिं, आगे और बनी बनाउ ॥
जगजिवन सतगुरु-बचन साचे, साच मन माँ लाउ ।
करु बास दूलनदास सत माँ, फिरिन यहि जग आउ ॥

जब गज अरध नाम गुहरायो ।
जब लिंग आवे दूसर अच्छर, तब लिंग आपुहि धायो ॥
पायँ पियादे मे करुनामय, गरुड़ासन विसरायो ।
धाय गजंद गोद प्रभु लीन्हो, आपिन मिक्ति दिढ़ायो ॥
मीरा को विष अमृत कीन्हो, विमल सुजस जग छायो ।
नामदेव हित कारन प्रभु तुम, मिर्तक गाय जियायो ॥
भक्त हेत तुम जुग-जुग जनमेउ, तुमहिं सदा यह भायो ।
बिल-बिल दूलनदास नाम की, नामहि ते चित्त लायो ॥

द्रुपदी राम कृस्त कि टेरी।

सुनत द्वारिका तें उठि धायो, जानि आपनी चेरी।।

रही लाज, पिलतात दुसासन, अंबर लाग्यो देरी।

हिर्म-लीला अवलोकि चिकत चित, सकल सभा भुइँ हेरी।।

हिर्म रखवार सामस्थ जा के, मूल अचल तेहि केरी।

कवहुँ न लागति ताति वाव तेहि, फिरत सुदरसन फेरी।।

अव मोहि आसा नाम सरन की, सीस चरन दियो तेरी।

दूलनदास के साँई जगजीवन, इतनी बिनती मेरी।।

त् काहे को जग में आया, जो पैनाम सेप्रीति न लायारे।।

तृपना काम सवाद धनेरे, मन से निहं विसराया।

भोग विलास आस निस-वासर, इत-उत चित भरमायारे।।

त्रिकुटी-तीर्थ प्रेम-जल निर्मल, सुरत नहीं अन्हवाया। दुर्मित करम! मैल सब मन के, सुमिरि-सुमिरि न छुड़ाया रे॥ कहूँ से आये, कहूँ को जैहे, अंत खोज नहिं पाया। उपजि-उपजि के विनित्त गये सब, काल सब जग साया रे॥ कर सतसंग आपने अंतर, तिज तन मोह औ माया। जन दूलन बलि-बलि सतगुरु के, जिन मोहिं अलख लखाया रे॥

प्रानी ! जब ले तू सतनाम ॥

मात पिता सुत कुटुम कबीला, यह नहिं आवै काम ।

सव अपने स्वार्थ के संगी, संग न चलै छदाम ॥

देना-लेना जो कुछ होवै, किर ले अपना काम ।

आगे हाट-बजार न पावै, कोइ नहिं पावै ग्राम ॥

काम क्रोध मद लोम मोह ने, आन विछाया दाम ।

क्यों मतवारा भया बावरे, भजन करो निःकाम ॥

यह नर-देही हाथ न आवै, चल तू अपने धाम ।

अव की चूक माफ नहिं होगी, दूलन अचल मुकाम ॥

जग में जै दिन है जिंदगानी। लाइ लेव चित गुरु के चरननः आलस करहु न प्रानी ॥ या देही का कौन भरोसा, उभसा भाठा उपजत-मिटत बार नहिं लागतः क्या मगरूर गुमानी॥ यह तो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी। आजभलो भजने को औसर, काल की काहु न जानी। काहू के हाय साथ कछु नाहीं, दुनियाँ है हैरानी। दुछनदास बिस्वास भजन करु, यहि है नाम निसानी।। तें राम राम भजु राम रे, राम गरीव-निवाज हो ॥ पाइहो, सुफल होइ सब काज। राम कहे सुख रामजी, रामहिं जन की लाज हो ॥ सनेही रामजी, राम करत प्रतिपाल। दीन्ह है लाव रे, रामहिं दीनदयाल हो॥ पिता गुरु रामजी रामहिं जिन विसराव। भात के, रामहिं से चित चावहो॥ भरोरे राम घर-बन निसु-दिन रामजी, भक्तन के रखवार। दुखिया दूलनदास को रे राम लगइहैं पार हो॥ राम राम रह राम राम सुनुः मनुवाँ सुवा सलोना रे ॥ तन हरियाले, बदन मुलाले, बोल अमोल मुहौना रे। सत्त तंत्र अरु सिद्ध मंत्र पदः सोई मृतक-जियौना रे॥ सुबचन तेरे भौजल बेरे, आवागवन-मिटौना है। दुलनदासके साई जगजीवन, चरन-सनेह हदौना रे॥ मन ! रामभजन रहु राजी रे ॥
तुनियाँ-दोलत काम न अइहै, मित भूलहु गज वाजी रे ॥
निमु-दिन लगन लगी भगवानिह, काह करै जम पाजी रे ॥
तन-मन मगन रहो सिधि साधो, अमर-लोक सुधि साजीरे।
तुलनदाम के साई जगजीवन, हरि-भक्ती कहि गाजी रे ॥

साई हो गरीय निवाज ॥
देखि तुम्हें धिन लागत नाहीं, अपने सेवक के साज ।
मोहिअम निल्जन यहि जग कोऊ, तुम ऐसेप्रभु लाज जहाज॥
और कल् हम चाहित नाहीं, तुम्हरे नाम चरन तें काज ।
दूलनदास गरीय निवाजहु, साई जगजीवन महराज॥

साई तेरे कारन नैना भये बैरागी। चहौं, कछ और न माँगी॥ दरसन निस वासर तेरे नाम की अंतर धुनि जागी । माला मनों, अँसुवन झरि लागी॥ हों इत उक्ति तें, मन माया त्यागी । पलक तजी अनुरागी ॥ दृष्टि सदा सनम्खी, दरसन सत बिरह मनौं, दाधे राते मदमाते प्रभु दूलनदास के कर परम सुभागी। मिल

साई सुनह विनती मोरि॥ बुधि बल सकल उपायहीन मैं। परौं दोऊ कर जोरि। पायन इत-उत कतहूँ जाइ न मनुवाँ, लागि रहै चरनन माँ डोरि ॥ आपने, दासहिं पास राखहु सिकहै तोरि । को क्स जानि कै मेटहु मेरे, आपन औगुन सब क्रम भरम खोरि॥ मेरे, तुम एक हित् केवल करोरि । दुनियाँ भरि लाख दुलनदास के साई जगजीवनः निहोरि ॥ मॉगौं दरस सत

साई-भजन ना करि जाइ।

पाँच तसकर संग लागे, मोहिं हटकत धाइ॥

चहत मन सतसंग करनो, अधर बैठि न पाइ।

चहत उतरत रहत छिन छिन नाहिं तहँ ठहराइ॥

कठिन फाँसी अहै जग की, लियो सबिह बझाइ।

पास मन मिन नैन निकटिहं, सत्य गयो मुलाइ॥

जगजिवन सतगुरु करहु दाया, चरन मन लपटाइ।

दास दूलन बास सत माँ, सुरत नहिं अलगाइ॥

भक्तन नाम चरन धुनि लाई।
चारिहु जुग गोहारि प्रभु लागे, जब दासन गोहराई॥
हिरनाकुस रावन अभिमानी, छिन माँ खाक मिलाई।
अविचल भक्ति नाम की महिमा, कोउ न सकत मिटाई॥
कोउ उसवास न एको मानहु, दिन-दिन की दिनताई।
दुलनदास के साई जगजीवन, है सत नाम दुहाई॥
नाम सनेही बाबरे, हग भरि-भरि आवत नीर हो।
रस मतवाले रसमसे, यहि लागी लगन गँभीर हो॥
सिख इक्क-पियासे आशिकाँ, तिज दौलत दुनिया भीर हो।
सिख 'दूलन' कासे कहै, यह अटपटि प्रेम की पीर हो॥

### दोहा

दूलन यहि जग जनमि कै, हरदम रटना नाम। विनु, जन्म-समूह नाम-सनेह केवल स्वास-स्वास माँ नाम भजुः बृथा स्वास जिनि खोउ। ऐसी स्वास से, आवन होउ न होउ॥ दूलन नागपति, तीनउ तिलक लिलार। नरपति **सुर**पति विनु, धृग जीवन संसार॥ नाम-सनेह यहि कलिकाल कुचाल तिक, आयो भागि डेराइ। परि रहे, नाम की रटनि लगाइ॥ दूलन चरनन नाम अछर दुइ रटहु मन, करि चरनन तर वास। दूलन ली लीन रहु, कबहुँ न होहु उदास ॥ कारने, कियो हुतासन सीत। हित पांडव-सत छाड़िये, हरि गाढ़े के मीत॥ कैसे दूलन सबः नदी यंजोग । नाव परिवार दूलन यह जहँ-तहँ चले, सबै बटाऊ लोग II उत्तरि परे आइके, का को रहा दिमाक। जग यहि दूलन जीवनाः आखिर होना खाक॥ रोज को चंद है, कहँ लगि करों वलान। कबर दूलन मरि रहै, फिरि यहि कवर समान॥ मनुऑ जीवित मोजन दिहे भल, प्यासे दीन्हें पानि । दूलन आये आदरी, कहि सु सबद सनमान॥ मुनि, मते न माते छोग। कथा पुरान वृथा जनम रस-भोग विनु, खोया को पुरुप 'दूलन' रामरस चाखि सोइ; पुष्ट जिन के नाम दृदय नहीं, भये ते दिजरा दीन ॥ काउ । विपति सनेही मीत सो, नीति सुनेही वहाउ ॥ हद, मोई भक्त 'दूलन' नाम-सनेह

# संत गरीबदासजी

( आविर्माव --सं० १७७४ वैशाख शु० १५, स्थान--- ख़ुड़ानी मौजा ( रोहतक-पंजाव ), जाति--- जाट, तिरोभाव---सं० १८३५ দুবী ২, ডদ্ম ६१ वर्ष, गरीब पंथके प्रवर्तक )

ं की इक बूँद सूँ साज बनाया जीव। अंदर बहुत अँदेस या बाहर बिसरा पीव ॥ ो की इक बूँद सूँ साज बनाया साँच। राखनहारा राखिया जठर अगिन की आँच॥ ा सेमर सेइया ऐसे नर या देह। जम-किंकर तुझ ले गया मुख में देकर खेह ॥ ा का-सा धौरहर बालू की-सी भीत। उस खाविंद कूं याद कर महल बनाया सीत ॥ माटी का महल है स्त्राक मिलेगा धूर। साँई के जाने बिना गदहा कुत्ता सूर॥ माटी का महल है छार मिलै छिन माहिं। चार सकस काँधे धरे मरघट कूँ ले जाहिँ॥ ः बार तन फूँकिया होगा हाहाकार। चेत सकै तो चेतिये सतगुरु कहैं पुकार॥ : बार तन फूँकिया मरघट मंडन माँड। या तन की होरी बनी मिटी न जम की डाँड ॥ : बार तन फूँकिया मेटा खोज खलील। त् जाने में रहूँगा यहाँ तो कछू न ढील।। ं बार तन फूँकिया फोकट मिटे फिराक। चेत सकै तो चेतिये सतुगुर बोलै साख॥ ६ वार कोइला किया हो गया मरघट राख। छाँडे महल मँड़ेरिया क्या कौड़ी धन लाख ॥ इ कर तुरँग कुंदावते और पालकी फील । ते नर जंगल जा बसे जम कूँ फेरा लील।। रव खरव हों द्रब्य है उदय अस्त विच जाह। •ियन साँई की बंदगी डूब मुए दह माँह॥ रव खरव लौं द्रव्य है रावत कोटि अनंत नाहक जग में आइया जिन्ह सेये नहिं सत॥

इस माटी के महल में मगन भया क्यों मृद् । कर साहव की बंदगी उस साँई कूँ हूँढ़॥ कुटिल बचनकुँ छाँड़ि दे मान मनोकुँ मार। सतगुरु हेला देत जिन हुवै काली धार ॥ धन संचै तो सील का दूजा परम संतोख। ग्यान रतन मांजन भरो असल खजाना रोक ॥ दया धर्म दो मुकट हैं बुद्धि विवेक विचार। हर दम हाजिर हूजिये सौदा त्यारंत्यार॥ सकै तो चेतिये कूकै संत सुमेर। चौरासी कूँ जात है फेर सकै तो फेर ॥ नंगा आया जगतमें नंगा ही तू जाय। विच कर ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमाय ॥ सुरत लगे अरु मन लगे लगे निरत धुन ध्यान। चार जुगन की बंदगी एक पलक परमान॥ नाम रसायन पीजिये यहि औसर यहि दाव। फिर पीछे पछतायगा चला चली हो जाव ॥ लै लागी तब जानिये हरदम नाम उचार। एके मन एके दिसा साँई के सतभाय करो परभात रे। तन मन रतन अमोल बटाऊ साथ रे॥ जायँगे मीत मता सुन लीजिये । 😁 होय कहो क्या कीजिये ॥ बहुर न मेला संतोष विवेक दया के धाम हैं। ज्ञान रतन गुलजार संघाती राम हैं॥ फरहरें लोक रे। धजा फरकंत धरम ता मध अजपा नाम सु सौदा रोक रे॥ वनिजवा ऊट हूँठ गढ़ छाँड़ रे। 🐃 हरे हारे कहता दास गरीव लगै जम-डाँड़ रे॥

# संत दरिया साहब बिहारवाले

( जन्म-संवत् १७३१, जन्म-स्थान धरकंधा ( जिला आरा ), पिताका नाम पीरनशाह ( पूर्वनाम पृथुदास ), जाति-धर्मान्तरित । । ( पहले क्षत्रिय ), शरीरान्त सं० १८३७ वि० भादों वदी ४ )

7 खसम-पियारी। कुलवंती जॉचत तृ है दीपक बारी ॥ भरि लीन्हा। गंध सगंध थार चंदन चर्चित आरति कीन्हा॥ सेज सुगंध विछायौ। **र**.लन पिया पलँग पौढायौ ॥ तेवत चरन रैनि गइ बीती । प्रेम-प्रीति तुम ही सों रीती॥ दरिया ऐसी चित लागा। सुलच्छिन प्रेम-अनुरागा ॥ भई तुम दीनदयाल । जानहुँ में तुम सुमिरे नहिं तापत काल ॥ प्रतिपालै जननी सूत। ज्यों गर्भवास जिन दियो अकृत॥ जठर-अगिनि तें लियो है काढि। ऐसी वा की ठवर गाढि ॥ गाढ़े जो जन सुमिरन कीन्ह। परघट जग में तेहि गति दीन्ह॥ गैबी बान । मारेऊ गरबी संत को राखेउ जीव कुमुदिनि इंदु अकास। गुरु-चरननि पास ॥ प्रेम सदा जल से नेह। पपिहा जैसे विश्वास है तेह ॥ बुंद एक पताल मृतमंडल तीन । स्वर्ग ऐसो साहेब मैं अधीन॥ आयो तुम चरन पास। निज मुख बोलेउ कहेउ दास।। सतपुरुष बचन नहिं होहिं आन।

बल्ल पुरब से पिन्छम उगहिं भान ॥

कहैं दरिया तुम हमहिं एक।

ज्यों हारिल की लकड़ी टेक॥

विहंगमः कौन दिसा उड़ि जैही।
नाम विहूना सो परहीनाः भरिम-भरिम भी रिहही॥
गुरुनिंदक वद संत के द्रोहीः निन्दै जनम गँवेही॥
परदारा परसंग परस्परः कहहु कौन गुन लहिही॥
मदपीमाति मदन तन ब्यापेउः अमृत तिज विष खैही।
समुझहु निहं वा दिन की बातें। पल-पल घात लगैही॥
चरनकँवल विनु सो नर बूड़ेउः उमि चुमि थाह न पैही।
कहै दिर्या सतनाम भजन विनुः रोइ रोइ जनम गँवेही॥

### चौपाई

भूछे संपति स्वारथ मूढ़ा। परे भवन में अगम अगृढ़ा।। संत निकट फिनि जाहिं दुराई। विषय-वासरस फेरि लपटाई।। अब का सोचिस मदिहं भुलाना। सेमर सेइ सुगा पछताना।। मरनकाल कोइ संगि न साथा। जब जम मस्तक दीन्हेउ हाथा।। मात पिता घरनी घर ठाढ़ी। देखत प्रान लियो जम काढ़ी।। वन सब गाढ़ गहिर जो गाड़े। छूटेउ माल जहाँ लिग माँडे।। भवन भया बन बाहर देरा। रोविहें सब मिलि ऑगन घरा।। खाट उठाइ काँघ करि लीन्हा। बाहर जाइ अगिनि जो दीन्हा।। जिरि गई खलरी, भसम उड़ाना। सोचि चारि दिन कीन्हेउ ग्याना।। फिरि धंघे लपटाना प्रानी। विसरिगया ओइ नाम निसानी।। खरचहु खाहु दया कर प्रानी। ऐसे बुड़े बहुत अभिमानी।। सत्तगुरु-सबद साँच एह मानी। कह दरिया कर भगति वखानी।। भूलि भरम एह मूल गँवावै। ऐसा जनम कहाँ फिरि पार्व।। धन संपति हाथी अरु घोरा। मरन अंत सँग जाहिन तारा।। मातु पिता सुत बंधो नारी। ई सब पामर तोहि विसारी॥

#### दोहा

कोठा महल अटारिया, सुनेउ खवन वहु राग। सतगुरु सबद चीन्हें विना, ज्यों पंछिन महँ काग॥

### संत भीखा साहब

( जन्म वि० सं० १७७०, जन्म-स्थान—खानपुर बोहना गाँव, जिला आजमगढ़। घरू नाम भीखानन्द, जाति——शासण चीत्रे, लालसाहबके शिष्य, मृत्यु वि० सं० १८२० )

मन तुम राम नाम चित धारो। जो निज कर अपनो भल चाहो, ममता मोह विसारो॥ अंदर में परपंच वसायो, बाहर भेल सँवारो। वहु विपरीति कपट चतुराई,



विन हरि मजन विकारो ॥ जिप तप मल करि विधि विधान, जत तत उद्देश निवारो । विन गुरु लच्छ मुदृष्टि न आवे, जन्म मरन दुल भारो ॥ ग्यान ध्यान उर करहु धरहु दृह, सब्द सहप विचारो । कह भीखा लो लीन रहो उत्त, इत मत मुरात उतारो ॥ या जग में रहना दिन चारी । ताते हरिचरनन चित वारी ॥ सिर पर काल मदा सर साधे । अधसर परे तुरतहीं मारी ॥ भीखा केवल नाम भजे विनु । प्रापति कष्ट नरक भारी ॥

मन तोहिं कहत कहत सठ हारे। ऊपर और अंतर कछ औरे। नहिं विस्वास आदिहिं एक अंत पुनि एकै, मद्रहुँ एक ळवज-लवज एहवर ओहबर करि, करम दुइत करि डारे॥ बिषया रत परपंच अपरबल, पाप पुन्न परचारे। काम क्रोध मद लोभ मोह कब, चोर चहत उँजियारे ।) कपटी कुटिल कुमति बिभिचारी हो वाको अधिकारे। महा निलंज कछ लाज न तो को। दिन-दिन प्रति सोहिं जारे॥ पाँच पचीस तीन मिलि चाह्यों। बनलिङ बात बिगारे। सदा करेह बैपार कपट को। भरम वजार पसारे |} हम मन ब्रह्म जीव तुम आतम, चेतन मिलि तन खारे। सकल दोस हम को काहे दइ, होन चहत हौ न्यारे॥ खोलि कहीं तरंग नहिं फेन्यो, यह आपुहि महिमा रे । विनु पेरे कछ भय ना हैहै, हम का करहिं विचारे॥ हमरी रुचि जग खेल खेलौना, वालक साज सँवारे। पिता अनादि अनख नहिं मानहि, राखत रहहि दुलारे ॥ जन तम भजन सकल हैं विस्था, ब्यापक जवहिं विसारे । भीखा लखहु आपु आतम कहुँ, गुन ना तजहु खमा रे ॥

जो कोउ या विधि हरि हिय लावे। खेती यनिज चाकरी मन तें, कपट कुचाल वहावे॥ या त्रिधि करम अधर्म करत है, ऊसर वीज त्रोवावे । कोटि कला करि जतन करें जो, अंत सो निसफल जावे ॥ चौरासी ल्ल जीव जहाँ लिंग, भ्रमि-भ्रमि भटका खावे । सुरसरि नाम सहप की धारा, सो तिज छाँहिं गहावे ॥ सतगुरु वचन सत्त सुकिरित सों, नित नव प्रीति वडावे । मीखा उमग्यो सावन भादों, आपु तें आपु समावे॥

> समझि गहो हरिनास, मन तुम समुझि गही हरिनाम । दिन दस सुख यहि तन के कारन, लपटि रहो धन धाम ॥ देख विचारि जिया अपने, जत गुनना गुनन वेकाम। जोग जुक्ति अरु ग्यान ध्यान तें, निकट सुलभ नहिं लाम॥ इत उत की अब आसा तिज के, मिलि रह आतम भीखा दीन कहाँ लगि बरनै, घरी बहि जाम ॥

राम सों कर प्रीति रे मन, राम सों कर प्रीति। राम बिना कोउ काम न आवे, अंत ढहो जिमि भीति॥ बूझि बिचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं कोउ हीति। गुरु गुळाळ के चरन कमळ रज, घर भीखा उर चीति॥

प्रभुजी करहु अपनो चेर ।

मैं तौ सदा जनम को रिनिया, छेटु लिखि मोहि केर ॥
काम क्रोध मद लोग मोह यह, करत सबहिन जेर ।
सुर नर मुनि सब पचि पचि हारे, परे करम के केर ॥
सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, ऐसे ऐसे देर ।
खोजत सहज समाधि लगाये, प्रभु को नाम न नेर ॥
अपरंपार अपार है सहव, होय अधीन तन हेर ।
गुरू परताप साध की संगति, छुटे सो काल अहेर ॥
न्नाहि चाहि सरनागत आयो, प्रभु दरवौ यहि केर
जन भीखा को उरिन कीजिये, अब कागद जिन हेर ॥

दीजे हो प्रभु नास चरन मं, मन अस्थिर नहिं पास ॥ हैं। सट सदा जीव को काँचो, नहिं समात उर साँस । भीला पतित जानि जनि छाँड़ो, जगत करेगो हाँस ॥

मोहिं राखो जी अपनी सरन ॥
अपरंपार पार निह तेरी, काह कहीं का करन ।
मन क्रम बचन आस इक तेरी, होउ जनम या मरन ॥
अविरलभक्ति के कारन तुम पर, हैं ब्राह्मन देउँ घरन ।
जन भीवा अभिलाल इहो नहिं, चहीं मुक्ति गति तरन ॥

कुपा कटाच्छ ढरन ढरिये॥

मक्तन को प्रतिपाल करन को,

चरन कँवल हिरदे धरिये।

व्यापक पूरन जहाँ तहाँ लगु,

रीतो न कहूँ भरन भरिये॥

अब की बार सवाल राखिये,

नाम सदा इक फर फरिये।

जन भीखा के दाता सतगुर,

नूर जहूर बरन बरिये॥

ए साहव तुम दीनदयाल ।
आयहु करत सदा प्रतिपाला ।।
केतिक अधम तरे तुम चरनन ।
करम तुम्हार कहा कि जाला ॥
मन उनमेख छुटत नहि कबहीं ।
सौच तिलक पहिरे गल माला ॥
तिनको कृपा करहु जेहि जन पर ।
खुल्यो भाग तासु को ताला ॥
भीखा हरि नटवर बहु रूपी।
जानहिं आपु आपनीं काला ॥

प्रीति की यह रीति बखानौ ॥

कितनौ दुख सुख परे देह पर, चरन कमल कर ध्यानौ ।
हो चेतन्य विचारि तजो भ्रम, खाँड धूरि जिन सानौ ॥
जैसे चात्रिक खाति बुंद बिनु, प्रान समरपन ठानौ ॥
भीखा जेहि तन राम भजन नहिं, काल रूप तेहिं जानौ ॥

कोऊ जजन जपन कोऊ तीरथ अटन व्रतः कोउ वन खंड कोऊ दूध को अधार है। कोउ धूम पानि तप कोऊ जल सैन लेवे। कोउ मेघडम्बरी सो लिये सिर भार है॥

कोउ बाँह को उठाय ढढेसरी कहाइ जाय, कोउ तौ मौन कोउ नगन विचार है। कोउ गुफा ही में वास मन मोच्छ ही की आस, सब भीखा सत्त सोई जाके नाम को अधार है ॥ रामजी सों नेह नाहीं सदा अबिवेक माहीं, मनुवाँ रहत नित करत गलगौज है। ग्यान औ वैराग हीन जीवन सदा मलीन, आत्मा प्रगट आप जानि ले भानीज है॥ साह सों कौल छूटी काम क्रोध लोभ लूटी। जानि के वँधायों मीठी विषे माया भीज है। साहब की मौज जहाँ भीखा कीन्ह मौज तहाँ। साहब की मौज जोई सोई मौज मौज है॥ एक नाम सुखदाई दूजो है मलिनताई। जिव चाहहु भलाई तौ पै राम नाम जपना। तात मात सुत बाम लोग बाग धन धामः साँच नाहीं झूँठ मानो रैनि के सुपना॥ माया परपंच येहि करम कुटिल जेहिः जनम भरन फल पाप पुनन है आप ओई जेते औतार कोई, भीला सुद्ध रूप सोई देह निज अपना ॥

भयो अचेत नर चित्त चिंता लग्यो।

काम अरु क्रोध मद लोभ राते।

सकल परपंच में खूब फाजिल हुआ।

माया मद चाखि मन मगन माते॥

वढ्यो दीमाग मगरूर हय गज चढ़ा।

कह्यो नहिं फौज त्मार जाते।

भीखा यह ख्वाब की लहिर जग जानिये।

जागि किर देखु सब झूँट नाते॥

उठ्यो दिल अनुमान हरि ध्यान ॥
भर्म करि भृल्यो आपु अपान ॥
अव चीन्हो निज पति भगवान ॥
मन वच कम दृद् मत परवान ॥
वारो प्रभु पर तन मन प्रान ॥
सब्द प्रकास दियो गुरु दान ॥
देखत सुनत नैन चिनु कान ॥
जाको सुख सोइ जानत जान ॥
हरि रस मधुर कियो जिन पान ॥

### निर्गुन ब्रह्म रूप निर्वान । भीखा जल ओला गलतान ।। छुप्पय

जग्य दान तप का किये जौ हिये न हिर अनुराग ॥
हिये न हिर अनुराग पागि मन विषै मिठाई ।
जग प्रपंच में सिद्ध साध्य मानो नव निधि पाई ॥
जहाँ कथा हिर भिक्त भक्त कै रहिन न भावे ।
गुनना गुनै वेकाम झूँठ में मन सुख पावे ॥
भीखा राम जाने विना लागो करम माँ दाग ।
जग्य दान तप का किये जौ हिये न हिर अनुराग ॥
मन क्रम वचन विचारिक राम मजे सो धन्य ॥
राम भजे सो धन्य धन्य वपु मंगलकारी ।
राम चरन अनुराग परम पद को अधिकारी ॥
काम कोध मद लोभ मोह की लहिर न आवे ।
परमातम चेतन्य रूप महँ दृष्टि समावे ॥
ब्यापक पूरन ब्रह्म है भीखा रहिन अनन्य ।
मन क्रम वचन विचारिक राम भजे सो धन्य ॥

धिन सो भाग जो हिर भजै ता सम तुलै न कोइ ॥ ता सम तुलै न कोइ होइ निज हिर को दासा। रहे चरन छौलीन राम को सेवक खासा॥ सेवक सेवकाई लहै भाव भक्ति परवान। सेवा को फल जोग है भक्तवस्य भगवान॥ केवल पूरन ब्रह्म है भीखा एक न दोइ। धन्य सो भाग जो हिर भजै ता सम तुलै न कोइ॥

#### दोहा

नाम पढ़ें जो भाव सों, ता पर होंहिं दयाल । प्मीखां ने किरिपा कियो, नाम सुदृष्टि गुलाल ॥ राम को नाम अनंत है, अंत न पावे कोय । प्मीखां जस लघु बुद्धि है, नाम तबन सुख होय ॥ एके धागा नाम का, सब घट मनिया माल । केरत कोई संत जन, सतगुरु नाम गुलाल ॥ जाप जपे जो प्रीति सों, बहु विधि रुचि उपजाय । साँझ समय औ प्रात लिंग, तत्त पदारथ पाय ॥

## बाबा मलूकदासजी

( जन्म-संवत्—वि० सं० १६३१, जन्म-स्थान-—कड़ा ( जिला इलाहाबाद ), जाति—कक्कड़ खत्री, पिताका नाम—-सुन्दरदासर्जा शरीरान्त-—वि० सं० १७३९ )

हिर समान दाता को उनाईं। सदा विराजें संतन माईं।।
नाम विसंभर विस्व जियावें। साँझ विहान रिजिक पहुँचावें।।
देइ अनेकन मुख पर ऐने। औगुन करें सो गुन कर मानें।।
काहू माँति अजार न देई। जाही को अपना कर लेई।।
घरी घरी देता दीदार। जन अपने का खिजमतगार।।
तीन लोक जाके औसाफ। जाका गुनह करें सब माफ।।
गरुवा ठाकुर है रघुराई। कहें मलूक क्या करूँ वड़ाई॥
सदा सोहागिन नारि सो, जा के राम भतारा।

मुख माँगे सुख देत हैं, जगजीवन प्यारा ॥ कबहुँ न चढ़ै रेंडपुरा, जाने कोई । अजर अमर अविनासिया, ता को नास न होई॥ नर देही दिन दोय की मुन मेरी । गुरजन ऐसों नेहरा, मुए विपति घनेरी ॥ का उपजै वीनसै , संतन ना मुखदाई। कहें मन्द्रक यह जानि के, में प्रीति लगाई ॥

अव तेरी सरन आयो राम। जयै सुनिया साध के मुख, पतित-पावन नाम॥ यही जान पुकार कीन्ही, अति सतायो काम । विषय सेती भयो आजिज, कह गुलाम ॥ मल्क गोपालः साँच साँचा तेरा नाम त् ठाम है॥ जहवाँ सुमिरन सो होय, धन्य साँचा भक्त, जो तुझ को जानता। तेरा लोक को राजः मनै नहिं तीन आनता ॥ छोड़ि, तुझे लाइया । झुठा नाता लव सुमिरि पाइया ॥ तिहारो नाम, परम पद 第1 पायोः यह जिन यह लाहा जग आइ के ॥ पार, तेरो गयो गाइ भव गुन 15 पिता, तुही तुही तुहि हितु बंध् मातु ₹ H मलुकादासः विना મુંપ तुझ

तेरा में दीदार दिवाना।
घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूँ, सुन माहेय रहमाना॥
हुआ अलमस्त खबर नहिं तन की, पीया प्रेम पियाला।
छाढ़ होजें तो गिर-गिर परता, तेरे रंग मतबाला॥
खड़ा रहूँ दरबार निहारे, ज्यों घर का बंदाजादा।

नेकी की कुलाइ सिर दीये, गले पैरहन साजा।। तौजी और निमाज न जानूँ, ना जानूँ धरि रोजा। बांग जिकर तबही से विसरी, जब से यह दिल खोजा॥ पहें मन्द्रक अब कजान करिहीं, दिल ही सों दिल लाया। मक्का हज्ज हिये में देखा, पूरा मुरसिद पाया॥

दर्द-दिवाने वावरे, अलमस्त फकीरा।
एक अकीदा है रहे, ऐसे मन-धीरा॥
प्रेम पियाला पीवते, विसरे सब साथी।
आट पहर यों झूमते, ज्यों माता हाथी॥
उन की नजर न आवते, कोइ राजा रंक।
बंधन तोड़ि मोह के, फिरते निहसंक॥
साहेब मिल साहेब भये, कछु रही न तमाई।
कहें मत्द्रक तिस घर गये, जहुँ पवन न जाई॥

देव पितर मेरे हिर के दास । गाजत हों तिन के बिस्वास ॥ साधू जन पूजों चित लाई । जिन के दरसन हिया जुड़ाई ॥ चरन पखारत होइ अनंदा । जन्म जन्म के काटे फंदा ॥ भाव-भक्ति करते निस्काम । निसि दिन सुमिरें केवल राम ॥ घर वन का उन के भय नाहीं । ज्यों पुरइनि रहता जल माहीं॥ भूत परेतन देव बहाई । देवलर लीपै मोर बलाई ॥ वस्तु अन्ठी संतन लाऊँ । कहें मलूक सब भरम नसाऊँ॥

हम से जिन लागे तू माया।

योरे से फिर वहुत हो गयी, सुनि पैहें रघुराया॥
अपने में है साहेव हमरा, अजहूँ चेतु दिवानी।
काहू जन के बस परि जैही, भरत मरहुगी पानी॥
तर है चिते लाज कर जन की, डारु हाय की फाँसी।
जन तें तेरो जोर न लहिहै, रच्छपाल अबिनासी॥
कहै मल्का चुप कर ठगनी, औगुन राखु दुराई।
जो जन उबरे राम नाम किह, तातें कछु न बसाई॥

जा दिन का डर मानता, सोह बेला आई।
भक्ति न कीन्ही राम की, ठकमूरी खाई॥
जिन के कारन पचि मुवा, सब दुख की रासी।
रोह रोह जन्म गँवाया, परी मोह की फाँसी॥
तन मन धन निहं आपना, निहं सुत औ नारी।
बिछुरत बार न लागई, जिय देखु बिचारी॥
मनुष जन्म दुर्लम अहै, बड़े पुन्ने पाया।
सोऊ अकारय खोइया, निहं ठौर लगाया॥
साध संगत कब करोगे, यह औसर बीता।
कहे मल्का पाँच में, बैरी एक न जीता॥

राम मिलन क्यों पइये, मोहिं राखा टगवन घेरि हो। कोध तो काला नाग है, काम तो परघट काल आप आप को खेंचते, मोहिं कर डाला बेहाल हो। एक कनक और कामिनी यह दोनों बटमार, मिसरी की छुरी गर लाय के, इन मारा सब संसार हो॥ इन में कोई ना भला, सब का एक विचार, पेंड़ा मारें भजन का, कोइ कैसे के उतर पार हो। उपजत विनसत थिक पड़ा, जियरा गया उकताय, कहैं मल्लक बहु भरमिया, मो पैअब नहिं भरमो जाय हो॥

सोते सोते जन्म गँवाया।

माया मोह में सानि पड़ो सो, राम नाम नहिं पाया।

मीटी नींद सोये मुख अपने, कबहूँ नहिं अलसाने।
गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछिताने॥
अजहूँ उटो कहाँ तुम बैटे, बिनती सुनो हमारी।
चहूँ ओर में आहट पाया, बहुत भई मुइँ भारी॥
बंदीछोर रहत घट भीतर, खबर न काहू पाई।
कहत मल्क राम के पहरा, जागो मेरे भाई॥

नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। खाकहिं ते पैदा किये, अति गाफिल गंदे॥ कबहुँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले। आसमान को ताकते, घोड़े चिंद फूले॥ जोरू लड़के खुस किये, साहेव विसराया। राह नेकी की छोड़ि के, बुरा अमल कमाया॥ हर दम तिस को याद कर, जिन वजूद सँवारा। सबै खाक दर खाक है, कुछ समुझ गँवारा॥ हाथी घोड़े खाक के, खाक खान खानी। कहैं मल्क रहि जायगा, औसाफ निमानी॥

ऐ अजीज ईमान तू, काहे को खोवे।
हिय राखे दरगाह में तो प्यारा होवे॥
यह दुनिया नाचीज के, जो आसिक होवे।
भूले जात खोदाय को, सिर धुन धुन रावे॥
इस दुनियाँ नाचीज के तालिय हैं कुत्ते।
ळज्जत में मोहित हुए, दुख सहे यहूते॥
जब लगि अपने आप को, तहकीक न जाने।
दास मल्का रन्यको, क्योंकर पहिचाने॥
आपा मेटि न हरि भजे, तेह नर टूवं।
हरि का मर्म न पाइया, कारन कर ऊवं॥

करें भरोसा पुन्न का, साहेब बिसराया । बुड़ गये तरबोर को, कहूँ खोज न पाया।। साध मंडली बैठि के, मूढ़ जाति बखानी। हम बड़ हम बड़ करि मुए, बूड़े बिन पानी ॥ तब के बाँधे तेई नर, अजहूँ नहिं छूटे। पकरि पकरि भलि भाँति से, जमदूतन लूटे ॥ काम क्रोध सब त्यागि कै, जो रामै गावै। दास मल्का यों कहै, तेहिं अलख लखावै॥ कीजे बावरे हरि गर्ब गर्ब न प्रहारी । गर्बहिं ते रावन गया, पाया दुख भारी ॥ नाहिं सोहाती । जरन खुदी रघुनाथ के मन जाके जिय अभिमान है, ता की तोरत छाती ॥ एक दया और दीनता, ले रहिये भाई । चरन गहो जाय साध के, रीझैं रघुराई ॥ बड़ा उपदेस है, परद्रोह न करिये । कह मलूक हरि सुमिर के, भौसागर तरिये ॥ ना वह रीझे जप तप कीन्हे, ना आतम को जारे । ना वह रीझें धोती टाँगे, ना काया के पखारे ॥ दाया करें धरम मन राखे, घर में रहे उदासी । अपना सा दुख सब का जानै, ताहि मिछै अविनासी ॥ सहै कुसब्द बाद हू त्यागै, छाँड़ै गरब गुमाना । यही रीझ मेरे निरंकार की, कहत मल्क दिवाना ॥ सब से लालच का मत खोटा। लालच तें बैपारी सिद्धी, दिन दिन आवे टोटा ॥ हाथ पसारे आँभर जाता, पानी परहि न भाई। माँगे तें मुक मीच भली, अस जीने कौन बडाई ॥ माँगे तें जग नाक सिकोरे, गोविंद भला न मानै। अनमाँगे राम गले लगावै, बिरला जन कोइ जानै ॥ जब लग जिव का लोभ न छूटै, तब लग तजै न माया। वर घर द्वार फिरें माया के, पूरा गुरु नहिं पाया ॥ यह मैं कही जे हिर रॅंग राते, संसारी को नाहीं । संसारी तो लालच बंधा, देस देसान्तर जाहीं ॥ जो माँगे सो कछू न पावै, बिन माँगे हरि देता। कहें मल्क निःकाम भजै जे, ते आपन करि लेता ॥ कहो राम कहो राम कहो बाबरे। अवसर न चूक भौंदू, पायो भलो दाँव रे॥ जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो , जनम जातः लोहे कैसो सिरानो ताव रे॥

को गाय गाय, रामजी को रिझाव रे , रामजी रामजी के चरन कमल, चित्त माहिं लाव रे।। मलूकदास, छोड़ दे तें झुठी आस , कहत आनँद मगन होइ कै, हरि गुन गाव रे॥ बाबा मनका है सिर तले। माया के अभिमान भूले, गर्वही में गले॥ जिभ्या कारन खून कीये, बाँधि जमपुर चले। सों भये बेमुख, अगिन अपनी जले ॥ हरि भजे से भये निरमय, टारह नहिं कह मलूका जहँ गरीबी तेई सब से भले। परम दयाल राया राय परसोत्तमजी 🤰 प्रभू छाँड़ि और कौन के कहाइये। सीतल सुभाव जाके तामस को लेस नहीं ; कहि राखै समझाइये ॥ मधुर बचन भक्त बछल गुन सागर कला निधान ; जा को जस पाँत नित वेदन में गाइये। बल जाउँ ऐसे दरस कीं, मलूक अधम उधार जाके देखे सुख पाइये ॥ बंदा तें गंदा गुनाह करें बार बार, साई तू सिरजनहार मन में न आनिये।

#### नाम

रहता

पनाह

कर जानिये ॥

तेरी 🤰

हाय कछ मेरे नहीं हाथ सब तेरे साई ,

खलक के हिसाब वीच मुझ को मत सानिये।। रहम की नजर कर कुरहम दिल से दूर कर,

किसी के कहे सुने चुगली मत

दयाल मुझे अपना

कहता मलूक मैं

दाता

### (दोहा)

राम राम के नाम को, जहाँ नहीं लवलेस। तहाँ न पीजिये, परिहरिये सो देस ॥ राम नाम जिन जानिया, तेई बङ सपूत । एक राम के भजन बिन, काँगा फिरै कबहूँ जाइये, जहाँ न हरि का नाम । डोगंबर के गाँव में, घोबी का क्या काम ॥ एकै नाम रती, पाप के कोटि पहाड़ । ऐसी महिमा नाम की, जारि करै सब छार ॥ नाम औषघ करो, हिरदे राखो संकट में लौ लाइये, दूर करें सब व्याध ॥

का मौदा भला, दाया जग की हाट ले, बैठा खोल किवार ॥ गम नाम करन दे, तू मत मारे आह । चिन्ता से, ताहि जांक मोदी राम कहा परवाह ॥ प्यारे अधिक, लागें मोहीं विन एरि नाम नहीं मुझे, और किसी से काम ॥ कह मल्क इम जबहिं तें, लीन्हीं इरि की ओट । भरम की पोट ॥ मीवत हैं मुख नींद भरि, डारि भिरै निःसंक । में, सदा गाँठी ऋपीन रहै। गिने इन्द्र को रंक ॥ अमल माता

### भक्तिकी महिमा एवं खरूप

प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाहीं अलख पुरुप जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नैन ॥ का, पिये जो हरि के हाय। कठिन पियाला प्रेम रहै, उतरे जिय के साथ ॥ माता रहै, बिन लस्कर अमल माता साहेबी, अंत बेअंत ॥ माहिं विलायत की, करें कबहुँ नहिं चूक । भगवंत रहै, साँची भक्तिः मल्क ॥ रस में राची है, जो भक्ति करे चित लाय । सपूत पूत जरा मरन तें छुटि परै, अजर अमर होइ जाय ॥ है, तो कहि कहि न सुनाव । प्रेम घट जानिहै, अंतरगत का अंतरजामी कीजिये, दूजा लखै न ऐसा राखिये ओंठ न फरकत देखिये, प्रेम गोय ॥ जहाँ धच्छा फिरै, तहाँ तहाँ फिरै गाय। जाय ॥ कह मत्र्क जहें संत जन, तहाँ रमैया

माला जपों न कर जपों, जिह्ना जपों न रा सुमिरन मेरा इरि करें, मैं पाया विश्रा

### फुटकर उपदेश

करें। मन नहिं आवे हा जे भेष फकीर जे हो रहे, साहेब तिन के सा धर्म हिरदै बसै, बोलै अमृत दया नीचे नैन ऊँचे जानिये, जिन के चुपरी, एक दया जग सा की ही पर आतम चीन्हिया, ते उतरे ЧT न कीजिये, क्रोधे देव बहा अनजान तें, बक बक मरे बला मानु देह के, रचि रचि बाँधे पा भुलाने सो देही नित देखि कै चोंच सँवारे कार देही पाइ कै, मत कोइ करें गुमान खायगा, क्या बूढा क्या ज्वान दरेरा देखिकै, उपजत है अनुसा देही मढ़ी न होती चाम 'की, तो जीवत खाते कार इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीर बात कहत ढह जात है। बारू भीत की-सी आपनी, समझु परी है मोरि होय न अबहीं तें तिज राख तू, आखिर तिजेहें तोहि आदर मान महत्व सतः नालापन नेह को देह गये, जबहिं कहा कछु तबहीं प्रभुताही को सब मरे, प्रभु को मरे न को कोई प्रभु को मरे, तो प्रभुता दासी हो. करें अजगर करें न चाकरी, पंछी न मलूका कह गये, सब राम दाता के

# बाबा धरनीदासजी

(जन्म--वि० सं०१७१३। जन्म-स्थान---माँझी गाँव। (जिला--छपरा), पिताका नाम---परसरामदासजी, माताका ना विरमा, जाति--कायस्थ, गुरुका नाम-स्वामी विनोदानन्द। मृत्यु-काल-अद्यात)

हित करि हरि नामहिं लाग रे।

घरी घरियाल पुकारें, का सोवें उठि जाग रे॥
चोआ चंदन चुपड़ तेलना, और अलबेली पाग रे।
सो तन जरे खड़े जग देखों, गूद निकारत काग रे॥
मात पिता परिवार सुता सुत, बंधु त्रिया रस त्याग रे।
साधु के संगति सुमिर सुचित होइ, जो सिर मोटे भाग रे॥

संबत जरे वरे निहं जव लिग, तव लिग खेलहु पाग रे धरनीदास तासु विलहारी, जह उपजे अनुराग रे तव कैसे करिही राम भजन ।

तय कैसे करिहो राम भजन । अविह करी जब कछुकरिजानी, अवचक कींच मिलेगोर अंत समी कस सीस उठेही, बोल न ऐहे दमन रम यकित नासिका नैन स्रवन वल, विकल सकल धँग नाव मिल ओझा बैद सगुनिया पंडित, डोलत ऑगन द्वार भवन । मात पितापरिवार विलखि मन, तोरि लिये तन सब अभरन ॥ वार-बार गुनि-गुनि पछितेही, परवस परिहे तन मन धन । धरनी कहत सुनो नर प्रानी, बेगि भजो हरि चरन सरन ॥

मैं निरम्नियाँ गुन नहिं जाना। एक धनी के हाथ विकाना ॥ सोइ प्रभु पका मैं अति कचा। में झूँठा मेरा साहब सचा।। मैं ओछा मेरा साहव पूरा । मैं कायर मेरा साहव सूरा ।। मुरख मेरा प्रभु ज्ञाता। मैं किरपिन मेरा साहव दाता ॥ धरनी मन मानो इक ठाउँ। सो प्रभु जीवो मैं मरि जाउँ॥ मन भज ले पुरुष पुराना। जातें वहरि न आवन जाना ॥ सब सृष्टि सकल जाको ध्यावै। गुरु गम बिरला जन पावै॥ निसि बासर जिन्ह मन लाया। तिन्ह प्रगट परम पद पाया ॥ नहिं मातु पिता परिवारा। नहिं वंधु सुता सुत दारा॥ वै तो घट घट रहत समाना। धनि सोई जो ता कहँ जाना ॥ भाखी ।

तहँ जगमग जोति प्रकासा॥ धरनी जन दासन दासा । विस्वासा ॥ विस्वंभर

भागा ।

तो बेद कितेवा साखी॥

सो तो हैगो सोन सोहागा ॥

संतन

सो

पूरन

उन्ह निकट निरंतर वासा।

चारो

प्रगटे

ज्य

जाके

करता राम करें सोइ होय। कल वल छल बुधि ग्यान सयानप, कोटि करें जो कोय ॥ देई देवा सेवा करिके, भरम भुले नर लाय। आवत जात मरत औं जनमत, करम काट अरुझोय ॥ काहे भवन ताज भेष बनायो। ममता मैल न धोय। मन मवास चपरि नहिं तोड़ेड, आस फाँस नहिं छोय ॥ सतगुरु चरन सरन सच पायो, अपनी देह विलोय। धरनी धरनि फिरत जेहि कारन, घरहिं मिले प्रभु सोय। दिन चार को संपति संगति है। इतने लगि कौन मनो करना । इक मालिक नाम धरो दिल में, धरनी भवसागर जो तरना।। निज हक पहिचानु हकीकत जानु, नछोड़ इमान दुनी घरना। पग पीर गहो पर पीर हरो। जिवना न कछू हक है मरना ॥

जीवन थोर बचा भौ भोर, कहा धन जोरि करोर बढ़ाये। जीव दया करु साधु की संगतिः पैहो अभय पद दास कहाये ॥ जा सन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाये। बेग भजो धरनी सरनी, ना तो आवत काल कमान चढाये ॥

जननी पितु बंधु सुता सुत संपति, मीत महा हित संतत जोई। आवत संगन संग सिधावत, फाँस मया परि नाहक खोई ॥ केवल नाम निरंजन को जपु, चारि पदारथ जेहि तें होई। बृक्षि विचारि कहै धरनी, जग कोइ न काहु के संग सगोई ॥

धर्म दया कीजे नर प्रानी। ध्यान धनी को धरिये जानी॥ धन तन चंचल थिर न रहाई। 'धरनी' गुरु की कर सेवकाई॥ भेष बनाय कपट जिय माहीं। भवसागर तरिहैं सो नाहीं ॥ भाग होय जाके सिर पूरा। भक्ति काज बिरले जन सूरा॥ दोहा

. घरनी घोख न लाइये, कवहीं अपनी ओर। प्रभु सों प्रीति निवाहिये, जीवन है जग योर ॥ धरनी कोउ निंदा करै, त् अस्तुति करु ताहि। तुरत तमासा देखिये, इहै साधु मत आहि ॥

# सबमें भगवद्दर्शन

### एकनाथजी गदहेमें

मयांदापुरुपोत्तम प्रगु श्रीरामने अपने अनन्य भक्त श्रीदनुमान्जीको भक्तका लक्षण वृताया—

सो अनन्य जाकें असि मित न टरइ हनुमंत ।

भें संवक्ष सन्वरान्वर रूप स्वामि भगवंत ॥

—श्रीरामचरितमानस

'सन्तरान्य रूप खामि भगवंत'—समस्त जड-चेतनमें धाप्त एक ही परमात्मतस्व । लेकिन इसे देख पावे—जो देख पावे, वहीं तो संत है।

देखा था श्रीएकनाथजीने---

त्रिवेणीकी पैदल तीर्थयात्रा करके, काँवरोंमें गङ्गाजल छेये श्रीरामेश्वरधामकी यात्रा कर रहे थे महाराष्ट्रके कुछ भक्त। ग्रिरामेश्वरजीको गङ्गाजल चढ़ाना—कितनी श्रद्धा—कितना ग्रम था इस श्रद्धाके साथ। त्रिवेणीसे रामेश्वरतककी पैदल त्रा—जहाँ शरीर चलनेमें ही असमर्थताका अनुभव करे, क काँवर—दो कलश जल और ढोते चलना। कितना ग्राप्त था वह जल।

मार्गमें मर्भूमि आयी । दोपहरीका समय, ग्रीष्म १तु, प्रचण्ड ताप—चेचारा एक गधा तड़प रहा था जलती ई रेतमें । प्याससे उसके प्राण निकलनेहीवाले थे । असमर्थ टपटा रहा था वह ।

तीर्थयात्री पास पहुँचे गधेके। वे दयाछु थे, गधेपर नहें दया भी आयी; किंतु उपाय क्या ? वहाँ आस-पास हीं जल नहीं था कि वे गधेको वहाँ ले जायँ या वहाँसे जल कर उसे पिलावें। उनके कंधेपर काँवरें हैं, प्रत्येक विस्तें आगे-पीछे एक-एक कल्क्सा है और कल्क्समें ..... इ., छि: ! यह क्या सोचनेकी बात है। कल्क्समें त्रिवेणीका वित्र जल है और वह है रामेश्वरमें भगवान शङ्करको भिष्ठिक करनेके लिये। एक गधेको—वे स्वयं प्याससे एण त्यांग करते हों तो भी उस जलके उपयोगकी बात नके मनमें नहीं आवेगी।

तीर्थयात्रियोंमें एक अद्भुत यात्री भी था। वह आगे हा। गधेके पास उसने कॉवर उतारकर रख दी। कॉवरके

कलशका पवित्र जल विना हिचक गधेके मुखमें उँड्लेन ल

तीर्थयात्री ठक्से रह गये। किसीने कहा श्रीरामेश्वरके अभिषेकके लिये आया जल आप गधेको

वीचमें ही बोला वह महापुरुष—'कहाँ हैं श्रीरामेश्वर ही तो यहाँ मुझसे जल माँग रहे हैं। मैं ही अभिषेक कर रहा हूँ।'

वे तीर्थयात्री थे महाभागवत श्रीएकनाथ्जी महारा

X X X X

### नामदेवजी कुत्तेमें

परम भक्त श्रीनामदेवजीने भी उस सचराचर-व्य झाँकी की थी---

भगवान्को नैवेद्य अर्पित करनेके लिये ही भक्त भ बनाता है। वह खाना नहीं पकाता और न खाना खाता वह तो प्रभुके प्रसादका भूखा रहता है। उसका जीवन उसके जीवनके समस्त कार्य भगवत्सेवाके लिये ही होते हैं

प्रभुको नैवेद्य अर्पित करना था। श्रीनामदेवजीने भें बनाया। रोटियाँ सेंककर वे किसी वस्तुको लेनेके लिये चौ बाहर गये। लौटे तो देखते हैं कि एक कुत्ता चौकेसे र रोटियाँ मुँहमें लेकर बाहर निकल रहा है। नामदेवजीको उ देखकर कुत्ता रोटियाँ लिये भागा।

भगवान्को भोग लगानेके लिये बनायी रोटियाँ कु ले गया—कोई साधारण पुरुष यही सोचता, दुखी होता कदाचित् कुत्तेको मारने दौड़ता।

भगवान् खयं इस रूपमें मेरी रोटियाँ स्वीकार कर प्रारे । कितने दयामय हैं प्रभु !' नामदेवजी तो अन् आराध्यका कुत्तेमें भी दर्शन कर रहे थे । रहेकिन रिया रूखी हैं । उनमें घी नहीं हमा है । रूखी रोटियाँ प्रभु कि खायँगे ।' देर करनेका समय नहीं या । अपटकर पीका पाय उठाया उस संतने और दौड़े कुत्तेक पीछे यह पुकारते हुए प्रभो ! भगवन् ! तिनक स्किये । मुझे रोटियोंमें धी जुर होने दीजिये !'

वे भावके भूखे भगवान् ऐसे भन्ताकी गेटियाँ गर्ट खायँगे यह भी कभी सम्भव है ?

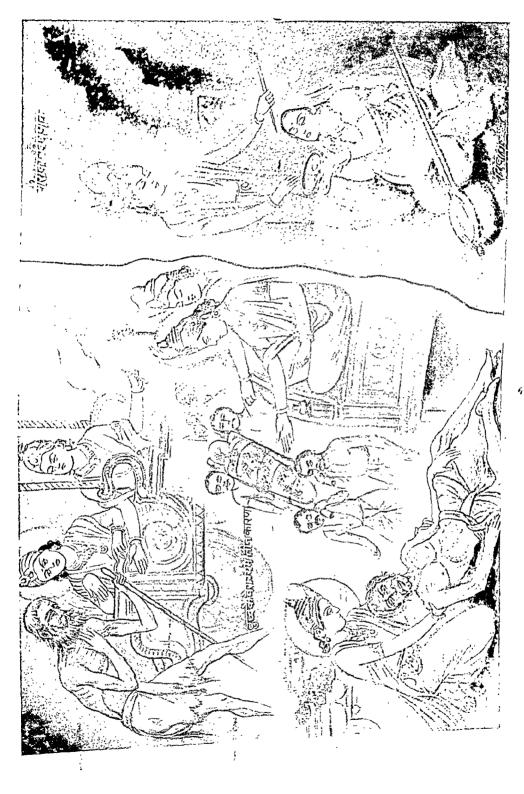

# भय और अभय

संसारसागरसे मनुष्यको पार करनेमें दोनों समर्थ है, भय ति, अभय भी । सञ्चा भय हो या सञ्चा अभय हो । जीवन-ती क्षणभङ्गरता एवं मृत्युकी स्मृति—मनुष्य यदि सचसुच त्रुसे डरे, अमरत्व अवस्य उसका हो जायगा ।

अभय—अभय तो अभयखरूप श्रीहरिके चरणकमलों हा आश्रय पाये विना प्राप्त होनेसे रहा । जिसने उन पाद-इजोंको अपना आश्रय बना लिया है—अभय वहीं है। माया और मृत्यु उसकी छायाको भी दूरसे नमस्कार करती हैं।

# भयका प्रभाव—( बुद्धका वैराग्य )

महाराज गुद्धोदनके एकमात्र कुमार सिद्धार्थ रथपर बैठकर मन्त्री-पुत्र छन्दकके साथ नगर-दर्शन करने निकले थे। राजाश हो चुकी थी कि युवराजके मार्गमें कोई वृद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक शव न आने पावे। लेकिन सृष्टिकर्ताके विधानपर राजाशका प्रमाव पड़ता जो नहीं। संयोगवश एक बूढ़ा गार्गमें दीख गया। झुकी कमर, जर्जर देह, लाठी टेकता वृद्ध—जीवनमें पहिली बार सिद्धार्थको पता लगा कि योवन स्थिर नहीं है। सबको वृद्ध होना है—स्वयं उन्हें भी।

सिद्धार्थकुमार दूसरी बार नगरदर्शन करने निकले।
नगरी सावधानी व्यर्थ गयी। इस बार मार्गमें एक रोगी दीखा।
बार-बार भूमिपर गिरता, पछाड़ें खाता, मुखसे फेन गिराता—
सम्भवतः मृगीका रोगी। दूसरे किसी रोगका भी रोगी हो
सकता है। युवराज स्वयं दौड़ गये उसके पास। उसे
उठाया, सहारा दिया। आजदूसरे सत्यके दर्शन हुए उन्हें—
वास्थ्य श्थिर वरत नहीं। कोई कभी रोगी हो सकता है।
वोई कभी कुरूप और दारुण पीड़ाग्रस्त वन सकता है।
वायं या उनकी प्राणाधिका पढ़ी यशोधरा भी ....।

तीसरी गात्रा थी सिद्धार्थकुमारकी नगरदर्शनके लिये । च तिथका विधाता ही कोई विधान करना चाहे। उसके • परीत किगीकी सावधानीका क्या अर्थ । महाराज सुद्धोदन नहीं चाहते थे। हुआ वही । सिद्धार्थकुमारने एक मृतक-स्मी दमशान जाते देखी । जीवनका महासस्य उनके

सम्मुख प्रकट हो गया—सबको मरना है। कोई गदा लीवित नहीं रह सकता। किसीको पता नहीं, मृत्यु कव उसे ग्राम बना लेगी।

बुढ़ापे, रोग और मृत्युसे जीवन यस है—सिद्धार्यको सचा भय हुआ। वे अमरत्वकी खोजमें निकल पड़े। बुद्धत्व प्राप्त किया उन्होंने।

### × ^ ^ ^ ^ अभयका प्रभाव—( मीराँका विषपान)

गिरिधरगोपालकी दासी—मीराँ तो मतवालो हो गयी थी अपने गिरिधरके अनुरागमें । राणाको पड़ी थी अपनी लोकप्रतिष्ठाकी चिन्ता । उनकी भावज, मेवाडकी राजरानी मंदिरमें नाचे, गावे—कितनी भद्दी वात । लेकिन मीराँ माननेवाली कहाँ थी । राणा समझाकर, धमकाकर—सप सम्भव प्रयत्न करके यक गये । अन्तमें उन्होंने पन रहे बाँस न बजे बाँसुरी वाला उपाय सोचा । पीराँको मार दिया जाय । '

सृष्टिका सञ्चालक मारने जिलानेका अधिकार दूसरेके हाथमें दिया नहीं करता। मनुष्य केवल अपनीवाली कर सकता है। राणाने भी अपनीवाली की। तीव्रतम वित्र मेजा उन्होंने मीराँके पास यह कहलाकर कि—(यह ठाकुरजीका चरणामृत है।

विष ले जानेवालीसे कपट न हो सका । उसका हृदय काँप गया । उसने स्पष्ट कह दिया—'यह भयकर विष है। चरणामृत वताकर आपको देनेको कहा गया है।'

लेकिन मीराँको तो सचा अमय प्राप्त था। भय उसके पास फटकनेका साहत कैसे करता १ वह हँमी प्राण्छी है तू ! अरे जिस पदार्थमें चरणामृतका भाव किया गया, वह विष हो कैसे सकता है। वह तो अमृत है अमृत ।

विषके प्यालेमें भी मीराँको अपने प्रारिवरकी साँकी दील रही यो। विष पी लिया उसने लेकिन विष या कहाँ ! मीराँके लिये तो उसके गिरिधारीलालने उस विषमें प्रवेश करहें ! उसको पहिले ही अमृत बना दिया था।

## संत केशबदासजी

( जन्म-वि० सं० १६१२, सनाट्य माहाण, कृष्णदत्तके पौत्र एवं काशीनाथके पुत्र, स्थान-ओरछामें रहा करते थे। वि० सं० १६७४।)

धिन सो घरी धिन वार, जबहिँ प्रभु पाइये।
प्रगट प्रकास हज्र, दूर निहं जाइये।।
पूरन सरव निधान, जानि सोइ लीजिये।
निर्मल निर्मन कंत, ताहि चित दीजिये॥
( छन्द )

ट्रीजिये चित बहुर जी कै, इत बहुरि नहिं आइये। जह तेज पुंज अनंत स्र्ज, गगन में मठ छाइये॥ िल्यो इंट को पट खोलिकै, प्रभु अगमगति तव गति करी। बादो सो अधिक सोहाग 'केसव', छुटत नहिं एको घरी॥ अद्भुत मेस बनाय कै तब अलख अपन मनाइये। निसु-वासरहि करि प्रेम तो निज नाह कंठ लगाइये॥

दौलत निसान बान घरे खुदी अभिमान, करत न दाया काहू जीव की जगत जानत है नींके यह फीको है सकल रंग, गहे फिरे काल फंद मारेगो छिनव घेरा ठेरा गज बाज, झुठो है सकल साज, बादि हरि नाम कोऊ काज नाहिं अंत बार-बार कहीं तोहि छाडु मान माया मोह, केसो काहे को करे छोभ मोह काम

दोहा

आसा मनसा सब थकी, मन निज मनहिं मिल ज्यों सरिता समुँदर मिली, मिटिगो आवन जा जेहि घर केसो नहिं मजन, जीवन प्रान अध सो घर जम का गेह है, अंत मये ते छा

# स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य

(१६ वीं शतान्दी)

( प्रेषक--एं० श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री )

2+2

मिथ्या दृष्टिहिं पर सहियो परपर्जय संजुत्ति।।
नयान उवएस न संपंजे, अन्यानी नरय निवासुरिना।।
जनरंजन राग जु समय भउ जन उत्तहनंत विसेषुरिना।
आरति ध्यानहं तुव सहियो, थावर गय विलसंतुरिना।।
कल रंजन दोसह सहियो, पर्जय दिस्ट अनंतुरिना।।
मोह महा भय पूरि यउ, भवसागर ममंतुरिना।।
राव सहियो गारव सहियो, मिथ्या मय उवएसुरिना।।
अन्मोय विरोहु न जानियो, दुगाइ गमन सहंतुरिना।।
धम्मह भेउ न जानि पउ, कम्मह किय उवएसुरिना।
अन्यानी वय तव सहियो, भियो काल अनंतुरिना।।
अब किन मूढा। चिंतवहिं, न्यान सिरी सिंहु भेउरिना।
न्यान विन्यानहं समय पउ, कम्म विसेष गलंतुरिना।।

(१) दूसरेका सहारा लेनेसे और शरीरकी आसक्तिरे नरकका वास होता है। ज्ञानका उदय नहीं होता।

- (२) संसारमें मनुष्योंका साथ राग प्राप्त कर और आर्तध्यानसे मर कर पञ्चतत्त्वोंमें जन्मता है।
- (३) शरीरासक्त ही मोही है, वही संसारमें मरणके चक्कर काटता है।
- (४) जो राग-द्वेप और मोहके वशमें हुआ अ विरोधमें असमर्थ है, वह दुर्गतिका पात्र है।
- (५) भ्रा प्यास, वीमारी, बुद्दापा, राग, हेप, निद्रा, चिन्ता, भय, खेद, जन्म, मरण, स्वेद, विसाय, मंद, अरति—इन १८ दोपोंसे रहित देव व धमा, मार्द्व, असत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अर्कचनता, व्रह्मचर्य ५ न जानकर अनन्तकालतक भ्रमणकरता है। गुरुदेव कहते मूढ़! अब चेत। ज्ञान-लक्ष्मीसे प्रीति कर, भेद-विजानमें ६ दर्शन कर, तब अनन्त कमोंको नष्ट कर सकेगा।

# स्वामी श्रीदादृदयालजी

[ जन्म-संवत्—वि० १६०१, स्थान—अहमदाबाद ( गुजरात ), कुल-नागर ब्राह्मण, शरीरान्त वि० सं० १६६० नाराणा ग्राम

्जयपुरसे २० कोस दूर )]

श्रान

घीय दूध में रिम रह्मा, न्यापक सब ही ठौर। दादू वकता बहुत हैं, मिथ काहें ते और।। दादू सब ही गुर किये, पसु पंखी बनराइ। तीन लोक गुण पंच सुँ, सब ही माहिं खुदाइ॥ निमिष एक न्यारा नहीं, तन मन मंशि समाइ। एक अंग लागा रहै, ताकूँ काल न खाइ॥

अविनासी सों एक है, निमिष न इत उत जाइ। बहुत बिलाई क्या करे, जे हरि हरि सबद सुणाइ ॥ साँई सन्मुख जीवताँ, मरताँ सन्मुख दाद् जीवण मरण का, सोच करे जिनि कोइ ॥ साहिव मिल्या त सब मिले, भेंटे भेंटा साहिय रह्या त सच रहे, नहीं त नाहीं कोइ ॥ साहिव रहताँ सव रह्याः साहिब जाताँ जाइ । सुभाइ ॥ साहिब राखिये, दूजा सहज सींचे मूल के, सव सींच्या विस्तार ! दादू सींचे मुळ बिन, बादि गई बेगार () सब आया उम एक में। डाल पान फल फूल 1 रह्या, जब निज पकड्या मूल ॥ क्या आतमा, साहिब है सब माहिं। एकै दादू नाते मिडे, भेष पंथ के नाहिं॥ साहिच तुम्हारा तुम्ह कनै, तुम हीं लेहु पिछाणि। न देखिये, प्रतिव्यंव च्यूँ जाणि ॥ दूर दादू पसरें नहीं, अह निष्ति एक ध्यान। मन उपगारी प्राणिया, दादू उत्तिम ग्यान ॥ पर

### गुरु और साधुकी महिमा

'टार्ट्र' मनहीं मूँ मल ऊपजे, मनहीं सूँ मल धोइ। मील चले गुर साथ की, तो तूँ निर्मल होइ॥ राम जपे रुचि साथ कूँ, साथ जपे रुचि राम। टार्ट्र दून्यूँ एकटग, यह अरंभ यह काम॥ व्याद्र' हरि साधू यों पाह्ये, अविगत के आराध। साधू संगति हरि मिलें, हरि संगत मूँ साध॥ मन भुवंग यह विग भन्या, निर्विप क्यूँहिं न होइ। टार्ट्र मिल्या गुर गारुड़ी, निर्विप कीया सोइ।

पूजा मान वड़ाइयाँ, आदर माँगै मन ।

राम गहै सव परिहरें, सोई साधू जन ॥

विष सुख माहीं रिम रह्या, माया हित चित छाइ ।

सोइ संत जन ऊबरे, स्वाद छोड़ि गुण गाइ ॥

साध मिलै तव ऊपजै, हिरदै हिर की प्यास ।

दाद संगति साध की, अविगत पुरवै आस ॥

कथा हरि की कहै, करें भगति ल्यों लाइ। रसः सो जन मिलवो आइ ॥ राम साहिष सूँ सनमुख रहै, सत संगति में आह । साधू सव कहैं, सो निरफल क्यूँ जाइ॥ सव जीव सूँ, संत जना सोई। आतमा, वैरी एकै नहिं दादू दीजिये, घट घट आतम राम। काहे दुख संतोषिये, यह साधू का काम ॥ दादू सब

#### नाम

अच्छर पीत्र काः सोई सत करि जाणि। राम नाम संतगुर ऋह्याः दादू सो परवाणि॥ नीका नाँव है। तीन छोक तत सार। राति दिवस रिटयो करी रे मन इहै बिचार ॥ नीका नांव है, हरि हिरदै न विसारि। मन माहीं वसै साँसे साँस दाद नीका नाँव है आप कहै और ऑरंभ सब छाड़ि दे, राम नाम हयौ लाड़॥ राम भजन का सोच क्या करताँ होइ सो होइ। राम सँमालिये फिरि वृझिये न कोइ॥ राम तुम्हारे नाँव विन, जे मुख निकसे और। तौ इस अपराधी जीव कूँ, तीन स्रोक कत ठौर॥ एक राम की टेक गहि, दूजा सहज राम नाम छोड़े नहीं, दूजा आवे निमिप न न्यारा कीजिये। अंतर सुँ हरि नाम । कोटि पतित पावन भये, केवल कहताँ दादू राम सँभालि है, जब लग सुखी सरीर। पीछें पछिताइगाः जव तन मन धरै न धीर ॥

दरिया संमार है, सुख का सागर राम। सुख सागर चिल जाइये। दादू तिज वैकाम ।। दादृ दुखिया तव छंगे, जब छम नाँव न लेहि। तव ही पावन परम सुख, मेरी जीवन दादू पिय का नाँय है, तौ मेटें सिर साह । धड़ी महूरत चालना, कैसी आवे काल ॥ 'दाद्' रावत राजा राम का, कदे न विसारी नाँच। आतम राम सँभालिये तौ स्वस काया गाँव !! 'दादू' जहाँ रहूँ तहँ राम सूँ, भावें कंदलि जाइ। गिर परवत रहूँ, भावें गेह बसाइ॥ 'दादृ' साँई सेवें सब भले, बुरा न कहिये कोइ। साराँ माहीं सी बरा, जिस घट नाँव न होइ।। दारू जियत राम चिन, दुखिया येहि संसार । उपजे विनसे खपि मरै, सुख दुख वारंबार ॥ राम नाम रुचि ऊपजै, लेवे हित चित लाइ। जीयराः काहे जमपुर जाइ ॥ सोई दादू सव जग विष भर्या, निर्विष विरला कोइ। सोई निर्विष होइगा, जा के नाँव निरंजन होइ II दादू निर्विष नाँव सौं, तन मन सहजें हो ह। राम निरोगा करैगा, दूजा नाहीं कोइ ।। नाँव सपीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुन गाइ। दादू सुमिरण प्रीति सौ, हेत सहित ल्यो लाइ॥ 'दादू'कहताँ सुणताँ रामकहि, लेताँ देताँ खाताँ पीताँ राम कहि, आत्म कँवल विक्राम ॥ ना घर भला न बन भला, जहाँ नहीं निज नाँव। दादू उनमुनि मन रहै, भला न सोई ठाँव॥ नाहीं कोइ। कौण पटंतर दीजिये, दूजा सरीला राम है, सुमिरयाँ ही सुख होइ ॥ नाँव निरधार । 'दादू' सब ही वेद पुरान पढ़ि, मेटि सव दुछ इन ही माहिं है, क्या करिये विस्तार ॥ दादू हरि रस पीवताँ, रती विलंब न लाइ। बारंबार सँमालिये, मति वै वीसरि जाइ॥ सुख संतोव । नाँव न आवे तत्र दुखी, आवे दादू सेवक राम का दूजा हरप न सोक॥ मिले तो सब सुख पाइये, विखुरे बहु दुख होइ। दादू सुख दुख राम का, दूजा नाहीं कोह।। दादू हरि का नाँव जल, मैं मछली ता माहिं। संग सदा आनंद करे, बिखुरत ही मरि जाहि॥

दादू राम बिसारि करि, जीवें केहिं आधार। ज्यूँ चातक जल बूँद कौं, करें पुकार पुकार॥ दाद् सब जग निरधना, धनवंता नहिं कोइ। धनवंता जानिये, जाके राम पदारथ होइ॥ संगहिं लागा सब फिरै, राम नीम के साथ। चिंतामणि हिस्दै वसै, तो सकल पदास्य हाथ ॥ जेता पाप सब जग करे, तेता नाँव विसारें होइ। दादू राम सँभालिये, तौ एता डारे धोइ॥ अलल नाँव अंतरि कहै, सब घटि हरि हरि होइ। दादू पाणी लूण ज्यूँ, नाँव कहीजै सोइ॥ राम विना किस काम का, निहं कौड़ी का जीव। साँई सरिखा ह्वै गया दादू परसें पीव ॥ 'दादू' जेहिं घट दीपक राम का, तेहिं घट तिमिर न होइ । उस उजियारे जोति के, सब जग देखें सोइ ॥ गूँगे का गुड़ का कहूँ, मन जानत है खाइ। त्यूँ राम रसाइण पीवताँ, सो सुख कह्या न जाइ ॥ 'दादू' राम कहूँ ते जोड़िया, राम कहूँ ते साखि। राम कहूँ ते गाइया, राम कहूँ ते राखि॥ खेत न निपजै बीज बिन, जल सींचे क्या होइ। सब निरफल दादू राम विन, जाणत है सब कोइ ॥ कोटि बरस क्या जीवणा, अमर भये क्या होइ । प्रेम भगति रस राम विन, का दादू जीविन सोइ ॥ सहजें हीं सब होइगा, गुण इंद्री का नास। दादू राम सँभालता, कटैं करम के पास ॥ एक राम के नाम विन, जिय की जलग न जाइ। दादू केते पचि मुए, करि करि वहुत उपाइ॥ राम कहे सव रहत है, नख सिख सकल सरीर। राम कहे थिन जात है, समझो मनवाँ वीर ॥ आपा पर सब दूरि करि, राम नाम रस लागि। दादू औसर जात है, जागि सकै ती जागि॥ दादू नीका नाँव है, सो तूँ हिरदे राखि। पाखँड परपँच दूरि करि, सुनि साधू जन की सांति ॥ विषे हलाहल खाइ करि, सव जग मरि मरि जार। मुहरा नाँव है, हुदै राखि स्यो हाइ॥ (दादू) कनक कलत विष सूँ भन्या, सो किस आर्च काम । सो धनि कूँडा चाम का, जा में अमृत राग ॥ 'दादू' राम नाम निज औषदी, कार्ट कॉर्ट विकार। थिपम व्याधि थें ऊपरे, काया कंचन गार !!

विपति भली हिर नाँव सूँ, काया कसौटी दुक्ल ।
राम विना कित काम का, दादू सम्पति सुक्ल ॥
मरे त पावै पीव कूँ, जीवत वंचै काल ।
दादू निर्भय नाँव ले, दून्यों हाथि दयाल ॥
नाम लिया तव जाणिये, जे तन मन रहे समाइ ।
आदि अंत मध एक रस कबहूँ भूलि न जाइ ॥
नाँव न आवै तव दुखी, आवै सुख मंतोष ।
दादू मेवक राम का दूजा हरख न सोक ॥

#### सारण

'दादू' अहनिमि सदा सरीर में, हिर चिंतत दिन जाइ । प्रेम मगन लय लीन मन, अंतर गति ल्यो लाइ ॥ दादू आनँद आतमा, अविनासी के साथ । प्राणनाथ हिरदे वसै, तौ सकल पदारथ हाथ ॥ अंतर गति हिर हिर करें, तब मुख की हाजत नाहिं। महजें धुनि लागी रहें, दादू मन ही माँहि॥

### विषय-निदा

दादू विषै विकार सों, जब लग मन राता।
तव लग चीत न आवई, त्रिभुवन पति दाता॥
प्दादू जिन विप पीवे वावरे, दिन दिन वाढ़े रोग।
देखत हीं मिर जाइगा, तिज विषया रस मोग॥
प्दादू स्वाद लागि संतार सब, देखत परलै जाइ।
इंद्री स्वारथ माच तिज, सवै वैधाणे आइ॥
प्दादू काम कठिन घटि चोर है, घर फोड़े दिन रात।
सोवत साह न जागई, तत्त वस्त लै जात॥
प्यों धुन लागे काठ को, लोहे लागे काट।
वाम किया घट जाजरा, दादू वारह वाट॥
वाल कनक अह कामिनी, परिहरि इन का संग।
टादू सव जग जिल मुवा, प्यों दीपक जोति पतंग॥

#### अनन्यता

प्दाद् एके दसा अनन्य की, दूजी दसा न जाइ। आपा भृहे आन सब एकड् ग्हे समाइ॥ दादू देखूँ निज पीव क्रूँं। और न देखाँ कोइ। देलूँ पीव कूँ, बाहर मीतर सोइ॥ पूरा लागा रहे, अंत मिलेगा मोइ। मना मन वसै ता कुँ दरनन होइ॥ जाक याद् राम पर, अनत न रीझे मन। रीश यद् एक रम, दादू सोई भाषे जन ॥ मोटा

'दादू' दूजा नैन न देखिये। स्रवणहुँ सुनै न जाइ । जिभ्या आन न बोलिये। अंग न और सुहाइ ॥

#### अध्यय

हम जीवें इहि आसरे, सुमिरण के आधार। दादू छिटकै हाथ सूँ, तौ हम कूँ वार न पार ॥ 'दादू' करणहार करता पुरिय, हम कों कैसी चिंत। सव काहू की करत है, सो दादू का मिंत॥ ज्यूँ तुम भावै त्यूँ खुषी, हम राजी उस बात। दादू के दिल सिदक सूँ, भावे दिन कुँ रात॥ 'दादू' डोरी हरि कै हाथ है, गल माहीं मेरै। वंदराः भावै तहँ फेरें॥ वाजीगर का 'दादू' तन मन काम करीम के, आवे तौ नीका। जिप का तिप कूँ सौंपिये, सोच क्या जी का। जे सिर सौंप्या राम कूँ, सो तिर भया सनाथ। दादू दे ऊरण भया, जिस का तिस के हाथ ॥ जिस का है तिस कूँ चढ़े, दादू ऊरण होइ। पहिली देवै सो मला, पीछै तौ सब कोइ॥ 'दादू' कहै जे तूँ राखे साइयाँ, तौ मारिन सक्के कोइ। बाल न बाँका करि सकै, जो जग वैरी होइ॥

#### भगवान्की महिमा

घर वन माहीं सुख नहीं, सुख है साई पास । दादू ता सूँ मन मिल्या, इन सूँ भया उदास ॥ 'दादू' सोइ हमारा साँइयाँ, जे सब का पूरणहार । दादू जीवण मरण का, जाके हाथ विचार ॥ 'दादू' जिन पहुँ चाया प्राण कूँ, उदर उर्धमुख पीर । जठर अगिन में राखिया, कोमल काया सरीर ॥ धिन धिन साहिव त् बड़ा, कौन अनूपम रीति । सकल लोक सिर साँइयाँ, है किर रह्या अतीत ॥ 'दादू' हूँ विलिहारी सुरत की, सब की करें सँमाल । कीड़ी कुंजर पलक में, करता है प्रतिपाल ॥ मीरा मुझ सूँ मिहरि करि, सिर पर दीया हाथ ॥ दादू किलुग क्या करें, साई मेरा साथ ॥ इक लख चंदा आणि घर, सूरज कोटि मिलाइ । 'दादू' गुरुगोविन्द विन तौ भी तिमिर न जाइ ॥

### वैराग्य

सुपनें सब कुछ देखिये। जागै तौ कुछ नाहिं। ऐसा यहु संसार है। समिझ देखि मन माहिं॥

'दादू' झुटे तन के कारणे, कीये बहुत दारा धन संपदा, पृत कुटेंब परिवार ॥ 'दादू' यहु घट काचा जल भरयाः विनसत नाहीं वार । यहु घट फूटा जल गया, समझत नहीं गँवार ॥ जाजरी, नव ठाहर फ़री काया काणी। में दादू क्यों रहे, जीव सरीखा पाणी ॥ ता भरी इस खाल का इहा गर्व सुमान। वाव विनसे देखताँ, तिसका क्या अभिमान॥ गिरासै जीवं कूँ, पल पल साँसै साँस। पग माहीं दिन घड़ी, दादू लखे न तास ॥ काया कारवीं, देखत ही चिल जाइ। दादू जब लग साँव सरीर में, राम नाम हयी लाइ।। देही देखताँ, सब किसही की जाइ। जब लग साँस सरीर में। गोविंद के गुण गाइ॥ सच को पाहुणा। दिवस चारि संसार। औसरि औसरि सब चले हम भी इहै विचार॥ सब को बैठे पंथ सिरि, रहे बटाऊ होइ। जे आये ते जाहिंगे, इस मारग सब कोइ॥ संझया चलै उतावला, वटाउ बनलॅंड माहिं। विरियाँ नाहीं ढील की, दादू वेगि धरिजाहिं॥ सब जीव विसाहें काल कूँ, करिंकरि कोटि उपाइ। कूँ समझें नहीं, यों परलय है जाइ॥ दाद् अमृत छोड़ि करि, विषे हलाहल खाइ। जीव बिसाहै काल कुँ, मूटा मरि मरि जाइ॥ ये दिन चीते चिल गये, वे दिन आये धाइ। राम नाम विन जीव कूँ, काल गरासे जाइ॥ 'दादू' घरती करते एक डग, दरिया करते फाल। फाड़ते, सो भी खाये काल ॥ हाँकों परवत

### नाम-विसारणसे हानि

'दादू' जब ही राम विसारिये, तब ही झंपें काल । सिर अपिर करवत बहै, आइ पड़ें जम जाल ॥ 'दादू' जबही राम विसारिये, तब ही कंघ विनास । पग पग परलय पिंड पड़ें, प्राणी जाइ निरास ॥ 'दादू' जबही राम विसारिये, तब ही हानी होइ । प्राण पिंड सरबस गया, सुखी न देख्या कोइ ॥ ता कारण हित आतमा, झुठ कपट अहँकार । सो माटी मिलि जाइगा, विसन्या सिरजनहार ॥ सुरग नरक संसय नहीं, जिवण मरण भय नाहिं। राम विमुख जे दिन गये, सो साहैं मन माहिं।) विरह

विरहिनि रावे रात दिन, झूरै मनहीं माहिं। दादू औसर चिल गया, प्रीतम पाये नाहिं॥ पिव विन पल पल जुग भया, कठिन दिवस क्यूँ जाइ। दादू दुखिया राम विन, काल रूप सव खाइ॥ सहजें मनता मन सधे, सहजें पवना सोइ। सहजें पाँचों थिर भये, जे चोट विरह की होइ॥ दादू पड़दा पलक का, एता अंतर होइ। दादू विरही राम विन, क्यूँ किर जीवे सोइ॥ रोम रोम रस प्यास है, दादू करिह पुकार। राम घटा दल उमँगि किर, वरसहु मिरजनहार॥ तलि तलि विरहणि मरें, किर किर बहुत विलाप। विरह अगिन में जल गई, पीव न पूछे वात॥ राम विरहिणी है गया, विरहिणि है गई राम। दादू विरहा वापुरा, ऐसे किर गया काम॥

प्रेम

भँवरा छुवधी बास का, मोह्या नाद यौं दादू का मन राम सूँ, ज्यूँ दीपक जोति पतंग॥ प्रेम भगति माता रहै, तालाबेली सदा सपीड़ा मन रहै। राम रमै उन संग॥ 'दादू' बाताँ बिरह न ऊपजैः बाताँ प्रीति न होइ । बाताँ प्रेम न पाइये, जिन रे पतीजे कोइ॥ दादू तौ पिव पाइये, कस मल हे सो जाइ। निरमल मन करि आरसी, मूरति माहिं लखाइ॥ प्रीत जो मेरे पीव की, पैठी पिंजर माहिं। रोम रोम पिउ पिउ करें, दादू दूमर दादू देखूँ निज पीय कूँ, देखते ही दुख जार। हूँ तौ देखूँ पीय कूँ, सब में रह्या समार॥ दादू देखौं दयाल को, बाहरि भीतरि मोर। नाहीं कोर् !! सब दिसि देखूँ पीव कूँ, दूसर दादू देखूँ दयाल कूँ, रोकि रह्या सब टीरी घटि घटि मेरा साइयाँ, तूँ जिनि जाणे और॥ सदा छीन- आनंद में सहस रूप गव होर ( दादू देखे एक कूँ, दूजा नात और॥ सदा आवंद । 'दादू' जहँ तहँ साखी संग हैं। मेरे नैन बैन हिरदे रहै, पूरण परमानंद ॥

सब तिज देखि विचारि करि, मेरा नाहीं को इ। अन दिन राता राम सूँ, भाव भगति रत होइ॥ दावू जल पापाण ज्यूँ, सेवै सव संसार। दादू पाणी ल्ण ज्यूँ, कोइ विरला पूजनहार॥ 'दादू'जय दिल मिला दयाल सूँ, तव सव पड़दा दूरि । ऐसे मिलि एकै भया, वहु दीपक पावक पूरि ॥ 'दादृ'जन दिल मिला दयालसौं, तन पलक न पड़दा कोइ । डाल मूल फल बीज में, सब मिलि एके होइ ॥ दादू हरि रस पीवताँ, कबहुँ अरुचि न होइ । पीवत प्यासा नित नवा, पीवण हारा सोइ ॥ ज्यूँ ज्यूँ पीवे राम रस, त्यूँ त्यूँ बढ़े पियास । ऐसा कोई एक है, विरला दादू दास ॥ रोम रोम रस पीजिये, एती रसना होइ। दादू प्यासा प्रेम का, यों विन तृपति न होइ ॥ परचे पीवे राम रस, सो अविनासी अंग। काल मीच लागे नहीं, दादू साँई संग ॥ आदि अंत मधि एक रस, टूटै नहिं धागा। दादू एकै रहि गया। तव जाणी जागा॥ 'दादू' मेरे हिरदे हिर बसै, दूजा नाहीं और । कहीं कहाँ धों राखिये, नहीं आन कों ठौर ॥ 'दादृ' तन मन मेरा पीव सूँ, एक सेज सुख सोइ । गहिला लोग न जाण ही, पचि पचि आपा खोइ ॥ पर पुरिपा सव परिहरै, सुंदरि देखे जागि। अपणा पीव पिछाणि करिः दादू रहिये लागि ॥ राम रिमक बांछै नहीं, परम पदारथ चार । अठ सिधि नौ निधि का करै, राता सिरजनहार ॥ बैठे सदा एक रस पीवै, निरवैरी कत जूझै। आतम राम मिलै जब दादू, तब अंगि न लागै दूजै ॥ 'दादू' जिन यह दिल मंदिर किया, दिल मंदिर में सोइ। दिल माहीं दिलदार है, और न दूजा कोइ ॥ ना वहु मिलै न में सुखी कहु क्यूँ जीवन होइ। जिन मुझको पायल किया, मेरी दारू मोइ II

### अहंभावकी वाधकता

जहाँ राम तहँ में नहीं, में तहँ नाहीं राम। दादू महल दरीक है, दूजे की नाही ठाम॥ दादू आमा जब लगें, तब लग दूजा होद। जब यह अमा मिटि गया, तब दूजा नहि कोद॥ 'दादू' मैं नाहीं तब एक है, मैं आई तब दोह। मैं तैं पड़दा मिटि गया, तब ज्यूँ था त्यूँ हीं होइ॥ 'दादू' 'है' की भय घणा, 'नाहीं' को कुछ नाहिं। दादू 'नाहीं' होय रह, अपणे साहिब माहिं॥ दीनता

कीया मन का भावताँ, मेटी आग्याकार। क्या ले मुख दिखलाइये। दादू उस भरतार ॥ कुछ खाताँ कुछ खेलताँ, कुछ सोवत दिन जाइ। कुछ विषियाँ रस विलसताँ। दादू गये विलाइ ॥ जैसें कुंजर काम वस, आप वँधाणा आह्। हम भये क्यों करि निकस्या जाइ ॥ जैसें मरकट जीभ रस, आप वँधाणा अंध । दादू हम भये, क्यूँ करि छूटै फंद ॥ स्वा सुख कारणे, वंध्या मूरख माहिं। दादू हम भये, क्यूँ ही निकसें नाहिं॥ जैसें अंघ अग्यान गृह, वंध्या मूरख स्वादि । दादू हम भये, जन्म गँवाया वादि॥ दादू राम विसारि करि, कीये बहु अपराध। लाजों मारे साध सव नाँव हमारा साध॥ जव दरवौ तव दीजियौ तुम पें मागों वेहु। दिन प्रति दरसन साध काः प्रेम भगति दिङ् देहु ॥ दादू जीवण मरण का नुझ पछितावा नाहिं। मुझ पछितावा पीव का रह्या न नैनहुँ माहिँ ॥ जो साहिव कूँ भावें नहीं। सो हम तें जिनि होइ। सत्तर लाजै आरणाः साध न मानै कोइ॥

#### साधन

'दादू' जो साहिय कूँ भावें नहीं, सो सय परिहरि प्राण ।

मनसा वाचा कर्मना, जे तूँ चतुर सुजाण ॥

'दादू' जो साहिय कूँ भावें नहीं, सो वाट न वृझी रे ।

साँई सूँ सन्मुख रहीं, इस मन सूँ जूझी रे ॥

जब लगि यहु मन थिर नहीं, तब लगि परम न होइ ।

दादू मनवाँ थिर भया, नहींज मिलेगा सोइ ॥

'दादू' विन अवलंबन क्यूँ रहें, मन चंचिल चिल जाइ ।

हस्यिर मनवाँ तौ रहें, मुनिरण नेती लाइ ॥

क्या मुँइ ले हमीं बोलिये, दादू दीजें रोइ ।

जनम अमोलक आगणा, चेंड अकास्थ न्योह ॥

कद्या हमारा मानि मन, पानी परिहरि काम ।

विरया का मँग छोड़ि दे, दादू किह रे राम ॥

दादू खोई आपणी लज्या कुल की कार।
मान वड़ाई पति गई, तव सनमुख सिरजनहार॥
भक्ति

पाल कारण सेवा करें, जाचे त्रिभुवन राव । दादृ सो सेवग नहीं, खेले अपणा दाव ॥ तन मन ले लागा रहें, राता सिरजनहार । दादृ कुछ माँगे नहीं, ते विरला संसार ॥ जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नाहिं । दादृ हरि की भगति विन, धृग जीवण किल माहिं ॥

#### माया

यहु सव माया मिर्ग जल, झुठा झिलिमिलि होइ। दादू चिलका देखि करि, सत करि जाना सोइ॥ दादू बूड़ि रह्या रे बापुरे, माया गृह के कृप। मोह्या कनक अरु कामिनी, नाना बिधि के रूप॥ दादू झुठी काया झुठ घर, झुठा यह परिवार। झुठी माया देखि करि, फूल्यो कहा गँवार॥ दादू जनम गया सब देखताँ, झुठी के सँग लागि। साचे प्रीतम कों मिलै, भागि सकै तौ भागि॥

### उपदेश

'दादू' ऐसे महँगे मोल का, एक साँस जे जाइ। चौदह लोक समान सो, काहे रेत मिलाइ॥ नैनहुँ वाला निरित्व करि, दादू घालै हाथ। तव हीं पावे रामधन, निकट निरंजन नाथ ॥ मन माणिक मूरखं राखि रे, जण जण हाथि न देहु । दादू पारिख जौहरी, राम साध होइ छेहु ॥ दुनियाँ के पीछे पड़्या, दौड़्या दौड़्या जाई । दादू जिन पैदा किया ता साहिब कूँ छिटकाइ ॥ 'दादू, जा कूँ मारण जाइये। सोई फिर मारै l जा कूँ तारण जाइये सोई फिर तारै॥ चारै चित दिया, चिंतामणि कूँ भूलि। जन्म अमोलिक जात है, बैठे माँझी फूलि॥ दादू 'दादू' कहे कहे का होत है, कहे न सीझै काम। कहे का पाइये, जब लग हृदै न आवै राम॥ तूँ मुझ कूँ मोटा कहै, हों तुझे वड़ाई मान । साँई कूँ समझै नहीं, दादू झूठा ग्यान ॥ धरावे दास का, दासा तन सूँ दूरि। दादू कारज क्यूँ सरै, हरि सूँ नहीं हजूरि ॥

'दादू' वातों ही पहुँचै नहीं, घर दूरि पयाना । मारग पंथी उठि चलै, दादू सोइ सयाना ॥ दादू पैंडे पाप के, कदें न दीजे पाँव । जिहिं पैंडे मेरा पिव मिलै, तिहिं पैंडे का चाव ॥ 'दादू' सुकिरत मारग चालताँ, बुरा न कवहूँ होइ। अमृत खाताँ प्राणियाँ, मुवा न सुनिये कोइ ॥ झूठा साचा करि लिया विष अमृत जाना। दुख कों मुख़ सब कोइ कहै, ऐसा जगत दिवाना ॥ 'दादू' पाखँड पीव न पाइये, जे अंतरि साँच न होह । ऊपरि सुँ क्यों हीं रही, भीतर के मल धोइ॥ 'दादू' भावे तहाँ छिपाइये, साच न छाना होइ । सेस रसातल गगन धू, प्रगट कहिये सोइ ॥ 'दादृ' जे तूँ समझै तौ कहीं, साचा एक अलेप। डाल पात तजि मूल गहि, क्या दिखलावै भेप ॥ दिसा कतहूँ रही, जेहिं दिसि पहुँचे साध । में तें मूरिख गहि रहे, लोम बड़ाई बाद ॥ प्रेम प्रीत सनेह विन, सव झूटे सिंगार*।* दादू आतम रत नहीं, क्यूँ मानै भरतार ॥ रहै संसार में, जीव राम के पास। देह दादू कुछ व्यापै नहीं, काल झाल दुख न्नास ॥ 'दादू' सहजैं सहजैं होइगा, जे कुछ रचिया राम। कलपै मरै, दुखी होत वेकाम॥ काहै कौं पूरिक पूरा पाप्ति है, नाहीं दूरि गँवार। सब जानत है बाबरे, देवे कूँ हुसियार ॥ कूँ, समस्थ सव जाणे। दादू चिंता राम राम सँभालिये चिंता जिनि आर्थ ॥ गोविंद के गुण चीत करि, नैन वैन पग सीम। जिन मुख दीया कान कर, प्राणनाथ जगदीम ।। हिरदै राम सँभालि ले, मन राखे वंगाम। दादू समरथ माइयाँ, सत्र की पूरे आग॥ 'दादू' छाजन भोजन सहज में, मँइयाँ देह मी लेह । तासूँ अधिका और कुछ, सो तूँ काँइ करेर ॥ 'दादू' ने कुछ खुसी खुखाइ की, होवेगा मांं। पचि पचि कोई जिनि मरे, सुणि हीउयी हों!॥ ·दादू विना राम कहीं की नहीं, फिरिही देम विदेसा। दूजी दहणि दूरि करि वैरि, मुणि यह साम संदेशा । मीठे का सब मीठा लागे, भावें विष भार देह । दादू कड़वा ना कहे, अमृत करि कि हैं।

दादू एक विसास विन, जियरा डावाँडोल। निकटे निधि दुख पाइये चिंतामणी अमोल॥ 'दाद' बिन विसवासी जीयरा, चंचल नाहीं ठौर। निहचय निहचल ना रहै, कक्चू और की और II 'दाद्' होणा था सो है रह्या, जे कुछ कीया पीव। पल वधै ना छिन घटे, ऐसी जाणी जीव।। त्यूँ होइगा, काहे कूँ सिर लेइ। ऊपर राखिये, देखि तमाना येह ॥ करता हम नहीं, करता और कोइ। दादू है सो करैगा, तूँ जिनि करता होइ॥ करता मारे मरि गये, चित सूँ विसरे नाहिं। वैरी अजहूँ साल है, समिस देख मन माहिं॥ दादू कारण सव तजै, जन का ऐसा भाव। साँई राम न छोड़िये, भावै तन मन जाव ॥ दादू जहँ दादू पग धरै, तहाँ काल का फंध। जहँ ऊर्गर साँधे खड़ा, अजहुँ न चेते अंध॥ सिर मरिये राम विन, जीजे राम सँभाल। दादू पीवै आतमा, यौं साधू बंचै काल॥ अमृत बटाऊ पंथ सिरि, अब विलंब न कीजै। वेग बैठा क्या करे, राम जिप लीजें।। 'दाद्' सव जग मरि मरि जात है, अमर उपावणहार। रमता राम है, बहता सब संसार ॥ यह जग जाता देखि करि, दादू करी पुकार। घड़ी महरत चालणाँ, राखे सिरजनहार ॥ जे दिन जाइ सो बहुरि न आवै, आव घटैतन छीजे। अंत काल दिन आइ पहुँच्या, दादू दील न कीजै।। दादू गाफिल ह्रै रहया। गहिला हुआ गँवार । सो दिन चीति न आवर्द्द, सोवै पाँव पसार॥ 'दादृ' काल हमारा कर गहे दिन दिन खैंचत जाइ। जीव जागै नहीं, सोवत गई विहाइ ॥ अजहुँ देखत ही भया, स्याम वरण तें सेत। तन मन जोवन सव गया। अजहुँ नहिर सूँ हेत ॥ भयाः जीवत परम न होइ। मेला ना जगाति ना मिले, दादू वूड़े सोइ॥ जीवत भयाः जीवत परचा नाहिं। परगट ना जिवत न पाया पीव कूँ, वूड़े भौ-जल माहिं॥ सूँ यैरी है रह्या, दूजा कोई नाहिं। जिस के अंग तें ऊपज्या, सोई है सब माहिं॥ ज्यों आपे देखें आप कूँ, यों जे दूसर होइ। दादू दूसर नहीं, दुबख न पार्वे कोइ।। सम करि देखिये, कुंजर कीट समान। दुविधा दूरि करि, तजि आपा अभिमान ॥ 'दादू' बुरा न बांछे जीव का, मदा मजीवन सोइ। परलै विषै विकार सब, भाव भगति रत होइ॥ 'दादू' निंद्या नाँच न लीजिये, सुपिनै हीं जिनि होइ। ना हम कहैं न तुम सुणी, हम जिनि भाखें को इ॥ 'दादू' निंदक वपुरा जिनि मरै, पर उपगारी सोइ। हम कुँ करता ऊजला, आपण मैला होइ ॥ अणदेख्या अनर्थ कहैं, अपराधी संसार्। जद तद लेखा लेहगा, समरथ सिरजनहार ॥ दावू बहुत बुरा किया, तुम्हैं न करणा रोस । साहिव समाई का धनी, बंदे कूँ सब दोस ॥ ज्यों आपे देखे आप क्रूँ, सो नैना दे मुज्झ। मीरा मेरा मेहर करि, दादू देखे तुज्झ॥ 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे किल अजराँवर होइ। ना वह मरै न बीछुड़ै, ना दुख ब्यापै कोइ॥ 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे स्थिर इहि संसार। ना वहु खिरै न हम खर्ौ, ऐसा छेडु विचार ॥ 'दादू' संगी सोई कीजिये, जेकबहूँ पलटि न जाइ। आदि अंत विहड़े नहीं ता सन यहु मन लाइ॥ जिहि घर निंदा साधु की सो घर गये समूल तिन की नींव न पाइये, नाँव न ठाँच न घूल ॥ दादू मारग कठिन है जीवत चलै न कोइ। सोई चिल है बापुराः जे जीवत मिरतक होह ॥ जे सिर सौंप्या राम कूँ, सो सिर भया सनाथ। दादू दे ऊरण भया। जिस का तिस के हाथ ॥

## भक्तके लक्षण एवं महिमा

्दादृ' सोई सेवग राम का, जिसें न दूजी चिंत ।
दूजा को भावें नहीं, एक पियारा मिंत ॥
सोइ जन साचे सोइ सती, सोइ साधक सूजान ।
सोइ ग्यानी सोइ पंडिता, जे राते भगवान ॥
दादृ' भेष बहुत संसार में, हरिजन विरला कोइ ।
हरिजन राता राम सूँ, दादू एके सोइ ॥
काइर काम न आवर्ड, यह स्पे कर र

ऐसा सम हमारे आवै । वार पार कोइ अंत न पावै ॥टेका। इलका भारी कह्या न जाड़ । मोल-माप नहिं रह्या समाइ ॥ कीमत-छेखा नहिं परिमाण । सब पचि हारे साथ सुजाण ॥ आगी पीछी परिमित नाहीं । केते पारिप आवर्हि जाहीं ॥ आदि-अंत-मधि लखैन कोइ। दाद् देखे अचरज होइ॥

यटाऊ रे चलना आज कि काल । समझ न देखें कहा सुख सोचै, रे मन राम सँभाल ।। जैसे तरवर विरख वसेरा, पंखी बैठे आई। ऐसें यह सब हाट पसारा, आप आप कूँ जाइ ॥ कोइ निह तेरा सजन सँगाती। मित खोवे मन मूल। यह संसार देख मत भूले, सबही संबल तन नहिं तेरा, धन नहिं तेरा, कहा रह्यो इहिं लागि। दादू हरिविन क्यूँ सुख सोवै, काहे न देखें जागि॥

मन मुरिखा तें योंहीं जनम गँवायौ । साँई केरी सेवा न कीन्हीं, इहि किल काहे कूँ आयौ ॥ जिन वातन तेरौ छूटिक नाहीं, सोई मन तेरौ भायौ। कामी है विषयासँग लाग्यो, रोम रोम लपटायौ॥ कुछ इक चेत विचारी देखी, कहा पाप जिय लायी। दादूदास भजन करि लीजै, सुपने जग डहकायौ॥

हिंदू तुरक न जाणूँ दोइ। साँई सब का सोई है रे, और न दूजा देखूँ कोइ ॥ कीट-पतंगसर्वे जोनिन में, जल-यल संग समाना सोइ। पीर वैगंबर देव-दानव, मीर-मलिक मुनि-जनकूँ मोहि ॥ करता है रे सोई चीन्हों, जिन चै क्रोध करें रे कोइ। जैसें आरसी मंजन कीजै, राम-रहीम देही तन धोइ ॥ साँई केरी सेवा कीजै, पायौ धन काहे कूँ खोइ। दादू रे जन हरि भज लीजै, जनम जनम जे सुरजन होइ ॥ मेरा मेरा छोड गँवारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा अपने जीव विचारत नाहीं, क्या ले गहला वंस तुम्हारा। तव मेरा कत करता नाहीं, आवत काल चक्र सूँ खरी परी रे, विसर गया जाइ तहाँ का संयम कीजै, विकट पंथ गिरधारा वे दादू रे तन अपणा नाहीं, तौ कैसे भयो संसारा॥

अजहुँ न निकसै प्राण कठोर ! दरसन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर॥ चारि पहर चारीं जुग बीते, रैनि गॅंबाई भीर। अविध गई अजहूँ नहिं आये, कतहुँ रहे चितचोर॥ क बहूँ नैन निरिष्ठ निहं देखे, मार्ग चितवत चोर। दादू ऐसे आतुर बिरहिणि, जैसे चंद

दादू विषै के कारणे रूप राते रहैं। नैन नापाक यूँ कीन्ह भाई। वदी की बात सुणत सारा दिन। स्रवन नापाक हों कीन्ह जाई ॥ स्वाद के कारणे छिट्ध लागी रहै। जिभ्या नापाक यों कीन्ह खाई। भोग के कारणे भूख लागी रहै। अंग नापाक यों कीन्ह लाई ॥

संत सुन्दरदासजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीदाद्दयालजीके शिष्य, जन्म वि० सं० १६५३ चैत्र शुक्ष ९, जन्मस्थान—ग्रीसा (जयपुर-राज्यानागंत) पिताका नाम—चोखा (परमानंद ), माताका नाम—सती, जाति—बूसर (खण्डेलवाल वैदय ), निर्माणसंवत् १७४६ वि० ) गुरु विन ग्यान नहिं, गुरु विन ध्यान नहिं,

गुरु-महिमा

काहू सों नरोष तोष,काहू सों न राग देष, काहू सों न बेर भाव, काहू सों न घात है । काहू सों न बकबाद, काहू सों नहीं विषाद, काहू सों न संग, न ती काहू पच्छपात है।। काहू सों न दुष्ट बैन, काहू सों न लेन देन, ब्रह्म को विचार कछू। और न सुहात है। मुंदर कहत सोई, ईसन को महा ईस, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न वात है॥

विन आतम विचार न छहतु गुरु बिन प्रेम नहिं, गुरु विन नेम नहिं, गुरु विन . सीलहु, संतोप न महतु 計用 गुरु विन प्यास नहिं बुद्धि को प्रकास नहिं। 81 भ्रमहू को नास नहिं, यंसेई गुरु विन बाट नहिं, कौड़ी चिन हाट नहिं, सुंदर प्रगट लोक बेट यों करन् गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दमा को गहे। भवदुग्त विसगहते। प्रसाद

गुरु के प्रसाद प्रेम, प्रीतिहु अधिक बादे,

गुरु के प्रसाद, राम नाम गुण गाइये।

गुरु के प्रसाद, सब जोग की जुगति जाने,

गुरु के प्रसाद, सून्य में समाधि लाइये।

सुंदर कहत, गुरुदेव जो कृपाछ होइ,

तिन के प्रसाद, तत्त्वग्यान पुनि पाइये।

गुरु मात गुरु तात, गुरु बंधु निज गात,

गुरुदेव नखिसख, सकल सँवारचो है।

गुरु दिये दिव्य नैन, गुरु दिये सुख बैन,

गुरुदेव सरवण दे, सबद उच्चारचो है।

गुरु दिये हाथ पाँव, गुरु दिये सीस भाव,

गुरुदेव णिंड माहिं, प्राण आइ डारचो है।

सुंदर कहत गुरुदेव, जो कृपाछ होइ,

फिरि घाट घड़ि करि, मोहि निस्तारचो है॥

#### उपदेश

बार बार कह्यो ताहिं सावधान क्यूँ न होइ, ममता की मोट सिर काहे को धरत है। मेरो धन मेरो धाम मेरे सुत मेरी वाम, मेरे पसु मेरे ग्राम भृत्यो ही फिरतु है। त् तो भयो वावरो विकाइ गई बुद्धि तेरी, ऐसी अंधकूप गेह तामें तू पस्तु है। सुंदर कहत तोहिं नेकहू न आवै लाजः काज को विगार के अकाज क्यों करतु है ॥ पायो है मनुष्य देह, औसर वन्यौ है येह, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइये। भ्लत है बावरे ! तू अव के सयानो होइ; रतन अमोल सो तौ काहे कूँ ठगाइये। समुझि विचार करि ठगन को संग त्यागि, ठगवाजी देखि करि मन न डुलाइये। सुंदर कहत ता तें सावधान क्यूँ न होइ, हरि को भजन करि हरि में समाइये॥ इन्द्रिन के सुख मानत है सठ, याहि हि तें बहुते दुख जल में झख मांसहि लीलत: आवै ॥ वाहरि स्वाद वँध्यो जल छाड़त है, मूँटि च्यू न परचो विललावै । वंध वस

पहिले न सँभारत, सुंदर <del>क्</del>यूँ गुड़ खाय सु कान विंघावै।। बाहिर होतहि वालकः पेट के मातु पयोधर आइ दिनहीं दिन और, मोह बँध्यो तरुण भयो तिय के रस बँध्यो परिवार प्रपुत्र ਜ਼ੁ, ऐसिहि भाँति गये पन राम को नाम विसारिके आपहि आप कुँ वंधन कीनो ॥ जनम सिरान्यो जाइ भजन विमुख सठ, काहे कूँ भवन कूप विन मीच मरे है। गहत अविद्या जानि सुक निलनी ज्यूँ मृद्र कर्म औ विकर्म करें करत न डरे है।। आपही तें जात अंध नरक में वार-वार, अजहूँ न संक मन माहिं अव करे है। दुक्ल को समूह अवलोकिके न त्रास होइ, सुंदर कहत नर नाग पास परे है॥ झुठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देखे, आपने हूँ नैन तेऊँ अंध रहे ज्वानी में। केते राव राजा रंक भये रहे चले गये, मिलि गये धूर माहीं आये ते कहानी में ॥ सुंदर कहत अब ताहि न सुरत आवै, चेते क्यों न मूढ़ चित लाय हिरदानी में। भूले जन दाँच जात लोह कैसो ताव जात, आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में ॥ जग मग पग तिज सिज भिज राम नाम, काम कोध तन मन घेरि घेरि मारिये। झुट मुठ हठ त्याग जाग भाग सुनि पुनि, गुण ग्यान आनि आन वारि वारि डारिये ॥ गहि ताहि जाहि सेस ईस ससि सुर नर, और वात हेतु तात फेरि फेरि जाइये। सुंदर दरद खोइ धोइ-धोइ वार-वार सार संग रंग अंग हेरि हेरि धारिये॥ संत सदा उपदेश वतावत, केस सबै सिर स्वेत भये हैं। त् ममता अनहूँ नहिं छाड़त, मौतहु आय सँदेस दये हैं॥

आज कि काल्ह् चलै उठि मूरखा तेरे तो देखत केते गये हैं। सुंदर क्यों नहिं राम सँभारता या जग में कहो कौन रहे हैं॥

#### कालकी विकरालता

विलायत है मंदिर गहल गज, ऊँट दमामा दिना इक दो हैं। सुत वांधव, मात तिया तात्ह देख धुँ पामर होत विछोहें ॥ प्रपंच सँ राचि रह्यो सठ! शुर काठ की पृतरि ज्यूँ कपि मेरि कहै नित सुंदर, मेरि हि ऑखि लगे कहि कौन कूँ को है॥ जराइ के छार, देह किया कि किया कि किया कि किया है। यह देह जमीं महिं गाड़ि, के दिया कि दिया कि दिया कि दिया है। यह देह रहै दिन चारि, जिया कि जिया कि जिया कि जिया है। आइ, अचानक काल लिया कि लिया कि लिया कि लिया है। है छाड़त नर, देह सनेह न है थिर है देहा । यह जानत घटै दिनही दिनः जाय छीजत दीसत है घट को छेहा ॥ नित गहै कर् आइ अचानक काल करै खेहा। गिराइ तनु ढाहि यहै निहचै धरि, जानि संदर

केरि नेहा ॥ सूँ निरंजन .एक रह्यो कहाँ गाफिल है करिः सोइ दहारै । सिर ऊपर काल संर, लागि रह्यो धामस-धूमस पछारै ॥ तोहिं अचानक फॉदत, मृग कूदत बन में फारें। गले नख सूँ उर चित्र के **डर**, डरें जिन काल ता प्रभु कूँ कहु क्यूँ न सँमारे॥ जब तें जनम लेत, तब ही तें आयु घटै,

माई सों कहत मेरो बड़ो होत जात है। आज और काल्ह और, दिन-दिन होत और, दौरयो दौरयो फिरतः खेलत अरु खात है। बालपन बीत्यौ जब, जोवन लग्यो है आइ, जोवनहुँ बीते बूढ़ो, डोकरो दिखात है। सुंदर कहत ऐसे, देखत ही बूझि गयो। तेल घटि गये जैसे दीपक बुझात है॥ माया जोरि जोरि नर राखत जतन करि, दिन मेरे काम आइहै। कहत है एक तोहिं तो मरत कछु बेर नहीं लागै सठ। देखत ही देखत, बबूला सो बिलाइहै ॥ धन तो धऱ्यो ही रहै, चलत न कौड़ी गहै, रीते हायन से जैसो आयो तैसो जाइ है। करि ले सुकृत यह बेरिया न आवै फिरि। वछताईहै ॥ पुनि संदर कहत नर, झूँठ यूँ बँध्यो है जाल, ताही तें ग्रसत काल, काल विकराल ब्याल सवही कूँ खात है। नदी को प्रवाह चल्यो जात है समुद्र माहिं। तैसे जग काल ही के मुख में समात है॥ सूँ ममत्व ता तें काल को भय मानत है। ग्यान उपजे तें वह कालहू विलात है। कहत परव्रह्म हे सदा अखंड, आदि मध्य अंत एक सोई ठहरात है॥

## देह एवं जगत्की नश्वरता

कौन भाँति करतार, कियो है सरीर यह, पावक के माहिं देखौ पानी को जमावना । नासिका स्रवन नैन, वदन रतन वैन, हाथ पाँव अंग नख, सीत को बनावनी॥ हप, चमक दमक ऊत, अन्प मुहाबना । अति अधिक मुंदर सोभित चेतन, सकति लीन होइ गई। छिन ताही छिन लागते हैं। सब कूँ अभावनी॥ मातु तौ पुकार छाती। कृटि कृटि रोवित है। वानहू कहत मेरो नंदन कहा गयो। भैयाहू कहत मेरी वाँह आञ्च दूरि मरंग बहिन कहति मेरो वीर दुख है गया। कामिनी कहत मेरी सीम भिरताज कर्ता।

उन्हें ततकाल रोइ हाथ में धोरा लयो। मुंदर कहत कोऊ, ताहि नहिं जानि सकै, बोलत हुतो सो यह, छिन में कहाँ गयो॥

#### आशा-तृष्णा

नैनन की पल ही पल में छिन, आधि घरी घटिका जु गई है। जाग गयो युग याम गयो पुनि, साँझ गई तब रात भई है॥ गई अरु काल्ह गई, परसों तरसों कछु और ठई है। ऐसहि आयु गई, सुंदर तृस्ना दिन ही दिन होत नई है ॥ कन ही कन कुँ बिललात फिरै, सठ याचत है जनही जन कूँ। तन ही तन कूँ अति सोच करै, नर खात रहै अन ही अन कूँ॥ मन ही मन की तृस्ता न मिटी, पुनि धावत है धन ही धन कूँ। छिन ,ही छिन सुंदर आयु घटी, कवहूँ न गयो बन हीं बन कूँ॥ जो दस वीस पचास भये सत, होइ हजार तु लाख मँगैगी। अरव्य खरव्य असंख्य, पृथ्वीयति होनं की चाह जगैगी ॥ पताल को राज करी, स्वर्ग तृस्ता अधिकी अति आग लगैगी। एक सँतोष बिना सठ। तेरी तो भूख कधी न भगैगी॥ लोक अहार कियो सव, तीनहुँ सात समुद्र पियो पुनि पानी। जहाँ तहँ ताकत डोल्ता काढत आँख डरावत प्रानी ॥ दिखावत जीभ हलावत, दॉत याहि तै में यह डाकिनि जानी। खात भये कितने दिनः हे तृस्ना अजहूँ न अधानी ॥ गेर तज्यो पुनि नेर तज्यो पुनि, खेह लगाइ के देह सँवारी। मेघ मरे मिर सीत सह तन धूप समै जु पँचागिनि वारी ॥

भूख सहै रिंह रूख तरे, पर मुंदरदान सहै तुल भारी। डासन छाड़ि के कालन कपर, आयन मारि पे आय न मारी॥

#### आश्वासन

पाँच दिये चलने फिरने कहूँ, हाथ दिये हरि कृत्य करायो । कान दिये सुनिये हरि को जम, नैन दिये तिन मार्ग दिखायो ॥ नाक दिये मुख सोभत ता करि, जीभ दई हरि को गुण गायो। साज दियो परमेसुर, पेट दियो वड पाप लगायो ॥ निचिंत करें मत चिंतहिं, चोंच दई सोइ चिंत करेगो। पाउँ पसार परयो किन सोवत, दियों सोइ पेट भरेगो ॥ पेट जीव जिते जल के थल के पुनि, पाहन में पहुँचाय धरैगो। भूख पुकारत है नर, भृखहि सुंदर तू कह भूख मरेगो॥ आप घड़े जितने, भाजन मिरहें भिरहें भिरहें जू। हैं जिनके गुण कूँ, दिरहें दिहें दिहें दिहें जू॥ आदिहु अंतहु मध्य सदा, हिरहें हिरहें हिरहें हिरहें जू। सुंदरदास सहाय सही, करिहैं करिहैं करिहैं करिहैं जू॥

#### विश्वास

काहि कूँ दौरत है दसहूँ दिसि,

ूँ नर देख कियो हरिजू को ।

वैठि रहें दुरि के मुख मूँदि,

उनारत दाँत खनाइ है दूको ॥

गर्भ थके प्रतिगाल करी जिन,

होइ रह्यो तन्नही जड़ मूको ।

गुंदर क्यों निललात फिरै अन,

राख हृदय निस्नास प्रभू को ॥

क्षेचर भ्चर जे जल के चर, देत अहार चराचर पोखै। वं हरि जो सब को प्रतिगलत, ज्यूँ जिहि भाँति तिही विधि तोखै ॥ त् अव क्यूँ विस्वास न राखतः भूलत है कित घोखहि घोखैं। तोहिं तहाँ पहुँचाय रहे प्रभु, गुंदर बैठि रहे किन ओखै।।

### देहकी मलिनता

देह तो मल्टिन अति, बहुत विकार भरी, ताहू माहि जरा व्याधिः सब दुख रासी है। नवहूँक पेट पीर कवहूँक सिर वाय, कवहूँक आँख कान मुख में विथा सी है॥ औरहूँ अनेक रोग नख सिर पूरि रहे, कवहूँक स्वास चलै कवहूँक खाँसी है। ऐसो ये सरीर ताहि अपनो कै मानत है, सुंदर कहत या में कौन सुख वासी है॥

जा सरीर माहिं तू अनेक सुख मानि रह्यो। ताहि त विचार या मैं कौन बात भली है। मेद मजा मांस रग रग में रकत भरवी। पेटहू पिटारी सी में ठौर ठौर मली है॥ हाइन सूँ भरवी मुख हाइन के नैन नाकः हाथ पाउँ सोऊ सब हाड़न की नली है। संदर कहत याहि देखि जनि भूलै कोई, भीतर मंगार भरी जपर तो कली है।।

## मूर्खता

अपने न दोष देखे, पर के औगुण पेखे, दुष्ट को सुभाव, उठि निंदाही करतु है। कोई महल सँवारि राज्यो नीके करिः कीरी तहाँ जाय, छिद्र हूँढत फिरतु है॥ भोरही तें साँझ लग, साँझही तें भोर लग, मुंदर कहत दिन ऐसे ही भरतु पाँव के तरे की नहीं सूझे आग मूरख कूँ, और सूँ कहत तेरे सिर पै बस्तु

#### भन

जो मन नारि कि और निहारतः तौ मन होत है ताहि को रूपा।

जो मन काहु सुँ क्रोध करे पुनि, तौ मन है तब ही तदरूपा॥ जो मन मायहि माया रटै नितः तो मन बूड़त माया के कृपा। संदर जो मन ब्रह्म विचारतः तौ मन होत है ब्रह्म स्वरूपा॥ मनहीं के भ्रम तें जगत यह देखियत, मनहीं के भ्रम गये, जगत विलात है। मनहीं के भ्रम जेवरी मैं उपजत साँप, मन के विचारे साँप जेवरी समात है॥ मनहीं के भ्रम तें मरीचिका कूँ जल कहै, मनहीं के भ्रम सीप रूपो सो दिखात है। सुंदर सकल यह दीसे मनहीं को भ्रम, मनहीं को भ्रम गये ब्रह्म होइ जात है।।

#### वाणीका महत्त्व

बचन तें दूर मिले, वचन विरोध होइ। बचन तें राग बढ़ै, बचन तें दोप जू। बचन तें ज्वाल उठै, बचन सीतल होइ, बचन तें मुदितः बचन ही तें रोप जू॥ बचन तें प्यारी छगै, वचन तें दूर भगै, बचन तें मुरझाय, बचन तें पोप जू। संदर कहत यह, वचन को भेद ऐसी, बचन तें बंध होत, बचन तें मोच्छ जू॥

### भजन न करनेवाले

एक जु सबही के उर अंतर, ता प्रभुक्ँ कहु काहि न गायै। संकट माहिं सहाय करें पुनि, सो अपनो पति क्यूँ विमरावै॥ चार पदारथ और जहाँ लगि। आठहु सिद्धि नवो निधि पार्वै। सुंदर छार परौ तिन के सुखा जो हरि कूँ तजि आन कूँ ध्याये॥ पूरण काम सदा सुख धाम, निरंजन राम मिरजनहारी । सेवक होइ रह्यों सब को नितः कीटहि कुंजर देत आतरी॥

भंजन दुक्ख दिद्ध निवारणः चिंत करें पुनि साँझ सवारो । ऐसे प्रभू तिज आन उपासतः सुंदर है तिन को मुख कारो ॥

### सब राम ही राम है

स्रोत्र उहै स्रति सार सुने, अरु नैन उहै निज रूप निहारै। नाक उहै हरि नाकहिं राखत, जीम उहै जगदीस उचारे ॥ हाथ उहै करिये हरि को कृत, पाँच उहै प्रमु के पथ धारें। सीसि उहै करि स्थाम समर्पण, सुंदर यूँ सब कारज सारै ॥ बैटत रामहि ऊटत रामहि, बोलत रामहि राम रह्यो है। जीमत रामहि पीवत रामहि, धामहिं रामिं राम गृह्यो है ॥ जागत रामहि सोवत रामहि, जोवत रामहि राम लह्यो है। देतह रामहि लेतह रामहि, सुंदर रामहि राम रह्यो है॥ स्रोत्रह रामहि नेत्रह रामहि, वक्त्रह रामहि रामहि गाजै। सीसह रामहि हाथहू रामहि, पाँवहू रामहि रामहि छाजै ॥ पेटहू रामहि पीठिहु रामहि, रोमहु रामहि रामहि बाजै। अंतर राम निरंतर रामिः, सुंदर रामिः राम विराजै॥ भृमिह रामहि आपह रामिंह, तेजह रामिंह वायुह रामे। ब्योमह रामहि चंदह रामहि, सूरह रामहि सीतह वामे ॥ आदिह रामहि अंतह रामहि, मध्यह रामहि पुरुष रु बामे । आजह रामहि काल्हह रामहि, सुंदर रामहि रामहि थामे ॥ देखहु राम अदेखहु रामहि, लेखहु राम अलेखहु रामे। एक हु राम अनेक हु राम हि, सेष हु राम असेष हु ता में ॥ मीनहु राम अमीनहु रामहि, गौनहु रामहि ठाम कुठामे। बाहिर रामहि भीतर रामहि, सुंदर रामहि है जग जा में ॥ दूरहु राम नजीकहु रामहि, देसहु राम प्रदेसहु रामे। पूरव रामहि पच्छिम रामहि, दक्खिन रामहि उत्तर धामे ॥ आगे हु रामहि पीछे हु रामहि, ब्यापक रामहि है बन ग्रामे । सुंदर राम दसो दिसि पूरण, स्वर्गहु राम पतालहु ता में ॥ आपहु राम उपावत रामहि, भंजन राम सँवारन वा में। दृष्टहु राम अदृष्टु रामहि, इष्टु राम करे सब कामे ॥ पूर्णहु राम अपूर्णहु रामहि, रक्त न पीत न स्वेत न स्यामे। स्त्यहु राम अस्त्यहु रामहि, सुंदर रामहि नाम अनामे॥

#### अञ्चान

जो कोउ कष्ट करें बहु भाँतिनिः, जात अग्यान नहीं मन केरो । ह्यू तम पूरि रह्यो घर भीतरः, कैसहु दूर न होय अँधेरो ॥

ल्लाठिनि मारिय ठेलि निकारियः और उपाय करे बहुतेरों। सुंदर सूर प्रकास भयोः तव तौ कितहू निहं देखिय नेरों॥ जैसे मीन माँस कूँ निगलि जात लोभ लगिः

लोह को कंटक नहिं जानत उमाहे तें। जैसे कपि गागर में मूठ बाँधि राखे सठः

छाड़ि निहं देत सो तो स्वादही के बाहे तें।। जैसे सुक नारियर चूँच मारि लटकतः सुंदर कहत दुक्ख देत याहि लाहे तें। देह को संजोग पाइ इंद्रिन के बस परयोऽ

आपही कूँ आप, भूलि गयो सुख चाहे तें ॥ आपिह चेतन ब्रह्म अलंडित, सो भ्रम तें कछु अन्य परेखें । हूँढत ताहि फिरें जितही तित, साधत जोग बनावत भेखें ॥ औरहु कष्ट करें अतिसय करि, प्रत्यक आतम तत्त्व न पेखें । सुंदर भूलि गयों निज रूपांह, है कर कंकण दर्पण देखें ॥

मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सव,

मेरो धन माल मैं तो बहुविधि भारो हूँ।

मेरे सब सेवक हुकम कोउ मेटै नाहिं,

मेरी युवती कों मैं तो अधिक पियारो हूँ॥

मेरो बंस ऊँचो मेरे बाप दादा ऐसे भये,

करत वड़ाई मैं तो जगत उज्यारो हूँ।

'सुंदर' कहत मेरो मेरो कर जानै सठ,

ऐसे नहीं जानै मैं तो काल ही को चारो हूँ॥

देह तो स्वरूप जोटों तोटों है अरूप माहि,
सब कोउ आदर करत सनमान है।
टेटी पाग बाँधि बार-बार हि मरोरे मूँछ,
बाहू उसकारे अति धरत गुमान है।।
देस-देस ही केटोग आइ कै हजूर होहिं,

बैठकर तखत कहावे सुलतान है। 'सुंदर' कहत जब चेतना सकति गई, वहीं देह ताकी कोऊ मानत न आन है।

### अद्वैत ज्ञान

तोहि मैं जगत यह, तूँ ही है जगत माहिं,
तो मैं अरु जगत में, भिन्नता कहाँ रही।
भृमि ही तें भाजन, अनेक विधि नाम रूप,
भाजन विचारि देखे उहै एक ही मही।।
जल तें तरंग फेन, बुदबुदा अनेक भाँति,
सोउ तों विचारे एक, वहै जल है सही।

भेत महापुरुष हैं, सब की सिद्धांत एक, सुंदर अखिल बहा, अंत वेद ये कही ॥

## साधुका खरूप एवं महिमा

पंजिक निंदत कोठक बंदत, कोठक देतिह आइ ज मच्छन।
कोठक आय लगावत चंदन, कोठक डारत धूरि ततच्छन॥
कोठ कहें यह म्रूख दीसत, कोठ कहें यह आहि विचच्छन।
सुंदर काहु सुँ राग न द्वेप न, ये सब जानहु साधु के लच्छन॥
जिन तन मन प्राण, दीन्हों सब मेरे हेत,

औरहू ममत्व बुद्धि, आपनी उटाई है। जागत हू सोवत हू, गावत हैं मेरे गुण, करत भजन ध्यान दूसरे न काँई है॥ तिन के में पीछे लग्यो, फिरत हूँ निसिदिन,

सुंदर कहत मेरी, उन तें बड़ाई है। यह मेरे प्रिय में हूँ, उनके आधीन सदा, संतन की महिमा तौ, श्रीमुख सुनाई है॥

### निःसंशय ज्ञानी

के यह देह गिरो वन पर्वत, के यह देह नदीहि वही जू।
के यह देह धरो धरती मिंह, के यह देह कुसानु दही जू॥
के यह देह निरादर निंदहु, के यह देह सराह कही जू॥
मंदर संसय दूर भयो सद, के यह देह चलो कि रही जू॥
के यह देह सदा मुख संपति, के यह देह विपत्ति परो जू॥
के यह देह निरोग रही नित, के यह देहि रोग चरो जू॥
के यह देह हुतासन पैठहु, के यह देह हिमार गरो जू॥
मंदर संसय दूर भयो सव, के यह देह जिवो कि मरो जू॥

एक कि दोइ ? न एक न दोइ;

उहीं कि इही ? न उहीं न इही है ।

सत्य कि स्थूल ? न स्त्य न स्थूल;

जिहीं कि तिहीं ? न जिहीं न तिहीं है ।।

मूल कि डाल ? न मूल न डाल;

वहीं कि महीं ? न वहीं न महीं है ।

जीव कि ब्रह्म ? न जीव न ब्रह्म;

तु हैं कि नहीं ? कछ हैं न नहीं है ।।

#### प्रेम

जो ह्यि को तिज आन उपासत सो मितमद, फजीहत होई। ह्यों अपने भरतारिह छाँड़ि भई विभिन्नारिणि कामिनि कोई। संदर ताहि न आदर मान, फिरै बिमुखी अपनी पत खोई। संदर ताहि न आदर मान, फिरै बिमुखी अपनी पत खोई। बूड़ि मरे फिन कूप मँझार कहा जग जीवत है सठ सोई।

प्रीतम मेरा एक तूँ, सुंदर और न कोइ।
गुप्त भया किस कारने, काहि न परगट होइ॥
प्रेम लग्यो परमेस्वर सौं, तब भूलि गयो सब ही घरवार।
ज्यों उनमत्त फिरै जित ही तित, नैकु, रही न सरीर सँभारा
साँस उसास उठें सब रोम, चले हग नीर अखंडित धारा
सुंदर कौन करें नवधा बिधि, छाकि पर्यौ रस पी मतवारा
न लाज काँनि लोक की, न बेद को कहा। करें।

न संक भृत प्रेत की, न देव यक्ष तें डरे॥ सुनै न कौन और की, द्रसे न और इच्छना।

कहै न कळू और बात, भक्ति प्रेम लच्छना ॥
प्रेम अधीनो छाक्यो डोले, क्यों की क्यों ही बानी बोले।
जैसे गोपी भूली देहा, ता को चाहै जासों नेहा॥
नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु सिसु जैसे,

पीर जाकें ओपिध बिनु, कैसें रह्यों जात है। चातक ज्यों स्वातिबूँद, चंद को चकोर जैसें,

चंदन की चाह करि, सर्प अकुलात है॥ निर्धन कों धन चाहैं, कामिनी कों कंत चाहै,

ऐसी जाक चाह ता कों, कछु न सुहात है। प्रेम की भाव ऐसी, प्रेम तहाँ नेम कैसी,

मुंदर कहत यह, प्रेम ही की बात है। कि कबहुँक हॅिंस उठ नृत्य करि, रोवन लागे। कबहुँक गदगद कंठ, सब्द निकत्ते नहिं आगे॥ कबहुँक हृदय उमंगि, बहुत ऊँचे स्वर गावें। कबहुँक के मुख मौनि, मगन ऐसें रहि जावे॥ चित्त वृत्त हरिसों लगी, सावधान केंसें रहे। यह प्रेम लच्छना भक्ति है, शिष्य मुनहि सुंदर करें॥

#### सहरु

लोह कों ज्यों पारस पख़ान हू पलटि लंता कंचन छुवत होत जग में प्रमानिये। दुम कों ज्यों चंदन हू पलटि लगाइ वाग, आप के समान ता के मीतलता आनिये॥ कीट कों ज्यों मृंग हू पलटि के करत मृंग, सोऊ उड़ि जाइ ताको अचरज न मानिये। संदुस्य कहत यह सगरे प्रमिद्ध वात, सद्य सिस्य पलटें सु मत्युम जानिये॥

#### सत्सङ्ग

तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई। राज मिले गज बाजि मिले सब सोंज मिले मन बांछित पाई॥ लोक मिले सुरलोक मिले बिधिलोक मिले बइकुंठहु जाई। 'सुंदर' और मिलें सबही सुख, संत-समागम दुर्लभ भाई॥

#### भजनके विना पश्चात्ताप

तू कछु और विचारत है नर! तेरो विचार धर्यो ही रहैगो। कोटि उपाय कियें घनके हित भाग लिख्यों तितनो ही लहैगो॥ भोर कि साँझ घरी पल माँझ सो कालअचानक आइ गहैगो। राम भज्यों न कियों कछु सुकृत 'सुंदर' यों पछिताइ वहैगो॥

## संत रजवजी

( प्रसिद्ध महात्मा श्रीदादूदयालजीके शिष्य, जन्म-सं० १६२४, स्थान साँगानेर ।)

रे मन सूर संक बानी क्यूँ मानै। मरणे माहिं एक पग ऊमा, जीवन जुगति न जानै ॥ तन मन जाका ताकूँ सौंपै, सोच पोच नहिं आनै। छिन छिन होइ जाहि हरि आगे, सहजैं आपा जैसे सती मरे पित पीछें, जलतो जीव न जानै। तिल में त्यागि देहि जग सारा, पुरुष नेह पहिचानै ॥ नखसिख सब साँसत सिर सहताँ, हरि कारज . परिवान । जन रज्जव जगपित सोइ पावै, उर अंतरि यूँ ठानै ॥ म्हारो मंदिर सूनों राम बिन विरहिण नींद न आवे रे। पर उपगारी नर मिलै, कोइ गोविंद आन मिलावें रे ॥ चेती विरहिण चिंत न भाजे, अविनासी नहिं पावे रे। यहु वियोग जागै निसवासर, विरहा बहुत सतावै रे॥ विरह वियोग बिरहिणी वींधी, घर बन कछु न सुहावे रे। दह दिसि देखि भयो चित चकरित, कौन दसा दरसावै रे ॥ ऐसा सोच पड़या मन माहीं, समिस समिस धूँ धावै रे। विरहवान घटि अंतर लाग्या, घायल ज्यूँ घूमावै रे॥ विरह अग्नि तनपिंजर छीनाँ, पिव कूँ कौन सुनावै रे। जन रज्जव जगदीस मिलै विन, पल पल वज्र विहावै रे ॥ पीजिये रे पीयें सब सुख होइ। राम हीं पातक कटै, सव संतन दिसि जोइ॥ निसदिन सुमिरण कीजिये, तन मन प्राण समोइ । जनम सुफल साई मिलै, सोइ जिप साधुहु होइ॥ पतितपावन किये, जे लागे अति उज्जल, अघ ऊतरै, किलविप राखै यहि रस रसिया सन सुखी, दुखी न सुनिये कोइ। रज्ञ रस पीजिये, संतनि पीया सोइ ॥

मन रे, करु संतोप सनेही । तृस्ना तपति मिटै जुग जुग की, दुख पावे नहिं देही ॥ मिल्या मुत्याग माहिं जे सिरज्या, गह्या अधिक नहिं आवै । ता में फेर सार कछु नाहीं, राम रच्या सोइ पावै ॥ वांछे सरग सरग नहिं पहुँचे, और पताल न जाई । ऐसैं जाति मनोरथ मेटहु, समिझ सुखी रहु भाई ॥ रेमन, मानि सीख सतगुरु की, हिरदे धरि विस्वासा । जन रज्जब यूँ जानि भजन करु, गोविंद है घर पासा ॥

भजन बिन भूलि परयो संसार। चाहै पिच्छम, जात पुरब दिस, हिरदै नहीं विचार ॥ बाँछें ऊरध अरध सूँ लागे, मुले मुगध गॅवार । खाइ हलाहल जीयो चाहै, मरत न लागै बैठे सिला समुद्र तिरन कूँ, सो सब बूड़नहार । नाम विना नाहीं निसतारा, कबहुँ न पहुँचै पार ॥ सुख के काज धसे दीरघ दुख, बहे काल की धार। जन रज्जब यूँ जगत विगूच्यो, इस माया की लार ॥ मन रे, राम न सुमरचो भाई, जो सब संतिन सुखदाई॥ पल पल घरी पहर निसिवासर, लेखे में सो जाई। अजहूँ अचेत नैन नहिं खोलतः आयु अवधि पै आई॥ बार पच्छ बरष बहु बीते, कहि घौं कहा कमाई। कहत हि कहत कछू नहिं समझतः कहि कैसी मति पाई॥ जनमजीव हारचो सव हरि विन, कहिये कहा जन रज्जव जगदीस भजे विन, दह दिसि सों जगमाई॥

### दोहा

दरद नहीं दीदार का तालिय नाहीं जीव।
रजय विरह वियोग विन कहाँ मिले सो पीव॥
सवही वेद विलोय किर, अंत दिढ़ावै नाम।
तो रजय तुँ राम भिज, तिज दे योथा काम॥
रजय अजय यह मता, निसदिन नाम न भूलि।
मनसा वाचा करमना, सुमिरन सय सुखमूलि॥

ज्यूँ कामिनि सिर कुंभ धरि, मन राखे ता माहिं। ल्यूँ रज्जव करि राम सूँ, कारज विनसै नाहिं॥ मिनला देह अलभ्य धन, जा में भजन भँडार। सो सुदृष्टि समझै नहीं, मानुष सुम्ध अब के जीते जीत है, अब के हारे हार। रजन रामहिं भजौ, अलप आयु दिन चार ॥ पावैगा हिंद वहीं, बोही म्सलमान । रज्ञव किणका रहम का, जिस कूँ दे रहमान॥ नारायण अरु नगर के रजव 'પંથ आवो कहीं दिसि, आगे अस्थल एक ॥

जब लिंग, तुझ में तू रहै, तब लिंग वह रस नाहिं। रज्जव आपा अरपि दे, तौ आवै हरि माहिं॥ मुख सौं भजै सो मानवी, दिल सौं भजै सो देव। जीव सौं जपै सो जोति मैं, 'र्जव' साँची सेव॥ साई साध की, पकड़ि लेहि रे प्राण!। लागै नहीं, जम जालिम का बाण ॥ तौ रजन नामरदाँ नहीं, मरद गये कारे त्याग। भुगती 'रजन' रिधि काँरी रही, पुरुष-पाणि नहिं लगा। समये मीठा बोलनाः समये मीठा ऊन्हाले भली, 'रजन्य' हियाले धूप॥ छाया

## संत भीखजनजी

[ फतेहपुर ( जयपुरराज्यान्तर्गत ) के प्रसिद्ध संत, जन्म वि० सं० १६०० के लगभग, महाब्राह्मणकुलमें । पिता आदिके नाम एवं निधनतिथि आदिका विवरण नहीं मिलता । ]

( प्रेषक-शिदेवकीनन्दनजी खेडवाल )

आहि पुहुप जिमि बास प्रगट तिमि बसै निरंतर।
ज्यों तिलियन में तेल मेल यों नाहिन अंतर॥
ज्यूँ पय घृत संजोग सकल यों है संपूरन।
काष्ठ अगिन प्रसंग प्रगट कीये कहुँ दूर न॥
ज्यूँ दर्पण प्रतिबिम्ब में होत जाहि विश्राम है।
सकल बियापी 'मीखजन' ऐसे घटि घटि राम है॥
रिव आकरष नीर विमल मल हेत न जानत।
हंस क्षीर निज पान सूप तिज तुस कन आनत॥
मधु माखी संग्रह ताहि निहं कूकस काजै।
बाजीगर मणि लेत नाहिं विष देत विराजै॥
ज्यूँ अहीरी काहि घृत तक देत है डारि कै॥
प्र रस बरित जमीन छीन कैसे सुख पावै॥
पक रस बरित जमीन छीन कैसे सुख पावै॥
गाय मैंस हद साँड फिरत फिरी तहाँ सु आवै॥

सबै भींतकी दौर ठौर बिन कहाँ समावै। उडे पंख बिन आहि सुतो धरती फिर आवे।। पात सींचिये पेड़ बिन पोस नाहिं दुम ताहि को। ऐसे हरि बिन भीखजन भजसो दूजो काहि को ॥ कहाँ करू बलवंत कहाँ लंकेस सीस दस। कहें अर्जन कहें भीम, कहाँ दानव हिरनाकुस ॥ कहँ चकवे मंडली कहाँ साँवत सेना वर। कहँ विक्रम कहँ भोज कहाँ बिल वेन करन कर ॥ उग्रसेन कलि कंस कहँ जम-ज्वाला में जग जले। बदत भीखजन पंथ एहि को को आये न को चले॥ नाद खाद तन वाद तज्यो मृग है मन मोहत। । परचो जाल जल मीन लीन रसना रस सोहत ॥ भूंग नासिका वास केतकी कंटक छीनों। दीपक ज्योति पतंग रूप रस नयनन्ह दीनो॥ एक ब्याधि गज काम वस पर्यो खाडे क्षिर कृटिहैं। पंच व्याधि वस भीखजन सो कैसे करि छूटि <sup>है</sup>।

## संत वाजिन्दजी

( जाति पठान, गुरु श्रीदादूदयाळजी, दादूजीके १५२ शिष्योंमें इनकी गणना होती है।)

सुंदर पाई देह नेह कर राम सों, क्या छुड्धा वेकाम धरा धन धाम सों ? आतम रंग पतंग, संग नहि आवसी, जमहूँ के दरवार, मार बहु खावसी ॥ १॥ गाफिल मूढ़ गँवार अचेतन चेत रे !
समझे संत सुजान, सिखायन देत रे !
विषया माँहि विहाल लगा दिन रेन रे !
सिर वैरी जमराज, न सही नैन रे॥ २॥

गेह में नेह निवारे दीजिए, राजी जासें राम, काम सोइ कीजिए। रह्या न बेसी कोय रंक अरु राव रे! कर ले अपना काज, बन्या हद दाव रे।। रे।। वंछत ईस गनेस एइ नर देह को, श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को । सो नर देही पाय अकाज न खोइए, साईं के दरवार गुनाही होइए ॥४॥ केती तेरी जान, किता तेरा जीवना ? जैसा स्वपन विलास, तृषा जल पीवना । ऐसे सुख के काज, अकाज कमावना, बार बार जम द्वार मार बहु खावना ॥ ५॥ नहिं है तेरा कोय, नहीं तू कोय का , स्वारथ का संसार, बना दिन दोय का । 'मेरी मेरी' मान फिरत अभिमान में > इतराते नर मृढ़ एहि अज्ञान में ॥६॥ कूड़ा नेह कुटुंब धनौ हित धायता 🤈 जब घेरे जमराज करे को स्हायता ? अंतर फूटी आँख न सूझै आँघरे ! अजहूँ चेत अजान ! हरी से साध रे ॥ ७॥ बार बार नर देह कहो कित पाइये ? गोबिंद के गुण गान कहो कब गाइये ? मत चूकै अवसान अबै तन माँ धरे , पाणी पहली पाल अग्यानी बाँध रे ॥ ८॥ झ्ठा जग जंजाल पड़्या तें फंद में , छूटन की नहिं करत, फिरत आनंद में ! या में तेरा कौन, समाँ जब अंत का , उवरन का ऊपाय सरण इक संत का ॥ ९॥ मंदिर माल बिलास खजाना मेडियाँ , राज भोग मुख साज औ चंचल चेड़ियाँ। रहता पास खव्वास हमेस हुजूर में , ऐसे लाख असंख्य गये मिल धूर में ॥१०॥ मदमाते मगरूर वे मूँछ मरोड़ते , नवल त्रिया का मोह छिनक नहिं छोड़ते । तीले करते तरकः गरक मद पान में , गये पलक में ढलक तलव मैदान में ॥११॥

अत्तर तेल फलेल लगाते अंग में 1 अंध धुंध दिन रैन तिया के संग में । महल अबासा बैठ करंता मौज रे! ऐसे गये अपार, मिला नहिं खोज रे ॥१२॥ रहते भीने छैल सदा रँग राग में , गजरा फुलाँ गुयंत धरंता पाग में। द्र्पण में मुख देख के मुछवा तानता , जग में वा का कोइ नाम नहिं जानता ॥१३॥ महल फवारा हौज के मोजाँ माणता , समरथ आप समान और नहिं जाणता । कैसा तेज प्रताप चलंता दूर में 🕠 मला भला भूपाल गया जमपूर में ॥१४॥ हिंडोले झूलते , नारी संग पैन्ह पटंबर अंग फिरंता फूलते। जो थे खूबी खेल के बैठ बजार की, सो भी हो गये छैलन देरी छार की ॥१५॥ इन्द्रपुरी सी मान बसंती नगरियाँ, भरती जल पनिहारि कनक सिर गगरियाँ। हीरा लाल झवेर जड़ी सुखमा मई , ऐसी पुरी उजाड़ भयंकर हो गई ॥१६॥ होती जाके सीस पै छत्र की छाइयाँ, अटल फिरंती आन दसो दिसि माँइयाँ। उदै अस्त लूँ राज जिनूँ का वहावता , हो गये ढेरी धूर नजर नहिं आवता ॥१७॥ या तन रंग पतंग काल उड़ जायगा , जम के द्वार जरूर खता बहु खायगा। मन की तजरे घात, बात सत मान ले, मनुषाकार मुरार ताहि कूँ जान ले ॥१८॥ यह दुनियाँ 'वाजिंद' पलक का पेखना , या में बहुत विकार कहो क्या देखना। सन्न जीवन का जीव, जगत आधार है, जो न भजै भगवंतः भाग में छार है ॥१९॥ दो दो दीपक बाल महल में सोवते, नारी से कर नेह जगत नहिं जोवते। स्धा तेल लगाय पान मुख खायँगे , विना भजन भगवान के मिथ्या जायँगे ॥२०॥ राम नाम की लूट भने है जीव को , निसि बासर कर ध्यान सुमर तू पीव को । यहै बात परसिद्ध कहत सब गाम रे ! अधम अजामिल तरे नरायण नाम रे ॥२१॥ गाफिल हुए जीव कहो क्यूँ बनत है ? या मानुप के साँस जो कोऊ गनत है।। जांग, लेय हरिनाम, कहाँ लों सोय है ? चक्की के मख पऱ्यो, सो मैदा होय है ॥२२॥ आज सुनै के काल, कहत हों तुज्झ को , भाँवै वैरी जान के जो तूँ मुज्झ को । देखत अपनी दृष्टि खता क्या खात है ! लोहे कैसो ताव जनम यह जात है ॥२३॥ हों जाना कछु मीठ, अंत वह तीत है, देखो देह बिचार ये देह अनीत है। पान फूल रस भोग अंत सब रोग है। प्रीतम प्रभु के नाम बिना सब सोग है ॥२४॥ राम कहत कलि माहिं न डूवा कोइ रे अर्ध नाम पाखान तरा, सब होइ रे। कर्म कि केतिक बात विलग है जायँगे, हाथी के असवार कुते क्यों खायँगे ? ॥२५॥ कुंजर मन मदमत्त मरै तो मारिए, कामिनि कनक कलेसं टरै तो टारिए । हरि भक्तन सों नेह पलै तो पालिए, राम भजन में देह गलै तो गालिए ॥२६॥ घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकार कही है, बहुत गयी है अवधि अलप ही रही है। सोवे कहा अचेत, जाग जप पीव रे ! चिलिहै आज कि काल बटाऊ जीव रे ॥२७॥ विना बास का फूल न ताहि सराहिए, बहुत मित्र की नारि सों प्रीति न चाहिए । सठ साहिब की सेवा कबहुँ न कीजिए। या असार संसार में चित्त न दीजिए ॥२८॥ जो जिय में कछु ग्यान, पकड़ रह मन्न को, निपटहि हरि को हेत, सुझावत जन्न को । प्रीति सहित दिन रैन राम मुख बोलईः रोटी लीये हाथ, नाथ सँग डोलई ॥२९॥

एके नाम अनंत किहूँ के लीजिए। जन्म जन्म के पाप चुनौती दीजिए लेकर चिनगी आन धरै तू अब्ब रे! कोठी भरी कपास जाय जर सब्ब रे ओहें साल दुसाल क जामा जरकसी > टेढ़ी बाँधैं पाग क दो दो तरकस खडा दलाँ कै बीच कसे भट सोहता , से नर खा गया काल सिंह ज्यों गरजता तीखा तुरी पलाण सँवारचा राखता 🕠 टेढी चालै चाल छयाँ कूँ झाँकत हटवाड़ा बाजार खड़चा नर सोहता , से नर खा गया काल रह्या सबे रोवता बाजिंदा बाजी रची, जैसे संभल फूल । दिनाँ चार का देखना, अन्त धूल की धूल कह कह बचन कठोर खरूँड न छोलिए ) सीतल राख सुभाव सबन सूँ बोलिए आपन सीतल होइ और कुँ कीजिए १ बळती में सुन मिंत, न पूलो दीजिए टेढ़ी पगड़ी बाँघ झरोखाँ झाँकते , ताता तुरग पिलाण चहूँटे डाकते चढ़ती फौज नगारा बाजते > 'वाजिंद' वे नर गये बिलाय सिंह ज्यूँ गाजते काल फिरत है हाल रैंण दिन लोइ रे ! हणे राव अरु रंक गिणे नहिं कोइ यह दुनिया 'वाजिंद' बाट की दूव है ; पाणी पहिले पाल वॅधे तृ ख्व हे भगत जगत में बीर जानिये ऐन रे ! स्वास सरद मुख जरद निर्मले नैन रे दुरमति गइ सब दूर निकट नहिं आवहीं > साध रहे मुख मौन कि गोविंद गावर्ह अरध नाम पाषाण तिरे नर लोय रे ! तेरा नाम कह्यो किल माँहि न व्हें कीय कर्म सुक्रत इकवार विले हो जाहिंगे , वाजिद, इस्ती के असवार न क्कर खाहि एक राम को नाम लीजिये नित्त रे ! और वात वाजिंद चढ़ें नहिं चित्त घोयव हाथ आपणे जीव सँ, दास आस तज और वॅघे है पीय एँ हुदै न राखी बीर कलपना कोय रे!

राई घटे न मेर होय सो होय रे।

सप्तदीप नवखंड जोय किन ध्यावही,

लिख्यों कलम की कोर वोहि पुनि पावही ॥३९॥

भूखों दुर्बल देख नाहिं मुँह मोडिये,

जो हरि सारी देय तो आधी तोड़िये।

दे आधी की आध अरध की कोर रे!

अन्न सरीखा पुन्न नहीं कोइ और रे॥४०॥

जल में झीणा जीव याह नहिं कोय रे!

विन छाण्या जल पियाँ पाप बहु होय रे।

काठै कपड़े छाण नीर कूँ पीजिये,

वाजिंद, जीवाणी जल माँहि जुगत सूँ कीजिये॥४१॥

माया बेटी बढ़ै स्म घर माँय रे!

छिन में ऊझल जाय क रहती नायँ रे।

अपने हाथों हाथ विदा किर दीजिये ,

मिनख जमारो पाय पड़्यों जस लीजिये ॥४२॥
हिरजे बैठा होय जहाँ चिल जाइये ,

हिरदे उपजे ग्यान राम लव लाइये ।
पिरहिरिये वा ठौड़ भगित निहं राम की ,

बींद विहूणी जान कहीं कुण काम की ॥४३॥
फूलाँ सेज विछायक ता पर पौढ़ते ,

आछे दुपटे साल दुसाले ओढ़ते ।
ले के दर्पण हाथ नीके मुख जोवते ,

ले गये दूत उपाड़, रहे सब रोबते ॥४४॥
दिल के अंदर देखा कि तेरा कीन है ,

चले न बोले ! साथ अकेला गौन है ।
देख देह धन दार इन्हों से चित दिया ,

रह्या न निसिदिन राम काम तें क्या किया ॥४५॥

## संत बखनाजी

( जन्म-अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं शती, प्रथम चरण । जन्म-स्थान---नराणा ग्राम ( साँभरसे पाँच कोस दक्षिण )। जाति---मीरासी, मतान्तरसे लखारा, कळाळ तथा राजपूत । गुरुका नाम--स्वामी दादूदचाल । देहावसान---नराणा ग्राम । )

राम नाम जिन ओषदी, सत्तुर दई बताइ । ओषदि खाइ र पछ रहै, बखना बेदन जाइ॥ सत जत साँच खिमा दया, भाव भगति पछ लेह। तौ अमर ओपदी गुण करें, बखना उधरे अमर जड़ी पानै पड़ी, सो सूँघी सत जाण । बखना विसहर सूँ छड़ै, न्योछ जड़ी के पाणि ॥ पहली था सो अब नहीं, अब सो पछें न थाइ। हरि भूजि बिलम न कीजिये, बखना बारौ जाइ॥ जे बोल्या तौ राम किह, जे चुपका तौ राम। मन मनसा हिरदा मही, बखना यह विश्राम ॥ भेला पीवैं, नहीं ग्यान को अंस। पै पाणी पांणी पै नैं पियै, बखना साधू हंस || कण कड़वी भेला चरैं, अंधा विषई प्राण। बलना पसु भरम्याँ भलै, सुनि भागौत पुराण ।। सीता राम बियोग नित, मिलि न कियो विश्राम। सीता लंक उद्यान में, बलना बन में राम ॥ सारिखा, देता परदल पांड्र बखना बल को गर्व करि, अंति मुवो सिर फोड़ि ॥ बड़ा गर्ने गळ्या, बल को कर अहँकार। ये बखना अब दीन है, मुमिरो सिरजनहार ॥

पिरथी परमेसुर की सारी। कोइ राजा अपणै सिर पर, भार लेहु मत भारी। पिरथी के कारण कैरूँ पांडू, करते जुद दिनाई। मेरी मेरी करि करि मूर्ये, निहचै भई पराई॥ जाकै नौ ग्रह पइडे बाँधे, कूबै मीच उसारी। ता रावण की ठोर न ठाहर, गोविंद गर्वप्रहारी ॥ केते राजा राज बईठे, केते छत्र दिन दो च्यार मुकाम भयो है, फिर भी कूँच करेंगे॥ अटल एक राजा अबिनासी, जाकी अंत लोक दुहाई। बखना कहै, पिरथी है ताकी, नहीं तुम्हारी भाई ॥ सोई जागै रे सोई जागै रे। राम नाम ल्यो लागै रे।। आप अलंबण नींद अयाणा । जागत सूता होय सयाणा ॥ तिहि विरियाँ गुरु आया । जिनि सूता जीव जगाया ॥ थी तो रैणि घणेरी। नींद गई तव मेरी॥ डरताँ पलक न लाऊँ। हूँ जाग्यो और जगाऊँ॥ सोवत सुपना माँहीं। जागूँ तो कछु नाहीं॥ सुरति की सुरति विचारी । तव नेहा नींद निवारी ॥ एक सबद गुरु दीया। तिहिं सोवत बैठा कीया॥ साध सभागा। जे अपने पहरे जागा॥

भाजन भाव समान जिला भरं दे सागर पीव । जैसी उपजे तन त्रिणा तैसी पावे जीव ॥ अमिरतरूपी रामरसा पीवें जे जन मस्त । जैसी पूँजी गाँठड़ी तैसी वणजे वस्त ॥ मैं अति अपराधी दुरमती तूँ अवगुण वकसनहार । गिरवदास की वीनती संप्रथ सुणो पुकार ॥

जेते दोप मैंगर में। तेने हैं महा मार्टा भंद्रे। अर्माणन पर्यमन माहि ॥ गरिवदास कते जेते रोम तेर्ता खताः यालमः बद्तः अगरः। गरिवदास करणा करीः वगमो मिरजनहार॥ सुणें कार्यं यहँ । यो जाने प्रीतम विद्युई जीव कुँ, कीन र्वभावे भीर्या

# साधु निश्चलदासजी

(अन्म-स्थान---फ़ूंगड़ गाँव (हिसार जिला ), संत दादूजीक सम्प्रदायमं )

अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर।
विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहिं नेरे नहिं दूर॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी बानी बेद।
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद॥
सत्यबंध की ग्यान तैं, नहीं निश्चत्ति सयुक्त।
नित्य कर्म संतत करें, भयो चहै जो मुक्त॥
भ्रमन करत ज्यूँ पवन तैं, स्को पीपर पात।
शेष कर्म प्रारब्ध तैं, क्रिया करत दरसात॥
दीनता कूँ त्यागि नर! आपनो स्वरूप देखि,

न् तो सुद्ध ब्रह्म अज दस्य को प्रकासी है। आपने अग्यान तें जगत सब तूँ ही रचै, सर्व को संहार करै आप अविनासी है। मिथ्या परपंच देखि दुःख जिन आनि जिय, देवन को देव तुँ ती सब मुख गसी है। जीव जग इंस होय माया से प्रभास न ही,

जैसे रज्जु साँप, सीप रूप है प्रभामी है। । माटी का कारज घट जैसे, माटी ता के बाहर माहिं। जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जलतें जु है सुनाहिं॥ ऐसे जो जाको है कारज, कारनस्य पिद्यानह ताहि। कारन हंस सकल को 'सो मैं' लय-चिंतन जानह विधि याहि॥

चेतन मिथ्या खप्न को, अधिष्ठान निर्धार । सोहं द्रष्टा भिन्न निर्हे, तैसे जगत विचार ॥ परमानन्द-खरूप त्, निहं तो में दुख लेस । अज अविनासी प्रहा चित्त, जिन आने हिय क्लेस ॥

# स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

( समय—सोलहर्वी হাताच्दीका अन्त या सतरहर्वीका आरम्भ, स्थान—कापड़ोद ग्राम, डीडवाणा, मारवाड़, जाति— क्षत्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी।)



मन रे! गोविंद के गुन गाय।
अविक जब तब उठि चलैंगो,
कहत हीं समुझाय॥
अटक अरि हरि-ध्यान घर मन,
सुरित हरिसौं लाय।
भज त् भगवत भरमभंजन,
संत करन सहाय॥

तरल तृष्ना त्रिबिध रस-वसः गिलत गित तहँ चंद। जाय जोवनः जरा प्रासैः जाग रे मितिमंद ! !! मोह मन रिपु प्रास में तें गहर गुन जलदेह। जन 'हरिदास' आज सकाल नाहीं हरि-मजन करि लेह !!

माया, चढ़ी सिकार तुरी चटकाइया। मारे के मारि पताखा जन 'हरिदास' भज राम सकल जन घेरिया। हरिहौ मुनि जाय बसे दरबार तहाँ ते फेरिया॥ में हरि विन और न जा<del>न्</del>यूँ, भजि भगवंत मगन करता हूँ हरि हरिकीया, मेरा मन हरि कूँ दीया॥ में ग्यान ध्यान प्रेम हम पाया, पाया तव आप राम नाम व्रत हिरदे धारूँ, परम उदार निमिख न विसाहँ॥ सन रे, हरत परत दिन हार्यो ।

राम चरण जो तें हिरदै विसारयो ॥

माया मोद्यो रे, क्यूँ चित्त न आयो ।

सिनप जनम तें अहळो गमायो ॥

याण छाड्यो, निकणे चित लायो ।

थोथरो पिछोड्यो, क्यूँ हाथ न आयो ॥

साच तज्यो, झ्टै मन मान्यो ।

यखना भृल्यो रे, तें भेद न जान्यो ॥

हिर आवो हो कब देखूँ, आँगण म्हारै ।

कोइ इसो दिन होय रे, जा दिन चरणाँ धारै ॥

सुंदर रूप तुम्हारो देखूँ, नैणाँ भरे ।

तन मन ऊपर वारी, नौछावर करे ॥

तारा गिणताँ मोहि बिहावै, रैणि निरासी ।

. वीरहणीं विछाप करें, हरि दरसन की प्यासी॥ बिन देखे तन तालावेली, कामणि करै। मेरा मन मोहन बिना धीरज ना धरै॥ बखना वार बार, हरी का मारग देखे। दीनदयाल दया करि आवी, सोइ दिन लेखे। हेर है फेर हैं पेर है पाछो, रामभगति करि होय मन आछो। अपूठो : आण, जाग जे वाणें तो हारे सों वाण॥ भयो कै लागी बाइ) बावरो रीती तलाइयाँ झूलण जाइ। साध संत में रही रे भाई, तूनैं रामदुहाई ॥ वखना

## संत गरीबदासजी दादूपन्थी

(जन्म-वि० सं० १६६२। जन्म-स्थान — साँभर (राजस्थान)। पिता — दामोदर (मतान्तरसे स्वयं श्रीस्थामी दादृद्याल-जी)। गुरुका नाम — स्वामी दादृदयालजी, देहानसान — वि० सं० १६९३।)

हाँ, मन राम भज्यो बिल न तज्यो तैं, यूँ ही जनम गमायो ।। माया मोह माँहि लपटायो, साधसँगति नहिं आयो । हेत सहित हरिनाम न गायो, विल अमरित करि खायो ।। सत्तगुरु बहुत भाँति समझायो, सब तज चित नहिं लायो ।। गरीबदास, जनम जे पायो, करि है पिय को भायो ।।

प्रगटहु सकल लोक के राय ।

पिततपावन प्रभु भगतबछल हो, तो यहु तृण्णा जाय ।।

दरसन विना दुखी अति विरहणि, निमिष वृँधे निहंं धीर ।

तेजपुंज सूँ परस करीजै, यों मेटहु या पीर ।।
अंतर मेट दयाल दया करि, निसदिन देखूँ नूर ।

भौ-बंधन सब ही दुख छूटै, सनमुख रहो हजूर ।।

तुम उदार मंगत यह तेरो, और कछू निहंं जाचे ।

प्रगटो जोति निमिष निहंं टारो और अंग न राचे ।।

जानराइ सबही बिधि जानो, अब प्रगटो दरहाल ।

गरिबदास कूँ अपनो जानिकै आय मिली किन लाल ।।

प्रीत न त्रै जीव की, जो अंतर होह ।
तन मन हिर के रॅंग रॅंग्यो, जाने जन कोह ॥
लख जीजन देही रहै, चित सनमुख राखें।
ताको काज न ऊजड़े, जो हिरगुन माखें॥

कॅंबल रहे जल अंतरे, रिव बसे अकास । संपुट तबही बिगसिहै, जब जोति प्रकास ॥ सब संसार असार है, मन मानै नाहीं । गरिबदास नहिं वीसरे, चित तुमही मॉहीं ॥

जबही तुम दरसन पायो ॥
सकल बोल भयो सिद्ध, आज मलो दिन आयो ।
तन मन धन न्यौछावरि अरपण। दरसन परमन प्रेम बढ़ायो ॥
सय दुल गये हते जे जिय में, पीतम पेलन भायो ।
गरिवदास सोभा कहा वरणूँ, आनंद अंग न मायो ॥

मन रे ! बहुत भाँति समझायो । रूप सरूप निरासि नैननि कै, कृतिम माँहिं वैंधायो॥ तासूँ प्रीति बाँध मन मृरख, सुख दुख सदा सँगाती। बिद्धुड़ै नहीं अमर अविनासी, और प्रीति खप जामी॥ हरि सो हित् छाँडि जीवनि सौं, काहे हेत चित लागे। सुपनों सौ सुख जान जीय में, काहे न दरिगुण गार्थ ॥ रूप अरूप जोति छिव निरमल, सव ही गुण जा मारे। गरिवदास मज अंतर ताक्ँ, मुर नर मुनिजन नांः ॥ रामजी, मवसँ येष समतारूपी महार् ॥ प्रीति है, तैसी करें जैसी जाके

भाजन भाव समान जल, भरं दे सागर पीव । जैसी उपजे तन त्रिषा, तैसी पावे जीव ॥ अमिरतरूपी रामरस, पीवें जे जन मस्त । जैसी पूँजी गाँठड़ी, तैसी वणजे वस्त ॥ में अति अपराधी दुरमती, तूँ अवगुण वकसनहार । गरिबदास की बीनती, संम्रथ सुणो पुकार ॥

मँसार में, तेते हैं मुहा माहि। जेते दोप गरिवदास कहै। अगणित पर्यमत नाहि॥ कते जेते खताः युखिम बहुत अपार्। रोम तेती गरिवदास करी। वगमो गिरजनहार॥ करुणा कोण सुणें कहुँ; को जागी कास् विछड़ें जीव कूँ, कौन प्रीतम वँभावे भीर॥

# साधु निश्चलदासजी

(जन्म-स्थान--क्र्ंगड़ गाँव (हिसार जिला ), संत दादूजीके सम्प्रदायमं )

अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर। विभु नभ सम सो ब्रह्म है, निहं नेरे निहं दूर ॥ ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी वानी वेद। भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद॥ सत्यवंध की ग्यान तैं, नहीं निष्टृत्ति सयुक्त। नित्य कर्म संतत करें, भयो चहै जो मुक्त॥ भ्रमन करत ज्यूँ पवन तैं, सूको पीपर पात। श्रेष कर्म प्रारच्ध तैं, क्रिया करत दरसात॥ दीनता कुँ त्यागि नर ! आपनो स्वरूप देखि,

त् तो सुद्ध ब्रह्म अज दस्य को प्रकासी है। आपने अग्यान तें जगत सब तूँ ही रचै, सर्व को संहार करैं आप अविनासी है॥ मिथ्या परपंच देखि दुःख जिन आनि जिय, देवन को देव तूँ तौ सब सुख रासी है। जीव जग हंस होय माया से प्रभासे त ही,

जैसे रज्जु साँप, सीप रूप है प्रभासी है। माटी का कारज घट जैसे, माटी ता के बाहर माहिं। जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जलतें जु है सुनाहिं॥ ऐसे जो जाको है कारज, कारनहम पिछानहु ताहि। कारन हंस सकल को 'सो मैं' लय-चिंतन जानहु विधि बाहि॥

चेतन मिथ्या खप्न को, अधिष्ठान निर्धार। सोहं द्रष्टा भिन्न नहिं, तैसे जगत विचार॥ परमानन्द-स्वरूप त्, नहिं तो में दुख लेस। अज अविनासी ब्रह्म चित्र, जिन आनै हिय क्लेस॥

# स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

( समय—सोलहर्वी शताब्दीका अन्त या सतरहवींका आरम्भ, स्थान—कापड़ोद म्राम, डीडवाणा, मारवाड़, जाति— क्षत्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी।)



मन रे ! गोविंद के गुन गाय । अविक जब तब उठि चलैगो, कहत हों समुझाय ॥ अटक अरि हरि-ध्यान घर मन, सुरति हरिसौं लाय । भज तू भगवत भरमभंजन, संत करन सहाय ॥

तरल तृप्ना त्रिविध रस-वसः गलित गति तहँ चंद । जाय जोवनः जरा प्रासैः जाग रे मितमंद ! ॥ मोह मन रिपु प्रास में तें गहर गुन जलदेह । जन 'हरिदास' आज सकाल नाहीं हरि-भजन करि लेह ॥

माया, चढ़ी सिकार चटकाइया । तुरी मारे के मारि पताखा जन 'हरिदास' भज राम सकल जन घेरिया। हरिहो मुनि जाय बसे दरबार तहा तै फेरिया। मैं हरि विन और न जाचूँ, भजि भगवंत मगन हरि करता रूट्ट हरिकीया, मैं मेरा मन हरि कूँ ग्यान हंम पाया, तव आप गमाया । राम नाम हिरदे त्रत धारूँ, परम उदार निमिख न विसाहँ॥

गाय गाय गावेथा गाया, मन भया मगन गगन मट छाया।

जन हरिदास आस तजि पासा, हरि निरगुण निजपुरी निवासा॥

## महात्मा श्रीजगन्नाथजी

( श्रीदादूजीके शिष्य )

'जगन्नाय' जगदीस की, राह सु अति वारीक। पहले चलियो कठिन है, पीछे श्रम नहिं सींक॥ मारग अगम सुगम अति होवै, जो हरि सतगुरु होहिं सहाय।

## स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज

[जन्म वि० सं० १७६० में श्रीशोभनजीके कुलमें भार्गव वंशमें। (कोई-कोई ह्सर बनिया वताते हैं।) जन्मभूमि—याम देहर (अलवर), देह-त्याग वि० सं० १८३९, ७९ वर्षकी आयुमें। गुरु श्रीशुकदेवजी।)

( प्रेषक---महन्त श्रीप्रेमदासजी )

(१)

भाई रे तजी जग जंजाल ।

संग तोरे नाहिं चाले

महल बाहन माल ।।

मातु पितु सुत और नारी

बोल मीठे बैन ।

डारि फॉसी मोह की तोहि

ठगत है दिन रैन ।।

छल धत्रो दियो सब मिलि लाज लाडू माँहि । जान अपने कह भुलानो चेतता क्यों नाहिं ॥ याज जैसे चिड़ी ऊपर भ्रमत तोपर काल । मार के गहि ले चलेंगे यम सरीखे साल ॥ सदा सँघाती हरि विसारो जन्म दीन्हो हार । चरणदास सुकदेव कहिया समझ मूढ़ गँवार ॥

( ? )

मनुआ राम के ब्योपारी ।
अब के खेप भक्ति की हादी, विणिज कियो तें भारी ॥
पाँचों चोर छदा मग रोकत इन सों कर छुटकारी ।
सतगुरु नायक के सँग मिलि चल छूट सके निर्हे धारी ॥
दो ठग मारग माँहि मिलेंगे एक कनक एक नारी ।
सावधान हो पेच न खहयो रिहयो आप सँभारी ॥
हिर के नगर में जा पहुँचोगे पैहो लाम अपारा ।
चरणदास तो को समझावै रामन वारम्वारा ॥

( ३ )

जीवित मर जाय, उल्टर आप में समाय,
कहीं नहीं जाय मन शुद्ध दिलगीरी है।
करें विपिन वास, इन्द्रिय जीत तजें भूख प्यास,
मेटें पर-आस खास पूरन सबूरी है॥
परम तत्व को विचार चिंता विसार सबै,
टार मत बाद हरि भज ले अमीरी है।
कहें चरणदास दीन दुनिया में पुकार,
सब आसान यार मुशकिल फकीरी है॥
(४)

रिद्धि सिद्धि फल कछू न चाहूँ । जगत कामना को नहिं लाऊँ॥ और कामना मैं नहिं राखूँ। रसना नाम तुम्हारी भाष्ट्रं॥ चौरासी में बहु दुख पायों। ताते सरन तिहारी मुक्त होन की मन में आवे। सूँ जीव इरावे॥ आवागवन हिरदा भीजै। प्रेम प्रीत में यही दान दाता मोहिं दी जें॥ वाहीं । कीजै गहिये धरिये सिर पर हाच गुनाई ॥ को लेहु उबारे । चरनदास रोयनहारे ॥ त्म अंहा

( 4 )

धन नगरी धन देस है धन पुर पट्टन गाँव।
जह साधू जन उपजियो ताकी बिल बिल जाँव।
मक्त जो आवे जगत में परमारथ के हेत।
आप तरे तारे परा, मंडे भजन के खेत।
तप के वरस हजार हों, सत संगति घड़ि एक।
तौ भी सरवरि ना करें, सुकदेव किया विवेक।
इन्द्री मन के वसू करें, मन करें बुधि के संग।
बुधि राखे हिर पर जहाँ, लागे ध्यान अमंग।।
मीठा बचन उचारिये, नवता सबसूँ बोल।
हिरदय माहिं विचारि करि, जब मुख बाहर खोल।
विना स्वाद ही खाइये, राम भजन के हेत।
चरनदास कहें सूरमा, ऐसे जीतौ खेत॥
जो बोले तौ हिर कथा, मौन गहै तौ ध्यान।
चरनदास यह धारना, धारे सो सज्ञान।

( & )

अरे नर ! परनारी मत तक रे ।
जिन-जिन ओर तको डायन की, बहुतन कूँ गइ भख रे ॥
दूध आक को पात कटैया, झाल अगिनि की जानो ।
सिंह मुछारे विस कारे को, ऐसे ताहि पिछानो ॥
सानिनरक की अति दुखदाई, चौरासी भरमावै ।
जनम जनम कूँ दाग लगावै, हरि गुरु तुरत छुटावै ॥
जग में फिरिफिरिमहिमा खोवै, राखे तन मन मैला ।
चरनदास सुकदेव चितावैं, सुभिरौ राम सुहेला ॥
(७)

राखिजो लाज गरीयनिवाज ।
तुम बिन हमरे कौन सँवारै सबही बिगरे काज ॥
भक्तबळल हरि नाम कहावो पतित उधारनहार ।
करो मनोरथ पूरन जन को सीतल दृष्टि निहार ॥
तुम जहाज में काग तिहारो तुम तिज अंत न जाउँ ।
जो तुम हरि जू मारि निकासो और ठौर निहं पाउँ ॥
चरनदास प्रभु सरन तिहारी जानत सब संसार ।
मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी तुम हूँ देखु विचार ॥

(2)

साधो जो पकरी सो पकरी। अब तौ टेक गही सुमिरन की ज्यों हारिल की लकरी।। ज्यों सूरा ने सस्तर लीन्हों ज्यों वनिये ने तलरी।

ज्यों सतवंती लियो सिंधौरा तार गह्यो ज्यों मकरी।। ज्यों कामी कूँ तिरिया प्यारी ज्यों किरिपन कूँ दमरी। ऐसे हम कूँ राम पियारे ज्यों बालक कूँ ममरी।। ज्यों दीपक कूँ तेल पियारो ज्यों पावक कूँ समरी। ज्यों मछली कूँ नीर पियारो बिछुरें देखें जम री।। साधों के सँग हरि गुन गाऊँ ता ते जीवन हमरी। चरनदास सुकदेव दृढायों और छुटी सब गम री।।

( ? )

वह राजा सो यह विधि जाने । काया नगर जीतियो ठाने ॥ काम क्रोध दोउ वल के पूरे । मोह लोम अति सावँत सूरे ॥ वल अपनो अभिमान दिखावे । इन को मारि राह गढ़ धावे ॥ पाँचो प्यादे देहि उठाई । जब गढ़ में कूदै मन लाई ॥ ग्यान खड़ ले दुंद मचावे । कपट कुटिलता रहन न पावे ॥ चुनि चुनि दुरजन हिन सब डारे । रहते सहते सकल विडारे ॥ मन सूँ बहा होय गित सोई । लच्छन जीव रहे निहं कोई ॥ अचल सिंहासन जब तू पावे । मुक्ति खवासी चँवर दुरावे ॥ आठो सिद्धि जहाँ कर जोरें । सों ही ताकें मुख नाहिं मोरें ॥ निस्चल राज अमल करे पूरा । बाजे नौवत अनहद त्रा ॥ तीन देव अह कोटि अठासी । वे सब तेरी करें खवासी ॥ गुरु मुकदेव भेद दियो नीको । चरनदास मस्तक कियोटीको॥ रनजीता यह रहनी पावे । थोथी करनी कथिन बहावे ॥

( १० )

जो नर इकछत भूप कहावै ।

सत्त सिंहासन ऊपर वैठै जत ही चँवर दुरावै ॥
दया धर्म दोउ फोज महा लै भिक्त निसान चलावै ।
पुन्न नगारा नौवत बाजै दुरजन सकल हलावै ॥
पाप जलाय करे चौगाना हिंसा कुनुधि नसावै ॥
मोह मुकद्दम कादि मुलक सूँ ला बैराग बसावे ॥
साधन नायव जित तित भेजै दै दै संजम साथा ।
राम दोहाई सिगरे फेरै कोइ न उठावे माथा ॥
निरमय राज करे निरचल है गुरु मुकदेव सुनावै ।
चरनदास निस्चै करि जानौ विरला जन कोइ पावै ॥

( ११ )
अपना हरि विन और न कोई ।
मातु पिता सुत बंधु कुटुँव सब स्वारथ ही के होई ॥
या काया कूँ भोग बहुत दे मरदन करि करि घोई ।
सो भी छूटत नेक तनिक-सी संग न चाली बोई ॥

पर की नारि बहुत ही प्यारी तिन में नाहीं दोई। जीवत कहती साथ चलूँगी डरपन लागी सोई॥ जो किश्ये यह द्रव्य आपनो जिन उज्ज्वल मित खोई। आवत कप्ट रखत रखवारी चलत प्रान ले जोई॥ या जग में कोइ हितू न दीखें में समझाऊँ तोई। चरनदास सुकदेव कहें यें सुनि लीजै नर लोई॥

### ( १२ )

हमारे राम भक्ति धन भारी।
राज न डाँड़े चोर न चोरै छिट सकै निहें धारी।
प्रभु पैसे अरु नाम रुपैये मुहर मोहञ्चत हिर की।
हीरा ग्यान जिक्तिके मोती कहा कमी है जर की।
सोना सील भँडार भरे हैं रूपा रूप अपारा।
ऐसी दौलत सतगुरु दीन्ही जा का सकल पसारा।।
बाँटी बहुत घटै निहें कबहूँ दिन दिन ड्योड़ी ड्योबड़ी।
चोखा माल द्रञ्य अति नीका बड़ा लगे न कौड़ी।
साह गुरू सुकदेव विराजैं चरनदास बन जोटा।
मिलि मिलि रंक भूप होइ बैठे कबहुँ न आवै टोटा।।

### ( १३ )

आवो साधो हिलि मिलि हिर जस गावें।
प्रेम भक्ति की रीति समुझ किर हित सूँ राम रिझावें॥
गोविंद के कौतुक गुन लीला ता को ध्यान लगावें।
सेवा सुमिरन बंदन अरचन नौधा सूँ चित लावें॥
अवकी औसर भलो बनो है बहुरि दाँव कब पावें।
भजन प्रताप तरें भवसागर उर आनन्द बढ़ावें।
सतसंगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावें।
मन कूँ धो निरमल किर उज्जल मगन रूपहो जावें॥
ताल पखावज झाँझ मजीरा मुरली संख बजावें।
चरनदास सुकदेव दया सूँ आवागवन मिटावें॥

## ( १४ )

छिनमंगी छलरूप यह तन ऐसा रे ॥ बाको मौत लगौ वहु विधि सूँ नाना अँग ले बान । बिख अरु रोग सस्त्र बहुतक हैं और विधन बहु हान ॥ निस्वै बिनसै बचै न क्यों हीं जतन किये बहु दान । ग्रह नछत्र अरु देव मनावै साधै प्रान अपान ॥ अच्चरज जीवन, मरिबो साँचो, यह औसर फिर नाहिं । पिछले दिन टिगियन सँग खोये, रहे सो योंहीं जाहिं ॥ जो पल है सो हरि कूँ सुमिरौ साथ सँगति गुरुसेव। चरनदास सुकदेव बतावें परम पुरातन भेव॥ (१५)-

वह बोलता कित गया नगरिया तिनकै। दस दरवाने ज्यों-के-त्यों ही कौन राह गया भनिके। स्ना देस गाँव भया स्ना स्ने घर के बासी। स्ना दे गं कछु और हूआ, देही भयी उदासी॥ साजन ये सो दुरजन हूए तन को बाँधि निकार। चिता सँवारि लिटाकर तामें ऊपर घरा अँगारा॥ दह गया महल चुहल थी जामें मिलगया माटी माहीं। पुत्र कलत्तर भाई बंधू सबही ठोंक जलाहीं॥ देखत ही का नाता जग में मुए संग निहं कोई। चरनदास सुकदेव कहत है हिर विन मुक्ति न होई॥

(१६)

समझो रे भाई लोगो, समझो रे,
अरे ह्याँ निहं रहना, करना, अंत पयाना ॥
मोह कुटुँव के औसर खोयो, हिर की सुधि विसर्राई ।
दिन धंधे में रैन नींद में, ऐसे आयु गँवाई ॥
आठ पहर की साठौ घरियाँ सो तो विरथा खोई ।
छिन इक हिर को नाम न लीन्हो कुसल कहाँ ते होई ॥
बालक था जब खेलत डोला, तरुन भया मद माता ।
बृद्ध भये चिंता अति उपजी, दुख में कछु न सुहाता ॥
भूला कहा चेत नर मूरखा, काल खड़ो सर साधे ।
विष को तीर खेंचिक मारे, आय अचानक वाँघे ॥
इँठे जग से नेह छोड़ किर, साँचो नाम उचारो ।
चरनदास सुकदेव कहत हैं, अपनो भलो विचारो ॥

### ( १७ )

रे नर ! हिर प्रताप ना जाना ।
तन कारन सब कुछ नित कीन्हा सो करता निष्ठाना ॥
जेहिं प्रताप तेरी सुंदर काया, हाथ पाँव सुख नासा ।
नैन दिये जासों सब सुझै, होय रहा परकामा ॥
जेहिं प्रताप नाना विधि भोजन वसतर भूपन धारें ।
वा का नाहिं निहोरा माने, वा को नाहिं मँभारें ॥
जेहिं प्रताप त् भूप भयो है भोग करें मन मानें ।
सुख लै वाको भूलि गयो है करि-करि बहु अभिमानें ॥
अधिकी प्यार करें माता सुँ परु-परु में सुधि लेवें ।
तू तौ पीठि दिये ही नितहीं सुमिरन सुरति न देवें ॥

कृत्यवनी और नूनहरामी न्याय-इंसाफ न तेरे। चरनदास सुकदेव कहत हैं अजहें चेतु सवेरे॥ (१८)

मेरो कहो मान रे भाई।
ग्यान गुरु को राखि हिय में, सबै बंध किट जाई।
बाल्पन तें खेलि खोये गई तरुनाई।
चेत अजहूँ भली बर है जरा हूँ आई॥
जिन के कारन विमुख हिर तें फिरत भटकाई।
कुटुँव सबही मुख के लोभी तेरे दुखदाई॥
साधु पदवी धारना धर छाड़ कुटिलाई।
बासना तिज भोग जग की होय मुक्ताई॥
बहुरि जोनी नािहें आवै परम पद पाई।
चरनदास मुकदेव के घर अनँद अधिकाई॥

( १९ )

दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान ।

ऐ वेसहूर गीदी हुक राम को पिछान ॥
दावा खुदी का दूर कर अपने तु दिल्ल सेती ।
चलता है अकड़-अकड़ के ज्वानी का जोस आन॥
मुरसिद का ग्यान समझ के हुसियार हो सिताव ।
गफलत को छोड़ सुहबत साधों की खूब जान ॥
दौलत का जौक ऐसे ज्यों आब का हुबाव ।
जाता रहैगा छिन में पछतायगा निदान ॥
दिन रात खोवता है दुनिया के कारवार ।
इक पल भी याद साँइ की करता नहीं अजान ॥
मुकदेव गुरू ग्यान चरनदास को कहैं ।
भज राम-नाम साँचा पद मुक्ति का निधान ॥
(२०)

भक्ति गरीबी लीजिये तजिये अभिमाना। दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना॥

·( २१ )

घड़ी दोय में मेला विछुरे साधो देखि तमासा चलना।
जो ह्याँ आकर हुए इकड़े तिन सूँ वहुरि न मिलना॥
जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आवैं।
मिल मिल जुदे होयँ पल माहीं आप आप को जावें॥
या वारी विच पूल घनेरे रंग सुगंध सुहावें।
लग्गें लिलें फेरि कुम्हिलावें हरें टूटि विनसावें॥

दारा सुत सम्पित को सुख ज्यों मोती ओम विलावें । ह्याँई मिलें और ह्याँ नारों ता को क्यों पिश्तावें ॥ दै कुछ ले कुछ करि ले करनी रहनी गहनी भारी। हरि सूँ नेह लगाव आपनो सो तेरो हितकारी॥ सत संगति को लाम बड़ो है साथ भक्त समुझावें। चरनदास ही राम सुमिर ले गुरु सुकदेव बतावें॥

( २२ )

गुमराही छोड़ दिवाने मूरख वावरे। अति दुरलभ नर देह भया गुरुदेव सरन तू आव रे॥ जग जीवन है निसि को सुपनो अपनो हाँ कौन वताव रे। तोहिं पाँच पचीस ने घेरि लियो छख चौरासी भरमाव रे॥ बीति गयी सो बीति गयी अजहूँ मन कूँ समुझाव रे। मोह लोभ सूँ भागि कै त्यागि विषय काम क्रोध कूँ धोय वहाव रे ॥ गुरु सुकदेव कहैं सवहीं तजि मनमोहन सूँ मन लाव रे। चरनदास पुकारि चिताय दियौ मत चूकै ऐसे दाँव रे॥ ( २३ )

माई रे! अवधि बीती जात।
अंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यों परभात॥
स्वाँस पूँजी गाँठि तेरे, सो घटत दिन-रात।
साधु संगत पेंठ लागी, ले लगे सोइ हाथ॥
बड़ो सौदा हरि सँभारी, सुमिर लीजै प्रात।
काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ॥
लोभ मोह बजाज ठिगया, लगे हैं तेरी घात।
शब्द गुरु को राखि हिरदय, तौ दगा निहं खात॥
आपनी चतुराइ बुधि पर, मत फिरै इतरात।
चरनदास सुकदेव चरनन, परस तिज कुल जात॥

( २४ )

साधो ! निंदक मित्र हमारा । निंदक को निकटे ही राखों, होन न देउँ नियारा ॥ पाछे निंदा करि अन्न धोने, सुनि मन मिटे निकारा। जैसे गोना तापि अगिन में, निरमल करे सोनारा।। पन अहरन किस हीरा निन्दे, कीमत लच्छ हजारा। ऐसे जाँचत दुष्ट संतक्ष्म, करन जगत उजियारा।। जोग जग्य जप पाप कटन हितु करे सकल संसारा। निन करनी मम करम किटन सन, मेटे निंदक प्यारा।। सुखी रहो निंदक जग माँहीं रोग न हो तन सारा। हमरी निंदा करनेवाला, उतरे भवनिधि पारा।। निंदक के चरनों की अस्तुति, भाखों बारंबारा। चरनदास कहें सुनियो साधो, निंदक साधक मारा।। (२५)

जिन्हें हरिभगती प्यारी हो!

मात-पिता सहजे छुटें, छुटें सुत अरु नारी हो॥
लोक भोग फीके लगें, सम अस्तुति गारी हो।
हानि-लाभ निहं चाहिये, सब आसा हारी हो॥
जगसूँ मुख मोरे रहें, करें ध्यान सुरारी हो॥
जित मनुवाँ लागो रहे, भइ घट उजियारी हो॥
गुरु सुकदेव बताइया, प्रेमी गित भारी हो।
चरनदास चारों बेद सूँ, और कछु न्यारी हो॥
फकीर कोंन हैं?

मन मारे तन बस करें, साधे सकल संरीर। फिकिर फारि कफनी करें, ताको नाम फकीर॥

#### काम

यह काम बुरा रे भाई। सब देवे तन बौराई॥ पंचों में नाक कटावे। वह जूती मार दिलावे॥ मुँह काला गधे चढ़ावे। वह लूती मार दिलावे॥ झिड़का ज्यों डोले कुत्ता। सबही के मन सूँ उत्ता॥ कोइ नीके मुख नहिं बोले। सरमिंदा हो जग डोले॥ वह जीवत नरक मँझारी। सुन चेतो नर अह नारी॥ काम अंग तिज दीजे। सतमंगित ही किर लीजे॥ अस कहें चरन ही दासा। हिर भक्तन मैं कर वासा॥ तन मन जारे काम ही, चित कर डावाँडोल। धरम सरम सब खोय के, रहे आप हिय खोल॥ नर नारी सब चेतियो, दीन्हो प्रगट दिखाय। पर तिरिया पर पुरुष हो, भोग नरक को जाय॥

क्रोध महा चंडाल है, जानत हैं सब कोय। क्रोध महा चंडाल है, जानत हैं सब कोय। जाके अंग बरनन करूँ, सुनियो सुरत समीय॥ जेहिं घट आवे धूम सूँ, करें बहुत ही ख्वार पित खोवे बुधि कूँ हने, कहा पुरुष कहा नार। वह बुद्धि भ्रष्ट करि डारे। वह मारहें मार पुकारे। वह सब तन हिंसा छावे। किंह दया न रहने पावे। वह गुरु सूँ बोले बेंड़ा। साधू सूँ डोले ऐंड़ा। वह हिर सूँ नेह छुटावे। वह नरक माहिं ले जावे। वह आतमघाती जानो। वह महा मूढ़ पहिचानो। सोंटों की मार दिलावे। कबहूँ के सीस कटावे। वह नीच कमीना किंहें। ऐसे सूँ डरता रिहेंथे। वह निकट न आवन दीजे। अरु छिमा अंक भिर लीजे। जब छिमा आय कियोधाना। तब सबही कोध हिराना। कहें गुरु सुकदेव खिलारी। सुन चरनदास उपकारी।

### मोह

मोह बड़ा दुखरूप है, ताकूँ मारि निकास। प्रीत जगत की छोड़ दे, जब होवै निर्वास॥ जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों अंबुज सर माहिं। रहै नीर के आसरे, पै जल छूवत नाहिं॥

#### लोभ

लोभ नीच बरनन करूँ, महा पाप जानि ॥ झूँठ है, बहुत अधरमी जाका मंत्री करि देय । जोय है, सो अंधा जाकी घटी बढ़ी सूझै नहीं, नहीं भेय ॥ का काल संग । दम्भ मकर छल भगल जो, रहत लोभ मुए नरक ले जायँगे, जीवत करैं अतंग ॥ जाय । धर्म धर्म छोड़ाय हो, आन हरि गुरु ते बेमुख करें, लालच लगाय ॥ लोभ चहूँ देस भरमत फिरें, कलह साय । कल्पना हाय ॥ लोम खंम उठि उठि लगैं, दोऊ पसारे बहुत दुख दीन। चींटी बांदर खगन कूँ, होभ परवीन ॥ या कूँ तजि हरि कूँ भजै, चरनदाम आधीन । लोभ घटावै मान क्ँ, करे जगत रीन ॥ धर्म घटा मिएल करें, करें नुद्धि संतोप । वली लोभ गये ते आवई, महा मोक ॥ निवारन त्याग सत्य कूँ संग ले, कलह भोग । जग घट आवै संतोष ही, काह चहै रोग ॥ ğ जाने स्वर्ग आदि हों सुख जिते, सव हाय । ही संतोषी निर्मल सदाः रहै राम जाय ॥ आसन ऊपर दृढ़ रहे, इत उत कूँ, निर्दे

काहू से निहं राखिये, काहू बिधि की चाह।
परम सँतोषी हूजिये, रिहये बेपरवाह।।
चाह जगत की दास है, हिर अपना न करें।
चरनदास यों कहत है, ब्याधा नाहिं टरें।।

#### अभिमान

अभिमानी चढि कर गिरे, गये माहिं। वासना चौरासी भये, तब हीं भरमत निकसैं नाहिं ॥ अभिमानी मींजे गये, लूट लिये बाम । धन निरअभिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम ॥ चरनदास यों कहत है, सुनियो संत सुजान । मुक्ति मूल आधीनता, नरक अभिमान ॥ मूल मन में लाय विचार कूँ, दीजै गर्ब निकार । नान्हापन तब आय है, छूटै सकल विकार ॥

#### नाम-भक्ति

ज्यों सेमर का सेवना, ज्यों छोभी का धर्म। अन्न बिना भुस कूटना, नाम यों कर्म॥ विना चार वेद किये ब्यास ने, अर्थ विचार विचार । तो में निकसी भक्ति ही। राम नाम ततमार ॥ नामहिं ले जल पीजिये, नामहिं लेकर खाह । नामहिं लेकर बैठिये नामहिं ले चल राह ॥ जीवत ही स्वारथ लगे, मूए देह जराय । हे मन सुमिरी राम कुँ, धोखे काहि पराय ॥ हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी नार । बहु नाम विना जमलोक में, पावै सुक्ख अपार ॥ हम यंदे तेरे। करतार हो तुम साहब रोम रोम गुनेगार हैं वखसो हरि मेरे॥ मैल है दुवारे दसौ गंदा । सब गंदम हे विसरै उत्तम तेरी नाम सो अंधा ॥ गुन तजि के औगुन कियो तुम सब पहिचानो। तुम सूँ कहा छिपाइये हरि ! घट की जानी ॥ करो रहमान सूँ यह दास तिहारो । दीजिये पदारथ आवागवन निवारी ॥ गुरु सुकदेव उवारि लो अब मेहर करीजे। चरनहिंदास गरीय कुँ अपनो करी लीजे॥

#### साघन

करि हे प्रभु सूँ नेहरा मन माली यार। कहा गर्व मन में धरै जीवन दिन चार॥

शान बेलि गहु टेक की दया क्यारि सँवार। जत सत दृढ़ के बीजहीं बोवो तासु मँझार ॥ सील छिमा के कूप को जल प्रेम अपार। नेम डोल भरि खैंचि के सींचो बाग विचार॥ छल कीकर कूँ काटिके बाँधो धीरज घार। सुमति सुबुद्धि किसान कूँ राखौ रखवार ॥ धर्म गुलेल जु प्रीत की हित धनुष सुधार। **भू**ठ कपट पच्छीन कूँ तासूँ मार विडारं।। भक्ति भाव पौधा छगे फूळे रँग फुलवार। देखें लाल बहार ॥ हरि से माता होयके सत संगति फल पाइये मिटे कुबुधि विकार। जब सत्गुरु पूरा मिलै चाखै अमृत सार॥ समझावे सुकदेवजी चरनदास सँभार । में 'खिलै साँचो गुलजार॥ तेरी काया

#### जगत्का विनाशी रूप

या तन को कहा गर्व करत है, ज्यों गलि जावै रे॥ खोला बरतन बनो काँच को , विनसावै लंगे ठपक धूँठ कपट अह छलबल करि कै, कर्म खोटे कमावै बाजीगर के बांदर की ज्यों , नाहिं नाचत लजावै लौं तेरी देह पराक्रम , जब तब छौं सबन सोहाबै कहै मेरा पूत सपूता, नारी हुकुम ्पल पल पल पल पलटे काया 🥠 छिन-छिन माहिं घटावै वालक तकन होय फिर बूढा , जरा मरन पुनि आवै रे। फुलेल सुगंध उबटनो , लगावै अम्बर अत्रर विधि सूँ पिंड सँवारे, नाना जरि वरि धूर समावै कोटि जतन सूँ बचै न क्यों ही, देवी देव मनावै जिनकूँ त् अपनो करि जानै ,

दुख में पास न आवे रे।

कोई झिड़के कोई अनुखावे, कोई नाक चढावै यह गति देखि कटँव अपने की , इन में मत उरझावै अवहीं जम सूँ पाला परिहै, नाहिं छुड़ावै कोई औमर खोवै पर के काजे, अपनो मूल गँवावै विन इरि नाम नहीं छुटकारो , वेदपुरान रे ॥ रूप वसै चेतन घटअंतर 🤊 सूल विसरावै भर्म रे । जो इक हूँढ खोज करि देखें , सी आपहि में पावै रें ॥ चाहे चौरासी छूटै, जो नसावै रे । आवागवन चरनदास सुकदेव कहत है, लावै सन रे ॥ सतसंगति भरोसा रे 🕻 नहीं का दम करि है चलने का सामान । तन पिंजरे सूँ निकस जायगो , पल में पंछी प्रान ॥ चलते फिरते सोवत जागत ; करत वान अरु लिन छिन छिन छिन आयु घटत है , होत देह की हान ॥ माल मुलक औ सुख सम्पति में , गल्तान । हुआ क्यों देखत विनिस जायगो ; मान गुमान॥ करु मत

कोई रहन न पावै जग में ,

यह त् निस्चै जान ।

अजहूँ समुझि छाँडु कुटिलाई ,

मूरख नर अज्ञान ॥

टेरि चितावैं ग्यान बतावैं ,

गीता-बेद-पुरान ।

चरनदास सुकदेव कहत है

राम नाम उर आन ॥

### प्रेमीका खरूप

दया, नम्रता, दीनता, क्षमा शील संतोष। इनकूँ ले सुमिरन करें निहचे पावे मोख ॥ गद्गद वाणी कंठ में। आँस टपकें नैन। ्वह तो बिरहन राम की तड़फत है दिन रैन॥ हाय हाय हरि कब मिलें, छाती फाटी जाय। ऐसा दिन कव होयगा दरसन करूँ अ<u>घाय</u>॥ में मिरगा गुरु पारधी, सबद लंगायो बान। चरनदास घायल गिरे, तन मन बींधे प्रान॥ सकल सिरोमनि नाम है, सब धरमन के माँहिं। अनन्य भक्त वह जानिये, सुमिरन भूलै नाँहिं॥ जग माँहीं न्यारे रही, लगे रही हरि ध्यान। पृथ्वी पर देही रहै, परमेसुर में प्रान॥ पीव चही के मत चही, वह तो पी की दास। पी के रँगराती रहे, जग सूँ होय उदास॥ यह सिर नवै तो रामकूँ, नाहीं गिरियो दूर। आन देव नहिं परितये, यह तन जावो छूट॥ आग्याकारी पीव की, रहे पिया के संग। तन मन सों सेवा करें, और न दूजों रंग॥

# दयाबाई

( महात्मा चरणदासजीकी शिष्या )

हिर भजते लागे नहीं, काल ब्याल दुख झाल।
तातें राम सँभालिये, 'दया' छोड़ि जग जाल।
मनमोहन को ध्याइये, तन मन करिये प्रीति।
हिर तज जे जग में पगे, देखों बड़ी अनीति।
राम नाम के लेत ही, पातक झरे अनेक।
र नर हिरे! के नाम की, राखो मन में टेक॥

सोवत जागत हरि भजो, हरि हिरदे न विमार। डोरी गहि हरि नाम की, 'दया' न दूर्ट तार॥ दया देह सूँ नेह तिज, हरि भज्ज आटी जाम। मन निर्मल है तिनक में, पाये निज विखाम॥ दया नाव हरि नाम की, मतगुरु स्वेयनहार। साधू जन के संग मिलि, तिरत न लागे दार॥

'दया' सुपन संसार में, ना पचि मरिये वीर। बहुतक दिन बीते बृथा, अब भिजये रघुबीर ॥ छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग निरमूल। नाम रूप जो धूस है, ताहि देखि मत भूछ॥ जनम जनम के बीछुरे, हरि! अब रह्यों न जाय। **क्यों मन** कूँ दुख देत हो, बिरह तपाय तपाय ॥ काग उडावत थके कर, नैन निहारत वाट । प्रेम सिन्ध में परयो मन, ना निकसन को घाट॥ बौरी है चितवत फिरूँ, हरि आवे केहि ओर। छिन ऊठूँ छिन गिरि परूँ, राम दुखी मन मोर॥ सोवत जागत एक पछ, नाहिन बिसरूँ तोहिं। करनासागर दया निधि हरि लीजै सुधि मोहिं॥ 'दया' प्रेम प्रगट्यो तिन्हें, तनं की तिन न सँभार। हरि रस में माते फिरें, यह बन कौन विचार॥ प्रेम मगन जे साधवा विचरत रहत निसंक। हरि रस के माते 'दया', गिनैं राव नहिं रंक॥ प्रेम मगन जे साध जन, तिन गति कही न जात। रोय रोय गावत इसत, 'दया' अटपटी बात॥ हरि रस माते जे रहें, तिन को मतो अगाध। त्रिमुवन की संपति 'दया' तृन सम जानत साध ।। ्प्रेम मगन गद्गद बचन, पुलिक रोम सब अंग। ्पुलिक रह्यों मन रूप में, 'दया' न है चित भंग॥ कहूँ धरत पग परत कहुँ, डिगमिगात सब देह। दया मगन हरि' रूप में दिन-दिन अधिक सनेह ॥ चित चिंता हरि रूप विन, मो मन कछु न सुहाय। हरि हरिबत हमकूँ 'दया', कव रे मिलेंगे आय। केहि विधि रीझत हो प्रभू, का कहि टेहेँ नाथ। लहर महर जबहीं करो, तबहीं हो उँ भवजल नदी भयावनी, किस बिधि उतरूँ पार। साहिब मेरी अरज है, सुनिये बारम्बार ॥ पैरत थाको हे प्रभू, सूझत वार न पार। महर मौज जबहीं करो, तब पाऊँ दरबार ॥ रूप दरियाव से, लीजै मोहिं बचाय । चरन कमल तर राखिये, महर जहाज चढाय ॥ निरपच्छी के पच्छ तुम, निराधार के धार । मेरे तुमहीं नाथ इक, जीवन प्रान अधार ॥ काहू वल अप देह को। काहू राजहि मान । मोहिं भरोसो तेरो ही, दीनबंधु भगवान ॥

हों गरीब सुन गोविंदा, तुहीं गरीव निवाज। दयादास आधीन के सदा सुधारन काज ॥ हों अनाथ के नाथ तुम, नेक निहारो मोहि। दयादास तन हे प्रभू, लहर महर की होहि॥ नर देही दीन्हीं जबै, कीन्हे कोटि करार । भक्ति कबूली आदि में, जग में भयो लवार॥ कछू दोष तुम्हरौ नहीं, हमरी है तकसीर । बीचिहिं बीच विवस भयो, पाँच पचिस के तुम ठाकुर त्रैलोक पतिः ये ठग वस कारे देहु। दयादास आधीन की, यह बिनती सुनि लेहु॥ हौ पाँवर तुम हो प्रभू, अधम उधारन इस। दयादासपर दया हो, दयासिंधु जगदीस ॥ जेते करम हैं पाप के, मोसे वचे न एक। मेरी ओर लखो कहा, बिरद आपनों देख॥ जो जाकी ताक सरन, ताको ताहि खभार। तुम सब जानत नाथ जू, कहा कहीं विस्तार ॥ निहंं संजम निहंं साधना, निहंं तीरय व्रत दान। मात भरोसे रहत है, ज्यों वालक नादान॥ लाख चूक सुत से परै, सो कछु तर्जि नहिंदेह। पोष चुचुक ले गोद में, दिन दिन दूनों नेह॥ दुख ताजि सुख की चाह नहिं, नहिं वैकुंठ विवान। चरन कमल चित चहत हों, मोहि तुम्हारी आन॥ बेर बेर चूकत गयों, दीजै गुसा विसार। मिहरबान होइ रावरे, मेरी ओर निहार॥ सीस नवै तो तुमहिं कूँ, तुमहिं सूँ भालूँ दीन। जो झगरूँ तो तुमहिं सूँ, तुम चरनन आधीन॥ और नजर आवे नहीं, रंक राव का साह। चीरहटा के पंख ज्यों, थोथो काम दिखाह ॥ जगत सनेही जीव है, राम सनेही तन मन धन तिज हरि भर्जें, जिन का मता अगाध ॥ किल केवल संसार में, और न कोउ उपाय। साध संग हरि नाम विना मन की तपन न जाय ॥ जग तिज हरि भिज दया गहिः कूर कपट सब छाँडि । हरि सन्मुख गुरु ग्यान गहि, मनहीं सूँ रन माँडि॥ सराहिये। विन सिर लड़त कवंद। वही लोक लाज कुल कान क्ँ, तोड़ि होत है निर्वेद ॥ सव साधन की दास हूँ, मो में नहिं कहु ग्यान। हरिजन ! मो पै दया करि, अपनी लीज जान।

# योगक्षेमं वहाम्यहम्

## तुलसी और नरसी

अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ (गीता ९। २२)

उभ दयामयकी यह घोषणा किसी व्यक्ति-विशेषके लिये नहीं है और किसी काल-विशेषके लिये भी नहीं है। यह तो समस्त प्राणियोंके लिये सार्वकालिक घोषणा है और घोषणा , करनेवाला है सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ—उससे प्रमाद हो नहीं सकता।

.दो अनन्य चिन्तक—सदा, सब कालमें उस सर्वेश्वरको सर्वत्र देखनेवाले। एक काशीमें और एक सौराष्ट्रमें। कोई कहाँ है, कौन है, इसकी महत्ता नहीं है। जो उस जगदीश्वरका अनन्य चिन्तक है, वह तो उसका अपना शिश्च है। वह कहीं हो, अपने परम पिताकी गोदमें ही है। पिताकी गोदमें शिश्च है—किसका साहस है कि उस सर्वेश्वरेश्वरके शिश्चकी ओर आँख उठा सके।

अपने भक्त—अपने अनन्य चिन्तक भक्तके 'योगक्षेम' का वहन वह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरेपर वह इसे छोड़ कैसे सकता है।

× ×

काशीमें अस्तिघाट या संकटमोचन—अब ठीक स्थान यता पाना कठिन है। उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर नहीं था। अस्तिसे आगेतक खेत और वृक्षोंके झुरमुट थे। वहीं गङ्गातरपर गोखामी तुलसीदासजीकी झोपड़ी थी।

रात्रिके घोर अन्धकारमें जब संसार निद्रामग्न हो रहा था, दो चोर उस झोनड़िके पास पहुँचे । साधुकी झोपड़िमें चोरोंको क्या मिल सकता था ! लेकिन काशीके कुछ देषी लोगोंने चोरोंको भेजा था । वे धनके लोगसे नहीं आये थे । कहते हैं कि वे आये थे श्रीरामचरितमानसकी मूल प्रति चुराकर ले जाने ।

गोस्वामी तुलसीदासजी सो गये थे। लेकिन अपने जनोंके ध्योगक्षेम'की रक्षाका मार जिनपर है, वे श्रीदरारय-राजकुमार सोया नहीं करते। चोर झोनड़ीके पास आये और ठिठककर खड़े हो गये। उन्होंने देखा—दो अति सुन्दर तरुंग कवच पहिने, तरकस बाँधे, हाथमें चढ़ा धनुष लिये सतर्क खड़े हैं। वे स्याम और गौर कुमार—उनके दाहिने सतर्क खड़े हैं। वे स्याम और गौर कुमार—उनके दाहिने सतर्क खड़े हैं। वे स्याम और गौर कुमार—उनके दाहिने सतर्क खड़े हैं। वे स्याम और गौर कुमार—उनके दाहिने सतर्क खड़े हैं। वे स्याम और गौर कुमार—उनके दाहिने सतर्क खड़े हैं। वे स्याम और भौर कुमार चढ़कर उस वाणको हाथोंमें वाण है एक-एक और धनुष्पर चढ़कर उस वाणको हाथोंमें वाण है एक-एक और धनुष्पर चढ़कर उस वाणको

चोरोंने झोपड़ीके पीछेसे उसमें प्रवेश करना चाहा । वे पीछे गये; किंतु जो सर्वव्यापी है, उससे रिक्त स्थान कहाँ मिलेगा । वे दोनों राजकुमार झोपड़ीके पीछे भी दीले और अगल-बगल वहाँ सर्वत्र दीले, जहाँसे चोरोंने झोपड़ीमें जाने-की इच्छा की ।

क्षेम—रक्षा—केवल वह रक्षा ही नहीं हुई, वे चोर भी धन्य हो गये। उन देवदुर्लभ भुवनमोहन रूपोंको देलकर वहाँसे पीछे लौट जाना किसके क्शमें रह सकता था। प्रातः वे गोस्वामी तुलसीदासजीके चरणोंपर गिर पड़े और जब उन्हें पता लगा कि रात्रिके वे चौकीदार कीन थे—उनका पूरा जीवन उन अवधराजकुमारोंके स्मरणमें लगनेके लिये सुरक्षित हो गया।

× × ×

क्षेस—जो कुछ है। उसका रक्षण ही नहीं। योग— आवश्यकताका विधान भी स्वयं करता है वह कहणा-वहणालय।

भक्त श्रेष्ठ नरसी मेहताके घर क्या घरा था। उन्हें अपनी लड़कीका भात भरना था। दिरिद्र पिता कुछ वैज्यावेंके साथ दूरी-सी वैलगाड़ीमें बैठकर ढोल, करताल, मँजीरे आदि लिये गया और एक जलाश्यके समीप कीर्तनमम हो गया। वह क्या लेकर कन्याके पितगृह जाय—लेकिन उसे न चिन्ता थी, न खेद। वह तो कीर्तनमें तन्मय था। उसके हढ़ निश्चयमें कभी बाधा नहीं पड़ी—'साविया—श्यामसुन्दरको जो करना है, कर लेगा वह।'

नरसीमेहताकी पुत्री—एक सम्पन्न परिवारकी कुलवधू। उसपर व्यंग कसे जा रहे थे। उसके गिताका परिहास हो रहा था। ननद और सास —सभीने अपनी वड़ी-यड़ी माँगे उपस्थित कर दी थीं। वह वेचारी लड़की—वह भी अपने पिताके सर्वस्व उस द्वारिकानाथको स्मरण ही कर सकती थी।

भेरा नाम शामलशाह है। मैं नरसी मेहताका मुनीम हूँ । आप सब भाई सामग्रीको सम्हाल लें ।' रत्नव्यन्ति वस्त्रोंके अम्बार, मिणजटित आसूपणोंकी देरियाँ—सेवकों और छकड़ोंकी पंक्तियाँ चली ही आ रही थाँ। नरमी मेहताने जो सामग्री मेजी थी—लड़कीके श्रशुरकुलके लोग उसकी कल्यना स्वप्नमें भी कैसे कर पाते । भन्ने स्वयं नरमीमहताको भी उसकी कल्यना न हो, लेकिन उनके योगवहनकं लिये यदा सतर्क ये शामलशाह—भगवती लक्ष्मी इनकी कृपकोर ही वो चाहती हैं।

# सहजोबाई

( महातमा चरणदासजीकी शिष्या )

जागत में सुमिरन करै, सोवत में ली सहजो इकरस हो रहै, तार टूट नहिं जाय ॥ सील छिमा संतोष गहि, पाँचीं जीत । नाम ले सहजिया, मुक्ति होन की रीत ॥ एक वड़ी का मोल ना, दिन का कहा चलान। सहजो ताहि न खोद्दये, विना भजन भगवान ॥ ब्यौहार । चालते, खान पान लेरे वैदे तहाँ सुमिरन करे, सहजो हिये निहार ॥ सहजो भज हरि नाम कूँ, तजो जगत सूँ नेह । अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सभी न देह ॥ सँड्सी छोह की, छिन पानी छिन आग । जैसे ऐसे दुख सुख जगत के सहजो त् मत अचरज जीवन जगत में, मरिबो साची सहजो अवसर जात है, हरि सूँ ना पहिचान ॥ दरद वटाय सकें नहीं, मुए न चालैं साथ । आपने, सब नाते क्योंकर सहजो सहजो जीवत सब सरो, मुए निकट नहिं जायँ । आपने, सुपने देख हरायँ॥ स्वारथ पछतायगी, खास निकसि जब जाय । फिर सहजो सरीर में, राम सुमिर गुन गाय ॥ रहै जग देखत तुम जावगे, तुम देखत जग जाय। रीति है, मत कर सोच उपाय ॥ सहजो याही पड़ी, जीव अमर है नित्त । तेरे निकट दुइ में मूबा कौन सा, का मूँ तेरा हित्त ॥ कलप रोय पछिताय थक, नेह तजौगे पहिले ही सूँ जो तजै, सहजो सो जन सूर ॥ आगे मुए सो जा चुके, तू भी रहै न कोय। सहजो पर कूँ क्या छुरै, आपन ही कूँ रोय ॥ प्रेम दिवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर । रफे रहें घूमत रहें, सहजो देखि हज्र ॥ प्रभाताई कूँ नहत है, प्रभु को चहै न कोय । अभिमानी पट नीच है, सहजो ऊँच न होय ॥ भन होटान सुख महा, धिसा बड़ाई सहजो नन्हा हुजिये। गुरु के बचन सम्हार ॥ अभिमानी नाहर यहो। भरमत फिरत उजाड़ ।

बाकरी, प्यार करे संसार ॥ नन्ही सहजो भवन में, जहाँ तहाँ रस लेह। चींटी नन्ही सहजो कुंजर अति बड़ो, सिर में डारै बालका, महल भूप के तन्हा सहजो करै, गोदहिं गोद खेलाय ॥ ना परदा पाइहै, साहिब के दरवार । जाने बडा लागिहै, सहनो मोटी सूँ द्वारे नवनता, सकै नहीं कोइ मार । गरीबी ਮਲੀ सहजो ६ई कपास की, काटै ना साहन कूँ तो भय धना, सहजो निर्भय बेडियाँ, चीटी फिरै निसंक ॥ कुंजर के पग जगत तरैयाँ भीर की सहजो **टहरत** नाहिं । ओस की पानी अँजली माहिं ॥ मोती जोबन सुख सम्पदाः वादर की सी छाहिं । सहजो आखिर धृप है। चौरावी के-माहिं॥ चौरासी जोनी भुगतः पायो सरीर । मन्ष सहजो चुकै भक्ति विन्। फिर पीर ॥ चौरासी

पानी का-सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय ।
पीव मिलन की ठानिये, रिहये ना पिड़ सोय ॥
रिहये ना पिड़ सोइ, बहुरि निह मनुखा देही ।
आपन ही कूँ खोजु, मिले तब राम मनेही ॥
हिर कूँ भूले जो फिरें, सहजो जीवन छार ।
सुखिया जब ही होयगो, सुमिरेगो करतार ॥
चौरासी भुगती घनी, बहुत सही जम मार ।
भरिम फिरे तिहुँ लोक में, तहू न मानी हार ॥
तहू न मानी हार, मुक्ति की चाह न कौन्ही ।
हीरा देही पहि, मोल माटी के दीन्ही ॥
गूरल नर समुझे नहीं, समुझाया वहु बार ।
चरनदास कहें सहजिया, सुमिरे ना करतार ॥

हम बालक तुम माय हमारी। पल पल माहिं करो रखवारी।।
निस दिन गोदी ही में राखो। इत बित बच्चन चितावन भाखो।।
विषे ओर जाने निहें देवो। दुिर दुिर जाउँ तो गहि गहि लेवो।।
में अनजान कलू निहें जानूँ। बुरी भली को निहें पहिचानूँ॥
जैसी तैसी तुमहीं चीन्हेंब। गुरु हो ध्यान खिळौना दीन्हेंब।।
तुम्हरी रच्छा ही से जीऊँ। नाम तुम्हारो अमृत पीऊँ॥

दिधि तुम्हारी अपर मेरे। सदा रहूँ मैं सरने तेरे॥ मारी शिइको तो नहिं जाऊँ । सरिक सरिक तम हीपै आऊँ ॥ चरनदास है सहजो दासी। हो रच्छक पूरन अंविनासी॥

अव तुम अपनी ओर निहारो । हमरे औरान पै नहिं जाओ, तुमहीं अपना विरद सम्हारी ॥ ज्या ज्या साख तम्हारी ऐसी, वेद पुरानन पतित उंधारन नाम तुम्हारो, यह सुनके मन हद्ता आई ॥ में अजान तुम सब कछ जानो। घट घट अंतरजामी । में तो चरन तुम्हारे लागी, हो किरपाल द्यालहि स्वामी ॥ हाय जोरि कै अरज करत हों। अपनाओ गहि बाहीं। द्वार तिहारे आय परी हों। पौरूष गुन मो में कछु नाहीं ॥

समिर समिर नर उतरो पारः भौसागर की तीछन धर्म जहाज माहिं चढि छीजै। सँमल सँमल तामें पग दीने। करि मन को संगी कीजें। हरि मारग को लागो यार ॥ पुनि ताहि चलावै,

पाप भरे ती हलन न पानै। क्रोध खूटन को आवै, सावधान है करी सँभार ॥

मान पहाडी तहाँ अड़त आसा तृष्ना भँवर पड़त है।

पाँच मच्छ जहँ चोट करत हैं, ग्यान आँखि बल चलो निहार ॥

हिरदे धनी का धारे

गुक किरपा सूँ लगै किनारे। जब बेरी बोहित उतरै पारे

जन्म मरन दुख विपता टारे ॥

पद में आनंद पावै, चौथे या जग में तू बहुरि न आवें। चितावें: गुरुदेव चरनदास सहजोवाई यही विचार ॥ ऐसी वसंत नहिं बार बार । तें पाई मानुष देह सार यह औसर विरथा न खोय। भक्ति बीज हिय धरती बोध सतसंगत को सींच नीर । सतगुरजी सूँ करौ सीर नीकी बार बिचार देव । परन राख या कूँ खुरेव रखवारी कर हेत खेत। जब तेरी होवें जैत जैत खोट कपट पंछी उड़ाव । मोह प्यास सब ही जलाव समझ बाड़ी नऊ अंग । प्रेम-फूल फुलै रंग रंग पुहुप गूँथ माला बनाव । आदिपुरुष कूँ जा चढ़ाव तो सहजोबाई चरनदास । तेरे मनकी पूरै सकल आस

जग में कहा कियो तुम आय। स्वान जैसो पेट भरिके, सोयो जन्म गँवाय॥ पहर पछिले नाहिं जागी, कियो ना सुम कर्म। आन मारग जाय लागो, लियो ना गुरुधर्म॥ जपंन कीयो तप न साधोः दियो ना तें दान। बहुत उरझे मोह मद में, आपु काया मान ॥ देह घर है मौत का रे आन काढ़े एक छिन नहिं रहन पानै, कहा क्रैसो रैन दिन आराम ना, काटै जो तेरी आप। चरनदास कहैं सुन सहजिया, करो भजन उपाव ॥ बैठि बैठि बहुतक गये, जग तरवर की छाँहि। सहजो बटाऊ बाट के, मिलि मिलि विद्युइत जार्हि ॥ द्रब्य हेत हरि कूँ भजै, धनहीं की परतीत। स्वारय हे सब सूँ मिहै, अंतर की नहिं प्रीत ॥

भक्तवर श्रीभट्टजी

(महाकवि केशव काश्मीरीजीके अन्तरङ्ग शिष्य और श्रीराथाकृष्णके अनन्यमक । जन्म-समय अनुमानतः विक्रमकी १८

शताब्दीके लगभग ) चरन चरन पर लकुट कर धरें कक्ष तर शृंग । मुकट चटक छवि लटकि लखि बने जु लिटत त्रिमंग ॥ दुःख संघ और सूल सब जो कछु हैं हिय माँहिं। देखतही मुख दहन को सबै मुखद है जाँहिं॥ वा सुख देखन कों कही की कहा उपाय। कहा कहीं कैसी करों परी कठिन यह

ये लोचन आतुर अधिक उन्हें परी कहु नार्रि जल ते न्यारी मीन ज्यां तरिष तरिष अनुस्यि । वा मुख की आसा लगी तजी आस मव लोगः अय स्वासा हू तजेगी जो न वर्न गंपीग ! कहा करों कासों कहीं को पृक्षे कित जाउँ। वन ही बन डोट्त फिरॉ बोट्त है है नार्ट

जो वन बन डोल्त फिरें वाहि मिलन की फेंट। अचानक भेंट ॥ ही होयगी कहूँ कॅंचे स्वर सें टेरि कें कहीं पुकारि पुकारि। वार ही बार ॥ श्रीराघा गोविंद हरि रहो कहूँ परेगी जाय। तौ कर्णपथ अकुलाय ॥ बोलेंगे बोलत कबहुँ तो प्रतिपाल । हो प्यारी हे प्राणपति अहो प्रेम दुख मोचन रोचन सदा लोचन कमल विसाल ॥ ् हो निक्:ंज नागरि कुँबरि नव नेही घनस्याम l नयनि में निसिदिन रहो अहो नैन अभिराम II अहो लड़ैती लाडिली अलक लड़ी सुकुमार । मन हरनी तरुनी तनक दिखराबहु मुख चार ॥ रसधाम । श्रीराधा राधिका गुननि अगाधा सब सुख साधा पाइये आधा जाके नाम ॥ संदर सुखद सरूप । साँवरे सलोने भोहन हिये महामोह मनमोहन र्रातिनिधि रसनिधि रूपनिधि अरु निधि परम हुलास । गुन आगर नागर नवल सुखसागर की रास ॥ कजरारे ब ल अरुन अनियारे कारे वा चष चाहिन चाह की भी चख सदा सकाम ॥ मोइन मोहन सब कहै मोहन साँचौ नाम। मोहन मोहन कें कछू क्यों मोहत सब गाम ॥ जा कारन छाड़ी सबै लोक बेद कुल कानि । सो कबहूँ नहिं भृलि कें देत दिखाई आनि ॥ सदा चटपटी चित वसे समुझि सके नहिं कोइ। कोउ खटपटी हीय में कहत लटपटी होइ ॥ एक बार तौ आय कें नयनन ही मिलि जाउ। सौंह मोहिं जो साँवरे नेक यहाँ ठहराउ ॥

अव तो तिहारो मन कठिन भयो है अति
देखिहों यहि दुख देखते सिरायगों ।
जो पै तो तिहारे जीय ऐसी ही वसी है आय
तुम सीं हमारों कहो कहा धीं वसायगों ॥
एक बार आय नेंक दूर सीं दिखाई दें कें
जाउ फिरि जो न यहाँ मन ठहरायगों ।
आनाकानी कियें नेक आगें हैं निकसि चली
इतने में तिहारो कहो कहा घटि जायगों ॥
रे मन ! बृंदाविषिन निहार।
ज्ञ पितें कोटि चिंतामनि, तद्षि न हाक पसार ॥

व्रजमंडल सीमा के बाहर, हिर हू कों न निहार । जै श्रीमद्दं धूरि-धूसर तन, यह आसा उर धार ॥ सेव्य हमारे श्रीप्रिय प्यारी बृन्दाविपिन बिलासी । नंदनँदन बृषमानुनंदिनी चरन अनन्य उपासी ॥ मत्त प्रनयबस सदा एकरस बिविध निकुंज निवासी । श्रीमट' जुगलरूप वंसीवट सेवत सब सुखरासी ॥

#### दोहा

चरनकमल की दीजिए सेवा सहज रसाल। घर जायो मोहि जानि के चेरो मदनगुपाल॥

#### ( पद )

मदनगुपाल ! सरन तेरी आयो । चरनकमल की सेवा दीजे चेरो करि राखो घरजायो ॥ धनि-धनि मातः पिताः सुतः वन्धूः धनि जननी जिन गोद खिलायो। धनि-धनि चरन चलत तीरय को धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो॥ जे नर विमुख भये गोविंद सो जनम अनेक महा दुख पायो। 'श्रीभट'के प्रभु दियो अभय-पद जम डरप्यो जब दास कहायो॥

जाको मन बृंदाबिपिन हरथो। निरित्त निकुंज पुंज-छिव राधेकृष्ण नाम उर घरथो॥ स्यामास्याम-स्वरूप-सरोवर परि स्वारय विसरथो। श्रीभट राधे रिसकराय तिन्ह सर्वस दै निवरथो॥

जय जय बृंदावन आनँदमूल । नाम लेत पावत जु प्रनयरित जुगल किसोर देत निज कुल ॥ सरन आय पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल । ऐसेहि जानि बृँदावन श्रीभट रज पर वारि कोटि मखत्ल ॥

#### दोहा

आन कहे आने न उर हरि गुरु सों रित होय। मुखनिधि स्थामा-स्थाम के पद पाने भल सोय॥

#### पद

स्यामा-स्याम-पद पावै सोई । मन-वच-क्रम करि सदा निरंतर, हरि-गुरुपद-पंकज रित होई॥ नंद-सुवन वृषभानु-सुता-पद, भजै तजै मन आनै जोई । श्रीभट' अटिक रहे स्वामीपन आन कहै मानै सब छोई॥

#### दोहा

जनम जनम जिन के सदा हम चाकर निश्चि भीर। त्रिभुवन पोषन सुधाकर ठाकुर जुगलकिसोर॥ पद

जुगल किसोर हमारे ठाकुर।

गदा भर्वदा हम जिन के हैं ,

जनम जनम घरजाये चाकर॥

भूक पर्वे परिहरी न कबहूँ ,

सब ही भाँति दया के आकर।

जै श्रीभङ्क प्रगट त्रिमुवन में , प्रनतिन पोषत . परम सुधाकर ॥ वसो मेरे नैनन में दोड चंद । गौरवरिन वृषभानुनदिनी, स्थामवरन नँदनंद ॥ गोलकु रहे छुमाय रूप में, निरखत आनँदकंद । जै श्रीभङ्क प्रेमरस-वंधन, क्यों छूटै हद फंद ॥

# भक्तवर श्रीहरिन्यास देवाचार्यजी

( आदिशांव सं० १३२० के लगभग, जाति ब्राह्मण, जनमभूमि मथुरा, आचार्य श्रीश्रीमञ्जीके शिष्य । )

लहो नेनन लीजिये । भो गोरी स्त्राम गलोनी जोरी पीजिये ॥ माध्री मुर्स छिन छिन प्रति प्रमुदित चित चावहिँ भावहिं में भींजिये। निज ·शीहरिवियां निरित्त तनः मनः धन न्योछावर क्रीजिये ॥ 훒



#### दोहा

निरित्व निरित्व संपित सुखै सहजहि नैन सिरीय। जीजतु हैं विल जाउँ या जग माँही जस गाय॥

#### पद

जुगल जस गाय-गाय जीजिये। या जग में विल जाउँ अहो अब जीवनफल लीजिये।। निरित्व-निरित्त नैनन सुखसंपित सहज सुकृत कीजिये। 'श्रीहरिप्रिया' वदन पर पानी वारि-वारि पीजिये।। मिलि चलो मिलि चलो मिलि चले सुख महाः

बहुत है विघन जग मगहि माहीं।

मिलि चले सकल मंगल मिले सहजहीं।
अनिमिलि चले सुख नहिं कदाहीं।

मिलि चले होत सो अनिमिलि चले कहाँ ?

फूट ते होत है फटफटाहीं।

अहिरिप्रिया'जू को यह परम-पद पावनो।

अतिहि दुर्लभ महा सुलभ प्रभु आथयके द्वादश साधन

दोहा

विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजि तास । प्रमु के आश्रय आवहीं सो कहिये निजदास ॥ पद

जो कोउ प्रभु के आश्रय आवै। सो अन्याश्रय सब छिटकावै॥ विधि-निषेध के जे जे धर्म। तिन को त्यागि रहे निष्कर्म॥ इत्, क्रोध, निंदा तिज देहीं। विन प्रसाद मुख और न लेहीं॥ सब जीवन पर करुना राखें। कवहुँ कठोर वचन निह भारों॥ मन माधुर्यरस माहिं समोवै। घरी पहर पल वृथा न खोवे॥ सत्तगुरु के मारग पग धारे। हिर सत्तगुरु विच भेद न पारे॥ ए द्वादश लक्षन अवगाहै। जे जन परा परमणद चाहे॥

आश्रयके दस सोपान

जाके दस पैड़ी अति दह हैं । विन अधिकार कोन तहाँ चिह्हें ॥ पहिले एसिक जननकों सेवे । दूजी दया इदय धरि लेवे ॥ तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनिहै । चौथी कथा अनुस है सुनिहं ॥ पंचमि पद-पंकज अनुरागे । पष्ठी रूप अधिकता पागे ॥ सप्तमि प्रेम हिये विरधावे । अष्टमि रूप ध्यान गुन गाने ॥ नौमी दहता निश्चय गहिचें । दसमी रम की सरिता वित्वें ॥ या अनुक्रम करि जे अनुसरहीं । इति-इति जग ते निरनिहीं ॥ परमधाम परिकर मधि वसहीं । ध्वीहरिप्रिया हित् संग लगहीं ॥

दोहा

अमृत जस जुगे छाल की या विनु अँची न आन । मो रसना करियो करो याही रस को पान॥

पद

करौ मो रमना यहि उम पान । लाइली लालन को मधु अमृतः या विन अची न आन ॥ याही छक में छके रही हुन अहो निमा उन्मान । मुदित रही नित 'श्रीदर्गित्रया' को दोहा

पूरन प्रेम प्रकास के परी पयोनिधि पूरि। जय श्रीराधा रसभरी स्याम सजीवनमृरि॥

पद

जय श्रीराधिका रसभरी ।
रिसक सुंदर साँवरे की प्रानजीवनि-जरी ॥
गौर अंग-अनंग अद्भुत सुरित रंगन ररी ।
सहज-अंग अभंग-जोरी सुभग साँचे ढरी ॥
परम-प्रेम-प्रकास-पूरन पर-पयोनिधि परी ।
हितू 'श्रीहरिप्रिया' निरखित निकट निज सहचरी ॥

दोहा

ग्रुद्ध, सत्व, परईश सो सिखवत नाना भेद । निर्गुन, सगुन बखानि के वरनत जाको बेद ॥

प्द

निर्गुन सगुन कहत जिहिं बेद ।

निज इच्छा बिस्तारि बिबिध विधि
बहु अनवहो दिखावत मेद ॥

आप अलिंप लिप्त लीला रिच
करत कोटि ब्रह्माण्ड बिलास ।

गुद्ध, सत्व, पर के परमेसुर
जगलिकशोर सकल सुख रास ॥

आधीस अचितक अनंत-सक्ति ऐश्वर्यादि अखिल गुनभाग । कारन के कर्ता धर्ता सब नैमित्य नियंता स्थाम ॥ नित चूड़ामनि जोरी लोक सकल माधुर्य असेस । रस कोटि-कोटि कंदर्प दर्पदल-मनोहर विसद सुनेम ॥ पारावरादि असत-सत-स्वामी निरवधि नामी नार्मानकाय । नित्य-सिद्ध सर्बोपरि 'हरि-प्रिया' सुखदायक सहज सुभाय ॥

तिहि समान बड़भाग को सो सब के शिरमौर । मन वच, क्रम सर्वेस सदा जिन के जुगलिकशोर ॥

दोहा

पद

जिन के सर्वस जुगलिकसोर । तिहिं समान अस को बड़भागी गिन सब के सिरमौर ॥ नित्य बिहार निरंतर जाको करत पान निसिभोर । 'श्रीहरिप्रिया' निहारत छिन-छिन चितय चलन की कोर ॥

# तेजस्बी संत श्रीपरशुरामदेवजी

( जन्मस्थान जयपुर-राज्यान्तर्गत कोई याम । जन्मकाल १६वीं शताब्दी । गुरु श्रीहरिन्यासदेवजी )

भूठ नहिं राचहीं, झूटो मिलै न साँच। समायगो, झुठे झुट साँच ॥ मिलिहै साँचो तव मन निर्मला ਲੀਤੈ हरिजल घोय। हरि समिरन विन आत्मा निर्मल कभी न होय॥ साँचो सीझे भव तरे हरि पुर आड़े नाहिं। परसुराम झुठो दहै बूड़ै भव जल माहिं॥ साधु समागम सत्य करि करैं कलंक विछोह। परसुराम पारस परिस भयो कनक ज्यों लोह ॥ परसराम सतमंग सुख और सकल दुख जान। निर्वेरो निरमल सदा मुमिरन सील पिछान ।। परसुराम साहिय भली सुनै सकल की बात। दुरें न काहू की कभू लखें लखी नहिं जात॥ सुख दुख जन्महि मरन को कहै सुनै कोउ बीस। परसा जीव न जानहीं सब जाने जगदीस॥ म जलविंदु ते जिन हरि दीनों तान।

परसुराम जलविंदु ते जिन हिर दीनों दान।
सो जाने गति जीव की हिर गति जीव न जान॥
दिष्टक दीखें विनसतो अविनासी हिर नाउँ।
सो हिर भिजये हेत किर परसुराम विल जाउँ॥
सर्व सिद्धिकी सिद्धि हिर सब साधन को मिल।
सर्व सिद्धि सिद्धार्थ हिर सिद्धिविना सब स्थूल॥

सन की पाले पोप दे सन की सिरजनहार।
परमा सो न निसारिये हरि भज नारं नार ॥
परमा जिन पैदा कियौ ताकीं सदा सम्हारि।
नित पोपै रच्छा करे हरि पीतम न निसारि॥
जे हरि! जाने आप कीं ती जानी मल लाम।
परमा हरि जानी नहीं ती अति भई अलाम॥
परसराम हरि भजन सुख भेन न कछू अभेन।
सन काहू कीं एक सी जेहि भाने सो लेन॥

हरि सी प्रेम नेम जो रहिहैं। तौ कहा जग उपहास प्रीति ते सरै कहा कोऊ कछ कहिहैं॥ हरि निज रूप अनूप धामैवर सुवस भयो ऐसौ सुख जहिहैं। परम पवित्र पतित पावन जन सो तिज कौन स्वर्ग चिंद दहिहैं॥ पतिवत गयौ तौ रह्यौ नहीं कछ, यां बड़ हानि जानि को सहिहैं। कौन पतित पति कौ वत परिहरि भ्रमि संसार धारमें बहिहें ॥ आन उपासन करि पति परिहारि धूग सोभा ऐसी जो महि हैं। तिज पारस पाषान बाँधि उर बिस घर में घर कों को दिहें।। हरि सुख सिंधु अपार प्रगट जस सेंड् सुमिरि सुनि करि जस छहिहैं। निर्वाह समझि यह (परसराम) तिज हरि सिंह स्वान को गहिहैं॥ हरि सुमिरन करिए निसतरिए। हरि सुमिरन बिन पार न परिए॥ हरि सुमिरै सोई हरि नाती। हरि न भजै सोइ आतम घाती॥ हरि सुमिरे हरि कों हितकारी। हरि न भजै सोई व्यभिचारी॥ सुमिरै सेवक सुखनामी।

हरि न भजै सोइ लोनहरामी॥

हरि न मजै सोई हरि दोषी॥

'प्रसा' हरि सुमिरै हरि तोबी।

हिर सुमिरन विन तन मन झूँठा । जैसे फिरत पर्य क्षर स्कर उदर भरत इंद्रिन भ्रमि बूर अकरम कर्म करत दुख देखत, मध्यम जीव जगत का ज निर्धन भये स्थाम धन हार्यो, माया मोह विषे मिलि मूर हिर सुमिरन परमारथ पति विन, जमपुर जात न फिरत अपू परसुराम, तिन सौ का कहिये, जो पारबहा प्रीतम सौं रूट

हरि परिहरि भरमत मित मेरी।
कहत पुकारि दुरावत नाहिन, यह तौ प्रगट फिरत नहिं फे
श्रीगुरु सब्द न मानत कवहूँ, उमिंग चलत अपनी हरि हेः
तिज्ञ निज रूप विषय मन उरझत, हित सौंचिढ़ बूड़न की बेरे
नाहिन संक करत काहू की, चरत नितंक कृप तैं ने
'पर्सा' छिठकि परी मव जल में, अव कैसें वैयत सो है।

मनुवा! मनमोहन गाय रे।
अति आत्र होय के हरि हरि, सुमिरि सुमिरि सुख पाय
हरि सुख सिंधु भजत भजताँ, सुनि सव दुख दोव दुराय
यो औसर फिरि मिले न मिलिहै, तो भिज लीजे हरि राय
पतित पतित पावन करि की, जमपुर ते लैहिं बुलाय
यह हरि साखि समुझि सुनि चित करि भज मन विलंबन लाय
करि आरति हित साँ हरि सन्मुख, सक्यो न सीम नवाय
जनिम जनिम जमद्वार निरादर वारंबार विकाय
अति संकट बूड़त भव जल में अंत न और महाय
तोहि और हरि परम हित् बिन को राखे अपनाय
जम पंडित मुवपाल छत्रपति, हरि बिन गये जिसाय
अति बलवंत न बदत और की, काल सबन की खाय रे

अति बलवंत न बदत और कों, काल सबन कों खाय रे पायौ नर औतार विगारवी, कहा कियो यहाँ आय करिन सक्यो हिर बनिज अचेतन! चाल्यो जनम टगाय हिर सेवा मुमिरन बिन जाकी, तन मन वादि विलाय परसुराम' प्रभु विन नर निर्फल, बहि गयो वस्तु गगाय

कहा सरवी नरनाह रूप तें भ्यति भ्य बहारं जीवन जनम गयी दुरि दुख महिं, हरि सुख पिंधु न पार बेद पुरान सुन्यी सब सीखी, गायी गाय मुनारं मेटि न सक्यी कर्म मन तन तें, हरि निहक्म न गाप कियी करायी सब गँवायी, जो हरि मन न वया तन के दीप मिट क्यों परसा' हरि मन मार्टि न आ

सावी ! हरि परम मंगल गाय । आज तेरै भवन आये अकल र्याचगत ग लोक बेद म्रजाद कुल की कानि वानि बहाय।
परम पद निस्सान निर्भय प्रगट होय बजाय॥
उमिंग सन्मुख अंक भरि भरि भैंटि कंठ लगाय।
विलिस सुखिनिधि नेम धिर सिख प्रेम सौं लौ लाय॥
वारि तन मन प्रान धन कछु राखिये न दुराय।
प्रसा' प्रभु को सौंपि सर्वस सरन रहि सुख पाय॥

हरि-हरि सुमिरि न कोई हारयो ॥
जिन सुमिरयो तिनहीं गति पाई राखि सरन अपनीं निस्तारयो ।
कौरव सभा सकल नृप देखत सती विपति पति नाहिं सँभारयो ॥
हाहाकार सब्द सुनि संकट तिहिं औसर प्रभु प्रगट पधारयो ॥
हरि सो समरथ और न कोई महापतित को दुख टारयो॥

दीनानाथ अनाथ निवाजन भगतबछल जु विरद जिन धारघी । 'परसुराम' प्रभु मिटै न कबहूँ साखि निगम प्रह्लाद पुकारयी ॥

जब कबहूँ मन हिर भजे तबहिं जाइ छूटै;

नातिर जग जंजाल ते कबहूँ न निधूटै।

काम क्रोध मद लोभ सों बेरी सिर कूटै;

हिर बिन माया मोह को तंत् नहिं टूटै॥

हरष सोक संताप ते निज नेह न ख्टै;

हिर निर्मल नीर न ठाहरै मन बारुनि फूटै।

सोच मोह संसै सदा सिर्पन ज्यों चूटै;

परसा' प्रभु बिन जीव कों दुख सुख मिलि दहें॥

### श्रीरूंपरसिकदेवजी

( श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायके महान् भगवद्भक्त । आपके परिचयके विषयमें विशेष बातें उपलब्ध नहीं होतीं । अनुमानसे इनका स्थिति-काल लगभग वि० की चौदहवीं शती माल्फ्रम होता है । )

नैक विलोकि री ! इक बार ।

जो तूँ प्रीति करन की गाहक मोहन हैं रिझवार ॥

महारूप की रासि नागरी नागर नंदकुमार ।

हाव, भाव, लीला ललचौहीं लालन नवल बिहार ॥

मोहि भरोसौ स्यामसुँदर कौ करि राख्यौ निरधार ।

नैक एक पल जो अभिलाषें रूपरसिक बलिहार ॥

नैना प्रकृति गही यह न्यारी। जाचत जे है स्याम स्वरूपिह बन बन बिकल महा री॥ अटके नैंक न रहे लालची सीख दये सब हारी। रूपरिसक दरसै मनमोहन तबहीं होय सुखारी॥

कहा तैं जग में आय कियो रे।
श्रीभागोत सुधारस गटक्यो श्रवन पुटा न पियो रे॥
नर तन रतन जतन बहु पायो ब्यर्थिहं खोय दियो रे।
ताको सठ तोहि सोच न आयो धृक है तेरी नियो रे॥
क्यों निहं रही बाँझ जननी वह जिहि धरि उदर लियो रे।
स्परिकही कृष्ट होत है, देखि तिहारी हियो रे॥
'स्परिकक संसार में कोउ न अपनी जान।
एक दोय की कहा चली सबही स्वप्न समान॥

मलों कहें रीझें नहीं बुरों कहें न खिजंत।

'रूपरसिक' सोइ जानिये आनँदरूपी संत॥

हरिजन निरंखि न हरषत हिए।

ते नर अधम महा पाखंडी,

धृक धृक है जग जिन के जिए॥

मुख मीठे अमृत गर गटके,

हृदय कूर ना छिए। क्यों नहिं मार परै तिन के सिर,

जिन की ऐसी कुटिल धिए॥ स्वाँग पहरि स्वकिया को सुंदरि

लक्ष प्रत्यक्ष पोषत परिकये। रूपरिसक ऐसे विमुखन कौं।

कुम्भीपाक नरक नाखिए॥ हो प्रभु ! छमा करौ मम खोट। मैं नहिं जान्यौ त्रिभुवननायक, घोष तिहारैं ओट॥

झूलत हैं संवार-समुद्र में वाँधि कर्म की पोट। तिन कों कहा दोव प्रमु दीजें महामूद्ध मित छोट॥ सुरपित को काँपत मुख आगे, देख्यों ब्रजपित घोट। 'रूपरिकि' प्रमुमया करी महा, परम दया के कोट॥

## स्वामी श्रीहरिदासजी

( जन्मस्थान — हरिदासपुर ( जिला अलीगढ़ ); जन्म — संवत् १५६९, पौष शुक्ता १३ भृगुवार; पिताका नाम — श्रीआशुधीरजी, मा ॥ ।। नाम — गदारेची; जाति — नापाण; अन्तसमय — संवत् १६६४। )

हरि मिलि हिर भिलि
छाँडि मान नर तन कों।
मिति बंछै भिति बंछै रे
तिल तिल धन कों॥
अनमाँग्यो आगें आवैगो
. ज्यों पल लागे पल कों।
किहि(श्री)हरिदास मीच ज्यों आवै
त्यों धन है आपुन कों॥

गहों मन सब रस की रस सार ।

ह वेद कुछ करमें तिजये, भिजये नित्य बिहार ॥

कागिनि कंचन धन त्यागी, सुमिरौ स्थाम उदार ।

हरिदास रीति संतन की, गादी की अधिकार ॥

हर्योहीं ज्योंहीं तुम राखत हो,

त्योंहीं त्योंहीं रहियतु हो हरि।

ओर अचरचे पाइ धरौं, सु ती

कही कीन के पैंड भिरे॥

मदिप हों अपनी भायी कियो चाहों,

सती कैसे किर सकीं, जो तुम राखो पकरि।

कह 'हरिदास' पिंजरा कें जनावर हों। तरफराइ रह्यों उडिबे को कितौउ करि॥ वियारि के बस। तिनका ज्यों भावें त्यों उड़ाइ है जाइ अपने रस ॥ वहालोक सिवलोक और लोक अस। कहि 'हरिदास'विचारि देख्यौ विना विहारी नाहिं जस॥ हरि के नाम की आलस क्यों, करत हैरे काल फिरत सर साँधें। हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर बाँघें॥ बेर ऋबेर कछ नहिं जानतः चढी फिरत है काँधैं। कह 'हरिदास' कछू न चलत जब आवत अंत की आँधै।। मन लगाइ प्रीत कीजै करवा सीं। (बज) बीथिन दीजैसीहनी। बृंदाचन सौं वन-उपवन सौं, गुंजमालं कर पोहनी॥ गो-गोस्तिन सौं मृगी मृग सतन सौंऔर तन नैक न जोहनी। श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कंजियहारीसौं, चित ज्यों सिरपर दोहनी जौलीं जीवे तौलीं हरि भज़ रे मन, और वात मच वादि। द्यौस चारि के हला भला में तूँ कहा लेहगो लादि॥ माया मद गुन मद जोवन मद भूल्यौ नगर विवादि। कह (श्री) हरिदास लोभ चरपट भयो। काहे की लगे फिरादि॥

# श्रीवृन्दावनदेवजी

(श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख शिष्य—स्थितिकाल वि० सं०की १८ वीं शती। दीक्षाकाल सं० वि० के लगभग, जाति गौड़ बाह्मणकुल । इनके द्वारा निर्मित समस्त वाणी वृन्दावन एवं सलेमायदमें सुरक्षित है।)

#### वानी

۶

प्रेम को रूप सु इहै कहावै।

तम के सुख सुख अपनो दुख

वाहिर होत न नेक लखावै॥

रजन वरजन तरजन ज्यों-ज्यों

त्यों-त्यों रित नित-नित अधिकावै।

रजन घर-घर करत विनिदन
चंदन सम सीतल सोउ भावै॥

उक्ष ओटहू कोटि वरस के

छिनक ओटि सुख कोटि जनावै।

भ्वंदावन' प्रभु नेही की गति

देही त्यांगि घरें मोइ पार्चे॥

नेह निगोड़े को पेंड़ो ही न्यारी।

जो कोइ होय के आँधी चले

सु लहें प्रियनस्तु नहूँ धा उजारी॥
सो तो इते उत भ्रूची फिरें
नलहें कछु जो कोउ होय अँक्यारी।

भूंदावन' मोइ याको पिथक है।
जापे क्षमा करें कान्द्र प्यारी॥

## आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु

( राधाबक्तभीय सिद्धान्तके प्रवर्तक और महान् भक्तकिव, आविर्माव-संवत् १५३०, किसी-किसीके मतानुसार सं० १५५९, पिताका नाम केशवदास मिश्र ( उपनाम न्यासजी ), माताका नाम तारावती, जन्मस्थान 'बाद' ग्राम (मथुरा), तिरोभाव अनुमानतः सं० १६०९ या १६१०।)



जोई जोई प्यारो करै
सोई मोहि भावै।
भावै मोहि जोई सोई
सोइ करें प्यारे॥
मोकों तो भावित ठौर
प्यारे के नैनन में।

प्यारे भये चाहें मेरे नैनन के तारे।। मेरे तन मन प्रानहूँ ते प्रीतम प्रिय आपने। कोटिक परान प्रीतम मोसों हारे॥ जै श्री हितहरिबंस हंस हंसिनी स्यामल गौर। कहीं कौन करै जल तरंगिनी न्यारे॥

तार्ते भैया मेरी सों, कृष्णगुन संचु ॥ कुत्सित बाद विकारहिं परधनु सुनु सिख परितय बंचु । मिन गुन पुंज जुब्रजपित छाँड्त हित हरिबंस सुकर गहि कंचु ॥ पायो जानि जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंचु । इहि पर लोक सकल सुख पावत, मेरी सोंह कृष्ण गुन संचु ॥

मानुष कौ तन पाइ भजौ ब्रजनाथ कों। दर्बी लै कें मूढ़ जरावत हाथ कों॥ हित हरिवंस प्रपंच विषयरस मोह के। विनु कंचन क्यों चलें पचीसा लोह के॥

#### दोहा

तनहिं राख सत्संग में, मनहि प्रेमरस भेव।
सुख चाहत हरिबंस हित कृष्ण-कल्पतरु सेव॥
निकिस कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंस।
राधावल्लभ मुख कमल, निरखत हित हरिबंस॥
सबसौं हित निहकाम मन, बृंदाबन विश्राम।
राधावल्लभलाल को हृदय ध्यान, मुख नाम॥
रसना कटौ जु अनरटौ, निरिख अन फुटौ नैन।
स्वन फुटौ जो अन सुनौ, विनु राधा जम्रु बैन॥
ते भाजन कृत जिटल विमल चंदन कृत इंधन।
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरषप बल रिंधन॥
अद्भुत धर पर करत कष्ट कंचन हल बाहत।
बारि करत पावारि मंद! बोवन विष चाहत॥
हितहरिबंस बिचारि कै, यह मनुज देह गुरु चरन गिह।
सकिह तो सब परपंच तिज, श्रीकृष्ण कृष्ण गोविंद कहि॥

मोहन लाल के रँग राची।

मेरे ख्याल परो जिन कोऊ, बात दसौं दिसि माची ॥ कंत अनंत करो किनि कोऊ, नाहिं धारना साँची। यह जिय जाहु मले सिर ऊपर, हौं तु प्रगट है नाची॥ जाग्रत स्थन रहत ऊपर मिन ज्यों कंचन सँग पाँची। हितहरिबंस डरों काके डर, हों नाहिन मित काँची॥

## संत श्रीव्यासदासजी

( प्रजमण्डलके प्रसिद्ध भक्तकवि, ओरछाके सनाट्य ब्राह्मण। जन्म-सं० १५६७, बचपनका नाम श्रीहरिरामजी। पिताका नाम ग्रुखोमनि शर्मा।)

#### वानी

हरि दासन केनिकट न आवत प्रेत पितर जमदृत । जोगी भोगी संन्यासी अरु पंडित मुंडित धूत ॥ ग्रह गन्नेस सुरेस सिवा सिव डर करि भागत भृत ।

७० षा० अं• ३६<u>—</u>

सिधि निधि विधि निपेध हरिनामिह डरपत रहत कपूत ॥
सुख दुख पाप पुन्य मायामय ईति भीति आकृत ।
व्यास' आस तिज सव की भिजए ब्रज विसे भगत सपूत ॥

ऐसें ही विसये ब्रज बीथिन । साधुन के पनवारे : घूरन में के बीन कुंज कुंज प्रति लों ितप्रति दर्ग स्थाम स्थामा की। नित जमना जल पीतन । एंसीरं प्यापः होत तन पावन, ऐमेर्हि मिलत अतीतन ॥

तीय कीन के अब दार । जो जिय होय प्रीति काह के दुःव सहिये सी बार ॥ धर धर राजस तामम बाढ़वी, धन जीवन की गार । गाम विवस है दान देत, नीचन को होत उदार ॥ गापु न महात, यात न त्रृक्षत, ये कलि के न्योहार । ध्यामदामः कत गाजि उवरिये। परिये माँझीधार ॥

कहा कहा नहिं सहस सरीर । स्याम सरन विनु, करम सहाइ न, जनम मरन की पीर ॥ व्यक्तायंत साधु संगति विनुः मनिह देय को धीर । भागवत वितु को मेटै, सुख दै दुख की भीर ॥ त्रिनु अपराध चहूँ दिसि वरसतः, पिसुन वचन अति तीर । कृष्ण-कृषा यवची तें उनरें, पावे तनहीं चेतर् भैया, वेगि वदी कलि-काल-नदी गम्मीर। प्यास' वचन बिल चुंदावन बिस, सेवहु कुंज कुटीर ॥

भजी सुत, साँचे स्थाम पिताहि । जाके सरन जातहीं मिटिहै, दारन दुख की दाहि ॥ भगवंत सुने मैं, छिन छाँड़ी जिनि ताहि । मनोर्य पूजें, जो मधुरा लीं जाहि॥ वे गोपाल दयाल, दीन तूँ, करिहैं कृपा नियाहि। और न ठीर अनाथ दुखिन कीं, मैं देख्यों जग माहि ॥ करना वरनालय की महिमा, मो पै कही न जाहि। द्यासदास' के प्रभु को सेवतः हारि भई कहु काहि॥

मुने न देखें भक्त भिखारी। तिन के दाम काम की लोम नः जिन के कुंजविहारी ॥ मुक नारद अरु सिव सनकादिक, ये अनुरागी भारी। तिन को मत भागवत न समुझे, सब की बुधि पचि हारी ॥

दोऊ गैरिन, जिन की अनी अन्यारी इंद्री विहार परस्पर, बैर करत विभिचारी करि आहार विपयिनि की परतीति न हरि सों, प्रीति रीति 'ब्यास' आस सागर में वृड़ें, आई मक्ति विसारी

जो सख होत मक्त घर आये। सो सल होत नहीं वह संपति, बाँशहं बेटा जाये। जो सुख होत भक्त चरनोदक, पीवत गात लगाये। सो सुख आति सपनेहुँ नहिं पैयतु, कोटिक तीरथ न्हाये॥ जो सुख कबहुँ न पैयतु पितु घर, सुत कौ पूत खिलाये। सो सुख होत भक्त बचनिन सुनि, नैनिन नीर बहाये॥ जो सुख होत मिलत साधुन सीं, छिन छिन रंग बढ़ाये। सो मुख होत न नैकु 'ब्यास' कों, छंक सुमेरहुँ पाये ॥

हरि बिनु को अपनो संसार। माया मोह बँध्यौ जग बूड़त, काल नदी की धार ॥ जैसे संघट होत नाव में, रहत न पैले पार । सुत संपति दारा सों ऐसे, विछुरत स्मै न वार II जैसे सपने रंक पाय निधि, जाने कछू न सार । ऐसे छिनमंगुर देही को गरवत कहा जैसे अँधरे टेकत डोल्ल, गनत न खाए पनार। ऐसे 'ब्यास' बहुत उपदेसे, सुनि सुनि गये न पार ॥

जो पै हरि की भक्ति न साजी ॥ जीवत हूँ ते मृतक भये अपराधी जननी लाजी । जोग जग्य तीरथ व्रत जप तप सब स्वारय की वाजी ॥ पीड़ित वर घर भटकत डोलत पंडित मुंडित काजी । पुत्र कलत्र सजन की देही गीध खान की खाजी ॥ बीत गये तीनों पन कपटी तक न तृष्णा भाजी। · व्यास' निरास भयौ याही तें कृष्णचरन रति राजी ॥ (ब्यास<sup>)</sup> बड़ाई लोक की, क्कर की पहिचानि | प्रीति करें मुख चार्ट्झ, वैर करें तनु हानि ॥

श्रीध्रुवदासजी

(गोस्वामी श्रीहितहरिवंशजीके स्वप्न-शिष्य । रचना-कालसे अनुमानतः इनका जन्म वि० सं० १६५० के आसपास हुआ होगा।

देइावसान वि० सं० १७४० के समीप। स्थान---नृन्दावन) जिन नहिं समुझ्यो प्रेम यहः तिनसों कौन अलाप । दादुर हू जल में रहैं, जाने मीन मिलाप ॥ सान पान सुख चाहत अपने । तिन को प्रेम छुवत नहिं छपने ॥

जो या प्रेम हिंहोरे अले। ताको और सबै मुख भूटै॥ प्रेम रसासय चारूयो जयहीं। और म रंग चर्वे 'मूब' नम्बी ॥ या रस में जब मन परें आई।

मीन नीर की गति हैं जाई।!

निसि दिन ताहि न कछू सुहाई।

प्रीतम के रस रहें समाई॥

जाकों जारों है मन मान्यों।

सो है ताके हाथ विकान्यों॥

अरु ताके अँग सँग की वातें।

प्यारी सव लागति तिहि नातें॥

रचें सोइ जो ताकों भावै।

ऐसी नेह की रीति कहावै॥

स्नोरटा

तृन सम जब है जाहिं, प्रभुता सुख त्रैलोक के ।
यह आवे मन माहिं, उपजे रंचक प्रेम तव ॥
भक्तन सों अभिमान, प्रभुता भए न कीजिए ।
मन वच निहचे जान, इहि सम नहिं अपराध कछु ॥
चलत रही दिन-रैन, प्रेम-बारि-धारा नयन ।
जायत अरु सुख-सैन, चितै-चितै विवि कुँवर-छिन ॥

#### दोहा

निंदा भक्तिन की करै, सुनत जौन अघरासि।
वे तो एकै संग दोउ, वॅधत भानुसुत पासि॥
दुरलभ मानुष जनम है, पैयतु केहू भाँति।
सोई देखाँ कौन विधि, वादि भजन विनु जाति॥
निसि वासर मग करतली, लिये काल कर बाहि।
कागद सम भइ आयु तव, छिन छिन कतरत ताहि॥
जिहि तन कों सुर आदि सब, वांछत है दिन आहि।
सो पाये मितहीन हैं, वृथा गँवावत ताहि॥
रे मन, प्रभुता काल की, करहु जतन हैं ज्यों न १
तुँ फिरि भजन छुटार सों, काटत ताही क्यों न ॥
पुरुष सोइ जो पुरिष सम, छाँड़ि भजै संसार।
विजन भजन दृद गहि रहै, तिन कुटुम्य परिवार॥

सख में समिरे नाहिं जो, राधावल्लभ लाल। तव कैसे सुख कहि सकत, चलत प्रान तिर्हि काल ॥ कैसेहँ हरि-नाम है, खेलत हँसत अजान। कों देत हैं, उत्तम गति भगवान ॥ जो कोउ साँची प्रीतिसौँ, हरि-हरि कहत लड़ाय। तिन को ध्रव कहा देहिंगे, यह जानी नहिं जाय ॥ इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन की रीति। मिलिये 'ध्रुव' निःसंक हैं। कीजै तिन सौं प्रीति ॥ रे मन । चंचल तजि विसे, दरो भजन की ओर । छाँडि कुमति अब सुमति गहि,भिज लैनवलिक्सोर॥ मन दे नीके समुझि के सुनिये तिन की यात । जिन कें जुगल-विहार की, बात चलें दिन-रात ॥ जेहि सुख सम नहिं और सुख असुख की गति कहै कीन। वारि डारि 'श्रुव' प्रेम पर, राज चतुर्दस भौन ॥ बह बीती, थोरी रही, सोई बीती जाइ। ·हित ध्रुव' बेगि विचारि कैं, विस वृंदावन आइ ॥ बिं वृंदावन आइः लाज तिज कें अभिमानिह । प्रेम लीन हैं दीन, आप कों तृन सम जानहि ॥ सकल सार को सार, भजन तूँ करि रस रीती। रे मन, सोच विचार, रही थोरी, बहु बीती॥ हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान,

गजदानः अन्नदानः भूमिदान करहीं। मोतिन के तुलादानः मकर प्रयाग न्हानः

ग्रहन मैं कासी दान, चित्त सुद्ध धरहीं ॥ सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गऊदान,

इत मैं पापन को नेकहूँ न हरहीं। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन्हे 'श्रुव' पापी तिहुँ लोकन के छिनहि माहिं तरहीं॥

# श्रीहठीजी

( अस्तित्वकाल विक्रमकी १९ वी सदी, श्रीहितकुलके अनन्य अनुयायी और भक्तकवि )

कोऊ उमाराज, रमाराज, जमाराज कोऊ, कोऊ रामचंद सुखकंद नाम नाधे में। कोऊ ध्यावे गनपति, फनपति, सुरपति, कोऊ देव ध्याय फल लेत पल आधे में।। ्हटीं को अधार निराधार की अधार तुहीं, जप तप जोग जन्य कछुवें न साधे में। कटें कोटि वाधे मुनि धरत समाधे ऐसे, राधे पद राबरे सदा ही अवराधें में॥ गिरि की जे गोधन, मयूर नव कुंजन को,
पसु की जे महाराज नंद के वगर को।
नर कीन ! तोन, जोन 'राधे राधे' नाम रटें,
तट की जे वर कूल कालिंदी कगर को।।
इतने पे जोई कछु की जिए कुँवर कान्ह,
राखिए न आन फेर 'हठी' के झगर को।
गोपी पद पंकज पराग की जै महाराज!
नून की जै रावरेई गोकुलनगर को।।

नवनीत गुटाव ते कोमल हैं, 'हठी' कंज की मंजुलता इन में।
गुललाला गुटाल प्रवाल जपा छित्रि, ऐसी न देखी ललाइन में॥
मुनि मानस मंदिर मध्य वसें, वस होत हैं स्थे सुभाइन में।
रहु रे मन, त् चित चाइन सों, वृषभानुकुमारि के पाइन में॥

सुर-रखवारी सुरराज-रखवारी सुक-सम्भु-रखवारी रबि-चंद-रखवारी है। रिषि-रखवारी विधि-वेद-रखवारी, करी जाने रानी कीरित की कीरित सुभारी है।। दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोक-थोक-रखवारी गावे धराधरधारी है। व्रज-रखवारी व्रजराज-रखवारी 'हठी' जन-रखवारी वृषभान की दुलारी है॥ दोहा

कीरित कीरित कुमिर की, किह-किह थके गनेस । दससतमुख बरनन करत, पार न पावत सेस ॥ अज सिव सिक्क सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम। बाधा जन की हरत है, राधा-राधा नाम॥ राधा-राधा जे कहें, ते न परें भव-फंद। जासु कंध पर कमल-कर, धरे रहत ब्रजवंद॥ राधा-राधा कहत हैं, जे नर आठौं जाम। ते भव-सिंधु उलंधि कै, बसत सदा ब्रजधाम॥

# राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज

#### भजनका महत्त्व

हिर चरनि भिज और न ध्यावै।
ताको जस हिर आपुन गावै॥
जी लिग कनक कामिनी भावै।
तो लिग कृष्ण उर माहिं न आवै॥
धरम सोई जो भरम गमावै।
साधन सो, हिर सों रित लावै॥
जो हिर भजहि तो होइ महासुख।
नातक जम-वस है सत-गुन दुख॥

### बर्ताव

कर्कश बचन हृदौ छ्वै न कहिजै। ब्रध समान सो पातक लहिजै॥ त्रिनु ते तन नीची अति कीजै। अमान मान तिहि दीजै।। होइ सहन सुभाव बृच्छ कौ-सौ करि। रसना सदाँ कहत रहिये करि जानै। माता परत्रिय तौ उनमानै ॥ समान कनक नहिं करिये। आदि चोरी तृनहि समान जीव सब धरिये॥ आपु

### मंदिरमें भगवान्के सामने कैसे रहे ?

सदन सिधारै। हरि सावधान अपराध विचारे ॥ नहीं करे पहिर न सन्मुख जाई। जल फल आदि न सन्मुख खाई ॥ असुचि उछिप्ट न मन्दिर पैसे। आसन बाँधि न सन्मुख सन्मुख नहि पाँव पसारे। अरु करें न काह अनुग्रह होइ न आपु दान की मानी। कहै न नृपति की असत कहा निन्दा अरु अस्तुति तें रहिये। आन देव की वात न अग्र न पीठि वाम दिसि भाई। दण्डवत हरि पह करें दीने । सु उपहार यथाशक्ति हरि दर्शन तन पीट न सकल पुण्य हरि की जस गायें। इरि कॉ सर्वे पाप

### जीमसे नाम रटो

प्रगट बदन रसना जु प्रगट अरु प्रगट नाम रिं । जीम निसेनी सुक्ति तिहि बल आरोहि मूढ़ चिंढ़ ॥ ऊँच नीच पद चहत ताहि कामिक कर्म करिहै । कबहुँ होइ सुरराज कबहुँ तिर्वक-तनु धरिहै ॥ चत्रसुज सुरलीधर-भक्ति अनन्य बिनु है तुर्ग एकपरिपारि-परि । बिद्या-बल, कर्म-बल ना तरे भव-सिंधु स्वान की पूँछ धरि ॥ अखिल लोक के जीव हैं जु तिन को जीवन जल । सकल सिंदि अरु रिद्धि जानि जीवन जु भक्ति-फल ॥ और धर्म अरु कर्म करत भव-भटक न मिटिहै। जुगम-महाश्टंखला जु हरि-भजनन कटिहै।। 'चत्रभुज' मुरलीधर-कृपा परे पार, हरि-भजन-बल। छीपा, चमार, ताँती, तुरक, जगमगात जाने सकल।।

छापा, चमार, ताती, तुरक, जगमगात जाने सकल। सकल तू बल-छल छाँड़ि मुग्ध सेवै मुरलीधर। मिटिहिं महा भव-दृंद फंद किट रिट राधाबर॥ बत्सलता अरु अभय सदा आरत-अध-सोखन। दीनबंधु सुलसिंधु सकल सुख दै दुख-मोचन॥ 'चत्रभुज' कल्यान अनंत तुबहरि-रित गित सब साखि हुव। प्रह्लाद विभीषन गज सु दिज पंचालि अहिल्या प्रगट ध्रुव॥

## श्रीहीरासखीजी ( वृन्दावन )

सब तिज बृंदावन सुख लीजें।
प्रफुलित लिलत सोहनो बहु दिसि, लिख उर धीर धरीजें।।
राधावल्लभ नाम मधुर रस लें मुख, निसिदिन पीजें।
'हीरासिख' हित नित अवलोकत, चित अनूप रॅंग मीजें॥

राधावछभ कहत ही, होत हिये अनुराग । निरखत छवि तिन नरिन को, बढ़त चौगुनी लग ॥ बढ़त चौगुनी लग भाग सौं यह सुख पावै। जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरावै॥ विना भजन कछु नाहिं जतन किन करौ अगाधा।
'हीरा'हित उर प्रीति प्रतीतित वल्लभ राधा।।
रसना! जो रस-सुख चहै, निरस मानि जग ख्याल।
तौ अनुदिन भजि छाड़िली-लाल सदा प्रतिपाल।।

अचल यह स्याम-राधिका नाम । रिसकन उर रट नामन ही की, रहत आठहू जाम ॥ छके नवल आनंद-कंद-रस, विस बृंदायन धाम । 'हीरासिख' हित नाम रैन दिन, और न दूजो काम ॥

### भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी

( जन्म---संवत् १८२९-३०, टट्टी-स्थानाधिपति श्रीराधिकादासजीके शिष्य )

हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरैगा,। मेरा कहा न खाली ऐ दिल ! आनँदकंद ढरैगा ॥ ऐसा नहीं जहाँ विच कोई लंगर लोग लरैगा। 'सहचरिसरन' शेर दा यचा क्या गजराज करैगा ॥ अव तकरार करी मित यारी लगी लगन चित चंगी । जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी ॥ मतलब नहीं फिरिस्तों से हम इस्क दिलाँ दे संगी। 'सहचरिसरन' रसिक मुलतांवर महिरवान रसरंगी ॥ कुंजियहारीलाल मजे जिन कीजिये। भव भय भंजन भीर दीजिये ॥ <u> सदारा</u> चरन कमल की सोंह और नहिं टौर है। ·सहचरिसरन' गरीव करौ किन गौर है॥

श्याम कठोर न होद्द हमारी वार को। नैंक दया उर ल्याय उदय करि प्यार को ॥ 'सहचरिसरन' अकेली जानि कैं। अनाथ कियौ चहत खल ख्यार यचावो आनि कें।। सरल सुभाव, सील संतोपी, जीव दया चित चारी। काम क्रोध लोभादि विदा करि, समुझि वृद्धि अवतारी ॥ ग्यान भक्ति वैराग विमलताः दसधा पर अनुसारी। 'सहचरिसरन' राखि उर सहून, जिमि सुवास फुलवारी ॥ धीरज धर्म विवेक छमाजुत भजन यजन दुखहारी। तिज अनीति मन सेइ संत जन मानि दीनता भागी॥ मीठे वचन बोल सुभ साँचे, के चुप आनँदकारी। कीरति विजय विभृति मिलै। श्रीहरि गुरु कृता अवारी ॥

रनके (अनुभवरत्त' कृष्यते उद्भत । सेमगण शीक्षण-दामके यहाँ मुद्रित मं० १९६४ ।

गिरि की ने गोधन, मयूर नव कुंजन को, पसु की जै महाराज नंद के बगर की। नर्गीन ? तीन, जीन धार्थ गधे नाम रहै, तट की जे बर कुल कालिंदी कगर की ॥ इतने पे जोई कछ कीजिए कुँवर कान्ह, राखिए न आन फेर 'इटी' के झगर की। गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज! वन की जै रावरेई गोकलनगर की ॥

नवनीत गुलाय ते कोमल हैं, 'हटी' कंज की मंजुलता इन में। गुललाला गुलाल प्रवाल जपाछिवः ऐसी न देखी ललाइन में ॥ मृनि मानस मंदिर मध्य वसें, वस होत हैं स्थे सुभाइन में। रह रे मनः त् चित चाइन सींः वृपभानुकुमारि के पाइन में ॥

मुर-रखवारी सुरराज-रखवारी है। सम्भु-रखवारी रवि-चंद-रखवारी

रिपि-रखवारी विधि-वेद-रखवारी, जाने रानी कीरति की कीरति सुभारी है।। दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोक-थोक-रखवारी गावे धराधरधारी है। व्रज-रखवारी ब्रजराज-रखवारी 'हठी' जन-रखवारी वृषभान की दुलारी है॥ दोहा

कीरति कीरति कुमरि की, कहि-कहि थके गनेस। दससतमुख बरनन करत, पार न पावत सेस॥ अज सिव सिद्ध सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम। बाधा जन की हरत है, राधा-राधा परैं कहैं, ते राधा-राधा ं जे न जास कंघ पर कमल-कर, धरे रहत कहत हैं, जे नर आठौं राधा-राधा व्रजधाम ॥ ते भव-सिंधु उलंघि कै, बसत सदा

# राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज

#### भजनका महत्त्व

हरि चरनि भिज और न ध्यावै। ताको जस हरि आपुन जौ लगि कनक कामिनी भावै। तौ लगि कृप्ण उर माहिं न आवै॥ जो भरम गमावै। सोई धरम साधन सो, हरि सों रित लावै॥ जो हरि भजहि तो होइ महासुख। नातरु जम-बस है सत-गुन दुख॥ बर्ताव

कर्कश बचन हृदौ छ्वै न कहिजै। बंध समान सो पातक लहिजै॥ त्रिनु ते तन नीचौ अति कीजै। अमान मान तिहि होइ सहन सुभाव वृच्छ कौ-सौ करि। रसना सदाँ कहत रहिये करि जानै। परत्रिय तौ माता उनमानै ॥ कनक समान लोह चोरी नहिं करिये। तृनहि आदि समान जीव सब घरिये॥

आप

### मंदिरमें भगवान्के सामने कैसे रहे ?

सदन सिधारै। सावधान हरि नहीं अपराध विचारे ॥ करें पहिर न सन्मुख जाई। जल फल आदि न सन्मुख खाई॥ उछिष्ट न मन्दिर पैसे। आसन बाँधि न सन्मुख वैसे॥ सन्मुख नहि पाँव पसारै। अनुग्रह करें न काहू होइ न आपु दान की मानी। कहै न नृपति की असत कहानी॥ निन्दा अरु अस्तुति तें रहिये। आन देव की वात न अग्र न पीठि वाम दिसि भाई। हरि पहँ जाई॥ दण्डवत करे दीजे । सु उपहार यथाशक्ति हरि दर्शन तन पीठ न दीजे॥ सकल पुण्य हरि कौ जस गार्वे। हरि कॉ विसरावे॥ सबै पाप

#### जीमसे नाम रहो

प्रगट बदन रसना जु प्रगट अरु प्रगट नाम रहि। जीम निसेनी मुक्ति तिहि बल आरोहि मूढ़ चिढ़ि।। ऊँच नीच पद चहत ताहि कामिक कर्म करिहै। कबहुँ होइ सुरराज कबहुँ तिर्यक-तनु धरिहै।। चत्रभुज मुरलीधर-भक्ति अनन्य बिनु है तुर्ग एकपरि पारि-परि। विद्या-बल, कर्म-बल ना तरे भव-सिंधु स्वान की पूँछ धरि॥ अखिल लोक के जीव हैं जु तिन को जीवन जल। सकल सिद्धि अरु रिद्धि जानि जीवन जु भक्ति-फल।।

और धर्म अरु कर्म करत भव-भटक न मिटिहै। जुगम-महाश्रृंखला जु हरि-भजनन कटिहै।। भ्वत्रभुज मुरलीधर-कृपा परे पार, हरि-भजन-बल। छीपा, चमार, ताँती, तुरक, जगमगात जाने सकल।।

सकल त् बल-छल छाँड़ि मुग्ध सेवें मुरलीधर ।

मिटिहें महा भव-द्वंद फंद किट रिट राधाबर ॥

बत्सलता अरु अभय सदा आरत-अध-सोखन ।
दीनबंधु सुखिंधु सकल सुख दे दुख-मोचन ॥

'चत्रभुज' कल्यान अनंत तुवहरि-रित गित सब साखि हुव ।

प्रह्लाद विभीषन गज सु द्विज पंचालि अहिन्या प्रगट धुव ॥

## श्रीहीरासखीजी ( वृन्दावन )

सन तिन बृंदावन सुख छीने । प्रफुलित लिलत सोहनो बहु दिसि, लिख उर धीर घरीने ॥ राधावल्लभ नाम मधुर रस लै मुख, निसिदिन पीने । 'हीरासिख' हित नित अवलोकत, चित्त अनूप रॅंग भीने ॥

राधावल्लभ कहत ही, होत हिये अनुराग । निरखत छिव तिन नरिन को, बढ़त चौगुनी लाग ॥ बढ़त चौगुनी लाग भाग सौं यह सुख पावै। जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरावै॥ विना भजन कछु नाहिं जतन किन करौ अगाधा । 'हीरा'हित उर प्रीति प्रतीतित बक्तम राधा ॥ रसना ! जो रस-सुख चहै , निरस मानि जग ख्याल । तौ अनुदिन भिं छाड़िछी-छाछ सदा प्रतिपाछ ॥

अचल यह स्याम-राधिका नाम । रिसकन उर रट नामन ही की, रहत आठहू जाम ॥ छके नवल आनंद-कंद-रस, बिस बृंदाबन धाम । 'हीरासिख' हित नाम रैन दिन, और न दूजो काम ॥\*

### भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी

( जन्म---संवत् १८२९-३०, टट्टी-स्थानाधिपति श्रीराधिकादासजीके शिष्य )

हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरैगा, । मेरा कहा न खाली ऐ दिल ! आनँदकंद ढरैगा ॥ ऐसा नहीं जहाँ विच कोई लंगर लोग लरेगा। 'सहचरिसरन' शेर दा बचा क्या गजराज करैगा । अव तकरार करी मित यारी लगी लगन चित चंगी। जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी ॥ मतलब नहीं फिरिश्तों से हम इश्क दिलाँ दे संगी। 'सहचरिसरन' रसिक सुलतांवर महिरबान रसरंगी ॥ कुंजिवहारीलाल मजे जिन कीजिये। भव भय भंजन भीर सदारू दीजिये ॥ चरन कमल की सोंह और नहिं ठौर है। 'सहचरिसरन' गरीव करी किन गौर है ||

स्याम कठोर न होंहु हमारी बार को ।
नैंक दया उर ल्याय उदय किर प्यार को ॥
पहचिरसरन' अनाथ अकेलो जानि कैं ।
कियो चहत लल ख्वार वचावो आनि कैं ॥
सरल सुमाव, सील संतोषी, जीव दया चित चारी ।
काम कोध लोभादि विदा किर, समुङ्गि बृङ्गि अवतारी ॥
ग्यान भक्ति बैराग विमलता, दसधा पर अनुसारी ।
पहचिरसरन' राखि उर सहुन, जिमि सुवास फुलवारी ॥
धीरज धर्म विवेक छमाजुत भजन यजन दुखहारी ।
तिज अनीति मन सेइ सत जन मानि दीनता भारी ॥
मीठे वचन वोल सुम साँचे, के चुप आनँदकारी ।
कीरति विजय विभृति मिले, श्रीहारी गुरु कृपा अपारी ॥

<sup>💌</sup> इन्के 'अनुभवरस' अग्रसे उद्धत । खेमराज श्रीकृष्ण-दासके यहाँ भुद्रित सं० १९६४ ।

### श्रीगोविन्दशरणदेवजी

( निम्बार्य-सम्प्रदायके आचार्य श्रीगोनिन्ददेवजीके शिष्य )

सर्प पियत नित पयन सोइ दुरवल त्रपु नाहीं ।

थन के गज तृन पात मस्त पीवर तन आहीं ॥

गोव मृत करि असन मुनी यों काल निवाहें ।

जल भट जम में जीव सहज ही सुख अबगाहें ॥

जो इहि मिटे विरंचि पद, त्रिपति न पावै अधम मन ।
गोविंदसरन वहीं नरन कैं इक संतोप जु परमधन ॥

ज्यां सिन्दत तक मूळ स्कांध साखा सरसाहीं। ज्यां प्रानन की अगन दियें इंद्री त्रिप्ताहीं।। यय देवन को मूळ एक अच्युत को गायो। नाकी सेवा विग्यें महज ही सुख सब पायो॥ यह प्रगट वचन भागवत में रिपिवर जु परीन्छित प्रति कहं सो सार भजन हरिदेव को गोविंदसरन निज जन गहें मंगल-निधान भिंज कृष्णचंद । जाके नाम अगनि जरें पाप-वृं हुम धर्म मूळ करना निकेतु । पवना पिवत्र कर अभय हें विश्राम धाम जन जासु नाम । कविजन रसना अवलंबु स्याम् जन परमहंस सुक्ता सुनाम । जगित्रिविध ताप विश्राम धाम है पाप विपिन कों हरि कुटार । बासना बृंद कैरव तुषार भिक्त भूमि मृगपित उदार । मृग आन धर्म वर्जित बिहार भविंदु पोत हरि नाम एक । समत्र नाहिं साधन अनेक विपिन चंद जुग गौर स्याम । सोभा निकेत जन पूर्ण काम भंगीविंदसरन अन जिवन मूळ । भजि पद पंकज मिटें सकल मू

# श्रीबिहारिनिदेवजी (बिहारीदासजी)

( निम्बार्य-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविट्ठलविपुलदेवजीके शिष्य, जाति—स्राध्वज ब्राह्मण, पिताका नाम मित्रसेन, स्थिति-काल—विकर १७ वी शती ।)

हुँहै प्रीति ही परतीति। गुनग्राही नित लाल विहारी, नहिं मानत कपट अनीति॥ करिहें कृपा कृतग्य जानि हित जिन कें सहन समीति। भिहारीदास' गुन गाह विमल जस नित नौतन रस रीति॥

हिर मही करी प्रभुता न दई ।
होते पतित अजित इंद्री रत तब हम कछु सुमत्यों न ठई ॥
हहकायो यहु जन्म गमायो कर कुसंग सब नुधि वितर्द ।
मान अमान भ्रम्यो भक्तन तन भूळि न कवहूँ दृष्टि गई ॥
पढ़ि पढ़ि परमारथ न विचारघो स्वारथ वक बक विष अँचई ।
छे हे उपज्यो सफल वासुता जो जिहि जैसी बीज वई ॥
अय सेवत साधुन को सतसँग सींचत फूळै मूळ जई ।
पिहारीदास' यों भजे दीन है दिन दिन बाढ़ै प्रीति नई ॥

परि गइ कोनहुँ भौति टेच यह कैसे के निरवारों ? मुख संतोप होत जिय जवहीं आनंद बदन निहारों ॥ मन अह प्रकृति परी उन के अँग अंतर वैटि विचारों । खुटि गइ लाज काज मुत वित हिल निमिषन इत उत टारों ॥ बाधक गहुत तकत मुसिवे की काहू की सी नाहिं सम्हारों । कोउ कक्षु कहीं मुनों न घटै हिच बंधु पिता पिच हारों ॥ जैसे कंचन पाय कृपन धन गनत रहीं न विसारों 'विहारीदास' हरिदास चरन रज काज आपनों सारों

हिर जस गावत सब सुधरे।
नीच अधम अकुळीन विमुख खल कितने गुनौ हुरे
नाऊ छीपा जाट जुलाही सनमुख आइ जुरे
तिन तिन की सुख दियी साँवरे नाहिन विरद हुरे
विवस असावधान सुत के हित है अच्छर उचरे।
पिबहारीदास' प्रमु अजामील से पतित पवित्र हुरे।

ताते भजन स्याम करि छीजे।
विट कृमि भस्म सहज ताके गुन तवहिं कहा है वीजे॥
ऐसेहि घटत अंग्रु अंजिल छीं तैसें यह तन छीने।
जीवो अल्प विकल्प परे घट ब्रुन ज्यों दाम चरीं।॥
यहै उपाइ सुन्यों संतन पे हिर सेवत मुख जीने।
अवन कीरतन मिक्त भागवत नी परकार तरीं।॥
विषय बिकार विरत रहि मन कम दचन चरन चित हीं।।
विषय बिकार विरत रहि मन कम दचन चरन चित हीं।।

जोरी अद्भुत आज वनी । वारों कोटि काम नख छवि पर उज्व्वर नीर मनी ॥ उपमा देत सकुच निर-उपिमत घन दामिनि लजनी । करत हाँस परिहाँस प्रेमजुत सरस बिलास सनी ॥ कहा कहीं लावन्य रूप गुन सोभा सहज घनी । 'विहारिनीदास' दुलरावत श्रीहरिदास कृपा वरनी ॥

विसवी श्रीबृंदावन की नीकी।
छिन छिन प्रति अनुराग वढ़त दिन दरस विहारी जू की।।
नैन श्रवन रसना रस अँचवत अँग सँग प्यारी पिय की।
'श्रीविहारिनिदास' अंग सँग विद्युरत नाहिन कांत रती की।।

हिर पथ चलहु न साँझ सबेरौ ।
ग्याल सुकाल उल्क्र लागिहें आलस होत अवेरौ ॥
कर्म फंद सनवंध सबन सौं जन्म जन्म को झेरौ ।
जानि बूिझ अब होत कृपन अबहीं किन करहु निवेरौ ॥
कहा करत ममता झूठे सों दिन दस छयो बसेरौ ।
लेहें ऐंचि विधक बनसी लों छुटि जेहै तन तेरौ ॥
जुदिन सुदिन जीबे तूँ है रहि हरिदासन को चेरौ ।
पित्रहारीदास वस तिन्हें भरोसो स्थाम चरन रित केरौ ॥

हिर विन कूकर स्कर हैहैं। । दाँत न पूँछ कुरार पाछले पायन मूड़ खुजैहों। ।। साँझ भोर भटकत भिड़याई तउ न अहार अधिहों। जहँ तहँ विपति विडारे त्रसकारेहू लिट किट खेहों।। मीरा मुए निगोड़े हैं खसमैहू लाज लजेहों। लोक परलोक परमारथ विन घर बाहिर बुरे कहैही।। कहा भयो मानुस को आकृत उनहुँ ते दुगुनहि खैही। 'विहारीदास' विन भजे साँवरी सुख संतोष न पैही॥

स्यामाजू के सरन जे सुख न सिराने । तिन कौं सुख सपनैं न लिख्यों जे फिरत विविध वौराने ॥

याते मोहि कुंजिवहारी भाए ।
सव दिन करत सहाय सुने में सुक नारद सुनि गाए ॥
भूलि परी अपनो घर तबहीं उझकत फिरची पराए ।
ए गुन सुमिरि लिये सुख दुख के पेंड़े सबै बताए ॥
जिनको प्यार तुमिह तन चितवत ते न जात बौराए ।
विहारीदास किये ते हित किर अपने संग बसाए ॥

### सूरदास मदनमोहन (सूरध्वज)

( जातिके बाह्मण और श्रीचैतन्यसम्प्रदायके नैष्टिक वैष्णव । रचना-काल--वि० सं० १५९० के लगभग )

मेरी गित तुमहीं अनेक तोष पाऊ ॥
चरन कमल नख मिन पर विषे मुख वहाऊँ ।
घर घर जो डोलों तो हिर तुम्हें लजाऊँ ॥
ग्रुम्हरों कहाय कहीं कौन को कहाऊँ ।
ग्रुम से प्रभु छाँड़ि कहा दीनन को ध्याऊँ ॥
सीस तुम्हें नाय कहीं कौन को नवाऊँ ।
कंचन उर हार छाँड़ि काँच क्यों बनाऊँ ॥
सोभा सब हानि करूँ जगत को हँसाऊँ ।
हाथी तें उत्तरि कहा गदहा चिह धाऊँ ॥
ग्रुमकुम लेप छाँड़ि काजर मुँह लाऊँ ।
कामधेनु घर में तिज अजा क्यों दुहाऊँ ॥

कनक महल छाँडि क्योंडव परनकुटी छाऊँ।

पाइन जो पेली प्रभु!तो न अनत जाऊँ॥

'स्रदास मदनमोहन' जनम जनम गाऊँ।

संतन की पनहीं को रच्छक कहाऊँ॥

मधु के मतवारे स्थाम, खोली प्यारे पलकेँ।
सीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलकेँ॥

सुर-नर-मुनि द्वार टादे दरस हेतु किलकेँ।

नासिका के मोती सोहैं बीच लाल ललकेँ॥

कटि पीताम्बर मुरली कर खबन कुँडल झलकेँ।

स्रदास मदनमोहन दरस देही भलकेँ॥

## सहसवाहु दसबदन आदि चृप बचे न काल बली तें

हो बातनको भूल मत, जो बाहे कल्यान। नारायन एक मीत को, दूजे श्रीभगवान॥

वड़ा प्रतापी था राक्षसराज रावण। उसके दस मस्तक और बीस शुजाएँ थीं। जब वह चलता था, पृथ्वी याँपती थी। उसके पैरोंकी धमकसे। उसकी सेनाके राक्षस देवताओंके लिये भी अजेय थे। उसका माई वुम्मकर्ण—उस महाकायको देखकर सृष्टिकर्ता भी चिन्तित हो उठे थे। राक्षसराजका पुत्र मेघनाद—युद्धमें वज्रपाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना लिया था। खयं रावणकी शक्ति अपरिसीम थी। भगवान शङ्करके महापर्वत कैलाशको उसने अपने हाथोंपर उठा लिया था।

वायु उसके उपवनों एवं भवनोंकी खच्छता करते तथा उसे पंखा झला करते थे । अग्निदेव उसके आवासको आवश्यकता-जितना उष्ण बनाते और भोजनालयमें व्यञ्जन परिपक्ष करते । वरुणदेवको उपवनों-को सींचने, गृहके जलपात्रोंको पूर्ण रखने तथा राक्षसराजको स्नान करानेकी सेवा करनी पड़ती थी । सभी लोकपाल करबद्ध उपस्थित रहते थे सेवामें । स्वयं मृत्युदेव रावणके कारागारमें बंदी हो गये थे ।

मृत्युदेव किसीके द्वारा सदाके लिये बंदी नहीं हुए। इतना वैभव, इतना प्रताप, हुंकारमात्रसे खर्गतकको संतप्त करनेवाला तेज—लेकिन रावणको भी मरना पड़ा एक दिन।

सुरासुरजयी, त्रिभुवनको रुलानेवाला, परम प्रतापी रावण—रणभूमिमें उसके मस्तकोंको श्रुगाल भी ठुकरा सकते थे । लुढ़के पड़े थे वे दसों मस्तक, कटी पड़ी थीं बीसों मुजाएँ । मृत्युने रावणका सारा गर्व समाप्त कर दिया। रक्त मांससे पटी भूमिपर राक्षसराजका छिन मस्तक कवन्य अनाथकी भाँति पड़ा था।

× × ×

रावणसे भी बढ़कर प्रतापी था कार्तिकेय सहस्रवाः अर्जुन । रावणको उसने खेळ-खेळमें पकड़ लिया और खूँटेमें लाकर इस भाँति बाँध दिया, जैसे कोई कुत्तेके बाँध दे तथा उसके दसों सिरोंको दीवट बनाका उसने दीपक जला दिये।

एक सहस्र भुजाएँ थीं । पाँच सौ धनुष एक सार् चढ़ाकर युद्ध कर सकता था । भगवान् दत्तात्रेयव कृपा प्राप्त हो गयी थी । शारीरिक बल तो था ई योगकी भी अनेक सिद्धियाँ मिल गयीं । कहीं तुलन् नहीं थी सहस्रार्जुनके बलकी ।

क्या काम आया वह वछ । युद्धस्थलमें भगवा परशुरामजीके परशुसे कटी मुजाएँ वृक्षकी टहनियों समान बिखरी पड़ी रह गयीं । सदा गर्वसे उन्नत रह वाला मस्तक घड़से पृथक् हो गया। सहस्रवाह अर्जुन भी मृत्युने पृथ्वीपर पछाड़ पटका ।

v x x

जिसके दस मस्तक और वीस मुजाएँ थीं, वह रागण अमर नहीं हुआ | जिसने रावणको भी बाँच ठेनेवाल बठ और हजार मुजाएँ पायीं, वह सहस्रवाह अर्जुन अमर नहीं हुआ | उनको भी मरना पड़ा | एक सिर और दो हाथका अत्यन्त दुर्वठ मनुष्य—और भाई | भूछ मत कि तुझे भी मरना है | सबको मरना है किवठ यही जीवनका सत्य है | इसे भूछ मत और भागवान्को स्मरण कर |

### अधिकारका अन्त

आज तो प्रजातन्त्र शासन है भारतमें। आज किसी अधिकारका कोई अर्थ रह ही नहीं गया। आज जो प्रधान गन्त्री है कहींका—अगले चुनावमें वह एक साधारण सदस्य भी न रहे किसी शासन-परिषदका, यह सहज सम्भव है।

सेवक तो सेवक ही है। किसी भी पदका क्या अर्थ है, यदि वह पद सेवकका पद है। वैतिनक सेवक—कितने भी उच्चपदपर वह हो, है तो सेवक ही। उसे पदच्युत होते, निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर कितनी लगती है।

आज जिसे अधिकार कहा जाता है, जिसके लिये नाना प्रकारके छल-छन्द और संघर्ष चलते हैं, प्रचारके नामपर जो असत्य, आत्मप्रशंसा, परिनन्दाका निर्लज्जतापूर्ण प्रदर्शन बड़ी धूमधामसे प्राय: प्रत्येक देशमें, देशके सबसे अधिक सम्मानित एवं बुद्धिमान् कहे जानेवाले पुरुषोंके द्वारा अपनाया जाता है.....

मनुष्यका यह मोह -यह मिथ्या तृष्णा--यह पतन !

× × ×

अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई —देशमें राज्य थे। राज्योंके स्वतन्त्र शासक थे। परम्परागत प्राप्त था उन्हें शासनाधिकार। अपने राज्यमें वे सम्पूर्ण स्वतन्त्र थे। उनका बाक्य ही कान्त् था। उनकी इच्छा अप्रतिहत थी।

में नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी वात नहीं कह रहा हूं। इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये। भारतमें—पृथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें स्वतन्त्र राज्य थे। उन राज्योंके स्वतन्त्र राजा थे। उन राजाओंको अपने राज्योंमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

राजाओंका पूर्णाधिकार—अधिकारकी ही महानता भानी जाय तो किमीके लिये स्पृहणीय होगी वह स्थिति । अधिकारकी उस स्पृहाने ही अधिनायकवादको जन्म दिया । लेकिन अधिनायक भी-—निरङ्कुशतम अधिनायक भी अपने यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका। अपने दल, अपने समर्थक—पता नहीं कितने नियमोंकी विवशता उसे भी मानकर ही चलना पड़ता था।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सर्वाधिकारसम्पन्न राजा । ऐश्वर्य एवं अधिकारके इस उन्मादका मी कोई अर्थ नहीं था । कभी नहीं था — कभी नहीं रहेगा ।

कोई राजा कमी निश्चिन्त नहीं रहा । कोई प्रबल शतु कभी भी चढ़ाई कर बैठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशको भागना पड़ा हो ।

देश-कोष, सेना-सेवककी तो चर्चा क्या, पुत्र-स्त्रीतकको उनके प्रारब्ध या शत्रुकी दयापर छोड़कर राजा प्राण बचानेके लिये भाग पड़ा जंगलकी ओर—जनशून्य राहसे! उसके पास सवारीतक नहीं। जिसे अपने ही भवनमें जाते समय सेवक सादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अकेला, अज्ञात वन-प्रदेशमें भागा जा रहा है। उसे स्वयं पता नहीं—कहाँ जा रहा है।

वैभव गयाः अधिकार् गया—प्राणं बच जायँ तो बहुत। पीनेके लिये जल और क्षुधा-तृप्तिके लिये एक मुडी चने भी उसे किसीकी कृपासे मिलेंगे।

जो कल राजा था—आज अनाश्रित है। एक साधारण मजदूर, एक पथका मिखारी उससे अच्छा है। उसके समान प्राण बचानेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता न मजदूरको है, न मिक्षुकको।

× × ×

अधिकार—व्यर्थ मोह है मनुष्यका । आशङ्काओंका एक झुंड लिये आता है अधिकार और उमका अन्त भी निश्चित है। यड़ा दारुण है उमका अन्त ।

# श्रीलिलतमोहिनीदेवजी

(रही सम्यानवं अष्टान्ययोगं भवसे अन्तिय यानायं, जन्मस्यान—जोवद्या, जन्म—निव संव १७८० प्राधिन शुक्का १०, ।

जय जय मुंजियिहारिनि ध्यारी । नय जय कुंजगहरू मुखदायक जय जय खाद्यन कुंजिबिहारी ॥ नय जय बुंदाबन रममागर जय जय जमुना सिंधु-सुखारी । नय जय म्टिनिसोहिनी भिनि-धिनिसुखदायक सिरमीरहमारी॥

यहा भिरोधी जम किये कहा त्रिलोकी दान ? कहा त्रिलोकी यम किए करी न भक्ति निदान ॥ गृंदायन में परि रही देखि विहारी-रूपं। नामु यरायर को करे सब भूपन की भूप॥ नैन विहारी हम निराखि रसन विहारी ना अवन विहारी मुजस मुनि निसदिन आठों जा साधु साधु सब एक है ठाकुर ठाकुर ए संतन सों जो हित करें सोई जान विवेच ना काहू सों रूसनो ना काहू सों रंग लिलतमोहिनीदासकी अद्भुत केलि अमंग निंदा करें सो घोबी कहिए, अस्तुति करें सो भाट अस्तुति निंदा से अलग, सोई भक्त निराह

### श्रीप्रेमसखीजी

( वास्तिषिक नाम थस्द्री हंसराज, सखीमायके उपासक होनेके कारण इनके गुरु 'श्रीविजयसखी' नामक महात्माने इनका र ।म रनस्ता था । जन्म—विक्रम-संवत् १७९९, स्थान—पन्ना, जाति—श्रीवास्तव कायस्य)

हो रितया, में तो सरन तिहारी॥
निहं साधन बल बचन चातुरी,
एक भरोसो चरन गिरिधारी।
करुद्द हुँबरिया मैं तो नीच भूमि की,
गुनसागर पिय तुमहिं सँबारी॥

में अति दीन वालक तुम सरते , नाय न दीजै अनाथ विसारी । निज जन जानि सँभारींगे प्रीतम , प्रेमसखी नित जाउँ बल्हिहारी ॥

### श्रीसरसदेवजी

( श्रीनिम्बार्य-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविहारीदासजीके द्याप्य, गौड़कुलोत्पन्न ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीक्रमलापत्ति, भाईका नाम् गागरीदासजी, स्थिति-कारु—विकामकी (७ वीं द्याती)

व्य लीम की छोम चल्यों मन चंचल चित्त भयों मित बौरें। के स्वारथ आरत है परमारथ प्रेम लह्मी नहिं ठौरें।। स सनेह को रंग विसार विचार ले श्रीगुरु हैं सिरमौरें। गरी विहारिनिदास बिना नेकहु सुख संग सुहाइ न औरें।। गरथ को परमारथ खोबत रोवत पेटन को दहमारे। गिल को भेख अनेक बनावत जाचत सूब्र महा मतवारे।। स्व बड़ी भगत्यों न सम्हारत आतुर है परदेस सिधारे। रस अनन्य निहाल भए जिन कोटि वैकुंठ लता पर वारे।। कुटिल ! गाफिल होत मन न हते देत काहे अचेत भए जरत है भरम सों।

और नकोउ सुहाउ प्रभु के सरन आउ

श्रीसर महा चुकाउ समझ है मन मा ॥

काहे की मरत चिह श्रीखंदाबन वस रहि

सरस साहित्र किह छाड़िछी छछन मां।

तन धन सब गयी काम क्रोध छोम नयी

चौंक परचौ तब जब काम परचौ जम मां॥

अब के जनम जान्यो जनमो न हुती

केतेक जनम धरि धीर ऐसे ही जरायी है।

ग्रहे शौस तु अधिक जियौ चाहत मानी

अब के तृ काल वेगिही दिखायी है॥

ऐसे झूठे प्रपंच में ऐसी बस्तु हाथ न पावे ताहि तू गमावे ऐसे कोने भरमायो है। ऐसे मुखद समझि लेहि चित बित इत देहि सरस सनेह स्प्राम संग मुख पायो है॥ अबही वनी है बात औसर समझ बात तड़ न खिसात वार मौक ममझायो है। आज काल जैहै मर काल ब्याल हू ते डर भोंडे! भजन कर कैसी संग पायी है ॥ चित बित इत देह सुखिह समिझ लेह सरस गुरु ग्रन्थ पंथ यों बतायी है । चरन सरन भय हरन करन सुख तरन संसार को तू मान सब नायी है ॥

## श्रीनरहरिदेवजी

(जन्म—वि० सं० १६४० बुन्देलखण्डके अन्तर्गत गृहो याममें, पिताका नाम श्रीविष्णुदासजी, माताका नाम उत्तमा, गुरुका नाम श्रीसरसदेवजी, स्थान—वृन्दावन, अन्तर्थान—वि० सं० १७४१, उम्र १०१ वर्ष ।)

जाकों मनमोहन दृष्टि परे। मो तो भयो सावन को अंधी सूझत रंग हरे॥ जड़ चैतन्य कळू नहिं समझत जित देखें तित स्थाम खरे। विद्वल विकल सम्हार न तन की घूमत नैना रूप भरें ॥ करिन अकरनी दोऊ विधि भली विधि निषेध सब रहे धरे । 'नरहरिदास' जे भए बाबरे ते प्रेम प्रवाह परे ॥

### श्रीरसिकदेवजी

( निम्वार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीहरिदासजीकी परम्परामें प्रधान गद्दीके आचार्य एवं महान् भक्तकिन, श्रीनरहरिदेवजीके शिष्य, आविमाव वि० सं० १६९२, तिरोभाव १७५८।)

सोहत नैन-कमल रतनारे ।

रूप भरे मटकत खंजन से, मनो बान अनियारे ॥

माथे मुकुट लटक ग्रीवा की, चित ते टरत न टारे ।

अलिगन जनु छिक रहे घटन पर, केस ते घूँ घुरवारे ॥

लूटे बंद झीन तन बागो मुकर रूप तन कारे ।

उरिक रही माला मोतिन की, छिकत छैल मतवारे ॥

अंग-अंग की सोभा निरखत, हरषत प्रान हमारे ।

(रिक विहारी की छित्र निरखत, कोटिक कविजन हारे ॥

स्याम हों तुमरे गरे परौ । जो वीती तुमही सों वीती मन माने सो करौ ॥ करी अनीति कछू मित नाहीं नख शिष देखि मरौ । मो तन चिते आप तन चितवो अपने विरद ढरौ ॥ कीजे लाज सरन आये की जिनि जिय दोष धरौ । अपनी जाँघ उघारें नहिं सुख तुमहीं लाज मरौ ॥ विनती करों काहि हों मिलि के सब कोउ कहत बुरौ । 'रिसकदास'की आस कहनानिधि तुमहिं ढरौ सो ढरो ॥

### श्रीकिशोरीदासजी

(भद्दान् भक्तकवि तथा एकान्तनिष्ठ भगवद्भक्त महात्मा। आपका जन्म पंजाब-प्रान्तान्तर्गत श्राह्मणकुलमें हुआ था। आपके जिला, ग्राम, पिता-भाता श्रादिका नाम नहीं मिलता। आप प्रायः वृन्दावनमें ही रहते थे और श्रीगोपालदासजीके शिष्य थे। आपका स्थितिकाल विकामकी २०वीं शती भालुम होता है।)

#### बानी

करों मन ! हरि भक्तन को संग । भक्तन बिन भगवत दुर्लभ अति जग यह प्रगट प्रसंग ॥ भुवः प्रहादः विभीपनः, क्षिपित कामी मरकट अंग । पुज्य भय जम पाय जगत में जीत्यों सबन जंग ॥ गीध, ब्याध, गनिका, व्रजगोपी, द्विज-वधु सुवनं उपंग । अजामील अपमारग-गामी लम्पट विवस अनंग ॥ जातुधान, चारन, विद्याधर वनपति हिंमक अभंग । मवरी केवट पूज्य मये जग राम उतारे गंग ॥ श्रीहरिब्यास विना गति नाही तजी मान मद रंग । किसोरीदाम जाचत दीजें प्रभु, मंतन संग सुरंग ॥

हरिपद होय या विधि लगन ।

उ-छा करत सहज दुख नाना जाय मित की उगन ॥

भरत तन, मन, पाय पुनि-पुनि लखत पग रहि पगन ।

साके बल मदमत्त होलत जगत दीसत जग न ॥

होत दूर दरिद्र दुख सब बुझत तीनो अगन ।

किमोरीदास हरिच्यास मिले तब महल सुरत लह छगन ॥

त्रव में या मारग पग धरिहों। प्रानः संत जो 17, र्कार विस्वाम अचल अनुसरिहीं ॥ मिलिने माधन परम-धाम सन्मुख<sup>्</sup> हैं का दिन आचरिहों। इंद रहित विग्यान ग्यान मान-अनल कवहूँ नहिं जरिहों॥ अपमान करे जो भांति बोटि द्रेस न मान पायँ पुनि परिहौं। परिहरि विष सम स्वाद जगत के संतन मीथ उदर अमि भरिहौं ॥

अतिहि दुसह दुख होय कर्मवस हरिपद-कमल निमिप नहिं टी हरि विमुखन की संग त्यागि कै संत सजातिन में सख चरि जग उदाम निज इष्ट आस वल निर्भय हरिजस विमल उचिर श्रीबृंदाबन वास निरंतर राधाकुष्ण रूप लखि अरि सनिये **જા**ਲ दयानिधि कुपाल यह निस्चय हुद कबहुँ कि करिः ं हरिब्यास ं कृपाबल **'किसोरीदास**' महल टहल सेवा सुख भरिहें

मन श्रीराधाकृष्ण-धन हूँ हो ।
निहं तो परिहो भवसागर में मिलत न पंथ भेद अति ऊँ
काम, कोध, मद, लोभ, ईरबा, जहाँ वासना स्
यह अवसर दुर्लभ श्रुति साखी पायौ नर तन सब तन चूढ़
विन सत्संग न होत सुद्ध मन बनत न कारज पूढ़
भटक्यो जन्म अनेक महाखल लहा न तत्व रसनिधि जो गू
'किसोरीदास' हरिब्यास चरन लग जुगल रतन पायौ भव ह

## आसामके संत श्रीशंकरदेव

( प्रेषक-श्रीधमींश्वरजी )

( जन्म-संवत् ई० सन् १४४९, जाति—कायस्थ, जन्मस्थान-आसाम प्रान्त, पिताका नाम-कुसुम्बरा, देहावसान- ई

१५६९ में, आयु-. १२० वर्ष।)

नाहि नाहि रमया बिन ताप-तारक कोई।
परमानँद पद-मकरँद सेवहु मन सोई॥
तीर्थ वरत तप जप अह याग योग युगुती।
मंत्र परम धरम करम करत नाहि मुकुती॥
मात पिता पित तनय जानय सब मरना।
छारहु धन्ध मानस अन्ध धर त् हरि-चरना॥
कृष्णिकिङ्कर शंकर कह विछुरि विषय कामा।
रामचरन लेहु शरण जप गोविन्द नामा॥
वोन्हु राम नाम से मुकुति निदान।
गव वैतरणि तरिण सुख सरणी
नहि नहि नाम समान॥

नादे प्रलावत नाम पँचानन भयभीत । दंति पाप 🕆 एक सुनिते सत नित रे विपरीत ॥ धरम नाम वचने बुलि राम धरम अरथ काम सुख सुखे मुक्ति सब कहु परम सुदृद हरिनामा दाइ ॥ केरि छुटे अन्त नारद ग्रुकमुनि राम नाम विनि गति आर । , नाहि : , कहल कृष्णिकिकर क्य छोड़ ग्रामायामय मार ॥ तस्य राम [ - बङ्गीत ]

### आसामके संत श्रीमाधवदेवजी

( श्रीज्ञंकरदेवजीके शिष्य, इनके अनुपायी (मज्ञापुरुवीय' कड्ळाते है । )

( प्रेषक---श्रीवमीश्वरजी )

माय सेव हो राम चरण दूजा।

काहे करो हो हामो आवर पृजा॥

भटे घटे राम व्यापक होई।

आतमा राम विना नाहि कोई॥

चैतन्य छोड़ि काई जड़ सेवा। राम विने नाहि आवर देवा॥ कहय माधव सुन हे नरलोई। राम विने कित मुकुति ना होई॥

# पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी ( आठवें लालजी )

( पृष्टिमागींय वैशाव-सम्प्रदायके आठवें लालजी, श्रीविहलनाथजीके शिष्य ) ( प्रेषक—श्रीपन्नालाल गोस्त्रामी )

जे जे कर्म गोविन्द विन, सब बन्धन मंसार । ेपाइये, कीजिय करम विचार ॥ सुख जे जे बचन विचार विन, ते ते वचन विकार। सख पाइये, बोलिय वचन विचार ॥ श्रीकृष्ण भजन में मन्ज का, जो व्यतीत है काल। लालदास सुख निधि वही, और सकल कारज नर करै, सक्ती अपनी जान लालदाम सुख नहिं लहै। करै बुधा मन काम ॥ तेऊ धर्म है, जो सेवा अधिक कहे क्या होवहीं, हरि रति लाल प्रधान ॥ पर मम्पति को देखि के, मत्मर हृदय न आन।

ळाळदास तिप पर रहो, जो दीनो दीन रहे निष्ठदिन सदा, करें न किम अभिमान। लालदाम तिस पुरुप का, होय सदा सत्य है, यह वेद-सास्त्र सव राखो विश्वात । लालदास तिस पुरुप का, निश्चय हरिपद जान अल्ग जग जीवना, ज्यों बादर की छाय। रे नर आलम छाँड दे ऊँचे टेर सुनाय ॥ विद्वला, संसय हृदय न् धार। त्रिभुवन पूरण विषे प्रतिपालियो, देखो हृदय विचार ॥ तज जावहिं, केती देखत भये थिक् जीवन खल ठीक तुम, अजहुँ न उपज्यो त्रास ॥

## श्रीसूरदासजी

( महान् भक्तकवि और प्रसिद्ध यन्थ स्रसागरके रचित्रा, जन्मसंवत्—१५४० वि० के छपभग, जन्मस्थान — हनकतां याम् ( आगरा-गथुराकी सङ्कपर )। कोई-कोई दिल्लीके समीपवर्ती सीही स्थानको भी इनका जन्म-स्थान कहते हैं । जाति ब्राह्मण, पिताका नामं रामदास, गुरु आवार्य, श्रीवल्लभावार्यजी। वि० सं० १६२० के लगभग पारासोली याममें स्रदासजीका शरीरान्त हुआ था।)

#### विनय-प्रार्थना

चरन कमल बंदों हिर राइ।
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे,
ऑधरे कों सब कछु दरमाइ॥
विदेश सुनै, गूँग पुनि बोलै,
रंक चलै सिर छत्र धराइ।

स्रदान स्वामी करुनामय, वारवार वंदौं तिहि पाइ॥

#### बंदौं चरन सरोज तिहारे।

सुंदर स्थाम कमल दल लोचन, लिलत त्रिमंगी प्रान पियारे ॥ जे पद पदुम सदा सिव के धन, सिंधु सुता उर तैं निह टारे | जे पद पदुम तात रिस त्रासत, मन बच कम प्रहलाद सँमारे ॥ जे पद पदुम परस जल पावन सुरमिर दरम कटत अब भारे । जे पद पदुम परस रिपि पितनी बिले, हुग, ज्याध, पितत बहु तारे ॥ जे पद पदुम रमत बृंदावन अहि मिर धरि अगनित रिपु मारे । जे पद पदुम परसि ब्रज भामिनि सरवस दै, सुत मद्न विमारे ॥

अत्र में नाच्यो बहुत गुपाल ।

काम कोध की पहिरि चोलना कंट विषय कं

महा मोहके नृपुर वाजत निंदा सब्द

श्रम भोयो मन भयो पखावज चलत असंगत

नृष्ना नाद करित घट भीतर नाना विधि वै

माया को किट फेंटा बाँच्यो लोभ तिलक दियो

कोटिक कला काि दिखराई जल थल सुधि निर्ह

स्रदास की सबै अविद्या दूरि करी नेंद

हमारे प्रभु औगुन चित न घरौ।
समदरसी है नाम तुम्हारौ, सोई पार
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बिधक ।
सो दुविधा पारस निहें जानत, कंचन करत ह
इक निदेपा इक नार कहावत, मैली नीर म
सब मिलि गए तब एक बरन है, गंगा नाम पर
तन माया ज्यो ब्रह्म कहावत, रर सु मिलि बिग
को इन को निरधार कीजियै, के प्रन जात टर्र
अब की टेक हमारी लाज राखौ गिरिधार
जैसी लाज रखी पारथ की मारत खुद्ध मँझ
सारिथ हो के रथ की हाँक्यों चक सुदरसन धार

न्तीर बढ़ायो मुरार्र सूरदास की लजा राखो, अब को है रखवार्र राधे राधे श्रीवर प्यारी श्रीवृषभानदुलार सरन तकि आयो तुम्हार्र

जैसी लाज रखी द्रौपदि की होन न दीन्हि उघार

र्वेचत खेंचत दोउ भुज थाके दुस्सासन पचि हार

गोविंद गाढ़े दिन के मीत।

गाज अरु ब्रज प्रहलाद, द्रौपदी, सुमिरत ही निह्चीत
लाखाग्रह पांडविन उचारे, साम्र पत्र भुख गाए
अंबरीप हित साप निवारे, व्याकुल चंह पराए
नृप कन्या की ब्रत प्रतिपार्गी, कपट वेप इस धान्यी
तामें प्रगट भए श्रीपात जू, अरि गन गर्व प्रहार्गी।
कोटि छ्यानवे नृप सेना सव, जरातंघ यँघ छी।
ऐसे जन, परतिग्या राखत, जुद्ध प्रगट करि जीर।
गुरु बांध्य हित मिले सुदामहि, तंदुल पुनि पुनि जोवत।
मगत विरह की अतिही कादर, असुर गर्व बल नायत।

ते पद पदुम रमत पांडव दल दृत भए, सब काज सँबारे । सम्बाग नेर्ड पंट पंचल विविध नाप दुख हरन हमारे ॥

तुम ति और कीन पे जाउँ ?

कीने बार जाइ मिर नाऊँ, पर हथ कहाँ विकाउँ ॥

किने की दाता है समस्य, जाके दियें अधाउँ ।

किने की दाता है समस्य, जाके दियें अधाउँ ।

किने अजानी, दियों अभय पद ठाउँ ।

कामधेन, चिंतामिन, दीन्हीं कल्पवृच्छ तर छाउँ ॥

किने कृषा सुमिरि अपनौ प्रन, सुद्दाल विल जाउँ ॥

कीने कृषा सुमिरि अपनौ प्रन, सुद्दाल विल जाउँ ॥

स्थाम वलराम की, सदा गाऊँ।
स्थाम वलराम विनु दूसरे देव की,
स्वमहू माहि नहिं हृदय ल्याऊँ॥
यहें जय, यहें तप, यहें मम नेम ब्रत,
यहें मम प्रेम, फल यहें ध्याऊँ।
यहें मम ध्यान, यहें शान, मुमिरन यहें,
सूर मसु देहु हीं यहें पाऊँ॥

जों हम भले बुरे तो तेरे।
तुम्हें हमारी लाज वड़ाई, बिनती सुनि प्रमु मेरे॥
सन तजितुम सरनागत आयो, दृढ़ करि चरन गहे रे।
तुम प्रताप घल घदत न काहूँ, निहर भए घर नेरे॥
और देव सब रंक भिखारी, त्यागे, बहुत अनेरे।
सुरदास प्रभु तुम्हरि कृपा तें, पाए सुख जु बनेरे॥

ऐसी कय करिही गोपाल ।

मनसा नाथ, मनोरथ दाता, हौ प्रमु दीनदयाल ॥

चरर्नान चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाल ।

लोचन सजल, प्रेम पुलकित तन, गर अंचल, कर माल ॥

इहिं विधि लखत, झुकाइ रहै, जम अपने हीं भय भाल ।

स्र मुजस रागी न डरत मन, मुनि जातना कराल ॥

सविन सनेही छाँड़ि दयों।
हा जदुनाथ! जरा तन ग्रास्त्री, प्रतिमी उतिर गयों॥
सोइ तिथि बार नछत्र छगन ग्रह, सोइ जिहिं टाट ठयों।
तिन अंकिन कोउ फिरिनिहं बाँचत, गत स्वारथ समयों॥
सोइ धन धाम, नाम सोई, कुल सोई जिहिं विदयों।
अन्न मवही की बदन स्वान छों, चितवत दूरि मयों॥
बरप दिवम करि होत पुरातन, फिरिफिर लिखत नयों।
निजकृति दोष विचारि सुर प्रभु, तुम्हरी सरन गयों॥

संकट हरन चरन हरि प्रगटे, बेद विदित जस गावै। प्रदास ऐसे प्रभु तिज कै, घर घर देव मनावै॥

तातें तुम्हारी भरोसी आवै। दीनानाथ पतितपावन जस बेट उपनिषद गावै। जौ तुम कहौ कौन खल तारचो<sub>ं</sub> तौ हौं वोलों साखी। पुत्र हेत सुरलोक गयौ द्विज, सक्यौ न कोऊ राखी॥ गनिका किए कौन ब्रत संजम, सुक हित नाम पढावै। मनमा करि सुमिरयौ गज बपुरें, ब्राह प्रथम गति पावै॥ वकी जु गई घोष में छल करि, जसुदा की गति दीनी। और कहति श्रति बृषभ ब्याध की जैसी गति तुम कीनी ॥ दुपद सुताहि दुष्ट दुरजोधन सभा माहि पकरावै। ऐसौ और कौन करुनामय, बसन प्रबाह बढ़ावै॥ दुखित जानि के सुत कुबेर के, तिन्ह लगि आपु बँधावै। ऐसौ को ठाकुर जन कारन दुख सहि भलौ मनावै॥ दुरवासा दुरजोधन पठयो पांडव अहित विचारी। राक पत्र है सबै अघाए, न्हात मजे कुस डारी॥ देवराज मख मंग जानि के बरष्यों ब्रज पर आई। सूर स्थाम राखे सब निज कर, गिरि है भए सहाई ॥

कीन गित करिहों मेरी नाय!
हों तो कुटिल कुचील कुदरसन, रहत विषय के साथ ॥
दिन वीतत माया कैं लालचा कुल कुटुंव कैं हेत।
सिगरी रैनि नींद भिर सोवत जैसें पस् अचेत॥
कागद धरिन करें द्रुम लेखिन, जल सायर मिस घोरें॥
कागद धरिन करें द्रुम लेखिन, जल सायर मिस घोरें॥
कागत जनम भिर मम कृत तक दोष निहं ओरें॥
गज गिनका अरु विप्र अजामिल, अगिनत अधम उधारे।
यहें जानि अपराध करें में तिनहूं सौं अति भारे॥
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए।
भगु रिषि आदि सुनत चिकत भए, जम सुनि सीस डुलाए॥
गरम पुनीत पवित्र कुपानिधि, पावन नाम कहायो।
गर्र पतित जव सुन्यो विरद यह, तब धीरज मन आयो॥

प्रभु! हैं। यड़ी बेर को ठाढ़ों। और पितत तुम जैसे तारे, तिनही में लिखि काढ़ों॥ जुग जग निरद यहें चिल आयो, टेरि कहत हों यातें। मिरियत लाज पाँच पिततिन में, हैं। इब कही घटि कातें॥ के प्रभु हारि मानि के दैटों, के करी विरद सही। युग पितन जो शट कहत है, देखों खोजि वहीं। हमारी तुम कौं लाज हरी! जानत ही प्रभु अंतरजामी, जो मोहि माँझ पर्रा॥ अपने औगुन कहँ लों वरनों, पल पल घरी घरी। अति प्रपंच की मोट बाँधि कै अपनें मीस घरी॥ खेवनहार न खेवट मेरें, अब मो नाव अरी। खरदास प्रभु! तब चरननि की आम लागि उबगी॥

जो जग और वियो कोउ पाऊँ।
तो हो विनती वार वार करि, कत प्रमु तुमहि सुनाऊं॥
सिव विरंचि सुर असुर नाग मुनि, सुतौ जाँचि जन आयो।
मृत्यौ भ्रम्यौ तृपातुर मृग छों काहूँ सम न गँवायो॥
अपथ सकल चिल चाहि चहूँ दिसि, भ्रम उघटत मितमंद।
यिकत होत रथ चक्रहीन ज्यों, निरिष्त कर्म गुन परंद॥
पौरुष रहित अजित इंद्रिनि बस, ज्यों गज पंक परयों।
विषयासक्त नटी के किप ज्यों, जोइ जोइ कह्यौ करयों।
मव अगाध जल मग्न महा सठ, तिज पद कुल रह्यौ।
गिरा रहित बुक प्रसित अजा लों, अंतक आनि गह्यौ।
अपने ही अँखियानि दोष तें, रिबिह उल्क न मानत।
अतिसय सुकृत रहित अध ब्याकुल,वृथा स्नित रज छानत॥
सुनु त्रयताप हरन करुनामय, संतत दीनदयाल!
स्र कुटिल राखौ सरनाई, इहि व्याकुल कल्कितल।।

अब मेरी राखौं लाज मुरारी! संकट मैं इक संकट उपजी, कहैं मिरग सा नारी॥ और कछू हम जानति नाहीं, आईं सरन तिहारी। उलटि पवन जब बाबर जरियौ, खान चल्यौ सिर झारी॥ नाचन कूदन मृगिनी लागी, चरन कमल पर वारी। स्र स्याम प्रभु अविगत लीला, आपुहिं आपु सँवारी॥

#### नाम

कहत है, आगे जिपहें राम । बीचिहें भई और की और परवा काल सों काम ॥ गरम बास दस मास अधोमुख, तहें न भयो विश्राम । बालापन खेलतहीं खोयो, जोबन जोरत दाम ॥ अब तो जरा निपट नियरानी, करवा न कछुवे काम । स्रदास प्रभु कों विसरायो, बिना लिये हिर नाम ॥

अद्भुत राम नाम के अंक । भर्म अँकुर के पावन द्वें दलः मुक्तिः नधू ताटंक ॥ सुनि मन हंस पच्छ जुगः जाकें वल उड़ि ऊरध जात । जनम मरन काटन कीं कर्तरि तीछन वहु विख्यात ॥ ंभिकार अस्यान हरन कीं; रित सित जुगल प्रकास । चासर निसि दोउ कीं प्रकासित महा कुमग अनयास ॥ पुहुँ होक स्वकरन, हरन दुख, वेद पुरानिन साखि । मनिः स्वान के पंथ यह ये, प्रेम निरंतर माखि॥

अथ तुम नाम गही मन ! नागर । जार्त काल अगिन तें बाँची, मदा रही सुखसागर ॥ गारिन सर्वे, विधननहिं प्रामें, जम न चढ़ावै कागर । जिया कर्म करतहु निशि वासर भक्ति की पंथ उजागर ॥ गोचि विचारि सकल श्रुति सम्मति, हरि तें और न आगर । स्रदास प्रमु इहिं औसर भजि उत्तरि चली भवसागर ॥

यही है राम नाम की ओट। सरन गएँ प्रमु कादि देत नहिं, करत कृषा कें कोट॥ बैटत सबै सभा हरि जू की, कौन बड़ी को छोट। सुरतास पारस कें परसें, मिटति छोह की खोट॥

जो त् राम नाम धन धरती ।
अव की जन्म आगिली तेरी, दोऊ जन्म सुधरती ॥
जम की त्राम सर्व मिटि जाती, मक्त नाम तेरी परती ।
तंदुल घरत समर्पि स्थाम कीं, संत परीसी करती ॥
होती नफा साधु की संगति, मूल गाँठि नहिं टरती ।
म्रदाम वैकुंठ पैट में, कोड न फैंट पकरती ॥

रे मन, कृष्णनाम किह लीजें।

गुरु के बन्चन अटल किर मानिह, साधु समागम कीजें।।

पिढ्ये गुनिये मगित मागवत, और कहा किय कीजें।

कृष्णनाम यिनु जनमु वादिही, विरथा काहें जीजें।।

कृष्णनाम रस बह्यों जात है, तृषावंत है पीजें।

मुख्याम हरि सरन ताकिये, जनम सफल किर लीजें।।

प्रभु ! तेरी बचन भरोसी साँची । पोपन भरन बिसंभर साहब, जो कलपे सो काँची ॥ जब गजराज ग्राह सौं अटक्यी, बली बहुत दुख पायी । नाम लेत ताही छिन हरि जु, गरुड़िंह छाँड़ि छुड़ायी ॥ दुस्सासन जब गई। द्रीपदी, तब तिहिं बसन बढ़ायी । स्रदास प्रभु भक्तबछल हैं, चरन सरन हीं आयी ॥

भरोसौ नाम कौ भारी। लीन्हौ, भए अधिकारी॥ नाम प्रेमः सौं जिन हारी । गयौ चेरचौ, बल गजराज जव ग्राह गिरिधारी ॥ दीन्हों, पहुँचे टेरि हारि

दारिद्र भंजे, सुदामा कुबरी बादयौ, द्रीपदी कौ चीर दुस्सासन विभीषन को लंब, दीनीः दास ध्रुव को अटल पद दियो, राम दख भक्तहि तारिबे कों लीला सत्य मेरि क्यों ढील कीन्ही, सूर

#### भगवान् और भक्तिकी महिमा

सोइ भलों जो रामहिं गावें।
स्वपचहु सेष्ठ होतपद सेवत, विनुगोपालद्विज जनमन भा
वाद विवाद, जग्य ब्रत साधन, कितहूँ जाइ, जनम डहकां
होइ अटल जगदीस भजन में, अनायास चारिहुँ फलपावें
कहूँ ठौर नहिं चरन कमल विनु, भृंगी ज्यों दसहूँ दिसि धावें
सरदास प्रभु संत समागम, आनँद अभय निसान वजावें

काहु के बैर कहा सरें।
ताकी सरवरि करें सो झूठों, जाहि गुपाल बड़ों करें
सास सन्मुख जोधूरि उड़ावें, उलटि ताहि कें मुख परें
चिरिया कहा समुद्र उलीचें, पवन कहा परवत टरें।
जाकी कृपा पतित हैं पावन, पग परसत पाहन तरें
सूर केस नहिं टारि सकें कोंड, दाँत पीनि जो जग मरें।

करी गोपाल की सब होइ।
जो अपनो पुरुषारथ मानत, अति इतो है सोह।
माधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल, ये सब डारी धोइ।
जो कछु लिखि राखी नॅदनंदन, मेटि सकै निहं कोइ॥
दुख सुख, लाम अलाम समुक्षि तुम, कतिहं मरत हो रोइ।
सुरदास स्वामी करुनामय, स्याम चरन मन पोइ॥

तातें सेइयें श्री जहुराइ ।
संपित बिपति विपति तें संपित, देह की यह सुमार ॥
तरुवर फूले फरे पतझरे, अपने कालहि पार ।
सरवर नीर भरे भिर उमड़े, सूखे, खेह उड़ाइ ॥
दुतिया चंद बढ़त ही बाढ़े, घटत घटत घटि जार ।
सरदास संपदा आपदा, जिनि कोऊ पतिशार ॥

अब वे विपदा हू न रहीं।

मनसा करि सुमिरत हे जब जब, मिल्टेंत तब नवहीं॥

अपने दीन दास के हित लगि, फिरते सँग मँगी।
लेते राखि पलक गोलक ज्यों, मंतत तिन मवहीं॥

रन अर बन, बिग्रह, डर आगैं, आवत जहीं तहीं। राखि लियो तुमहीं जग जीवन, त्रासनि तैं सबहीं।। कृपा सिंधु की कथा एक रस, क्यों करि जाति कही। कीजै कहा सूर सुख संपति, जहँ जदु नाथ नहीं?

भक्ति विनु वैल विराने हैंहै। पाउँ चारि, सिर सुंग, गुंग मुख, तब कैसे गुन गैही। पाउँ चारि, सिर सुंग, गुंग मुख, तब कैसे गुन गैही। चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अवेही। दूटे कंघ रु फूटी नाकिन, को लों धों भुस खेही। लादत जोतत लक्कुट बाजिहें, तब कहँ मूँड़ दुरैही १ सीत, घाम, घन, विपित बहुत विधि भार तरें मिर जेही। हिर संतिन को कह्यों न मानत, कियों आपुनों पैही। स्रदास भगवंत भजन विनु, मिथ्या जनम गँवेही।

जो सुख होत गुपालहिं गाएँ। सो सुख होत न जपतप कीन्हैं, कोटिक तीरथ न्हाएँ॥ दिए लेत निहं चारि पदारथ, चरन कमल चित लाएँ। तीनि लोक तृन सम करि लेखत, नॅदनंदन उर आएँ॥ बंसीबट, बृंदाबन जमुना, तिज बैकुंठ न जावें। सूरदास हरिको सुमिरन करि, बहुरिन भव जल आवें॥

सोइ रसना जो हिर गुन गावै।
नैनिन की छिब यहै चतुरता, जो मुकुंद मकरंदिहिध्यावै॥
निर्मल चित तो सोई साँची, कृष्ण बिना जिहिं और न भावै।
सवनिन की जु यहै अधिकाई, सुनि हिर कथा सुधा रसपावै॥
कर तेई जे स्थामिहं सेवें, चरनिन चिल वृंदाबन जावै।
सरदास जैये बिल वाकी, जो हिर जू सो प्रीति बढ़ावै॥

जिहिं तन हिर भिजियों न कियों। सो तन स्कर स्वान मीन ज्यों, इहिं सुख कहा जियों॥ जो जगदीस ईस सबहिनि की, ताहि न चित्त दियों। प्रगट जानि जदुनाथ विसान्यों, आसा मद जु पियों॥ चारि पदारथ के प्रभु दाता। तिन्हें न मिल्यों हियों। स्रदास रसना वस अपनें। टेरि न नाम लियों॥

अजहूँ सावधान किन होहि।
गाया विषम भुजंगिनि को विष, उत्तरयो नाहिन तोहि॥
कृष्ण सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जन मरत जिवायौ।
वारंबार निकट सवनिन है, गुरु गारुड़ी सुनायौ॥
वहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इन खायौ।
कोउ कोउ उदरपो साधु संग, जिन स्याम सजीवनिषायौ॥

जाकौ मोह मैर अति छूटै, सुजस गीत के गाएं। सूर मिटै अग्यान मूरछा, ग्यान सुभेषज खाएं॥

सने री मैंने निरवल के बल राम। पिछली साख भरूँ संतन की, अरे काम ॥ जब लगि गज बल अपनो बरत्यौ, नैक • सरयौ काम । निरबल है बल राम पुकारची, आधे आए नाम ॥ द्रपद सुता निरवल भइ ता दिन, तजि आए धाम । दुस्सासन की भुजा थिकत भइ, बसनरूप भए स्याम ॥ अप बल तप बल और बाहु बल, 'nο चौथौ दाम। सूर किसोर कपा तें सब वल, हारे को हरि नाम - 11

सब से ऊँची प्रेम सगाई।
दुरजोधन को मेवा त्यागौ साग बिदुर घर पाई॥
जूठे फल सबरी के खाए बहुविधि प्रेम लगाई।
प्रेम बिबस नृप सेवा कीन्ही आप बने हिर नाई॥
राजसु जग्य जुधिष्ठिर कीन्ही तामें जूँठ उठाई।
प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यौ भूलि गए ठकुराई॥
ऐसी प्रीति बढ़ी बृंदाबन गोपिन नाच नचाई।
सूर कूर इहि लायक नाहीं कहूँ लगि करीं बड़ाई॥

अविगत गित कछु कहत न आवै । इयां गूँगै मीठे फल कौ रस अंतरगत ही मावै ॥ परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावै । मन बानी कों अगम अगोचर, सो जाने जो पावै ॥ इप रेख गुन जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावै । सब विधि अगम विचारिहं तातें सूर सगुन पद गावै ॥

वासुदेव की बड़ी वड़ाई ।
जगत पिता, जगदीस, जगत गुरु,
निज भक्तिनि की सहत ढिठाई॥
भृगु को चरन राखि उर ऊपर,
वोले वचन सकल सुखदाई।

मिय विरोध मारन की धाए, गति काहू देव न पाई॥ विनु चद्रहे उपकार करत है, खारय विना वस्त मित्राई । रावन अरि की अनुज विभीपन, मिले भरत की ताकी नाई ॥ चची करि मारन आई, यापट हरि ज वैकुंठ पठाई। विन दीनें ही देत सूर प्रभु, ऐसे Ř जदुनाथ गुसाई ॥

प्रभु को देखी एक सुभाइ।
अति गंभीर उदार उदिध हरि, जान सिरोमिन राइ॥
तिनका सीं अपने जन को गुन मानत मेरु समान।
सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूँद तुल्य मगवान॥
वदन प्रसन्न कमल सनमुख है देखत हों हरि जैसें।
विमुख भएँ अकृपा न निमिपहूँ, फिरि चितयों तो तैसें॥
भक्त विरह कातर कहनामय, डोलत पाछें लाने।
सरदास ऐसे खामी कों देहिं पीठि सो अभागे॥

हरि सौ टाकुर और न जन कीं। जिहिं जिहिं विधि सेवक सुख पावै, तिहिं ন্বিধি राखत भूख भएँ भोजन जु उदर कौं, तुषा तोयः कौं। पट तन लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग, औचट गुनि गृह कौं ॥ बन चतुर चिंतामनि, परम उदार कुबेर कोटि कों। निधन ीर जन की पर्रातग्या, राखत कों 🚻 हाथ पसारत ऋन परैं तुरत उठि संकट धावत, कौं। परम सुभट निज पन नहिं मानै करें एक कोटिक कौं ॥ कृतधन महा सूर

हिर सौ मीत न देख्यों कोई। निपतिकाल सुमिरत तिहिं औसर आनि तिरीछौ होई॥ ग्राह गहे गजपित मुकरायो, हाथ चक्र ले धायो। तिज बैकुंठ गहड़ बिज श्री तिज, निकट दास कैं आयो॥ दुर्वासा को साप निवारची, अंबरीप पति राष्ट्र ब्रह्मळोक परजंत फिरची तहँ देव मुनी जन सार्ख ळाखागृह तैं जरत पांडु सुत सुधि वल नाथ उवा स्रदास प्रमु अपने जन के नाना त्रास निवां

राम भक्तवत्सल निज वानों।
जाति गोत कुल नाम गनत निहें रंक होइ कै रा
सिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हों अजान निहें जा
हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं, सो हमता क्यों मा
प्रगट खंभ तें दए दिखाई, जद्मिप कुल कौ द
रघुकुल राघव कृष्न सदा ही गोकुल कीन्हों था
वरनि न जाइ भक्त की मिहमा, बारंबार बखा
ध्रुव रजपूत, विदुर दासी सुत, कौन कौन अरगाने
जुग जुग बिरद यहै चिल आयो, भक्तिन हाथ विका
राजस्य में चरन पखारे स्थाम लिए कर पा
रसना एक अनेक स्थाम गुन, कहँ लिंग करों बखा
स्रदास प्रभु की महिमा अति, साखी बेद पुरानं

गोविंद प्रीति सविन की मानत ।
जिहिं जिहिं भाइ करत जन सेवा, अंतर की गांत जान
सबरी कड़क बेर तिज मीठे चाखि गोद भारे ल्या
जूठिन की कछु संक न मानी, भच्छ किये सत भा
संतत मक्त मीत हितकारी स्थाम विदुर कें आ
प्रेम विकल अति आनँद उर धारे, कदली लिकुला खा
कीरव काज चले रिषि सापन साक पत्र मु अया
स्रदास करना निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढ़ा

सरन गएँ को को न उनारची।
जब जब भीर परी संतिन कीं, चक्र सुदरसन तहाँ सँभारः
भयौ प्रसाद जु अंबरीय कीं, दुरवासा की कोध निवार
ग्वालिन हेत धरची गोयर्धन, प्रकट हंद्र की गर्व प्रहार
कृपा करी प्रहलाद भक्त पर, खंभ फारि हिरनाकुस मार
नरहिर रूप धरची करनाकर, छिनक माहिं उर नखिन विदार
ग्राह ग्रसत गज कीं जल बूड़त, नाम लेत वाकी दुख टार
सूर स्याम विनु और करें को, रंगभृमि में कंस पछार

जन की और कौन पित राखें ? जाति पाँति कुछ कानि न मानतः वेद पुरानीन मा जिहिं कुछ राज द्वारिका कीन्हों, सो कुछ साप नें नार सोइ मुनि अंवरीप कें कारन तीनि मुचन ध्रीम घार जाको चरनोदक सिव सिर धरि, तीनि लोक हितकारी। सोइ प्रमु पांडुमुतान के कारन निज कर चरन पलारी। वारह बरस बसुदेव देविकहिं कंस महा दुख दीन्हीं। तिन प्रमु प्रहलादिह सुमिरत हीं नरहिर रूप जु कीन्हीं। जग जानत जदुनाथ जिते जन निज भुज हम मुख पायों! ऐसो को जु न सरन गहे तें कहत सूर उतरायों।

जव जब दीनिन किटन परी ।
जानत हों, करनामय जन कों तब तब सुगम करी ॥
सभा मँझार दुष्ट दुस्सासन द्रौपिद आनि धरी ।
सुमिरत पृट की कोट बढ़ची तब, दुख सागर उबरी ॥
ब्रह्म बाण तें गर्म उबारची, टेरत जरी जरी ।
विपति काल पांडव-वधु बन मैं राखी स्थाम दरी ॥
किर भोजन अवसेस जम्य की त्रिसुवन भूख हरी ।
पाइ पियादे धाइ शाह सौं लीन्ही राखि करी ॥
तत्र तब रच्छा करी भगत पर जब जब विपति परी ।
महा मोह मैं परची सूर प्रमु, काहैं सुधि विसरी ॥

जैसें तुम गज को पाउँ छुड़ायो । अपने जन कों दुखित जानि के पाउँ पियादे धायो ॥ जहूँ जहूँ गाढ़ परी भक्तिन कों, तहूँ तहूँ आपु जनायो । भक्ति हेत प्रहलाद उनारची, द्रौपदि चीर बढ़ायो ॥ प्रीति जानि हरि गए विदुर कें, नामदेव घर छायो । सूरदास द्विज दीन सुदामा, तिहिं दारिद्र नसायो ॥

नाथ अनाथिन ही के संगी।
दीनदयाल परम करनामय, जन हित हिर बहु रंगी।।
पारथ तिय कुरुराज सभा मैं बोलि करन चहै नंगी।
लयन सुनत करना सरिता भए, बाढ़यों वसन उमंगी।।
कहा बिदुर की जाति बरन है, आइ साग लियों मंगी।
कहा कूबरी सील रूप गुन, बस भए स्थाम त्रिमंगी।।
प्राह गह्यों गज बल बिनु व्याकुल, विकल गात, गति लंगी।
भाइ चक्र ले ताहि उबारयों, मारयों प्राह बिहंगी।।
कहा कहाँ हिर केतिक तारे, पावन-पद परतंगी।
सरदास यह विस्द खवन सुनि, गरजत अधम अनंगी।।

स्याम भजन बिनु कौन वड़ाई ? यह विद्या भन भाम रूप गुन और सकल मिय्या सौंजाई ॥ अंबरीप प्रहलाद नुगीत बिल, महा कँच पदबी तिन पाई । गिर्द मार्रेग रन रावन जीत्यों। लंक विभीपन फिरी दुहाई ॥

मानी हार विमुख दुरजोधन, जाके जोधा हे सौ भाई। पांडव पाँच भजे प्रभु चरनीन, रनिहं जिताए हैं जदुराई॥ राज रविन सुमिरे पित कारन असुर बंदि तें दिए छुड़ाई। अति आनंद सूर तिहिं औसर, कीरित निगम कोटि मुख गाई॥

ऐसे कान्ह भक्त हितकारी। जहाँ जहाँ जिहि काल सम्हारे, तहँ तहँ त्रास निवारी ॥ धर्मपत्र जब जग्य उपायी, द्विज सुख है पन छीन्ही। अस्व निमित उत्तर दिसि कैं पथ गमन धनंजय कीन्ही ॥ अहिपति सुता सुवन सन्मुख है बचन कह्यो इक हीनौ। पारथ विमल बभुवाहन कौ सीस खिलौना दीनौ ॥ इतनी सुनत कुंति उठि धाई, बरषत लोचन नीर। पुत्र कबंध अंक भरि लीन्ही, धरित न इक छिन धीर ॥ है है होन हृदय लपटावति, चुंबति भुजा गॅमीर। त्यागति प्रान निरिष्व सायक धनु, गति मित बिकल सरीर ॥ ठाढे भीम नकुल सहदेवर नृप सब कुम्न समेत। पौढे कहा समर सेज्या सुत, उठि किन उत्तर देत ! थिकत भए कछ मंत्र न फुरई, कीने मोह अचेत। या रथ बैठि बंधु की गर्जीहें पुरवे को कुरुखेत ? काको बदन निहारि द्रौपदी दीन दुखी संभरिहै १ काकी ध्वजा बैठि कपि किलकिहि, किहिं भय दुरजन डरिहै ? काके हित श्रीपति ह्याँ ऐहैं। संकट इच्छा करिहें ? को कौरव-दल-सिंधु मथन करि या दुख पार उतिरहि १ चिंता मानि चितै अंतरगतिः नाग-लोक कौं धाए। पारथ सीस सोधि अष्टाकुल, तत्र जदुनंदन स्याए॥ अमृत गिरा बहु बरिष सूर प्रभु, भुज गहि पार्थ उठाए । अस्व समेत वभ्रवाहन है, सुफल जग्य हित आए॥

जापर दीनानाथ ढरें।
सोइ कुलीन वड़ी सुंदर सोई, जिहिं पर कृपा करें॥
कीन विभीषन रंक निसाचर, हिर हँसि छत्र धरें।
राजा कीन बड़ी रावन तें, गर्बिहं गर्ब गरें॥
रंकव कीन सुदामाहू तें; आप समान करें।
अधम कीन है अजामील तें, जम तहँ जात हरें॥
कीन विरक्त अधिक नारद तें, निसि दिन भ्रमत फिरें।
जोगी कीन वड़ी संकर तें, ताकी काम छरे॥
अधिक कुरूप कीन कुविजा तें, हिर पित पाइ तरें।
अधिक सुरूप कीन सीता तें, जनम वियोग भरे॥
यह गित मित जाने निहंं कोऊ, किहिं रस रिसक ढरें।
सर्दास भग

जाकी दीनानाय निवाजें।
भव सागर में कवहुँ न छके, अभय निसाने बाजें॥
धिप्र सुदासा की निधि दीन्हीं, अर्जुन रन में गाजें।
छंका राज विभीयन राजें, धुव आकास विराजें॥
मारि यंस केमी मधुरा में, मेट्यो सबै दुराजें।
उगसेन सिर छत्र धरयों है, दानव दस दिसि भाजें॥
अंवर यहत द्रीपदी राखी, पलट अंध सुत लाजें।
सरदास प्रमु महा भक्ति तें, जाति अजातिहिं साजें॥

जाकों मनमोहन अंग करें।
ताकों केस खसे नहिं सिर तें, जौ जग वैर परे।।
हिरनकसिषु परहार यक्यों, प्रहलाद न नेंकु डरे।
अजहूँ लिंग उत्तानपाद सुत, अविचल राज करे।।
राखी लाज द्रुपदतनया की, कुरुपति चीर हरें।
दुरजोधन को मान भंग किर बसन प्रवाह भरें।।
जो सुरपित कोण्यो बज ऊपर कोध न कछू सरें।
बज जन राखि नंद को लाला, गिरिधर विरद धरे।।
जाकों विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे विसरें।
सुरदास भगवंत भजन किर, सरन गएं उबरें॥

जाकों हरि अंगीकार कियो ।
ताके कोटि विघन हरि हरि के, अभै प्रताप दियो ॥
दुरबासा ॲवरीष सतायो, सो हरि सरन गयो ।
परितग्या राखी मन मोहन फिरि तापें पटयो ॥
बहुत सासना दइ प्रहलादिहं, ताहि निसंक कियो ॥
निकसि खंभ तें नाथ निरंतर, निज जन राखि लियो ॥
मृतक भए सब सखा जिवाए, बिष जल जाइ पियो ।
सूरदास प्रभु भक्तबळ्ल हैं, उपमा कों न वियो ॥

हम भक्तिन के भक्त हमारे ।

सुनि अर्जुन ! परितग्या मेरी, यह व्रत टरत न टारे ॥

भक्तिन काज ठाज जिय धिर कै, पाइ पियादे धाऊँ ।

जहँ जहँ भीर परे भक्तिन कीं, तहँ तहँ जाइ छुड़ाऊँ ॥

जो भक्तिन सीं बैर करत है, सो वैरी निज मेरी ।

देखि विचारि भक्त हित कारन, हाँकत हीं रथ तेरी ॥

जीतें जीत भक्त अपने के, हारें हार विचारीं ।

स्रदास सुनि भक्त बिरोधी, चक्र सुदरसन जारों ॥

#### दैन्य

जन्म सिरानी अटकें अटकें । राज काज, सुत बित की डोरी, बिनु बिवेक फिरयी भटकें ॥ किंठन जो गाँठि परी माया की, तोरी जाति न झटकैं। ना हिर भिक्ति, न साधु समागम, रह्यों वीचहीं लटकैं॥ डयों वहु कला कािछ दिखरावें, लोभ न छूटत नट कैं। स्रदास सोभा क्यों पावें, पिय विहीन धनि मटकैं॥

विरया जन्म लियो संसार ।
करी कबहुँ न भक्ति हरि की, मारी जननी भार ॥
जग्य, जप, तप नाहिं कीन्ह्यों, अल्प मित बिस्तार ।
प्रगट प्रभु निहं दूरि हैं, तू देखि नैन पसार ॥
प्रबल माया ठग्यों सब जग, जनम जूआ हार ।
स्र हरि को सुजस गावो, जाहिं मिटि भव भार ॥

काया हरि कैं काम न आई।
भाव भक्ति जहें हरि जस सुनियत, तहाँ जात अलसाई॥
लोभाद्धर है काम मनोरथ, तहाँ सुनत उठि पाई।
चरन कमल सुंदर जहें हरि के, क्योंहुँ न जात नवाई॥
जब लगि स्याम अंग नहिं परसत, अंधे ज्यों भरमाई।
सूरदास भगवंत भजन तिज, विषय परम विष खाई॥

सबै दिन गए विषय के हेत ।
तीनों पन ऐसें हीं खोए, केस भए सिर सेत ॥
ऑिलिनि अंध, खवन निहं सुनियत, थाके चरन समेत ।
गंगा जल तिज पियत कूप जल, हिर तिज पूजत पेत ॥
सन बच कम जो भजे स्थाम कों, चारि पदारथ देत ।
ऐसो प्रभू छाँड़ि क्यों भटकें, अजहूँ चेति अचेत ॥
राम नाम बिनु क्यों छूटौंगे, चंद गहें ज्यों केत ।
सरदास कछु लरच न लागत, राम नाम मुख लेत ॥

अब हों माया हाथ विकानों ।

परवस भयो पस ज्यों रज़ बस, भज्यों न श्रीपित रानो ॥

हिंसा मद ममता रस भृत्यों, आसाहीं लग्टानी।

याही करत अधीन भयों हों, निद्रा अति न अधानो ॥

अपने हीं अग्यान तिमिर में, विसरयों परम टिकानो ।

सरदास की एक आँखि है, ताहू में कछु कानो ॥

किते दिन हरि सुमिरन विनु खोए।
परिनदा रसना के रस करि, केतिक जनम विगोण॥
तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन, वस्तर मिल मिल धोण।
तिलक वनाइ चले खामी है, विपयिनि के मुख जोए॥
काल बली तें सब जग काँप्यो, ब्रह्मादिक हूँ गेए।
सूर अधम की कही कीन गति, उदर मेरे परि मोण॥

जनम तो ऐसेहिं बीति गयो ।
जैसें रंक पदारथ पाएँ, लोभ विसाहि लयो ॥
बहुतक जन्म पुरीष परायन, स्कर-स्वान भयो ।
अब मेरी मेरी करि बौरे, बहुरो बीज बयो ॥
नर को नाम पारगामी हो, सो तोहिं स्थाम दयो ।
तें जड़ नारिकेल किप कर ज्यों, पायो नाहिं पयो ॥
रजनी गत बासर मृग तृष्ना रस हिर को न चयो ।
सूर नंदनंदन जेहिं विसरयो, आपुहिं आपु हयो ॥

त्रिनती करत मरत हों लाज।
नख सिख लों मेरी यह देही है पाप की जहाज।
और पतित आवत न ऑखि तर देखत अपनौ साज।
तीनों पन भरि ओर नियाह्यो तक न आयौ बाज।।
पार्छें भयौ न आगें ह्वेहै, सब पतितिन सिरताज।
नरकौ भज्यौ नाम मुनि मेरी, पीठि दई जमराज।।
अव लों नान्हे-न्न्हे तारे, ते सव वृथा अकाज।
साँचै विरद सूर के तारत, लोकनि लोक अवाज।।

प्रभु! हों सम पिततन को टीको। और पितत सब दिवस चारि के, हों तो जनमत ही को।। बिधक अजामिल गिनका तारी और पूतना ही को। मोहि छाँड़ि तुम और उधारे, मिटै सूल क्यों जीको।। कोउन समरथ अप करिवे कों, खेंचि कहत हों लीको। मिरियत लाज सूर पिततन में, मोहू तें को नीको।।

हों तौ पतित सिरोमिन माधौ ! अजामील बातिन हीं तारयो, हुतौ जु मोतें आधौ ॥ कै प्रमु हार मानि कै बैठौ, के अवहीं निस्तारौ । सर पतित कों और ठौर निहें, है हिर नाम सहारौ ॥

माधौ जू! मोतें और न पापी।

घातक कुटिल चवाई कपटी, महाक्र संतापी॥
लंपट धूत पूत दमरी कौ, विषय जाप कौ जापी।
भिच्छ अभच्छ, अपान पान करि, कबहुँ न मनसा धापी॥
कामी विवस कामिनी कैं रस, लोभ लालसा थापी।
मन कम वचन दुसह सबहिन सौं कदुक बचन आलापी।
जेतिक अधम उधारे प्रभु! तुम तिन की गति मैं नापी।
सागर सुर विकार भरयो जल, विधक अजामिल वापी॥

हरि ! हों सब पतितन की राजा । निंदा पर मुख पूरि रह्यों जग, यह निसान नित बाजा ॥ गृष्ना देसर सुभय मनोरय, इंद्री खड्ग हमारी। मंत्री काम कुमित देवे कौं, कोध रहत प्रतिहारी॥ गज अहंकार चढ्यौ दिगविजयी, लोभ छत्र किर सीस। फीज असत संगति की मेरें, ऐसी हों में ईस॥ मोह मया वंदी गुन गावत, मागध दोष अपार। सूर पाप कौ गढ़ हढ़ कीन्हों, मुहकम लाइ किंवार॥

हिरे! हों सब पिततिन को राउ।
को किर सके बराबिर मेरी, सो धों मोहि बताउ॥
बयाध गीध अरु पितत पूतना, तिन तें बड़ी जु और।
तिन मैं अजामील गिनकादिक, उन में मैं सिरमीर॥
जह तह सुनियत यह बड़ाई, मो समान निहं आन।
और हैं आजकाल के राजा, मैं तिन में सुलतान॥
अब लिग प्रभु तुम बिरद बुलाए, भई न मोसों मेंट।
तजी विरद के मोहि उधारी, सूर कह किस सेंट॥

हिरे! हों सब पिततन को नायक।
को किर सक वराविर मेरी, और नहीं कोउ लायक।।
जो प्रभु अजामील कों दीन्हीं, सो पाटौ लिखि पाऊँ।
तौ विस्वास होइ मन मेरें, औरौ पितत बुलाऊँ॥
बचन मानि लै चलों गाँठि दै, पाऊँ सुख अति मारी।
यह मारग चौगुनौ चलाऊँ, तौ पूरौ ब्यौपारी॥
पितत उधारन नाम सुन्यौ जब, सरन गही तिक दौर।
अब कें तौ अपनी लै आयौ, बेर बहुर की और॥
होड़ा होड़ी मनिहं भावते किए पाप मिर पेट।
ते सब पितत पाय तर डारौं यहै हमारी मेंट॥
वहुत भरोसौ जानि तुम्हारौ, अब कीन्हे भिर भाँड़ौ।
लीजे बेगि निवेरि तुरतहीं सूर पितत को टाँडो॥

मो सम कौन कुटिल खल कामी।
तुम सौं कहा छिपी करुनामय, सब के अंतरजामी।
जो तन दियों ताहि बिसरायों, ऐसो नोनहरामी।
भिर भिर उदर विषे कों धावत, जैसें सूकर प्रामी।।
सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयिन सँग विसरामी।
श्रीहरि चरन छाँडि विमुखन की निसि दिन करत गुलामी।।
पापी परम अधम अपराधी, सब पतित्तिन में नामी।
सूरदास प्रमु अधम उधारन सुनिये श्रीपति स्वामी।।

मोसौ पतित न और हरे! जानत है। प्रभु अंतरजामी, जे मैं कर्म करे॥

अथम अविवेकी, खोटनि करत खरे। तेसी. अंघ विषयी भन्ने विरक्त न सेए, मन धन धाम धरे॥ ज्यों माखी मृगमद मंडित तन परिहरि, पूय परै। रयी मन गृह विषय गुंजा गहि, चिंतामनि विसरै॥ ऐसे और पांतत अवलंबित, ते छिन माहि तरे। स्र पतित तम प्रतित उधारन, विरद कि लाज धरे ॥

वैर रख

जा दिन मन पंछी उडि जैहैं। ता दिन तेरे तन तर्वर के मबे पात झरि जैहें। या देही की गरव न करिये, स्यार काग गिघ खेहैं। तीननि में तन कृमि, के विष्टा, के हैं खाक उईहै ॥ कहँ वह नीर, कहाँ वह सोभा, कहँ रंग रूप दिखेहैं। जिन लोगनि सी नेह करत है। तेई घिनैहैं ॥ देखि घर के कहत सवारे काढ़ी, भृत होइ घरि खेहें। मनैहैं ॥ जिन पुत्रनिहिं बहुत प्रतिपाल्यी, देवी देव फोरि विखरैहें I तेहं ले खोपरी बाँस दै, सीस अजहूँ मृद्ध करी सतसंगतिः संतिन में कछु पेहै ॥ नर वपु धारिनाहिं जन हरि कों, जम की मार सो खेहैं। सूरदास भगवंत भजन विनु बृथा सु जनम गॅवेहै ॥

नहिं अस जनम बारंबार। पुरवली घों पुन्य प्रगटयी, लह्मी नर घटै पल पल बहै छिन छिन, जात लागि थरनि पत्ता गिरि परे ते फिरि न लगें डार॥ मय उद्धि जमलोक दर्सै, निपट सूर हरि कौ भजन करि करि उत्तरि

जग में जीवत ही की नाती। मन विछुरें तन छार होइगी, कोउ न बात पुछाती।। में मेरी कबहूँ नहिं कीजै, कीजै पंच सुहातौ। बिषयासक्त रहत निसि वासर, सुख सियरी, दुख ताती॥ साँच झूठ करि माया जोरी, आपुन रूखी खाती। सूरदास कछु थिर न रहेगी, जो आयौ सो जाती॥

दिन है लेहु गोबिंद गाइ। लोभ लागे, काल घेरै माया मोह बारि मैं ज्यों उठत बुदबुद, लागि वाइ बिलाइ। यहै तन गति जनम झूठी, स्त्रान कागन लाइ॥ बाँचि देखी, जी न मन पतियाइ। कागद अखिल लोकान भटिक आयो, लिख्यो मेटि न जाइ ॥ सुरति के दस द्वार कॅंधे, जरा घेरची सूर हरि की भक्ति कीन्हें। जन्म पातक व

#### उद्दोधन एवं उपदेश

रे मन, गोबिंट के हैं रहिये। इहि संसार अपार विरत है, जम की त्रास न सहिये॥ दुख, सुख, कीरति, भाग आपने आइ परे सो गहियै। स्रदास भगवंत भजन करि अंत वार कछ लहियै॥

नर ! तें जनम पाइ कहा कीनी ! उदर भरयौ कुकर सूकर लीं, प्रभु कौ नाम न लीनौ॥ श्रीभागवत सुनी निहं श्रवनिन, गुरु गोविंद निहं चीनौ । भावभक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनौ॥ झूठी सुख अपनों करि जान्यी, परस प्रिया के भीनी। अव कौ मेरु बढ़ाइ अधम ! तुः अंत भयौ बल्हीनौ ॥ लख चौरासी जोनि भरमि के फिरि वाही मन दीनौ। सूरदास भगनंत भजन बिनु ज्यों अंजिल जल छीनौ ॥

सब तजि भजिए नंदक्रमार । और भन्ने तें काम सरै निहं, मिटे न भव जंजार ॥ जिहिं जिहिं जोनि जन्म धारयी, वहु जोरयी अध की भार । तिहि काटन कौ समस्य हरि की तीछन नाम फ़ुठार ॥ बेद, पुरान, भागवत, गीता, सब की यह मत सार। भव समुद्र हरि पद नौका बिनु कोउ न उतारै पार ॥ यह जिय जानि, इहीं छिन भजि, दिन बीते जात असार । सूर पाइ यह समी लाहु लहि, दुर्लम फिरि संसार ॥

नर देही पाइ चित चरन कमल दीजै। दीन बचन, संतनि सँग दरस परस कीजै॥ ळीळा गुन अ**मृत रस** सवनित पुट पीजै। सुंदर मुख निरखि, ध्यान नैन माहि लीजे॥ गद्गद सुर, पुलक रोम, अंग प्रेम भीजें। सूरदास गिरिधर जस गाइ गाइ जीजे। गोपालहिं । मेरे

लेह गाइ ब्याल हे हैंहै। काल नातरु

छाड़ि देहु तुम सत्र जंजाली ॥ अंजलि के जल ज्यों तन छीजतः

खोटे कपट तिलक अरु माली । सों मन बॉब्बी, कामिनी है गज चल्यो स्वान की चालही।

The second secon

सकल सुखिन के दानि आिन उर, हृद्ध विस्वास भजौ नँदलालिहें। स्रदास जो संतिन कौं हित, कृपावंत मेटत दुख जालिहें।

जो अपनी मन हरि सौं राँचै।
आन उपाय प्रसंग छाँड़ि कै, मन वच कम अनुसाँचै।।
निसि दिन नाम लेत ही रसना, फिरि जु प्रेम रस माँचै।
इहिं विधि सकल लोक में बाँचै, कौन कहै अव साँचै॥
सीत उपन, मुख दुख नहिं मानै, हर्ष सोक नहिं खाँचै।
जाइ समाइ स्र वा निधि में, बहुरि जगत नहिं नाचै॥

करि हरि सों सनेह मन साँचौ। निपट कपट की छाँड़ि अटपटी, इंद्रिय वस राख़िह किन पाँचौ॥ सुमिरन कथा सदा सुखदायक, विषधर विषय विषम विष वाँचौ। सूरदास प्रभु हित कै सुमिरौ आनंद करिकै नाँचौ॥

इहिं विधि कहा घटैगो तेरो ? नंदनँदन करि घर को ठाकुर, आपुन है रहु चेरो ॥ कहा भयो जो संपति वादी, कियो वहुत घर घेरो । कहुँ हरि कथा, कहूँ हरि पूजा, कहुँ संतनि को डेरो ॥ जो वनिता सुत जूथ सकेले, हय गय विभव घनेरो । सवै समर्पों सूर स्थाम कों, यह साँचो मत मेरो ॥

रे मन, राम सों कारे हेत ।

हारे भजन की वारि कारे लें, उनरें तेरों खेत ॥

मन सुआ, तन पींजरा, तिहिं माँझ राखें चेत ।

काल फिरत विलार तनु धरि, अब घरी तिहिं लेत ॥

सकल विषय विकार तिज, तू उतिर मायर सेत ।

सूर भिंज गोविंद के गुन, गुरु बताएंं देत ॥

तिहारी कृष्न कहत कहा जात ?

विद्युरें मिलन बहुरि कय है है, ज्यों तक्यर के पात ॥

मीत बात कफ कंठ विरोधे, रसना टूटे वात ।

प्रान लए जम जात मूडमित ! देखत जननी तात ॥

छन इक माहि कोटि जुग बीतत, नर की केतिक बात ?

यह जग प्रीति सुवा सेमर ज्यों, चाखत ही उड़ि जात ॥

जम कैं फंद परयो नहिं जब लगि, चरननि किन लपटात ?

कहत गुर विरथा यह देही, एती कत इतरात ॥

ते दिन विमरि गए इहाँ आए । अति उन्मत्त मोह मद छावयौ, फिरत केन वगगए ॥ जिन दिवसनि तें जनिन जठर में, रहत बहुत दुख पाए। अति संकट में भरत भँटा लों, मल में मूँइ गड़ाए॥ बुधि विवेक वल हीन छीन तन, सबही हाथ पराए। तव धों कौन साथ रहि तेरें, खान पान पहुँचाए॥ तिहिं न करत चित अधम! अजहुँ लों जीवत जाके ज्याए। सूर सो मृग ज्यों वान सहत नित विषय व्याध के गाए॥

भक्ति कव करिहो, जनम सिरानो । वालापन खेलतहीं खोयो तरुनाई वहुत प्रपंच किए माया के तऊ न अधम !अघानौ । जतन जतन करि माया जोरी, है गयी रंक न रानी । सुत वित वनिता प्रीति लगाई, झुठे भरम भुलानौ। लोभ मोह तैं चेत्यौ नाहीं, सपनैं ज्यौं डहकानीं॥ विरध भएँ कफ कंठ विरोध्यो, सिर धनि धनि पछितानो । सूरदाम भगवंत भजन विनु, जम कैं हाथ विकानों ॥ (मन) राम नाम सुमिरन विनु, वादि जनम खोयौ। कारन तें अंत क्यों विगोयौ॥ सुख अकार्थ भक्ति विनाः तन साधु संग ज्वारी ज्यां हाथ झारि, चालै देह गेह, संपति सुखदाई । सुत, इन में कछु नाहिं तेरी, काल अवधि आई॥ मोह क्रोध लोभ तृध्ना मन गोविंद गुन चित विमारि कौन मोयौ ॥ नींद चित विचारि, मृत्यौ भ्रम अंधा। भजि है, तिज और मकल घंघा।।

तजौ मन ! हिर विमुखिन को संग ।
जिन कें संग कुमित उपजित है, परत भजन में भंग ॥
कहा होत पय पान कराएँ, विप निहं तजत भुजंग ।
कागिह कहा कपूर चुगाएँ, स्वान म्हवाएँ गंग ॥
खर कों कहा अरगजा लेपन, मरकट न्पन अंग ।
गज कों कहा मिरत अन्हवाएँ, बहुरि धरें वह ढंग ॥
पाहन पितत वान निहं वैधत, रीतौ करत निपंग ।
मुरदास कारी कामिर पै, चढ़त न दूजो गंग ॥

रे मन, जनम अकारथ खोइमि । हरि की भक्ति न कवहूँ कीन्दी, उदर भरे परि सोइमि ॥ निमि दिन फिरत रहत मुँह बाए, अहमिति जनम विगोइमि । गोड़ पसारि परचौ दोउ नीकैं, अब कैसी कह होइमि ॥ काल जमनि साँ आनि बनी है, देखि देखि मुख गोइमि। स्र स्याम विनु कीन खुड़ार्ब, चले जब करि पोइसि॥ टिं रस तीऽव जाइ कहुँ लिहिये।

गएँ सीच आएँ निर्द आनँद, ऐसी मारम गिहिये॥
कोमल बचन दीनता सब मीं, सदा अनंदित रिहये।
बाद विवाद दर्प आतुरता, इती हंद जिय सिहये॥
ऐसी जो आये या मन में, तो सुख कहँ लीं कहिये।
आर यिद्धि नव निष्धि सुरुज प्रभु, पहुँचै जो कछु चिहये॥

हरि विनु कोऊ काम न आयो ।

हिं साया भूठी प्रपंच छाँग, रतन सौ जनम गँवायो ॥
कंचन कलम, विचित्र चित्र करि, रचि पिच भवन बनायो ।
तामें तें ततछन ही काढ्यो, पल भर रहन न पायो ॥
हों तब संग जरांगी, यों किह, तिया धूति धन खायो ।
चलत रही चित चोरि, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥
वोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन, छीन्यो सुजस सहायो ॥
पर्यो जु काज अंत की बिरियाँ, तिनहुँ न आनि छुड़ायो ॥
आसा करि करि जननी जायो, कोटिक छाड़ छड़ायो ॥
आसा करि करि जननी जायो, कोटिक छाड़ छड़ायो ॥
तोरि छयो कटिहू को डोरा, तापर बदन जरायो ॥
पतित उधारन, गनिका तारन, सो मैं सठ बिसरायो ।
लियो न नाम कन्नहुँ धोलैं हूँ, स्रदरास पिछतायो ॥

ऐसेंहिं जनम बहुत बौरायौ । विमुख भयो हरि चरन कमल तिज, मन संतोष न आयो ॥ जब जब प्रगट भयी जल थल में, तब तब बहु बपु धारे। काम क्रोध मद लोभ मोह बस, अतिहि किए अब भारे ॥ नृग, कपि, बिप्र, गीध, गनिका, गज, कंस केसि खल तारे l अघ वक वृषम बकी घेनुक हति, मव जलनिधि तें उबारे ॥ तृनावर्त संहारे। प्रलंब अर मुष्टिक संखचूड गज चानूर हते दव नास्यो, ब्याल मध्यो भय हारे ॥ जन दुख जानि जमल दुम भंजन, अति आतुर है धाए। गिरि कर धारि इंद्र मद मद्यों, दासनि सुल उपजाए।। रिपु कच गहत द्रुपद तनया जब सरन सरन कहि भाषी। बढ़े दुक्रूल कोट अंबर लीं, सभा माँस पति राखी॥ मृतक जिनाइ दिए गुरु के सुतः, न्याध परम गति पाई। नंद वहन वंधन भय मोचनः सूर पतित सरनाई॥

माया देखत ही जु गई ।
ना हरि-हित, ना तू-हित, इन मैं एको तो न भई ॥
ना हरि-हित, ना तू-हित, इन मैं एको तो न भई ॥
ज्यों मधुमाखी सँचित निरंतर, वन की ओट लई ।
व्याकुल होत हरे ज्यों सरवस, ऑखिनि धूरि दई ॥
सुत संतान स्वजन वनिता रित, वन समान उनई ।
राखे सूर पवन पालँड हित, करी जो प्रीति नई ॥

### भगवान्की खरूप-माधुरी

हरि मुख निरखत नैन भुळाने।

ये मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताही तैं न उड़ाने॥
कुंडल मकर कपोलिन कें ढिग, जनु रिव रैनि बिहाने।
भूष सुंदर नैनिन गित निरखत, खंजन मीन ल्जाने॥
अरुन अथर दुज कोटि वज्र दुति, सिर गिन रूप समाने।
कुंचित अलक सिलीमुख मिलि मनु ले मकरंद उड़ाने॥
तिलक ल्लाट कंठ मुकुताविल, भूपन मिनमय साने।
सूर स्थाम रस निधि नागर के क्यों गुन जात बखाने॥

देखि री नवल नंदिकसोर ।
लक्षुट सां लपटाइ ठाढ़े, जुवित जन मन चोर॥
चारु लोचन हँसि विलोकिन, देखि के चित मोर।
मोहिनी मोहन लगावत, लटिक मुकुट हाकोर॥
स्रवन धुनि सुनि नाद पोहत, करत हिरदे फोर।
स्र अंग त्रिमंग सुंदर, छिव निरिष्ठ तृन तोर॥

हरि तन मोहिनी माई। सत सत, बरनि नहिं जाई॥ अनंग अंग अंग कों जनिर्राल सिर मुकुट की छिनि सुरति विसराई। कोउ निरित्त विथुरी अलक मुखा अधिक सुख छाई॥ रिह भाल चंदन, एक चित लाई। निरखि कोउ निरित्व विथकी भ्रकुटि पर, नैन कोउ निरखि रहि चारु लोचन, निमिप भरमाई । सोमा, कहत नहिं आई॥ निरिख की प्रभ

नैना (माई) भूलें अनत न जात।
देखि सखी सोमा जु बनी है, मोहन कें मुसुकात॥
दाड़िम दसन निकट नासा सुक, चींच चलाइ न खात।
मनु रितनाथ हाथ भुकुटी धनु, तिर्हि अवलोकि दरात॥
बदन प्रभामय चंचल लोचन, आनँद उर न समात।
मानहुँ मौंह जुवा रथ जोते, सिस नचवत मृग मात॥
कुंचित केस अधर धुनि मुरली, स्रदास सुरमात।
मनहुँ कमल पहँ कोकिल क्जत, अलिंगन उपर उदात॥

स्थाम कमल पद नख की सोभा।
जे नख चंद्र इंद्र सिर परसे, सिव विरंचि मन लंगा॥
जे नख चंद्र इंद्र सिर परसे, सिव विरंचि मन लंगा॥
जे नख चंद्र सनक मुनि धावतः नहिं पावत भरागां।
ते नख चंद्र प्रगट व्रज जुवतीः, निर्मतः निरम्व हरपां।
जे नख चंद्र फर्निंद्र हृद्य तें, एको निर्मिष न टाग्न।
जे नख चंद्र महामुनि नारदः, पलक न कहुँ विभागा॥

जे नख चंद्र भजन खल नासत, रमा हृदय जे परसित। सूर स्थाम नख चंद्र विमल छिन, गोपी जन मिलि दरसित। स्थाम हृदय जलसुत की माला, अतिहिं अनूपम छाजै(री)। मनहुँ बलाक पाँति नव घन पर, यह उपमा कछु भ्राजै(री)। पीत हरित सित अरुनमाल बन, राजित हृदय विसाल(री)। मानहुँ इंद्रधनुष नम मंडल, प्रगट भयौ तिहिं काल (री)। मुगु पद चिह्न उरस्थल प्रगटे, कौस्तुम मिनि हिग दरसत (री)। बैठे मानौ पट विधु इक सँग, अर्द्ध निसा मिलि हरषत (री)। मुजाविसाल स्थामसुंदर की, चंदन खौरि चढ़ाए (री)। सूर सुमग अँग अँगकी सोमा, ब्रजललना लल्चाए (री)।

निरखि सिल सुंदरता की सींवा ।
अधर अनूप मुरिलका राजित, लटिक रहित अध ग्रीबा ॥
मंद मंद सुर पूरत मोहन, राग मलार बजावत ।
कबहुँक रीक्षि मुरिल पर गिरिधर, आपुहिं रस भिर गावत ॥
हँसत लसित दसनाविल पंगित, ब्रजबनिता मन मोहत ।
मरकतमिन पुट विच मुकुताहल, वँदन भरे मनु सोहत ॥
मुख विकसत सोभा इक आवित, मनु राजीब प्रकास ।
सूर अहन आगमन देखि कै, प्रकुलित भए हुलास ॥

मनोहर है नैर्नान की भाँति।
मानहुँ दूरि करत बळ अपनें, सरद कमल की काँति॥
हंदीवर राजीव कुसेसय, जीते सब गुन जाति।
अति आनंद सुप्रौदा तातें, विकसत दिन अरु राति॥
खंजरीट मृग मीन विचारति, उपमा कों अकुळाति।
चंचल चारु चपल अवलोकनि, चितहिं न एक समाति॥
जब कहुँ परत निमेषहु अंतर, जुग समान पल जाति।
स्रदास वह रसिक राधिका, निमि पर अति अनखाति॥

देखि री हिर के चंचल नैन ।
खंजन मीन मृगज चपलाई, निहं पटतर इक सैन ॥
राजिब दल इंदीबर सतदल, कमल कुसेसय जाति ।
निसि मुद्रित प्रातिह वै विकसित, ये विकसित दिनराति ॥
अरुन स्वेत, सित झलक पलक प्रति को बरने उपमाइ ।
मनु सरसुति गंगा जमुना मिलि, आस्तम कीन्हों आइ ॥
अवलोकनि जलधार तेज अति, तहाँ न मन ठहराइ ।
सुर स्थाम लोचन अपार छिन, उपमा सुनि सरमाइ ॥

देखि सखी ! मोहन मन चोरत । नैन कटाच्छ विलोकनि मधुरीः सुभग भृदुःटि विवि मोरत ॥

चंदन खौरि छलाट स्थाम कैं, निरखत अति सुखदाई।
मनी एक सँग गंग जमुन नमः तिरछी धार वहाई।
मलयज भाल भ्रकुटि रेखा कीः किंव उपमा इक पाई।
मानहुँ अर्द्धचंद्र तट अहिनीः सुधा चुरावन आई।।
भ्रकुटी चारु निरखि ब्रजसुंदरिः यह मन करति विचार।
स्रदास प्रमु सोभा सागरः कोउ न पावत पार॥

हिर मुख निरखित नागिर नािर।

कमल नैन के कमल बदन पर, त्रारिज वािर ।।

सुमित सुंदरी सरस पिया रस लंपट माँड़ी आिर।

हिरिहि जुहािर जु करत बसीठी, प्रथमिह प्रथम चिन्हािर ॥

राखित ओट कोिट जतनिन किर, शाँपित अंचल झािर।

खंजन मनहुँ उड़न कों आतुर, सकत न पंख पसािर ॥

देखि सरूप स्थामसुंदर को, रही न पलक सम्हािर।

देखहु सूरज अधिक सूर तन, अजहुँ न मानी हािर॥

हिर मुख किधों मोहिनी माई । बोलत बचन मंत्र सौ लगतः गित मित जाति मुलाई॥ कुटिल अलक राजित भुव ऊपरः जहाँ तहाँ वगराई। स्थाम फाँसि मन करस्यौ हमरौः अव समुझी चतुराई॥ कुंडल लंलित कपोलिन झलकतः इन की गित मैं पाई। सूर स्थाम जुवती मन मोहन, ये सँग करत सहाई॥

देखि री देखि सोभा रासि। दीजै, रमा जिन की दासि॥ काम पटतर कहा मुकुट सीस सिखंड सोहै। निरखि रहिं ब्रजनारि । मुरकोदंड आभा, झिरकि हारैं वारि॥ केस कुंचित विश्वरि भ्रव पर, बीच सोभा भाल। मनी चंदहिं अबल जान्यी, राहु घेरचौ जाल॥ चारु कुंडल सुभग सवनिन, को उपमाइ। कोटि कोटि कला तरिन छिषे, देखि भरमाइ॥ तनु सुभग मुख पर चार लोचनः नासिका इहि भाँति । मनी खंजन बीच सुक मिलि, बैठे हैं पाँति ॥ इक सभग नासा तर अधर छवि, रस घरैं अस्नाइ। मनौ विंव निहारि मुखा भुव धनुष देखि डराइ॥ हँसत दसननि चमकताई, बज्र कन र्राच दामिनी दाड़िम नहीं सरि, कियो मन अति भ्राँति॥ चिबुक बर चित वित चुरावतः नवल सूर प्रभु की निरिख सोमा भई तक्नी भोर॥

संव बाव अंव ३९-

後年代

संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास \*

वंटी यहा मदनमोहन की। संदर बदन विलोकि। जा पारन ध्रंपट पट अब ली, अँखियाँ राखी रोकि॥ फांच र्राह मोर चंद्रिका मार्थे, छवि की उठति तरंग। मनह अमरपति धनुप विराजत नव जलधर के संग ॥ र्मानर नाम कमनीय भाल पर, कुंकुम तिलक पानत अविल भुवन की सोभा राजति उदय किएँ॥ र्गनमय जटित लोल कुंडल की, आभा झलकति गंड। ानहें कमल ऊपर दिनकर की। पसरीं किरन प्रचंड ॥ 13:21 3:दिल निकट नैनिन कैं, चवल होति इहि माँति । ानहैं तामर्म कें सँग खेलत बाल भूंग की पाँति ॥ त्रेमलस्त्राम कुटिल अलकावलि, ललित् कपोलिन तीर । नहें सुमग इंदीवर ऊपर, मधुपनिकी अति भीर॥ रुन अधर नासिका निकाई। बदत परस्पर होड़ । र सुमनसा मई पाँगुरी निरित्व डगमगे गोइ।।

नैनिन ध्यान नंदकुमार ।
सीम मुद्धुट सिखंड भ्राजत, नहीं उपमा पार ॥
मुटिल केस सुदेस राजत, मनहुँ मधुकर जाल ।
कचिर केसर तिलक दीन्हे, परम सोमा माल ॥
भूदुटि वंकट चार लोचन, रहीं जुवती देखि ।
मनो खंजन चाप डर डरि, उड़त नहिं तिहिं पेखि ॥
मकर कुंडल गंड झलमल, निर्दाल लिजत काम ।
नामिका छवि कीर लिजत, कियनि बरनत नाम ॥
अधर बिद्धुम दसन दाड़िम, चितुक है चित चोर ।
सूर प्रमु मुख चंद पूरन, नारि नैन चकोर ॥

नंदनँदन मुख देखी नीकें। अंग प्रति कोटि माधुरी, निरिष्ठ होत सुख जी कें।। ग स्वयन कुंडल की आमा, झलक कपोलिन पी कें। इह अमृत मक्कर कीहत मनु, यह उपमा कछु ही कें।। अंग की सुधि निहं जानें, करें कहति हैं लीकें। मुस प्रभु नटवर कालें, रहत हैं रित पित बीकें।

देखि सखी अधरित की लाली ।

मरकत तें सुभग कलेचर, ऐसे हैं बनसाली ॥

प्रात की घटा साँबरी, तापर अरुन प्रकास ।

दामिनि विच चमिक रहत है, पहरत पीत सुवास ॥

तरुन तमाल बेलि चिह, जुग फल बिव सुपाके ।

कीर आइ मनु बैठवी, लेत बनत नहिं ताके ॥

हँसत दसन इक सोमा उपजितः मनौ नीलमनि पुट मुंझता गनः । कियों वज्र कनः लाल नगनि खँचि कियों सुमग बंधूक कुसुम तरः झर कियों अहन अंबुज विच वैठं सूर अहन अधरनि की सोमाः व

ऐसे सुने नंदक्रमार । भख निरक्षि सीर कोटि वारतः जान जंघ निहारि करमाः क काछनी पर प्रान वारत, देखि कटि निरखि तनु सिंह वारतः रि नाभिपर हृद आपु वारतः रोम हृदय मुक्ता माल निरखत, वारि करज कर पर कमल वारतः चला भुजनि पर चर नाग वारतः ग्रीव की उपमा नहीं कहुँ, रुसति चिलुक पर चित वारि हारतः अध बँधुक विद्रम विव वारतः ते वचन सुनि कोकिला वारति। दसन नासिका पर कीर वारतः चारु कंज खंजन मीन मृग सावकहू भ्रकृटि पर सुर चाप वारतः, तरिन अलक पर बार्रात अँध्यारी, तिलक प्रमु सिर् मुकुट घारे, घरें

मुख पर चंद डारों वारि ।

कुटिल कच पर भीर वारों, भींह ।

भाल केसर तिलक छवि पर, मदन

भनु चली बहि सुधा धारा, निरिख

नैन सरसुति जमुन गंगा, उपम

भीन खंजन मुगज बारों, कमल के

निरिख कुंडल तरिन बारों, कुर ह

झलक लिलत कपोल छिव पर, मुकुट म

नासिका पर कीर बारों, अधर हि

दसन पर कन वज्र बारों, यीज द

चिच्चक पर चित वित्त बारों, प्रान

सूर हरि की अंग मोभा, को न

#### गोपी-प्रेम

अव तौ प्रगट भई जग जानी ।

॥ मोहन सों प्रीति निरंतर क्यों नियहैगी छानी ॥

हहा करों सुंदर मूरित इन नैनिन माँझ समानी ।

निकसत नाहिं बहुत पिच हारी रोम रोम अरुझानी ॥

अव कैसें निरवारि जाति है, मिल्यो दूध ज्यों पानी ।

सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्याल्टिन मन की जानी ॥

मन में रह्यों नाहिन टौर ।
नंदनंदन अछत कैसें, आनियें उर और ॥
चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोवत राति ।
हृदय तें वह मदन भूरति, छिन न इत उत जाति ॥
कहत कथा अनेक ऊधी, लोकलाज दिखाइ ।
कहा करीं मन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाइ ॥
स्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदु हास ।
सर ऐसे इप कारन, मरत लोचन प्यास ॥

इहि उर मालन चोर गड़े ।
अब कैसें निकसत सुनि ऊधी, तिरछे हैं जु अड़े ॥
जदिए अहीर जसोदा नंदन, कैसे जात छँड़े ।
हाँ जादौपति प्रभु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े ॥
को वसुदेव देवकीनंदन, को जाने की सूझे ।
सूर नंदनंदन के देखत, और न कोऊ सूझे ॥

सखी, इन नैनिन तें घन हारे।
विनहीं रितु वरघत निसि वासर, सदा मिलन दोउ तोरे॥
ऊरध खास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे।
बदन सदन करि बसे वचन खग, दुख पावस के मारे॥
धुमरि धुमरि गरजत जल छाँड़त, आँसु सलिल के घारे।
ब्रह्त त्रजहि पस्र'को राखै, विनु गिरिवरधर प्यारे॥

निसदिन बरसत नयन हमारे ।
सदा रहित वरपा रितु हम पर जब तैं स्याम सिघारे ॥
अंजन थिर न रहत अँखियन में, कर कपोल भए कारे ।
कंचुकि पट स्खत नहिं कवहूँ, उर विच बहत पनारे ॥

-723**4**(\$)

ऑस् सिलल बहे पग याके, भए जात सित तारे। सुरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उनारे॥

हम न मई बृंदाबन रेनु । जह चरनि डोल्त नँदनंदन नित प्रति चारत धेनु ॥ हम तें धन्य परम ये द्रुम बन बाल बच्छ अरु धेनु । सूर सकल खेलत हॅंसि बोलत सँग मधि पीवत धेनु॥

मधुकर स्याम हमारे चोर ।

मन हर लियों माधुरी मूरति निरख नयन की कोर ॥

पकरे हुते आनि उर अंतर प्रेम प्रीति कें जोर ।

गए छुड़ाय तोरि सब बंधन दें गए हॅसनि अँकोर ॥

चौंक परी जागत निसि बीती तारे गिनत भइ भोर ।

स्रदास प्रभु सरबस हरूबी, नागर नवल किसोर ॥

कधी मन न भए दस बीस ।
एक हुती सो गयी स्थाम सँग, को अवराधे ईस ॥
इंद्री सिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देही बिनु सीस ।
आसा लागि रहिति तन स्वासा, जीविह कोटि बरीस ॥
तुम तौ सखा स्थामसुंदर के, सकल जोग के ईस ।
सूर हमारैं नंदनंदन बिनु, और नहीं जगदीस ॥

#### दोहा

सदा सँघाती आपनो जिय को जीवन प्रान ।
सो तू बिसर्यो सहज ही हिर्र इंस्तर भगवान ।।
बेद पुरान सुमृति सबै सुर नर सेवत जाहि ।
महामूढ़ अज्ञानमति क्यों न सँभारत ताहि ॥
प्रभु पूरन पावन सखाः प्राननहू को नाय ।
परम दयाछ क्रपाछ प्रभु जीवन जाके हाथ ॥
गर्भवास अति त्रास में, जहाँ न एको अंग ।
सुनि सठ तेरी प्रानपति तहाँ न छाङ्यों संग ॥
दिवस राति पोषत रह्यों च्यों तंत्रोली पान ।
वा बुख तें तोहि काढ़ि के लै दीनो पय पान ॥
जिन जड़ ते चेतन कियों, रिच गुन तत्व निधान ।
चरन चिकुर कर नख दिएः नैन नासिका कान ।।
जो पे जिय लजा नहीं, कहां कहों सी वार ।
एकहु अंक न हिर भने, रे सठ पस्र गाँवार ॥

कहाँ वह मंद सुगंध अमल रस
कहाँ वह षटपद जलजातन की ॥
कहाँ वह सेज पौदिनी बन की
फूल विछोना मृदु पातन की।
कहाँ वह दरस परस परमानँद

कोमल तन कोमल गातन की ॥

मेरी माई माधी सों मन मान्यों । अपनी तन और वा टोटा की एकमेक करि सान्यों ॥ लोक बेद की कानि तजी में न्यौति आपने आन्यों । एक नंदनंदन के कारन बैर सवन सों ठान्यों ॥ अव क्यों मिन्न होय मेरी सजनी! मिल्यों दूघ अरु पान्यों । परमानंद दास को ठानुर पहलो ही पहचान्यों ॥ नंदलाल सों मेरो मन मान्यों कहा करेगों कोय री । हों तो चरन कमल लपटानी जो भावे सो होय री । एह पांत मात पिता मोहि त्रासत हँसत बटाऊ लोग री । अब तो जिय ऐसी बनि आई विधना रच्यों है संलोग री ॥ जो मेरी यह लोक जायगों और परलोक नसाय री । नंदलंदन कों तौंउ न लाँ हूँ मिलूँगी निसान बजाय री ॥ यह तन धर बहुसी नहिं पहंये बल्लम बेस सुरार री । एसानंद स्वामी के ऊपर सरवस हारों वार री ॥

हीं नॅदलाल बिना न रहूँ । निसा बाचा और कर्मणा हित की तोसीं कहूँ ॥ जो कछु कही सोई सिर ऊपर सो हों सबै र सदाँ समीप रहूँ गिरिधर के सुंदर बदन व यह तन अरपन हरि कीं कीनों वह सुख कहाँ छ परमानँद मदनमोहन के चरन सरोज गहूँ

#### विरह

जिय की साधन जियहिं रही री।
बहुरि सुपाल देखि नहीं पाए, विलयत कुंज अही री।
इक दिन सौंज समीप ये मारग, वेचन जात दही री।
प्रीति के लिएं दान मिस मोहन, मेरी वाँह गही री।।
बिन देखें घड़ी जात कलप सम, विरहा अनल दही री।
परमानँद' खामी बिन दरसन, नैन न नींद वही री।।

ज़ज के बिरही लोग विचारे।
विन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्बल तन हारे॥
मात जसोदा पंथ निहारत, निरस्तत साँझ सकारे।
जो कोउ कान्ह कान्ह कहि बोलत, अँखियन बहत पनारे॥
ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे।
परमानँद' स्वामी बिन ऐसे, ज्यों चंदा वितु तारे॥

वह बात कमल दल नैन की ।
बार बार सुधि आवत रजनी, वहु दुरिदेनी सैंन की ॥
वह लीला, वह रास सरद की, गोरज रजनी आवित ।
अरु वह ऊँची टेर मनोहर, मिस कर मोहिं सुनावित ॥
विस कुंजिन में रास खिलायी, विधा गमाई मन की ।
परमानँद' प्रभु सो क्यों जीवे, जो पोपी महु वैन की ॥

कौन वेर मह चलें री गुपाले ।

हों ननसार गई ही न्यौते,

बार बार बोलत बज्याले ॥

तेरे तन की रूप कहाँ गयी भामिनि!

अह मुख कमल मुखाय रहीं।
सब सीमाग्य गयी हिर के सँग,

हृदय कमल सों बिरह दहीं॥।
को बोले, को नैन उचारे।
को प्रतिउत्तर देहि विवल गन।

जो सरबस अक्रूर चुरायौ, 'परमानँद' स्वामी जीवन घन॥

चलौ सिख ! देखौं नंदिकसोर ।
राधा संग लिएं विहरत हैं, सघन कुंज वन खोर ॥
तैसिय घटा घुमड़ि चहुँ दिसि तैं, गरजित हैं घनघोर ।
तैसिय ठहलहात सौदामिनि, पवन चलत अति जोर ॥
पीत बसन बनमाल स्याम कै, सारी सुरँग तन गोर ।
सदा विहार करों 'परमानँद' सदा वसौ मन मोर ॥

माई, हीं आनँद गुन गाऊँ।
गोकुल की चिंतामिन माधी, जो माँगी सो पाऊँ॥
जय तें कमलनेन ब्रज आए, सकल संपदा बाढ़ी।
नंदराय के द्वारे देखी, अष्ट महासिधि ठाढ़ी॥
फूल्यों फल्यों सकल बृंदायन, कामधेनु दुहि लीजे।
माँगें मेह इंद्र बरसावे, कृष्ण कृपा सुख जीजे॥

# श्रीकृष्णदासजी

बाल दसा गोपाल की, सब काहू प्यारी। लै ले गोद खिलावहीं, जसुमति महतारी।। पीत झगुल तन सोहहीं, सिर कुलह विराजै। छुद्र घंटिका कटि बनी, पग न्पुर बाजै।। मुरि मुरि नाचे मोर ज्यों, सुर नर मुनि मोहें। 'कुण्णदास' प्रभु नंद के आँगन अति सोहें।।

भादों सुदि आठें उजियारी, आनँद की निधि आई ॥ रस की रासि, रूप की सीमा, अँग अँग सुंदरताई । कोटि वदन वारों मुसिकिन पर, मुख छिव वरिन न जाई ॥ पूरन सुख पायों ब्रजवासी, नैनन निरिष्व सिहाई । 'कृष्णदास' स्वामिनि ब्रज प्रगटीं, श्री गिरिधर सुखदाई ॥

हिंडोरें माई श्रूलत लाल विहारी। सँग श्रूलति वृषमानु नंदिनी, प्रानन हूँ तें प्यारी॥ लीलांबर पीतांबर की छिवि, घन दामिनि अनुहारी। बिल बिल जाय जुगल चंदन पर 'कृष्णदास' बिलहारी॥

कमल मुख देखत कौन अघाय । मुनि री सखी लोचन अलि मेरे मृदित रहे अरुझाय ॥ मुक्तामाल लाल उर ऊपर जनु फूली वन राय । गोवर्धनघर अंग अंगपर 'कृष्णदास' विल जाय ॥

# श्रीकुम्भनदासजी

( महाप्रभु श्रीवञ्चभान्यायंगीके प्रख्यात शिष्य और अष्टछापके किन । निनासस्थान, जसुनावतीयाम ( गोवर्षन ), जाति---

न्याम सुभग तन गोभित छीटें, नीकी लागी चंदन की। गेरित सुर्भेग अवीर कुमकुमा और सुदेस रज बंदन की॥ प्युक्तिनदायं मदन तन मन बलिहार कियौ नॅदनंदन की। गिरधरलाल रची विधि मानों खबती तन मन पंदन की॥

माई गिरधर के गुन गाऊँ। गरो तो वत ये है निसि दिन और न रुचि उपजाऊँ॥ खेलन ऑगन आउ लाड़िले! नैकहुँ दरसन पाऊँ। 'कुँभनदास' इह जग के कारन लालच लागि रहाऊँ॥

विलगु जिन मानी री कोउ हरि की।
भोरहिं आवत नाच नचावत, खात दही वर घर की।।
व्यारो प्रान दीजें जो पड्ये, नागर नंद महर की।
'क्रॅंगनदास' प्रभु गोवर्धनघर, रिसक राधिका वर की।।

तेन भरि देख्यों नंदकुमार ।
ता दिन तें सब भूलि गयों हों बिसरयों पन परिवार ॥
विन देखें हों बिकल भयों हों अंग अंग सब हारि ।
ताते सुधि साँबरि मूरति की लोचन भरि भरि बारि ॥
रूप रास पैमित नहिं मानों कैसें मिलें कन्हाइ ।
'कुँभनदास' प्रमु गोबरधनधर मिलियें बहुरि री माइ ॥

जो पै चौंप मिलन की होय ।
तौ क्यों रहे ताहि बिनु देखें लाल करी किन
जो यह बिरह परसपर ब्यापै जो कलु जीवन
लोक लाज कुल की मरजादा एकी चितः न
'कुँभनदास' प्रभु जा तन लागी और न कछू ह
गिरफ्रलाल तोहि बिनु देखें लिन लिन कलप हि

हिलगन कठिन है या मन की।
जाके लियें देखि मेरी सजनीः लाज गयी सब तन
धर्म जाउ अरु लोग हँसी सब, अरु गाओं कुल ग
सो क्यों रहे ताहि बिन देखें, जो जाको हितका
ज्यों रस छुट्य निमय नहिं छाँड्त, है आधीन मृग ग
क्वंमनदास' सनेह मरम श्रीगोवरधनधर ज

कवहूँ देखिहों इन नैननु ।
सुंदर स्याम मनोहर मूरत अंग अंग सुख दैन
बृंदावन बिहार दिन दिन प्रति गोपगृंद सँग है
हॅसि हॅसि हरिष पतौवन पावन बाँटि बाँटि पय फै
(कुंभनदास) किते दिन बीते, किएँ रैनु सुख सै
अब गिरिचर बिन निस और बासर मन न रहत क्यों कै

# श्रीनन्ददासजी

( श्रीविट्टलनाथजीके शिष्य और अष्टछापके महान् भक्त-कवि । प्राम--रामपुर )

चिरेया चुहचुहानी, सुनि चकई की बानी, कहित जसोदा रानी, जागो मेरे लाला। रिव की किरन जानी, कुमुदिनी सकुचानी, कमल विकसानी, दिध मण्य वाला॥ सुवल सुदामा तोक उज्ज्वल बसन पिहरें, द्वारे ठाड़े हेरत हैं बाल गोपाला। प्नंददास' बलिहारी उठि वैठी गिरिधारी, सब कोड देल्यों चाहै लोचन विसाला॥

मुंदर स्याम पालनें झलें ॥ जसुमित माय निकट अति बैठी, निरिल निरिल मन फूलें । झुझुना लेके बजावत रुचि सों, ठालहि के अनुकूलें ॥ बदन चार पर खुटी अलक रहि, देखि मिटत उर सूलें । अंबुज पर मानहुँ अलि छोंना, चिरि आए वहुं दसन दोउ उघरत जब हरि के, कहा कहूँ समः प्नंददासं घन में ज्याँ दामिनि, चमिक डर्रात कहु ह

माघो जू! तनिक सौ वदन सदन सोमा की त्तनिक दिटी पै भृकुटि तनिक मोहे मन युनि ल्रूरी त्तनिक अलि बेंदे कमल मनों सी रज लागी निरखत बङ्भागी तनिक चघनख औ सोंहै कठूला कंठ ऑगन जसुदा ध्नंददास' प्रभु जाकी जम गाइ गाइ मुनि भये गगः

नंदभवन को भूषन माई। जसुदा को लाल बीर हलधर की, राधारमन परम सुखदाई ॥ सिव कौ धन संतन कौ सरबस, महिमा बेद पुरानन गाई। इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म की ब्रह्म अधिक अधिकाई ॥ काल को काल ईस ईसन को, अतिहि अतुल तोल्यो नहिंजाई। 'नंददास' को जीवन गिरिधर, गोकुल गाँव को कुँवर कन्हाई ॥

नंद गाउँ नीको लागत री। प्रात समें दिध मथत ग्वालिनी, विपुल मधुर धुनि गाजत री ॥ धन गोपी, धन ग्वाल संग के, जिन के मोहन उर लागत री। हलधर संग सखा सब राजतः गिरिधर लै दिध भागत री ॥ जहाँ वसत सुर, देव, महा मुनि, एको पल नहिं त्यागत री । 'नंददास' प्रभु कृपा को इहि फल, गिरिधर देखि मन जागत री ॥

कान्ह कुँवर के कर पछव पर, मनों गोवर्धन नृत्य करें। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे ॥ मेव मृदंगी मृदँग बजावत, दामिनि दमक मानों दीर जरै। ग्वाल ताल दै नीकें गावतः गायन कें सँग सुर जु भरे ॥ देत असीस अकल गोपीजन, वर्षा को जल अमित झरें। अति अद्भृत अवसर गिरिधर कौ, 'नंददास' के दुःख हरे ॥

कृष्ण नाम जब तें श्रवन सुन्यौ री आली, भूली री भवन हों तो वावरी भई री। भरि भरि आवें नैन चित हू न परै चैन, मृख़ हू न आवें बैन तन की दसा कछु और ै भई री॥ जेतेक नेम धर्म कीने री बहुत विधि , अंग अंग भई हों तो अवन मई री। 'नंददास' जाके अवन सुनें यह गति भई माधुरी मृरति कैथीं कैसी दई टाढ़ी री खरी माई कौन की किमोर। मावरी वरन, मन हरन, बंसी धरन, करन कैसी गति काम चाल होत देखि। पौन परिस जात नरकीली होर। पियरे को पट

सुभग साँवरी छोटी घटा तें निकसि आवै, छवीली छटा को जैसी छवीली छोर॥ पूछित पाहुनी ग्वारि हा हा हो मेरी आली, कहा नाम को है, चितवन को चोर।

'नंददास' जाहि चाहि चकचौंघी आई जाया भृल्यौ री भवन गमन भृल्यौ रजनी भोर ॥

देखन देत न बैरन पलकें। निरखत बदन लाल गिरिधर कौ बीच परत मानौं वज्र की सलकैं॥ बन तैं आवत बेनु वजावत गोरज मंडित राजत अलकें। माथे मुकुट अवन मनि कुंडल लिलत कपोलन झाईं झलकें ॥ ऐसे मुख देखन कों सजनी ! कहा कियौ यह पूत कमल कें। 'नंददास' सब जड़न की इहि गति मीन मरत भायें नहिं जल कैं।]

देखों री नागर नट निरतत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजै मुकुट लटक। काछनी किंकनी कटि पीतांबर की चटक कुंडल किरन रवि रथ की अटक ॥ ततथेई ततथेई सबद

गति पद की पटक। उरप तिरप रास मन्य राधे राधे मुरली में येई रट

'नंददास' 'गावै तहाँ निपट निकट II

सकल

घट

कहिए उटि कृष्ण राम हैं, अवध ईस वे धनुष धरे यह व्रज माखन चोर ॥

छत्र चँवर सिंहासनः

भरत सत्रुहन लग्धमन जोर ।

इन के लकुट मुकुट पीतांबर,

नित गायन सँग नंद किसोर ॥ सागर में सिला तराई

इन राख्यो गिरि नख की कोर ।

नंददास प्रभु सव तिन भिजए,

जैसे चकोर ॥ निरग्वत चंद

जो गिरि इचै तौ वसी श्रीगोवर्धन,

गाम रुचे तो वसी नँदगाम ।

नगर रुचे तो वर्गो श्रीमधुपुरी,

सोभा मागर अति अभिराम ॥

सरिता रुचै तौ यमौ श्रीजमुना तट.

मकल मनोर्य पूरन काम ।

नंददास कानमहिं रूचे ती, यसी भूमि बृंदायन धाम॥ फुटन की माला हाथ, फूली फिरे आली साथ, साँकत सरोखें ठाड़ी नंदिनी जनक की।

कुँवर कोमल गात, को कहै पिता सौं बात छाँड़ि दे यह पन तोरन घनुष 'नंददास' प्रभु जानि तोन्यौ है पिनाक तानि वाँस की घनैया जैसें बालक तनक

# श्रीचतुर्भुजदासजी

(श्रीचिट्टलनाथजीके दिाष्य एवं पुष्टिमार्गके महान् भगवद्भक्ततथा अष्टछापके महाकवि, जन्म—वि० सं० १५७५ जमुनायते पिताका नाम—कुम्भनदासजी। देहावसान—वि० सं० १६४२ में रुद्रकुण्डपर।)

गहा महोत्सव गोकुल गाम।
प्रेम भृदित गोपी जस गावतः ले ले स्थाम सुँदर को नाम॥
जहाँ तहाँ लीला अवगाहतः खरिक खोरि दिधमंथन धाम।
परम कुत्हल निसि अरु वासरः, आनँद ही वीतत सब जाम॥
नंदगोप सुत सब सुखदायकः मोहन मूरित पूरन काम।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर आनँद निधिः
नख सिख रूप सुभग अभिराम॥

भोर भयो नँद जसुदा बोलत, जागो मेरे गिरधर लाल। रतन जटित सिंहासन बैठो, देखन कों आई ब्रज बाल। हियरें जाइ सुपेती खेंचत, ब्रहुरी ढाँपत बदन रसाल। दूध दही और माखन मेवा, भामिनि भरि लाई हैं थाल। तब हरि हरिष गोद उठि बैठे, करत कलेउ तिलक दें भाल। दे बीरा आरति बारति हैं, 'चत्रभुज' गावत गीत रसाल।

मंगल आरती गोपाल की । नित उठि मंगल होत निरिल मुख, चितवन नैन बिसाल की ॥ मंगल रूप स्थाम सुंदर की, मंगल भृकुटी भाल की। 'चत्रभुजदास' सदा मंगल निधि, बानिक गिरिधर लाल की॥

मोहन चलत बाजत पैंजनि पग ।
सब्द सुनत चिक्रत हैं चितवत,
दुमिक दुमिक त्यौं धरत जु हैं डग ॥
मुदित जसोदा चितवित सिसु तन,
है उछंग हावें कंट सु हम।
(चत्रभुज) प्रभु गिरिधरन हाह कों।
ब्रज जन निरखत ठांट्र टग टग ॥

करत हो सबै सयानी बात । जो लों देखे नाहिन सुंदर, कमल नयन मुसिकात ॥ सब चतुराई विसर जात है, खान पान की विनु देखें छिन कल न परत है, पल भिर कल्प विह सुनि भामिनिके बचन मनोहर, मन महँ अति सकुच 'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल सँग सदा नसौं दिन रा

नैनन ऐसी बान परी।
बिन देखें गिरिधरन ठाल मुख, जुग भर जात घ
मारग जात उलट तन चितयो, मो तन दृष्टि प
तबिह तें लागी चटपटि इकटक कुल मरजाद ह
चत्रभुजदास छुड़ावन कों हठ में बहु माँति क
तब सरवस हर मन हर लीनो देह दसा बिस

वात हिल्म की कासों किहये।

सुन री सखी व्यथा यातन की समझसमझमन चुप करर

मरमी बिना मरम को जाने यह उपहास जान जग स

'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन मिलें जब तबहीं सब सुख

श्रज पर उनई आजु घटा।
नह नह बूँद सुहाविन लागित, चमकित विष्जु ।
गरजत गगन मृदंग वजावत, नाचत मोर ।
गावत हैं सुर दे चातक पिक, प्रगट्यों मदन ।
सब मिलि भेंट देत नंदलाहैं, बैठे ऊँचे ।
न्वत्रभुज, प्रभु गिरघरन लाल सिर, कसुँभी पीत ।

हिंद्योरें माई झ्लंत गिरिवरधारी।

बाम भाग वृषमानुनंदिनी, पहरें कसुँभी मा

वज जुवती चहुँ दिसि तें ठाढ़ी, निरखत तन मन वा

चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन ठाल सँग,

वाढ़यौ रँग अति भा

नैंदलाल बजाई बाँसुरी श्री जमुनाजी के तीर री। अधर कर मिल सप्त स्वर सौं उपजत राग रसाल री। श्रज जुबती धुनि सुनि उठ धाई, रही न अंग सँभाल री। छूटी लट लपटात बदन पर, टूटी मुक्ता माल री। बहुत न नीर, समीर न डोलत, बृंदा विपिन सँकेत री। सुन थाबरहु अचेत चेत भये, जंगम भये अचेत री। अफर फरे फल फूल भये री, जरे हरे भये पात री। उमग प्रेम जल चल्यौ सिखर तें, गरे गिरिन के गात री।

तृन निहं चरत मृगा मृगि दोऊ, तान परी जब कान री ।

सुनत गान गिर परे धरिन पर, मानों लागे बान री ॥

सुरभी लाग दियों केहिर कौं, रहत अवन हीं डार री ।

भेक भुजंग फनिहं चढ़ वैडे, निरखत श्रीमुख चाक री ॥

खग रसना रस चाख बदन अरु नयन मूँद, मौन धार री ॥

चाखत फलिह न परे चौंच तें, बैठे पाँख पसार री ॥

सुर नर असुर देव सब मोहे, छाये व्योम बिमान री ।

चत्रभुजदास कहीं को न बस मये, या मुरली की तान री ॥

—**⇔∋@**e∻—

# श्रीछीतस्वामीजी

( श्रीविट्टलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछापके महाकवि । आविर्माव-—वि० सं० १५७२ के लगंभग, जाति—मथुराके चौवे, अन्तर्धान—वि० सं० १६४२ में पूँछरी स्थानपर । )

मेरी ॲिल्यन के भूषन गिरिधारी ।
बिल बिल जाउँ छबीली छिबि पर अति आनँद सुलकारी ॥
परम उदार चतुर चिंतामिन दरस परस दुखहारी ।
अतुल प्रताप तिनक तुलसीदल मानत सेवा भारी ॥
'छीतस्वामि' गिरिधरन विसद जस गावत गोकुल नारी ।
कहा बरनौं गनगाथ नाथ के श्रीविद्दल हृदय बिहारी ॥

मेरी ॲलियन देखी गिरिधर भावे ।
कहा कहाँ तो साँ सुनि सजनी, उत्तही कौं उठि धावे ॥
मोर मुकुट कानन छुंडल लिखि, तन गति सब विसरावे ।
वाज् बंद कंठ मिन भूषन, निरिष्ठ निरिष्ठ सचु पावे ॥
'छीतस्वामि' किट छुद्र धंटिका, न्पूर पदिह सुनावे ।
इहि छिप सदा श्रीविद्वल के उर, मो मन मोद बढ़ावे ॥

सुमरो गोपाल लाल, सुंदर अति रूप जाल,

मिटिहें जंजाल सकल, निरखत सँग गोप बाल।

मोर मुकुट सीस धरें, बनमाला सुभग गरें,

सब की मन हरें देखि, कुंडल की झलक गाल॥

आभूपन संग सोहें, मोतिन के हार पोहें,

कंटशी सोहे, हग गोपी निरखत निहाल।

'हीतस्वामी' गोवरधनधारी, कुँवर नंद सुवन,

गायन के पाले पाले, धरत है लटकीली चाल॥

राधिका स्थाम सुँदर कों प्यारी ।
नख सिख अंग अन्प बिराजतः कोटि चंद दुति बारी ॥
एक छिन संग न छाँडत मोहनः निरखि निरखि बलिहारी ।
'छीतस्वामि' गिरधर अस जाकेः सों नृषमानुदुलारी ॥

गुन अपार एक मुख कहाँ हों कहिये।
तजी साधन भजी नाम श्रीजमुनाजी कौ
ं ठाल गिरिधरन वर तबहिं पैये॥
परम पुनीत प्रीति रीति सब जानि कै
हढ़ करि चरन पर चित्त होये।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविद्वल
ऐसी निधि छाँड़ि अब कहँ जु जैये॥

जा मुख तें श्रीजमुना नाम आवै।
जाके ऊपर कृपा करत श्रीवल्लभ प्रमु
सोई श्रीजमुनाजी को भेद पावै॥
तन मन धन सब लाल गिरिधरन कौं
दें कै चरन पर चित्त लावै।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविहल
नैनन प्रगट लीला दिखावै॥

सं• ना० अं० ४०-

### श्रीगोविन्दस्वामीजी

( वीपिट्ट-नान अंक प्रमुख क्षिष्य और अष्टद्धायके मधान् सक्त-गायक-कवि, जन्म-विठ संठ १५६२ अजके विकट अ जारि, साकाय, रिवायकाम-विठ संठ १६४२ गोवर्यनके समीप । )

#### गल-लीला

जानी कृष्ण : असंदा बंकि, हर्दि अवसर कोउ सोबे हो । मानत कृत संभाव ज्यालिनी, हर्पात दही विलोवे हो ॥ गी दोवन धुनि पूर्व रही बला मोपी दीव सँजीवे हो ॥ सुर्मा हुवा, वहारुआ जांग, अनिमय मारम जीवें हो ॥ बन् मपुर पुनि महुबर बाजत, वृंत गृंह कर सेली हो ॥ अपनी साय सन जाल हुहत हैं, तुम्हरी गाय अकेली हो ॥ जांग कृष्ण जगत के जीवन, अरुन मेंन सुख सोहें हो ॥ भांविद्य प्रभु जो दुहत हैं धौरी, सोयबधू सन मोहें हो ॥

अही द्धि मथित घोष की रानी।
दित्य चीर पहरे दिश्खन की, किकिनि रुनझन वानी।
सुत के क्रम गावत आनंद भरि, वाल चरित जानि जानी।
सुम-जल राजे वदन कमल पर, मनहुँ सरद बरसानी।।
पुत्र भनेह चुनात प्योधर, प्रमुदित अति हरवानी।।
पोविंद्र प्रमु तुरुविन चलिआए, पकरी रई मथानी।।

पात समय उठि जसोमित, दिध मंथन कीन्हों । प्रेम सिहत नवनीत हैं, सुत के मुख दीन्हों ॥ औट दूध घेथा कियो, हिर किच सों छीन्हों । मधु मेवा पकवान हैं, हिर अधो कीन्हों ॥ इहि विधि नित कीड़ा करें, जननी सुख पावे । भोविंद' प्रसु आनंद में, ऑगन में धावे ॥

प्रात समय उठि जसुमति जननीः गिरिधर सुत की उबटि न्हवाचित । करि सिंगार, यसन भृषन सजि, फूलन रचि रचि पाग बनावति ॥ सोभितः व्या अति विच विच चोव अरगजा छावति । सोमितः फुंदना सूथन आजु की छवि कछु कहत न आविते ॥ विविध कुसुम की माला उर घरि। श्रीकर मुरली बेनु गहाबति। श्रीमुख कौं। देखें भोविदं प्रभु चरनन सिर नावति ॥

्रकीड़त मितमय ऑगन रंग। पीत ताफता को झगुला वन्यों। कुल्ही लाल सुरंग॥ कटि किंकिनी घोर विस्सित सिंखः धाय चलत वर गोमुत पृँछ भ्रमायत कर गहिः पंकराग सोहै गजमीतिन लर लटकन सोहैं, मुंदर छहरत गोविंदः प्रमुके अंग अंग परः वारों कोटि अ

आउ मेरे गोविंद, गोकुळ बंदा। मइ बड़ी बार खेळत जमुनातट, बदन दिलाय देहु अ गायन की आविन की बिरियाँ, दिनमिन किरन होते अति आए तात मात छतियाँ लगे, गोविंद' प्रमुखननम सुलः

बैठे गोबरधन गिरि गोद । मंडल तला मध्य बल मोहन, खेलत हँसत प्रमोद मई अबेर भूख जब लागी, चितये घर की कोद गोबिंद' तहाँ लाक लैं आयो, पटई मात जसोद

कदम चिंद कान्ह बुलावत गैया।

भोहन पुरली सवद सुनत ही, जहाँ तहाँ ते उठि धै
आवहु आवहु मखा मिमिटि सव, पाई हैं इक ठै
भोबिद प्रमु दाऊ सी कहन लागे अब घर की वगदै
विमल कदंव मूल अवलंबित, ठाड़े हैं पिय भानुमुता स् सीस टिपारी, लाल कालिनी, उपरेना फरहरत पीत प् पारिजात अवलंब सरित सखि, सीम सेहरी, बनी अलक व विमलकपोल कुँडलकी जोमा, मंद हाम जितकोटि मदन भ वाम कपोल बाम मुजपर घरि, मुरलि बजावत तान विकट ध भोविद पुमु श्रीदाम प्रमृति सखा, करत प्रसंसा, जनागर न

बेतु यजावत री मोहन कल । बाम कपोल बाम मुजहीयर, वलगित भुव रस चयल द्रगंच सिंदूराकन अधर सुधारस, पूरित रंध्र मृहुल अँगुली क औदर विकट तान उपजत रस, भोविंद्र प्रमु विल सुवर अनुक

ब्रजजन लोचन ही की तारी।
सुनि जसुमति तेरी पृत अपूत अति, कुछ दीपक उजियारे
सुनि जसुमति तेरी पृत अपूत अति, कुछ दीपक उजियारे
सिन् चरावन जात दूरि जव, होत भवन अति भारे
पोष सँजीवन मृरि हमारी, छिन इत उत जिन दारे
सात दीत गिरिराज धरवी कर, मात वरम की धरे
भाविदः प्रमु चिरजीवी रानी। तेरी सुत गोपवंग रायपारी

विधाता विधिहुं न जानी । सुंदर बदन पान करिये कुँ रोम रोम प्रति नयन न शें करी यह बात अयानी स्रवन सकल वयु होत री मेरे सुनती पिय मुख अमृत बानी।
एरी मेरें भुजा होति कोटिक तौ हौं मेंटित गोबिंद प्रभु सौं
तौउ न तपत बुझानी।

हमें ब्रजराज लाड़िले सौं काज । जस अपजम की हमें कहा डर कहनी होय सो कहिलेउ आज ॥ कैथों काहू कृपा करी घों न करी जो सनमुख व्रजन्य जुवराज। गोविंद प्रभु की कृपा चाहिये जो है सकल घोप सिरताज।

प्रीतम प्रीति ही तैं पैयै। जदिप रूप, गुन, सील, सुधरता, इन वातन न रिझेयै॥ सत कुल जनम करम सुभ लच्छन, वेद पुरान पढ़ैयै। भोविंद' प्रभु विन स्नेह सुवा ली, रसना कहा नचैयै॥

# स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य

· ( अस्तित्व-काल---आजसे करीब ५०० वर्ष पूर्व ) . ( प्रेषक---श्रीहनुमानशरण सिंहानिया )

प्रात भए आवत दिवस ऐसेइ जीवन जात । ऐसेइ जीवन जात कमाई करत पाप की। पनि पनि भोगत नरक बिपति सहि त्रिविध ताप की ॥ जुवा भयो मदमत्त फिरै, हरि नाम न भावै। **'जोगानंद'** गवाँय जन्म पाछे पछतावै ॥ साँझ भई पुनि रात पुनि, रात भएँ पुनि प्रात । प्रात भएँ आवत दिवस, ऐसेइ जीवन जात ॥ सर्प इसे केहरि ग्रसै, ताहि भछौ करि मानि॥ ताहि भलौ करि मानि दुष्ट कौ संग न कीजै। खल की मीठी बात जहर ज्यों जानि न पीजै।। घात करै मन लिये, ग्यान अरु ध्यान न भावै। ·जोगानंद' कुसंग साधु कौं व्याध बनावै ॥ दुर्जन की संगति तजी, दुष्ट संग अति हानि। मर्प डसै केहरि ग्रसै ताहि भलौ करि मानि ॥ मंथन करि पय तक तिज, लह नवनीत अहीर ॥ लह नवनीत अहीर लहै मधु जिमि मधुमाखी। तैसेइ गहिये सार सकल यंथन रस चाखी। साधन सौं धन मिलै लगै जब राम नाम मन। 'जोगानंद' निहारि नयन सत चित आनँद घन ॥ इंस सार ग्राही गहत, छीर तजत सब नीर। मंथन करि पय तक तिज, लह नवनीत अहीर ॥

प्रीत कीजिये राम सों जिमि पतिवरता नारि॥ जिमि प्रतिबरता नारि, न कछु मन में अभिलापे । तैसेइ भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखै॥ राम रूप रस त्यागि विषय रस स्वाद न चाली। ·जोगानंद' सुजान आन को नाम न भाखे ॥ नेकहि में ब्रत नासई, आन की ओर निहारि। प्रीत कीजिये राम सों जिमि पतिवरता नारि॥ चल चल ऊरध पंथ लिल, दिन्यधाम साकेत ॥ दिब्यधाम साकेत जहाँ सियरमन विराजत। जहँ मारुतसुत आदि पारबद सेवक भ्राजत ॥ प्रलय काल नहिं नास सदा आनंद अखंडित। 'जोगानंद' विचारि चलौ ऊरध पथ पंडित || मूढ़ ! न भटके नरक मैं, कर अपने चित चेत । ू. चल चल ऊर्घ पंथ लिख, दिब्यधाम साकेत॥ रघुनंदन की झलक लखि, भूलि जात सब जोग ॥ भूलि जात सब जोग लगैं जब राम-नयन-सर। पुन्य-पाप सब जरें बढ़े उर बिरह निरंतर॥ कोटि बरस तप करें बिरह छिन की बढ़ि तासीं। 'जोगानँद' विन मीत हृदय की कहिये कासी ॥ प्रेम-रंग जेहि अँग लगै, ताहि सुहात न भोग। रघुनंदन की झलक लिख, भूलि जात सब जोग ॥

#### धना भक्त

( जन्म-संवत्—अनुमानतः वि॰ सं॰ १४७२, जन्मस्थान—टौंक इलाकेके धुअन गाँव ( राजस्थान ), जाति—क्रुपक जाट )

रे नित नेतिंग की न द्याल दमोदर विवहित जानिस कोई। जे धावहि पंड ब्रह्मिंड कड़, करता करें सु होई॥



जननी केरे उदर उदक महि, पिंडु किआ दस द्वारा। देइ अहारु अगनि महि राषे, असा पसमु हमारा॥ कुंभी जल माहि तन तिसु वाहरि, पंष घीरु तिन्ह नाही। पूरन परमानंद मनोहर, समझि देखु मन माही॥ पापणि कीट गुपतु होइ रहता, ताची मारग नानी



# आर्त पक्षीकी प्रार्थना

अव कें राखि छेहु भगवान।
हों अनाथ वेठ्यो दुम इरिया, पारिध साध्यौ वान॥
तार्के इर में भाज्यो चाहत, ऊपर हुक्यौ सचान।
दुहँ भाँति दुख भर्या द्यामय, कौन उवारै प्रान॥
सुमिरत ही अहि इस्यौ पारिधी, कर छूठ्यौ संधान।
'स्रदास' सर छग्यौ सचानहि, जय जय कृपानिधान॥

—सूरदास



### धूल-पर-धूल (गँका-बाँका)

भक्तश्रेष्ट नामदेवजीने एक दिन श्रीविट्ठलभगवान्-से प्रार्थना की—'आप तो सर्वसमर्थ हैं। लक्ष्मीनाथ हैं। आपका भक्त राँका कितना दुःख पाता है, यह आप क्यों नहीं देखते ?'

श्रीपण्डरीनाथ मुसकराये—'नामदेवजी ! मेरा इसमें क्या दोष हैं ! रॉकाको तो अपनी अकिश्वन स्थिति ही प्रिय है । वह तो परम वैराग्य प्राप्त कर चुका है । जो कुछ छेना न चाहे, उसे दिया कैसे जाय ?

नामदेवजी ठहरे प्रमुके लाड़ ले भक्त । उन्होंने हठ

उस उदार दाताको देनेमें आपत्ति कहाँ है। नामदेवजीको आदेश मिला—'कल वनमें लिपकर देखिये!'

पण्डरपुरके परम धन तो पण्डरीनाथके भक्त ही हैं। अपढ़ राँका अत्यन्त रङ्क थे। उनका राँका नाम सार्थक था। वे गृहस्थ थे और प्रमुक्ती कृपासे उन्हें जो पत्नी मिली थां, वे वैराग्यमें उनसे भी बढ़कर ही थीं।

वनसे सूखी लकाड़ियाँ चुन लाना और उन्हें बाजार-में बेच देना—यही इस दम्पतिके जीवन-निर्वाहका साधन था.। अतः पत्नीके साथ प्रतिदिनकी भाँति राँकाजी प्रातः पूजनादिसे छुटकारा पाकर वनमें चले लकड़ियाँ एकत्र करने। लीलामयको लीला करते कितनी देर—मार्गमें खर्ण-मोहरोंसे भरी एक थैली धर दी प्रभुने।

पत्नी कुछ पीछे रह गयी थी। राँकाजीकी दृष्टि थेंळी-पर पड़ी । वे रुक गये और उसपर घूल डालने लगे। इतनेमें पत्नी पास आ गयी । उसने पूछा—'आप यह क्या कर रहे हैं?'

राँकाजीने पहले बात टाल देनी चाही। लेकिन पत्नीके आग्रह करनेपर बोले—'यहाँ सोनेकी मोहरोंसे भरी धैली पड़ी है। सोना देखकर कहीं तुम्हारे मनमें धनका लोभ आया तो हमलोगोंके भजनमें बहुत बाधा पड़ेगी। धन तो सब अनथोंकी जड़ है। इसीलिये मैं थैलीको धूल डालकर दक रहा था।'

राँकाजीकी पत्नी मुसकरा उठीं । उस देवीने कहा— भाथ ! यह धूल-पर-धूल डालनेका न्यर्थ श्रम आप क्याँ कर रहे हैं ? सोने और मिर्झामें भला अन्तर ही क्या है।'

राँकाजी प्रसन्न हो गयें । वे बोहे—'तुम्हारा वैराग्य बाँका है ।' उसी समयसे उस देवीका नाम ही 'बाँका' पड़ गया ।

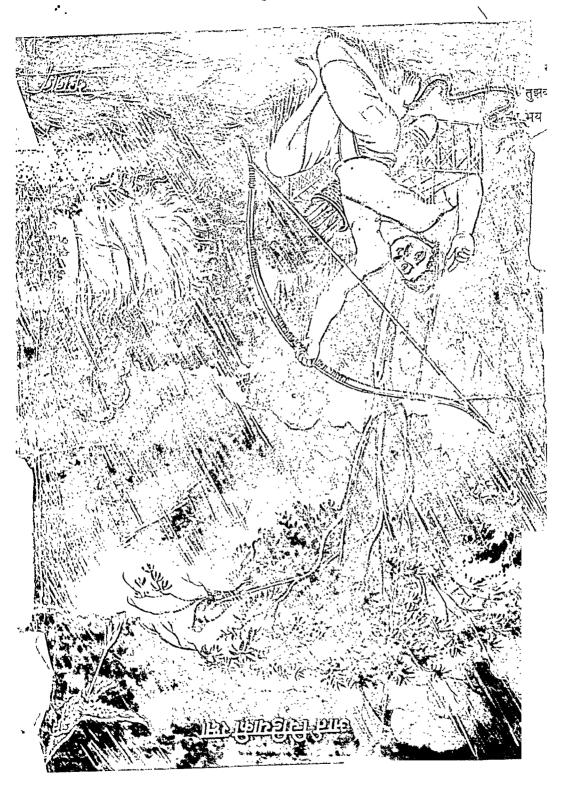

# मालिकका दान

( लेखक-कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर )

फैल गयी यह ख्याति देश में। सिद्ध पुरुष हैं मक्त कबीर । नर-नारी लाखों ने आकर घेरी उनकी वन्य कुंटीर ॥ कोई कहता, मन्त्र 'फूँककर मेरा रोग दूर कर दो'। वाँझ पुत्र के लिये विलखती, कहती 'संत! गोद भर दो'॥ कोई कहता 'इन आँलों से दैव-ज्ञक्ति कुछ दिखलाओं'। 'जगमें जगनिर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ' ।। कातर हो कबीर कर जोड़े रोकर कहने लगे, धमो! वड़ी दया की यी पैदा कर नीच यवन घर मुझे विभो॥ सोचा या तब अतुल कृपासे पास न आवेगा कोई। सबकी आँख ओट बस, बास करेंगे तुम हम मिल दोई ॥ पर मायाची ! माया रचकर, समझा, मुंझको ठगते हो । द्निया के लोगोंको यहाँ बुलाकर तुम क्या भगते हो ?

ıX. कहने लगे, क्रोध भारी से भर नगरी के ब्राह्मण सब। (पूरे चारों चरण हुए कलियुग के) पाप छा गया अब ॥ चरण-धृलिके लिये जुलाहे की सारी दुनिया मरती। अव प्रतिकार नहीं होगा तो हूब जायगी सब धरती ! कर सबने पड्यन्त्र एक कुलटा स्त्री को तैयार किया। रुपयों से राजीकर उसको गुपचुप सन सिखलाय दिया।। कपड़े बुन कवीर लाये हैं उन्हें बेचने बीच बजार। पला पकड़ अचानक कुलटा रोने लगी पुकार-पुकार॥ बोली, पाजी निदुर छली ! अयतक मैंने रक्ला गोपन । सरला अवला को छलना क्या यही तुम्हारा साधूपन !!! साधू वन के वैठ गये वन विना दोप तुम मुझको त्याग-भृखी नंगी फिरी, बदन सब काला पड़ा पेट की आग ! बोले कपट-कोप कर, ब्राह्मण, पास खड़े थे, 'दुष्ट कबीर! भण्ड तपस्वी ! धर्म नाम से, धर्म डुबोया, वना फकीर। मुख से बैठ मरल लोगों की आँखों झोंक रहा तू धूल ! अवला दीना दानों खातिर दर-दर फिरती: उटती हूल !!' कवीर योले, 'दोपी हूँ मैं, भेरे साथ चलो घरपर। क्यों घर में अनाज रहते भृखों मस्ती, फिरती दर दर !'

दुष्टा को घर लाकर उसका विनयपूर्ण सत्कार किया। बोले संतः दीन की कुटिया हरि ने तुझको भेज दिया॥' रोकर बोल उठी वह, मनमें उपजा भय लजा परिताप ! भौने पाप किया लालचवरा, होगा मरण साधु के शाप। कहने लगे कवीर, 'जनिन ! मत डर, कुछ दोप नहीं तेरा। निन्दा-अपमानरूप मस्तक-भूपण छाई मेरा॥ दूर किया मनका विकार सव, देकर उसे ज्ञान का दान। मधुर कण्ठमें भरा मनोहर उसके राम नाम गुण गान ॥ कविरा कपटी ढोंगी साधू फेली यह, चर्चा सवमा। मस्तक अवनत कर वे बोले, 'हूँ सचमुच नीचा अवमें। पाऊँ अगर किनारा, रक्तूँ कुछ भी तरणी-गर्व नहीं। मेरे ऊपर अगर रहो तुम, सबके नीचे रहूँ सही॥ X

XITETTIX राजा ने मन ही-मन संत-वचन सुनने का चाव किया। दूत बुंलाने आया। पर कवीर ने अस्वीकार किया।। बोले अपनी हीन दशा में । सबसे दूर पड़ा रहता। राजसभा शोभित हो मुझ से, ऐसे मला कौन कहता !! कहा दूतने, नहीं चलोगे तो राजा होंगे नाराज-हमपर, उनकी इच्छा है दर्शन की। यहा सुनकर महाराज ! समाबीच राजा थे बैठे, यथायोग्य सर्व मन्त्रीगण! पहुँचे साथ लिये रसणी को मक्त सभा में उस ही क्षण ॥ कुछ हँसे, किसीकी भौंह तनी, कइयोने मस्तक सुका लिये। राजा ने सोचा, निलजं है फिरता वेश्या साथ लिये। नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया निकाल। रमणी साथ लिये विनम्न हो। चले कुटी कवीर तत्काल! ब्राह्मण खड़े हुए ये प्यमें कौतुकते हुँ सते थे तथ। तीखे ताने सुना-सुनाकर चिंदा रहे ये सब-के सब ॥ रमणी यह सब देख रो पड़ी ! चरणोंमें सिर टेंक दिया। वोलीः भाष-पंकते सेरा क्यों तुमने उद्घारः कियाः! क्यों इस अधमा को वर रखकर तुम सहते इतना अपमान ? क त्रीर बोले, (जननी ! तृ तो है मेरे मालिकका दान !,

(बॅगलारे गान्स

# गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

( भगवान्के महान् भक्त और नप्रसिद्ध ग्रन्थ श्रीरामचरितमानस' के प्रणेता, जन्मस्थान—प्रयागके पास बमुनाके दक्षिण राजपुर जान्न पाम; कोई-मोई जन्मस्थान प्रोदी मानते हैं । जन्म-संबद् वि० १५५४ श्रावण शुक्का सप्तमी, पिताका नाम श्रीश्रादमारामजी दूवे, सर्व पानिय भाषाण, माताना नाम दुलसी, गोत्र परावर, देहस्थाय वि० सं० १६८० श्रावणकृष्ण ३ )

नान्या म्युहा रघुपते हृद्येऽसाद्ये यस्यं वृद्धास च भवानखिलान्तरात्मा। भिन्तः प्रयच्छ रघुपुद्भव निर्भरां से कामादिद्येपरहितं कुरु मानसं च॥ हे रघुनाथ ! मेरे हृदयमें दूसरी अभिलापा नहीं है, में आपसे सत्य कह रहा हूँ: क्योंकि आप सबके अन्तरात्मा हैं। रे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूर्ण भक्ति दें और मेरे चित्तको काम आदि रोगोंने रहित कर दें।

#### सत्सङ्गकी महिमा

माधु चरित सुभ चरित कपास् । निरस विसद गुनमय फल जास् ॥ जो सिंह दुख परिछद्र दुरावा । बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥ जलचर यलचर नमचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ मित कीरित गित भूति भलाई । जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ मित कीरित गित भूति भलाई । लोकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥ मिनु सतसंग विवेक न होई । राम कृपा विनु सुलभ न सोई ॥ तेन सुतसंग विवेक न होई । राम कृपा विनु सुलभ न सोई ॥ तेन सुरसंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ सठ सुधरिहं सतसंगति पाई । पारस परस कुधात सुहाई ॥ सठ सुधरिहं सतसंगित पाई । पारस परस कुधात सुहाई ॥

#### नाम-महिमा

राम नाम मनिदीप घर जीह देहरीं द्वार ।

तुरुसी भीतर बाहेरहुँ जीं चाहिस उजिआर ॥

नाम जीहँ जिप जागिह जोगी । विरित विरिच प्रपंच वियोगी ॥

ब्रह्मसुखि अनुभविं अनुपा । अक्य अनामय नाम न रूपा ॥

जाना चहिं गृढ गित जेक । नाम जीहें जिप जानिं तेक ॥

साधक नाम जपिं लय लाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥

साधक नाम जपिं लय लाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥

जपिं नाम जन आरत भारी । मिटिं कुसंबट होहिं सुखारी ॥

राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥

स्व चतुर कहुँ नाम अधारा । ग्यानी प्रमुहि विसेषि पिआरा ॥

चहुँ जुन चहुँ श्रुति नाम प्रभाक। कि विसेषि निहं आन उपाक ॥

सकल कामना हीन जे राम भगित रस लीन ।

नाम बुप्रेम वियूष इद तिन्हहुँ किए सन मीन ॥

नामु राम को कलपतर किल कस्यान निवासु । जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु ॥

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जिप जीव विसोका वेद पुरान संत मत एहु । सकल सुकृत फल राम सनेहू । ध्यानु प्रथम जुग मल विधि दूजें । द्वापर परितोषत प्रभु पूजें । किल केवल मल मृल मलीना । पाप प्योनिधि जन मन मीना । नाम कामतर काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला । राम नाम किल अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ नहिं किल करम न मगति विवेक् । राम नाम अवलंबन एकू ॥ कालनेमि किल कपट निधान् । नाम सुमित समस्य हनुमान् ॥ राम राम कि जमुहाहीं । तिन्हिंद न पाप पुंज समुहाहीं॥ करमनास जल सुरसरि परई । तिहि को कहहु सीस निर्हं धर्रा। उल्टा नाम जपत जगु जाना । बालमीकि मए ब्रह्म समाना ॥ उल्टा नाम जपत जगु जाना । बालमीकि मए ब्रह्म समाना ॥ मार्य कुमार्य अनल आलमहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥

### रामकथाकी महिमा

बुध विश्राम सकल जन रंजिन । रामकथा कलि कलुष विभंजिन ॥ रामकथा कछि पंनग भरती। पुनि त्रिवेक पावक कहुँ अरती॥ रामकथा कलि कामद गाई । सुजन सँजीविन मूरि सुहाई ।। जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के। सद्गुर ग्यान विराग जोग के । विबुध बैद भव भीम रोग के । जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल ब्रत घरम नेम के । समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुमट भूपति विचारके । कुंभज लोभ उद्धि अपार के । काम कोह कल्लिमल करियान के । केहरि सावक जन मन बन के । अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके । कामद धन दारिद दवारिके। मंत्र महामनि विषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भार के। हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर मे। अभिमत दानि देवतरु वर से । सेवत मुलभ मुखद इरिहर से। सुकबि सरद नभ मन उडगन से । रामभगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भ्रि भोग से । जग हित निरुपीध साधु लोग मे । सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल गे।

कुपथ कुतरक कुन्चालि क्षणि कपट दंभ पापंट । दहन राम गुन श्राम जिमि इंथन अनल प्रचेट ॥ रामचरित राकेस कर सरिस मुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित हित ब्रिसेषि बड़ छाहु॥

### माता सुमित्राकी लक्ष्मणको सीख

पुर पितु मातु वंधु सुर साईं। सेइअहिं सकल प्रान की नाईं।।
पामु प्रानिप्रय जीवन जी के। स्वार्थ रहित सखा सबही के।।
रूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें॥
अस जियँ जानि संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू॥
रूत्रवती जुबती जग सोई। रघुपित मगतु जासु सुतु होई॥
नतर वाँझ भिल बादि बिआनी। राम बिमुख सुत तें हित जानी॥
सकल सुकृत कर बड़ पलु एहू। राम सीय पद सहज सनेहू॥
पागु रोपु इरिषा महु मोहू। जिन सपनेहुँ इन्ह के बस होहू॥
मकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करेह सेवकाई॥

#### लक्ष्मणजीका निषादराजको उपदेश

गाहु न को उ सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सबु श्राता जोग वियोग भोग भल मंदा । हित अनहित सध्यम श्रम फंदा ॥ जन मु मरनु जड़ँ लगि जग जाद् । संपति विपति करमु अरु काद्य॥ वर्रान थामु धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू ॥ देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह भूल परमारथु नाहीं ॥

नपनें होइ भिलारि नृपु रंकु नाकपति होइ।
जागं लामु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ॥
गोह निगाँ सबु सोविनहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥
एहिं जग जाभिनि जागिहं जोगी। परमारथी प्रपंच बियोगी॥
जानिअ तबिं जीव जग जागा। जब सब विषय विख्यस विरागा॥
होइ विवेतु भोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥
सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू॥

### कौन सोचने योग्य है ?

मोनिश विप्र जो वेद विहीना । तिज निज धरमु विषय लयलीना मोनिश नृपति जो नीति न जाना । जोहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ सोचिश वयसु कृपन धनवान् । जो न अतिथि सिव भगति सुजान् मोचिश मृद्ध विप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यान गुमानी ॥ मोचिश पृनि पति वंचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ मोचिश वर्ष निज बतु परिहर्र । जो निह गुर आयसु अनुसरई ॥

गोनिश गृही जो मोह वस करइ करमाथ त्याग । गोनिश जती प्रशंच रत विगत विवेक विराग ॥ वैलानम जोट मोने जोग्। तपु विहाइ जेहि भावइ भोगू॥ गोनिश्शिसुन शकासन कोधी। जननि जनक गुरवंधु विरोधी॥ सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ।। सोचनीय सबहीं विधि सोई । जो न छाड़ि छछ हरि जन होई॥

### नारी-धर्म

मातु पिता भाता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ।। अमित दानि भर्ता बयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ।। धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहिं चारी ।। बृद्ध रोगयस जड़ धनहीना । अंध यधिर कोधी अति दीना ।। ऐसे हुपति कर किएँ अपमाना नारि पाव जमपुर दुख नाना ।। एकइ धर्म एक व्रत नेमा । कायँ बचन मन पित पद प्रेमा ।। जगपतिव्रता चारि बिधि अहहीं । वेद पुरान संत सब कहहीं ।। उत्तम के अस वस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ।। धर्म विचारि समुक्षि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई।। धर्म विचारि समुक्षि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई।। धर्म विचारि समुक्षि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई।। धर्म विचारि समुक्षि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई।। धर्म विचारि समुक्षि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई।। धर्म व्यक्त पर्पति रित करई । रोरव नरक कल्प सत परई॥ छन मुखलागि जनम सत कोटी । दुखन समुझ तेहि सम को खोटी विनु अम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥ पति प्रतिकृल जनम जहँ जाई । विधवा होइ पाइ तहनाई॥

#### भगवानुका निवासस्थान

जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना।।
भरिहं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृहं हरे।।
लोचन चातक जिन्ह करिराखे । रहिं दरस जलधर अभिलाधे।
निदरिं सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहिं सुखारी।।
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सह रहुनायक।

जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हियँ तासु ॥

प्रमु प्रसाद मुचि सुभग सुवाका। सादर जासु छहइ नित नासा। तुम्हिह निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन घरहीं। सीस नविंह कुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि विनय विसेष् कर नित करिह राम पद पृजा। राम भरोस हृदयँ निहं दूजा। चरन राम तीरथ चिछ जाहीं। राम वसहु तिन्ह के मन माहीं। मंत्रराजु नित जरिह तुम्हारा। पूजिह तुम्हिह सहित परिवारा। तरपन होम करिह विधि नाना। विप्र जेवाँइ देहिं वहु दाना।। तम्ह तें अधिक गुरिह जियँ जानी। सकछ भायँ सेविंह सनमानी।

सबु करि मागहिं एक फ्ल राम चरन रित होउ । तिन्ह कें मन मंदिर वसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ नाम कोत मद् मान न मोहा। खेन न छोम न राग न द्रोहा॥ जिन्द पें नपट देश नहिं माया। तिन्द कें हृदय बसहु रहुराया॥ स्थ पें प्रिय स्थ के हितकारी। दुग्य मुख सरिस प्रसंसा गारी॥ कर्तात संस्थाप्रय बच्चन विचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी॥ गुम्हाद छादि गति दूसिर नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ जननी सम जानिह पर नारी। घनु पराव विप तें विप भारी॥ के तरपहि पर संपति देखी। दुखित होहिं पर विपति विसेषी॥ जिन्हिं। राम तुम्ह प्रान पिआरे। तिन्ह के मन सुस सदन तुम्होरे॥

खामि सखा पितु मातु सुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । मन मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥

अवगुन तिन सब के गुन गहहीं। विप्रधेनु हित संकट सहहीं।।
नीति निपुन जिन्ह कह जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका
गुन तुम्हार समुझह निज दोसा। जेहिं सब माँसि तुम्हार भगेसा।।
राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तिहि उर बसहु सहित बैदेही।।
जाति पाँति धनु घरमु घड़ाई। प्रिय परिवार सदन मुखदाई॥
सब तिज तुम्हिह रहह उर लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई॥
सरगु नरकु अपधरगु समाना। जह तह देख धरे धनु बाना॥
करम वचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥

जाहिन चाहिअ कवहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । वसहु निरंतर तासु मन सो राउर नेज गेहु ॥

#### नवधा भक्ति

प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा।

गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तिज गान ॥

मंत्र जाप मम दह विस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा।। छठ दम सील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन घरमा।। सातव सम मोहि मय जग देखा। मोत संत अधिक करि लेखा।। आठव जथा लाभ संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखह परदोषा।। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हियँ हरष न दीना।।

#### मित्रके लक्षण

के न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हिंह विलोकत पातक भारी।।
तिका दुख गिरिसम रज करिजाना। मित्र क दुख रज मेह समाना।।
जिन्हें के असि मित सहज न आई। ते सठ कत हिंठे करत मिताई।।
कुपय निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटे अवगुनिह दुरावा।।
देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई।।
विपतिकाल कर सत्गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा।।

आगें कह मृदु वचन बनाई। पाछें अनहित मन कुरि जा कर चित्त आहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहोहिं भ सेवक सठ रूप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सूछ सम

#### विजयप्रद रथ

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील हह ध्वजा पर बल विवेक दम परिहत घोरे। छमा ऋषा समता रख इंस भजनु सारथी सुजाना। विरित्त चर्म संतोष क्रा दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर विग्यान कठिन को अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिळीसुल कवच अमेद बिप्र गुर पूजा। एहि सम बिजय उपाय नक् सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहें न कतहुँ रिपु त

महा अजय संसार रिए जीति सकह सो बीर। जाकें अस स्थ होइ हट सुनहु सखा मित धीर।।

#### राम-गीता

वहें भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लम सब ग्रंथिन ग साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाद न जेहिं परलोक सँव सी परंज दुख पावद सिर धुनि धुनि पछिताद। कालिह कमीह इंस्वरिह मिथ्या दोष लगाद। एहि तन कर फल विषय न माई। स्वर्गें उस्वर्थ अंत दुख नर तनु पाद विषय मन देहीं। पलिट सुधा ते सठ विष्यं ताहि कबहुँ मल कहद न कोई। गुंजा ग्रह्द परम मिन र आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अ फिरत, सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुमाव गुन कबहुँक करि कहना नर देही। देन ईस विनु हेतु स नर तनु भव बारिषि कहुँ बेरो। सन्मुख महत अनुग्रह करनधार सदगुर हद नावा। दुर्लम साज सुरूप करिन करें मव सागर तर समाज अस पाइ

सो कृत निदक मंदमित आत्माहन गति जाह।
जो परलोक इहाँ सुख चहहू। मुनि मम वचन हरपँ हर
सुलम सुखद मारग यह माई। भगति मोरि पुरान श्रीत
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहँ
करत कह वहु पावह कोऊ। भिक्तिहीन मोहि प्रिय निर्दे
पत्ति सुतंत्र सकल सुख लाती। यिनु सतवंग न पायि
पुन्य पुंज विनु मिलहिं न संता। सतसंगति संस्ति कर
पुन्य एक जम महुँ निहं दूजा। मन कम पचन विद्य पर
सानुक्ल तेहि पर सुनि देवा। जो तिज कपरु प्रस् दिल

औरउ एक गुपुत मत सबहिं कहउँ कर जोरि। संकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि॥

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा।। सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥ मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा॥ बहुत कहउँ का कथा वढ़ाई। एहिं आचरन वस्य मैं भाई॥ वैर न विग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा॥ अनारंभ अनिकेत अमानी। अनच अरोष दच्छ विग्यानी॥ प्रीति सदा सजन संसर्गा। तृन सम विप्य स्वर्ग अपवर्गा॥ भगति पच्छ हठ निहं सठताई। दृष्ट तर्क सव दूरि वहाई॥

मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह । ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥

### राम-प्रेमकी महिमा

आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका।। तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर।। छूटइ मल कि मलिह के धोएँ। घृत कि पाव कोइ बारि विलो रँ॥ प्रेम भगति जल विनु रघुराई। अभि अंतर मलकबहुँ न जाई।। सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित। सोइ गुन गृह विग्यान अखंडित दच्छ सकल लच्छन जुत सोई। जाकें पद सरोज रित होई॥

#### राम-स्वभाव

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखि काऊ।। संस्त मूल स्लप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना।। ताते करिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी।। जिमि सिसु तन बन होइ गोसाईं। मातु चिराव कठिन की नाईं।।

जदिष प्रथम दुख पावइ रोवइ वाल अधीर । ब्याधि नास हित जननी गनित न सो सिसु पीर ॥ तिमि रष्टुपति निज दास कर हरिहं मान हित लागि । तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥

### काकभुशुण्डिजीके अनुभव

जानें विनु न होइ परतीती। विनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥ प्रीति विना नहिं भगति हदाई। जिमि खगपति जल के निकनाई॥

विनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग विनु । गाविंह वेद पुरान सुख कि लहिल हिर भगति विनु ॥ कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोप विनु । चलै कि जल विनु नाव कोटिजतन पन्तिपन्ति मरिल ॥ विनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं।। राम भजन विनु मिटहिं कि कामा। थल विहीन तरु कबहुँ कि जामा।। विनु विग्यान कि समता आवइ। कोउ अवकास कि नम विनु पावइ अद्धा विना धर्म नहिं होई। विनु महि गंध कि पावइ कोई।। विनु तप तेज कि कर विस्तारा। जल विनु रस कि होइ संसारा।। सील कि मिल विनु बुध सेवकाई। जिमि विनु तेज न रूप गोसाँई।। निज सुख विनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ विहीन समीरा।। कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा। विनु हरि भजन न भव भय नासा

विनु विस्वास भगित नहिं तेहि विनु द्रवहिं न रामु । राम क्रपा विनु सपनेहुँ जीव न लह विश्रामु ।। क्रोध कि द्वैतबुद्धि विनु द्वैत कि विनु अग्यान । मायावस परिछिन्न जड जीव कि ईस समान ॥

कबहुँ कि दुख सब कर हित तार्कें। तेहि कि दिद्ध परस मिन जाकें॥
परदोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहिं अकलंका॥
बंस कि रहिं द्विज अनिहत कीन्हें। कर्म कि होहिं स्वरूपिह चीन्हें॥
काहू सुमित कि खल सँग जामी। सुभ गित पाव कि परित्रय गामी॥
भव कि परिहं परमात्मा बिंदक। सुखी कि होहिं कबहुँ हिर्निदक॥
राजु कि रहइ नीति बिनु जानें। अध कि रहिं हिर चिरत बखानें॥
पावन जस कि पुन्य बिनु होई। विनु अध अजम कि पावइ कोई॥
लाभु कि किछु हिर भगित समाना। जेहिं गाविहं श्रुति संत पुराना॥
हानि कि जग एहि सम किछु भाई। भिजअ न रामिह नर तनु पाई॥
अध कि पिसुनता सम कछु आना। धर्म कि दया सिरस हिर जाना॥

## रामभक्तिमें सारे गुण हैं

मुनहु तात अव मानस रोगा। जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा।।

मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजिहें बहु स्ला।

काम यात कफ लोम अपारा। कोध पिन्न नित छाती जारा॥

प्रीति करिंह जो तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई॥

विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब स्ल नाम को जाना॥

ममता दादु कंडु इरपाई। हरिष विषाद गरह बहुताई॥

पर सुख देखि जरिन सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई॥

अहंकार अति दुखद डमरुआ। दम कपट मदमान नेहरुआ॥

तृक्षा उद्रबुद्धि अति भारी। त्रिविधि ईषना तरन तिजारी॥

जुम विधि ज्वर मत्सर अविवेका। कहँ लगि कहीं कुरोग अनेका॥

एक ब्याधि वस नर मरहिं ए असाधि बहु ब्याधि । पीड़िहं संतत जीव कहें सो किमि छहें संमाधि ॥ नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान । भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान॥

एहि विधि सकल जीव जग रोगी। सौंक हरक भय प्रीति वियोगी।।
मानस रोग कछुक में गाए। हिंह सब कें लिख विरलेल्ह पाए।।
जाने ते छीजिंह कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी।।
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। सुनिहु हृदयँ का नर बायुरे।।
रामकृपाँ नासिंह सब रोगा। जो एहि भाँति वनै संयोगा।।
सदगुर वैद बचन विस्वासा। मंजम यह न विषय के आसा।।
रसुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान अद्धा मित पूरी।।
एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाहीं। नाहिं त जतन कोटि निहें जाहीं।।
एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाहीं। जब उर बल विराग अधिकाई।।
सानिक तत्र मन विरक्त गोसाई। जब उर बल विराग अधिकाई।।
सुमित छुधा बाढ़इ नित नई। विषय आस दुर्वलता गई।।

गेह सर्वग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि मंहित पंडित दार् में परायन सोइ कुछ त्राता। राम खरन जा कर मनरात गेति निपुन सोइ परम सयाना। श्रीत सिद्धांत नीक तेहिंजान हि किय कोविद सोइ रनधीरा। जो छळ छाड़ि भजइ रष्ट्रवीय य देस सो जहें सुरसरी। धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी य सो भृषु नीति जो करई। धन्य सोहिज निज धर्म नटर्ड वन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य रत मित सोइ पाकी। धरी सोइ जव सतसंगा। धन्य जन्म दिज भगति अ सो कुछ धन्य उमा! सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्रीरस्रवीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत।

#### प्रार्थना

अरथ न घरम न काम रुचि गति न चहुँ निरयान । जनम जनम रित राम पद यह बरदानु न आन ॥ मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर । अस विचारि रघुवंसमित हरहु विषम भव भीर ॥ कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहु मोहि राम॥

कबहुँक अंग, अवसर पाइ ।

मेरिओ प्रिध द्याइची, कछु करून कथा चलाइ ॥
दीन, सब अँग हीन, छीन, मलीन, अधी अधाद ।
नाम ले भरे उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाइ ॥
बूझिहें भो है कौन', कहिबी नाम दसा जनाइ ।
सुनत राम ऋपाछ के मेरी विगरिओ जनि जाइ ॥
जानकी जगजनि जन की किएँ बचन सहाइ ।
तरे तुळसीदास मय तब नाथ गुन गन गाइ ॥

राम जपु, राम जपु, राम जपु वावरे । चोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे ॥ एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रे । प्रसे कळि-रोग जोग-संजम-समाधि रे ॥ भळो जो है, योहिनो जो, वाम रे । राम-नाम ही सों अंत सब ही को काम रे ॥ जग नम-चाटिका रही है फळि पूळि रे ॥ जग नम-चाटिका रही है फळि पूळि रे ॥ एम-नाम छाड़ि जो भरोसो करें और रे ॥ राम-नाम छाड़ि जो भरोसो करें और रे ॥ राम-नाम छाड़ि जो भरोसो करें और रे ॥ राम-माम छाड़ि जो लों न् न जिंदे ॥ राम राम जीह जोंळों न् न जिंदे ॥

दुख पाइहै। नीर सुरसरि-तीर विनु सताइहै ॥ तोहि दारिद तरे स्रतरु सुख सोइहै। सपने न जागतः वागतः जग रोइहै ॥ जनम• ज्रग जुरा छटिये के जतन विसेष बाँधो जायगो । हैहै विष भोजन जो सुधा सानि खायगो॥ तुलसी तिलोक, तिहँ काल तोसे दीन को। रामनाम ही की गति जैसे जल मीन को ॥ सुमिरु सनेह सीं तू नाम रामराय को । संबल निसंबल को, सखा असहाय को ॥ भाग है अभागेह को, गुन गुनहीन को। गाहक गरीब को, दयाल दानि दीन को ॥ कुल अकुलीन को, सुन्यो है बेद साखि है। पाँगुरे को हाय-पाँय, आँधरे को आँखि है ॥ माय-वाप भूखे को, अधार निराधार को। सेतु भवसागर को, हेतु सुखसार को॥ पतितपावन राम-नाम सो न दूसरो। सुमिरि सुभूमि भयो तुल्सी सो ऊसरो॥ भलो भली भाँति है जो मेरे कहे लागिहै। मन राम-नाम सों सुभाय अनुरागिहै ॥ राम-नाम को प्रभाउ जानि जुड़ी आगिहै। सहित सहाय कलिकाल भीर भागिहै॥ राम-नाम सों त्रिराग, जोग, जप जागिहै। वाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागिहै॥ राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिईं । पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहै॥ राम-नाम काम-तरु जोइ जोइ माँगिहै । तुलसिदास स्वारय परमारय न खाँगिहै ॥ देव---

दीन को दयालु दानि दूसरो न कोऊ । जाहि दीनता कहीं हों देखों दीन सोऊ ॥ सुर, नर, मुनि, असुर, नाग साहिव तौ घनेरे । (पें) तीलों जीलों रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ विभुवन तिहुँ काल विदित्त, वेद वदति चारी । आदि-अंत-मध्य राम ! साहवी तिहारी ॥ तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो । सुनि सुभाव-तिल-सुजसु जाचन जन आयो ॥ पाहन-पसु, विटप-विहँग अपने किर लीन्हे ।

महाराज दसरथ के ! रंक राय कीन्हे !!
तू गरीब को निवाज, हौं गरीव तेरो ।
बारक कहिये कृपालु ! तुलसिदास मेरो !!

तू दयाछ, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी । हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ नाथ तू अनाथ कोन मोसो ! मो समान आरत नहिं, आरित-हर तोसो ॥ ब्रह्म तू, हों जीव, तू है टाकुर, हों चेरो । तात-मात, गुरु-सखा तू सब विधि हितु मेरो ॥ तोहिं मोहिं नाते अनेक, मानियै जो भावे । ज्यों त्यों तुळसी कृपाछ ! चरन-सरन पावे ॥ देव—

और काहि माँगिये, को माँगियो निवारे। अभिमतदातार कौन, दुल-दिर दारे॥ धरमधाम राम काम-कोटि-रूप रूरो। साहब सब विधि मुजान, दान-खडग-म्रो॥ मुसमय दिन है निसान सब के द्वार बाजै। कुसमय दसरथ के! दानि तैं गरीब निवाजै॥ सेवा बिनु गुनिबहीन दीनता मुनाये। जे जे तैं निहाल किये फूले फिरत पाये॥ तुलसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजै। रामचंद्र! चंद्र त् चकोर मोहि कीजै॥

मोहजितत मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई । जनम जनम अभ्यास-निरत चित्र, अधिक अधिक लपटाई ॥ नयन मिलन परनारि निरिष्ठिः मन मिलन विषय सँग लागे । हृदय मिलन वासना-मान-मदः, जीव सहज सुख त्यागे ॥ परिनदा सुनि श्रवन मिलन भेः, बचन दोष पर गाये । सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ-चरन विसराये ॥ तुलिसदास ब्रत-दानः, ग्यान-तपः, सुद्धिहेतु श्रुति गावै । राम-चरन-अनुराग-नीर विनु मल अति नास न पावै ॥

मन! माधव को नेकु निहारिह।

सुनु सठ, सदा रंक के धन ज्यों। छिन-छिन प्रभुहि सँभारिह।
सोभा-सील-ग्यान-गुन-मंदिर, सुंदर परम उदारिह।
रंजन संत, अखिल अध-गंजन, मंजन विषय-विकारिह।
जो विनु जोग-जग्य-व्रत-संयम गयो चहै भव-पारिह।
तौ जिन तुलसिदास निसि वासर हरि-पद-कमल विसारिह।

ऐसी महना या मन की।
प्रीकृति सम्भागित सुर-मित्ता, आम करत ओमकन की॥
धूम-समृत निर्माय नातव व्यों, सृशित जानि मित धन की।
निर्दे सीतव्या न वारि, पुनि हानि होति छोचन की॥
व्यों सन-याँन थिलोकि सेन जह छाँह आपने तन की!
इटत अति आतुर अहार चम, छिति विसारि आनन की॥
काँ हों यहीं कुचाल कुपानिधि ||जानत ही गित जन की।
वर्णिसदास प्रभु हरह तुसह दुस्ह, करहूं छाज निज पन की॥

नास्त ही निषि-दिवस मर्गो ।
तय ही ते न भयो हिर थिर जवतें जिन नाम धरथो ॥
यह यासना विविध कंचुिक भूपन लोभादि भरगो ।
स्वर अरु असर गगन जल-यल में, कौन न स्वॉग करगो ॥
देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज निहं जॉस्त कोउ उन्नर्यो ।
मेरो दुसह दरिद्र, दोष, दुख काहू तौ न इरयो ॥
थके नयन, पद, पानि, सुमिति, तल, संग सकल विछुरयो ।
अत्र रघुनाथ सरन आयो जन, भव-भय विकल डरयो ॥
जेहि गुनतें तस होहु रीक्षि करि, सो मोहि सत्र विसरयो ।
तुलिसदास निज भवनदार प्रभु दीजै रहन परथो ॥

ऐसी हिर करत दास पर प्रीति ।

निज प्रभुता विसारि जन के बस, होत सदा यह रीति ॥
जिन बाँधे सुर-असुर, नाग-मर, प्रवल करम की डोरी ।
सोइ अविलिन बस जसुमित हिंठ बाँध्यो सकत न छोरी ॥
जाकी मायावस विरंचि सिव, नाचत पार न पायो ।
करतल ताल बजाय ग्वाल-जुबतिन्ह सोइ नाच नचायो ॥
विस्वंभर, श्रीपित, त्रिभुवनपित, वेद-विदित यह लीख ।
बिल्वंभर, श्रीपित, त्रिभुवनपित, वेद-विदित यह लीख ।
बाल मों कछु न चली प्रभुता वर्ष है दिल माँगी भीख ॥
जोग-विराग, ध्यान-जप-तपकरि, जेहि खोजत मुनि ग्यानी ।
बानर-माल चपल पसु पामर, नाय तहाँ रित मानी ॥
लोकपाल, जम, काल, पवन, रिव, सिस सब आग्याकारी ।
तुलिसदास प्रभु उग्रसेन के द्वार वेत कर धारी ॥

हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । साधन-धाम विबुध-दुरलम तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ कोटिहुँ मुख कहि जात न प्रभु के, एक एक उपकार । तदिप नाथ कृछु और मॉगिहों, दीजें परम उदार ॥ विषय-बारि मन-मीन मिन्न निहें होत कबहुँ पल एक । ताते सहीं विपति अति दारुन, जनमत जीनिः कृपा-होरि वनसी पद अंकुस, परम प्रेम मृदु एहि विधि वेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम ति है श्रुति-विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन नि तुलसिदास यह जीव मोह-रजु जेहि बाँध्यो सोहः ह

यह बिनती रघुबीर गुसाहें।
और आस-विस्वास-भरोसो, हरी जीव-जड़र
चहीं न सुराति, सुमति, संपति कछु, रिधि-सिधि विपुर
हेतु-रिहत अनुराग राम-पद बढ़े अनुदिन अधिक
सुटिल करम ले जाहिं मोहि जहँ जहँ अपनी बरिआ
तहँ तहँ जिन छिन छोह छाँड़ियो, कमठ-अंड की नाइ
या जग में जहँ छिग या तनु की प्रीति प्रतीति सगाइ
ते सब तुलसिदास प्रमु ही सों होहिं सिमिटि इक टाई

जानकी-जीवन की बिल जैहों ।
चित कहें राम-सीय-पद परिहरि अब न कहूँ चिल हें
उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख, प्रमु-पद-विमुख न
मन समेत या तन के वासिन्ह, इहै सिखावन
श्रवनिन और कथा निहें सुनिहों, रसना और न
रोकिहों नयन बिलोकत औरहि, सीस ईस ही है
नातो-नेह नाथ-सों करि सब नातो-नेह ह
यह छरमार ताहि बुलसी जग जाको दास की

अवलों नसानी, अब न नसेहों ।
राम-कृषा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहों
पायेड नाम चार चिंतामनि, उर कर तें न खतेहों
स्यामरूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचनीह कसेहों
परवस जानि हँखो इन इंद्रिन, निज वस है न इँसेहों
मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति-पद-कमल वसेहों

माधव! मो समान जग माहीं।
सविधि हीन, मलीन, दीन अति, लीन विषय कोड नाही
तुम सम हेतुरिहेत कृपाल आरत-हित हंस न त्यागी
में दुख-सोक-विकल कृपाल! केहि कारन दया न लगी
नाहिन कल्लु औरान तुम्हार, अपराध मोर में माना
न्यान-पवन तन दियेहु नाय! सोउ पाय न में प्रमु जाना
बेतु करील श्रीलंड वसंतिह दूपन मृपा लगावे
सार-रहित हत्माग्य सुरीम पहल्व सो कहु किमि पार्व
सव प्रकार में कठिन, मृदुल हिर, हद विचार जिय मोरे
तुलसिदास प्रमु मोह-संखला, लुटिह तुम्हारे होरे।

माधव ! मोह-फाँस क्यों टूटै । गहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रन्थि न छूटै। ।तपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिबिंव दिखावै। धन अनल लगाय कलप सत्त, औटत नास न पावै ॥ ारु-कोटर महँ बस बिहंग तरु काटे मरे न जैसे। गधन करिय विचार-हीन मन सद्ध होइ नहिं तैसे ॥ नंतर मिलन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे । गरइ न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे ॥ ।लिसदास हरि-गुरु-करुना विनु विमल विवेक न होई। वेनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावै कोई॥ न्वहँ सो कर-सरोज रघुनायक ! धरिहौ नाथ सीस मेरे । ोहि कर अभय किये जन आरतः वारक विवस नाम टेरे ॥ ।हि कर-कमल कठोर संभुधन भंजि जनक-संसय मेट्यो । ाहि कर-कमल उठाइ बंधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेंट्यो ॥ ाहि कर-कमल कपाल गीध कहँ, पिंड देइ निजधाम दियो। ।हि कर वालि विदारि दासहित। किपकुल-पति सुग्रीव कियो।। गयो सरन सभीत विभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हों। १हि कर गहि सर चाप असुर हति। अभयदान देवन्ह दीन्हों ॥ तिल सुखद छाँह जेहि कर की, मेटति पाप, ताप, माया। नेसि-बासर तेहि कर-सरोज की, चाहत तुलसिदास छाया ॥

ते नर नरकरूप जीवत जग

भव-मंजन-पद-विमुख अभागी।

निसिवासर रुचि पाप असुचिमनः
खलमति-मलिनः, निगमपय-त्यागी॥
निहें सतसंग भजन निहें हरि कोः
खवन न राम-कथा-अनुरागी।

सुत-वित-दार-भवन-ममता-निसि
सोवत अतिः, न कवहुँ मित जागी॥

तुलिसदास हरि-नाम सुधा तिजः
सठ हिट पियत विपय-विप माँगी।

स्कर-स्वान-सुगाल-सरिस जनः
जनमत जगत जननि-दुःव लागी॥

किल नाम कामतर राम को ।

रिलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोप घोर घन घाम को ॥

गाम लेत दाहिनो होत मन गाम विधाता गाम को ॥

कहत मुनीस महेस महातम, उल्टे स्धे नाम को ॥

नहों लोक-परलोक तासु जाके यल तिलत-ललाम को ॥

तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कुच मुकाम को ॥

में हरि पितत-पायन सुने ।
में पितत तुम पितत-पायन दोउ वानक बने ॥
व्याध गिनका गज अजामिल साखि निगमिन भने ।
और अथम अनेक तारे जात कापै गने ॥
जानि नाम अजानि लीन्हें नरक सुरपुर मने ।
दास तुलसी सरन आयो, राखिये अपने ॥

ऐसो को उदार जग माहीं।
विनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं।।
जो गित जोग विराग जतन किर निहें पावत मुनि ग्यानी।
सो गित देत गीध सबरी कहँ प्रभु न बहुत जिय जानी।।
जो संपति दस सीस अरप किर रावन सिव पहँ लीन्हीं।
सो संपदा विभीषन कहँ अति सकुच सहित हिर दीन्हीं।।
तुलिस्तास सब भाँति सकल मुख जो चाहिस मन मेरो।
तौ भज्ञ राम, काम सब पूरन करें कुपानिधि तेरो॥

जानत प्रीति-रीति रघुराई ।
नाते सव हाते करि राखतः राम सनेह-मगाई ॥
नेह निवाहि देह तिज दमरयः, कीरित अचल चलाई ।
ऐसेहु पितु तें अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई ॥
तिय-विरही सुप्रीव सखा लिख प्रानिप्रया विमराई ।
रन परथो वंधु विभीषन ही को, सोच हृदय अधिकाई ॥
घर गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे, मइ जब जह पहुनाई ।
तव तह किह सबरी के फलिन की रुचि माधुरी न पाई ॥
सहज सहप कथा मुनि बरनत रहत मकुचि सिर नाई ।
केवट मीत कहे सुख मानत वानर वंधु यड़ाई ॥
प्रेम-कनोड़ो रामसो प्रमु त्रिभुवन तिहुँ काल न भाई ।
तेरो रिनी हों कह्यो किप सों ऐसी मानिह को सेवकाई ॥
सुलसी राम-सनेह-सील लिख, जो न भगित उर आई ।
ती तोहिं जनिम जाय जननी जड़ तनु-तरुनता गवाई ॥

ऐसे राम दीन-हितकारी ।
अति कोमल करुनानिधान विनु कारन पर-उपकारी ॥
साधन-हीन दीन निज अव-वन, मिला भई मुनि नारी ।
गृहतें गर्वान परिस पद पावन घोर सामतें तारी ॥
हिंसारत निपाद तामम वपु, पसु-ममान वनचारी ।
भैंट्यो हृदय लगाइ प्रेमवस, निहं कुल जाति विचारी ॥
जद्यपि द्रोह कियो सुराति-सुत, कि न जाय अति भारी ।
सकल लोक अवलोकि सोकदत, सरन गये भव टारी ॥
विहंग जोनि आभिष्य अहारपर, गीव कीन व्रन्थारी ।
जनक-समान किया ताकी निज कर सब भाँति सँवारी ॥

अपम आति मधरी बोग्सित बहुत होकन्वेद तें त्यारी। बाति प्रीतित है उसम कृपानिथित सोड रघुनाय उधारी॥ पृथि सुप्रीव वंशु-भय-स्याकुळ, आयो सरन पुकारी। यदि न सर्वे दाकन दुख जन के, इस्यो बाळि सिह् मारी॥ रिपु मो अनुवाविभीपन निस्चिर, कीन भवन अधिकारी। सरन मथे आगे हैं लीन्हों मेंट्यो भुजा पसारी॥ असुभ होट् जिन्हों के सुमिरे ते बानर रीछ विकारी। वेद-विदित पावन किये ते सब, महिमा नाथ! तुम्हारी॥ कहें लिए कहीं दीन अगनित जिन्ह की तुम विपति निवारी। किल-मल-प्रसित दास तुळसी पर, काहे कुपा विसारी !॥

जो मोहि राम लागते मीठे।
तो नवरस पटरस-रस अनरस है जाते सब सीटे॥
वंचक विषय विविध तनु परि अनुमवे सुने अब डीटे।
यह जानत हीं हिरदें अपने सपने न अबाइ उचीटे॥
तुलसिदास प्रमु सीं, एकहि बल बचन कहत अति ढीटे।
नाम की लाज राम करनाकर सेहि न दिये कर चीटे॥

यों मन कबहूँ तुमहिं न लाग्यो ।
ज्यों छल छाँड़ि सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥
ज्यों चितई परनारि, सुने पातक-प्रपंच घर-घर के ।
त्यों न साधु, सुरसरि-तरंग-निरमल गुनगन रघुवर के ॥
ज्यों नासा सुगंध-रस-वस, रसना षटरस-रित मानी ।
राम-प्रसाद-माल जूटन लिग त्यों न ललिक लल्वानी ॥
चंदन-चंदबदिन-मूषन-पट ख्यों चह पाँवर परस्यों ।
त्यों रघुपति-पद-पहुम-परस को तनु पातकी न तरस्यों ॥
ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेथे घपु बचन हिये हूँ ।
ल्यों न राम सुकृतग्य जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ ॥
चंचल चरन लीम लिग लोल्प द्वार-दार जग वागे ।
राम-सीय-आसमिन चलत त्यों भये न समित अभागे ॥
सकल अंग पद-विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है ।
है तुलितिहिं परतीति एक प्रमु-मूरित कृपामई है ॥

कबहुँक हों यह रहिन रहोंगो ।
श्रीरघुनाथ कृपाल कृपातें संत-सुभाव गहोंगो ॥
अथालाभ संतोष सदा, काह सों कछु न चहोंगो ।
पर-हित-निरत निरंतर, मन कम बचन नेम निवहोंगो ॥
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पायक न दहोंगो ।
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कहोंगो ॥
परिहरि देह-जिनत चिंता, दुख-सुख सम बुद्धि सहोंगो ।
तुलसिदास प्रभु यहि पथरिह, अविचल हरि-मगति लहोंगो ॥
तुलसिदास प्रभु यहि पथरिह, अविचल हरि-मगति लहोंगो ॥

नाहिन आवत आन भरोसो ।

यहि कलिकाल सकल साधन तह है सम-फर्लन्
तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो हचै
पायेहि पै जानिबो करम-फल भरि-भरि बेद
आगम-बिधि जप-जाग करत नर सरत न काज
सुख सपनेहु न जोग-सिधि-साधन, रोग बियोग
काम, कोध, सद, लोभ, मोह मिलि ग्यान बिराग
विगरत मन संन्यास लेत जल नावत आम ह
बहु मत सुनि बहु पंथ पुरानिन जहाँ-तहाँ झगुरु कह्यो राम-भजन नीको मोहिं लगत राज-डगतुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरि-फिरि पचि मरै मर
रामनाम-बोहित भव-सागर चाहै तरन तरो

जाके प्रिय न राम-बैदेही ।

ताजिये ताहि कोटि वैरी सम, जरापि परम समे
सो छाँड़िये
तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषन बंधु, भरत महत्त
बिल गुरु तज्यो, कंत ब्रज-यनितिन्ह, भये मुद-मंगलक
नाते नेह राम के मनियत मुहद मुसेच्य जहाँ
अंजन कहा आँखि जेहि पूटे, बहुतक कहीं कहाँ
तुलसी सो सब माँति परम हित पूज्य प्रानते प्य
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमा

जो पे रहिन रामसों नाहीं । ती नर खर कृकर स्कर सम बृधा जियत जग माहीं ॥ काम, क्रोध, मद, छोम, नींद, मय, भृख, प्यास सबही के । सराहतः स्र-साध् देह सो सनेह सिय-पी के ॥ सुलच्छन सुपृत सुजान गनियत गुन गरुआई। बिनु हरिमजन हँदारुन के फल तजत नहीं कमआई ॥ कीरति, कुल, करन्ति, मृति भिल, सील सहय सलीते। तुलसी प्रमु-अनुराग-रहित सालन साग अलोने ॥

लाज न लागत दास कहावत । सो आचरन विसारि सोच तजिः जो हरि तुम कहँ भावत ॥ सकल संग तजि भजत जाहि मुनिः जप तप जाग वनावत । वाँवर, मो-सम मंद महाखल कौन जतन तेहि पावत ॥ मलग्रसित हृदय, हरि निरमल, असमंजस मोहि जनावत । वक सूकर, जेहि सर काक कंक क्यों मराल तहें आवत ॥ कोविद जाकी सरन जाइ दारुन त्रयताप बुझावत । मोह लोभ अति, मद सरगहुँ मिटत न सावत ॥ संत्र भव-सरिता कहूँ नाउ औरनि समुझावत । कहि हों तिनसों हरि ! परम बैर करि सों भलो मनावत ॥ तुम और मो कहें, ताते हठि नातो लावत । उदारचूड़ामनि ! राखु तुलसिदास गुन गावत ॥

मैं तोहिं अव जान्यो संसार । बाँधि न सकहिं मोहि हरि के बल, प्रगट कपटआगार ॥ कमनीयः कछू देखत ही नाहिन पुनि किये विचार । निहारत; ज्यों कदलीतरु-मध्य कबहुँ न निकसत सार ॥ अनेक लिये जनम फिरत न पायों मह महामोद्द-मृगजल-सरिता बोरयो हों बारहिं सन खल ! छल-यल कोटि किये यस होहिं न भगत उदार । सहित महाय तहाँ विस अव, जेहि हृद्य नंदकुमार ॥ न

तासों करहु चातुरी जो निहं
जाने मरम तुम्हार ।
सो परि डरे मरे रजु-अहि तें,
ब्रूझे निहं ब्यवहार ॥
निज हित सुनु सठ! हठ न करिह, जो
चहिं कुसल परिवार ।
तुल्लीसदास प्रभु के दासनि तिज

मन पछितेहै अवसर बीते ।
दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम, बचन अरु ही ते ॥
सहसवाहु, दसबदन आदि नृप बचे न काल बली ते ।
हम-हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते ॥
सुत-बिनतादि जानि स्वारयरत, न कर नेह सबही ते ।
अंतहु तोहिं तजैंगे पामर ! तू न तजै अवही ते ॥
अब नायहिं अनुरागु, जागु जड़, त्यागु दुरासा जी ते ।
बुझै न काम अगिनि तुलसी कहुँ, विषय-भोग बहु धी ते ॥

लाम कहा मानुष-तनु पाये। प काय-बचन-मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये॥ जो सुख सुरपुर-नरक, गेह-बन आवत बिनहिं बुलाये। तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन, समुझत नहिं समुझाये॥ पर-दारा, पर-द्रोह, मोहवस किये मूढ़ मन भाये। गरभवास दुखरासि जातना तीब्र विपति बिसराये॥ भय-निद्रा, मैथुन-अहार, सब के समान जग जाये। सुर-दुरलभ तनु धरिन भजे हिर मद अभिमान गवाँये॥ गई न निज-पर-बुद्धि, सुद्ध है रहे न राम-ल्य लाये। दुलसिदास यह अवसर बीते का पुनि के पिछताये॥

> जो मन लागै रामचरन अस । देह-गेह-सुत-वित-कलत्र मगन होत विनु जतन किये जस ॥ द्वंद्वरहित, गतमानः ग्यानरतः विषय-विरत खटाइ नाना कस । सुखनिधान सुग्यान कोसलपति है प्रसन्नः कहुः क्यों न होंहि बस ॥ निर्व्यलीक सर्वभूत-हित्र चित्र भगति-प्रेम दढ् नेम एकरस । तुलसिदास यह होइ तर्वाहं द्रवै ईस, जेहि हतो सीस दस॥

एसी पत्रन प्रमु की रीति ?

पिन्ट हेनु पुनीत परिहरि पाँचरिन पर प्रीति ॥

यहं सारन पुनना कुन्य कालकृट लगाइ ।

सानु की गति दुई ताहि कृपालु जादवराइ ॥

कामगोहन गोपिकिन पर कृपा अतुलित कीन्ह ।

जगत-पता विर्मान जिन्ह के चरन की रज लीन्ह ॥

नेगते सिमुपाल दिन प्रति देत गिन गिन गिरि ।

कियो लीन मु आप में हिर राज-सभा मँझारि ॥

स्थाप चित दे चरन मारयो मूढ़मित मृग जानि ।

सो सदेह खलोक पटयो प्रगट किर निज बानि ॥

कीन तिन्ह की कहै जिन्ह के मुक्तत अर अब दोउ ।

प्रगट पातकरूप नुलसी सरन राख्यों सोउ ॥

भरोसो जाहि दूसरो सो करो ।

मोको तो राम को नाम कल्पतर किल कल्यान फरो ॥

करम उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सब माँति खरो ।

मोहि तो सावन के अंघिह ज्यों स्इत रंग हरो ॥

चाटत रह्यो स्वान पातिर ज्यों कबहुँ न पेट भरो ।

सो हों सुमिरत नाम-सुधारस पेखत परुसि धरो ॥

स्वारय औ परमारथ हू को नहि कुंजरो-नरो ।

सुनियत सेतु पयोधि पषानिन करि कपि-कटक तरो ॥

प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताको काज सरो ।

मेरे तो माय-बाप दोउ आखर, हों सिसु-अरिन अरो ॥

संकर साखि जो राखि कहीं कछु तौ जिर जीह गरो ।

अपनो भलो राम-नामहि ते तुलिसिह समुझि परो ॥

गरेगी जीह जो कहीं और को हों।
जानकी-जीवन! जनम-जनम जग
ज्यायो तिहारेहि कौर को हों॥
तीनि लोक, तिहुँ काल न देखत
सुद्धद रावरे जोर को हों।
तुमसों कपट करि कलप-कलप
कृमि हैहों नरक घोर को हों॥
कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहिं
कियो भौतुवा भौर को हों।
तुलसिदास सीतल नित यहि बल,
बहे ठेकाने ठौर को हों॥

ऐसेहि जनम-समूह सिराने।
प्राननाथ रघुनाथ-से प्रभु तिज सेवत चरन विराने।

जे जड़ जीव कुटिल, कायर, खल, केवल किल-मल-सां स्ख़त बदन प्रसंसत तिन्ह कहूँ, हिरतें अधिक किर मां सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पायँ पिरां सदा मलीन पंथ के जल ज्यों, कबहुँ न हृदय थिराने यह दीनता दूर करिवे को अभित जतन उर आं तुलसी चित-चिंता न मिटै बिनु चिंतामनि पहिचाने

काहे न रसना, रामिह गाविह !

निसिदिन पर-अपवाद बृथा कत रिट-रिट राग बढ़ाविह
नरमुख मुंदर मंदिर पावन बिस जिन तािह लजाविह
सिस समीप रिह त्यािग सुधा कत रिब-कर-जलकहँ धाविह
काम-कथा किल-कैरव-चंदिनि, मुनत अवन दे भाविह ।
तिनहिं हटिक किह हिर कल कीरित, करन कलंक नसाविह ।
जातरूप मित जुगुति रुचिर मिन रिच-रिच हार बनाविह ।
सरन-मुखद रिवकुल-सरोज-रिव राम-नृपिह पिहराबिह ॥
बाद-विवाद स्वाद तिज भिज हिर, सरस चरित चित लाविह ।
तुलिसदास भव तरिह, तिहूँ पुर तू पुनीत जस पाविह ॥

भज मन रामचरन सुखदाई ॥
जिन चरनन ते निकसी सुरसिर संकर जटा समाई ।
जटासंकरी नाम परचो है, त्रिभुवन तारन आई ॥
जिन चरनन की चरन-पादुका भरत रहे छव छाई ।
सोइ चरन केवट धोइ छीन्हें तव हिर नाव चछाई ॥
सोइ चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई ।
सोइ चरन गौतम ऋषि नारी परिस परमपद पाई ॥
दंडक बन प्रभु पावन कीन्हों ऋषियन त्रास मिटाई ।
सोई प्रभु त्रिछोक के स्वामी कनकमृगा सँग धाई ॥
किप सुग्रीव बंधु-भय-व्याकुछ तिन जय छत्र फिराई ।
रिपु को अनुज विभीषन निसिचर परसत छंका पाई ॥
सिव-सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सेस सहस मुख गाई ॥
तुछसिदास माहतसुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई ॥

# भगवान्का खरूप तथा लीला

आँगन फिरत बुदुस्विन थाए ।
नील जलद तनु स्थाम राम-सिसु जनिनितिष्त मुख निकट येन
बंधुक सुमन अस्न पद-पंकज अंकुस प्रमुख चिन्ह यनि आए
नूपुर जनु मुनिवर-कल्हंसिन रचे नीइ दें याँह यमाए
किट मेखल वर हार ग्रीव दर, सचिर वाँह भूपन पित्मए
जर श्रीवस्स मनोहर हरि नख हेम मध्य मनिगन यह लाए

सुभग चिबुक, दिज, अत्रर, नासिका, स्ववन, कपोल मोहि अति भाए भू सुंद्र करुना-रस-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जलजाए ॥ भाल विसाल लिलत लटकन बर, बालदसा के चिकुर सोहाए । मनु दोल गुर सान कुज आगे किर सिसिहि मिलन तम के गन आए उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओढ़ाए । नील जलदपर उडुगन निरखत तिज सुभाव मनो तिड़त छपाए ॥ अंग अंग पर मार-निकर मिलि छिब-समूह लै लै जनु छाए । नुलिसदास रहानाथ-रूप-गुन तौ कहों जो बिधि होहिं बनाए ॥

ऑगन खेलत आनँदकंद। रघुकुल-कुमुद-मुखद चार चंद॥
सानुज भरत लघन सँग सोहैं। सिमु-भूषन भूषित मन मोहैं॥
तन-दुति मोर-चंद जिमि झलके। मनहु उमिग अँग अँग छिब छलके
किट किंकिनि, पग पैंजनि बाजैं। पंकज पानि पहुँचियाँ राजें॥
कठुला कंट बधनहा नीके। नयन-सरोज मयन-सरसी के॥
लटकंन लसत ललाट लटूरीं। दमकित है है दँतुरियाँ रूरीं॥
मुनि-मन हरत मंजु मसि-बुंदा। लिलत बदन बिल बालमुकुंदा॥
कुलही चित्र बिचित्र झँगूलीं। निरखत मातु मुदित मन पूलीं॥
गिह मनिखंभ डिंभ डिंग डोलत। कलबल बचन तोतरे बोलत॥
किलकंत, झिक झाँकत प्रतिबिंबिन। देत परम मुख पितु अरु अंबिन
सुमिरत सुप्रमा हिय हुलसी है। गावत प्रेम पुलकि तुलसी है॥

सोहत सहज सुहाये नैन । खंजन मीन कमल सकचत तब

खंजनः मीन कमल सकुचत तव जब उपमा चाहत किव दैन ॥
सुंदर सब अंगिन सिसु-भूषन राजत जनु सोभा आये लैन ।
बड़ो लाम जालची लोभवस रहि गये लिख सुषमा बहु मैन ॥
भोर भूप लिये गोद मोद भरे निरखत बदन सुनत कल बैन ।
बालक-रूप अन्प राम-छिब निवसति तुलसिदास-उर-ऐन ॥

जागिये कृपानिधान जानराय रामचंद्र कहै वारवार भोर भयो प्यारे। राजिवलोचन विसालः प्रीति-वापिका-मराल, लिलत कमल-वदन उपर मदन कोटि वारे॥ अरुन उदित, विगत सरवरी, ससांक किरनहीन, दीपजोति, मलिन-दुति समूह तारे। मनहें भ्यानघन-प्रकास, बीते सब भव-विलास आम-त्राम-तिमिर तोप-तरनि-तेज जारे ॥ बोलत खर्गनिकर मुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु ः रावन प्रानजीवन धन, मेरे तुम बारे। वेद-यंदी **मन**हें मुनिवृंद-सुत-मागधादि विरुद बदत 'जय जय जय जयति कैटमारे' ॥

गंत्वा• अंत् ४२--४३--

बिकसित कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक,

गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे। जनु विराग पाइ सकल सोक कूप-ग्रह विहाइ

भृत्य प्रेममत्त फिरत गुनत गुन तिहारे॥ सुनत वचन प्रिय रसाल जागे अतिसय दयालः

भागे जंजाल विपुल, दुख-कदंव दारे। तुलसिदास अति अनंद देखिके मुलारविंद, छुटैं भ्रमफंद परम मंद दंद भारे॥

> बिहरत अवध-बीथिन राम । ग अनुज अनेक सिसु, नव-नील-नीरद

संग अनुज अनेक सिसु, नव-नील-नीरद-स्याम ॥
तरुन अरुन-सरोज-पद बनी कनकमय पदत्रान ।
पौत पट कटि तूनबर, कर लिलत लघु धनु-बान ॥
लोचनिन को लहत फल छिव निरित्व पुर-नर-नारि ।
बसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चारि॥

मुनि कें सँग विराजत बीर ।

काकपच्छ धर, कर कोदँड सर, सुभग पीतार कि तूनीर ॥ बदन इंदु, अंभोरुह लोचन, स्थाम गौर सोभा-सदन सरीर । पुलकत ऋषि अवलोकि अमित छिबि, उरन समाति प्रेम की भीर खेलत, चलत, करत मग कौतुक, बिलँवत सरित-सरोबर-तीर । तोरत लता, सुमन, सरसीरुह, पियत सुषासम सीतल नीर ॥ बैठत विमल सिलिन बिटपनि तर, पुनि पुनि वरनत छाँह, समीर । देखत नटत केकि, कल गावत मधुप, मराल, कोकिला, कीर ॥ नयनिन को फल लेत निरिख खग, मृग, सुरभी, बजबधू, अहीर । तुलसी प्रमुहि देत सब आसन निज निज मन मृदु कमल कुटीर ॥

रामपद-पदुम-पराग परी।

ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छिनिमय देह धरी ॥ प्रवल पाप पित-साप दुसह दव दारुन जरिन जरी । कृपासुधा सिंच विद्युध-वेलि ज्यों फिरि सुल-फरीन फरी ॥ निगम-अगम मूरित महेस-मित-जुवित वराय गरी । सोइ मूरित मइ जानि नयनपथ इकटक तें न टरी ॥ वरनित हृदय सरूप, सील, गुन प्रेम-प्रमोद-भरी । तुलिसदास अस केहि आरत की आरित प्रमु न हरी ? ॥

नेकु, सुमुखि, चित लाइ चितौ, री। राजकुँवर-मूरित रिचिन्ने की रुचि सुनिर्देचिश्रम कियो है कितौ,री॥ नख-मिल सुं रतता अवलोकत कह्यो न परत सुन होत जितौ, री। साँवर रूप-सुन्ना भरिने कहँ नयन-कमल कल कलम रितौ, री॥ भेरे जान इन्हें बोल्बि फारन चतुर जनक ठयो ठाट इती। री । गुल्मी प्रभु भंजिर्ह संभु-धनुः भृरि भाग सिय-मातु-पिती। री ॥

पूलः राम, सीय दुल्ही री!
पन-दामिन यर वरन, हरन-मन, मुंदरता नखिसख निवही, री॥
ब्याह-विभूपन-वसन-विभूपित, सिख अवली लिख ठिमिसी रही, री
जीवन-जनम-लाहु, लोचन-पल है इतनोइ, लह्मो आज सही, री॥
सुरमा सुर्यम सिंगार-छीर दुहि मयन अमियमय कियो है दही, री
मिंग माजन सिय-राम सँवारे, सकल भुवन छिन मनहुँ मही, री॥
वुल्सिदास जोरी देखत सुख-सोमा अतुल, न जाति कही, री॥
स्त-राधि विरची विरचि मनो, सिला ल्वनिरति-काम लही री॥

मनोहरता के मानो ऐन ।
स्यागल-गौर किसोर पिथक दोउ, सुमुखि! निरखु भरि नैन ॥
वीच वधू विध्वदिन विराजित, उपमा कहुँ कोउ है न ।
मानहु रित-ऋतुनाथ सिहत मुनि-वेष बनाए है मैन ॥
किसी सिंगार-सुपमा-सुप्रेम मिलि चले जग-चित-वित लैन ।
अदभुत त्रयी किथों पठई है विधि मग-लोगिन्ह सुख दैन ॥
सुनि सुचि सरल सनेह सुहावने प्रामबधुन्ह के बैन ।
तुलसी प्रभु तह तर विलँबे, किए प्रेम-कनौडे के न !

मंजुल मूरित मंगलमई !
भयो विसोक विलोक विभीषन, नेह देह-सुधि-सींव गई !!
उठि दाहिनी ओर तें सनमुख सुखद माँगि बैठक लई !
नख-सिख निरिख-निरिख सुख पावत, भावत कछु, कछु और भई
वार कोटि सिर काटि, साटि लिट रावन संकर पे लई !
सोइ लंका लिख अतिथि अनवसर राम तृनासन-ज्यों दई !!
प्रीति-प्रतीति-रीति-सोभा-सिर, थाईत जहँ-जहँ तहँ घई !
बाहु-बली, बानेत बोलको, बीर बिस्विजर्ड-जई !!
को दयाल दूसरो दुनी, जेहि जरिन दीन हिय की हई !!
नुलसी काको नाम जपत जग जगती जामित विनु वई !!

शाजु रघुत्रीर-छित्र जात निह कछु कही।

सुभग सिंहासनासीन सीता-रवन,

भुवन-अभिराम, बहु काम सोमा सही॥
चार चामर-व्यजन, छन्न-मिनगन विपुल,

दाम-मुकुतावली-जोति जगमिग रही।

सनहुँ राकेस सँग हंस-उडुगन-बरिह

मिलन आए हृदय जानि निज नाथही॥

मुकुट सुंदर सिरिस, भालबर तिलक, भू,

कुटिल कच, कुंडलिन परम आमा लही।

मनहुँ हर डर जुगल मारध्वज के मक लागि स्वनिन करत मेर की कर अरुन राजीय-दल-नयन करना-अयन, बदन सुपमा सदन, हास त्रयन्त बिविध कंकन, हार, उरिस गजमिन-माल, मनहुँ वग-पाँति जुग मिलि चली जलद पीत निरमल चैल, मनहुँ मरकत सैल, पृथुल दामिनि रही छाइ ताज सहजह लिलत सायक-चाप, पीन भुज बल अतुल मनुजन्तनु दनुज-बन-दहन, मंडन मही जासु गुन-रूप नहिं कलित, निरगुन सगुन, संगु-सनकादि, सुक भगति हद करि गही दास तुलसी राम-चरन-पंकज सदा

The same will be a second

सखि! रघुनाथ-रूप निहाह।
सरद-विधु रवि-सुवन मनसिज मान भंजिनहाह।
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरिनहाह।
चारु चंदन मनहु मरकत-सिखर लसत निहाह॥
रचिर उर उपवील राजतः, पिदक गजमिन-हाह।
मनहु सुरधनु नखतगन विच तिमिर-भंजिनहाह॥
विमल पीत दुक्ल दामिनि-दुति-विनिदिनहाह॥
सकल अंग अन्प, नहि कोउ सुकवि बरनिनहाह॥
दास तुलसी निरखतिह सुख लहत निरखनिहाह॥
आज रघुपति-मुख देखत लागत सुखः

सेवक सुरुष, सोमा सरद-सिंस सिहाई। दसन-वसन लाल, विसद हास रसाल मानो हिमकर-कर राखे राजिव मनाई॥ अरुन नैन विसाल, लिलत भुकुटी, भाल, तिलक, चारु कपोल, चिबुक-नासा सुहाई।

विश्वरे कुटिल कचा मानहु मधु लालच अलि निलन-जुगल , अपर रहे लोभाई। स्वन सुंदर सम कुंडल कल जुगमा, नलसिदास अनुपा, उपमा कहि न जाई।

तुलसिदास अन्प, उपमा कहि न जाई। मानो मरकत सीप सुंदर सिंस समीप कनक-मकर-जुत विधि विरची बनाई॥

देखत अवध को आनंद । हरपि वरपत सुमन दिन-दिन देवतनि को वृंद ॥ नगर-रचना सिखन को विधि तकत बहु विधिबृंद । निपट लागत अगम, ज्यों जलचरिह गमन सुछंद ॥ मुदित पुरलोगिन सराहत निरिख सुप्रमाकंद । जिन्ह के सुअलि-चल पिअत राम-मुखारविंद-मरंद ॥ मध्य ब्योम विलंबि चलत दिनेस-उडुगन-चंद । रामपुरी विलोकि तुलसी मिटत सब दुख-द्वंद ॥

#### उद्वोधन

जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जीं, जियँ जाचिअ जानकीजानहि रे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो जारित जोर जहानिह रे॥ गति देखु विचारि विभीषन की, अरु आनु हिएँ हनुमानहि रे। तुलसी ! भजु दारिद-दोष-दवानल, संकट कोटि क्रपानहि रे ॥ मुतः दारः अगारः सखाः परिवार विलोकु महा कुसमाजिह रे। सब की ममता तजि कै, समता सजि, संतसभाँ न बिराजिंह रे ॥ गरदेह कहा, करि देखु बिचार, विगार गँवार न काजिह जिन डोलिंह लोलुप क्कर ज्यों, तुल्मी भज्ञ कोमलराजहि सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ, सो भामिनि, सो सुतु, सो हितु मेरी। सोइ सगी, सो सखा, सोइ सेवकु, सो गुरु सो सुरु, साहेब, चेरी ॥ 'तुलती' प्रिय प्रान समान, कहाँ लीं बनाइ कहीं बहुतेरी। जो तिज देह को गेह को नेहु, सनेह सों राम को होइ सबेरो॥ रामु हैं मातुः पिताः गुरु, वंधुः औ संगी, सला, सुतु, स्वामि, सनेही । राम की सीह, भरोगी है राम की, राम रँग्यो, रुचि राच्यो न केही॥ जीशत रामु, मुऍ पुनि रामु, सदा रमुनाथिह की गति जेही। जिंदे जग में 'तुलसी', मोर् न तु डोलत और मुए धरि देही॥

अगाध अनूप सियराम-सरूप् विलोचन-मीनन को जलु है। श्रुति रामकथा, मुख राम को नामु, हिएँ पुनि रामहि को यछ है॥ मति रामहि सों, गति रामहि सों, रित राम सों, रामिह को बछ है। सब की न कहै तुलसी के मतें इतनो जग जीवनं को फल्ल है॥ तिन्ह तें खर, सूकर, स्वान भले, जड़ता बस ते न कहें कछुवै। 'तुल्रधी' जेहि राम सो नेहु नहीं, सो सही पसु पूँछ। विषान न दै॥ जननी कत भार मुई दस मास, भई किंन बाँझ, गई किन च्वै। जरि जाउ सो जीवनु जानिकनाथ! जियै जग में तुम्हरो बिनु है।। गज-बाजि-घटा, भले भूरि भटा, वनिता, सुत भौंह तकें सब वै। धरनी, धनु, धाम सरीर भलो, मुरलोकहु चाहि इहै सुखु 'स्वै ॥ सब फोकट साटक है तुलसी, अपनों न कछू सपनो दिन है! जरि जाउ सो जीवन जानिकनाथ ! जिये जग में तुम्हरो बिनु है॥ सुरराज-सो राज-समाजु, समृद्धि विरंचि, धनाधिप-सो धनु भी। पवमानु-सो, पावकु-सो, जमु, सोमु-सो, पूषनु-सो, भवभूषनु भो॥ करि जोग, समीरन साधि, समाधि कै धीर वड़ों, वसहू मनु भो। सव जाय, सुभायँ कहै तुल्भी, जो न जानिकजीवन को जनु भी॥ कामु-से रूपः प्रताप दिनेसु-से, सोमु-से सील, गनेसु-से मानें। हरिचंदु से साँचे, बड़े विधि-से, मधवा-से महीप विषे-सुख-साने॥ सुक-से मुनि, सारद-से वकता, चिरजीवन लोमस तें अधिकाने।

नामसों

प्रीति-प्रतीति-विहीन गिल्यो कलिकाल कराल, न चुको।

नहाँ जमजातना, घोर नदी; भट कोटि जलचर दंत-टेवैया। जैं: धार भयंत्ररः वार न पारः न चोहितु नावः न नीक खेवैया॥ 'तुलगी' जहँ मातु-पिता न सखा; निह कोउ कहूँ अवलंब देवैया। ियनु कारन रामु कुपाल विसाल भुजा गंहि काढि लेवैया।। जहाँ हित स्वामि, न संग सखा, वनिताः सुतः बंधुः न बापुः न मैया । काय-गिरा-मन के जन अपराध सबै छल्ज छाड़ि छमैया ॥ तुल्सी ! तेहि काल क्रपाल विना दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया। जहाँ सब संकट, दुर्घट सोचु, तहाँ मेरो साहेबु राखे रमैया।।

'सरा'

नामहि तें गज की, गनिका की,

बड़े

नाम् अजामिल-से खल तारन

पिता-भय-साँसति-सागर

अजहूँ

विगरी सुधरी कविकोकिलहू की।

अजामिल की चिल गै चलचूकी ॥

जेहि प्रीति-प्रतीति है आखर दू की ॥

बारन-बारबधू

प्रहलाद-बिषादः 🕝

विहाइ

वजाइ

भलो

तारन -

हरे

रामु

नामप्रताप

ताको

:: - -

गाम

जपतें

कुसमाज

'तुलसी'

रही पति पांडुबधू की।

सो जासु हिएँ रामु तुलसी हुलसै बल्ज आखर दू की।। जार्गे जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान घरें, डरैं उर भारी लोभ, मोह, कोह, काम के। जागैं राजा राज-काज, सेवक-समाज, साज, सोचें सुनि समाचार बड़े वैरी वाम के॥ जागैं बुध बिचा हित पंडित चिकत चिता जारों लोभी लालच धरनि, धन, धाम के। जामें भोगी भोगहीं, वियोगी, रोगी सोगवस, सोवै मुख तुलक्षी भरोसे एक राम के॥ रामु मातु, पितु, बंधु, सुजनु, गुरु, पूज्य, परमहित। साहेबु, सखा, सहाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥ देसु, कोसु, दुलु, कर्म, धर्म, धनु, धामु, धर्रान, गति। जातिपाँति सब भाँति लागि रामहि हमारि पति॥ परमारथु, स्वारथु, सुजसु, सुलभ राम तें सकल पल। कह तुलिसदासु, अब, जब-कवहुँ एक राम तें मोर भल ॥ को न कोध निरदह्यों, काम वन केहि नहि कीन्हों ? की न लोभ इड फंद बाँध त्राप्तन कर दीन्हों! कौन हृद्यँ नहि लाग कठिन अति नारि-नयन-सर ! लोचनजुत नहि अंध मयो श्री पाइ कौन नर ? सुर-नाग-लोक महिमंडलहुँ को जु मोह कीन्हो जय न ! कह तुलसिदासु सो ऊबरै, जेहि राख रामु राजिवनयन ॥

#### राम-नाम-जपकी महिमा

हियँ निर्गुन नयनिह सगुन रसना राम सुनाम।
मनहुँ पुरट संपुट लसत तुलसी लिलत ललाम।
नाम राम को अंक है सब साधन हैं सत।
अंक गएँ कछु हाथ नहिं अंक रहें दस गृन॥
मीटो अरु कठवित भरो रौताई अरु छेम।
स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम॥
राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आम।
बरएत बारिद बूँद गहि चाहत चहन अन्ताम॥
विगरी जनम अनेक की सुधर अवहीं आछ।
होहि राम को नाम जपु तुलसी तिज कुरमाछ॥
राम नाम रित राम गित राम नाम विखाम।
सुमिरत सुभ मंगल कुमल दुहुँ दिनि तुल्भी दाम॥

रामः नाम नरकेप्तरी कनककिषपु कलिकाल । जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ।। स्वपच सबर खस जमन जड़ पाँवर कोल किरात । रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ।।

### राम-प्रेमके विना सब व्यर्थ है

रसना साँपिनि वदन विल जे न जपहिं हरिनाम । तुलंबी प्रेम न राम सों ताहि विधाता बाम ॥ हिय फाटउ फूटहुँ नयन जरउ सो तन केहि काम । द्रवह सवहिं पुलकह नहीं तुलंबी सुमिरत राम ॥ हृदयं सो कुलिय समान जो न द्रवह हरिगुन सुनत । करं न राम गुन गान जीह सो दादुर जीह सम ॥ संवै न सलिल सनेहु तुलंबी सुनि रघुवीर जख । ते नयना जीन देहु राम ! करहु वरु आँधरो ॥ रहै न जल भरि पूरि राम ! सुजस सुनि रावरो । तिन आँखिन में धूरि भरि-भरि मूठी मेलिये ॥

#### राम-प्रेमकी महत्ता

राम सनेही राम गित राम चरन रित जाहि।
तुलसी फल जग जनम को दियो विधाता ताहि॥
आपु आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम।
तेहि के पग की पानहीं तुल्सी तनु को चाम॥
जे जन रूखे विपय रस चिकने राम सनेह।
तुलसी ते प्रिय राम को कानन वसहिं कि गेह॥
जथा लाभ संतोष सुख रघुवर चरन सनेह।
तुलसी जो मन खूँद सम कानन वमहुँ कि गेह॥

### रामप्रेमके लिये वैराग्यकी आवश्यकता

राम प्रेम पथ पेलिए दिएँ विषय तन पीटि।
तुलकी केंचुरि परिहरें होत साँपहू दीठि॥
तुलकी जो लें विषय की मुधा माधुरी मीटि।
ती लों सुधा सहस्र सम राम भगति सुटि मीटि॥

### भक्तिका खरूप एवं महिमा

प्रीति राम में नीति । चित्रय चित्रय राग रिस जीति । तुलसी संतन के मते इहैं भगति की रीति ॥ हित सों हित, रित राम सों, रिपु सों वैर विहाउ । उदामीन सब मों सरल तुलसी सहज सुभाउ ॥

तुल्सी ममता राम सो समता सब संसार । राग न रोष न दोष दुख दास भए भव पार ॥ बारि मथे वृत होइ वह सिकता ते वह तेल । बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं। भजिअ राम सब काम तजि अस विचारि मन माहिं॥

#### उपदेश

घर कीन्हें घर जात है घर छाँड़े घर जाइ। तुलकी घर बन बीचहीं राम प्रेम पुर छाइ॥ दिएँ पीठि पाछें छगै सनमुख होत पराइ। तुलसी संपति छाँह ज्यों लिख दिन बैठि गाँबाइ॥ तुलसी अदभुत देवता आसा देवी नाम। . सेवें सोक समर्पई विमुख भएँ अभिरामः॥ कै निदरहुँ कै आदरहुँ सिंघिह स्वान सिआर। हरष विषाद न केषरिहि कुंजर गंजनिहार॥ तनु गुन धन महिमा धरम तेहि बिनु जेहि अभिमान। तुल्रसी जिञत विडंबना परिनामहु गत जान॥ जो परि पायँ मनाइऐ तासों रूठि विचारि। तुलसी तहाँ न जीतिरे जहेँ जीतेहूँ हारि॥ जूझे ते भल बूझियो भली जीति तें हार। डहके तें डहकाइबो भलो जो करिअ विचार ॥ वैर मूल हर हित वचन प्रेम मूल उपकार। दोहा सुभ संदोह सो तुल्सी किएँ विचार॥ रोष न रसना खोलिएे वरु खोलिय तस्वारि। सुनत मधुर परिनाम हित वोलिअ वचन विचारि॥ मधुर बचन कटु बोलिबो बिर्नु श्रम भाग अभाग । कुहू कुहू कलकंट स्व का का करस्त काग॥ पेट न फूलत विनु कहें कहत न लागइ ढेर | मुमित विचारें वोलिये समुक्षि कुफेर सुफेर ॥ लखइ अधानो भृख ज्यों लखइ जीति में हारि। तुलसी सुमति सराहिऐ मग पग घरह विचारि॥ तुलसी असमय के सखा घीरज **धरम त्रि**वेक। साहित साहस सत्यत्रत राम भरोसो एक॥ तुलसी स्वारय सामुहो परमारय तन पीठि। अंघ कहें दुख पाइहै डिठिआरो केहि डीठि॥ निज दूपन गुन राम के सभुझें तुलसीदास। होइ भलो कलिकालहूँ उभय लोक अनयास ॥



एक गरेमो एक वट, एक आम विखास ।
एक गम धनरवाम हित चानक तुलसीदास ॥
तुलगी जाके वदन ते घोखंहूँ निकसत राम ।
नाके पम वी पमतरी, मेरे तन को चाम ॥
जी जगदीम तो अति मलो, जी महीस ती भाग ।
तुलगी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराम ॥
वितु मतमंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग ।
मोह गएँ विनु राम पद होइ न हढ अनुराम ॥
जरउ मो संपति सदन सुखु सुद्धद मातु पितु भाइ ।
मन्मृत होत जो राम पद करइ न सहस सहाइ ॥
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ ।
सोइ संपदा विभीपनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥
नीच निचाई नहि तजह सजनहु के संग ।
तुलसी चंदन विटम वसि विनु विप भए न सुअंग ॥

भलो भलाइहि पै लहइ, लहइ निचाइहि नीचु।
सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ मीचु॥
पूलइ परइ न बेत, जदि सुधा बरसिं जलद।
मूक्ख हृदयँ न चेत, जों गुरु मिलहिं विरंचि सम॥
जहाँ राम तहँ काम निं जहाँ काम निं राम।
तुलसी क्वहूँ होत निंह रिव रजनी इक ठाम॥
तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर
वसीकरन यह मंत्र है परिहरू बचन कठोर
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सततंग।
सोइ ग्यानी सोइ गुनी जन सोई दाता ध्यानि
तुलसी जाके चित भई राग देप की हानि॥
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे।
हिरं नरा भजांति येऽति दुस्तरं तरंति ते॥

# रसिक संत विद्यापति

(जन्म-विक्रमकी १५ वीं सदी। जन्म-स्थान विसपी ग्राम, भक्त चण्डीदासके समसामयिक, पिताका नाम-गणपित ठा

जाति — मैथिल शाह्मण, देहावसान वि० १५ वीं सदीके अन्तमें )

लोचन धाए फेधायेल हरि नहिं आयल रे। शिव शिव जिवलों न जाए आस अरुझाएल रे॥ मन करि तहँ उड़ि जाइय नहाँ हरि पाइय रे। पेम परसमिन जानि आनि उर लाइल रे॥ स्पनहु संगम पालोल रंग बढ़ाओल रे। से मोरा बिहि वित्रटाओल निन्दओं हेरायल रे॥ मनइ विद्यापति गाओल धनि धइरज कर रे। अचिरे मिल तोंहि बालम पुरत मनोरय रे॥

ख वृन्दावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फुल । खिल वसन्त नवल मलयानिल मातल नव अलिकुल ॥

विहरइ नवल किशोर ।

ग्रालिन्दि पुलिन कुञ्जवन शोभन नव नव प्रेम विमोर ॥

वल रसाल मुकुल मधु मातल नव कोकिलकुल गाय।

व युवतीगण चित उमतायइ नव रसे कानने धाय॥

व युवराज नवल नव नागरि मिलये नव नव भाँति।

नेत नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापित मित माति॥

सिंख कि पुछिति अनुभव मोय।
हो पिरिति अनुराग बखानइत तिछे तिले नृतुन होय।।
हान अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरित मेल।
हो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुतिपथे परज्ञ न गेल।

कत मधु जामिनिय रभसे गमाओल न बुझल कैंसन केल लाख लाख जुग हिय हिय राखल तइओ हिया जुड़न न गेल कत विद्गाध जन रस अनुमगन अनुभव काहु न पेख विद्यापित कह प्राण जुड़ाइत लाखवे न मिलल एक

#### वन्दना

नन्द क नन्दन कदम्ब क तक तर धिरे-धिरे मुरिल बजाव। समय सँकेत निकेतन बद्दसल बेरि-बेरि बोलि पठाव॥ सामिरे, तोरा लागि अनुखन बिकल मुरिरे। जमुना क तिर उपवन उदवेगल फिरि-फिरि ततिह निहारि॥ गोरस बेचए अबद्दत जाद्दत जिन जिन पुछ बनमारि। तोंहे मितिमान, सुमिति, मधुसूदन बचन सुनहु किछु मोरा॥ मनइ बिद्यापित सुन बरजीवित बन्दह नन्द कितोरा॥

### कृष्ण-कीर्तन

मावव, कत तोर करच वड़ाई।
उपमा तोहर कहव ककरा हम कहितहुँ अधिक छजाई॥
जी श्रीखंड सौरम अति दुरलभ तो पुनि काठ कठार।
जी जमदीस निसाकर तो पुनि एकहि पच्छ उजार॥
सिन समान औरो निह दोसर तिनकर पाधर नाम।
कनक कदिल छोट लिजत भए रह की कहु टामिह टाम।
तोहर सिरस एक तोहँ माधव मन होइछ अनुमान।
सजन जन सो नेह किटन थिक किन विद्यापति भाग॥

माधव, बहुत मिनित करि तोय।

दए तुल्सी तिल देह समर्पिनु दय जिन छाड़िब मोय।।
गनइत दोसर गुन लेस न पाओबि जब तुहुँ करिब बिचार।
तुहू जगत जगनाथ कहाओसि जग बाहिर नइ छार।।
किए मानुस पशु पिस भए जर्नामए अथवा कीट पतंग।
करम बिपाक गतागत पुनु पुनु मित रह तुअ परसंग।।
भनइ विद्यापित अतिसय कातर तरइत इह भव-सिंधु।
तुअ पद-पह्लव करि अवलम्बन तिल एक देह दिनबंधु।।

#### प्रार्थना

तातल सेंकत वारि-विन्दु सम सुत-मित-रमिन-समाज। तोहे बिसारि मन ताहे समरपिनु अब मझ हब कोन काज॥

माधवः हम परिनाम निरासा । तुहुँ जगतारन दीन दयामय अतय तोर विसवासा ॥ आध जनम हम नींद गमायनु जरा सिसु कत दिन गेला । निधुवन रमनि-रमस रँग मातनु तोहे भजव कोन बेला ॥ कत चतुरानन मिर मिर जाओत न तुअ आदि अवसाना । तोहे जनमि पुन तोहे समाओत सागर लहिर समाना ॥ भनइ विद्यापित सेष समन भय तुअ विनु गित निह आरा । आदि अनादि नाथ कहाओसि अब तारम भार तोहारा ॥ जतने जतेक धन पापे बटोरल मिलि मिलि परिजन खाय। मरनक बेरि हरि कोई न पूछए करम संग चिल जाय॥

ए हरि, बन्दौं तुअ पद नाय ।
तुअ पद परिहरि पाप-पयोनिधि पारक कओन उपाय ॥
जाबत जनम निह तुअ पद सेविनु जुवती मित मयँ मेलि ।
अमृत तिज हलाहल किए पीअल सम्पद अपदिह मेलि ॥
मनइ विद्यापित नेह मने गिन कहल कि बाढ़व काजे ।
साँझक बेरि सेवकाई मँगइत हेरइत तुअ पद लाजे ॥
हरि सम आनन हरि सम लोचन हरि तहाँ हरि बर आगी ।
हरिह चाहि हरि हरिन सोहाबए हरि हरि कए उठि जागी ॥

माधव हरि रहु जलधर छाई ।

हरि नयनी धिन हरि-धिरनी जिन हरि हेरइत दिन जाई ॥

हरि भेल भार हार भेल हरि सम हरिक बचन न सोहावे ।

हरिहि पहिस जे हरि जे नुकाएल हरि चिंद मोर बुझावे ॥

हरिहि बचन पुनु हरि सयँ दरसन सुकि विद्यापित भाने ।

राजा सिवसिंह रूपनरायन लिसमा देवि रमाने ॥

# रसिक संतकवि चंडीदास

( जन्म—वीरभूमि जनपदके छटना य्राममें वि० सं० १४७४। गायकसंत विद्यापतिके समकालीन, नकुल ठाकुरके छोटे भाई, जाति—ग्राह्मण। देहान्त—वि० सं० १५३४ किर्णहार नामक य्राममें। वय—६० वर्ष।)

'मेरे प्रियतम ! और मैं तुम्हें क्या कहूँ । बस, इतना ही चाहती हूँ --- जीवनमें, मृत्युमें, जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरे प्राणनाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणोंमें प्रेमकी गाँठ लग गयी है; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं सोचकर देखती हूँ—इस त्रिभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है। 'राधा' कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी होऊँ ? इस गोकुलमें कौन है, जिसे में अपना कहूँ। सर्वत्र ज्वाला है। एकमात्र तुम्हारे युगल चरण-कमल ही शीतल हैं; उन्हें शीतल देखकर ही में तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। तुम्हारे िये भी अब यही उचित है कि मुझ अवलाको चरणोंमें स्थान दे दो: मुशे अपने शीतल चरणोंसे दूर मत फेंक देना। नाथ ! सोचकर देखती हूँ। मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे विना अव भेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो में अवला वहाँ जाऊँगी । मेरे प्रियतम । एक निमेपके लिये भी जब तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने लगते है। मेरे स्पर्शमणि ! तुम्हें ही तो मैं अपने अङ्गोंका भूषण बनाकर गलेमें धारण करती हूँ।

× × ×

'सिल ! यह स्याम-नाम किसने सुनाया, यह कानके द्वारा मर्मधानमें प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणोंको व्याकुल कर दिया । पता नहीं, स्याम-नाममें कितना माधुर्य है, इसे मुँह कभी छोड़ नहीं सकता । नाम जपते-जपते में अवश हो गयी हूँ, सिल ! में अव उसे कैसे पाऊँगी ? जिसके नामने मेरी यह दशा कर दी, उसके अङ्ग-स्पर्शसे तो पता नहीं क्या होता है । वह जहाँ रहता है, वहाँ उसे आँखोंसे देखनेपर युवतीका धर्म कैसे रह सकता है । में भूल जाना चाहती हूँ, पर मनमें भुलाया नहीं जा सकता । में अव क्या करूँ; मेरे लिये क्या उपाय होगा ? चण्डीदास द्विज कहता है—इससे कुलवतीका कुल नाश होता है, क्योंकि वह हमारा यौवन माँगता है।'

## महान् त्यागी

# रघु और कौत्स

हो गये।

महान त्यागी महर्षि वरतन्तु—वर्षांतक कौत्स उनके आश्रममें रहा । महर्षिने उसे अपने पुत्रके समान पाला और पढ़ाया । कौत्सके निवास-मोजन आदिकी व्यवस्था, उसके स्वास्थ्यकी चिन्ता—लेकिन गुरुके लिये अन्तेवासी तो अपनी ते संतित है । गुरुने अपना समस्त ज्ञान उसे दान किया और जब सुयोग्य होकर वही अन्ते-स्ति स्वातक होने लगा, घर जाने लगा, गुरु-क्षणाका प्रश्न आनेपर उस परम त्यागीने कह या—'वत्स ! में तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हूँ । हारी विद्या लोक और परलोकमें भी फल-

कौत्सका आग्रह था—'मुझे कुछ अवस्य आज्ञा ; । गुरुदक्षिणा दिये बिना मुझे संतोष होगा!'

कौत्स अनुभवहीन युवा था । उसका हठ— वैने जो निष्काम स्नेह दिया था उसे—उसका प्रतिदान हो सकता था ? कौत्सका आग्रह— का तिरस्कार था वह और आग्रहके दुराग्रह जानेपर महर्षिको कुछ कोप-सा आ गया । नि कहा—'तुमने मुझसे चौदह विद्याएँ सीखी । प्रत्येकके लिये एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ करो ।' 'जो आज्ञा !' कौत्स ब्राह्मण था और भार चकवर्ती सम्राट् अपनेको त्यागी ब्राह्मणोंका से घोषित करनेमें गौरवान्वित ही मानते थे। कौत के लिये सचिन्त होनेका कारण ही नहीं था। इ सीधे अयोध्या चल पड़ा।

चक्रवर्ती सम्राट् महाराज रघुने भूमिमें पंड़क प्रणिपात किया, आसनपर विराजमान कराके, चरण धोये और अतिथि ब्राह्मणकुमारका प्जन किया। अतिथिने पूजा ली और चुपचाप उठ चला । 'आप कैसे पधारे थे १ सेवाकी कोई आज्ञा दिये विना कैसे चले जा रहे हैं १ इस सेवकका

अपराध्र ?! महाराज रघु हाथ जोड़कर सामने खड़े

'राजन् ! आप महान् हैं।' कौत्सने विना किसी खेदके कहा—'में आपके पास याचना करते आया था; किंतु देख रहा हूँ कि निश्वजित् गड़में आपने सर्वस्व दान कर दिया है। आपके पास अतिथि-पूजनके पात्र भी मिट्टीके ही रह गये हैं। इस स्थितिमें आपको संकोचमें डालना में कैंसे चाहूँगा। आप चिन्ता न करें।'

'रघुके यहाँ एक ब्राह्मण स्नातक गुरु-दक्षिणा-की आशासे आकर निराश लीट गया, इस कलक्क से आप मेरी रक्षा करें।' महाराजका म्या गदगद

## कल्याण क्रि



कोत्स

महान् त्यागी

निमाई

अग्निज्ञालामें निवास करें।

कौत्सने प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे यज्ञशाला-के अतिथि हुए। लेकिन महाराज रघु राजसदनमें नहीं गये। वे अपने शस्त्रसञ्ज युद्धरथमें रात्रिको सोये । उनका संकल्प महान था । पृथ्वीके समस्त नरेश उनके यज्ञमें कर दे चुके थे। किसीसे दुवारा द्रव्य लेनेकी वात ही अन्याय थी। महाराजने धनाधीश कुवेरपर चढ़ाई करनेका निश्चय कियाथा।

प्रातः युद्धयात्राका शङ्खनाद हो, इससे पूर्व अयोध्याके कोपाध्यक्षने सूचना दी-- कोषमें स्वर्ण-वर्षा हो रही है।' लोकपाल क्रवेरने चुपचाप अयोध्याधीशको 'कर' दे देनेमें कुशल मान ली थी।

दो महान् त्यागी दीखे उस दिन विश्वको-.स्वर्णकी राशि सामने पड़ी थी। महाराज रघुका कहना था-'यह सब आपके निमित्त आया धन है। मैं बाह्यणका धन कैसे ले सकता हूँ।'

कौत्स कह रहे थे-- 'मुझे धनका क्या करना है। गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल चौदह सहस्र मुद्राएँ—मैं एक भी अधिक नहीं हुँगा।

त्याग सदा विजयी होता है। दोनों त्यागी विजयी हुए। कौत्सको चौदह सहस्र मुद्रा देकर

हो रहा था- 'केवल तीन रात्रियाँ आप मेरी शेष द्रव्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया गया। X X

### निमाईका गृह-त्याग

एक और महत्तम त्याग-घरमें कोई अभाव नहीं था । स्नेहमयी माता, परम पतित्रता पत्नी---समस्त नवद्वीप श्रीचरणोंकी पूजा करनेको उत्सुक। सुख, म्नेह, सम्मान, सम्पत्ति—लेकिन सब निमाईको आबद्ध करनेमें असमर्थ हो गये।

अपने लिये ? जिनकी कृपादृष्टि पड्ते ही जगाई-मधाई-से पापी पावन हो गये, उन्हें - उन महत्तमको त्याग, तप, भजन अपने लिये — लेकिन सारा लोक जिनका अपना है, उन्हें अपने लिये ही तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अपनोंके लिये तो वे नाना नाट्य करते हैं।

लोकादर्शकी स्थापना-लोकमें उपासना-परमप्रेमके आदर्शकी खापनाके लिये-लोकमङ्गलके लिये चैतन्यने त्याग किया।

समस्त जीवोंके परम कल्याणके लिये नवतरुण निमाई पण्डित ( आगे चलकर ) गौराङ्ग सहाप्रभ्र रात्रिमें स्नेहमयी जननी शची माता और परम पतित्रता पत्नी विष्णुप्रियाको त्यागकर तैरकर गङ्गा पार हुए संन्यासी होनेके लिये। त्यागियोंके वे परम पूज्यः।।।।।

# शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन

( वंगालवे, ज्ञान, यंदवावि, जन्म-ई० सन् १७१८, कुमार-हट्टा ग्राममें। पिताका नाम-श्रीरायरामजी सेन, जाति-वैद्या।)

ए. सन दिन कि हुने तारा । जर्वे ताम तारा तारा बले ॥ तारा वर्षे पड़ने धारा॥

हिंद पद्म उठ्ये फुटे, मनेर आँधार जाबे छुटे, नग्पन भरातले पद्दव छुटे, तारा बले हब सारा ॥ त्याजिव सब भंदाभेद, धुचे जाबे मनेर खेद, ओरे दात दात सत्य वेद, तारा आमार निराकार ॥ शीरागप्रसाद रटे, मा विराजे सर्ब्व घटे, ओरे आखि अन्ध, देख माके तिमिरे तिमिर-हरा ॥

भा तारा, मा काली ! क्या ऐसा दिन भी आयेगा जब तारा-तारा पुकारते मेरी आँखसे आँस्की धारा उमड़ पड़ेगी ! हृदय-कमल खिल उठेगा, मनका अन्धकार दूर हो जायगा और में धरतीपर लोट-लोटकर तुम्हारे नामको जपते-जपते आकुल हो जाऊँगा । भेद-भाव छोड़ दूँगा, मनकी खिन्नता मिट जायगी । अरे, सौ-सौ वेदकी ऋचाओ ! मेरी माँ तारा निराकार है—वह घट-घटमें विराजमान है । ऐ अन्धे ! देखो न, माँ अन्धकारको हटाती हुई अँधेरेमें ही विराज रही है ।'

माँ आमाय घुरावे कत।
कछर चल-ढाका बलदेर मत॥
भवेर गाछे जुडे दिये माँ पाक दिते छे अविरत।
तुमि कि दोषे करीले आमाय छटा कछर अनुगत॥
माँ शब्द ममता-युक्त काँदिले कोले करे सुत।
देखि ब्रह्माण्ड रह एह रीति माँ आमि कि छाडा जगत॥
दुर्गा दुर्गा दुर्गा बले तरे गेल पापी कत।
एक बार खूले दे माँ चलेर ठुलि देखि श्रीपद मनेर मत॥

'माँ ! कोल्हूके बैलकी तरह अब मुझे और कितना घुमाओगी ? संसाररूपी वृक्षमें बाँधकर बरावर ऐंठन दे रही हो, जैसे लोग रस्तीमें देते हैं ''। मला, मैंने क्या दोप किया है कि तुमने मुझे ऐसे बन्धनका दास कर दिया है। 'माँ' शब्द तो ममतापूर्ण है। जब बालक रोता है तो माँ उसे गोदमें बैठा लेती है। संसारकी तो यही रीति देखता हूँ, -समी माताएँ ऐसा ही करती हैं। तो क्या मैं संसारमरसे पृथक् हूँ कि त् माँ होकर भी मुझे प्यार नहीं करती! असंख्य पापी 'दुर्गा-दुर्गा' बोलकर तर गये। माँ! एक बार मेरी आँखों-परसे पट्टी हटा लो, जिससे में तुम्हारे श्रीचरणोंका पथेष्ट दर्शन करूँ।'



# संत रहीम

( पूरा नाम—नवाव अन्दुर्रहीम खानखाना । जन्म—वि० सं० १६१० (दूसरे मतसे १६१३), जन्मस्थान—लाहोर । पिताका नाम—सरदार वैरमखाँ खानखाना । देहान्त—वि० सं० १६८३ (दूसरे मतसे १६८६) । आयु—७२ वर्ष । )

रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय । आभीरवामनयनाहतमानसाय दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण ॥

रत्नाकर ( क्षीरसमुद्र ) तो आपका घर है, साक्षात् लक्ष्मीजी आपकी पत्नी हैं, आप स्वयं जगदीश्वर हैं, भला आपको क्या दिया जाय। किंतु, हे यदुनाय ! गोपसुन्दरियोंने अपने नेत्रकटाक्षसे आपका मन हर लिया है, इसलिये अपना मन आपको अर्पण करता हूँ; कृपया इसे ग्रहण कीजिये। आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका च्योमाकाशाखालाम्बराव्धिवसवस्वद्यीतयेऽद्याविध । प्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्य भगवन् तद् वाष्टिइतं देहि गे नो चेद्बृहि कदापि मानय पुनर्मामोदशीं भूमिकाम्॥

हे भगवन् श्रीकृष्ण !आपकी प्रसन्नताके लिये आजतक नटकी माँति जो चौरासी लाख स्वाँग मेंने आपके मामने धारण किये हैं, यदि उनको देखकर आप प्रसन्न हैं तो मेरी मनः कामन पूर्ण कीजिये; और यदि आप प्रसन्न नहीं है तो माफ कर दीजिये कि अब फिर ऐसा कोई स्वाँग मेरे मामने मत लाना ।

कित लित माला वा जवाहर जड़ा था। चपल चलनवाला चाँदनी में खड़ा था। किट तट विच मेला पीत सेला नवेला। अलि वन अलबेला यार मेरा अकेला॥

पट चाहै तन पेट चाहत छदन, मन
चाहत है धन जेती संपदा सराहिबी।
तेरोई कहाय के, रहीम कहै दीनबंधु,
आपनी विपति जाय काके द्वार काहिबी?
षेट भरि खायो चाहै, उद्यम बनायो चाहै,
कुटुँव जियायो चाहै, काढ़ि गुन छाहिबी।
जीविका हमारी जो पे औरन के कर डारी,

भज रे मन नॅंदनंदन, बिपति बिदार। गोपीजन-मन-रंजन, परम उदार॥ भजि मन राम सियापित, रघु-कुल-ईस। दीनबंधु दुख-टारन, कौसलधीस॥

व्रज के विहारी ! तौ तिहारी कहा साहियी ॥

छिव आवन मोहन लाल की। काछें काछिन कलित मुर्लि कर,

पीत पिछौरी साल की ॥ वंक तिलक केसर को कीने

दुति मानो विधु बाल की विसरत नाहिं सखी ! मो मन ते

चितविन नयन विसाल की || नीकी हँसिन अधर सधरिन की।

छित्र छीनी सुमन गुलाल की। जल सौं डारि दियौं पुरइन परः

जल सा झार ।दया पुरइन परा डोलिन मुकता माल की ।

आप मोल बिन मोलिन डोलिन,

बोलिन मदनगुपाल की

यह सरूप निरखै सोइ जानै,

इस रहीम के हाल की ॥

कमल दल नैनिन की उनमानि । विसरत नाहिं सखी ! मो मन ते मंद मंद मुसकानि ॥ यह दसनिन-दुति चवलाहूँ ते महा चवल चमकानि । यसुधा की वसकरी मधुरता सुधा-पगी वतरानि ॥ चढ़ी रहै चित उर विसाल की मुदुःतमाल-यहरानि । नृत्य समय पीतांवर हू की फहरि फहरि फहरानि !! अनुदिन श्रीबृंदावन व्रज ते आवन आवन जानि । वे रहीम चितते न टरित हैं सकल स्याम की वानि !!

#### दोहा

जिन नैनन प्रीतम बस्यौ, तहँ किमि और समाय। भरी सराय रहीम लिखि, पथिक आपु फिरि जाय॥ दिव्य दीनता के रसिंह, का जाने जग अंधु। भली बेचारी दीनता, दीनबंधु वंध्र ॥ सदा नगारा कूच का बाजत आठीं जाम । रहिंमन या जग आय कै, को करि रहा मुकाम ॥ अब रहीम दर दर फिरैं, माँगि मधुकरी खाहिं। यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाहिं॥ र्राहमन कौ कोउ का करै, ज्वारी, चोर, लवार। पत राखनहार है, माखन चाखनहार ॥ अमरबेलि बिनु मूल की प्रतिपालत है ताहि। रहिमन ऐसे प्रभुहिं तजि, खोजत फिरिए काहि॥ गहि सरनागति राम की भवसागर की नाव। रिहमन जगत-उधार कर, और न कछू उपाव॥. **सु**मिरह कै, नंदकुमार। मन द्द करि **वृषभान**कुँवरि जो कै, प्रान-अधार ॥ अनुचित वचन न मानिए, जर्दाप गुरायसु गाहि। है रहीम रद्यनाथ ते सुजस भरत को बाढ़ि ॥ अत्र रहीम मुसिकल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम। साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिलै न राम॥ आवत काज रहीम कह, गाढ़े बंधु-सनेह। जीरन हो त न पेड़ ज्यों, थामें वरे बरेह ॥ उरगः, तुरँगः, नारीः, नृपतिः, नीच जाति इथिआर । रहिमन इन्हें सँभारिए, पलटत लगै न बार ॥ अंजन देहुँ तो किरकिरी, सुरमा दियौ न जाय। जिन ऑखिन सो हरि लख्यो, रहिमन बलि बलि जाय ॥ कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय। पुरुप पुरातन की वधू, क्यों न चंचला होय॥ कह रहीम या जगत से प्रीति गई दै टेरि। अव रहीम नर नीच में स्वारथ स्वारथ हेरि ॥ जलहि मिलाय रहीम ज्यों कियो आप सम छीर। क्षॅगवइ आपुहि आप त्यों। सकल आँच की भीर ॥

ः संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास \*

े प्रांग में ब्रीय गण बुझे ते सुलगे नाहिं। ंग्रम कि, बुझि बुझि के सुलगाहिं॥ यह गहुँ, गंपति मिलत रहीम। 31 पुरुपार थ स पर, तपत रसोई 47 स्याध વેમટ भीम ॥ महीम । गति दीप की। कुछ कपृत गति सीय। लंगि, वहीं अँधेरी -712 उजिल्लारी आपनी। कीन्हीं चार चकोर। सन i रहे, कृष्णचंद्र की ओर॥ लाग्यी वासर श्चिम वहेन भी, वड़ी बडाई होय। विमे भोरी हनुमंत कीं, गिरधर कहत न कीय। दारा अर सुतन सों, लगी रहै नित चित्त । रहीम कोक लख्यो, गाहे दिन को मिस्त।। मधु, कहु रहीम घटि कौन। सलीने अधर लोन पर, अरु मीठे पर लौन ॥ भरन की, है रहीम दुख बाढ़ि। हहरि कै, दिये दाँत है काढ़ि॥ हाथिहि भजों तो काको मैं भजों, तजों तो काको आन। भज़न तजन ते विलग है, तेहि रहीम तू ज़ान ॥

भार झोंकि के भार में। रहिमन उत्तरे पार। मँझधार में, जिन के सिर पर भार॥ पै वृङ् रिहमन कवहँ बड़ेन के नाहिं गर्व को लेस। संसार को, तऊ कहावत सेस॥ धरें प्रकार ते, हित-अनहित पहिचानि। तीन रहिमन परें, परोस बस, परें मामिला जानि॥ रहिमन पर उपकार के, करत न यारी बीच। माँस दियो शिवि भूप ने, दीन्हों हाड़ दधीच॥ रहिमन प्रीति न कीजिए, जस खीरा ने कीन। ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाँकें तीन ।। चिंदु, चिलियो पावक माँहि। मैन-त्रंग रहिमन ऐसौ कठिन, सब कोउ निबहत नाहिं॥ प्रेम-पंथ नहीं, भइ पूजा में हानि। राम-नाम जान्यौ कहि रहीम क्यों मानिहैं, जम के किंकर कानि॥ नहीं, जान्यो सदा उपाधि। जान्यौ राम-नाम तिहिं आपुनी, जनम गॅवायी वादि॥ कहि रहीम जान कै, सब को सब कुछ देत। संपति संतत विनु दीन की, को रहीम सुधि लेत। दीनबंध

# श्रीरसखानजी

(वैंध्णवमवर पठान भक्तकवि, जन्म वि० सं० १६१५ के लगभग, गोस्तामी विद्वलनाथजीके कृपापात्र शिष्य, शरीगाना माग

कोई निश्चित नहीं, कोई-कोई वि० सं० १६८० बतलाते हैं।)

मानुप हों तो वही रसखानि,
वसी ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।
जो पसु हों तो कहा बसु मेरों,
चरों नित नंद की धेनु मँझारन ॥
पाहन हों तो वही गिरि को,
जो धरवों कर छत्र पुरंदर धारन ।
जो खग हों, तो बसेरों करों,
मिलिकालिंदी कूल कदंब की डारना।

या लक्कुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर कौ तिज डारों। आठहुँ सिद्धि नवौ निधि कौ सुख, नंद की गाइ चराइ विसारों॥ ऑखिन सीं (रसंखानि' कवीं) वज के वन बाग तड़ाग निहामी। कोटिक हू कल्छीत के धाम। करील की क्रंजन ऊपर वारों।

सेस महेस गनेस दिनेस, सुरेसह जाहि निरंतर गार्ने। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सु वेद बतार्ने। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सु वेद बतार्ने। नारद-से सुक-व्यास रहें, पिच हारे तक पुनि पार न पार्ने। ताहि अहीर की छोहिरयाँ, छिछया भरि छाछ पे नाच नचार्ने।।

गावै गुनी गनिका संधर्व औ सारद सेम सबै गुन गावत । नाम अनंत गनंत गनेस ज्यों ब्रह्मा चिलोचन पार न पारत ॥ जोगी जती तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समापि लगावत । ताहि अहीर की छोहरियाँ छिल्या भरि छाछ पै नाच नचावत ॥ धूरि भरे अति सोमित स्थाम जू तैसी वनी सिर सुंदर चोटी । खेळत खात फिरें अँगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी ॥ वाःछिव कों रसखान विलोकत वारत काम कला निज कोटी । काग के भाग बड़े सजनी ! हिर हाथ सों ले गयो माखन रोटी ॥ बहां में हूँ ढ्यौ पुरानन गानन बेद रिचा सुनि चौगुने चायन । देख्यौ सुन्यौ कबहूँ न कितूँ वह कैसे सहूप औ कैसे सुभायन ॥ टेरंत हेरत हारि पऱ्यो रसखानि बतायौ न लोग-छुगायन । देखौ दुरौ वह कुंज कुटीर में बैटो पलोटत राधिका पायन ॥

जा दिन तें निरख्यों नँदनंदनः
कानि तजी घर बंधन छूट्यों।
चारु विलोकनि की निसि मारः
सँभार गयी मन मार ने छूट्यों॥
मागर कों सरिता जिमि धावतिः
रोकि रहे छुल को पुल टूट्यों।
मत्त भयो मन संग फिरैः
रसलानि सुरूप सुधा रस घूट्यों॥

नैन लख्यो जब कुंजन तें बन तें निकस्यो अँटक्यो भटक्यो री। सोहत कैसो हरा टटको अरु जैसो किरीट लग्यो लटक्यो री॥ रसखानि रहे अँटक्यो हटक्यो बज लोग फिरे सटक्यो भटक्यो री। रूप सबै हरि वा नट को हियरे फटक्यो झटक्यो अँटक्यो री॥

गो रज विराजे भाल लहलही वनमाल आगें गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तान री। तैसी धुनि वाँसुरी की मधुर मधुर तैसी वंक चितविन मंद मंद मुनकािन री।। कदम विटप के निकट तटनी के आय अटा चिंद चाहि पीत पट फहरािन री। रस वरसावे तन तपन बुझावे नैन प्रानिन रिझावे वह आवे रसखािन री।।

दोड कानन कुंडल मोरपला सिर मोहै दुकूल नयो चटको । गिनिहार गरे सुकुमार धरे नट भेस अरे पिय को टटको ॥ सुभ काछनी वैजनी पेजनी पामन आमन में न लगे झटको । यह सुंदर को रमलानि अली! जु गलीन में आइ अवै अँटको ॥ कानन दे अँगुरी रहियो जवहीं मुरली धुनि मंद वजेहैं। मोदनी तानन मों रसलानि अटा चिह गोवन गैहें तो गेहै ॥ टेरि कहीं निगरे बजलोगिन काल्हि कोऊ कितनो समुझैहै। सार री वा मुख की मुसकानि सम्हारी न जेहै न जेहै न जेहै ।

कहा रसखानि सुख संपति सुमार महँ

कहा महाजोगी है लगाये अंग छार को ।

कहा साघें पंचानल, कहा सोये बीचि जल,

कहा जीति लाये राज सिंधु वारपार को ॥

जप बार-बार तप संजम बयार ब्रत,

तीरथ हजार अरे बूझत लबार को ।

सोई है गँवार जिहि कीन्हों निहंं प्यार,

नहीं सेथी दरबार यार नंद के कुमार को ॥

देस-विदेस के देखे नरेसन रीझि की कोउ न बूझि करेगो । ताते तिन्हें तिज जान गिरयो गुन सौगुन औगुन गाँठि परेगो ॥ वाँसुरीवारो बड़ौ रिझवार है स्थाम जो नेकु सुढार ढरेगो । लाइलो छैल वही तो अहीर को पीर हमारे हिए की हरेगो ॥ लोग कहैं ब्रज के रसखानि अनंदित नंद जसोमित जूपर । छोहरा आज नयो जनम्यो तुम सौकोउ भाग भरयो निहं भूपर ॥ वारि के दाम सवाँर करों अपने अपचाल कुचाल लद्ध्यर । नाचत रावरो लाल गुपाल सो काल सो व्याल कपाल के ऊपर ॥

द्रौपदि औं गिनका, गज, गीध,
अजामिल सों कियो सो न निहारौ ।
गौतम गेहिनी कैसें तरी,
प्रहलाद को कैसें हरयो दुख भारौ ॥
काहे को सोच कर रसलानि,
कहा करिहै रिवनंद विचारौ ।
कौन की संक परी है जु मालन
चालनहारौ है राखनहारौ ॥

वैन वही उन को गुन गाइ, औं कान वही उन वैन सों सानी । हाथ वही उन गात सरें, अरु पाइ वहीं जु वहीं अनुजानी ॥ जान वहीं उन पान के संग, औं मान वहीं जु करें मनमानी । त्यों रमखानि वहीं रखलानि, जु है रसलानि, सो है रसलानी ॥

कंचन के मंदिरिन दीिंठ ठहराति नाहिं, सदा दीपमाल लाल मानिक उजारे सौं। और प्रभुताई अब कहाँ लों बलानों प्रति-हारिन की भीर भृप टरत न द्वारे सौं॥ गंगा में नहाइ मुक्तहल हूँ लुटाइ, बेद, बीस बार गाइ, ध्यान कीजत सकारे सौं। ऐसे ही भये तौ कहा कीन रमखानि जोवे, चिक्त दें न कीनी प्रीत पीत पटबारे सौं॥

### प्रेम

प्रेम प्रेम सब को उकात, प्रेम न जानत कोय। ों जन जाने प्रेम ती। मरी जगत क्यों रीय॥ प्रेम अगम अनुपम अमितः सागर-सरिस वखान । जो आवत एहि दिग बहुरि, जात नाहिं रसखान ॥ छानि की, बहन भए जलधीम । प्रेमिट्ट ते विपयान करि, पूजे जात गिरीस ॥ वेगरूप दर्पन अहो, रचै अज्बों खेल। अपनी रूप कछु, लिख परिहै अनमेल ॥ कमलतंतु सी छीन अरु, कटिन खड़ग की धार। अति स्थी टेढ़ी बहुरि, प्रेमवंथ अनिवार ॥ होक-वेद-मरजाद स्य, लाज, काज, संदेह । यहाएँ प्रेम करि, विधि-निषेध को नेह ॥ कवहँ न जा पय भ्रम-तिमिर, रहै सदा सुख-चंद। दिन-दिन बादत ही रहै, होत कबहूँ नहि मंद ॥ भलें ब्रथा करि पनि मरी, ग्यान-गरूर मेम फीको सबै, कोटिन किएँ उपाय।। श्रुति, पुरान, आगम, समृतिहि, प्रेम सबहिं को सार। प्रेम विना नहिं उपज हिया प्रेम-बीज आनँद अनुभव होत नहिं, प्रेम बिना जग जान। वह विषयानंद के ब्रह्मानंद काम, कोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्रोह, मात्सर्य। इन सबहीं ते प्रेम है, परे, कहत मनिवर्य॥ विन गुन जोवन रूप धन, विनु स्वारथ हित जानि । कामना ते रहित, प्रेम सकल रसलानि॥ अति स्च्छम कोमल अतिहि, अति पतरौ अति दूर। प्रेम कठिन सब तें सदा, नित इकरस भरपूर ॥ जम में सब जान्यों परे, अरु सब कहै कहाय। जगदीस ६ प्रेम यह, दोऊ अकथ लखाय॥ जेहि बिनु जाने कछुहि नहिं, जान्यौ जात विसेस। प्रेम जेहि जानि कै, रहि न जात कछ सेस ॥ सिनः कलनः सुबंधः सुतः इन में सहज सनेह। प्रेम इन में नहीं, अकथ कथा सिवसेंह ॥ कारनीहं, इकरस सदा समान। चिन सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमान ॥ प्रियहिं डरै सदा, औ चहै न कछु, सहै सबै जो होय। एकरस चाहि कै, प्रेम बलानी सोय॥ प्रेम प्रेम सब कोउ कहै, कठिन प्रेम की फाँस।

तरिक निकरें नहीं, केवल चलत उसाँस॥ हरी की रूप है, त्यों हरि प्रेम सरूप। दें यों लहें, ज्यों सूरज अर धूप॥ ग्यान, ध्यान, विद्या, मती, मत, विस्वास, विवेक । विना प्रेम सब धूर हैं, अग जग एक अनेक ॥ प्रेम फाँस में फाँसि मरे, सोई जिए सदाहिं। विना, मरि को उ जीवत नाहिं॥ जाने जग में सब तें अधिक अति, ममता तनहिं लखाय। मै या तनहूँ तैं अधिक, प्यारी प्रेम कहाय॥ बैकुंठ जेहि पाएँ अरु, हरिहूँ की नहिं चाहि। सोइ अलौकिक, सुद्ध सुभ, सरस सुप्रेम कहाहि॥ तें सब मुक्ति हैं, लही घड़ाई प्रेम। याही प्रेम भएं नस जाहिं सब, बँधे जगत के नेम ॥ के सब आधीन पै, हरी प्रेम-आधीन । हरि आपुर्ही, याहि बङ्ग्यन दीन॥ जसोदा नंद अरु, ग्वाल वाल सब धन्य। या जग में प्रेम को, गोवी भई अनन्य॥ स्वाभाविक विना, स्वार्थ अचल महान । सुद्ध सोइ, प्रेम अहै रसखान॥ एकरस सदा सोइ, बीज कहावत प्रेम। जाते प्रेम प्रेम सोइ, छेत्र कहावत प्रेम॥ जामें उपजत अंकुर वही, सेक वही आधार। वही फूल सब, वही प्रेम सुखसार॥ पात फल

#### अष्टयाम

प्रातः उठ गोपाल जूः किर सिरता अकान। केस सँवारत छित्र ललीं, सदा वही रसखात॥ किर पूजा अरवन तहाँ, वैठत श्रीनँदलल। वंसी वाजत मधुर धुनि, सुनि सव होत निहाल॥ सीस मुकुट सुचि कीट की, सुंदर सी श्री भाल। पेखत ही छित्र बनत है, धन्य धन्य गोगाल॥ पुनि तहँ पहुँचत भक्तगन, लै ले निज निज थार। भोजन तहँ प्रमु करत हैं, तनक न लावत वार॥ हि विधि वीतत है पहर, तत्र तहँ श्री रनलां। ले गोगाँ वन की चलत, कर वंसी को गांर॥ तब सव भक्तहु चलत हैं, सब पाछे मीं पाप। कीड़ा करत चलत तहाँ, वंसीधर हरताय॥ कीड़ा करत चलत तहाँ, वंसीधर हरताय॥ जब बन में पहुँचत जहाँ, खदा महन की यान। तब नटनागर रचत तहाँ, साँति भाँति के गण।

एक पहर बन में अटतः हैं श्रीमदनगुपाल । गौन करत निज धाम कौं, है सब जूथ विसाल।। लौटि कें, करत कलेवा जोइ। तव नटनागर लै प्रसाद सब भक्ति सौं, बैठत पुनि कर धोइ॥ गुपाल की बाँसुरी, वजत तहाँ रसखान। सुनि के सुधि भूलें सबै, सुदित होत मन प्रान॥ पुनि भक्ती उपदेस प्रभु, देत सबन हरणाय। मन प्रसन्न है सुनत सब, कोमल सरस उपाय॥ उपदेस प्रभु, भक्तन देत सदैव। घरी काम, कोध, मद, लोभ कछु, उपजत नहिं फिर नैव ॥ गोदोहन की घरी, देखि सुघर घनस्याम । पुनि सखान कौं, है है सुंदर नाम॥ झाँकी तहाँ, निरखत बनै सदैव। बाँकी गोरस सब रस श्रेष्ठ तव दुहत स्याम धनि दैव ॥ तव है गोरस सब सखीं, चलत जात नित नेह। नटनागर सौं सैन सौं, करत मुदित मन नेह॥ पुनि ज्यों ही दीपक जरें, सबै भक्त हरषाय। लै लै निज आरत तहाँ, धावत नेह लगाय॥ कृष्ण तहुँ, अन्य अष्ट पटरानि । बैटत राधा

धूम सौं, गावत गीत सुजान **॥** आरती उठत इहि बिधि दुइ रस रंग तहँ, बीत जात हैं जाम। आग्या भक्तजन, जात आपने धाम ॥ तव सव भक्त वहीं जुगल, छवि निस हिये लगाय। आपने धाम कौं, सुंदर सयन कराय॥ जात सोवत सदा, पुनि उठि बैठत स्याम । ग्रॅंजत तबै, उठत भक्त है नाम।। ध्रनि मोहन छवि रसखानि लखि, अब हग अपने नाहिं। आवत धनुष से, छुटे सर से जाहिं॥ मो मन मानिक है गयी। चितै चोर नँदनंद। वेमन मैं का करूँ, परी फेर के फंद ॥ मन लीनो प्यारे चिते, पै छटाँक नहिं देत । कहा पाटी पढी, कर को पीछो ए सजनी लौनो लला, लह्यो नंद के गेह। चितयौ मृदु मुमकाइ के, हरी सबै सुधि गेह ॥ देख्यौ रूप अपार, मोहन सुंदर स्त्राम कौ। कुमार, हिय जिय नैननि मैं बस्यो।। वह ब्रजराज सुजान, भयो अजानहि जान कै। एरी चतुर तजि पहिचान, जान आपनी जान कों॥ दीनी

# मियाँ नजीर अकबराबादी

( जन्म-स्थान---आगरा, जन्म---सं० १७९७ लगभग, देहान्त---सं० १८८७ लगभग। स्फीमतके संत, श्रीकृष्णभक्त 🌶

### कन्हेयाका बालपन

मारो, सुनो ये दिघ के छुटैया का वालपन, औ मधुपुरी नगर के बसैया का वालपन। मोहनसरूप नृत्य-करैया का वालपन। वन-वन के खाल गीवें चरैया का वालपन। ऐसा था वाँसुरी के बजैया का वालपन, क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का वालपन। जाहिर में सुत वो नंद जमोदा के आप थे, बरना वो आपी माई थे और आपी वाप थे। परदे में वालपन के ये उन के मिलाप थे, जोती-सरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। एसा या वाँसुरी के बजैया का वालपन, क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का वालपन। उनको तो वालपन से न या काम कुछ जरा, संसार की जो रीत थी उस को रखा वजा।

मालिक थे वह तो आपी, उन्हें बालपन से क्या , वाँ बालपन, जवानी, बुढ़ापा सब एक था । ऐसा या बाँसुरी के बजैया का बालपन । क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ बाले थे विर्जराज, जो दुनिया में आ गये । इस वालपन के रूप में कितनों को भा गये । इस वालपन के रूप में कितनों को भा गये । एक यह भी लहर थी जो जहाँ को जता गये । ऐसा या बाँसुरी के बजैया का बालपन । परदा न बालपन का वो करते अगर जरा, क्या ताव थी जो कोई नज़र भर के देखता। झाड़ औ पहाड़ देते सभी अपना सर झका, पर कीन जानता था जो कुछ उनका भेद था।

ऐसा था बाँसुरी के ब्रजैया का नया-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हेया का बालपन ॥ अव पुर्टानयों का उनके में चलना वयाँ करूँ ? या मीटी बातें मुँह से निकलना बयाँ करूँ ? 'या वालकों में इस तरह पलना वयाँ करूँ ? या गोदियां में उनका मचलना वयाँ करूँ। ऐसा था बाँसुरी के वजैया का बालपन, . ' क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदनगुंपाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। यासुकि चरन छुअन को चले छोड़ के पताल, आकास पर भी धूम मची देख उनकी चाल। ऐसा था वाँसुरी के बजैया का बालपन, क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल, इक आप और दूसरे साथ उन के ग्वाल-बाल। माखन दही चुराने लगे, सब के देख-भाल, दी अपनी दूध-चोरी की घर घर.में धूम डाल। ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन , क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ कोठे में होवे फिर तो उसी को ढँढोरना , मटका हो तो उसी में भी जा मुख को बोरना। ं ऊँचा हो तो भी कंधे पै चढ़ के न छोड़ना , ंपहँचा न हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना। ्रोसा था बाँसरी के बजैया का बालपन ंक्या-क्या कहूँ मैं कुण्ण-कन्हैया का बालपन ॥ गर चोरी करते आ गई ग्वालिन कोई वहाँ ; ं औ उसने आ पकड़ लिया तो उस से बोले वाँ। में तो तेरे दही की उड़ाता था मिक्खयाँ , ें खाता नहीं मैं उस को, निकाले था चींटियाँ। ऐसा था वाँसुरी के बजैया का बालपन ; ं क्यां-वंया कहूँ मैं कुणां-कन्हैया का बालपंन ॥ . गुस्से में कोई हाथ पकड़ती जो आनकर भ ः तो. उस. को वह स्वरूप दिलाते थे मुर्लीधर । ् जो आपी लाके धरती वो माखन कटोरी भर । , गुस्सा वो उस का आन में जाता वहाँ उत्र ।

ऐसा था बाँसुरी के वजैया का घालपन, क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ उनको तो देख म्वालिनें जो जान पाती थीं ; ंघर में इसी बहाने से उन को बुलाती थीं। जाहिर में उन के हाथ से वे गुल मचाती थीं। परदे सबी वो कृष्ण की बिलहारी जाती थीं। ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन ; क्यां-क्यां कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का वालपन॥ कहती थीं दिल में, दूध जो अब हम छिपायँगे , श्रीकृष्ण इसी बहाने हमें मुँह दिखायँगे। और जो हमारे घर में ये माखन न पायँगे , तो उन को क्या गरज है वो काहे को आयँगे। ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन , क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ सब मिल जसोदा पास यह कहती थीं आके, बीर , अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा सरीर। देता है हम को गालियाँ, औ फाइता है चीर, छोड़े दही न दूधः न मोखन महीः न खीरः। ऐसा था बाँसुरी के वजैया का बालपन क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ माता जसोदा उन की बहुत करतीं मितियाँ औ कान्ह को डरातीं उठा मन की साँहियाँ। तत्र कान्हजी जलोदा से करते यही वयाँ , तुम सच न मानो मैया ये सारी हैं छिटियाँ। ऐसा था बाँसुरी के बज़ैया का वालपन क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हेया का बालपन ॥ माता, कभी ये मुझ को पकड़ कर छे जाती हैं। औ गाने अपने साथ मुझे भी गवाती है। सब नाचती हैं आप मुझे भी नचाती हैं। आपी तुम्हारे पास ये फरियादी आती हैं। ऐसा था वाँसुरी के वजेंया का वाल्पन । क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हेया का वाल्पन ॥ मैया, कभी ये मेरी छगुलिया छिपाती है। जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़े जाती हैं। आपी मुझे कठाती हैं आपी मनाती हैं। मारो इन्हें ये मुझ को बहुत-मा मताती हैं।

ऐसा था बाँसुरी के वजैया का बालपन क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ इक रोज मुँह में कान्ह ने माखन छिपा लिया 🤊 पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुँह बना दिया। मुँह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया , इक आन में दिखा दिया, औ फिर मुला दिया। ऐसा या बाँसुरी के बजैया का बालपन , क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैयाका बालपन ॥ थे कान्हजी तो नंद-जसोदा के घर के माह, मोहन नवलिकसोर की थी सब के दिल में चाह । उन को जो देखता था, सो करता था वाह वाह, ऐसा तो बालपन न किसी का हुआ है आह । ऐसा या वाँसुरी के बजैया का बालपन , क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ राधारमन के यारो अजब जाये गौर थे , लड़कों में वो कहाँ हैं जो कुछ उन में तौर थे। आपी वो प्रभू नाय थे, आपी वो दौर थे , उनके तो बालपन ही में तेवर कुछ और थे। ऐसा या वाँसुरी के बजैया का बालपन , क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ होता है यों तो बालपन हर तिपल का भला, पर उनके बालपन में तो कुछ औरी मेद था। इस भेद की भला जी किसी को खबर है क्या ? क्या जाने अपनी खेलने आये थे क्या कला । ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन, क्या-क्या कहँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ सव मिल के यारो, कृष्ण मुरारी की बोलो जै , गोविंद-कुंज-छैल-विहारी की बोलो जै। दिधिचोर गोपीनायः विदारी की बोलो जै , तम भी नज़ीर, कृष्णमुरारी की बोलो जै। ् ऐसा था वॉसुरी के बजेया का वाल्पन , क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हेंया का वालपन ॥ २

जय मुरलीधर ने नुस्ली को अपने अधर धरी , क्या-तथा परेम-प्रीत-भरी उसमें धुन भरी । है उसमें धार्थ-गंधे की हरदम भरी खरी , सहमाई धुन जो उसकी इधर जी उधर जरी ! सब सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ।
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने वाँसुरी।।
ग्वालों में नंदलाल वजाते वो जिस घड़ी ,
गौएँ धुन उसकी सुनने को रह जातीं सब खड़ी ।
गिलयों में जब बजाते तो वह उसकी धुन बड़ी ,
लेले के अपनी लहर जहाँ कान में पड़ी ।
सब सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने वाँसुरी॥
मोहन की बाँसुरी के मैं क्या-क्या कहूँ जतन ,
ले उसकी मन की मोहिनी धुन उसकी चितहरन।
उस बाँसुरी का आन के जिस जा हुआ बजन ,
क्या जल, पवन, 'नज़ीर' पखेल व क्या हरन—
सब सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी॥

( ३ )

है आशिक़ और माग्र्क़ जहाँ ्शाह वज़ीरी है बाबा ! है, नै रोना घोना है, असीरी है दर्दे वावा ! बहारें-चुहलें दिन-रात औ ऐश सफ़ीरी है बाबा ! जो आशिक हुए सो जाने हैं, भेद फ़क़ीरी यह है बाबा ! हर आन हँसी, हर आन खुशी, हर वक्तत अमीरी है जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए, फिर क्या दिलगीरी है बाबा ! कुछ ज़ल्म नहीं, कुछ ज़ोर नहीं, कुछ दाद नहीं फ़रियाद नहीं। कुछ कैद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ जब नहीं, आज़ाद નદીં, उस्ताद नहीं, बीरान नहीं, आबाद नहीं । जितनी बातें दुनियाँ की, सव भूल गये। कुछ याद नहीं। आन हँसी, हर आन खुशी, हर वन्नत अमीरी है आशिक मस्त फ़क़ीर हुए, क्या दिलगीरी है बाजा। फिर

जिम सिगत नज़र कर देखे हैं,

उस दिलवर की फ़लवारी है।

कहीं सब्ज़ी की हरियाली है,

कहीं फूलों की गुलक्यारी है।

दिन-रात मगन खुश बैठे हैं,

और आस उसी की भारी है।

वस, आप ही वो दातारी है,

और आप ही वो मंडारी है।

हर आन हँसी, हर आन खुशी,

हर वक्त अमीरी है बावा!

जव आशिक मस्त फ़क़ीर हुए,

फिर क्या दिलगीरी है बावा!

हम चाकर जिस के हुस्त के हैं,

वह दिल्चर सब से आला है।

उसने ही हम को जी बख्शा,

उसने ही हम को पाला है।

दिल अपना मोला-भाला है,
और इस्क बड़ा मतवाला है।

क्या कहिए और 'नज़ीर' आगे,

अब कौन समझनेवाला है !

हर आन हँसी, हर आन ख़ुशी,

हर बक्त अमीरी है बावा!

जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए,

फिर क्या दिलगीरी है वावा!

#### (8)

क्या इस्म उन्होंने सीख लिये,
जो बिन लेखे को बाँचे हैं।
और बात नहीं मुँह से निकले,
विन होंठ हिलाये जाँचे हैं।
दिल उनके तार सितारों के,
तन उनके तबल तमाँचे हैं।
मुँह चंग जबाँ दिल सारंगी,
पा बुँघरू हाथ कमाँचे हैं।
है राग उन्हीं के रंग-भरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं।
जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
बिन ताल पखावज नाचे हैं।।
जब हाथ को धोया हाथों से,

जब हाथ लगे थिरकाने को ।

और पाँव को खींचा पाँवों से,
और पाँव लगे गत पाने की॥
जब आँख उठाई हस्ती से,
जब नैन लगे मटकाने को।
सव काछ कछे, सब नाच नचे;
उस रिसया छैल रिझाने को॥
हैं राग उन्हीं के रंग-मरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं।
जो वे-गत वे-सुरताल हुए;

था जिसकी खातिर नाच किया,
जब मूरत उसकी आय गयी।
कहीं आप कहा, कहीं नाच कहा,
और तान कहीं लहराय गयी।।
जब छैल-छवीले सुंदर की,
छिब नैनों भीतर छाय गयी।
एक मुरछा-गति-सी आय गयी,
और जोत में जोत समाय गयी॥
हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं।
जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
विन ताल पखावज नाचे हैं॥

सब होश बदन का दूर हुआ,
जब गत पर आ मिरदंग बजी।
तन मंग हुआ, दिल दंग हुआ,
सब आन गई वेआन सजी॥
यह नाचा कौन नज़ीर अय याँ,
और किसने देखा नाच अजी।
जब बूँद मिली जा दिराया में,
इस तान का आखिर निकला जी॥
है राग उन्हीं के रंग-भरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं।
जो बे-गत वे-सुरताल हुए,
विन ताल पखावज नाचे हैं॥

( 4 )

गर यार की मर्ज़ी हुई सर जोड़ के बैठे। घर-वार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे॥ मोड़ा उन्हें जिथर वहीं भुँह मोड़ के बैठे। गुदड़ी जो सिलाई तो वहीं ओद के बैठे॥ और शाल उदाई तो उसी शाल में खुश हैं।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।।
गर खाट विछाने को मिली खाट में सोये।दूकाँ में सुलाया तो वो जा हाट में सोये।
रस्ते में कहा सो तो वह जा बाट में सोये।
गर टाट विछाने को दिया टाट में सोये।
औ खाल विछा दी तो उसी खाल में खुश हैं।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।
उनके तो जहाँ में अजव आलम हैं नज़ीर आह!
क्या ऐसे तो दुनिया में वली कम हैं नज़ीर आह!
हर वक्त में हर आन में खुर्रम हैं नज़ीर आह!
जिस ढाल में रक्खा वो उसी ढाल में खुश हैं।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।

(६)

है वहारे बाग़ दुनिया चंद रोज़।
देख लो इसका तमाशा चंद रोज़।
ऐ मुसाफिर! कूच का सामान कर,
इस जहाँ में है बसेरा चंद रोज़।
पूछा छकमाँ से जिया तू कितने रोज़?
दस्ते हसरत मल के बोला, चंद रोज़।
बाद मदफ़न कुब में बोली कुज़ा—
अब यहाँ पै सोते रहना चंद रोज़!
फिरतुम कहाँ, औ मैं कहाँ, ऐ दोस्तो!
साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज़।
क्या सताते हो दिले बेजुर्म को,
ज़ालिमो, है ये ज़माना चंद रोज़।
याद कर तू ऐ नज़ीर! कुबरों के रोज़,
जिंदगी का है भरोसा चंद रोज़।

### श्रीगदाघर भट्टजी

( श्रीराधाकृष्णके अनन्य भक्त और चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी। आप दक्षिणके किसी ग्रामके निवासी थे। आपके जन्म-संवत्का भी कोई निश्चित पता नहीं मिलता।)

सखी, हों स्थाम रॅंग रॅंगी ।
देखि विकाइ गई वह मूर्रात, स्रित माहिं पगी ॥
संग हुती अपनी सपनी सी, सोइ रही रस खोई ।
जागैंहुँ आगें दृष्टि परे सिव, नैंकु न न्यारी होई ॥
एक जु मेरी ॲखियिन में निसि द्यौस रह्यों किर मौन ।
गाइ चरावन जात सुन्यों सिख, सो धों कन्हैया कौन ॥
कासों कहीं कीन पितयाव, कौन करें बकवाद ।
कैसें कै किह जात गदाधर, गूँगे को गुड़ स्वाद ॥

अघ संहारिनी, अधम उधारिनी,
किल काल तारिनी मधुमथन गुन कथा।
मंगल विधायिनी, प्रेम रस दायिनी,
भिक्त अनपायिनी होइ जिय सर्वथा॥
मिथ वेद मिथ ग्रंथ किथ ब्यासादि,
अजहूँ आधुनिक जन कहत हैं मित जथा।
परभपद सोपान करि पादाधर पान,
आन आलाप तें जात जीवन वृथा॥

है हिर तें हिरनाम बड़ेरी, ताकों मूढ़ करत कत फेरी ! प्रगट दरम मुचकुन्दिहं दीन्हों, ताहू आयसु मो तप केरी !! सुत हित नाम अजामिल लीनों, या भव में न कियो फिरिफेरी॥ पर अपवाद स्वाद जिय राज्यों, बृथा करत बकवाद घनेरी। कौन दसा हुँहै जु गदाधर, हिर हिर कहत जात कहा तेरी॥

हरि हरि हरि हरि रट रसना मम।
पीवित खाति रहित निधरक भइ, होत कहा तोकों स्तम॥
तें तो सुनी कथा निहं मो से, उधरे अमित महाधम।
ग्यान ध्यान जप तप तीरथ ब्रत, जोग जाग बिनु संजम॥
हेम हरन द्विज द्रोह मान मद, अरु पर गुरु दारागम।
नाम प्रताप प्रवल पावक में होत भसम अघ अमित सलम समा।
हि किलकाल कराल ब्याल विष ज्वाल विषम भोये हम।
बिनु इहि मंत्र भादाधर को क्यों, मिटिहै मोह महातम॥

कहा हम कीनों नर तन पाय।
हिर परितोष न एको कवहूँ, विन आयो न उपाय॥
हिर परितोष न एको कवहूँ, विन आयो न उपाय॥
हिर हिरिजन आराधि न जाने, कृपण वित्त चित लाय।
वृथा विषाद उदर की चिन्ता, जनम हि गयो विताय॥
सिंह त्वचा को मढ़यो महा पसु, खेत सवन के खाय।
ऐसे ही धिर भेष भक्त को घर पर फिन्यो पुजाय॥
जैसे चोर भोर को आये हतः । तवत विलसाय।
ऐसे ही गित भई श्री गिदाधर' , जन करी सहाय॥

# श्रीनागरीदासजी

### • ( महाराजा साँवतसिंहजी )

( महान् भत्तकवि, जन्म—वि०सं० १७५६ पीप क्व० १२, पिताका नाम—महाराजा राजसिंह। स्थान-कृष्ण बादमें गृन्दायन, दारीरान्त—वि० सं० १८२१ भाद्रशुक्का ३, उम्र—६४ वर्ष ८ महीना। )

#### व्रज-महिमा-गान



व्रज बृंदाबन स्थाम-पियारी भृमि है। तहँ फल-फूलनि-भार रहे द्रुम झूमि हैं॥ भुवि दंपति-पद-अंकनि लोट लुटाइए।

नँदलाल सु निसि-दिन गाइए II व्रज-रस-लीला सुनत न कबहुँ अधावनी। पगावनौ ॥ सत-संगति प्रान व्रज-भक्तनि कपा-फल पाइए। 'नागरिया' व्रज-बास व्रजनागर नॅदलाल सु निसि-दिन गाइए 🛚 संग फिरत है काल, भ्रमत नित सीस पर। यह तन अति छिनभंग, धुँवाँ की धौरहर॥ यातें दुरलभ साँस न बृथा गमाइए। व्रजनागर नॅदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥ जाति है आयु जगत ंजाल में । टेरि कै घरी घरी घरियाल में।। कहत समै चूकि के काम न फिरि पछताइए। व्रजनागर नॅदलाल मु निसि-दिन गाइए ॥ सुत पितु पित तिय मोह महा दुख मूळ है। जग मृग तृस्ना देखि रह्यी क्यों भूल है ? स्वप्न राजसुख पाय न मन ललचाइए। निसि-दिन गाइए ॥ ब्रजनागर नँदलाल स निवारनौ । कलेस कलह कलपनाः काम बिचारनी ॥ कबहुँ परनिंदा पखोह न पढ़ाइए । चित्त जग प्रपंच चटसार न मु निसि-दिन गाइए ॥ ब्रजनागर नॅदलाल अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सौ । तिन के गृह नहिं रहें संत सनमान सों ॥

उन की संगति भूलि न कबहूँ जाइए। ब्रजनागर नेंदलाल सु निसि-दिन गाइए॥ कहूँ न कबहूँ चैन जगत दुख कूप है। हरिभक्तन की संग सदा सुखरूप है॥ इन के ढिंग आनंदित समै बिताइए। ब्रजनागर नेंदलाल सु निसि-दिन गाइए॥

कहाँ वे सुत नाती हय हायी।
चले निसान बजाइ अकेले, तहँ कोउ संग न साथी।
रहे दास दासी मुख जोवत, कर मीड़े सब लोग
काल गह्यौतव सब हीं छाड़ची, घरे रहे सब भोग।
जहाँ तहाँ निसि-दिन विक्रम की, भट्ट कहत विरदत।
सो सब विसरि गये एके रट, राम नाम कहें सत।
बैठन देत हुते निहं माखी, चहुँ दिसि चँवर सँचाल
िये हाथ में लड़ा ताकी, कूटत मित्र कपाल।
सों घं भीगी गात जारि के, करि आये वन देरी
घर आये तें भूलि गये सब, धनि माया हरि तेरी।
नागरिदास' विसरिए नाहीं, यह गित अति असुहाती
काल ब्याल को कष्ट निवारन, भिज हरि जनम सँगाती।

दरपन देखत देखत नाहीं।

बालापन फिरि प्रगट स्थाम कच, बहुरि स्वेत हैं जाहीं। तीन रूप या मुख के पलटे, निह अयानता हूटी नियरे आवत मृत्यु न सूझत, आँखें हिय की फूटी। कृष्ण भक्ति मुख लेत न अजहूँ, बृद्ध देह दुग्व रागी। नागरिया, सोई नर निहचै, जीवत नरक नियागी।

हमारों मुरलीवारों स्याम ।
विनु मुरली बनमाल चंद्रिका, निहं पहिचानत नाम।
गोपरूप वृंदावन चारी, व्रज जन पृरन काम
याही सौं हित चित्त वदों नितः, दिन दिन पल छिन जाम
नंदीसुर गोवरधन गोकुल वरसानों विष्याम
नागरिदास द्वारका मधुरा, इन सौं कैसी पाम।

किते दिन बिन वृंदाबन खोये।
यों ही बृथा गये ते अब लों, राजस रंग समोये॥
छाँड़ि पुलिन फूलिन की सज्या, सूल सरिन सिर सोये।
भीजे रिसक अनन्य न दरसे, विमुखिन के मुख जोये॥
हरि बिहार की टौरि रहे निहं, अित अभाग्य बल बोये।
कलह सराय बसाय भठ्यारी, माया राँड़ बिगोये॥
इकरस ह्याँ के मुख तिज कै हाँ, कवों हँसे कवों रोये।
कियो न अपनी काज, पराये भार सीस पर ढोये॥
पायो निहं आनंद लेस में, सबै देस टकटोये।
नागरिदास बसै कुंजन में, जब सब विधि मुख भोये॥

7.5

भजन न होई खेल खिलौना। को डोरा सौं बाँधि खिलावत, प्रवल सिंघ कौ छौना॥ अति ही अगम अगाध लग्यो फल, किह कैसें कर पहुँचै बौना। 'नागरीदास' हरिवंस चरन भजु, मिथुन सुरत अंचौ ना॥

बड़ी ही कठिन है भजन ढिंग ढरियों। तमिक सिंदूर मेलि माथे पै, साहस सिद्ध सती को सौ जरिबों॥ रहन के चाप घायल ज्यों घूमत, मुरै न गरूर सूर को सौ लरिबों। 'नागरिदास' सुगम जिन जानी, श्रीहरिबंस पंथ पग घरिबों॥

जो मेरे तन होते दोय।

में काहू तें कछु निहं कहती, मोते कछु कहती निहं कोय।

एक जु तन हिर बिमुखन के सँग, रहती देस बिदेस।

बिविध माँति के जग दुख सुख जहूँ, नहीं मिक्त छवलेस।

एक जु तन सतसंग रंग राँग, रहती अति सुख पूरि।

जनम सफल कर लेती व्रज बिस, जहूँ व्रज जीवनमूरि॥

दे तन विन दे काज न है हैं, आयु सु छिन छिन छीजै।

नागरिदास एक तन तें अब, कही कहा करि लीजै॥

हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव।
प्रान तन मन नैन सरवसु राधिका को पीव॥
कहाँ आनँद मुक्ति में यह कहाँ मृदु मुसकान।
कहाँ लिलत निकुंज लीला मुरिलका कल गान॥
कहाँ पूरन सरद रजनी जीन्ह जगमग जोत।
कहाँ नूपुर बीन धुनि मिलि रास मंडल होत॥
कहाँ पाँति कदंब की छिकि रही जमुना बीच।
कहाँ रंग विहार फागुन मचत केसर कीच॥
कहाँ गहबर विपिन में तिय रोकिवौ मिस दान।
कहाँ गोधन मध्य मोहन चिकुर रज लपटान॥

कहाँ लंगर सखा सोहन कहाँ उन को हासि। कहाँ गोरस छाँछि टैंटी छाक रोटी रासि॥ कहाँ लवनिन कीरतन जगमगिन दसधा रंग। कंठ गदगद रोम हर्षन प्रेम पुलकित अंग॥ जहाँ एती बस्तु पइयत बीच बृंदाधाम। हींऽब ऐसे ब्रज सुखद सौं बाहिरै वेकाम॥ दास नागर चहत नहिं सुख मुक्ति आदि अपार। सुनहु ब्रज बिस खवन में ब्रजवासिनन की गार॥

बिनु हरि सरन सुख नहिं कहूँ। छाड़ि छाया कलपदुम जग धूप दुख क्यों सहूँ॥ कलिकाल कलह कलेस सरिता वृथा ता मधि वहूँ। दास नागर ठौर निर्भय कृष्ण चरनि रहूँ॥

सव मुख स्थाम सरनें गएं। और ठौर न कहूँ आनँद इंद्रहू कें भएं॥ दुख मूल एक प्रवित मारग किह न मानत कोय। मुख पग्यो जोइ निवृत्ति कें मन जानि है दुख सोय॥ सत्तसंग अंबुज बज सरोवर कीरतन मुखवास। कीजिये हरि! वेगि तिन कों भँवर नागरिदास॥

अव हों सरन केवल स्याम ।

घोर किल के तेज को तन सद्यो जात न घाम ॥

लीजिये तरु चरन छाया मूल सुख विसराम ।

अजित मन तें काम सुभ कछु वैन है छिन जाम ॥

सविन लीनों जीतिहूँ भयौ भीत सरत न काम ।
अव रहे नागरिदास कें रट लगी रसना नाम ॥

क्यों नहिं करें प्रेम अभिलाप । या विन मिले न नंददुलारी परम भागवत साल ॥ प्रेम स्वाद अरु आन स्वाद यों ज्यों अकडोडी दाल । नागरिदास हिये में ऐसें मन यच क्रम करि राल ॥

तिन्हें कोटि कोटिक धिकार ।

राग द्वेष मत्सिरता तिज के मृत्यु जानि मानी निहं हार ॥

सुन्यो भागवत भक्त कहावत कछु इक रीति करीवी ।

पें सुखसार र सतसंगति फल आई नाहिं गरीवी ॥

हिये अभिमान गोपि धन गाइयो ताकी सबै विकार ।

जो सचु पायो चहै तो उर सों दुरधन देह निकार ॥

साधु बचन सुनि दीन भारें विन क्यों हुँ न जरिन मिटेंगी। नागरिदास बहुत पिटतेंदी दुख में देह पिटेंगी॥ अव ती वहीत विपत में भोगी।
अति पिटमायी भाया पे तें कृपा दृष्टि कव होगी॥
विविध मुगति में नान्यी कृषी केती दुख सिर होल्यी।
बाहू विधि में सञ्च नहिं पायी फाफड़ फीदा खेल्यी॥
खेंचार्लेची जनम विगारची जन जन की मन राखत।
नागरिया हरि सरन तिहारी बृंदाबन अभिलापत॥

सुनियो कहत सबनि ही देरे।
यह विधना की प्रगट चृक है है सन किये न मेरे॥
एके मन की सीपि राखती साधन ग्रह ब्यौहार।
मन इक सी हरि भक्तिह करती जग दुख सब निरवार॥
नागरिदास एक मन तें कहि क्यों बनिहें है जोग।
विविध विषत को रोग इतें उत हरि रस छीछा भोग॥

भक्त विन नर छकड़ा के वैल ।
लोग वड़ाई दे दे हॉकत चलत दुखित है गैल ॥
कारज द्रब्य विना वल घीं में मन मों सकें न हार ।
लीनो स्वारय साध सविन मिल इनकें सिर दे भार ॥
भटकत ही मर जाय वृषभ मत नथे जगत की लाज ।
नागरिदास वैठि वृंदावन करें न अपनो काज॥

हम को किये कुसंगति ख्वार।

बृंदावन नियरें हैं निकसे झाँकन दयौ न द्वार॥

हिर चरचा कों उ कहत सुनत निहं और बात विसतार।

प्रभु समंध सुख साधन की चित भूल गये उनिहार॥

दिन सुत से नर कलहं कलपतह देत हैं दुख अनपार।

इन तें लेहु छुड़ाय मोहि अव नागर नंदकुमार॥

अबै ये यों लागे दिन जान।
मानों कबहूँ हुती नाहिनें वा सुख सौं पहिचान।।
हरि अरचा चरचा कबहूँ निहं नहीं कथा बंधान।
जनम करम हरि उत्सव नाहीं रास रंग कल गान।।
विमुख अनन्य निकट रहें निस दिन महादुष्ट दुख खान।
ये दुख टरें कृपा करिहें जब नागर स्थाम सुजान।।

तिज उपाधि जे हिर पद भजते।
वे नृप कहा हुते वावरे मिनमय कंचन के गृह तजते।।
अव छाड़त निहं कलह मूल घर भिक्त विमुख लोगिन सौं लजते।
नागरिया नर मृत्यु खिलौना रहत नहीं दुख सेना सजते।।

हरि जू! अजुगत जुगत करेंगे।
परवत अपर बहल काच की नीकें ले निकरेंगे॥

गिहरें जल पाषान नाव विच आछी भाँति तरें मैंन तुरंग चढ़े पावक विच नाहीं पधरि परेंगे याहू तें असमंजस हो किन प्रभु दृढ कर पकरेंगे नागर सब आधीन कुपा कें हम इन डर न डरेंगे

अमल पद कमल चार मुचार ।
अमल पद कमल चार मुचार ।
अस्त नील सुवरन मिलि मन हरन भये छवि जार ।
मुखर मिन मंजीर मनमथ करत प्रगट चित्र ।
गउर जावक चित्र चित्र चतुर मोहन मित्र ॥
नख चंद्रिका प्रतिविंव प्रसरत कंज कौतुक भूमि ।
दास नागर मन मधुप तहाँ रही झिक झिक छिए।

अब तौ कृपा करो गोपाल। दीनबंधु करुनानिधि स्वामी अंतर परम कृपाल।। जग आसा विषक्ष मत ख्वावी प्यावी भक्ति रसाल। नागरिया पर दया करी किन जन दुख हरन दयाल।।

अब तो कृपा करो गिरधारी । अपनी बाँह छाँह तर राखो देखो दसा हमारी॥ जुरे घोर कछि कछह तिमिर घन भीति लगत है भारी। नागर सुख सँग उन को दीजै जिन कैं प्रीति तिहारी॥

अब तो कृपा करो श्रीराधा । बृंदाबिपिन बसों श्रीस्वामिनि छाड़ि जगत की बाधा ॥ तीन लोक गावत वा बन की लीला ललित अगाधा । नागरिया पै तनक हरें ते होय सहज सुख साधा ॥

अव तो कृपा करों सब संत ।
या तन मन सों भ्रमत भ्रमत ही है गये दिवस अनंत ॥
घटत बुद्धि वल देह दिनहिं दिन तृस्ता को नहिं अंत ।
नगरिया अब उहाँ बसहये जिहि ठाँ नित्य वसंत ॥

हम सतसंगति बहुत लजाई।
वृंथा गई सब बात आजु लों जो कछु सुनी सुनाई॥
भक्ति रीति अनुसरत नहीं मन करत जगत मन भाई।
अजहुँ न तजत उपाधि अवस्था चतुर्थाक्षम आहं॥
श्रीवृंदावन वास करन की जात है समै विहारं।
अब तौ हुपा करी नागर सुख सागर कुँवर कन्हाई॥

हमारी तुम सौं हरि ! सुधरेगी । वहुत जनम हम जनम विगारको अवहूँ विगरि पंगी ॥ प्रीति रीति पूरन नहिं कैसें साया व्याधि टरेगी। नागरिया की सुधरेगी जो अंविया इतिहं दरेगी॥ हे हिर सरन तिहारी देहु ।

विरद है असरन सरन तिहारों सो सब साँच किर लेहु ।।

मारत मोहि कल्किल, दबाएँ भरघों तरुनता छोह ।

चार सत्रु हैं बाके संगी काम कोध मद मोह ।।

पाँचौं इंद्री मो बस नाहीं मनहू पलटि गयो।

लेहु बचाय नागरीदासहिं तो पद कमल नयों ॥

साँचे संत इमारे संगी। और सबै स्वारय के लोभी चंचल मित बहुरंगी॥ मन काया माया सरिता मैं बहते आनि उछंगी। नागरिया राख्यौ बृंदाबन जिहि ठाँ ललित त्रिभंगी॥

आयौ महा कलिजुग घोर । धरम धीरज उड़ि गये ज्यौं पात पवन झकोर ॥ मंगल लोक लागी होन आयु सुमंद। बढ़ी जित तित कलह कर्कस निहं न कहुँ आनंद। मिटी लक्ष्मी भाग्य सुभ सुख मिट्यौ सब कौ भद्र। मिटी मीभा सहज संपत बढ़ि परयौ दारिद्र॥ रह्यौ स्वारथ एक। सजनि सुहृदताई मिटी देखिये नहिं दुखी लोग अनेक॥ सुखी कोऊ लेत कलि कलमप दवाएँ जाइये कहाँ भागि। त्रिविधि ताप में तन तपत लगी दसौं दिस में आगि ॥ निर्भय और। नागर नहीं सीतल धाम ठौर ॥ बचैं वाही जमुना बृंदाबिपिन

बृंदाितिपिन रसिक रजधानी ।
राजा रिसक विहारी सुंदर सुंदर रिसक विहारिनि रानी ।।
लिलतादिक दिग रिसक सहचरी जुगल रूप मद पानी ।
रिसक टहलनी बृंदा देवी रचना रुचिर निकुंज सुहानी ॥
जमुना रिसक रिसक दुम बेली रिसक भूमि सुखदानी ।
इहाँ रिसक चर थिर नागरिया रिसकहिं रिसक सबै गुनगानी ॥

कृष्ण कृषा गुन जात न गायो ।

मनहु न परस किर सकै सो सुख इनहीं दगिन दिखायो ॥

गृह ब्योहार भुरट को भारा सिर पर सौं उतरायो ।

नागरिया को श्रीबृंदाबन भक्त तक़्त बैठायो ॥

### विषयासक्तकी दशा

आठ पहर दुख ही में बीतें काँय कूँय परजा की। विषे भोग आछे हूँ नाहीं चिंता में मित छाकी॥

जित तित अपजस दुर दुर घर घर तन मनकी अति ख्वारी । ऐसो दुखी न त्यागि सकै घर माया की गति भारी ॥ नित्य चाकरी सौं चित डरपै कछु चूक्यौ अरु मार्यो । कारज द्रब्य विनाँ वल घीसैं मन सौं जात न हारची ॥ दिन कुदंव के भरन पोष मैं निस विचार करि मोयी। ऐसौ दुःखी न त्यागि सकै घर माया राँड विगोयी।। बहुत ठीकरा ठाट खड़भड़ें एकहु नाहिन लोटी। साँप गोहिरा करत कलोलें खैवे की नहिं रोटी।। काली कुटिल कुन्यौती कामिनि गुही मूँज सौं चोटी। ऐसी हू गृह त्यागि सकै नहिं माया की गति मोटी ॥ जनों औदसा बार बिराजत ऐसी टूटी छान। बालक बहुत मनौं भुत लेटे तिन्हें मिलत नहिं धान ॥ नित उठि होति कलह अति कर्कस जित तित खैँचातान । ऐसी ह गृह त्यागि सकै नहिं माया की गति जान ॥ धरै भेष जोई जा दिन तैं बंदन की अधिकारी। है निर्भय निश्चित सहज मैं विपति मिटै तव सारी ॥ सिखरन भात खीर के न्यौंता नित उठि मंगल वडहै। याहि हैंन सुख की न तजें गृह माया के मुह चडहै॥ पराधीनता मिटै पापिनी है सुतन्त्र अरु विचरें। जहाँ न जावन पावन हो तहाँ जाय निडर् मुख उच्चरैं॥ तीनहु ताप मंद है जावें बहुरि डरें जमद्ता। यही बात नहिं समझ तर्जें ग्रह हरि की माया धूत ॥

### संत-माधुरी

लोचन सजल लाल घूमत विसाल छके चलनि मराल की सी ठांढ़े रोम तन में। उज्जल रस मीने ताकें दीने गरबाँही रहें स्थामा स्थाम दोऊ हिये सुंदर सदन में॥ पुलकित गात गिरा गद्गद रोमांच नित धारें छाप कंठी औ तिलक निज पन में। कहा भयी नागर किये तें तप जप दान जो पें संत माधुरी बसी न ऐसी मन में॥

### प्रेमी भक्तका स्वरूप कवित्त

लीला रस आसव श्रवन पान कीने हरि ग्यानिह गजक आन नाहिं चहियतु हैं। विधनों कुवेर इंद्र आदि सव रंक दीसें ऐसे मद छाये पै नमनि गहियतु हैं॥ भावनाहि भोग में मगन दिन रैन रहें ताके नैंक तार्वे नित छाके रहियतु हैं। और मतवारे मतवारे नाहि नागर वे प्रेम मतवारे मतवारे कहियतु हैं॥

### कुंडलिया

चितवत नहिं बहुबुंठ दिस, हैंन कोर तें मूर ।
सब सरवस सिर धूर दें, सरवस की ब्रज धूर ॥
सरवस की ब्रज धूरि पूरि नित रहे एकरस ।
सनअखियाँ तन बात निरित्व पुनि बँधतरीझ बस ॥
जहाँ जहाँ सुनि पिय बात नैन भिर छिन छिन बितवत ।
नीरस रसमइ होत तनक हम कोरहिं चितवत ॥

लोकन में कैसे मिलें, परम प्रेमनिधि चोर। देखत ही लिख जाइये आँखिन ही की ओर ॥ आँखिन ही की ओर चोर पकरत विह निध को । पिय प्रकास झलमलत मनों वादर तर विध को ॥ जिहिं विध यों उर आहि महा तीछिन हम नोकिन । मि अबीध क्यों रहीं जाहि हिय सूत बिलोकिन ॥

सूधे अति बाँके महा, फँसे नेह के पंक । दीन लगत चितनत निपट कहैं कुनेर सौं रंक ॥ कहैं कुनेर सीं रंक संक हिय में कछु नाहीं । फिरत विनस आनेस निलत नन घन की छाहीं ॥ वज समाज छिन भीर रहत नित प्रति हिय रूथे । बोलत अटपटे बैन लगत सूधन कीं सूधे ॥

बृंदाबन रस मैं पगे, जीत्यो अजित सुभाव । सात गाँठि कोपीन के गर्ने न राना राव ॥ गर्ने न राना राव, भाव चित रहे महा भरि । छखें दीन तें दीन छीन है परत पगिन दिरे ॥ अहा अनोखी रीत कहा कहीं रहत रहित तन । है चकोर सिस बदन जुगल निरखत बृंदाबन ॥

नैंनिन जल चित हैं रहे चूर चूर तन छीन।
चूर चूर दिग गूदरी कहें इंद्र सों दीन॥
कहें इंद्र सों दीन मीन हग लीन स्थाम जल।
जकिर जुलफ जंजीर कियो बस मन मतंग खल॥
रूप रसासव मत्त मुदित गदगद सुर बैनिन।
तन चूमत लिंग घाय स्थाममुंदर सर नैनिन॥

#### प्रेम-पीड़ा

तानि की तानि महीं, परयो जु मन धुिक धािह ।
पैट्यो रच गावत स्नविन, मुख तें निसरत आहि ॥
मुख तें निसरत आहि साहि नहिं सकत चोट चित ।
ग्यान हरद तें दरद मिटत नहिं विवस छटत छित ॥
रीझ रोग रगमग्यो पग्यो नहिं छूटत प्रानि ।
चित चरनि क्यों छुटें प्रेम बारेन की तानि ॥

#### मेम-मत्तता

बोलिन ही और तिखू, रितक सभा की मानि ।

मतवारे समझैं नहीं, मितवारे लें जानि ॥

मितवारे लें जानि आन कौं बस्तु न सूझे ।

ज्यों गूँगे की सैन कोऊ गूँगो ही नूझे ॥

भीजि रहे गुरु कुमा बचन रस गागिर ढोलिन ।

तनक सुनत गिर जात स्थानप अलबल बोलिन ॥

दैन्य

बूरा बिख-यौ रैन में, मगज न गज कौ पाय ।
तिज ऊँचे अभिमान कों चैंटी है तौ खाय ॥
चैंटी है तौ खाय चाय चित रज निवारि कें ।
किनका रिसकहि लहें अपनयौ तनक धारि कें ॥
मांनी मिलिन मतंग ताहि यह कही न मूरा।
दीजै तिनहिं बताय जाहि भावे जन बूरा॥

#### श्रीवृन्दावनका प्रकट रूप

जमुना नदी-सी तो न दीसी कोऊ और तहाँ,

भिक्त-रस रूप मई जाको जल सोत है।
कुल कूल फूल फूल छल कुंज लता रहीं,
बोलत चकोर मोर कोकिला कपोत हैं॥
रिसक सुजान संत हिर-गुन-गान करें,
हरें ताप त्रिविध सु आनँद उदोत है।
जग-दुख-दंद तामें दुखी कहा 'नागर' तू,
बिस ऐसे बृंदाबन सुखी क्यों न होत है॥

सहजै श्रीकृष्ण-कथा ठौर ठौर होत तहाँ।
कीरतन-धुनि मीठी हिय के उलास तै।
स्यामा-स्याम रूप-गुन लीला-रंग रँगे लोग।
तिन के न ध्वांत उर प्रेम के प्रकाम तै॥
एरे मन! मेरे चेत उन ही सी किर हेत।
भागर छुड़ाइ देत जग-दुख-पाम तै।
काम कोघ लोम मोह मच्छरता राग हेप।
चाह दाह जैहें सब बृंदाबन-वाम तै॥

o

#### श्रीवृन्दावनका गुप्त रूप

कुंजिन कलपतर रतन-जिटत भूमि,
छिन जगमगत जकी-सी लगे काम को ।
सीतल सुगंध मंद मारुत बहत नित,
उड़त पराग रेन चैन सब जाम को ॥
दव बधू दुमिन में कोकिला-स्वरूप गावें,
दंपति-बिहार बीच बृंदाबन नाम को ।
नागरिया नागर सु दीन्हे गरबाहीं तहाँ,
मन ! रूप रवनी है देखि ऐसे धाम को ॥

#### उद्घोधन

पर कारज करि दुख सहै, लेत न हरि रस घूँट। भार घसीटत और कौ, आप ऊँट के ऊँट॥ अपनौ भलौ न करत नर, सब मैं बड़ौ कहाय। विन परसें हरि नाम के, ज्यों सुमेर रहि जाय। अप-अपने सब सुधि करतः भवन भरे उत्पात। कबहूँ कोऊ नहीं करें, बृंदावन की बात॥ निति निति दुख गृह की सहैं, जहाँ अमित उतपात। रोग दुखित तन त्यागियै, घर की कितीक बात ॥ करी न जिहिं हरि भक्ति नहिं, लये विषे के स्वाद। सो नहिं जिमी अकास की, भयो ऊँट की पाद।। मरिवो चाहत और कौ, अपने सुख हित जोय! तिन कों ऐसी नीत परि, सुख काहे कों होय।। ताकों कहिये मृढ जग, दुख दौ लागी हेर। जमुना बृंदा बिपिन तजि, धावत बीकानेर ॥ विविध भाँति के दुखिन जिय, निकसत नहीं निदान। बृंदावन की आस परि, उरझ रहे ये प्रान ॥ आपस मैं जु लराय कै, किये मुसाफर भाँड़। माया जगत सराय में, बुरी भठ्यारी राँड़ ॥ अवस्था धन नहीं, और न कहूँ निवास । नहीं तऊ न चाहत मूढ मन, बृंदावन को बास ।। जिहिं विधि बीती बहुत गइ, रही तनक सी आय! कवहूँ सतसंग विन, अब यह आयु विहाय ॥ जहाँ कलह तहाँ मुख नहीं, कलह मुखनि कौ सूल। कलह इक राज मैं, राज कलह की मूल॥ या मन मूद तें , डरत रहत हों हाय। मेरे ओर तें, मत कबहूँ फिरि जाय ॥ की अधिक सयानप है जहाँ, सोई बुधि दुख खानि । सर्वोपरि आनन्दमय, प्रेम बाय बौरानि ॥

कौ, तिन कैं नाहिं हुलास । बंदाबन के बास फूस-फास जिन की भगत, बृद्ध भोग सुख आस ॥ बहुत भूमि इत उत फिरचौ, माया बस झकझोर। अब कब हैहें सफल पग, बंदाबन की ओर !! दिन बीतत दुख दुंद मैं, च्यार पहर उतपात। विपती मरि जाते सबै, जो होती नहिं रात ॥ लेत न सुख हरि भक्ति की, सकल सुखनि की सार। भयो नृपह भएं, ढोइत जग बेगार॥ रिल चौपर बाजी रची, च्यार नरिन इक साथ। पर कछु बस नहीं, हार जीत हरि हाथ ॥ हो हरि ! परम प्रवीन हैं, कहा करत ये खेल। पहिलैं अमृत प्याय कै, अब क्यों पावत तेल ॥ बगुला से मोहिं पतित पर, कृपा करौ हरिराय। मैं। पावस इंहंरिन् बैटौ जाय॥ बृंदाबिपिन करत क्यों, है यह जिमी सराय। मेरी कइयक डेरा करि गये किये कईकिन आय॥ और भवन देखूँ न अव, देखूँ बृंदा भीन। हरि सौं सुधरी चाहिये, सब ही बिगरी क्यों न।। द्रम दौं लागें जात खग, आवें जब फल होय। संपत के साथी सबै, विपता के नहिं कोय॥ अधिक भये तौ कहा भयी, बुद्धिहीन दुख रास। साहित ढिग नर बहुत ज्यों, कीरे दीपक पास ॥ बृज में हैहें कढ़त दिन, किते दये छै खोय। अब कें अब कें कहत ही, वह अब कें कब होय॥ तुम ऐसी क्यों करत हो, हरि बरि चतुर कहाय। हों हमें, भुस अरु खीर मिलाय ॥ जिमावत एकरस भक्ति सुख, ज्यौंडब अमर बन बेल । गृह के लाभ अलाभ सब, जूवा के से खेल।। हिलत दंत हम हिष्टि घटि, सिथिल भयौ तन चाम। बैठ सुमरत नहीं, काम गये हू राम॥ तरुन समय हरि नहिं भजे, रह्यौ मगन रस बाम। अव तौ रे नर वैठि भिज, काम गएं तौ राम॥ पंच रतन रथ वैठि कै किर देखी किन गीन। छाँडि ऊवट चले, सुख पावै सो कौन ॥ अगली समै र इहिं समय इतनौ अंतर जान। ज्यों लसकर कें उठ गएँ, पीछैं रहे सहेदान ॥ मही, जे पहिलें सुख खान। मोद मंगल अव जग की पिछिली समें, जैसी न्याह विहान ॥

नीकी त्ररी, विन औसर जो होय। Ţ लागत भात लंगे, ल्यां दीपक की लोय ॥ भएँ प्रीकी अमृत नहीं। पारस की न पहार। देख्यी छके हरि में, देखे नहीं हजार॥ भक्ति गन ! तू कॅची टीर लगि, जहाँ न पहुँचै और। लगे, सब ऊँची ऊँची ठौर॥ नीची देत हैं। कौन देत सुख दान। की कार्की दुग्व जीवन की बुद्धि के प्रेरक श्रीभगवान ॥ लाज छाँडि इरि की भजी, दीजै मन की छूट। कम्माऊँ की में, जैसें मुहम लूटालूट ॥ करी जिहिं भजन में, ते कोरे रहे सोय। जग दछिनी संग मैं, छूट किएँ सुख होय॥ में, मन कौ कछु न बसाय। माया प्रचल प्रवाह माँहि ज्यों, तल सिर ऊपर पाय ॥ नदी कौसिकी कमाऊँ कटक ल्यौ, राम नाम भरि नाज। रहै। लाज तजें रहे लाज ॥ किएँ लाज न सीतल वचनः सत जानौ अनुकूल । सत्र कहत वैसाख में, सीत रोग को मूल।। ज्योंऽव मास जग की खातर राखि मुख, भिक्त लहै नहिं रिद्धि । सौं, तब भक्ति साँग है सिद्ध || निकासै जगत के लेहु पुरान सब, बूझ लेहु सब ठौर। कछ और है, भक्ति रीत कछ और ॥ जगत रीत कोऊ, तबै ताहि सुख होय। तोरै जगत तोष आसिकी, संग न निबहै दोय ॥ डर का खाला न करि सकैं, कहा भीर कहा साँझ। भलो मनावर्ते, वेस्या रहि गइ बाँझ ॥ भलौ जग **हों**; ऐसी सुनी न साखि । भ्ये संत आजु बहुत कैं, जग की खातर राखि ॥ दयौ खोय भक्ति मुख हरि, दिन में लाख करोर। वङ् देत बड़े राजु नाहि वे, खैंचत अपनी ओर ॥ पे काह की, सोइ जानिये हैफ। क्र्र नर लहर कृपा में, तम्मालू की कैफ ॥ पान जैसे खावत है, तत्व लीजिये छानि । के जानि अजान जानि हैं, गुरू होन में हानि॥ में लाभ होन सिप्य हे, बास करन कें चाय। भजत तब बृंदाबन अब, चतुर्थ आश्रम आय ॥ भजत तैं, सुधि आये नहिं स्याम। लग्न की बृंदाधाम || बस, भूले नगर कलपत्र काम

पति की दुख में सँग तजै, जाकी वहु पति होय को सुहागनि हॅंसे, औरहि हँसे न कोय कुछ पोखन मैं करत क्यों, अपनौ जन्म बेकाम बिस्वंभर कौ: बृथा कहत जग नाम भगवान को करिहै तब कुटम के, पोलन की उपचार सोइही, लंबे पाँच पसार। উন্ধ घर सब तैं बड़ी, सब घर जिहिं आधीत। सो घर परिहरि फिरत नयों, घर-घर है कै दीन। नहीं, करें न हरि की बात। बंदावन सेवत दिन बोलत है ब्या, डोलत लोग हँसात॥ लगै, जो जाके नहिं काज। ş फीकौ कैं, कौन काम की नाज॥ फल आहारी जीव रहौ तीरथ रही, रही कोउ घर माहि। फिरत संग मैं, चढ़त एक रॅंग नाहिं॥ रँग के लोट्या भूमि पर, गया लोट कै भूमि। आवत शुटें बीच के, सेज विद्यौना लूमि॥ पहकट पिता कानीन। आप गोलक पिता, पितृ **७**खौ सुनागर भक्ति जसः पांडव नित्य नवीन ॥ परे इह और मैं। बुरे कर्म फल हेत। बृंदा बिपिन सौं, जब लगि जीवत प्रेत ॥ भक्ति मोग दोड तजि फिरंत, सरल है सूधी गैल। आये नर जगत मैं, जैसें घधिया हैं, तैसी ही मन होय। जैसी वस्तु और गिलोल को, कर लै देखी कोय। माला दूसरी, जब हैं वस्तु प्रकार। सजाती कढत नाहिं चिन पवन ज्यों, दुस पूलन की वास ॥ छीरसमुद्र में, एकाकी भगवान । गौर स्याम है मिलत ब्रज, वढ़ी कथा मुलधाम॥ में रस सोई हरी, यह जानत सब कांय। गौर स्वाम है रंग विन, हरी रंग नहिं होव॥ काठ काठ सब एक से, सब काहू दरगत। अनिल मिलै जब अगर की। तत्र गुन जान्यी जात ॥ द्वै विन एक न काम की, यह मन लेहु विचा । तन माटी विन प्रान के विन तन प्रान वयार ॥ प्रेम जहाँ ही अधिक हैं। तहाँ जु होत मगह ज्योंऽव विरद् सुनि समर विच, वीरनि बदत उछार ॥

चौकस चतुर नर, नखसिख मरे सयान। निंदक बौरान ॥ कैसैं आर्गे रहै, प्रेम तिन बाय निहारत फिरत अरु, वातन गढत विधान । छिद्र कैसे रहै, प्रेम बौरान ॥ आर्गै तिन बाय

गुनी बैद्य ज्यों फिरत हैं, काँख कोथरी गान।
तिन आगें कैसें रहै, प्रेम बाय बौरान॥
सतरॅंज चौपर पोथी खोई, भगवत चर्चा गप्यों ने।
खोया रास भक्ति यों भक्तिन, हिर जस खोये टेप्पों ने॥

### संत घनानन्द

( स्थान दिही, भटनागर कायस्थ, अन्म-संवत् १७१५ के लगभग, देहान्त लगभग संवत् १७९६। वृन्दावन-निवासी संत )

जा हित मात को नाम जसोदा मुनंस को चंद्रकला कुलधारी। सोमा समृहमयी 'धनआनँद' मूरित रंग अनंग जिवारी॥ जान महा, सहजे रिझवार, उदार बिलास, सु रासिबहारी। मेरी मनोरथ हूँ पुरवी तुम हीं मो मनोरथ पूरनकारी॥ मेरीई जीव जो मारतु मोहिं तो, प्यारे! कहा तुम सौं कहनौ हैं। ऑखिनहूँ यहिवानि तजी, कछु ऐसोई भोगनि को लहनौ है॥ आस तिहारिय ही 'धनआनँद', कैसें उदास मएं रहनौ है। जानि कैं होत इते पे अजान जो, तो बिन पावक ही दहनों है॥

सदा कृपानिधान हो, कहा कहों सुजान हों,
अमानि मान दानि हो, समान काहि दीजिए।
रसाल सिंधु प्रीति के, भरे खरे प्रतीति के,
निकेत नीति रीति के सुदृष्टि देखि जीजिए॥
टगी लगी तिहारिये, सु आप त्यों निहारिए,
समीप है विहारिए, उमंग रंग भीजिए।
पयोद मोद छाइए, विनोद को बढ़ाइए,
विलंब छाँड़ि आइए, किधों बुलाइ लीजिए॥

सुख सुदेस को राज लिह, भये अमर अवनीस। कृपा कृपानिधि की सदा छत्र हमारे सीस। मो से अनपहिचान कों, पहिचाने हिर ! कौन ! कृपा कान मधि नैन ज्यों, त्यों पुकारि मधि मौन।। हिर तुम सों पहिचानि को, मोहि लगाव न लेस। इहि उमंग फूलयों रहों, वसों कृपा के देस।।

सलोंने स्याम प्यारे क्यों न आवौ ?

दरस प्यासी मरे तिन कों जिवावौ ?
कहाँ हो जु, कहाँ हो जू, कहाँ हो ?

लगे ये हैं प्रान तुम सों जहाँ हो ॥
रही कि ! न प्रानप्यारे, नैन आगे,

तिहारे कारने दिन रात जागें।
गजन हित मानि के ऐसी न कीजे,
भई हैं वावरी सुधि आय लीजे॥

कहीं तब प्यार सौं सुखदैन बातें; करौं अब दूर ये दुखदैन घातें। बुरे हौं जू, बुरे हौं जू, बुरे हौं, अकेली कै हमें ऐसे दुरे हौं॥

तरिस तरिस प्रान जान मन दरस कों

उमिह उमिह आिन आँखिनि बसत हैं।
विषम बिरह कें विसिषि हिएँ घायल है

गहवर घूमि घूमि सोचिन सहत हैं॥
सुमिरि सुमिरि घनआनँद मिलन सुख
करन सौं आसा पट कर ले कसत हैं।
निसि दिन लालसा लपेटें ही रहत लोभी
सुरिझ अनोखी उरझनि में गसत हैं॥

मेरी मित बाबरी है जाइ जानराय प्यारे !

रावरे सुभाय के रसीले गुन गाय गाय !
देखन के चाय प्रान ऑखन में झाँकें आय

राखों परचाय पै निगोड़े चलें धाय धाय ॥
विरह विषाद छाय ऑसुन की झरी लाय

मारै मुरझाय मैन चौत रैन ताय ताय ।
ऐसे घनआनँद विहाय न बसाय हाय.
धीरज विलाय विल्लाय कहों हाय हाय ॥

लिल तमालिन सों बिलत नवेली बेलि केलि रस झेलि हँसि लहु यो सुलसार है। मधुर विनोद श्रम जलकन मकर-मलय समीर सोई मोदन दुगार है॥ यन की यनक देखि किटन बनी है आनि बनमाली दूर आली! सुनै को पुकार है। विन घनआनँद सुजान अंग पीरे परि फूलत बसंत हमें होत पतझार है॥ हिंग के हिय में जिय में सु वर्ष महिमा फिर और कहा कहिये। दर्म नित नेनिन वेनिन हैं मुसक्यानि सीं रंग महा लहिये। धनआनंद प्रान परीहिन कीं रस प्याविन ज्याविन है वहिये। फिर को अनेक उपाय मरी हमें जीविन एक कृपा चिह्ये। फिर को अनेक उपाय मरी हमें जीविन एक कृपा चिह्ये। स्थाम मुजान हिएँ विभये रहे नेनिन त्यों लिसये भिरभाइनि। वेनिन बीच विलास करे मुसक्यान सखी सींरची चित चाइनि। वेनिन बीच विलास करे मुसक्यान सखी सींरची चित चाइनि। वेरी भई भित भेरी निहारि कें सील सहप कृपा ठकुराइनि॥ वेन कृपा फिर मीन कृपा हम हिए कृपा रख माधि कृपाई। स्थान कृपा गुन गान कृपा मन ध्यान कृपा हरे आधि कृपाई। लोक कृपा परलोक कृपा लहिए मुख संपति साधि कृपाई। वें सब टाँ दरसे बरसे घनआनँद भीजि अराधि कृपाई।

हरिहू को जेतिक सुभाव हम हेरि लहे दानी बड़े पैन ढरें माँगे बिन दातुरी। दीनता न आवे तौलों बंधु करि कौन पावे साँच सों निकट दूरि भाजें देखि चातुरी॥ गुननि बँधे हैं निरगुन हू आनंदघन मति यहै बीर गति चाहैं धीर जातु री। आतुर न हैं री अति चातुर बिचार थकी और सब ढीले कुपा ही के एक आतुरी॥

ही गुनरासि ढरी गुनहीं गुन हीनन ते सब दोस प्रमानें। हाहा बुरी जिन मानिये जू बिन जाने कही किन दानि बखाने॥ लीजे बलाइ तिहारी कहा करें हैं हमहूँ कहूँ रीक्षि बिकानें। बूझों कहें कहा एक कृपा कर राबरे जो मन के मन मानें॥

### राजा आशकरणजी

मोहन चरनारविंद त्रिविध ताप हारी । कहि न जात कौन पुन्यः कर जू सिर धारी ॥ निगम जाकी साख बोलैं। सेवक अधिकारी । धींवर-कुल अभय कीन्हो, अहल्या उदारी॥
ब्रह्मा निहं पार पार्वे, लीला-बपुधारी।
आसकरनं पद-पराग, परम मँगल कारी॥

# महाराज व्रजनिधि

( असली नाम—जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंहजी । जन्म—संवत् १८२१ । दीक्षागुरु—श्रीजगन्नाथजी भट्ट । देहावसान— संवत् १८६० )

प्यारी व्रज ही को सिंगार ।

मोर पखा सिर लकुट बाँसुरी गर गुंजन को हार ॥

बन-बन गोधन, संग डोलिबो गोपन सों कर यारी ।

सुनि सुनि के सुख मानत मोहन व्रजबासिन की गारी ॥

बिधि सिव सेस सनक नारद से जाको पार न पावें ।

ताकों घर-बाहर व्रज सुंदरि नाना नाच नचावें ॥

ऐसो परम छबीलो ठाकुर कही काहि नहिं भावें ।

ब्रजनिधि सोइ जानिहै यह रस जाहि स्थाम अपनावें ॥

जिन के श्रीगोविंद सहाइ । सकल भय भिज जात छिन मैं सुख हिऐं सरसाइ ॥ सेस सिव विधि सनक नारद सुक सुजस रहे गाइ । द्रीपदी गज गीध गनिका काज कीये धाइ॥ दीनबंधु दयाल हिर सों नाहिं कोड अधिकाइ। यहै जिय में जानि 'ब्रजनिधि' गहे दृढ़ किर पाइ॥ पायौ बड़े भागिन सों आसरौ किसोरी जू को ओर निरवाहि नीकें ताहि गही गहि रे। नैनिन तें निरित्व लड़ेती को बदन चंद ताहि को चकोर है के रूप सुधा लिंहे । स्वामिनी की कृपा तें अधीन है हैं 'ब्रजनिधि' ताते रसना सों नित स्थामा नाम कि रे। मन मेरे मीत जो कही माने मेरी तो त्राधा पद कंज को भ्रमर है के गिहरे।

# भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी

( वल्लभ-सम्प्रदायके भक्त-किन । स्थितिकाल--अनिश्चित )

जयित श्रीराधिके सकल सुख साधिके तरुनि मनि नित्य नव तन किसोरी । कुप्ण तन नील घन रूप की चातकी कृष्ण मुख हिमकिरन की चकोरी ॥ कृष्ण द्या भूंग विस्नाम हित पद्मिनी कृष्ण द्दग मृगज वंधन सडोरी । कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी कृष्ण गुन गान रस सिंधु बोरी ॥ विमुख परचित्त तें चित्त याको सदा करत निज नाह की चित्त चोरी। प्रकृत यह गदाधर कहत कैसें वनै, अमित महिमा इतै बुद्धि थोरी ॥ व्रजराज कुल तिलक महाराज गोविंद गोपीजनानंद राधारमन । नंद नृप गेहिनी गर्भ आकर रतन सिष्ट कष्टद धृष्ट दुष्ट दानव दमन ॥ गर्व पर्वत बिदारन बल दलन व्रज भक्त रच्छा दच्छ गिरिराजधर धीर। विविध लीला कुसल मुसलधर संग लै चारु चरनांक चित तरिन तनया तीर ॥ कोटि कंदर्प दर्पापहर लाचन्य धन्य बृंदारन्य भूषन मधुर तरु। मुरलिका नाद पीयूपनि महानंदन विदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुरवर ॥ गदाधर विषे वृष्टि करुना दृष्टि करु दीन को त्रिविध संताप ताप तवन। है सुनी तुव कुपा कुपन जन गामिनी बहुरि पैहै कहा मो बराबर कवन ॥

आजु ब्रजराज की कुँवर बन तें बन्यी,
देखि आवत मधुर अधर रंजित बेनु ।

मधुर कल गान निज नाम सुनि स्रवन पुट,

परम प्रमुदित बदन फेरि हूँकिति धेनु ॥

मद विधूर्णित नैन मंद बिहँसिन बैन,

कुटिल अलकावली ललित गो पद रेनु ।

ग्वाल बालिन जाल करत कोलाहलिन,

स्रंग दल ताल धुनि रचत संचत चैनु ॥

मुकुट की लटक अरु चटक पट पीत की

प्रगट अंकुरित गोपी के मनहिं मैनु ।

किह गदाधर जु इहि न्याय व्रजसुंदरी

विमल बनमाल के बीच चाहत ऐनु ॥

समिरी नट नागर बर सुंदर गोपाल लाल। सब दुख मिटि जैहें वे चिंतत लोचन विसाल॥ अलकन की झलकन लखि पलकन गति भूल जात। भ्र बिलास मंद हास रदन छदन अति रसाल॥ निंदत रिव कुंडल छिव गंड मुकुर झलमलात। गुच्छ कत वर्तस इंद्र विमल बिंद्र भाल॥ अनंग माधुरी तरंग रंग। अंग जित विमद मद गयंद होत देखत लटकीलि चाल॥ हसन लसन पीत बसन चारु हार बर सिंगार। तुलिंस रचित कुसुम खचित पीन उर नवीन माल॥ नरेस बंस दीप बृंदाबन बर महीप। दीन बुषभान मानपात्र सहज जन भूप रूप रासि गुन निधान जान राय। गदाधर प्रभु जुबती जन मुनि मन मानस मराल॥

## श्रीभगवतरसिकजी

(जन्म संवत् १७९५ वि० के लगभग माना जाता है। आप श्रीलिलतमोहिनीदासजीके क्रपापात्र शिष्य थे।)

लोभ है सर्व पाप को मूल। जैसें फल पीछे कों लागे पहिलें लागे फूल॥ अपने सुत के काज केकई दियो राम बनवास। भर्ता मरो भरत दुख पायो सह्यो लगत उपहास॥

वासुदेव तिज अर्क उपासे सत्राजित मिन लीनी। वंधु सहित भयौ निधन आपुनौ निंदा सवही कीनी॥ भगवतरसिक' संग जो चाहै प्रथमैं लोभै त्यागै। देह, गेह, सुत, संपति, दारा सब हिर सों अनुरागै॥ इतने सुन जामें सो संत ।
शीभागवत गध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंत )।
हरि की भजन, साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया ।
हिंगा, होभ, दंभ, छल त्यागै, विप सम देखे माया ॥
सहनगील, आगय उदार शित, धीरज सहित विवेकी ।
सत्य वचन सब की मुखदायक, गहि अनन्य ब्रत एकी ॥
इंडीजित, अभिमान न जाकें करें जगत की पावन ।
ध्यायत्रस्यक्र तासु की संगति तीनहुँ ताप नसावन ॥

साँच श्रीराधारमन झूटी सब संसार। बाजीगर को पेलनी मिटत न छागे बार॥ मिटत न छागे बार भृत की संपति जैसें। मिहिरी, नाती, पूत धुवाँ को धौरर तैसें॥ भगवत' ते नर अधम छोभवस घर-घर नाचे। झुट्ठे गहें सुनार मैन के गेरे साँचे॥

चलनी में गैया दुहै दोष दई को देहिं। हरि गुरु कहाँ। न मानहीं कियो आपनो लेहिं॥ कियो आपनो लेहिं नहीं यह ईस्वर इच्छा। देस, काल, प्रारब्ध, देव कोउ करहिं न रच्छा॥ मूर्ख मरकट मूठ कीर हिंठ तजै न नलनी। कह 'भगवत' कहा करै भाग भोंड़े को चलनी॥

गेही संग्रह परिहरें संग्रह करें बिरक्त ।
हिर गुरु द्रोही जानिये आग्या तें वितिरिक्त ॥
आग्या तें वितिरिक्त होय जमदूत हवाले ।
अष्टाविंसित निरय अधोमुख किर तह वाले ॥
'भगवतरिक अनन्य भजो तुम स्याम सनेही ।
संग दुहुन को तजो वृत्ति विनु विरक्त गेही ॥

कुंजन तें उठि प्रात गात जमुना में धोवै। निधियन करि दंडयत, बिहारी की मुख जोवै।। करे भावना बैठि स्वच्छ थल रहित उपाधा। घर-घर लेय प्रसाद, लगे जब मोजन साधा संग करें 'भगवतरसिक', कर करवा, गृहिरे : बृंदाबन विहरत फिरें, जुगलहूप नैनन म

पैसा पापी साधु कों परिस लगावे पाप विमुख करें गुरु इष्ट तें, उपजावे संताप। उपजावे संताप ग्यान, वैराग्य विगारे। काम, कोष, मद, लोम, मोह, मत्सर संगारे। सब द्रोहिन में सिरे, मगत द्रोही नहिं ऐस 'भगवतरिसक' अनन्य, भूलि जिन परसी पैस

जाको जैसी लिख परी तैसी गावै सोय। बीथी भगवत मिलन की, निहचय एक न होय॥ निहचय एक न होय, कहैं सब पृथक हमारी। स्नुती सुमृति भागोत, साखि गीतादिक भारी॥ भूपति सबनि समान, लखै निज परजा ताकों। जाको जैसी भाव, सु भारी तैसी ताकों॥

वेषधारी हिर के उर सालें।
परमारथ स्वपनें निहं जानें, पैसन ही कों लालें॥
कवहुँक बकता है बीन वैठें, कथा भागवत गावें।
अर्थ अनर्थ कछू निहं भासे, पैसन ही कों धावें॥
कवहुँक हिर मंदिर कों सेवें, करें निरंतर वासा।
भाव भगित को लेस न जानें, पैसन ही की आसा॥
नाचें गावें, चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली।
साँच बिना हिर हाथ न आवें, सब रहनी है ढीली॥
विना बिवेक, बिराग, भगित बिनु, सत्य न एकी मानी।
भगवत' बिमुख कपट चतुराई, सो पासंडे जानी॥

लखी जिन लाल की मुसक्यान ।
तिनिहें विसरी वेदिविधि, जप, जोग, संजम, ध्यान ॥
नेम, ब्रत, आचार, पूजा, पाट, गीता, ग्यान ।
रिसक भगवत हम दई अति, ऐंचि के मुन्य ग्यान ॥

# श्रीअनन्यअलीजी

ं जुगल भजन की हाट करि, ऐसी बिधि ब्यौहार । रिसकन सीं सौदा बनै, चरचा नित्यविहार ॥ चित डाँडी पलरा नयन, प्रेम डोरि सीं वानि । हियो तराज् लेहु कर, तोल रूप मन गानि॥ टोटा कवहुँ न आय है, पूँजी वह अपार। लेहु देहु सतसंग मिलि, गुन मुक्तनि सिंगार॥

### श्रीवंशीअलीजी

तंतन की संगति पुनीत जहाँ निस दिन,
जमुना-जल न्हेंहों जस गैहों दिध-दानी को।
जुगल विहारी को सुजस त्रय तापहारी;
स्वनिन पान करौं रिसकन बानी को॥
'वंसीअली' संग रस रंग अब लहों कोऊ,
मंगल को करन सरन राधा रानी को।
कुँवरि किसोरी! मेरे आस एक रावरी ही,

कृपा करि दीजै बास निज रजधानी को ॥
एसौ उत्तम नर तन छहाौ । भूल्यौ मंद विषय रस गहाौ ॥
गेह रजिन सोवत तें जािग । श्रीहरि-चरन-कमल अनुरािग ॥
गमु-प्रापितको चहै उपाय । तो सतसंग करौ मन लाय ॥
नव निधि तरन नाव सतसंगा । ताही सौं हिय राचहु रंगा ॥
तातैं संत समागम कीजै। निश्चय मानि लाभ यह लीजै ॥

### श्रीकिशोरीअलीजी

मेरो मन स्यामा-स्याम हरखौ री।
मृदु मुसकाय गाय मुरली मैं चेटक चतुर करखौ री॥
वा छवि तें मन नैंक न निकसत निष्ठि दिन रहत अरखौ री।
'अलीकिसोरी' रूप निहारत परवस प्रान परखौ री॥

# श्रीबैजू बावरा

जहाँ लग लगन लालन सौ
तहाँ लग चित्त ललचाऊँ।
कौन मंत्र मोहन पढ़ डारों,
अपने हरि बस कर पाऊँ॥
हा हा करों हरि को कैसे देखों,
साँवरी स्रत हृदय ल्याऊँ।
'बैज, धाबरे' रावरी कृपा तें,
तन मन धन बार बिल बिल जाऊँ॥

### श्रीतानसेनजी

सुमिरन हरि को करौं रे,
जासों होवें भव पार ।
यही सीख जान मान कह्यों है,
पुराण में भगवान आप करतार !!
दीनवंधु दयासिंधु पतितपावन
आनंदकंद तोसे कहत हों पुकार ।
प्तानसेन' कहै निरमल सदा
लहिये नर देही नहीं बार बार !!



### संत जंभनाथ ( जाम्भोजी )

( 'विश्वोई' सम्प्रदायके प्रवर्तक, राजस्थानके संत, आविर्माव—वि० सं० १५०८ मार्दो ददी ८, जन्म-स्थान—पीपासर गाँव ( नागोर, जोधपुर ), जाति—पवाँर राजपूत, शरीरान्त—वि० सं० १५९३ मार्गशीर्ष कु० ९, उम्र—८५ वर्ष, पिताका नाम—लोहटजी, माताका नाम—हाँसादेवी )

वही अपार सरूप त् छहरी इंद्र धनेस।
मित्र बरुन और अरजमाः अदिती पुत्र दिनेस।।
त् सरवग्य अनादि अजः रिव सम करत प्रकास।

एक पाद में सकल जगः निसदिन करत निवास ॥ इस अपार संसार में किस विध उतहूँ पार । अनन्य भगत में आप काः निश्चल लेहु उनार ॥

### श्रीपीपाजी

( ये पंदहवीं शतीमें गागरीनगढ़के राजा थे, स्वामी श्रीरामानन्दजीके शिष्य, परम भागवत थे )

पोटो स्वामी द्वारका रनछोर ॥ द्वारका में झालर वाजै, संखन की घनघोर । रकमनी के रंगमहल में, दीपक लाख करोर ॥

थ पौढ़्याँ थारा सेवक पौढ़े, पौढ़े पुरी का सारा लोग दास पीयों सरन थारी, गावै छै दोनूँ कर जोर ॥

### भगवन्नामका प्रभाव

#### अजामिल

क्रमी धर्मात्मा या अजामिल । माता-पिताका मक्त सदाचारी श्रोतिय वाहाणसुचक—किंतु सङ्गका प्रभाव बड़ा प्रवल होता है। एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी स्त्रीको एक स्ट्रके साथ देखा उसने निर्लंज चेष्टा करते और सुप्त वासनाएँ जाग्रत् हो गयीं। वह गया अज़ामिल पापके प्रवाहमें ।

माता-पिता छ्टे, साध्यी पत्नी छूटी, घर छूटा। धर्म और सदाचारकी वात व्यर्थ है। वही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी प्रेयमी बनी । उसे संतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब भल गया अजामिल । वाराना जब उद्दीत होती है—उसके प्रवाहमं पतित पामर प्राणी कीन-से पाप नहीं करता।

समय बीतता गया । बुदापा आया । उस सूद्रा कदाचारिणीसे कई संतानें हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम प्रवल रह नहीं सकता। उस समय भोह प्रवल रहता है। अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था।

मृत्युका समय आया। यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश लिये आ पहुँचे। अजामिलने उन्हें देखा। मरणासन्न पापी प्राणी यमद्तोंको देखकर काँप उठा।पास खेलते अपने छोटे पुत्रको उसने कातर स्वरमें पुकारा-'नारायण ! नारायण !'

'नारायण !' भगवान् नारायणके सर्वत्र धूमनेवाले द्तोंने यह पुकार सुनी । सर्वज्ञके समर्थ पार्वदोंसे प्रमाद नहीं होता । वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन जीव उनके स्वामीका नाम तो छे रहा है। दौड़े वे दिव्य पार्षद।

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तया खड़्न आदि आयुधींसे सुसज्जित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर दूत-यमदूर्तीके पाश उन्होंने बळात् तोड़ फेंके । भागे यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

ब्यर्थ थी यमदूर्तोकी यमराजके यहाँ पुकार ! उन महामागवत धर्मराजने दृतोंको यही कहा- जो किसी प्रकार भी भगवन्नाम हो, उसकी और सूहकर भी मत शॉकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके द्वारा सदा रक्षित है ।

X गणिका

ब्रह एकं गणिका थी। नाम था जीवन्ती। गणिका और

धर्म-इनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल लिए पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती पी--पिछ । चीताराम ! सीताराम !?

किसका काल कव आवेगा, कीन जानता है। गरि तोतेको पढ़ा रही थी-- सीताराम ! सीताराम !! लेकिन क्या पता था कि उसका ही 'रामनाम सत्य' होनेवाला है जीवनके क्षण पूरे हो गये थे। गणिकाको लेने यमदूत आते ही । बेचारे यमदूर्तीको यहाँ भी मुँहकी खानी पह किसी भी वहाने वह गणिका 'सीताराम' कह रही थी न भगवानुके पार्वद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रमादं कर स हैं ! यमदूतोंको सिर्पर पैर रखकर भागना पड़ा ।

#### व्याध वाल्मीकि

या तो वह बाह्मण-पुत्र; किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ या उतमें डाकुओंके सङ्गरे भयङ्कर डाकु हो गया था वह। उसने कित मनुष्य मारे--कुछ ठिकाना नहीं।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उ मार्गसे निकले । किसी प्रकार वह दस्य इसपर प्रस्तुत गया कि देवर्षिको बाँधकर घरवालींसे पूछ आवे-क उसके पापर्से भी भाग लेगा या नहीं।

माता-पिता, स्त्री-पुत्र--सबने टका-सा जवाव दे दिय सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र खुल गर् संतके चरणोंमें आ गिरा। देवर्षिको यह ऐसा शिप्य गि जो 'राम' यह नाम भी नहीं बोल सकता था। लेनि नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहीं मान जाते । उन्हें कहा--- 'तुम मराः मरा जपो ।'

शीव्रतासे मरा, भरा कहनेपर ध्वनि 'राम राम' की जाती है । दस्यु ज्यमें लग गया-पूर्णतः लग गया । कि चर्प--कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकीने गाँवी व ली । भगवन्नामके उलटे जपने उसे परम पावन कर रिया सृष्टिकर्ता बद्धा खयं वहाँ आये । दीमकोंकी वन्मीक (यार्-से निकाली उसे और आदिकवि होनेका गौरव दिया। कभी दस्यु या--वह आदिकवि महर्षि वातमीकि करताय उलटा नामु जपत जगु जाना । यालमीकि भग् प्रहा समान

अपार है भगवन्नामका प्रभाव।

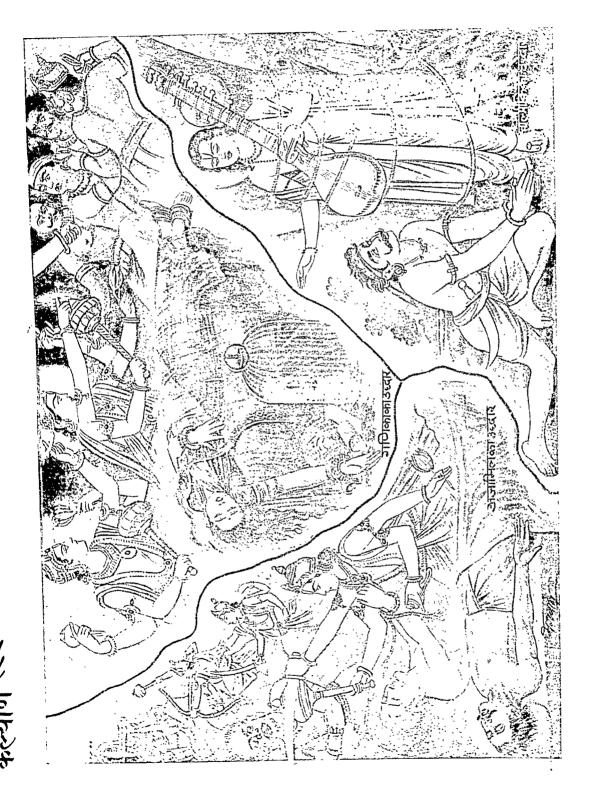

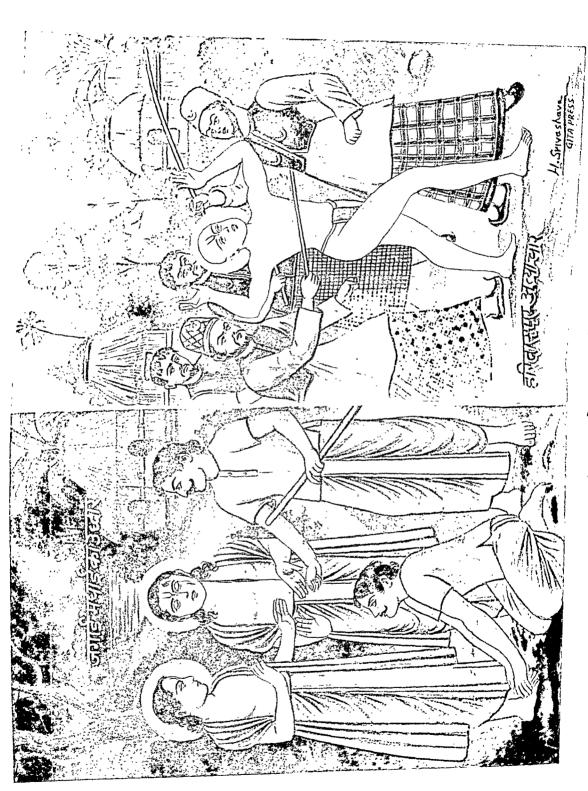

### मन्द करंत जो करइ भलाई

### जगाई-मधाई-उद्धार

श्रीचैतन्यमहाप्रमुचे नवद्वीपमें मगवनामके प्रचारका कार्य ौपा था श्रीनित्यानन्दजी और हरिदासजीको । घर-घर जाकर येक व्यक्तिसे हरिनामकी भिक्षा माँगनी यी उन्हें ।

उन दिनों नवद्दीपमें दो उद्धत पुरुष थे। उनका नाम
ो जगन्नाय और माधव थाः किंतु जगाई-मधाई नामसे ही
प्रसिद्ध थे। उनके आतङ्कसेनगर काँपता रहता था। शराबक नशेमें चूर वे कभी एक मुहत्लेमें अड्डा जमाते, कभी दूसरे
पुह्ल्लेमें। जुआ, अनाचार, हत्या—अकारण किसीको
नर्दथतापूर्वक पीटना, किसीको लूट लेना—उनके जीवनमें
अत्याचार और पापको छोड़ंकर और कुछ था ही नहीं।

भी सबसे अधिक गिरा है, वहीं सबसे अधिक दयाका पात्र है। वहीं सबसे पहले उठानेयोग्य है। भगवन्नाम-दान-का वहीं प्रथम पात्र है।' नित्यानन्दजीके विचारोंको अस्वीकार कोई कैसे करेगा। वे दयामय हरिदासजीके साथ उन मद्यप क्रूरोंको भगवन्नाम दान करने पधारे।

'हरि बोलो ! एक बार हिर बोलो !' यही उनका संदेश था । मधके नशेमें चूर मधाई कुद्ध हो उठा । उसने नित्यानन्दजीपर आधात किया । मस्तक फट गया, रक्तकी धारा चल पड़ी । वह फिर मारता? किंतु उसके भाई जगाईने उसे रोक लिया । आप मुझे एक मिक्षा दीजिये ! इन्हें क्षमा कर दीजिये ! इन्हें अपनाइये ! इनको अपनी शरणमें लीजिये !

श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका फल या कि महाप्रमुने गङ्गाजल-में खड़े होकर जगाई मधाईसे उनके पापोका दान ग्रहण किया। वे महापातकी परम पवित्र मक्त बन गये।

# × × × × × हिरदासजीकी कपा

श्रीहरिदासजी जन्मसे यवन थे। महाप्रमुके प्रकट होनेसे पूर्व वे अद्वैताचार्यके साक्षिध्यके लामकी दृष्टिसे शान्तिपुरके समीप ही फुल्याग्राममें रहते थे। बंगालमें उन दिनों मुसल्मान शासकोंका प्रमुख था। आये दिन उनके अत्याचार होते ही रहते थे।

एक मुसल्मान काफिर हो जाय—हिंदुओंके भरावान्का नाम जपे, यह कहर काजियोंको सहन नहीं हो सकता था। गोराई नामक एक काजीने स्थानीय शासकके यहाँ हरिदासजीकी शिकायत की। हरिदासजी दरबारमें बुळाये गये। काजीकी सम्मतिसे शासकने निर्णय किया—'हरिदास या तो कुम छोड़ दें या बाईस बाजारोंमें बेंत मारते हुए उन्हें अमाया जाय। बेंत मारते नारते अमरते नारते उनके प्राण लिये जायँ।'

हरिदासजी बाँघ दिये गये। उनकी पीठपर सङ्गसङ बैंत पड़ने लगे। जलाद बेंत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें धुंमा रहे रे। हरिदासजीकी पीठकी चमड़ी स्थान-स्थानसे फट गयी। हर्र-छर्र रक्त बहने लगा। जलाद बेंत मारता और कहता— हरिनाम छोड़ दे।'

हरिदासजी कहते-- 'एक वेंत और मारो, पर एक बार

वेतोंकी मारसे जब वे मूर्छित हो गये, उन्हें मृत समझकर इड़ाजीमें फिकवा दिया वहाँके शासकने। एक काफिर बने उसल्मानको कब्रमें गाड़नेका सम्मान वह नहीं देना चाहता था।

हरिदासजी मरे तो थे नहीं । वे भरावती भागीरथीकी हपासे किनारे छगे । चेतना आनेपर भगवान्से उन्होंने पहिली पर्यना की—'काजी, शासक और वेंत मारनेवालोंको क्षमा करना नाथ ! वेचारे अज्ञानी प्राणी हैं वे ।'

### संत श्रीझामदासजी

( २०० वर्ष पूर्व, अकोदी ( मिजापुर जिला ) के निवासी ) किल मेल हरने सरीर अति। निर्हे लीख अपर उपाइ । एह रघपति गुन सिधु मक, मजत उनलताइ ॥ अधम उधारन राम के सुन गावत श्रुति साधु । 'शामदास' तजि त्रास तेहि। उर अंतर र्णाह् किल पाराबार महँ, परी न पावत 'हााम' राम गुन गान तें, विनु प्रयास किल कानन अप ओप अति, विकट क्रमृगत्ह समानु । हरि जस अनल लहै इते, ग्यान विराग हमानु !! 'झाम' राम सुमिरन विनाः देह न आवै काम। इते उते सुख कतहूँ नहिं, जथा कृपिन कर दाम ॥ राम भजन तें काम सब, उभय लोक आनंद। ताते भजु मन ! मृह अव, छोड़ि सकल जग फंद ॥

# अवधवासी संत श्रीरामदासजी

दुर्लभ जन्म पुन्यफल पायो वृथा जात अविवेके । राज इंद्र सम सुर गृह आसन, विन हरि भगति कहीं किहिं लेखें ॥ राजा राम की रस न विचारयों, जिहिं रस अनरस बीसर जाहीं । जान अजान भये हम बावर, सोच असोच दिवस सन जाहीं ॥ कहियत आन अचरियत अन कछु, समझ न परे अपर माया । कह स्रामदास उदास दास मिति, परिहर को प करो जिय दाया ॥ रे मन ! क्यों न भजी रघुवीर ।
जाहि भजत ब्रह्मादिक सुर नर, ध्यान धरत मुनि धीर ॥
स्याम वरन मृदु गात सनोहर, भंजन जन की गीर ॥
लक्षिमन सहित सला सँग लीन्हें, विचरत सरजू तीर ॥
दुमक दुमक पग धरत धरिन पर, चंचल चित हो वीर ॥
मंद मंद मुसकात सखन सीं, बोलत बचन गँभीर ।
पीत वसन दामिनि दुति निंदत, कर कमलन धनु तीर ।
'रामदास' रघुनाथ मजन विन, धृग-धृग जन्म सरीर ।

### श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलाजी)



,टीला' रष्ट्रवर चरण रज, सकल मुखन की हेतु। धूमकेतु अप पुंज की, भवसागर की सेतु॥ बाघ बृद्धपन आदि दव, व्याधि प्राणहर व्याध। ,टीला' जीवन वन गहन, राम चरण आराध॥

शरणागत चातक सदृशः, निशि दिन टेरत नाम। जिमि कपोत तिमि सर्व तिजः, 'टीला' रक्षत राम॥ राम नाम सुखधाम मनु करि श्रद्धा विश्वास। 'टीला' का विश्वास पुनिः, आवै निकरी स्थास॥

# श्रीरसरङ्गमणिजी

### अयोध्याधामके एक प्राचीन संत

( प्रेपक-श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी )

विष्णु सुअंतर राम के, विष्णु के अंतर राम ।
बहिरंतर रस राम के, व्यापक राम सुनाम ॥
रोमहि रोम रमे सियराम निधी रस राम स्वदेह में देखी ।
नाम सप्रेम जपी मुखसीं, सुलसीं मन तासु स्वरूप विसेषी ॥
कानन से बहिरो होइ बाहर, अंतर नाम सुनाद परेषी ॥

मनहूँ के परे परा बानी के पुरुष प्रमुं,
पावन पतित हित वैखरी बसेरे हैं ।
. अगुन अरूप गुन भूप दुरगुन हर,
हर के जीवन जीव ज्याय घट घेरे हैं ॥

सब्द में, सुरित में, स्वास में, सु लोचन में,
श्रवण समाने स्याम रस राम मेरे हैं।
सीताराम वपु अवपु अनाम थाम,
अजपु सुजपु सीताराम मंत्र मेरे हैं॥
इष्ट मेरे नाम, संत सिष्ट मेरे राम,
ओ अनिश्हर राम, दानी भिष्ट निज काम है।
नैन मेरे राम, सुख चैन मेरे राम,
लैन दैन मेरे राम, योट वैन चैन थाम है॥

मर्म मेरे राम ग्रुम कर्म मेरे राम, पर धर्म मेरे राम रसरङ्गमणि दाम हैं। वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे राम,

औ अभेद सीताराम सरवस राम नाम हैं ॥
जय तय तीरथ सुलम हैं, सुलम जोग बैराग ।
दुर्लम भिक्त अनन्यता, राम नाम अनुराग ॥
राम रूप रत धाम रिह, लीला राम अनन्य ।
राम नाम सुख मंत्र जप, कर रसरंग सो धन्य ॥
चाहत निह रसरंगमणि, चन्द्रमुखी सुत वित्त ।
चाह यही प्रभु दीजिये, चाह न उपजै चित्त ॥
भजन विगारी कामिनी, सभा विगारी कूर ।
भिक्त विगारी लालची, केसर मिल गई धूर ॥

राम सुनाम विना, रसरंगमनी मुख जानी लर्जों मैं लर्जों रे। चातक ज्यों घन रंक भजे धन, त्यों प्रभु राम भजों मैं भजों रे। काक कुसंगति छोड़ि सुसंगति हंस सुवेष सर्जों मैं सर्जों रे। जानिक जीवन राम को नाम कभू न तर्जों न तर्जों न तर्जों रे।।

नाम नाद भिज वाद तिजि चिख सप्रेम रसस्वाद । धन्य धन्य रसरंगमणि, राम भक्त प्रह्लाद ॥

जय प्रेमा अनुरक्तिप्रदा प्रद परा सुभक्ती ।

जय परमात्मा ब्रह्म जयित परतमा सुशक्ती ॥

जय नित्या, जय सत्य, जयित आनन्द प्रमोदा ।

जय चिद्र्पा चित्स्वरूप दम्पती विनोदा ॥

जय जय अर्रामप्रिया, श्रीसीताप्रिय जय ।

जय श्रीजानिककान्त, रामकान्ता करुणामय ॥

नमो नमो श्रीराम, नौमि सिय पद अर्रविन्दा ।

भिलनी के फल खाय मल, माने मातु समान ।
त्रिभुवन में 'रसरंगर्माण', अस को कृपानिधान ॥
हाय होंयगे कव हिये, नयन नेह रसिंधु ।
देखेंगे 'रसरंगर्माण', दस दिशि रघुवर बंधु ॥
राम आश तिज आन की, आश करे 'रसरंग'।
मन कुरंग रिव किरण जल, पियन चहत तिज गंग ॥
भवसागर में दुइ भँवर, कनक कामिनी संग ।
वोरत मन बोहित गही, राम चरण 'रसरंग'॥

मनि जन मन रसरंग भूंग सेवित सानन्दा ।।

-12388888-

# श्रीरामप्रियाजी

तू न तजतः सय तोहि तजैंगे । जा हित जग जंजाल उठावत तो कहँ छाँड़ि भजैंगे ॥ जा कहँ करत पियार प्रान सम जो तोहि प्रान कहैंगे । सोऊ तो कहँ मरणी जानि कै देखत देह डरैंगे ॥ देह गेह अरु नेह नाह तैं नातो नहिं निवहैंगे। जा वस हुँ निज जनम गँवावत कोउ न संग रहैंगे॥ कोऊ सुख जम दुख विहीन नहिं, नहिं कोउ संग करेंगे। 'रामप्रिया' विनु रामलला के भव भय कोउ न हरेंगे॥

# श्रीकाष्ठजिह्या स्वामीजी

( काशीनिवासी । संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान् । )

**₩** 

चीखि चीखि चसकन से राम-सुधा पीजिये । रामचरित-मागर में रोम-रोम भीजिये ॥ द्वेम जग बढ़ाइ काहे को छीजिये। पर दुक्खन देखत ही आप सो पसीजिये॥ तोरि तारि खेंचि खाँचि स्रुति को नहिंगीजिये। जामें वनो रहे वहीं अर्थ कीजिये॥ यहत काल संतन के दोऊ चरन मीजिये। देव दृष्टि पाय विमल जुग-जुग हों लीजिये॥

समझ वूझ जिय में बंदे, क्या करना है क्या करता है।
गुनका मालिक आप बनता, अरु दोष राम पर धरता है।
अपना धरम छोड़ि औरों के, ओछे धरम पकरता है।
अजव नसे की गफलत आई, साहिय को नहिं डरता है।
जिनकें खातिर जान माल से, वहि-बहि के तू मरता है।
वे क्या तेरे काम पड़ेंगे, उनका लहना भरता है।
देव धरम चाहे सो कर ले, आवागमन न टरंता है।
प्यारे केवल राम नाम के, तेरा मतल्य सरता है।

# श्रीअजबदासजी

( झूलना )

मृरिको गँवाइ के जायगा यार ! तू,
राम के भजन विनु मानु साँची।
मोर ही मोर अरु तोर ही तोर कर,
भरम के फंद में मरत नाची॥
काल के गाल विचु जानु संसार को,
मृढ़! जग जनम के कौन बाँची।
अजनदास जानकीनाथ के नेह विनु,
जान अरु बुद्धि सब जान काची॥

त् आपनी मानता है नहीं, और के बात की काह चाला। सौं चित्त तो लागता है नहीं, देखावता भेरि मान गुम्मान अज्ञान भूलान का, मैं दीन रहुं छोड़ि गाल। जगत अंत मैं नाम ही ढाल है, **'**अजबदास' मारिया आनि भाला॥ काल जो

# स्वामी श्रीरामचरणदासजी

जो मन राम सुधा रस पावै ।
तो कत सकल विषय मृगजल लिख, तृषित वृथा उठि धावै ॥
अभय करों सब विधि, श्रीमुख किह, सकृत शरण कोइ आवै ।
तो कत विषय विवस सुर नर मुनि, तिन कहँ वादि मनावै ॥
श्रीरघुवीर-भक्ति चिन्तामणि, संसृति बेगि मिटावै ।
तेहि तिज ज्ञान योग तप साधे, श्रम फल सब श्रुति गावै ॥
अमित मदन छवि रामरूप रुचि, दृदय नयन लिख आवै ।
तो कत त्रिभुवन रूप जहाँ लों, लिख शठ जन्म नसावै ॥
जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुण, श्रीगुरु शरण लखावै ।
तो कत हरै लोक यम कालहि, सकल राम दरसावै ॥

यह सियवर नवरत्न मनोहर, द्वादश रसिह जनावै। 
'श्रीरामचरण' नित सुनत-पढ़त जो, सो रघुवर मन भावै।

कबहुँक यह गुन मन धरिहै॥ काम धाम धन देह सनेही, तहँ न नेह जहँ लगि विषय-विलास राम विनु, विष सम लिख डिस्टि॥ मान-पमान मित्र-अरि सुख-दुख, सम आचरिहै । करि ह्वे नहिं जरिहे॥ कूर वचन सुनि विषम अग्नि सम, जल परिहै । सर्वभूत हरिरूप कहत श्रुतिः कवहुँ देखि भरिहे ॥ सम संतोष ज्ञान भाजन करि, राम चरित टरिंहे । परहित दया भक्ति रघ्वर की, सकल काम तरिंहे॥ 'रामचरण' श्रीराम क्रपा ते, भवसागर

# आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी

सत्यनामी महंत

(जन्म सं० १८७७, साकेतवास सं० १९५८। स्थान—पुरवा देवीदास, जिला वारावंकी।)

यहि जग राम रूप सब जानहु ॥

एके राम रमेव सबिह माँ अवर न दूसर मानहु ।

दीन अधीन रहौ सबही तें हरिजस सदा बखानहु ॥

सुमिरत रहौ नाम दुइ अच्छर अनत डोरि नहिं तानहु ।

जन 'गुहदत्त' जगै अनुभौ उर जो प्रतीत मन आनहु ॥

काम क्रोध उपजै नहीं, लोभ मोह अभिमान । यहि पाँचन तें विच गये, ते ठहरें चौगान ॥ दस अपराध बचाय कै, भजै राम का नाम।

'गुरूदत्त' साँची कहै, पायै सुग्त विश्राम॥

राम-नाम गुप्तै रहै, प्रगट न देय जनाय।

'गुरूदत्त' तेहि भक्त की, बार बार बिल जाय॥

भजै न सीताराम को, करें न पर उपकार।

'गुरूदत्त' तेहि मनुस तें, सदा रही हुमियार॥

## रामभक्त संत शाह जलालुद्दीन वसाली

( एक झाँकीके वर्णनका पद्मानुवाद )

गयउँ काल्ह मैं सरजू तीर । देखेउँ सुखद एक मतिधीर ॥
चतुर मनोहर वीर निशंक । शशिमुख कोमल सारंग अंक ॥
सुपर उठानि सुवासित गाता । वय किशोर गति-गज सुखदाता ॥
चितवन चोल भ्रकुटि वर बाँके । नयन भरित मद मधुरस छाके ॥
कबहूँ छिवयुत भाव जनावै । कबहुँ कटाच्छ कला दरसावै ॥
प्रेमिन कहुँ अस परै लखाई । मुख छिव वैदिक धर्म सुहाई ॥

मेचक कच कुंचित घुँघुरारे। जनु इसलाम धर्म चुित धारे।।

मम दिसि लिख भू-बंक सँ भारेउ। छिव प्रसाद जनु देन हँकारेउ॥

चिकत थिकत चित भयउ अचेता।

सुध-बुध बिसरी धर्मक खेता॥

निहं जानों तिहि छिन मोहि जोही।

को संदेश जनायउ मोही॥

प्रियतम प्रभु तिं आन जिन देखिय हिय की चखनि।

जो देखिय मितमान ! तास प्रकासहि जानिये॥

# शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी

(जन्म सन् १३४३ या १३४७, स्थान काश्मीर )

'लोग मुझे गाली दें या दुः लदायी वचन कहें; जो जिसको अच्छा लगे सो कहे, करे; कोई फूलोंसे मेरी पूजा करे तो किया करे, मैं विमल न दुः ल मानूँ, न सुख। कोई मुझे हजार गाली दे—यदि मैं शंकरजीकी भक्ता हूँ तो मेरे मनमें खेद न होगा। दर्पणपर श्वासका मल लगनेसे भला, उसका क्या विगड़ेगा।

'मन गदहा है, उसको सदा वशमें खना चाहिये;

नहीं तो, वह पड़ोसीकी केसरकी क्यारी ही चौपट कर देगा।' 'सर्वव्यापीकी खोज हो ही किस तरह सकती है। वह सर्वत्र है। शिवने कुझ-कुझमें जाल फैलाकर जीवोंको उलझा रक्खा है, वह तो आत्मामें ही हैं। उसकी खोज बाहर नहीं—भीतर हो सकती है। शिव ही मातारूपमें दूध पिलाता है, भार्यारूप धारणकर विलासकी अनुभूति कराता है, मायारूपसे जीवको मोहित करता है। इस महामायावी शिवका ज्ञान सदु ह ही करा सकते हैं।'

# भक्त नरसी मेहता

( गुजरातके महान् कृष्णभक्त, जन्म वि॰ सं॰ १७४० के लगभग काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ़ शहरमें, जाति—वड़नागरा, कुल-नागरमाद्याण, पिताका नाम कृष्णदामोदर, माताका नाम लक्ष्मीगौरी। आपके शरीरान्त-समयकी निश्चित तिथिका पता नहीं चलता। )

वैण्णव जन तो तेने किहये, जे पीड पराई जाणे रे । परदुः ले उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ॥ सकळ लोक माँ सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे । वाच काछ मन निश्चळ राखे, धन धन जननी तेनी रे ॥ समदृष्टि ने तृष्णा-त्यागी, परस्त्री जेने मात रे । जिह्वा थकी असत्य न वोले, परधन नव झाले हाथ रे ॥ मोह माया व्यापे निहं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमाँ रे । रामनाम मुं ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तनमाँ रे ॥ यणलोभी ने कपट रिहत छे, काम क्रोध निवार्या रे । भगे नरसेंयो तेनुं दरधन करताँ, कुळ एकोतेर तार्या रे ॥

भ्तळ भक्ति पदारथ मोटुं, ब्रह्मलोकमाँ नाहीं रे। पुण्य करी अमरापुरि पाम्या, अन्ते चौरासी माहीं रे॥ हिरना जन तो मुक्ति न माँगे, माँगे जनमोजनम अवतार रे। नितसेवा नित कीर्तन ओच्छव, निरखवा नंदकुमार रे॥ भरतखंड भ्तळमाँ जनमी, जेणे गोविंदना गुण गाया रे। धन-धन रे एनाँ मातिपता ने, सफल करी एणे काया रे॥ धन बृंदाबन धन ए लीला, धन ए ब्रजनाँ वासी रे। अष्ट महासिद्धि आँगणिये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे॥ ए रसनो स्वाद शंकर जाणे, के जाणे शुक्त जोगी रे॥ कैई एक जाणे बजनी रे गोरी, भंगे नरसंयो भोगी रे॥

लताँ, वारे तेने तिजये रे। नारायणन् नागज मनमा वाचा कर्मणा करीने, लक्ष्मीवरने भजिये रे ॥ कुळने तजिये कुटुंबने तजिये, तजिये मा ने बाप रे। भगिनी मुत दाराने तिजये, जेम तजे कंचुकी साँप रे ॥ प्रथम पिता प्रहादे तिजयो, नव तिजयं हरिनुं नाम रे । भरत शत्रध्ने तजी जनेता, नव ताजिया श्रीराम रे ॥ ऋषिपनी ये श्रीहरि काजे, तजिया निज भरथार रे। तेमाँ तेनं कंइये न गयं, शामी पदारथ चार रे ॥ वनिता विद्वलने काजे, सर्व तजीने चाली रे। वृंदावनमाँ, मोहन साथे माली रे ॥ नरसँयो भणे

अखिल ब्रह्मांडमाँ एक तुं श्रीहरि, जूजवे रूपे अनंत भासे । देहमाँ देव तुं तेजमाँ तत्त्व तुं, शून्यमाँ शब्द थइ वेद वासे ।। पवन तुं, पाणी तुं, भूमि तुं भूधरा, वृक्ष यह पूली रह्यो आकाशे । विविध रचना करी अनेक रस लावीने,

शिव थकी जीव थयो एज आशे ॥ वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति साख देः

कनक कुण्डल विषे भेद न्होंथे। घाट घडणापछीनामरूप जूजवाँ, अंते तो हेमनुं हेम होये॥ वृक्षमाँ बीज तुं बीजमाँ वृक्ष तुं, जोऊँ पटंतरो ए ज पासे। भणे नरसैंयो ए मन तणी शोधना,

प्रीत करुं प्रेमथी प्रगट थाशे॥

ध्यान घर हरितणुं अल्पमित आळसुः जे थकी जन्मनाँ दुःख जाये। अवर घंघो कर्ये अरथ काहँ नव सरेः माया देखाडीने मृत्यु व्हाये॥ सकळ कल्याण श्रीकृष्णना चरणमाँः श्ररण आवे सुख पार न्होये। अवर वेपार तुं मेळ मिध्या करीः कृष्णनुं नाम तुं राख म्होंये॥ पटक माया परी अटक चरणे हरीः वटकमाँ वात सुणताँ ज साची। आशनुं भवन आकाश सूधी रच्युंः मूढ! ये मूळथी मींत काची॥ सरस गुण हरितणा जे जनो अनुसर्याः ते तणा सुजश तो जगत योळे। नरसँया रंकने प्रीत प्रमु शुं घणीः

अवर वेपार नहिं भजन तोले ॥

संसारनो भय निकट न आवे, श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ गाताँ। सुणताँ, परीक्षित श्रवणे ताल वेणा विष्णुना गुण गाताँ ॥ जाणी; ध्रव दृढ भक्त अविचळ पदची आपी । असुर प्रह्लादने उगारी लीधोः जनम जनमनी जडता कापी ॥ देवना देव तुं कृष्ण आदि देवा,

ते तारा नामने नरसैंयो नित्य जपे, सारकर सारकर विश्वख्याता॥

तारुँ नाम लेताँ अभेपद दाता ।

समर ने श्रीहरि, मेळ ममता परी, जोने विचारी ने मूळ तारूँ। तुं अच्या कोण ने कोने वळगी रह्यो, वगर समझे कहे मारूँ मारूँ॥ टेक देह तारी नथी, जो तुं जुगते करी,

राखताँ नव रहे निश्चे जाये । देह संबंध तज्ये, नवनवा बहु थशे, पुत्र कलत्र परिवार न्हाये ॥

धन तणुं ध्यान तुं, अहोनिश आदरे,
ए ज तारे अंतराय मोटी।
पासे छे पियु अन्या, तेने नव परिक्षयो,
हाथ थी वाजी गई थयो रे खोटी॥
भरनिद्रा भर्यो रूँधी धेर्यो घणो,
संतना शब्द सुणी काँ न जागे ?

न जागताँ नरसैंया लाज छे अति घणी। जनमो जनम तारी खाँत भागे ॥

वारी जाऊँ रे सुंदर स्याम, तारा लटकाने ॥ टेव ॥ लटके रघुवर रूप धरीने वचन पितानाँ पाळ्या रे । लटके जह रणे रावण रोळ्यो, लटके सीता वाळ्या रे ॥तागण। लटके गिरि गोवर्धन तोल्यो, लटके वायो वंदा रे । लटके जह दावानल पीधो, लटके मायां कंस रे ॥तागण। लटके गोओ गोकुळमाँ चारी, लटके मायां कंस रे ॥तागण। लटके जह जमुनामां पेटा, लटके नाच्यो काळी रे ॥तागण। लटके जह जमुनामां पेटा, लटके नाच्यो काळी रे ॥तागण। लटके वामन रूप धरीने, जाच्या वळीने द्वार रे । लटके वामन रूप धरीने, जाच्या वळीने द्वार रे । लटके वामन रूप धरीने, जाच्या वळीने द्वार रे ।

र्ष एवाँ लटका छे घणाँ रे, लटकाँ लाख करोड़ रे। तैयांना स्वामी संगे रमताँ, हीडुं मोडामोड रे ॥तारा०॥ गवजनने विरोध न कोइसुं, जेना कृष्णचरणे चित्त रह्या रे । सर्वे काढ्याः शत्रु हता ते मित्र टेक 11 थया रे ॥ णा उपासी ने जगथी उदासी। कापी रे । फॉसी ते जमनी शावर जंगम ठाम न ठालो, कृष्ण व्यापीरे॥ वैष्णव०॥ सघळे देखे **हाम के कोध** व्यापे नहि क्यारे, त्रिविध ताप जेना ट्रांळिया रे । वैष्णवना दर्शन करिये, जेना ज्ञाने ते वासनिक गळिया रे ॥ वैणाव० ॥ निस्पृही ने निर्मळ मति वळी। त्यागी रे । कामिनिना कनक श्रीमुखवचनो श्रवणे सणताँ, बङ्भागी रे ॥ वैष्णव० ॥ वेष्णव ते एवा मळे तो भवदुःख टळे, जेनाँ सुधा समान वचन रे।

ते वैष्णवजन रे ॥ वैष्णव०॥ संतो हमे रे वेवारिया श्रीरामनामना । वेपारी आवे छे वधा गाम गामना ॥ टेक ॥ हमारं वसाणुं साधु सऊको ने भावे । जेने हो रवाने आवे ॥ संतो०॥ अदारे वरण हमारं वसाणुं काळ दुकाळे न खूँटे। जेने राजा न दंडे, जेने चोर ना लूँटे ॥ संतो० ॥ लाख विनाना लेखा नहिं, ने पार विनानी पूंजी । होरवं होय तो होरी लेजो, कस्त्री छे मोंघी ॥ संतो०॥ राम-नाम धन हमारे, वाजे ने गाजे । छणान ऊपर भेर भेरि, भूँगल वाजे ॥ संतो०॥ आवरो ने खातावहींमां, लक्ष्मीवरनुं नाम । चीठीमाँ चतुरभुज लिवयाः नरसैयानुं काम ॥ संतो०॥

नरसेंयाना स्वामीने निशदिन व्हाला,

वैध्यवजनने विषयथी टळ्डुं, इळ्डुं मॉहीथी मन रे । इंद्रिय कोइ अपबाद करे नहीं, तेने कहिये वैध्यवजन रे ॥ टेक ॥

कहेताँ कण्ठज स्के, कृष्ण-कृष्ण तो ये न मूके निजनाम रे। श्रीहरि, श्वासोश्वासे मन न व्यापे काम रे ॥ वैष्णव०॥ अंतर-वृत्ति अखंड राखे हरिसं धरे कृष्णनं ध्यान रे। व्रजवासीनी लीला उपासे, बीजुं सुणे नहिं कान रे ॥ वैष्णव०॥ जगसुं तोड़े ने जोड़े पभुसं, जगसुं जोडे प्रभुसुं त्रुटी रे। तेने कोई वैभगव नव कहेशो, जमड़ा लई जारो कुटी रे ॥ वैष्णव०॥ . कृष्ण विना काँई अन्य न देखे, जेनी वृत्ति छे कृष्णाकार रे। वैप्णव काहावे ने विषय न जावे, तेने बार बार धिकार रे॥ वैष्णव०॥ . वैप्णवने तो वल्लभ लागरो, कुडियाने लागरी काचुं रे। नरसैंयाँना स्वामीने लम्पट नहिं गमे, शोभशे साचुं रे ॥ वैष्णव०॥ कृष्ण कहो कृष्ण कहो। आ अवसर छे के'वानुं। पाणीतो सर्वे वरसी जारो, राम-नाम छे रे'वानुं ॥ टेक ॥ रावण सरखा झट चाल्याः अंतकाळनी आँटीमाँ। पलकवारमाँ पकड़ी लीघा, जाणो जमनी घाँटीमाँ ॥कृष्ण०॥ लखेसरी लाखो ज लुटाया, काळे ते नाख्या कूटीने । क्रोडपतीनुं जोर न चाल्युं, ते नर गया उठीने ॥कृष्ण०॥ ए कहेवानुं सौने कहिये, निश्चदिन ताळी लागी रे। कहे नरसैंयो भजताँ प्रभुने, भवनी भावट भागी रे ॥कृष्ण०॥ हरि हरि रटण कर, कठण कळिकाळमाँ, दाम बेसे नहीं काम सरसे।

दाम बेसे नहीं काम सरसे |
भक्त आधीन छे स्थामसुन्दर सदा,
ते तारां कारज सिद्ध करहो || टेक ||
अल्प सुल सारुं छुं, मूढ फूल्यो फरे,
शीशपर काळ रह्यो दंत करहे |
पामर पलकनी, खबर तुजने नहीं,
मूढ़ छुं जोइ ने मुँछ मरडे || इकि ||

मीद पांप करी, बुद्धि पाछी करी, परहरी थड शुं डाळे वळग्यो । इंशने ईर्पा छे नहीं जीवपर, आपणे अवसुणे रह्यो रे अळगो ॥ हरि०॥

परपंच परहरोः, सार दृदिये घरोः, उचरों हिर मुखे अचळ वाणी। नरसैया हिरतणी भक्ति भूलीश माँः, भक्ति विना बीजुं घूळघाणी॥हिरि०॥

## संत प्रीतमजी

हरिनं। मारग छे श्रानो, नहिं कायरनें काम जोने।
परथम पहें छुं मस्तक मूकी, बळती छें ज्ञं नाम जोने॥ श्रु॰
सुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने।
सिंधु मध्ये माती छेवा माँहीं पड़िया मरजीवा जोने॥
मरण आँगमें ते भरे मूठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने।
तीरे उभा जुए तमाशो, ते कोडी नव पामे जोने॥

प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा, भाळी पाछा भागे जोने। मांही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने॥ माथा साटे मोंघी वस्तु, साँपडवी निह स्हेल जोने। महापद पाम्या ते मरजीवा, मूकी मननो मेल जोने॥ राम अमलमाँ राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने। प्रीतमना स्वामीनी लीला ते रजनीदंन नरखे जोने॥

# प्रेमदिवानी मीराँ

( जनम—वि० सं० १५५८—५९ के लगभग । जन्मस्थान मारवाङ्का कुङ्की नामक गाँव । पिताका नाम-श्रीरतनसिंहजी राठीर । देहावसान—अनुमानतः वि० सं० १६३० । )

### प्रार्थना

अब तो निभायाँ सरैगीः गहे वाँह की लाज । समरथ सरण तुम्हारी सहयाँ, सुधारण काज ॥ सरव संसार अपरवळ, भवसागर जा में तुम हौ झ्याज। निरधारों आधार जगत गुरु, तुम विन होय अकाज ॥ जुग जुग भीर हरी भगतन की, दीनी मोक्ष रखो मीरा सरण गही चरणन की, लाज महाराज ॥

मने चाकर राखों जी लाल मने, चाकर राखों जी ॥
चाकर रहसँ बाग लगासँ, नित उठ दरसण पासँ॥
बिंद्रावन की कुंजगिलन में तेरी लीला गासँ॥
चाकरी में दरसण पाऊँ, सुमिरण पाऊँ खरची।
माव भगित जागीरी पाऊँ, तीनँ बाताँ सरसी॥
मोर सुगट पीतांवर सोहै, गल वैजंती माला।
बिंद्रावन में धेनु चरावै, मोहन सुरलीवाला॥
हरे हरे नित बन्न बनाऊँ, विच विच राखँ क्यारी।
साँवरिया के दरसन पाऊँ, पहर कसँमी सारी॥
जोगी आया जोग करण कूँ, तप करणे संन्यासी।

हरी भजन कूँ साधू आया, बिंद्रावन के वासी ॥ मीराँ के प्रभु गहिर गँभीरा, सदा रही जी धीरा। आधी रात प्रभु दरसन दैहैं, प्रेम नदी के तीरा॥

हरि ! तुम हरो जन की भीर ।

द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर ॥

भगत कारण रूप नरहिर धऱ्यो आप सरीर ।

हिरण्याकुश मारि लीन्हो धरयो नाँहिन धीर ॥

बूडतो गजराज राख्यो कियो नाहर नीर ।

दासि मीराँ लाल गिरधर चरण कँवळ पर सीर ॥

तुम सुणौ दयाळ म्हारी अरजी ॥

भवसागर में वही जात हूँ काढो तो थाँरी मरजी ।

इय संसार सगो निह कोई साँचा सगा रगुवरजी ॥

मात पिता और कुटुम कवीलो सब मतलब के गरजी ।

मीराँ की प्रभु अरजी सुण लो चरण लगावो थाँरी मरजी ॥

#### सिखावन

राम नाम रस पीजे मनुआँ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सतसंग बैट नित, हिर चरचा मुनि हीते॥ काम क्रोध मद लोभ मोह कूँ, वहा चित्त से दीते। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रँग में भीते॥

रमइया विन यो जिवड़ो दुख पावै ।

कहों कुण धीर वंधावें ॥
यो संसार कुबुधि को माँडो साध सँगति नहिं भावें।
राम नाम की निद्या ठाणें करम ही करम कुमावें॥
राम नाम बिन मुकुति न पावे फिर चौरासी जावें।
साध सँगत में कवहुँ न जावें मूरख जनम सुमावें।
जन मीराँ मतसुर के सरणें जीव परम पद पावें।

नहिं ऐसो जनम बारंबार।

L

ţ

का जानूँ कछ पुन्य प्रगटे मानुसा अवतार ॥ बढत छिन छिन घटत पर पर जात न रागे बार। बिरछ के ज्यों पात टूटे बहुरि न लगे भौसागर अति जोर कहिये अणत ऊँही राम नाम का बाँध बेडा उत्तर परले पार ॥ ग्यान चोतर मँडा चोहरे स्रत पासा या दुनिया में रची बाजी जीत आवे हार ॥ साधू मंत महंत ग्यानी चलत करत दासि मीराँ लाल गिरधर जीवणा दिन न्यार ॥

या विधि भक्ति केसे होय । मन की मैल हिये से न छूटी। दियो तिलक सिर धोय ॥ काम ककर लोभ डोरी, बाँधि मोहिं कोध कसाई रहत घट में कैसे मिलें गोपाल। विखार विषया छालची रेः ताहि भोजन देत । दीन हीन है क्षचा तरसे, राम लेत ॥ नाम न आपहि आप पुजाय कैरे फूले अँग न समात। अभिमान टीला किये वह, कह जल कहाँ ठहरात ॥ तो तेरे हिय अंतर की जाणे। तामी कपट न बनै। हिरदे हरि को नॉव न आवे, मुख ते मणियाँ गणै॥ हार हित् सूँ हेत कर संसार त्याग । दामि मीराँ लाल गिरधर, सहज कर वैराग ॥

#### प्रेमालाप

नतों मेरे नेनन में नैदलाल ।।

गोर्हीन म्रत साँवरि स्रति नैना बने निसाल ।

भर सुधारम सुरली राजत उर नैजंती माल ।।

बद्रपंटिका कटि तट सोभित न्पुर शब्द रसाल ।

गोरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बहल गोपाल ॥

में गिरधर रेग राती। मैयाँ में हा। इन्हेंग नोहा पहर सन्त्री में शिरमिट खेंलन जाती। ओहि क्षिरिमट माँ मिल्यो साँवरो खोल मिली तन गाती ।। जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख मेर्ज पाती । मेरा पिया मेरे हीय बसत है ना कहुँ आति न जाती ।। चंदा जायगा स्रज जायगा जायगी धरण अकासी । पवन पाणि दोनुँ ही जायँगे अटल रहे अबिनासी ॥ सुरत निरत का दिवला सँजोले मनसा की कर टे बाती । प्रेम हटी का तेल मँगा ले जग रह्या दिन ते राती ।। सत्तगुर मिलिया साँसा भाग्या सैन बताई साँची । ना बर तेरा ना घर मेरा गावै मीराँ दासी ॥

ऐसा पिया जाण न दींजें हो ॥
संव सिवयाँ मिलि राखित्योः, नैनाँ सुख लींजें हो ॥
स्याम सलोनों साँवरों, मुख देखत जींजें हो ॥
जिण जिण विधियाँ हरि मिलें, सोई विधि कींजें हो ॥
चंदन काळो नाग ज्यूँ, लपटाइ रहींजें हो ॥
चलो सखी वहाँ जाइयै, वाको दरसण कींजें हो ॥
बाहु काँषै मेलि कै, तन ल्रिम रहींजें हो ॥
प्यालों आयों जहर को चरणोदक लींजें हो ॥
मीराँ दासी वारणें, अपणी कर लींजें हो ॥

सस्त्री महारों कान्ड़ों कळेंजे की कोर। मोर मुगट पीतांबर सोहै कुंडल की झकझोर॥ विद्रावन की कुंजगलिन में नाचत नंदिकसोर। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर चरण कॅंबळ चितचोर॥

आली ! म्हॉने लागे विद्रावन नीको । वर घर तुळसी ठाकुर पूजा दरसण गोविंद जी को ॥ निरमळ नीर बहुत जमना में भोजन दूध दही को । रतन सिंघासण आप विराजै मुगट धरखो तुळसी को ॥ कुंजन कुंजन फिरत राधिका सबद सुणत मुरली को ॥ मीराँ के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको ॥

जागो बंसीबारे ललना जागो मेरे.प्यारे।।
रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किंबारे।
गोपी दही मथत सुनियत है कँगना के झनकारे॥
उठो लालजी! भोर भयो है सुर नर ठाढे द्वारे।
ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय मबद उचारे॥
माखन रोटी हाथ में लीनी गउबन के रखवारे।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर मरण आयाँ कुँ तारे॥

र्केट हार संव ४७—

सम्बी री ! लाज बैरण भई ।
भी त्याल गुपाळ के राँग कांद्रे नाहीं गई ॥
भीता कृर अकृर आयो साजि रथ कहाँ नई ।
भी नहाय गुपाळ ले गयो हाथ मींजत रही ॥
भीटिंग ह्यांती स्थाम बिलुड़त बिरह तें तन तई ।
भीरा मीराँ लाल गिरधर बिखर क्यों ना गई ॥

पागण के दिन चार, होरी खेल मना रे।

विन करताल पत्नावज वाजै अणहद की झणकार रे॥

विन सुर राग छतीं सूँ गायें रोम रोम रणकार रे।

शील मँतोत्व की केंसर बोली प्रेम प्रीत पिचकार रे॥

उडत गुलाल लाल भयों अंबर बरसत रंग अपार रे।

घट के सब पट खोल दिये हैं लोक लाज सब डार रे॥

होरी खेल पीव घर आये सोइ प्यारी पिय प्यार रे।

मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण कँवल बिल्हार रे॥

दर्शनानन्द

ऐसा प्रभु जाण न दीजै हो। तन मन धन कार वारणे हिरदे धर लीजे हो ॥ आव सखी मुख देखिये नैणाँ रस पीजे हो। जिण जिण विध रीझे हरी सोई विध कीजै हो ।। स्त्राम सुहावणा मुख देख्याँ जीजै हो । संदर रीझै हो ॥ वडभागण रामजी सीराँ प्रभु दूसरो कोई । न गिरधर गोपाल मरै तो सोई ॥ पति सिर मोर मुग्ट मेरो छाँड़ि दई कुल की कानि कहा करिहै कोई। खोई ॥ मंतन दिग वैट बैर लोक लाज बोई । बेलि सींच सींच प्रेम जल होई ॥ आणँद अब तो वेल फैल फ्ल गई देख रोई । हुई, जगत देख राजी मोही ॥ अब गिरधर, तारो दासि मीराँ लाल

राणाजी, मैं तो साँवरे के रँग राची।
साजि सिंगार बाँधिन्यम घुँघरू लोक लाज ताज नाची।।
गई कुमित लइ साधु की संगति भगत रूप भइ साँची।
गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सों बाँची।।
उण बिन सब जग खारो लागत और बात सब काँची।
मीराँ श्रीगिरधरन लाल सूँ भगति रसीली जाँची।।

पग घुँघर बाँध मीरा नाची रे॥ में तो मेरे नारायण की आपइ हो गइ दासी रे। लोग कहै मीरा भई बाबरी न्यात कहै कुळनांसीरे॥ विष का प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीराँ हाँसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनासीरे॥

मन रे परित हरि के चरण ॥ सुभग सीतळ कॅवल कोमल, त्रिबिध ज्वाळा हरण। जिण चरण घहलाद परसे, इंद्र पदवी धरण ॥ जिण चरण ध्रुव अटल कीने; राखि अपनी शरण। जिण चरण ब्रह्मांड मेट्यो, नख सिखाँश्री धरण॥ जिण चरण प्रमु परिस लीने। तरी गोतम घरण । जिण चरण काली नाग नाथ्यो> गोप लीला करण ॥ जिण चरण गोबरधन धारचोः इंद्र को हरण । दासि मीराँ लाल गिरधर, अगम

या मोहन के मैं रूप छुभानी। सुंदरं बदन कमल दल लोचन.बाँकी चितवन मेंद मुसकानी॥ जमना के नीरे तीरे धेन चरावै वंसी में गावै मीठी वानी। तन मन धन गिरधर पर वार्लं चरण कँचळ मीराँ लग्टानी॥

माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल ।
कोइ कहें छाने कोई कहैं छुपके लियो री वजंताँ दोल ॥
कोइ कहैं मुँहघो कोई कहें मुँहघो लियो री तराजू तोल ।
कोइ कहैं कारो कोई कहैं गोरो लियो री अमोलिक मोल ॥
कोइ कहैं घर में कोइ कहैं बन में राधा के संग किलोल।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल ॥

नंदनँदन बिलमाई बदरा ने घेरी माई ॥
इत वन लरजे उत घन गरजे, चमकत विज्जु सवार्ट ।
उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, पवन चलै पुरवार्ट ॥
दादुर मीर पपीहा बोले, कीयल सबद मुणाई ।
मीराँ के प्रभु गिरघर नागर, चरण कवँळ चित लाई ॥

बड़े घर ताळी लागी रे, म्हारे मन री उणारय भागी रे।। छीलिरेये म्हाँरो चित्त नहीं रे, डाविरेये छुण जाव। गंगा जमना सूँ काम नहीं रे, में तो जाब मिलूँ दिखाव।। हाळ्याँ मोळ्याँ सूँ काम नहीं रे, सीख नहीं शिरदार। कामदाराँ सूँ काम नहीं रे, में तो ज्वाव करूँ दरवार।। काच कथीर सूँ काम नहीं रे, लोहा चढ़े मिर भाग सोना हभा काम नहीं रे, महाँ रे हीराँ रो बीता।। भाग हमारो जागियो रे, भयो ममद सुँ भीर। अमृत प्याला छाँड़ि कें, कुण भीवं कड़वो नीर।

पीपा कूँ प्रभु परचो दीन्हो, दिया रे खजाना पूर। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, धणी मिल्या छै हजूर॥

होरी खेलत हैं गिरधारी।

मुरली चंग बजत डफ न्यारो सँग जुवती ब्रजनारी॥
चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी।

मिर भिर मूठ गुलाल लाल चहुँ देत सबन पै डारी॥
छैल छवीले नवल कान्ह सँग स्थामा प्राण पियारी।

गावत चारु धमार राग तहुँ दै केल करतारी॥

फाग जु खेलत रिसक साँवरो बाढ्यो रस बज भारी।

मीराँ कूँ प्रमु गिरधर मिलिया मोहन लाल बिहारी॥

#### नाम-महिमा

मेरो मन रामिह राम रटै रे॥
राम नाम जप लीजै प्राणी, कोटिक पाप कटै रे।
जनम जनम केखत जु पुराने, नामिह लेत फटै रे॥
कनक कटोरे इम्रत भरियो, पीवत कौन नटै रे।
मीराँ कहे प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पटै रे॥

माई म्हारे निरधन रो धन रा । खाय न खूटै चोर न छूटै, बिपति पड्याँ आवै काम ॥ दिन दिन प्रीत सवाई दूणी, सुमरण आहूँ याम । मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कँवळ विसराम ॥

#### निश्चय

राणा जी महे तो गोनिंद का गुण गास्याँ। चरणामृत को नेम हमारे, नित उठ दरसण जास्याँ॥ हिर मंदिर में निरत करास्याँ, घूँघरिया धमकास्याँ। यम नाम का झाझ चलास्याँ, भवसागर तिर जास्याँ॥ यह संसार बाइ का काँटा, ज्याँ संगत नहिं जास्याँ। मीगाँ कहें प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख गुण गास्याँ॥

भें गिरधर के घर जाऊँ।

गिरधर म्हारी साँचो प्रीतम देखत रूप छुभाऊँ॥

रेण पड़े तबही उठ जाऊँ भोर भएँ उठि आऊँ।

रेण दिनाँ वाके सँग खेलूँ, ज्यूँ त्यूँ ताहि रिझाऊँ॥

जो पहरावै सोई पहरूँ, जो दे सोई खाऊँ।

भेरी उनकी प्रीत पुराणी, उण बिन पळ न रहाऊँ॥

अहाँ वैठावैं तितही बैठूं, वेचैं तो विक जाऊँ।

भीगें के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बिल जाऊँ॥

थाँरा देसाँ मैं राणा साध नहीं छै लोग बसै सब कूड़ो । गहणा गाँठी राणा हम सब त्याग्या त्याग्यो कर रो चुड़ो ।। काजळ टीकी हम सब त्याग्या त्याग्यो छै बाँधन जड़ी। मीराँ के प्रभू गिरधर नागर वर पायो छै रूडो ॥ म्हाँरो काँई तो रूठ्यो लेसी । गुण गोबिंद गास्याँ हो माई ॥ का राणो जी वाँरो देस रूठ्यो रखासी । हरि रुखाँ कित जास्याँ माई ॥ लोक की लाज काण मानाँ । निरभै निसाण धुरास्याँ माई ॥ राम नाम की चलास्याँ । झाझ तिर भव सागर जास्याँ हो माई ॥ मीराँ सरण सबळ गिरधर की ! कॅवल चरण लपटास्याँ हो माई ॥

नहिं भावे थाँरो देसडलो रँगरूडो ॥

में गोविंद गुण गाणा ॥
राजा रूठे नगरी राखे हरि रूड्याँ कहूँ जाणा ।
राणे भेज्या जहर पियाला इमरित कर पी जाणा ॥
डिविया में भेज्या काळ भुजंगम साळिगराम कर जाणा ।
मीराँ तो अब प्रेम दिवाँनी साँविळिया वर पाणा ॥

बरजी मैं काहु की नाहिं रहूँ।
सुनौ री सखी तुम सों या मन की साँची बात कहूँ॥
साध सँगति किर हिर सुख छेऊँ जग सूँ दूर रहूँ।
तन धन मेरो सब ही जावो भछे मेरो सीस छहूँ॥
मन मेरो लागो सुमरण सेती सब का मैं बोल सहूँ।
मीराँ के प्रमु हिर अविनासी सतगुर सरण गहूँ॥

श्रीगिरधर आगे नाचूँगी ॥ नाच नाच पिव रंसिक रिझाऊँ प्रेमीजन कूँ जाचूँगी । प्रेम प्रीत का बाँध घूँघरू सुरत की कछनी काछूँगी ॥ लोक लाज कुळ की मरजादा या में एक न राखूँगी । पिव के पलँगा जा पौहूँगी मीराँ हरि रँग राचूँगी ॥

### गुरु-महिमा

पायो जी मैं तो राम रतन धन पायौ । बस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु किरपा करि अवणायौ ॥ जनम जनम की पूँजी पाई, जग में सबै खोवायौ। खरचै नहिं कोइ चोर न लेवै, दिन दिन वधत सवायौ॥ यत की नाव खेंबटिया सत्तगुरु, भवसागर तरि आयौ । भीगं के प्रभु भिम्पर नागर, हरख-हरख जम गायौ ॥

शामी मोहि सम खुमारी हो ॥

रमहाम वस्से मेहड़ा भीके तन सारी हो ॥
वहींद्रस चमके दामणी गरके घन भारी हो ॥
गतगुर भेद वताइया खोली भरम किंवारी हो ॥
सब घट दीमें आतमा सब ही सूँ न्यारी हो ॥
दीपक जोकें स्थान का चहुँ असम अटारी हो ॥
भीगें दासी सम की इमरत बल्हिंहारी हो ॥

#### विरह

आली री मेरे नैनन त्राण पड़ी ॥
चित्र चढ़ी मेरे माधुरि मूरत, उर विच आन अड़ी ।
क्व की ठाढ़ी पंथ निहारूँ, अपने भवन खड़ी ॥
कैसे प्राण पिया विन राखूँ, जीवन मूर जड़ी ।
मीराँ गिरधर हाथ विकानी, लोग कहें बिगड़ी ॥

लागी सोई जाणै कठण लगण दी पीर। विपत पड्याँ कोई निकट न आवे मुख में सब को सीर॥ वाहर घाव कछू नहिं दीते रोम रोम दी पीर। जन मीराँ गिरधर के ऊपर सदके करूँ सरीर॥

#### कोइ कहियो रे प्रभु आवन की ।

आवन की मनभावन की ॥ कोइ०॥ आप न आवे लिख नहिं भेजे बाँण पड़ी लल्खावन की। ए दोइ नेण कह्यों नहिं मानें। नदियाँ वहें जैसे सावन की॥ कहा करूँ कछु नहिं वस मेरो पाँख नहीं उड़ जावन की। मीराँ कहें प्रभु कन रे मिलोगे चेरि भइ हूँ तेर दाँवन की॥

नातो नाम को जी म्हाँसूँ तनक न तोड़ियो जाय।।
पानाँ ज्यूँ पीळी पड़ी रे, लोग कहैं पिंड रोग।
छाने लाँघण महें किया रे, राम मिलण के जोग।।
बाबल बैद बुलाइआ रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाँह।
मूरख बैद मरम निहं जाणे, कसक कळेजे माँह।।
जा बैदाँ घर आपणे रे, म्हारो नाँव न लेय।
में तो दाशी बिरह की रे, तू काहे कूँ दारू देय।।
माँस गळ गळ छीजिया रे, करक रह्या गळ आयि।
ऑगळियाँ री मूँदड़ी, म्हारे आवण लागी बाँिय।।
मह रह पापी पपीहड़ा रे, पिव को नाम न लेय।
जे कोइ बिरहण साम्हळे तो, पिव कारण जिव देय।।

खिण मंदिर खिण आँगणे रे, खिण खिण ठाड़ी होय। वायल ज्यूँ घूमूँ खड़ी, म्हारी विथा न बूझे कोय। काढ़ कळेजो में धरूँ रे, कागा तूँ ले जाय। ज्याँ देसाँ म्हारो पिन नसे रे, वे देखे तू खाय॥ म्हारे नातो नाँन को रे, और न नातो कोय। मीराँ ज्याकुल विरहणी रे, हिर दरमण दीजो मोय॥

सुणी हो मैं हरि आवन की अवाज। चढ़ जोऊँ मेरी चढ सजनी । क्य आवे महाराज ॥ मोर दादुर पपइया बोलै, कोयल मध्रे माज । उमेंग्यो इंद्र चहुँ दिस वरसै, दामणि छोडी लाज ॥ धरती रूप नवा नवा धरिया, इंद्र मिलण के काज। मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, न्रेग मिलो सिरताज ॥

भज मन चरण कँवळ अविनासी ॥
जेताइ दीसे घरण गगन विच्न, तेताइ सब उठ जासी ।
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें, कहा लिये करवत कासी ॥
इस देही का गरब न करना, माटी में मिल जासी ।
यो संसार चहर की बाजी, साँझ पड़्याँ उठ जासी ॥
कहा भयो है भगवाँ पहरवाँ, घर तज भये मन्यामी ।
जोगी होय जुगत निहंं जाणी, उलटि जनम फिर आमी ॥
अरज कहूँ अवला कर जोरें, स्याम तुम्हारी दासी ।
सीराँ के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फाँमी ॥

माई म्हारी हरी न बूझी बात ।
पिंड में से प्राण पापी, निकस क्यूँ निहं जात ॥
रैण अँधेरी, बिरह घेरी, तारा गिणत निसि जात ।
लै कटारी कंठ चिलँ, कलँगी अपपात ॥
पाट न खोल्या, मुखाँ न बोल्या, साँस लगि परभात ।
अबोलण में अविध बीती, काहे की दुसलात ॥
सुपन में हरि दरस दीन्हों, में न जाण्यो हरि जात ।
नैण म्हारा उघड़ आया, रही मन पहतात ॥
आवण आवण होय रह्यो री, निहं आयण की बार ।
मीराँ व्याकुल विरहणी रे, वाक उर्यु विस्तर्य ।

पड़ी एक निहं आबड़े, तुम दरसण विन मोय।
तुम हो मेरे प्राण जी, का सुँ जीवण होय॥
धान न भावें नींद न आवें, विरह मतावे मोय।
घायल सी घूमत फिरूँ रे, मेरो दरद न जाणे कोय॥
दिवस तो खाय गमाहयों रे, रैण गमाई सोय।
प्राण गमायो झुरताँ रे, नैण गमाया रोय॥
जो में ऐसी जाणती रे, प्रीत कियाँ दुख होय।
नगर ढँढोरा फेरती रे, प्रीत करो मत कोय॥
पंथ निहासँ डगर बुहासँ, ऊभी मारग जोय।
मीराँ के प्रभु कव रे मिलोगे, तुम मिलयाँ सुख होय॥

दरस विन दूर्वण लागे नैण।
जब के तुम विछुरे प्रभु मेरे कवहुँ न पायो चेन।।
सबद सुणत मेरी छितयाँ काँपे मीठे मीठे बैन।
विरह कथा कार्स् कहुँ सजनी वह गइ करवत ऐन।।
कळ न परत पळ हिर मग जोवत भई छमासी रैण।
मीराँ के प्रभु कब रे मिलोगे दुग्व मेटण सुख दैण॥

प्रभृ विन ना सरे माई। मरा प्राण निकस्या जात हरी विन ना सरे माई॥ मीन दादुर वमत जल में जल मे उपजाई। जल से वाहर कीना तुरत मर जाई ॥ परी वन काठ वुन अगन प्रभु डार आये भनम हो जाई ॥ वन वन दुँढत में फिरी आली सुध नहिं पाई। एक बेर दरमण दीजे सब कमर मिटि जाई ॥ पात ज्यों पीरी परी अस् विपत छाई । दाित मीराँ लाल गिरंघर मिल्याँ

हेरी में तो दरद दिवाणी मेरा दरद न जाणै कीय।। भायल की गति धायल जाणे की जिल लाई होय। यूळी ऊपिर सेज हमारी सोवण किस विध होय।
गगन मँडळ पै सेज पिया की किस विध मिलणा होय ॥
दरद की मारी बन वन डोलूँ वैद मिळ्या निहं कोष।
मीराँ की प्रभ पीर मिटेगी जद वैद साँबळिया होय॥
राम मिलण रो वणो उमावो नित उठ जोऊँ बाटिड्याँ।
दरस विना मोहि कछु न सुहावै जक न पड़त है आँखिड्याँ॥
तळफत तळफत वहु दिन वीता पड़ी विरह की पाशाइयाँ।
अब तो वेणि दया किर साहिय में तो तुम्हारी दासिड्याँ॥
नेण दुखी दरमण कूँ तरसें नािम न बैठे सासिड्याँ।
राित दिवम यह आरित मेरे कब हिर राखे पामाइयाँ।
लगी लगिन छूटण की नाहीं अब क्यूँ कीजे आँटिड्याँ।
मीराँ के प्रभु कव रे मिलोंगे पूरी मन की आसिड्याँ॥

जौहरि की गति जौहरि जाणै की जिन जौहर होय।।

गळी तो चारों वंद हुई, मैं हिर सूँ मिलूँ कैसे जाय ॥
ऊँची नीची राह रपटीली, पाँच नहीं टहराय ।
मोच मोच पग धरूँ जतन से, वार वार डिग जाय ॥
ऊँचा नीचा महरू पिया का, हमसे चढ्या न जाय ।
पिया दूर पँथ म्हाँग झीणा, सुरत झकोळा खाय ॥
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताय ।
जुगन जुगन से बिछड़ी मीराँ वर में लीनी लाय ॥

राम मिलण के काज सखी मेरे आरित उर में जागी री। तलफत तलफत कल न परत है विरह वाण उर लागी री। निस दिन पंथ निहारूँ पिव को पलक न पल भर लागी री।। पीव पीव में रहूँ रात दिन दूजी सुध बुध भागी री। विरह भवँग मेरो डस्गो है कलंजो लहरि हलाहल जागी री॥ मेरी आरित मेटि गुसाई आय मिली मोहि सागी री। मीराँ व्याकुल जित उकलाणी पिया की उमँग अति लागी गी॥

# संत श्रीसिंगाजी

( जन्मकाल—संवत् १६२३। शरीरान्त—संवत् १७१६ शावणशुङ्धा पूर्णिमा । नीमाह—अनूपप्रदेश ) [ प्रेषक—श्रीमहेन्द्रकुमारजी जैन ]

आंतर तरणा निज नाम सुमरण करणा।
अनेक रंग की वणी सुंदरी माया देख मत भुलणा।
ये परदेमी किर निह आवे।
अरे वो लख चौरासी किरणा।।टेक।।
नद रंजनम का भन है तेरा माया में कंदाणा।

हरि को नाम सुण्यों नहीं सखण।

अरे वो भगे धरी घरी भरणा ॥टेक॥

माल धन का भर्या खजाना पळ में होत विराणा ।

उलटी पवन चले घट भीतर।

अरे तो उनका क्या विकास ॥

में जाणूँ साई दूर है, तुझे पाया नेड़ा।
रहणी रहि सामस्य भई, मुझे पखन तेस॥
तुम सोना हम गहणा, मुझे लागा टाँका।
तुम बोलो हम देह धरि, बोले कै रंग भाखा॥

तुम चंदा हम चाँदणी, रहणी उजियाळा ।

तुम सूरज हम घामड़ा, सोह चौंजुग पुरिया॥
तुम तो दर्यात्र हम मीत हैं, विश्वासका रहणा।

देह गळी मिडी भई, तैरा तृहि में समाणा॥

तुम तस्वर हम पंछीड़ा, बैठे एकहि डाला । चोंच मार फळ भाँजिया, फळ अमृत सारा ॥

तुम तो वृक्ष हम बेलड़ी, मूल से लपटाना ।

कह सिंगा पहचाण ले, पहचाण ठिकाणा ॥

निर्गुण ब्रह्म है न्यारा कोई समझो समझणहारा ॥
खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनिजन पार न पाया ।
खोजत खोजत शिवजी याके, वो ऐसा अपरंपारा ॥
शेष सहस मुख रटे निरंतर, रैन दिवस एक सारा ।
अमृषि, मुनि और सिद्ध चौरासी, वो तैतिस कोटिपचिहारा॥
त्रिकुटि महल में अनहद बाजे, होत शब्द झनकारा ।
सुखमण सेज शून्य में झुले, वो मोहं पुरुष हमारा॥
वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कहो विचारा ॥
सम-क्रोध-मद-मत्सर त्यागो, ये झुटा सकल पसारा॥
एक बूँद की रचना सारी, जाका सकल पसारा॥
सिंगा जो भर नजरा देखा, बोही गुरू हमारा॥

माधु मंत से अधिका रहेणा, हारे को सोच नहीं करणा। कहें मींगा सुणो भाइ साधू, अरे भाइ रह्यो राम का सरणा।।

खंती खंड़ी हरिनाम की जा में मुकतो लाम || पाप का पालवा कटावजो, काटी बाहर राल। कर्म की कासी रचावजो, खेती चोखी थाय।| वाम भास दो बैल है, सरित राम लगाव।

प्रेम पिराणों कर धरो, ग्यान आर लगाव ॥ बीहं बख्खर जूप जो, सोहं सरतों लगाव । मूळ मंत्र विज बोबजों, खेती लटलुम थाय ॥ सतको माँडो रोपजों, धर्म पैड़ी लगाव । ग्यानका गोळा चलावजों, सुआ उड़ि उड़ि जाय ॥ द्या की दावण राळजों, बहुरि फेरा नहीं होय । कह सिंगा पहचान जो ले आवागमन नहिं होय ॥ खेती खेडों रे हरिनाम की ॥

मन ! निर्भय कैसा सोवै, जग में तेरा को है ? अति बल जोधाः काम नर ! विस का बीज क्यों बोवै । रिपू तेरे संग चलत पाँच खोवै ॥ अरे वो जड़ामूळ राम नाम की ज्हाज बणा हो, काठ भयो वहु सारा। कहै जन 'सिंगा' सुण भाई साधु ! मन रॅंग उतरे पारा ॥ सींग हमारा चंचळा, कैसें हाथों जो आवै। काम क्रोध बिल भरि रह्या, तास दुख पावै।।

# स्वामी हंसराजजी

( जनम—शाके १७२०, निर्वाण—शाके १७७७, पूर्वाश्रमनाम—नारायण, संन्यासी, समाधिस्थान ग्राम परंटा, स्वराबार श्रीमन । [ प्रेषक-श्रीनिष्ठलरात्र देशपाण्डे ]

#### संत-स्तवन

संत वैराग्यके आगार हैं और ज्ञानके भंडार मी वे ही हैं। संत ही उपरामताके आश्रय-स्थान हैं और विश्रान्ति स्वयं वहाँ आकर विश्रान्ति पाती है। उदयास्त हुए विना भगवान् सहस्वरित्रमके समान, संत अखण्ड और असीम ज्ञानका प्रकाश करते हैं। संत ही अपने माता-पिता, माई- इहन, आस-मित्र और स्वजन हैं; उनके विना वत, तेप, धारणा आदि सब असफ्ळ हैं। संत हृदयका प्यार और

आनन्दका समारोह हैं। वे अमृतसे बढ़कर मधुर समी भार हैं। शान्ति और क्षमा मारे-मारे फिरते थे। उनको टीर वर्ग मिलता था। किंतु जब वे संतींकी शरणमें आये तो गावे किसी कन्याने समुरालसे आकर अपने पीहरमें शान्ति मन् कर ली। जान-बृझकर यदि कोई पापका आचरण होते तीर्थमें जाकर स्नान करनेसे वह शुद्ध नहीं होता। प्रतार्थि तपसे भी मुक्ति नहीं मिलती, प्रायधित भी व्यर्थ है। िं प्रलयकालकी अमि जिस प्रकार एक भागा भी विना उन्हें हीं छोड़ती, उसी प्रकार पलभरमें, जन्मभरके ही नहीं, जन्म-ान्मान्तरके पापोंको नष्ट करनेकी क्षमता संतोंमें होती है। गन, वैराग्य और बोधरूपी जलसे संतोंने ऐसे जीवोंको पावन शौर मुक्त किया, जिनका शिवत्व मायारूपी मलसे अशुद्ध और अमङ्गलबन गया था। अधिक क्या कहा जाय, संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर, उनके लिये वेद जिस वस्तुको प्रकाशमान करनेमें समर्थ नहीं होते, वह सब अनायास ही बोधगम्य हो जाता है। (स्वामीजीरिवत 'आगमसार' अन्यसे अनृदित )

### श्रीअग्रदासजी

( पयद्वारी श्रीकृष्णदासर्जा महात्माके शिष्य, स्थान गलता, जयपुर राज्य; स्थितिकाल—अनिश्चित ) [ प्रेषक-पं० श्रीवजरंगदासजी वैष्णव 'विशारद' ]



तुच्छ मुख कोई कामी॥

जठर जातना अधिक भजन बिंद बाहर आयो।

लग्यो पवन संसार इतव्नी नाय भुलायो॥

नाकरी चोर हाजिर कवल अग्र'हते पर आस।

गाइर आनी ऊन को वाँधी चरै कपास॥

सदा न फूले तोर्र्ड सदा न साँवन होय॥

सदा न पाँवन होय, संतजन सदा न आवें।

सदा न रहे सुबुद्धि सदा गोविंद गुन गावें॥

सदा न पक्षी केलि करें इह तरुवर ऊपर।

सदा न स्याही रहे, सफेदी आवे भू पर॥

अग्र' कहे हिर मिलन को तन मन डारो लोय।

गदा न फूले तोर्र्ड सदा न साँवन होय॥

स्वर्ण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन सिंहासन ।
सिंहासन के मध्य परम अति पदुम शुभासन ॥
ताके मध्य सुदेश कर्णिका सुंदर राजै ।
अति अद्भुत तहँ तेज विह्न सम उपमा भ्राजै ॥
तामधि शोभित राम नील इन्दीवर ओमा ।
अखिल रूप अंभोधि सजल घन तन की शोभा ॥
घोडश वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजैं ।
राम रूप को निरित्व विभाकर कोटिक लाजैं ॥
अस राजत रघुवीर धीर आसन सुस्कारी ॥
जगत ईश को रूप वर्रण कह कवन अधिक मित ।
कहाँ अल्प खद्योत भानु के निकट करें द्युति ॥
कहँ चातक की शिक्त अखिल जल चोंच समावै ।
कछुक बुंद मुख परें ताहि ले आनंद पावै ॥

निबहो नेह जानकीवर से। जाचो नाहिं और काहू से, नेह लगे दसरथ के कुँवर से॥ अष्ट सिद्धि नव निद्धि महाफल, नहीं काम ये चारों वर से। 'अग्रदास'की याही बानी, राम नाम नहिं छुटे यहि धर से॥

# श्रीनाभादासजी ( नारायणदासजी )

### भक्तमालके रचयिता

( महान् भक्त-कवि और साधुसेवी, आप्रवा अस्तित्वकाल वि० सं० १६५७ के लगभग है। आपके गुरुका नाम अग्रदासजी है, वापको इन्होंने ही पाला था। जन्म-स्थान—तैलंगदेश, रामभद्राचलके आसपास।)

भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक । इन के पद वंदन करों, नार्से विघन अनेक ॥ मो जितनृति नित तहें रही, जहें नारायण पारपद ॥ विध्वक्रोन, जयः विजयः प्रवल यलः मंगलकारी । नंदः सुनंदः सुभदः भद्रः जग आश्रयहारी ॥

चंड, प्रचंड, विनीत, कुमुद, कुमुदाक्ष, करुणालय। सील, सुसील, सुपेनु, भाव भक्तन प्रतिपालय॥ लंक्ष्मीपति प्रीगन प्रवीन, भजनानँद भक्तन सुद्धद। मो चितवृति नित तहँ रहो, जहँ नारायण पारपद॥ न ही मैला मन ही निरमल मन खारा, तीखा मन मीटा, ये मन सबन को देखे, ्मन को किनहु न दीठा॥ वि मन में न कलू मन में। खाली मन मन ही में ब्रहा 'महामति' मन को सोई देखें जिन द्रष्टे खुद्द खसम ॥ (२) वन एक लेहु लटक भँजाय, जनमत ही तेरो अँग झ्ठो; देखत ही मिट जाय।। टे तीव निमिप के नाटक में। तूँ रह्यो क्यों बिलमाय ? देखत ही चली जात वाजी; भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

न ही मैला मन ही निरमल मन खारा, तीखा मन मीठा, ये मन सबन को देखे, ्मन को किनहु न दीठा॥ वि सन में न कछू मन में। खाली मन मन ही में व्रहा 'महामति' मन को सोई देखें जिन द्रष्टे खुद्द खसम॥ ( २ ) खेन एक लेहु लटक भँजाय, जनमत ही तेरो अँग भूठो। देखत ही मिट जाय ॥ टेक ॥ **गीव निमिप कें नाटक में**; तूँ रह्यो क्यों बिलमाय ? देखत ही चली जात वाजी, भूलत क्यों प्रमु पाय ॥

## संत बुल्लेशाह

( সংশ-म्पान—---সার্চার নিউका पंटील गाँव। जन्म—-संवत् १७३७, देहान्त कस्ट्रमें संवत १८१० में हुआ। आके मग्न-गर्रा।)

अब तो जाग गुमापर प्यारे ! रैन घटी लटके सब तारे !! आयागीन मराई हैरे, साथ तयार मुसापर तेरे ! अजे न मुणदा क्च-नगारे !! फर है आज करण दी बेला, बहुरि न होसी आवण तेरा ! साथ तेरा चल चल्ल पुकारे !! आयो अपने लाहे दीड़ी, क्या सरधन क्या निर्धन बीरी ! लाहा नाम तू लेहु सँमारे !! (बुल्ले) सहुदी पैरी परिये, गफलत लोड़ हिला कुछ करिये ! मिरग जतन बिन खेत उजारे !!

दुक बूझ कवन छप आया है।।
इक नुकते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम घरा।
जब मुरसिद नुकता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है।।
तुर्सी इलम किताबाँ पढदे हो केहे उलटे माने करदे हो।
वेम्जब ऐवें लड़दे हो, केहा उलटा बेद पढ़ाया है॥

दुइ दूर करो कोइ सोर नहीं, हिंदु तुरक कोइ होर नहीं। सब साधु लखों कोइ चोर नहीं, घट-घट में आप समाया है। ना मैं मुल्ला ना मैं काजी, ना मैं मुन्नी ना मैं हाजी। 'खुल्लेशाह' नाल लाई बाजी, अनहद सबद बजाया है।

माटी खुदी करें दी यार ।

माटी जोड़ा, माटी घोड़ा, माटी दा असवार ॥

माटी माटीमूँ मारण लागी, माटी दे हिययार ।

जिस माटी पर बहुती माटी, तिस माटी हंकार ॥

माटी वाग, बगीचा माटी, माटी दी गुलजार ।

माटी माटीनूं देखण आई, है माटी दी बहार ॥

हंस खेल फिर माटी होई, पौंडी पाँव पसार ।

'बुल्लेशाह' बुझारत बूझी, लाह सिरों माँ मार ॥

## शेख फरीद

(पिताका नाम-स्वाजा शेख मुहम्मद, निवासस्थान-खजोधन (पाकपट्टन), मृत्युकाल-सन् १५५२)

फरीदा कोठे मंडप माड़ीआ एतु न छाए लितु। मिट्टी पई अतोलवी कोइ न होसी मित्तु।।

फरीद ! इन मकानों, हवेलियों और ऊँचे-ऊँचे महलोंमें मत लगा अपने मनको; जब तेरे ऊपर बिनतोल मिट्टी पड़ेगी, तब वहाँ तेरा कोई भी मीत नहीं होगा।

फरीदा ईंट सिराणे भुइ सबणु कीड़ा लड़िओ मासि । केतिड़िआ जुग वापरे इक तु पइआ पासि ॥

फरीद ! ईंटें तो होंगी तेरा तकिया और तू सोयेगा जमीनके नीचे, कीड़े तेरे मांसको खायँगे ।

जो सिरु साई ना निवै सो सिरु कीजै काँइ। कुंने हेठि जलाइऐ बालण संदै थाइ॥

उस सिरको लेकर करेगा क्या, जो खके आगे नहीं द्युकता १ ईभनकी जगह जला दे उसे घड़ेके नीचे । फरीदा कित्ये तैंडे मा पिआ जिन्ही तू जणिओहि। तै पासहु ओइ लदि गए तू अजै न पतिणोहि॥

त भाषड़ जार फरीद ! कहाँ हैं तेरे माँ-बाप, जिन्होंने तुझे जन्म दिया था ? तेरे पाससे वे चले गये; आज भी तुझे विश्वास नहीं होता कि दुनिया यह नापायदार है । फरीदा में जाणिआ दुखु मुज्झकू दुखु सवाइऐ जिंग । ऊँचे चिद्कि देखिआ ताँ घरि घरि एहा आगि॥

फरीद! में समझता था कि दुःख मुझे ही है। मगर दुख तो सारी दुनियाको है । जब ऊँचे चढ़कर मेंते देखा, तब मैंने पाया कि यह आग तो हर धर्म ढग रही है।

फरीदा तिना मुक्ख डरावणे जिना विसारिओ नु नाउ। ऐये दुख घणेरिआ आगै ठउ६ न ठाउ॥

फरीद! भयावने हैं उनके चेहरे, जिन्होंने उस मालि का नाम भुला दिया। यहाँ तो उन्हें भारी दुःख है है। आगे भी उनके लिये कोई ठौर-ठिकाना नहीं है।

कुवणु सु अक्खर कवणु गुणु कवणु सु मणीआ मंतु। कवणु सु वेसो हउ करी जितु विस आवे कंतु॥

वह कीन-सा शब्द है, वह कीन-सा गुण है, वह कीन-सा अनमोल मन्त्र है ? मैं कीन-सा भेप घारूँ, जिलो मैं अपने स्वामीको वशमें कर लूँ ?

निवणु सु अक्लर खँवणु गुणु जिह्वा मणीआ मंतु। एत्रे भैणे वैस करि तो वसि आयी बंतु॥ दीनता वह छान्द है, घीरज वह गुण है, श्रील वह नमोल मन्त्र है। त्र्सी भेषको घारण कर, वहिन, तेरा ामी तेरे वदामें हो जायगा।

इक फीका ना गालाइ सभना मैं सघा घणी। हिआउ न केंही ठाहि माणिक सम्भ अमोल्वे॥

एक भी अप्रिय वात मुँहसे न निकाल, क्योंकि सन्चा लिक हर प्राणिके अंदर है । किसीके दिलको ् मत दुखा; हर दिल एक अनमोल रतन है । सभना मन माणिक ठाहणु भूलि न चाँगवा। जे तउ पिरी आसिक हिआउ न ठाहे कहीदा॥

हर दिल एक रतन है, उसे दुखाना किसी भी तरह भच्छा नहीं; अगर तू प्रीतमका आशिक है तो किसीके देलको न सता।

जिंदु बहूटी मरणु वर, है जासी परणाइ । आपण हत्यी जोलि के, कै गलि लग्गे धाइ ॥ फरीदा जो ते सारिन मुक्कीओं, तिना न मारे धुंमि । आपन है घरि जाइऐ, षेरा तिन्हाँ दे चुंमि ॥ फरीदा जिन लोइण जगु मोहिआ, सो लोइण मैं डिहु । कजाल रेख न सह दिआ, से पंषी सूह बहिष्ट ॥ फरीदा खाकु न निंदीऐ, खाकु जेडु न कोइ। पैरा तले मङ्आ अपरि होइ ॥ दिआ कै, ठँढा सूखी पाणी खाइ फरीदा देखि पराई चोपड़ी, ना तरसाए फरीदा वारि पराइए वैसणा, साई मुझै न देहि । जे तृ ए वै रक्ख सी, जीउ सरीरह लेहि॥ मैंडे कपड़े, काला फरीदा काले भरिआ मैं फिरा, लोकु कहै दरवेसु ॥ फरीदा खालक खलक महि, खलक बसै रब माहिं। किसनो आषीए, जाँ तिसु विणु कोई नाहिं ॥\*

# मौलाना 'रूमी'

( जन्म-हिजरी सन् ६०४, पूरा नाम-मौलाना मुहम्मद जलालुदीन रूमी।)

आईना अत दानी चिरा गम्माच नेस्त । जॉ कि जङ्गार अच रुखश मुम्ताज नेस्त ॥ भावार्थ-हे सनुष्य ! त् जानता है कि तेरा दर्पणरूपी मन क्यों साफ नहीं है । देखा इसलिये साफ नहीं कि उसके मुखपर जंग-सा मैल लगा हुआ है । मनको शुद्ध करो और आत्माका साक्षात्कार करो ।

दामने ओ गीर जृदतर बेगुमां । ता रिही आज आफते आखिरी जमां ॥ भावार्थ—हे मनुष्य । त् बहुत शीव्र उस प्रमुका पल्ला पकड़ है, ताकि त् अन्त समयकी विपत्तियोंसे बच सके । सब्ब तळख आमद व केकिन आवकात।

मेवारा शीरीं दहद पुर मनफअत॥

भावार्थ-संतोष यद्यपि कड़वा दृक्ष है, तथापि इसका
फल वड़ा ही मीठा और लामदायक है।

वाँ कि ईं हर दो जयक अस्त्रसा।

वर गुजर जीं हर दो रौ ता अस्ते आं॥

भावार्थ-पाप और पुण्य ये दोनों एक ही कारणसे दा

हुए हैं। इसिल्ये इन दोनोंको त्याग उस एककी तरफ
चलना चाहिये, जिसने इनको पैदा किया है।

## सूफी संत गुलाम अली शाह

(स्थान--कच्छ)

[ प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ]

एजी आ रे संसार सकळ है झूडा ।

मत जाणो है मेरा ॥

छोड़ भरम तमे गुणज विचारो ।

तो खोज अंतर घट तेरा ॥

एजी ज्योत प्रकाश लीजे घट अंदर । गुरु विना घोर अँधेरा॥ कहै पीर गुलाम अलीशाह सुमरन कर ले। समझ समझ मन मेरा॥

<sup>•</sup> जिंद्राणपरगाह=जीवन-वर्षो मरण-वर न्याह कर ले जायगा । जो ण धुमि=जो तुझपर आवात करे, त् उसपर भी न कर बैठ। सेणादहरू=जनने परिवर्षको चीचे जुभायी जा रही हैं। महाआ ण होह=मरणोपरान्त कमका अङ्ग वनकर हमारे ऊपर आ जाती है। देखिणाजीज=दूसरेको भीने जुपही गयी रोडी अर्थांद् देखकर उसके लिये तरसना छोड़ दे । वारि=दारपुर । प्रवं=हस प्रकारसे।

# यह भी न रहेगा

मेरे एक गित्र हैं। उन्होंने अपनी मेजपर एक दिनोंसे एक आदर्श-वाक्य रख लिया था। वाक्य इतना ही था—'यह भी न रहेगा।'

वात कितनी सची, कितनी कल्याणकारी हैं— यदि हद्यमें वैठ जाय । संसारका प्रत्येक अणु गतिशील हैं । परिवर्तन—निरन्तर परिवर्तन हो रहा है यहाँ ।

हमारा यह शरीर—इस शरीरको हम अपना कहते हैं; किंतु कहाँ है हमारा शरीर १ हमारा शरीर कोन-सा १

एक शरीर था माताके गर्भमें बहुत छोटा, वहुत सुकुमार, मांसका एक पिण्डमात्र । जनमके पश्चात् शिशुका शरीर क्या उस गर्भस्य शरीरके समान रह गया ? क्या वह गर्भस्य शरीर बदल नहीं गया ?

वालकका शरीर—आप कहते हैं कि बालक युवा हो गया। क्या युवा हो गया जो बालकमें था और युवकमें है। शरीर युवा हुआ ? बालकके शरीरकी आकृतिके अतिरिक्त युवकके शरीरमें और क्या है बालकके शरीरका ? आकृति—तब क्या मोम, मिट्टी, पत्थर आदिसे वैसी ही कोई आकृति वना देनेसे उसे आप बालकका शरीर कह देंगे ?

युवक वृद्ध हो गया। युवककी देहसे वृद्धकी देहमें क्या गया या क्या घट गया? वह युवक-देह ही वृद्ध हुई—यह एक धारणा नहीं है तो है क्या?

विज्ञान कहता है—शरीरका प्रत्येक अणु साढ़े तीन वर्षमें वदल जाता है। आज जो शरीर है, साढ़े तीन वर्ष बाद उसका एक कण भी नहीं रहे। लेकिन देह तो रहेगी और जैसे हम आज देहको अपनी देह कहते हैं, उस देहको भी अपनी देह कहेंगे।

शरीरमें ज्याप्त जो चेतन तत्त्व है—उसकी चर्चा ही ज्यर्थ है। वह तो अविनाशी है। लेकिन देह—देह तो परिवर्तनशील है। वह प्रत्येक क्षण बदल रही है। जी हाँ—प्रत्येक क्षण। मल, मृत्र, कफ, स्वेद, नख, रोम आदिके मार्गसे, श्वाससे और यों भी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चर्म बदलता रहता है। अस्थितक प्रतिक्षण बदल रही है। नवीन कण रुधिर, मांस, मज्जा, स्नायु एवं अस्थि आदिमें स्थान ग्रहण करते हैं—पुराने कण हट जाते हैं। विकसी मार्गसे शरीरसे निकल जाते हैं।

जैसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रही है—जल चला जा रहा है। क्षण-क्षण नवीन जल आ रहा है। वही नदी, वही धारा—अम ही तो है। समस संसार क्षण-क्षण बदल रहा है। कुछ 'वही' नहीं है।

गर्भमें जो देह थी, बालकमें नहीं है। बालक-की देह—युवककी वही देह नहीं है। युवककी देह-ही बुद्ध देह हुई—केवल अम है। सब अवस्थाएँ बदल रही हैं। बुद्ध गर गया—हो क्या गया? शरीर तो बदलता ही रहा था, फिर बदल गया। आकृतिका कुछ अर्थ नहीं है और जीव—यह तो अविनाशी है।

व्यर्थ है श्ररीरका मोह । व्यर्थ है मृत्युका भय। जो नहीं रहता—नहीं रहेगा वह । उस वदलनेवाले, नष्ट होनेवाले अस्थिर, विनाशीका मोह व्यर्थ है।

# कल्याण 🚟



यह भी न रहेगा

कुल्याज 📈

# ऐश्वर्य और दारिद्रच

धनका मद—कितना बड़ा है यह मद ।

एपियोंने लक्ष्मीको उल्क्रवाहिनी कहा है।

गवान् नारायणके साथ तो वे ऐरावतवाहिनी

। गरुड़वाहिनी रहती हैं; किंतु अकेली होनेपर
नको पसंद है रात्रिचर पक्षी उल्क्र।

तात्पर्य वड़ा स्पष्ट है—यदि भगवान् नारायण-ते सेवा ही धनका उद्देश्य न रहा, धनमद बुद्धि-ता नाश कर देता है। जहाँ भी धनको उपभोग-त लिये एकत्र किया जाता है—विचार कुण्ठित ते जाता है। लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती हैं ानुष्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करके निक आराध्य श्रीनारायणकी चरणशरण ग्रहण हिं करता।

अन्यं विघरं तनुते लक्ष्मीर्जनस्य को दोषः। हालाहलस्य भगिनी यन्न मारयति तिचनम्॥

लक्ष्मी अपने कृपापात्रोंको अंधा-बहिरा बना देती हैं, इसमें उन लोगोंका कोई दोष नहीं हैं। वे हैं ही हालाहल विपकी छोटी बहिन—श्वीरसागर-से समुद्रमन्थनके समय हालाहल विपके उत्पन्न होनेके वाद वे उत्पन्न हुई। महाविपकी बहिन होने-परभी प्राण नहीं ले लेतीं, यही आश्चर्यकी बात हैं।

यह तो किवकी उक्ति है; किंतु मदान्ध मनुष्य ऐश्वर्यके मदमें अंधा और वहिंरा वन जाता है, यह स्पष्ट सत्य है। उसके सामने उसके सेवक कितना कप्ट पाते हैं, कितना श्रम करते हैं, दीनजन कितने कप्टमें हैं—यह उसे दिखायी नहीं पड़ता। उसके खार्थकी पृतिके लिये कितना पाप, कितना अन्याय हो रहा है, यह उसे नहीं खझता। दुखियों-की प्रार्थना, दीनोंकी माँग, पीड़ितोंकी पुकार

उसके कान सुन नहीं पाते। दूसरोंकी बात तो दूर—वह अपने पतनको नहीं देख पाता। अपने पापोंको देखनेके लिये उसकी दृष्टि बंद रहती है। अपने अन्तः करणकी साच्विक पुकार उसके बहिरे कानोंगें नहीं पहुँचती।

छल-कपट, अन्याय-अत्याचार आदि नाना प्रकारके पापोंसे प्राप्त यह ऐश्वर्य—लेकिन लक्ष्मी तो चश्रला हैं। उनका आगमन ही बड़े श्रम एवं चिन्तासे होता है; किंतु उनको जाते विलम्ब नहीं होता। उनको जानेक लिये मार्ग नहीं ढूँढ़ना पड़ता। ऐश्वर्यका अन्त महीनोंमें नहीं, क्षणोंमें हो जाता है। प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है।

अकाल, भूकम्प, बाइ, दंगे—ये आकस्मिक कारण मी आज नित्यकी वार्ते हो गयी हैं। चोरी, डकैती, ठगी—इनकी बृद्धि होती ही जा रही है। लेकिन ऐश्वर्यका नाश होनेके लिये तो सैकड़ों कारण हैं—बहुत साधारण कारण। ऐसे कारण जिनका कोई भी प्रतीकार करना शक्य नहीं होता।

दरिद्रता—ऐश्वर्यका कव नाश होगा और कौन कव कंगाल हो जायगा, कोई नहीं कह सकता। क्या बुरी है दरिद्रता १ ऐश्वर्यमें मदान्थ होनेसे तो यह दारिद्रच श्रेष्ठ ही है। मनुष्यमें सद्भावना, सहानुभृति, परोपकार, आस्तिकता आदि अनेक सद्गुणोंका विकास दरिद्रताके ही उपहार हैं।

किसी क्षण दिरद्रता आ सकती है—ऐश्वर्यमें यह भूलना नहीं चाहिये। यह भी भूलना नहीं चाहिये कि भगवान दीनवन्यु हैं। दीनोंको वन्यु वनाकर, उनसे सौहार्दका व्यवहार करके ही दीनवन्युकी कृपा प्राप्त होती है।

### गुरु नानकदेव

( पत्य--वि भं १५२६, वैशाख शुक्त ३, जन्म-स्तान--तलबंडी गाँव, जाति--खत्री, पिताका नाम--कालः गाताना नाम--गृप्ता, भेप---गृहस्पी, निर्वाण--संवत् १५९५ वि । आहिवस शु १०, निर्वाण-स्थान--करतारपुर )

हिरदे नाम सरव धन भारणु

गुर परमाटी पाहीरे ।
अभर पदारम में किरतारम

सदल भिजानि दिव टाईपे ॥
भनरे राम भगति चितु टाइपे ।
गुरमुखि राम नामु जपि हिरदें
सहज सेती घरि जाईपे ॥



भरमु भेदु भउ कयहु न खूटिस आवत जात न जानी। विनु इरिनाम कोउ मुकति न पावित दूवि मुए विनु पानी।। वंधा करत सगिल पति खोविस भरमु न मिटिस गवारा। विनु गुरसवद मुकति नहीं कवही अँघुले वंधु पसारा॥ अकल निरंजन सिउ मनु मानिआ मनहीं ते मनु मूआ। अंतरि बाहरि एको जानिआ नानक अवह न दूआ।

साचा साहिबु साचु नाइ भाखिआ भाउ अपाइ ॥ आखिह मंगिह देहि देहि दाति करे जित्र दिसे दरबार ॥ फेरि कि अगी रखीए मही कि बोलण बोलीए जितु सुणि धरे पिआर | विद्याई वीचार ॥ वेला सचु नाउ अमृत मोख दुआह | आवे नदरी कपड़ा करमी सचिआर ॥ आपे एवै जाणीऐ सभु नानक

वह स्वामी 'सत्य' है, उसका नाम भी सत्य है । और उसका बख़ान करनेके भाव या ढंग अनगिनती हैं ।

लोग निवेदन करते हैं और माँगते हैं कि 'स्वामी, तृहमें दे दे।' और उन्हें वह दाता देता है।

\* गुर परसादी = गुरुकृपासे। अमर पदारथ ते = नामरूपी अविनाशी वस्तु पाकर। किरतारथ = कृतार्थ, सफळ-जीवन। सहज ....... जारं पे = सहज साधनासे ब्रह्मधाम प्राप्त कर केना चाहिये। अरस् भेदु भच = द्वैतभावका भय। धंधा = प्रपंच। सगिल पित = सारी प्रतिछ। गवारा = गवार, मूर्व। मुकति = मुक्ति, मोक्ष। अंधुले = अंधा। मनही ते मनु मूआ = प्रभु भिक्ति क्ये हुए मनने विषयरत मनको नष्ट कर दिया। द्या = दूसरा, अन्य।

फिर क्या उसके आगे रखें कि जिससे उसका ( का) दरचार दीख पड़े ! और इस मुखसे हम क्या बोल कि जिन्हें सुनकर वह स्वामी हमसे प्रेम करे !

अमृत-वेलामें, मङ्गलमय प्रभात-कालमें, उसके नामका और उसकी महिमाका विचार करो, स्नरण व

कर्मोंके अनुसार चोला तो बदल लिया जात किंतु मोक्षका द्वार उसकी दयारे ही खुळता है।

नानक कहते हैं—यों जानो तुम कि वह सत्यरूप आप ही सब कुछ है।

जे जुग चारे आरजा होर दस्णी होह।
नवा खंडा विचि जाणीपे नालि चलै समु कोह।।
जे तिसु नदिर न आवई त वात न पुच्छे केह।
चंगा नाउ रखाह के जसु कीरित जिंग लेह।।
कीटा अंदरि कीटु किर दोसी दोसु घरे।
नानक निरगुणि गुणु करे गुणवँतिआ गुणु दे।।
तेहा कोह न सुच्झई जि तिसु गुणु कोह करे।

मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे भी दसगुः उसकी आयु हो जाय और नवों खंडोंमें वह विख्यातः जाय, सब लोग उसके साथ चलने लगें,

दुनियाभरके लोग उसे अच्छा कहें, और उसके यशक बखान करें, पर यदि परमात्माने उसपर अपनी (कृपा) ही नहीं की तो कोई उसकी बात भी पूछनेवाला नहीं, उसक कुछ भी कीमत नहीं।

तव वह कीटसे भी तुच्छ कीट माना जायगा। दौष भी उसपर दोषारोप करेंगे।

नानक कहते हैं—वह निर्गुणीको भी गुणी कर देता है। और जो गुणी है। उसे और भी अधिक गुण वस्य देता है।

पर ऐसा कोई भी दृष्टिमें नहीं आता, जो परमात्माको गुण दे सके। भरीऐ हथ्यु पैरु तनु देह । पाणी धोतै उतरसु खेह ॥
भूत पलीती कपड़ू होइ । दे साबुणु लईऐ ओहु धोइ ॥
भरीऐ मित पापा के संगि । ओहु धोपै नावै के रंगि ॥
पुनी पापी आखणु नाहि । किर किर करणा लिखि लेजाहु ॥
आपे वीजि आपे ही खाहु । नानक हुकमी आवहु जाहु ॥

जब हाय, पैर और श्रारिक दूसरे अङ्ग धूळसे सन जाते हैं, तब वे पानीसे धोनेसे साफ हो जाते हैं।

मूत्रसे जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, तब साबुन लगाकर उन्हें घो लेते हैं। ऐसे ही यदि हमारा मन पापोंसे मिलन हो जाय तो वह नामके प्रभावसे स्वच्छ हो सकता है।

केवल कह देनेसे मनुष्य न पुण्यात्मा बन जाते हैं न पापी । किंतु वे तुम्हारे कर्म हैं, जिन्हें तुम अपने साथ लिखते जाते हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ-साथ जाते हैं।

आप ही तुम जैसा बोते हो, वैसा खाते हो। नानक कहते हैं—यह तुम्हारा आवागमन उसकी आज्ञासे ही हो रहा है।

आखा जीवा विसरै मरि जाउ । आखणि अउखा साचा नाउ॥ साचे की लागै नाम भुख । उतु भूखें खाइ चली अहि दूख॥ सो विसरे मेरी माइ। साहिब साचै साचा नाइ॥ साचे नाम की तिछ वडिआई। आखि थके कीमति नही पाई ॥ सभि मिलिकै आखण पाहि। न होवै घाटि न जाइ || ओह मरे न होवै रहै देदा चूकै न भोगु ॥ एहो गुणु होइ नाही कोइ। होआ ना को होइ ॥ तेवडु आपि तेरी दाति। जिनि दिनु करिकै कीती राति ॥

खसमु विसारिह ते कमजाति।
नानक नावे वाद्य सनाति॥
यदि में नामका जब करूँ, तो जीऊँ; यदि भूल जाऊँ,
तो मर जाऊँ: उस सर्चेके नामका जब बड़ा कठिन है।

यदि मच्चे नामकी भूख लग उठे। तो खाकर तृप्त हो जानेपर भूपकी व्याकुलता चर्चा जाती है।

तव हे मेरी माता ! उसे में कैंसे भुला हूँ !

स्वामी वह सचा है। उसका नाम सचा है।

उस सच्चे नामकी तिलमात्र भी महिमा वखान-बखान-कर मनुष्य थक गये, फिर भी उसका मोल नहीं आँक सके।

यदि सारे ही मनुष्य एक साथ मिलकर उसके वर्णन करनेका यत्न करें, तो भी उसकी बड़ाई न तो उससे बढ़ेगी और न घटेगी।

वह न मरता है और न उत्तके छिये शोक होता है। वह देता ही रहता है नित्य सबको आहार, कभी चूकता नहीं देनेसे।

उसकी यही महिमा है कि उसके समान न कोई है, न या और न होगा।

त् जितना वड़ा है, उतना ही बड़ा तेरा दान है।
त्ने दिन बनाया है, और रात भी।
वे मनुष्य अधम हैं, जो तुझ स्वामीको भुला बैठे हैं।
नानक, विना तेरे नामके वे विस्कुल नगण्य हैं।

हिर बिनु किउ रहिए दुखु व्यापै।
जिह्वा सादु न फीकी रस बिनु, बिनु प्रम काछ सतापै॥
जबलगु दरसु न परसे प्रीतम तबलगु भूखि पिआसी।
दरसनु देखत ही मनु मानिआ, जल रिंग कमल विगासी॥
ऊनिव धनहरु गरजे बरसे, कोकिल मोर वैरागै।
तरवर बिरख बिहंग भुअंगम धरि पिरु धन सोहागै॥
कुचिल कुरूप कुनारि कुलखनी पिर कउ सहजु न जानिआ।
इरिरस रंगि रसन नहां तृपती, दुरमति दूख समानिआ॥
आइ न जावे ना दुखु पावे ना दुख दरदु सरीरे॥
नानक प्रम ते सहज सुहेली प्रम देखत ही मनु धरि ॥
जग्मन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दूख सहै।
रामनाम बिनु मुकति न पाविस मुकतिनामि गुरमुखि लहै।

\* किउ=क्योंकर, कैसे । सादु=स्वादु । रस=इरि-भक्तिसे आश्चय है । मानिआ=तृप्त हो गया । रसि=आनन्द-रस लेकर । विगासी= खिल गया । जनवि=धुमड़ आया । घनहरू=बादल । जनवि ः वैरागै=विना प्रियतमके पावसके धुमड़े वादलींका गरजना, बरसना और कोयल व मोरका बोलना—ये सब वैराग्य या जनमनापन पैदा करते हैं । पिरू=प्रियतम । घरि ः सोहागै=जिस लीके बरपर उसका प्रियतम है, वही असलमें सुहागिन है कुचिल=चुरे मैले कपड़े पहननेवाली । सुहेली=सुन्दर, सुहागिन मनु धीरे=मन तृप्त या शान्त हो गया है।

† जम्मन=यश । जम्मन ... सहं=यश, हवन, दान, पुण्य तप, देव-पूजन आदि अनेक साथनोंको करके मनुष्य क्छे: और दुःख देहको देते हैं । मुकति ... छहं=गुरु-वपदेशका दी प्रभुका नाम केनेसे ही मुक्ति मिलती है। राम नाम विनु विरथे जीग जनमा ॥
चिनु लार्च विमु वोचे विनु नार्च निह्फलु मिर भ्रमना ।
पुगनक पाट विआकरण चलाणे संधिआ करम तिकाल करें ॥
विनु गुरनवर मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु उरिह्म मेरे ।
धंड कर्मडल मिन्दा यृत घोती तीरिथ मबनु अति भ्रमनु करें ॥
राम नाम बिनु सांति न आये जित हरि हरि नामु सु पारि परें ।
जटा गुन्द तिन भणम लगाई बसत्र छोडि तिन नगन भइआ॥
जेते जीअ जेत जिल थिल महीअलि जब कत्र तू सरव जीआ।
गुरपरसांद राखिले जन कड हरिरमु नानक झोलि पीआ ॥।

धन्तु सु नागमु कलम धनु धनु मांडा धनु मस्सु । धनु लेखारी नानका जिनि नामु लिखार आ सच्चुं ॥ रे मन डीगि न डोलिऐ सीधे मारिंग धाउ । पाछे वायु डरावणो आगे अगिन तलाउं ॥ सहसं जीअरा परि रहिओ मोक्ड अवह न ढंगु । नानक गुरमुखि छूटिऐ हिर प्रीतम सिउ संगु ॥ वायु मरे मनु मारिऐ जिसु सतिगुर दीखिआ होइ । आपु पछाणे हिर मिले बहुड़ि न मरणा होईं ॥ सरवह हंस न जाणिआ काग कुपंखी संगि । साकत सिउ ऐसी प्रीति है चूझहु गिआनी रंगिं ॥

- \* विखु=विष, इन्द्रिय-विषयोंसे तात्पर्य है । निहफ्छ=निष्फल, व्यर्थ । संधिआ=संध्या-वन्दन । तिकाल=तीनों समय-प्रातः, मध्याह और सायंकाल । स्त=स्त्र, यशोपवीत । वसत्र=वस्त्र । तिन=शरीरसे। भश्या=हुआ । महीअलि=महीतल । जत्र कत्र=जहाँ-तहाँ, सर्वत्र । सरव जीआ=सब जीवोमें । झोलि=छानकर, मस्त होकर, अधाकर ।
- १. धन्य वह कागज, धन्य वह कलम, धन्य वह दावात और धन्य वह स्याही और धन्य वह लिखनहार नानक, जिसने कि उस सत्य-नामको लिखा है।
- देशि न डोलिये=हिलना-डोलना नहीं, तिनक भी विचलित न होना। तलाउ=तालाब। वाष्ठु=कामसे आशय है।
   मगिन=सम्भवतः तृष्णासे आशय है।
- ३. सहसे · · · · रहिको=संशयमें अर्थात् दुविधामें मन पड़ गया है । ढंगु=जपाय । सिज=से ।
  - ४. आपु पछाणे=निजस्बरूपको पहचान हे । बहुड़ि=फिर I
  - ५. साकत=शाक्त; आश्चय है हरि-विमुखसे ।

जनमं का फल्ल किया गणी जाँ हरि—भगति न भाउ ।
पेथा स्नाधा वादि है जाँ मनि दूजा मार्ड ॥
• समनि घटी सहु यसै सहिबनु घटु न कोइ ।
नानक ते सोहागणी जिन्हा गुरमुखि परगढु होई ॥

आपे रसीआ आपि रसु, आपे रावणहार।
आपे होंवे चोलड़ा, आपे सेज भतार॥
रंगिरता मेरा साहिन्न, रिव रहिआ भरपूरि।
आपे माछी मछुली, आपे पाणी जाछ।
आपे जाल मणकड़ा, आपे अंदरि लाछ॥
आपे बहु विधि रंगुला, सखी ए मेरा लाछ।
मित रवे सोहागणी, देखु हमारा हाछ॥
प्रणवे नानकु वेनती, तू सरवरु तू हंसु।
कउछ तू है कवीआ तू है, आपे वेखि विगसु॥
\*\*

आपे गुण आपे कथै। आपे सुणि वीचार। आपे रतनु परिव तूँ, आपे मोछ अपार ॥ साचंड मानु महतु तूँ, आपे देवणहारु । ă जीउ करता करतार ॥ जिउ भावें तिउ राख तूँ हरि नामु मिले आचाह। आपे हीरा निस्मला आपे रंग मजीठ ॥ आपे मोती ऊजलो, आपे भगत वसीठु। गुर के सबदि सलाहणा, घटि घटि डीठु अडीठु ॥ आपे सारारु बोहिथा, आपे पारु अपारु। साची वादु सुजाणु तुँ, सबदि लखावणहार । निडरिआ ड६ जाणीएे, वाझु गुरू गुवाह ॥ असियक करता देखीए, होक केती आवे जाह। †

६. पैथा खाधा वादि है: पीना-खाना व्यर्थ है। जाँ "भाउ= जहाँ मनमें ईश्वर-भक्तिको छोड़कर सांसारिक विषय-भोगोंपर

७. समनि ... असी=सभी घटों अर्थात् शरीरों में प्रमु बसा हुआ है । सह=स्वामी, ईश्वर । जिन्हा ... .. होइ=जिनकें इदयमें वह स्वामी सद्गुरुके उपदेशसे प्रकट हो गया।

<sup>\*</sup> रावणहारु=भोगनेवाला। चोलड़ा=चोलीवाली सी। मणकड़ा= चमकीला। लालु=चारा। रँगुला=रंगीला, खेलवादी। कटनु= कमल। कवीआ=कुमुदनी, केवड़ा।

<sup>†</sup> साग्ररु=सागर, समुद्र । बोहिथा=बोहित, जहान । बाधु= स्रतिरिक्त । गुवारु=धूल । होरु=और, अन्य ।

आपे निरमल एकु तूँ, होर वँधी धंधै पाइ ।
गुरि राखे सो ऊबरे, सचि सिउ लिव लाइ ॥
हिर जीउ सबिद पछाणिए, सचि रते गुर वाकि ।
तितु तिन मैलू न लगई, सच घरि जिसु ताकु ।
नदिर करे सचु पाईऐ, विनानावै किया साकु ॥
जिनी सचु पछाणिआ, सो सुखीए जुग चारि ।
हउ मैं त्रिसना मारिकै, सचुरितआ उर धारि ।
जगु महि लाहा एकु नामु, पाइऐ गुर वीचारि ॥
साचउ वलक लादीऐ, लाभु सदा सचु रासि ।
साची दरगह वैसई, भगति सची अरदासि ।
पति सिउ लेखा निवड़ै, राम नामु परगासि ॥
कँचा ऊँचउ आखिऐ, कहउ न देखिआ जाइ ।
जह देखा तह एक तूँ सित गुरि दीआ दिखाइ।
जीति निरंतिर जाणीऐ, नानक सहिज सुभाइ ॥
अ

एको सरवह कमल अन्प । सदा विगासै परमल रूप ॥

ऊजल मोती चूगहि हंस । सरव कला जग दीसै अंस ॥

जो दीसै सो उपजै विनसै । विनु जलसरविर कमछन दीसै ॥

विरला बूझे पावे मेदु । साला तीनि कहै नित वेदु ॥

नाद विंद की सुर्रात समाइ । सित गुरु सेवि परम पदु पाइ ॥

मुकतो रातउ र्शग खाँतउ । राजन राजि सदा विगसाँतउ ॥

जिसु तूँ रालिह किरपा धारि । बूड़त पाहन तारिह तारि॥

त्रिभवण महि जोति त्रिभवण महि जाणिआ। उलट भई घर घरमहि आणिआ॥ अहि निसि भगति करै लिव लाइ। नानकु तिनकै लागै पाइ॥†

रैणि गवाई सोइ के, दिवसु गवाँइआ खाइ। हीरे जैसा जनमु है, कउड़ी बदले जाइ।। नामुन जानिआ रामका, मूढे फिरि पाछे पखुताहिरे। अनता धुन धरणी धरै अनत न चाहिआ जाइ। अमत कउ चाहन जोगए से आए अनत गवाइ॥ आपण लीआ जे मिल ता समु को भागनु होइ। करमा ऊपरि निवईं जो लोचै समु कोइ॥‡ नानक करणा जिनि किया, सोई सार करेइ।
हुकमु न जापी खसम का किसे बढ़ाई देइ ॥
परदारा परधनु पर लोभा, हउ मै बिखै विकार।
दुस्ट भाउ तिज निंद पराई, कामु, क्रोधु चंडार॥

महल महि बैठे अगम अपार।

भीतिर अंमितु सोइ जनु पावे, जिसु गुर का सबदु रतनु आचार ॥ दुख सुख दोऊ सम करि जाणे, बुरा मला संसार । सुधि बुधि सुरित नामि हिर पाईऔ, सतसंगति गुर पिआर ॥ अहिनिसि लाहा हिर नामु परापित, गुरु दाता देवणहारु । गुर मुखि सिख सोई जनु पाए, जिसनो नदिर करे करतारु ॥ काइआ महल मंदर धरु हरिका, तिसु मिह राखी जोति अपार । नानक गुर मुखि महलि बुलाईऔ, हिर मेले मेलणहार ॥ राम नामि मनु वेधिआ अवरु कि करी वीचार । सबद सुरित सुख ऊपजै प्रभ रातउ सुखसारु । जिउ भावे तिउ राखु तुँ मै हिर नामु अधारु ॥

मन रे साची खसम रजाइ। जिनि तनु मनु साजि सीगारिआः तिसु सेती लिव लाइ॥ इक वैसंतरि होमीऐ रती तोलि कंटाइ। तन तन् मन् सम धाजे करी अनदिनु अगनि जलाइ। हरि नामै तुलि न पूजई, जे लख कोटि करम कमाइ॥ कटाईअै सिरि सरीरु करवत अरध तन हैमंचिल गालीऔं भी मन तेरो गुन जाइ। हरि नामै तुलि न पूजई सभ फिठी ठोकि बजाइ॥ कंचन के कोट दतु करी बहु हैवर गैवर दानु। भूमि दानु गऊआ घणी भी अंतरि गरबु गुमानु। वेधिआ गुरि दीआ सचु दानु॥ नामि मनु राम केतीआ केते वेद वीचार । वुधी हठ सन जीअ के गुर मुखि मोख केते वंधन दुआर। कोऊ परि सचु आचार ॥ उरै सचहु सभु आखीं नीचु न दीसे कोइ। कोउ सभ साजिअै इकु चनणु तिहु लोइ। इकने भांडे पाईऔं धुरि परवसन मेटै कोइ॥ मिले सच् करीम वसै गुरभाइ।+ जनै संतोखु मिलै साध् साधू

वाकि=यनमं । ताकु=स्थिर दृष्टि । नदिर=कृपादृष्टि ।
 नावै=नाम अर्थाद् भक्ति, आत्मसमपंणका भाव । साकु=महान् कार्य ।
 अरदासि=विनय, प्रायंना ।

<sup>†</sup> रवांतउ=रमा टुआ । विगसांतउ=विकास पाता हुआ ।

<sup>्</sup>रं लोबे=अभिलाम करते हैं।

में वार भेर ४९,-

<sup>∗</sup>सार=पूरा। जापी=पूरा किया।

<sup>†</sup> वैसंतरि=अग्निमं। हैमंचिल=हिमालयमें। फिठी=जाँच लिया। दतु=दातन्य। भी=फिर भी। उरै=उवरता है।

याया विचारीधे जे मति गुर माहि **मंतो**खिआ राहिंपै दर र्धा असिन धाजाइ ॥ र्धाट बाजे किंगुरी अनदित सबदि सभाइ। मांझी पई, गुरुमुखि मनु समझाइ । बीमरे छुटे सबदु न कमाइ ॥ नानक नाम कानी सागरि देह दुहेली, उपने विनसै दुखु पाई। इन् अनु सासक दुतक किंड तरीएं। विनु इरि गुर पार न पाई ॥ तुझ विनु अवर न वोहं भेरे पिआरे तुझ बिनु अवर न कोइ हेरे ।

रंगी रूपी तूँ है, तिसु बरवसे जिसु नदिर के सासु बुरी घरि वासु न देवै, पिर सिउ मिलण न देश बुरी सखी साजनी के हुउ चरन सरेवउ हरि गर किरपाते नदिर धर आप वीचारि मारि मन देखिआ, तमसा मीत न अवर कोई जिउ तूँ राखिह तिवही रहणा, दुख सुख देविह करिह सोई आसा मनसा दोऊ विनासतः त्रिह गुण आस निरास भई तुरीया वसथा गुर मुखि पाईऐ, संत सभा की उट ल्ही गिआन धिआन सगले सभि जप तप, जिसु ह्मरे हिरदै अलख अं नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाए सहज सेवा ॥

# श्रीगुरु अंगदजी

( जन्म-संवत् १५६१ वि ० वैशाखी ११ । जन्म-स्थान---हरिके गाँव । जाति--खत्री । पिताका नाम---श्रीफैरूजी । गुरुका नाम--नानकजी। माताका नाग--श्रीदयाकोर। भेप--गृहस्थ। देहानसान-काल--वि० सं० १६०९ चैत्र शुक्का १०)

जिसु विआरे सिंड नेहु तिसु आगै मार चिछिए । जीवण संसार ताकै पाछै जीवणा॥ जी सिरु साई ना निवै, सो सिरु दीजै डारि। ( नानक ) जिसु पिंजर महिं विरह नहिं, सो पिंजर लै जारि॥ चिंता तिमही हेइ ॥ चिंता मति करह भी रोजी देइ। तिना महि जंत उपाइअनु जल न चलई ना को किरस ऒथै हर् सउदा मूलि न होवई ना को लए न देइ। करेइ ॥ जीअ खाणा एह का आधार जीआ सार करेइ। साइरा तिना भि उपाए विचि चिंता मत करहु चिंता तिसही हेह ॥ १॥

साहिब अंधा जो कीआ करे सुजाखा होइ। जेहा जाणे तेही वस्ते जे सउ आखे कोह। जिथे सु वसतु न जापई आपे वरतउ जाणि। नानक गाहकु किउ लए सकै न वसतु पछाणि॥ सो किउ अंघा आखिए जि हुकमहु अंघा होह। नानक हुकमु न बुझई अंधा कहीऐ सोह॥२॥ कै राहि दसिए अंधा होइ सु मुजाखा नानका सो किउ उन्हाड़ि पाइ॥ अंधे एहि न आखीअनि जिन मुखि लोइण नाहि। सेई नानका खसमहु धुत्थे जाहि॥३॥ रतनी खोली आइ। गुथली केरी रतना समाइ ॥ रही वणजारिआ ते दूहा वखर

- इतरु=दुस्तर । पिर सिउ=पियसे । सरेवउ=पड़ती हूँ । उट=ओट, बाश्रय ।
- १. तिसही हेश्=उसे (परमात्माको ) ही है। उपाइअनु=पैदा किये। तिना=उनको। ओथै=वहाँ। हटु=हाट; द्कान। ना को किरस करेंइ=न कोई खेती ( या व्यापार ) करता है। आधारु= आहार। एहु=बही ( परमात्मा )। करेंइ=जुद्यता है। विचि उपार साइरा=सागरके वीचमें जिनको पैदा किया है। तिना भि सार= उनकी भी सँभाल करता है।
- २. साहिव … कोइ≔िजस परमात्माने अंधा बना दिया उसे वह स्पष्ट दृष्टि दे संकता है। मनुष्यको जैसा वह जानता है। वैसा उसके साथ वर्ताव करता है, भले ही उसके विषयमें मनुष्य सौ बातें कहे, अथवा कुछ मी कहे । वसतु=परमात्मारे आर्य है। न जापई=नहीं दिखायी देता । आपे वरतंड जाणि=जान लो कि वहाँ अहंकार प्रवृत्त है। किंउ लप्≔नयों खरीदे। माखिणें≃र्छ। हुकमहु=( परमात्माकी ) मर्जीसे । न बुझई=नहीं समझता ।
- अंघे कै · · · · जाइ=अंघेके दिखाये रास्तेपर जो चलता है, वह स्वयं ही अंघा है। सुजाखा=अच्छी दृष्टिवाला, जिसे अच्छें तरह सूझता या दीखता है। किउ ऊझिंड़ पाइ—क्यों उजाड़में भटकने जाय। पहि=उनको। आखीअनि=कहा जाय। मुखि लोग नाहि= चेहरेपर आँखें नहीं हैं। खसमहु धुत्थे जाहि च्यामीसे भटक गये, उनका रास्ता भूल गये।

माणक वणजिह सेइ। तन गुणु पलै नानका तना सार न जाणई अंधे बतहि छोड् ॥४॥ नानक अंधा होइ के रतन परक्खण जाइ। रतना सार न जाणई आवै आपु लखाइ॥५॥ जपु जपु सभु किछु मंनिऐ अविर कारा सभि बादि। नानक मंनिआ मंनीऐ चुझीऐ गुरपरसादि॥६॥ नानक दुनीआ कीओँ विडिआईओँ अग्गी सेती जालि। एन्ही जलीई नामु विसारिआ इक न चलीआ नालि ॥७॥ जिन वडिआई तेरे नाम की ते रत्ते मन माहि। नानक अंमृत् एकु है दूजा अंमृत् नानक अंमृत् मने माहि पाईऐ गुरपरसादि। तिनी पीता रंग सिउ जिन कउ लिखिआ आदि ॥ ८॥ जें सउ चंदा उगवहि सूरज चड़हि हजार। एते चान्द्रण होदिआँ गुरु बिन घोर अँधार ॥९॥

## गुरु अमरदासजी

(जन्म-संवत् १५३६, वैशाख शुक्क १४। जन्म-स्थान—बसरका गाँव (अमृतसरके पास)। पिताका नाम—तेजमान, माता-का नाम---वस्ततकीर, देहान्त-वि० सं० १६३१ भादीपूर्णिमा । )

ए मन ! पिआरिआ त् सदा सचु समाले। एहु कुटंबु तू जि देखदा, चलै नाहीं तेरै नाले। साथि तेरै चलै नाही तिसु नालि किंउ चितु लाईऐ। ऐसा कंमु मूले न कीचे जितु अंति पछोताईऐ॥ सतिगुरुका उपदेसु सुणि तू होवे तेरै नाले। कहै नानकु मन ! पिआरे तू सदा सचु समाले ॥

राम राम सभु को कहै, किहऐ रामु न होइ। गुर परसादी रामु मिन बसै, ता फलु पावै कोइ॥

अंतरि गोविंद जिस लागे प्रीति । हरि तिसु कदै न बीसरै, हरि हरि करिह सदा मनि चीति ॥

į

.7

हिरदै जिन्ह के कपद वसे, बाहरह संत कहाहि। त्रिसना मूलि न चूकई, अंति गए अनेक तीर्य जे जतन करें ता अंतर की हउमें कदे न जाइ | जिस नर की दविधा न जाइ धरमराइ तिसु देइ सजाइ ॥ करमु होवै सोई जनु पाए गुरमुखि बूझै कोई। नानक विचरह हउमै मारे ताँ हरि भेटै सोई॥\* मन चंचला चतुराई किनै न पाईआ। चतराई न पाईआ किनै तु सुणि मंन मेरिआ॥ एह माइआ मोहणी जिनि एतु भरिम भुलाईआ। माइआ त मोहणी तिनै कीती जिनि ठगडली पाईआ। कुरवाणु कीता तिसै विटहु जिनि मोह मीठा लाईआ। कहै नानकु मन चंचल चतुराई किनै न पाईआ ॥†

४. यदि जीहरी आकर रस्नोंकी थेली खोल दे तो वह रस्नोंको और गाहकको मिला देता है।

( अर्थात् वह गुरु या संतपुरुप गाहक या साधकसे हरि-नामरूपी रलको खरीदवा देता है ।)

नानक! गुणवान् (पारखी) हो ऐसे रतोंको विसाहँगे; किंतु जो लोग रतोंका मोल नहीं जानते, वे दुनियामें अंधोंको तरह भटकते हैं।

- प. सार=कीमत । आवे आपु लखाइ=अपना प्रदर्शन करके ( अपना मजाक कराकर ) लौट जायेगा ।
- इ. जप, तप, सब कुछ उसकी आज्ञापर चलनेसे प्राप्त हो जाता है; और सब काम व्यर्थ हैं।

उसी ( मालिक ) की आज्ञा तू मान, जिसकी आज्ञा माननेयोग्य है। ( अथवा उस संतपुरुपकी आज्ञा मान, जिसने स्वयं उसकी आवाको माना है ); गुरुकी कृपासे ही उसे हम जान सकते हैं।

- ७. नानक ! दुनियाकी बहारबोमें लगा दे आगः इन्हीं आग रूगी वड़ाइयोंने तो उसका नाम विसार दिया है। इनमेंसे एक भी मी ( अन्तमें ) तेरे साथ नलनेकी नहीं।
- ८. जिन ··· मन मादि=जिन्होंने तेरा महिमाको जान लिया, उन्हें ही हार्दिक आनन्द मिला । गुरपरसादि=गुरुकी कुपासे । िनो … …आदि=जिनके भाषेपर आदिसे ही किस दिया गया ६, वे ही आनन्दसे उस अमृतका पान करते हैं।
- ९. यदि भी चन्द्र उदय हों और हजार यरज भी आकाशपर यद जायें तो भी इतने (प्रचण्ड) प्रकाश (पुक्ष) में भी विना गुरुके भीर जन्भवार ही हागा ग्हेगा।
  - हारे · · निष्मिनिरमार इय्यसे नाम मारण होता रहता है । कर्स्=कृषा, अतुबह ।
    - ार् अकुराई किसै न पाईश्रा≂परमयनाको किसीने चतुराई करके नहीं पाया । माइआ≔माया । तिमै कीती≕उसने कर्यात् परमारमा-

भगता की चाल निराली ||

भार निसली भगताह वेटी विखम मार्गा चालणा ! हव होन् अहंकार निज तृसना बहुत नाही बोलणा !! भौनका निस्ती वालहु निकी एतु मार्गा जाणा ! सुरपन्यानी जिल्ही आयु तजिआ हरि वासना समाणा !! वही नानकु चाल भगता जुगहु जुसु निसली !!\*

तीबहु भिष्ठ बाहरहु निरमल ॥ बाहरद निरमल जीबहुत भैले तिनी जनमु जूऐ हारिआ। एह नियना बटा रोतु लगा मरणु मनहु विशारिआ॥ बेटा महिनामु उत्तमु सो मुणहिं नाही फिरहि जिड बेतालिआ।

की नानक जिन समु तजिआ कुड़े लागे तिनी जनमु जूऐ हारिआ

जीअहु निरमल वाहरहु निरमल ॥

बाह्ररहु त निरमल जीअहु निरमल सितगुर ते करणी कमाणी।

कृड़ की सोइ पहुचै नाही मनसा सिच समाणी॥

जनमु रतनु जिनी खटिआ भले से वणजारे।

कहै नानकु जिन मंनु निरमलु सदा रहिह गुरं नाले॥

क

ने रची। जिनि ठगडली पाईगां=जिसने यह इन्द्रजाल फैलाया। कुरवाणु ... ... लाईजा=भेने उस परमात्मापर अपनेको निछावर कर दिया है, जिसने कि मरणशील प्राणियोंके लिये सांसारिक मोहको इतना आकर्षक वना रखा है।

\* विखमः=विषम, कठिन, टेढ़ा, । खंनिअहु ... ... जाणाः=वे ऐसे मार्गपर चलते हैं, जो खाँड़े (तलवार ) से अधिक पैना और बालसे भी अधिक वारीक होता है । आपु तिजआः=अपने अहंकारका त्यांग कर दिया है । हरि वासना समाणाः=जिनकी इच्छाएँ परमाश्मा-में केन्द्रित हो गयी हैं ।

† जीअहु=हृदयमें, अंदर । निरमल=स्वच्छ । मरणु मनहु विसारिआ=मृत्यु (भय) मुला बैठे । उतमु=उत्तम । फिरहि जिड वेतालिआ=प्रेतकी तरह धूमता फिरता है । कूड़े लागे=असत्यको पकड़ बैठे ।

‡ सितिग्रर ते करणी कमाणी=सद्गुरुके बताये मार्गपर चलका वे सत्कर्म करते हैं। कूड़ की · · · · समाणी=झूठकी गन्ध भी हरि रासि मेरी मनु वणजारा ॥

हरि रासि मेरी मनु वणजारा सतिगुर ते रासि जाणी। हरि हरि नित जिपहु जीअहु लाहा खटिह दिहाड़ी ॥ एह धन तिना मिलिआ जिन हरि आपे भाणा। कहै नानकु हरि रासि मेरी मनु होआ वणजारा॥ पंखी विरखि सुहावड़ा सच्च चुगै गुर सहजि रहे उड़ै न आवै जाह। पीवै वासा पाइआ हरि हरि नामि समाइ। मेरे ਰ ग्र की कार कसाइ। गुर कै भाणे जे चलहि ता अनदिनु राचिह हरिनाइ। पंखी विरख सहावड़े ऊड़िह चह दिसि जाहि। जेता ऊड़िह दुख घणे नित दाझिह तै बिललाहि। बिनु गुर महलु न जापई ना अमृत फल पाहि। गुरमुखि ब्रह्मु हरी आवला साचै सहजि मुभाइ। साखा तौनि निवारीआ एक सबदि छिप छाइ। हरि एकु है आपे देइ खनाह। फल्ल मनुमुख ऊभे मुकि गए ना फल तिन ना छाउ। तिना पासि न वैसीऐ ओना घर न गिराउ। कटीअहि ते नित जालीअहि ओन्हा सबदु न नाउ। हुकमे करम कमावणे पाइपे किरति फिराउ। दरसनु देखणा जह भेजहि तह जाउ। हुकमें हरि हरि मनि वसे हुकमें सचि समाउ। हुकमु न जाणिह वपुड़े भूले फिरहि गवार । मन हिं करम कमावदे नित नित होहि खुआह। अंतरि संति न आवर्र ना सचि लगै पिआर। सोहणे गुर के हित पिआरि। गुरमुखीआ मुह सचि रते दरि सच्चै सचिआर। सची भगती

उनके पास नहीं पहुँचती; उनकी इच्छाओंका रुक्ष्य सत्य हो जाता है। खटिआ=कमा लिया। मले वणजारे=समृद्ध व्यापारी।

<sup>\*</sup> रासि=पूँजी । मनु वणजारा=मन है व्यापारी । जीअर्=है मेरे जीव । लाहा खटिहु दिहाड़ी=नुझे इर रोज कमाईमें लाग होगा

आए से परवाणु है सभ कुल का करिह उधार । सभ नदरी करम कमावदे नदरी बाहरि न कोइ। जैसी नदिर करि देखें सद्या तैसा ही को होइ। नानक नामि वडाईया करिम परापति होइ॥\*

## गुरु रामदासजी

(जन्म-सं० १५९१ वि० कार्तिक कृष्ण २। जन्म-स्थान-लाहौर। पूर्वनाम-जेठा। पिताका नाम-हरिदास। माताका नाम-दयाकौर (पूर्वनाम अनूप देवी)। जाति-सोधी खत्री। देहावसान-भादों शुक्का ३, वि० सं० १६३८। मृत्यु-स्थान-गोइन्दवाल)

आवहो संतजनहु गुण गावहु गोविंद केरे राम।
गुरुमुखि मिलि रहीऐ घरि बाजिह सबद घनेरे राम।
सबद घनेरे हरि प्रभ तेरे तू करता सम थाई ।
अहि निसि जपी सदा सालाही साच सबदि लिबँ लाई॥

अनिदनु सहिज रहे रॅगिराता राम नाम रिदंपूजा।
'नानक' गुरमुखि एकु पछाणे अवरु न जाणे दूजा।।
कामि करोधि नगरु बहु भरिआ मिलि साधू खंडल खंडा हे।।
पूरिब लिखत लिखे गुरु पाइआ मिनहिर लिब मंडल मंडा हे।

\* सुन्दर हे वृक्षपरका वह पश्ली, जो गुरुकी कृपासे सत्यको सदा चुगता रहता है।

(पक्षी यहाँ संत पुरुष और वृक्ष है उस साधुका शरीर।) हरिनामका रस वह सतत पान करता है। सहज सुखके वीच वसेरा है उसका और वह इधर-उधर नहीं उड़ता।

निज नीड़में उस पक्षीने वास पा लिया है और हरिनाममें वह लौलीन हो गया है।

रे मन ! तब तू गुरुकी सेवामें रत हो जा।

यदि गुरुके वताये मार्गपर तू चले, तो फिर हरिनाममें तू दिन-रात लौलीन रहेगा।

नया वृक्षपरके ऐसे पक्षी आदरयोग्य कहे जा सकते हैं, जो चारों दिशाओं में इधर-उधर उड़ते रहते हैं ?

जितना ही वे उड़ते हैं, उतना ही दु:ख पाते हैं। वे नित्य ही जलते और चीखते रहते हैं।

विना गुरुके न तो वे परमात्माके दरबारको देख सकते हैं और न उन्हें अमृत-फल ही मिल सकता है।

स्वभावन: सत्यनिष्ठ गुरमुखों अथीत् पवित्रात्माओंके लिये ब्रह्म सदा ही एक हरा ठहरुहा वृक्ष है।

तीनों शाखाओं (त्रिगुण) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी छी लगी हुई है।

एक हरिका नाम ही अमृतफल है; और वह उसे स्वयं ही खिळाता है । मनमुखी दुष्टजन ट्रूँठ-से सूखे खड़े रहते हैं; न उनमें फल

उनके निकट तू मत बैठ; न उनका घर है न गाँव । सूखे काठकी तरह वे काटकर जला दिये जाते हैं; उनके पास न शब्द ( गुरु-उपदेश ) है, न ( हरिका ) नाम ·

मनुष्य परमारमाकी आशाके अनुसार कर्म करते हैं और अपने पूर्व कर्मोंके अनुसार अनेक योनियोंमें चकर लगाते रहते हैं। वे उसका दर्शन पाते हैं तो उसकी आशासे ही और जहाँ वह मेजता है वहाँ वे चले जाते हैं।

अपनी इच्छासे ही परमात्मा उनके हृदयमें निवास करता है और उसीकी आज्ञासे वे सत्यमें तछीन हो जाते हैं।

वेनारे मुर्खं, जो उसकी आशाको नहीं पहचानते, आन्तिके कारण इधर-उधर भटकते रहते हैं। उनके सब कर्मोंमें हठ रहता

उनके अन्तरमें शान्ति नहीं आती, न सत्यके प्रति उनमें प्रेम होता है।

सुन्दर हैं उन पवित्रात्माओं मुख, जिनकी गुरुके प्रति प्रेम-मिक्त है। मिक्त उन्हींकी सची है, वे ही सत्यमें अनुरक्त हैं

ससारमें उन्हींका आना सौभाग्यमय है; अपने सारे ही कुलका उन्होंने उद्धार कर लिया।

त्तयके कर्म उसकी नजरमें हैं; कोई भी उतकी नजरसे वचा नहीं है। वह जैसी नजरसे देखता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। गानक ! नामकी महिमातक सुकर्मोंसे ही पहुँचा जा सकता है।

१. घटके अंदर अनेक प्रकार के राज्य और अनहद नाट हो रहे हैं। २. जगह। ३. प्रशंसा करके, गुण गाकर। ४. ली, प्रीति। ५. नित्य। इ. अनुरागर्मे रैंगा हुआ। ७. हृदय।

वर्धि साधू अँजुली पुनु बड़ा है ॥ करि इंडउत पुनु बड़ा है ॥ सावत हरिस्स सातु न आणिआ तिन अंतरि हुउ में कंडा है । जिन्न जिन्न करि हरि नामि समाणे दुखु जनम मरण भन खंडा है । अविनासी पुरस्य पाइया परमेसक बहु सोभा खंडा बहसंडा है ॥ हम गरीन संस्कृति प्रभ तेरे हिर राखु राखु वड बढ़ा है । जन गानक गामु अधाक टेक है हिर नामे ही सुखु मंडा है ॥

निरगुण कया कया है हिर की।

भन्न मिल साधू मंगीत जन की।

तर भेडजल अक्य कया सुनि हिर की॥
गोविंद सत संगीत मेलाइ।

हिर रसु रसना राम गुन गाइ॥
जो जन ध्याविंह हिर हिरिनामा।

तिन दासनिदास करहु हम रामा॥
जन की सेवा ऊतम कामा॥
जो हिर की हिर कथा सुणावै।
सो जनु हमरै मिन चिति भावै॥
जन परा रेणु बङ्भागी पावै॥

१. यह नगर अर्थात् यह शरीर काम और क्रोधसे बहुत भरा हुआ है; पर संतजनोंसे मिलनेसे दोनों खण्ड-खण्ड हो जाते हैं। प्रारच्यमें लिखा था जो गुरुसे मेंट हो गयी और भक्तिभावमें यह जीव लौलीन हो गया।

हाथ जोड़कर तू संतोंकी वन्दना कर-यह भारी पुण्यकर्म है। उन्हें साप्टाङ्ग दण्डवत् कर-यह भारी पुण्यकर्म है।

हरि-रसके स्वादको नास्तिक या अभक्त नहीं जानता; क्योंकि वह अपने अन्तरमें अहंकारके काँटेको स्थान दिये हुए है।

जितना ही वह चलता है, उतना ही वह उसे चुभता है और उतना ही वह छेश पाता है; और यमका डंडा अर्थात् कालका भय उसके सिरपर मॅंडराता रहता है।

हरि-भक्त हरिके नाम-सरणमें लीन रहते हैं; और उन्होंने जन्म-मरणका भय नष्ट कर दिया है।

अविनाशी पुरुषसे उनकी भेंट हो गयी है और ठोकों एवं सारे वहाएडमें उनकी शोभा-प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी है। प्रभो ! हम गरीब अधम जन तेरे ही हैं। हे महान्-से-महान् ! हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर।

दास नानकका आधार और अवलंब एक तेरा नाम ही है, तेरे नाममें डूबकर परमानन्दको मैंने पाया है। संत जना सिउ प्रीति बनि आई । जिन कउ लिखतु लिखिआ धुरि पाई ॥ ते जन नानक नामि समाई ॥

ते साधू हरि मेलहु सुआमी, जिन जिपआ गित होइ हमारी।
तिनका दरसु देखि मन विगसै, खिनु खिनु तिनक उहाउ विलाई
हिर हिरदे जिप नामु मुरारी॥

कृपा कृपा करि जगत पति सुआमी हम दासिनदास की जैपनिहले तिन मित ऊतम तिन पति ऊतम जिन हिरदे बिसया बनवारी। तिन की सेवा लाइ हरि सुआमी तिन सिमरत गति हो इहमारी। जिन ऐसा सतिगुरु साधु न पाइआ ते हरि दरगह काढ़े मारी। ते नर निंदक सोभ न पावहि तिन नककाटे सिरजनहारी। हरि आपि बुलावे आपे बोलै हरि आपि निरंजनु निरंकारु निराहरी। हरि जिसु तू मेलहि सो तुधु मिलसी जन नानक किआ एहि जंत विचारीं।

हरि बाबुला प्रभ दानु मै दाजो। हरि देवहु हरि सोभा हरि कपडो देवहु जितु सवरै मेरा काजो॥ हरि हरि भगती सहेला काजु गुरि सतिगुरि दानु दिवाइआ। खंडि वरमंडि हरि सोभा होई रलै इहु दानु न रलाइआ 🏻 मनमुख दाजु जि रखि दिखालहिस् कूड़ अहंकार कचु पाजी। बाबुला हरि प्रभु मै दाजो<sup>3</sup> ॥ दानु देवहु

- भडजलुः संसार-सागर । कतम=उत्तम । जन पग रेणु= हरिभक्तोंके चरणोंकी धूल । सिजः से । धुरिः सबसे अपर, श्रीपंशान।
- २. जिन जिपेआः जिनका नाम-सरण और ध्यान करके।
  गितः सद्गिति, मुक्ति । विगसे आनन्दसे प्रफुळित हो। िगुः
  खिनुः क्षण-क्षण, निरन्तर । इउः हों, मैं। दासनिदास पनिहार्गः
  दासके भी दासकी पानी भरनेवाळी मजूरिन । पितः प्रिंगः।
  दरगह काढ़े मारीः ईश्वरके न्यायाळयसे मारकर निकाळ दिये गरं।
  सोभः सोमा, प्रतिष्ठा । इरि जिसुः मिळसीः हे दिर् ! जिते तुम अपने आपसे मिळाना चाहो वही तुमसे मिळेगा । जंतः जंतु, जंवः
  यन्त्रसे भी आञ्चर है, जो जड़ होता है।
- ३. मेरे वाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतम हरिको ही मुझे जान और दहेजके रूपमें दो। हरिकी ही मुझे पोशाक दो और हरिकी हा शामा, जिससे कि मेरा काज वन जाय। हरिकी मितिसे पार्ट शामा, जिससे कि मेरा काज वन जाय। हरिकी मितिसे पार्ट शामा, जिससे कि मेरा काज वन जाय। हरिकी मितिसे पार्ट शामा

मेरे हरि बाबोला राम राम पिर मिलि धन वेल वधंदी। हरि जुगो जुरा जुगह जुगो सद पीड़ी गुरू चलंदी॥ जुगि जुगि पीडी चलै सतिगर की जिनी गुरमुखि नाम धिआइआ। कवही विनसै पुरख् न जावै नित देवै चडै सवाइआ ॥ संत संत हरि एको नानक जपि हरि हरि नामु सोहंदी।

हिर राम राम मेरे बाबुला
पिर मिलि धन वेल वधंदी ॥
हिर दासन सिउ प्रीति है हिर दासन को मिंतु ।
हिर दासन के बिस है जिउ जंती के विस जंतु ॥
हिर के दास हिर धिआइऐ किर प्रीतम सिउ नेहु ।
किरणा किर के सुनहु प्रभु सम जग मिह बरसे मेहु ॥
जो हिर दासन की उसतित है सा हिर की विडआई ।
हिर आपणी विडआई भावदी जन का जैकारु कराई ॥
सो हिरजनु नामु धिआइदा हिर हिर जनु इक समानि ।
जनु नानक हिर का दासु है हिर पैज रखहु भगवाने ॥

# गुरु अर्जुनदेव

(जन्म-संवत—१६२० वि०, वैशाख कु० ७। जन्म-स्थान—गोइन्दवाल । पिताका नाम—गुरु रामदास । माताका नाम-बीबी भानी। मृत्यु—संवत् १६६३ ज्येष्ठ शु० ४। मृत्यु-स्थान—लाहौर (रावी नदीमें)



अव मोरे ठाकुर सिउ

मनु माना।

साथ कृपा दइआल भये हैं

इहु छेदिओ दुसदु विगाना॥

तुमही सुदर सुजाना।

सगल जोग अरु गिआन धिआन इक निमल न कीमित जाना तुमही नायक तुमही छत्रपति, तुम पूरि रहे भगवाना। पावउ दानु संत-सेवा हरि, नानक सद कुरवाना।

जाकी रामनाम लिव लागी। सजनु सुहृद सुहेला सहजे, सो कहिए बड़भागी॥ रहित-विकार अलिप माइआ ते अहंबुद्धि-विखु तिआगी। दरस पिआस आस एकहि की, टेक हिये प्रिय पागी॥

सहल हो जाता है; सद्गुरु दाताने मुझे अपने नामका दान दे दिया है। प्रभु ! तेरी शोभासे सारे खण्ड और ब्रह्माण्ड शोभायमान हो जायंगे; तेरे नामका यह दहेज दूसरे और दहेजोंमें नहीं मिलाया जा सकता।

दुनियादार तो अपने दहेजके रूपमें झूठे अहंकार और निकम्मे मुकम्मेका ही प्रदर्शन करेगा।

मेरे वाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतमको ही मुझे दान और दहेजके रूपमें दो।

१. मेरे वानुल ! प्रोतम प्रभुसे मिलकर वधू (पवित्र ) बेलको बढ़ाती है। हरिने युग-युगसे, सदा ही, गुरुका वंश बढ़ाया है, जिसने उसके उपदेशसे हरिके नामका ध्यान सदा किया है।

उस परमपुरुपका कभी विनाश नहीं होता; जो वह देता है, वह सवाया हो जाता है। नानक संत और भगवंतमें भेद नहीं; दोनों एक ही हैं; हरिका नाम ठेकर ही वधू शोभाको पाती है। भेरे बादुल ! प्रांतम प्रभुसे मिलकर वधू बेलको बढ़ाती है।

- २. शिउ=से, के साथ। मितु=मित्र। जंती=यंत्री, वाजा वजानेवाला। जंतु=यंत्र, वाजा। हरि धिआइएे=हरिका ध्यान करते हैं। मेशु=कर्षणारूपी जल, यह भी अर्थ हो सबता है। उसति=स्तुति, प्रशंसा । विडआई=मिहिमा। हरि " "कराई=जव उसके सेवकोंका जणकार हो। विशाहदा=ध्यान करते हैं। इक समानि=एक ही हैं दोनों। पंज=लाज।
- ३. विर=से । १८ ''' ''' बिगाना=१स दुष्ट राष्ट्र ( मन )ने मेरा नाश कर दिया था; अथवा दयाछ संतीने १स दुष्टका छेदन कर दिया । गगड ''' जाना=प्रमुके संनिध्यमें एक क्षण भी जो आनन्द मिला, उसकी तुलनामें सारा योग और शान-ध्यान तुच्छ है । विवर्त=विश्यक, प्रता सद=सदा । कुरबाना=दिवहारी ।

अस्मित सोइ जागनु उठि वैसनु अस्मित इसत वैरागी। यह नानक जिलि जगतु ठगाना।सु माइआ इरिजन ठागी ॥

माई री मन् मेरो मतवारो ।
पेलि बहुआल अनंद सुख पूर्न हरिन्सि पिओ खुमारो ॥
निरमल भइड उजल जमु गावत बहुरि न होवत कारो ।
चरनकमन्य सिड डोरी राची भेटिओ पुरख अपारो ॥
प्रक महि हीने सरवमु दीने दीपक भइड उजारो ।
नानक नामि-रियक वैरागी कुलह समृहा तारो ॥

राम राम राम राम जाप ।

फिल-करेंग लोभ-मोह विनसि जाइ अहं-ताप ॥
आपु निआमी, मंत चरन लागि, मनु पवितु, जाहि पाप ।
नानकु वारिकु कह्यू न जाने, राखन कउ प्रभु माई-वाप ॥

न्यत्मक्रमल-सरिन टेक ॥
ऊन गृन्य वेअंतु टाकुरु, सरव ऊपरि तुही एक ।
प्रानअधार दुख विदार, देनहार बुधि-विवेक ॥
नमसकार रखनहार मिन अराधि प्रभू मेक ।
संत-रेन करउ मंजनु नानकु पाये सुख अनेकें ॥

जिप गोविंदु गोपाल लाख ।

रामनाम सिमरि तू जीविहिफिरिन खाई महाकाख ॥

कोटि जनम भ्रमि भ्रमिभ्रमि आईओ।

बड़ै भागि साधु-संगु पाइओ।
विनु गुर पूरे नाही उधार ।

वावा नानकु आखै एहु बीचारे॥

गावहु राम के गुण गीत ।. नाम जपत परम सुख पाइऐ, आवागउणु मिटै मेरे मीत ॥

१. लिव=प्रीति, ध्यान । सजनु=संबंधी, प्यारा । सुहेला= सुन्दर । अलिप=निलेंप । अहंबुद्धि-विखु=अहंकाररूपी विष । अचित=निश्चिन्त । वैसनु=वैठना । ठागी=हरिभक्तोंद्वारा ठगी गयी ।

२. खुमारो=नशा। कारो=काला, मलिन। डोरी राची=प्रीति लगी। कुलह समृहा=अनेक कुलोंको।

३. अहं-ताप=अहंकारकी आग, जो निरन्तर जलाती रहती है। आपु=अहंकार। पवितु=पवित्र। बारिकु=बालक। कउ=को।

४. जच मूच=जँचे-से-जँचा। बेअंतु=अनन्त। मनि अराधि= मनमें आराधना करने योग्य। संत ... ... मंजनु=संतोंकी चरण-रजसे मनको माँजकर निर्मल कहाँ।

परण-रणत काला । असी असी कहता है। वीचार-सार-प. उपार-उदार, मुक्ति। आसी-कहता है। वीचार-सार-तत्त्वकी बात। गुण गावत होवत परगासु, चरन कमल महिं होयनिव संतसंगति महिं होय उधार, 'नानक' भउजलु उत्तरी प

मेरे मन जपु जपु हरि नाराइण।
कबहू न विसरहु मन मेरे ते आठ पहर गुन गाइ
साधू धूरि करड नित मजनु सभ किलविख पाप गवाइ
पूरन पूरि रहे किरपानिधि घटि घटि दिसटि समाइ
जाप ताप कोटि लख पूजा हरि सिमरण तुलि ना लाइ
दुइ कर जोड़ि नानक दान माँगै तेरे दामनि दास दासाइ

धनवंता होइ करि गरवावै । तृण-समानि कछु संगि न जावै ॥ बहु लसकर मानुख ऊपरि करे आस। पल भीतरि ताका होइ बिनास॥

सभ ते आप जानै बलवंतु। खिन महि होइ जाइ भसमंतु॥

किसै न वदै आपि अहँकारी। धरमराइ तिसु करे खुआरी॥

गुरप्रसादि जाका मिटै अभिमानु। सो जनु नानक दरगह परवानु<sup>3</sup>॥

मानुख की टेक वृथी संभ जानु । देवन कउ एके भगवानु । जिस के दिए रहे अघाइ । बहुरि न तृसना लागे आइ ।

मारे राखे एको आपि। मानुख के किछु नाहीं हाथि॥

तिसका हुकमु ब्झि सुखु होइ। तिसका नामु रखु कृंठिः परोइ॥

सिमरि सिमरि सिमरि प्रभु सोह। नानक विघनु न लागे कोह<sup>र</sup>॥

१. परगासु=आत्मज्ञानका प्रकारा। उथारु=उद्धार, मोशः। भजजलु=संसार-सागर ।

२. साष्ट्र भूरि=संतोंकी चरण-धूल । किलविख=मेल, कलंक । गवाइण=खो दिये, नष्ट कर दिये । दिसटि समाइण=दृष्टिमें व्याप्त हो गया; अन्तरमें समा गया । ताप=तप, तपस्य । तुलि=तुल्य, वरावर । दासनि दास दसाइण=दासंकि दासका भी दास होना चाहता है।

३. लसकर=फीज । मानुख=आधापालक सेवकांसे आशय है। खिन=क्षण । न वदै=कुछ भी नहीं समझता । घरमरार=यमरात्र। खुआरी=वेइज्जत । दरगह परवानु=ईश्वरके दरवारमें जानेका उमे परवाना मिल जाता है।

४. टेक=आधार, अवलम्ब । वृथी=वृथा, झूठी । देवन काः= देनेके लिये । परोह=पिरोक्तर पहन ले, धारण कर ले । इभागी ते जन जग माहि । सदा सदा हरि के गुन गाहि॥ बीचार । करहि जो नाम संसार ॥ गनी धनवंत से ीन तिन मुखि बोलिह हिर मुखी। जानहु ते सुखी ॥ सदा सदा पैछानै । एक् एक **एको** इत उत की ओहु सोझी जाने। नाम संगि जिस का मनु मानिआ। नानक तिनहि निरंजनु जानिआ ।। डीठा । प्रम् अंतरि संत-संगि मीठा ॥ का लागा प्रभू नामु सगल समिग्री एकसु घट माहि। **हसटाहि** ॥ नाना रंग अनिक नउ निधि अमृतु प्रभ का नाम। विसाम ॥ देही महि इस का समाधि अनहत तह नाद। कहनु न जाइ अचरज विसमाद॥ तिनि देखिआ जिसु आपि दिखाए। नानक तिसु जन सोझी पाएँ ॥ तू मेरा सखा तुही मेरा मीतु। तू मेरा प्रीतम तुम सँगि हीतु॥ मेरी पति तू है मेरा गहणा। तुझ यिनु निमखु न जाई रहणा।। लालन तू मेरे प्राण । तू मेरे त् मेरे साहिय त् मेरे खान॥ जिउ तुम राखहु तिउ ही रहना। जो तुम कहहु सोइ मोहि करना॥ तुम वसना। पेखऊ तहा जह निरभय नाम जपउ तेरा रसना॥ मंडारु । मेरी नवनिधि त् अधार ॥ मनहि रसा तू रंग

त् मेरी सोभा तुम सँगि रिचआ।
त् मेरी ओट त् है मेरा तिकआ।

मन तन अन्तिर तुही धिआइआ।

मरम तुमारा गुर ते पाइआ।

सतगुर ते दिंडआ इकु एकै।

नानक दास हिर हिर हिर टेके ।

सलोक

हिर हिर नामु जो जनु जपै सो आइआ परवाणु ।
तिसु जनकै बिल्हारणे जिनि भिजिआ प्रभु निरवाणु ॥
सितगुर पूरे सेविए दूखा का होइ नास ।
नानक नाम अराधिए कारजु आवै रासुँ॥
जिसु सिमरत संकट छुटिह अनँद मँगल विसाम ।
नानक जपीए सदा हिर निमस्त न विसरउ नामें॥
विस्ते कउड़त्तिण सगल मिह जगत रही लपटाइ ।
नानक जिन वीचारिआ मीठा हिर का नाउँ॥
गुरु कै सबदि अराधिए नामि रंगि वैरागु ।
जीते पंच वैराइआ नानक सफल मारू रार्गु ॥
पतित उधारण पारब्रहमु संम्रथ पुरखु अपार ।
जिसहि उधारे नानका सो सिमरे सिरजणहाँ ॥
पंथा प्रेम न जाणई भूली फिरै गवारि।
नानक हिर विसराइकै पड़दे नरक अधिआर॥

- १. हीतु=हित, प्रेम । पित=लाज । गहणा=अवलम्बन, आधार । निमखुः=िनिमेप, पल । खान=सबसे बड़ा सरदार । जह पेखउ=जहाँ भी देखता हूँ । रसा=रस, परमानन्द । रिचआ=रँगा हुआ या अनुरक्त हूँ । तिकआ=सहारा । दृड़िआ इकु एकै=इसे दृढ़तासे पकड़ लिया कि एक और केवल एक तू ही है ।
  - २. सो आइआ परवाणु=उसीका संसारमें आना सचा है। निरवाणु=मोक्षदायक।
- ३. कारजु आवे रासु=हरिनामकी पूँजी (अन्त समय) काम आये।
  - ४. विस्नाम=शान्ति । निमख=निमिष, पल ।
  - ५. विरवै कउड़त्तिण=विषयरूपी कड़वी वेल ।
- ६. गुरु के '''वेरागु—गुरुके उपदेशकी आराधना करनी चाहिये, जिससे हरि-नामके प्रति प्रेम और विषयोंके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। पंच वैराग्य चिषयरूपी पाँच शतुओंको। मारू रागु—वह राग जो युद्धमें उत्साह बढ़ानेके लिये गाया जाता है।
  - ७. संम्रथ=समर्थ, सर्वशक्तिमान्।

गाहि=गाते हैं। गनी=िंगने जाते हैं। एको एकु-एकु=
 फेवल एक अद्वितीय परमात्मा। इत उत=दोनों लोक। सोझी=शान।

२. संतः " डीठा=सत्सङ्गते प्रभावसे प्रभुको अपनी अन्तरात्मामें ही देख लिया । सगल सिमग्री=नाना प्रकारकी सृष्टि । दसग्रि=दीखरे हैं । विसमार=चमत्कार । सोझी=गुवुद्धि, विवेक ।

पटो अंटा भरम का मनहि भइओ काटी बेरी पगह ते गुरि कीनी वंदि सजग मेडिआ देई सीस् गर्विके तरसदे कदि नेण पस्सी नींहु महिंगा तक नालि विभा नेह कुड़ावें डेखु। न डेखेँ॥ यसह भोग इसवणे जिचक पिरी सार कंतड़े हुउ पसी तउ काजल हार तमील रस विनु पसे हमि रस छाई ॥ पहिला गरण कवृत्रि करि जीवण की छड़ि आस । होहु सभना की रेणुका तड आड हमारै पासे ॥ जिसु मनि वसै पारब्रह्मु निकटि न आवै पीर। भुष्य तिख तिसु न विआपई जसु नहिं आवै नीर्र ॥

विह्णा पाट पटंबर भाही सेती जाले। धूड़ी विचि छुडंदडी साहां नानक ते सह नाले ॥ सोरिंठ सो रसु पीजिए कबहु न फीका होइ। नानक राम नाम गुन गाइअहि दरगह निरमल सोई॥ जाको प्रेम सुआउ है चरन चितव मन माहि। नानक विरही ब्रह्म के आन न कितह जाहि ॥ मगनु भइओ प्रिअ प्रेम सिउ सूध न सिमरत अंग। प्रगटि भइओ सभ लोअ महि नानक अधम पतंग ॥ संत-सरन जो जनु परै, सो जनु उधरनहार । संत की निंदा 'नानका'' बहुरि-बहुरि अवतार ॥ साथ न चालै बिनु भजन, बिखिआ सगली छार । हरि-हरि नामु कमावना, 'नानक' इहु धनु सारु ॥

गुरु तेगबहादुर

( जन्म-संवत् १६७९ वि०, वैशाख कृ० ५ । जन्म-स्थान-अमृतसर, पिताका नाम-गुरु हरगोविन्द, माताका नाम-नानकी, गृत्यु—संवत १७३२ वि० अगहन सु० ५)

मन की मन ही माहि रही। ना हरि भजे न तीरथ सेए चोटी कालि गही।। दारा मीत पूत रथ संपति धन पूरन सभु मही। अउर सगल मिथिआ ए जानउ भजनु राम को सही II फिरत फिरत बहुते जुग हारिओ मानसदेह लही। नानक कहत मिलन की वरिआ सिमरत कहा नही।

रे मन, राम सिउ करि प्रीति ।

स्रवन् गोबिंद गुनु सुनउ अरु गाउ रसना गीति॥ करि साध संगति सिमरु माधो होहि पतित पुनीति। काल-विआलु जिउ परिओ डोलै मुखु पसारे मीति॥ आजु कालि फुनि तोहि ग्रसिहै समिश्न राखउ चीति। कहै नानकु राम भिज छै जातु अउसर बीति॥

- १. मनहि भइओ परगासु≕मनके अंदर दिच्य प्रकाश भर गया । बेरी≔वेड़ी । पगह ते≔पैरोंमेंसे । बंदि खलासु≕वन्धन-मुक्त ।
- २. अय मेरे साजन ! अगर तू कहे, तो मैं अपना सिर उतार कर तुझे दे दूँ। मेरी आँखें तरसती हैं कि कव तुझे देखूँ।
- ३. मेरी प्रीति तेरे ही साथ है; मैने देख लिया कि और सब प्रीति झूठी है। तुझे देखे विना ये वल और ये भोग मुझे
- डरावने लगते हैं। ४. मेरे प्यारे ! तेरे दर्शनके लिये में बड़ी भोर उठ जाती हूँ । काजल, हार और पान और सारे मधुर रस, विना तेरे दर्शनके धूलकी तरह लगते हैं।
  - ५. कवृत्ति करि=स्वीकार कर ते । छिड्=छोड़कर । रेणुका=पैरोंकी धूल, अत्यन्त तुच्छ ।
  - ६. पीर=दुःख । तिख=तृषा, प्यास । जमु=काल । नीर=निकट ।
  - ७. मेरा प्रीतम मेरे पास नहीं, तो इन रेशमी वल्लोंको लेकर क्या कलँगी, मैं तो इनमें आग लगा दूँगी; प्यारे! तेरे साप पृत्म लोटती हुई भी में सुन्दर दीखूँगी।
    - ८. सोरिंह=एक रागका नाम ा सो रसु=ब्रह्म-रससे आशय है। दरगह=परमात्माका दरवार। निरमल=निष्पाप।
- ९. सुआउ=स्वभाव । चरन चितव मन माहि=परमात्माके चरणोंका ध्यान हृदयमें करते हैं। विरही=अत्यन्त प्रेमातुर । आन= अन्य स्थान, सांसारिक भोगोंसे आशय है।
  - १०. सूध=सुध, ध्यान । लोअ=लोक ।

जो नर दुख मै दुखु नहिं मानै ।
सुख सनेहु अरु भय नहिं जाकै कंचन माटी जाने ॥
नहिं निदिया नहिं उसतित जाकै छोमु मोहु अभिमाना ।
हरख सोग ते रहै निआरउ नाहि मान अपमाना ॥
आसा मनसा सगळ तिआगै जगते रहै निरासा ।
कामु क्रोधु जिह परसै नाहिन तिह घट ब्रहमु निवासा ॥
गुर किरपा जिह नर कड कीनी तिह इह जुगति पछानी ।
नानक छीन भइओ गोविंद सिउ जिउ पानी सँगि पानी ॥

इह जिंग मीतु न देखिओं कोई ।
सगल जगतु अपने सुख लागिओं दुख मैं संगि न होई ॥
दारा मीत पूत सनवंधी सगरे धन सिव लागे।
जब ही निरधन देखिओं नरकउ संगु छाड़ि सम भागे॥
कहउँ कहा इआ मन वउरे कउ इन सिउ नेहु लगाइओं।
दीनानाथ सगल मैं मंजन जसु ताको विसराइओं॥
सुआन पूछ जिउ भइओं न सूधों बहुतु जतनु मैं कीनउ।
नानक लाज बिरद की राखहु नासु तुहारउ लीनउ॥

जामें भजनु राम को नाहीं ।
तिह नर जनम अकारथ खोइउ इह राखहु मन माहीं ॥
तीरथ करे बिरत पुनि राखें, नहिं मनुवा वर्षि जाको ।
निहफल धरम ताहि तुम मानो साँचु कहत मैं याको ॥
जैसे पाहन जल महि राखिउ भेदै नहिं तिहि पानी ।
तैसे ही तुम ताहि पछानो भगतिहीन जो प्रानी ॥
कलि में मुकति नाम ते पावत गुर इह भेद बतावै ।
कहु नानक सोई नक गरुआ जो प्रभ के गुन गावै ॥

् साधोः मन का मान तिआगो ।
काम कोध संगति दुरजन कीः ताते अहनिसि भागो ॥
सुखु दुखु दोनों सम करि जानैः और मानु अपमाना ।
हरख-सोग ते रहै अतीता तिनि जिंग तत्तु पछाना ॥
उसतुति निंदा दोऊ त्यागैः खोजै पदु निस्वाना ।
जन नानक इहु खेळु कठिन है। किनहू गुरमुखि जाना ॥

कहिरे, बन खोजन जाई।
सरव-निवासी सदा अलेगा तोही संगि समाई॥
पुरुष मन्य जिंड बासु बसतु है, मुकुर माहि जैसे छाई।
तैसे ही हरि यसे निरंतर, घट ही खोजहु माई॥
वादिर भीतरि एके जानहु, इह गुरु गिआनु बताई।
जन नानक विनु आग चीन्हें, मिटैन भ्रम की काई॥

सम कछु जीवत को विउहार ।

मात पिता भाई सुत बंधू अरु पुनि ग्रह की नार ॥

तन ते प्रान होत जब निआरे टेरत प्रेत पुकार ।

आध घरी कोऊ निह राखे घरि ते देत निकारि ॥

मृगतृसना जिउ जग रचना यह देखहु रिदे विचारि ।

कहु नानक भजु राम नाम नित जाते होत उधार ॥

राम सिमर राम सिमर इहै तेरो काज है।

माइआ को संगु तिआगि, प्रभु जू की सरिन लागि,

जगत-सुख मानु मिथिआ, झुठो सब साजु है॥

सुपने जिउ धनु पिछानु, काहे पर करत मानु,

बारू की भीत जैसे बसुधा को राजु है।

नानक जन कहत बात बिनिस जैहै तेरो गात,

छिनु-छिनु करि गइओ काछ तेसे जातु आजु है॥

अव मैं कउनु उपाउ करडें।
जिह विधि मन को संसा चूकै, भउ निधि पार परउँ॥
जनमु पाइ कछु भलो न कीनो, ताते अधिक डरउँ।
मन बच क्रम हरि गुन निहंगाए, यह जिअ सोच धरउँ॥
गुरमित मुनि कछु गिआनु न उपजिड, पसु जिउँ सोच भरउँ।
कहु नानक प्रभु विरदु पछानउँ, तव हुउँ पितत तरउँ॥

माई, मनु मेरो बिस नाहि।
निसवासुर बिखिअनि कउ धावत किहि बिधि रोकउ ताहि॥
बेद पुरान सिमृति के मित सुनि निमख न हिए बसावै।
परधन परदारा सिउ रिचओ विरथा जनमु सिरावै॥
मदि माइआ कै भइओ वावरो स्झत नह कछु गिआना।
घट ही भीतरि बसत निरंजनु ताको मरमु न जाना॥
जब ही सरिन साध की आइओ दुरमित सगल विनासी।
तव नानक चेतिओ चिंतामनि काटी जम की फाँसी ॥

मन रे प्रभ की सरिन विचारों।
जिह सिमरत गनका-सी उधरी ताको जसु उर धारो ॥
अटल भइऔं धुअ जाकै सिमरित अरु निरभै पटु पाइआ।
दुख हरता इह विधि को सुआमी तै काहे विसराइआ॥
जव ही सरिन गही किरपानिधि गज गराह ते छूटा।
महिमा नाम कहा लड वरनड राम कहत वंधन तिह तूटा॥

१. विखिअनि कड=विषयोंको, इन्द्रियोंके भोगोंकी ओर। मित= मत, सिद्धान्त। सिड=से। निरंजनु=निराकार परमात्मा। मरमु=भेद, रहस्य। चेतिओ=चिन्तन या ध्यान किया। चिन्तामिन=समस्त चिन्ताओंको दूर करनेवाला, परमात्मा। अजामेलु पापी जगु जाने निमंख माहि निसतारा। नानक कहत चेत चिंतामनि तै भी उतरहि पारा ॥

· ~ .

प्रीतम जानि लेहु मन माही।
अपने मुख सिउ ही जगु फाँधिओं को काहू को नाही।।
मुख मै आनि बहुतु मिलि बैठत रहत चहू दिसि घेरै।
विपति परी सम ही सँगु छाड़त कोउ न आवत नेरै॥
घर की नारि बहुतु हितु जा सिउ सदा रहत सँग लागी।
जब ही हंस तजी इह काइआ प्रेत प्रेत करि मागी॥
इह विधि को बिउहार बनिओ है जा सिउ नेहु लगाइओ।
अंति बार नानक बिनु हिर जी कोऊ काम न आइओ ।

हिर के नाम बिना दुख पावै।

भगित बिना सहसा निह चूकै गुर इह भेद बतावै॥

कहा भइउ तीरथ ब्रत कीए, राम सरिन निह आवै।

जोग जग्य निहफल तिह मानो जो प्रभु-जसु विसरावै॥

मान मोह दोनो को परहरि, गोविंद के गुन गावै।

कहु नानक इह बिधि को प्रानी जीवनमुकत कहावै ॥

मन रे, साचा गहो विचारा । राम नाम विनु मिथिआ मानो सगरो इह संसारा ॥ जाको जोगी खोजत हारे, पाइओ नहिं तिहि पारा । सो स्वामी तुम निकटि पछानो, रूप-रेख ते निआरा ॥ पावन नाम जगत में हिर को, कबहू नाहि सभारा । नानक सरनि परिओ जगबंदन, राखहु विरद तुम्हाराँ ॥

साधो रचना राम बनाई । इिक बिनमें इक असथिर माने, अचरज लखिओ न जाई ॥ हाम क्रोध मोह विस प्रानी हिर मूरित बिसराई । इ्ठा तन साचा करि मानिओ जिउ सुपना रैनाई॥ जो दीते सो सगल विनासै, जिउ बादर की छाई। जगनानक जग जानिओ मिथिआ, रहिओ राम सरनाई ॥

प्रानी कउ हरिजमु मिन निह आवै। अहिनिस मगनु रहे माइआ में कहु कैसे गुन गावै॥ पूत मीत माइआ ममता तिउ इहु विधि आपु वँधावै। मृगतुसना जिउ झुठो इह जगु देखि ताहि उठि धावै॥ भुगति भुकति को कारनु स्वामी, मूढ़ ताहि विसरावै। जन नानक कोटिन में कोऊ भजनु राम को पावै<sup>२</sup>॥

जगत में झूटी देखी प्रीत।
अपने ही सुख सिउ सब लागे, किआ दारा किआ मीत॥
मेरी मेरी समै कहत हैं हित सिउ बाँधिओ चीत।
अन्तकाल संगी निह कोऊ, इह अचरज है रीत॥
मन मृरख अजहूँ निह समझत, सिख दै हारिओ नीत।
नानक भउजल-पारि परे, जो गावै प्रभू के गीत<sup>3</sup>॥

साधों, कउन जुगति अव कीजै। जाते दुरमित सकल विनासे, रामभगति मनु भीजै॥ मनु माइआ में उरिक्ष रहिओं है, बूझे निहं कछु गिआना। कउन नामु जग जाके सिमरे पाने पहु निरवाना॥ भए दइआल कृपाल संतजन तय इह बात बताई। सरब धरम मानो तिह कीथे जिह प्रभन्कीरित गाई॥ रामनाम नर निसिवासुर में निमल एक उर धारे। जम को त्रासु मिटे नानक तिह, अपुनो जनम सवारे ॥

हरि विनु तेरो को न सहाई । काकी मात-पिता सुत विनता, को काहू को भाई ॥ धनु धरनी अरु संपति सगरी जो मानिओ अपनाई । तन छूटै कछु संग न चालै, कहा ताहि लाटाई॥

१. गनका=एक वेश्या, जिसका नाम पिङ्गला थाँ । धुअ=धुव । विधि को=ऐसा (पतितपावन )। कहा लड=कहाँतक । तूरा= गया। निसतारा=मुक्त कर दिया।

२. फॉिंधओ=फंदेमें पड़ा है। को काहू को=कोई भी किसीका। =नजदीक। जा सिउ=जिसके साथ। हंस=जीव। काइआ= 1, देह।

३. सहसा नहि चूकैं≕संशय ( द्वेतभाव ) का अन्त नहीं ा कों≕कोई विरला।

४. गहो=प्रहण करो। विचारा=सिंहवेक, आत्मशान। हो=पहचानो। सभारा=सरण या ध्यान किया। विरद=वाना, नाम।

१. असथिर=स्विर, नित्य । रैनाई=रातका । वीसै=वीवन है । सगळ=सकल । छाई=छाँछ ।

२. मिन निह आवै=हदयमें जमता नहीं। भुगिन=भीगः सांसारिक सुख।

इ. किआ=क्या । दारा=की । हित · · · · चीत=मन है। प्रेमने फँसा लिया । नीत=नीतिकी, हितकारी; नित्य । गीन=गुनगान ।

४. भीजै=भीगे, विभोर हो जाये । निरबाना=मीधा गर्बः गार्इ=मानो उसने सब धर्म-कर्म कर ठिये, जिसने ब्रेगमे परमाणावा गुण-गान किया । निमाद=निमिष, पट । समार्गे=मुभार छेटा है ।

ोन दहयाल सदा दुख-भंजन ता सिउ रुचि न बढ़ाई। ग्रानक कहत जगत सभ मिथिआ ज्यों सुपना रैनाई ।।

साधों इह तनु मिथिआ जानो ।
इआ भीतर जो राम वसतु है, साचो ताहि पछानो ॥
इहु जग है संपति सुनने की, देखि कहा ऐंड़ानो ।
संगि तिहार कछू न चालै, ताहि कहा लपटानो ॥
असतुति निंदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर आनो ।
जन नानक सम ही में पूरन एक पुरख भगवानो ॥

हिर को नामु सदा सुखदाई।
जाको सिमिर अजामिल उधिरओ गनका हू गित पाई॥
पंचाली को राजसभा में रामनाम सुधि आई।
ताको दुखु हिरओ करुनामय अपनी पैज बढ़ाई॥
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भइओ सहाई।
कहु नानक में इही भरोसै गही आन सरनाई॥

माई में धनु पाइओ हिर नामु ।

मनु मेरो धावनते छूटिओ, किर बैठो बिसरामु ॥

माइआ ममता तनते भागी, उपांजि निरमल गिआनु ।
लोभ मोह एह परिस न साकै, गही भगित भगवान ॥

जनम जनम का संसा चूका, रतनु नामु जब पाइआ ।

विसना सकल बिनासी मन ते, निज सुष माहि समाइआ ॥

जाक होत दइआ छ किरपानिधि, सो गोविंद गुन गावै ।

कहु नानक इह विधि की संपै, को ऊ गुरमुषि पावै ॥

हिर जू राषि छेहु पति मेरी।
जम को त्रास महउ उर अंतरि, सरन गही किरिपानिधि तेरी।
महा पतित सुगध छोमी फ़्रानि, करत पान अब हारा।
मै मरवे को विसरत नाहनि, तिह चिंता तनु जारा।।
किये उपाव सुकति के कारिन, दहदिसि कउ उठि धाइआ।
घट ही भीतिर वसै निरंजनु, ताको मरसु न पाइआ।।
नाहिन गुनु नाहिन कछु जपु, तपु, कउनु करसु अब कीजे।
नानक हारि परिउ सरनागति, अमै दानु प्रभ दीजे।।

( प्रेषिका-श्रीपी० के० जगदीशकुमारी )

### दोहा

गुन गोबिंद गाइओ नहीं, जनमु अकारय कीन। कहु नानक हरि भजु मना, जिहि विधि जल को मीन।। बिखिअन सिउ काहे रचिओ, निमिख न होहि उदास । कहु नानक भजु हरि मना, परैन जम की फास ॥ ·तरनापो इउँही गइओ लिइओ जरा तनु जीति। कहु नानक भजु हरि मना अउधि जाति है बीति ॥ विरध भइओ सुझै नहीं काल पहुँचिओ आन । कहु नानक नर बाबरे किउ न भजे भगवान।। धन दारा संपति सकल जिनि अपनी करि मानि ! इन मैं बुछ संगी नहीं नानक साची जानि।। पतित उधारन भे हरन हरि अनाथ के नाथ। कह नानक तिह जानिहो सदा बसतु तुम साथ।। तनु धनु जिह तोकउ दिओ तासिउ नेहु न कीन। कह नानक नर बाबरे अब किउ डोलत दीन॥ तन धनु संपै मुख दिओ अरु जिह नीके धाम। कह नानक सुनु रे मना सिमरत काहे न राम।। सम सुख दाता रामु है दूसर नाहिन कोइ। कह् नानक सुनि रे मना तिह सिमरत गत होइ॥ जिह सिमरत गत पाइये तिहि मज रे तें मीत। कह नानक सुन रे मना अउधि घटति है नीत॥ पाँच तत्त को तनु रचिउ जानहु चतुर सुजान। जिह ते उपजिउ नानका लीन ताहि मैं मान ॥ घटि घटि में हरि जू वसे संतन कहाो पुकारि। कह नानक तिह भजु मना भउ निधि उतरहि पारि॥ सुल दुख जिह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहु नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान॥ उसत्ति निदिआ नाहि जिह कंचन लोह समानि। कह नानक सुन रे मना सुकत ताहि तें जानि ॥ हरख (कोध) शोक जा के नहीं वैरी मीत समान। कहु नानक सुन रे मना ! मुक्ति वाहि तें जान ॥ भय काहू कउ देत नहिं नहिं भय मानत आनि । कइ नानक सुन रे मना ! गिआनी ताहि बखानि ॥ जिहि विपिया सगरी तजी लिओ भेख वैराग। कह नानक सुन रे मना ! तिइ नर माथै भाग॥ जिहि माया ममता तजी सन ते भयो उदास। कह नानक सुनु रे मना ! तिह घटि ब्रह्म-निवास ।

१. को=कोई भी । जो मानिओ अपनाईं=जिसे अपनी मान भैठा था । रुचि=प्रीति । रैनाई=रातका ।

२. इआ⇒मा, इस । पद्यानो≔पहचानो | ऍड़ानो≔गर्व किया । एक पुरख≕नेयल अकाल पुरुष ।

३. उपरिओ=उदार पा गया, मुक्त हो गया । गति=मोक्ष । पंचारी=दौपदी । पंज=प्रण, देस । झान=आकर ।

जिहि प्रानी हुउ मैं तजी करता राम पछान। कहु नानक वह मुक्त नर यह मन साची मान॥ भय नासन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम। निस दिनि जो नानक भजे सफल होइ तिह काम ॥ जिह्वा गुन गोबिंद भजह करन सुनह हिर नाम। कहु नानक सुन रे मना ! परिह न जम के धाम ॥ ममता तजै लोभ मोह अहँकार। नानक आपन तरै औरन लेत उधार॥ जिंड स्वमा और पेखना ऐसे जग को जानि। इन मैं कछु साचो नहीं नानक विन भगवान॥ निश दिन माया कारणें प्रानी डोलत कोटन में नानक कोऊ नारायण जिह चीत ॥ जैसे जल ते बुदबुदा उपजे विनसे नीत। जग रचना तैसे रची कहु नानक सुन मीत।। जो सख को चाहे सदा सरिन राम की लेह। कहु नानक सुनु रे मना ! दुर्लंभ मानुख देह ॥ कारिन ध्यावहीं मूरख लोग अजान। कहु नानक विनु हरि भजन विर्था जन्म सिरान॥ जो प्रानी निसि दिनि भजै रूप राम तिह जानु। हरि जन हरि अंतरु नहीं नानक साची मानु॥ मनु माइआ में फॅंघि रहिओ विसरिओ गोविंद नाम। कहु नानक बिन हरि भजन जीवन कउने काम।। प्रानी राम न चेतई मद माया के अंध। कहु नानक हरि भजन बिनु परत ताहि जम फंद ॥ सुख में बहु संगी भए दुख में संगि न कोइ। कहु नानक हरि भज मना ! अंत सहाई होइ॥ ु जन्म जन्म भरमत फिरिओ मिटि न जम को त्रासु। कहु नानक हरि भज्ञ मना ! निर्भय पावहि बासु ॥ जतन बहुत मैं करि रहिओ, मिटिओ न मन को मान। दुर्मीत सिउ नानक फॅंघिओं राखि लेहु भगवान॥ बाल ज्वानि और बृद्धपन तीनि अवस्थां जानि। कहु नानक हरि भजन बिनु विरथा सब ही मान ॥ करणो हुतो सु ना किओ परिओ लोभ के फंद। नानक समये रिम गइओ अब क्यों रोवत अंघ॥ मन मइआ में रिम रह्यो निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र जिउं छाड़त नाहिनि भीत॥ नर चाहत कछु और, और की और मई। चितवत रहिओं ठउर नानक फाँसी गल परी ॥

जतन बहुत सुख के किये दुख को कियो न के कहु नानक सुन रे मना ! हरि भावे सो है जगत भिखारी फिरत है सब को दाता र कहू नानक मन सिमरु तिह पूरन होवहिं क भूटे मानु कहा करै जगु सपने जिउ ज इन में कछु तेरो नहीं नानक कहिओ बख गरव करत है देह को विनसे छिन में मी जिहि पानी हरि जस कहिओ नानक तिहि जग जी जिह घटि सिमरन राम को सो नर मुक्ता ज तिहि नर हरि अंतर नही नानक साची म एक भक्ति भगवान जिह प्रानी कै नाहि म जैसे सुकर सुआन नानक मानो ताहि त सुवामी को यह जिउ सदा सुआन तजत नहिं नित्त। नानक इह विधि हरि भजउ इक मन होइ इक चित्त ॥ तीरथ ब्रत और दान करि मन में धरे गुमान। नानक निषफल जात हैं जिउ कूँचर असनान II सिरु कॅंविओ पगु डगमगै नैन ज्योति ते हीन। कहु नानक यह विघ भई तक न हरि रस लीन॥ निज करि देखिओ जगत में कोइ काहु को नाहि। नानक थिर हरि भक्ति है तिह राखों मन माहिं॥ जग रचना सब झूठ है जानि लेह रे मीत। कहू नानक थिर ना रहे जिंड बाल् की भीत।। राम गइओ रावनु गइओ जा कउ वह परिवार। कह नानक थिर कछु नहीं सुपने जिउँ संसार II चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होइ। यइ मारगु संसार को नानक यिरु नहिं कोइ॥ जो उपजिओ सो विनिष्तिहै परो आजु के काल। नानक हरि गुन गाइ ले छाड़ि सकल जंजाल॥ वल छुट क्यों बंधन परे कछू न होत उपाय। कह नानक अब ओट हरि गज जिउ होहु महाय ॥ बल होया बंधन छुटे सव किछु होते उपाग । (नानक) सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय॥ संग सखा सब तिज गये कोउ न नियहिओ साम। कह नानक इह विपत में ट्रेक एक राजनाय॥ नाम रहिओ साधू रहिओ, रहिओ गुरू गार्विद । कहू नानक इह जगत में किन जिपओ गुरु गंद॥ राम नाम उर में गहिओ जाके सम निहंकीय। जिह सिमरत संकट मिटे दरस तिहारो होय ॥

गुरु गोविन्दसिंह

गन्न जियो तिहँ को जग में मुख तें
हिर चित्त में जुद्ध विचारें।
रेह अनित्त न नित्त रहे जसु
नाव चढ़े भवसागर तारें॥
धीरज धाम बनाइ इहे तन बुद्धि
सु दीपक ज्यों उजियारें।
ज्ञानहि की बढ़नी मनो हाथ
ले कायरता कतवार बुहारें॥

का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को बहु त्रास दिखायो । और कहा जु पै देस बिदेसन माहिं भले गज गाहि बँधायो ॥ जो मन जीतत है सब देस बहै तुमरे नृप हाथ न आयो । लाज गई कछु काज सन्यो निहं लोक गयो परलोक गमायो ॥ माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सँबारे । कोटि तुरंग कुरंगहु सोहत पौन के गौन को जात निवारे ॥ भारी सुजान के भूप भली विधि नावत सीस न जात विचारे । एते भए तो कहा भए भूपति अंत को नाँगेहि पाँय सिधारे ॥

प्रानी ! परमपुरुष पग लागो ।
सोवत कहा मोह-निद्रा में, कबहुँ सुचित हूँ जागो ॥
औरन कहा उपदेसत है पसु, तोहि प्रबोधन लागो ।
संचत कहा परे विसियन कहँ, कबहुँ विषय रस त्यागो ॥
केवल करम भरम से चीन्हहु, धरम करम अनुरागो ।
संप्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तिज भागो ॥
जातें दुःख पाप निहं भेटै, काल जाल ते त्यागो ।
जो सुख चाहो सदा सवन को, तो हिर के रस पागो ॥

रे मन! ऐसो करि संन्यास।
वन से सदन सबै कि समझहु, मन ही माहि उदास ॥
जत की जटा जोग को मंजनु, नेम के नखन बढ़ाओ।
ग्यान-गुरू, आतम उपदेसहु, नाम-विभृति लगाओ॥
अस्प अहार सुल्प सी निद्रा, दया छिमा तन प्रीत।
सील सँतोख सदा निरवाहियो, हुँवो त्रिगुन अतीत॥
काम क्रोध हंकार लोभ हट, मोह न मन सौं ल्यावै।
तव ही आत्म-तत्त कों दरसै, परम पुरुष कहँ पावै॥

रासलीलाके पद

जय आई है कातक की रुत सीतल, कान्ह तये अतिही रिसया। सँग गोपिन खेल विचार करवो, जो हुतो भगवान महा जिसया॥

अपवित्रन लोगन के जिह के पग सबै लागत पाप तिह को सुनि तिरियन के सँग खेल, निवारह काम इहै वसिया ॥ मुख जाहि निसापति की सम है। वन मैं तिन गीत रिश्चयो अरु गायो । सुर को धुनि स्रउनन ब्रजह की त्रिया सब ही सुनि पायो ॥ चलीं हरि के मिलिबे कहुँ तउ सब के मन मैं जब भायो। मनों मुगनी कान्ह जुबती छिलें कहु घंटक हेर बनायो॥ गइ आइ दसो दिसि ते गुविया रस कान्ह के साथ पगी। पिख कै मुख कान्ह को चेंदकला सु चकोरन-सी मन में उमगी॥ हरि को पुनि सुद्ध सुआनन पेखि किथों तिन की ठग डीठ लगी। प्रसन्न भयो पिख कै कवि 'स्याम' मनो मृग देख मृगी॥ रस चूवन रूखन झरें झरना गिरि ते सुखदाई। चुगैं न मृगा वन के खग रीझ रहे धुनि, जो सुनि पाई॥ देवगँधार विलावल सारँग की रिझ के जिह तान वसाई। देव मिलि देखत कौतुक नँदलाल मुरली बजाई ॥ ठाढ रही जमुना सुनि धुनि राग भले सुनिवे को चहे है। वन के गज औ मोह इकठे मिलि आवत सिंह सहे है॥ सुर-मण्डल के सुर त्याग सबै सुर ध्यान कहे है। सो सुनि वन

ऊपर पंख

पसार रहे है॥

# मोहका महल ढहेगा ही

### महल-खंडहर

एक सची घटना है—नाम और स्थान नहीं रितालाना है, उसकी आवस्यकता भी नहीं है। एक विद्वान् संन्यासी मण्डलेश्वर थे। उनकी बड़ी अभिलापा थी गङ्गाकिनारे आश्रम बनवानेकी। एड़े परिश्रमसे, कई वर्षकी चिन्ता और चेष्टाके गरिणामस्वरूप द्रच्य एकत्र हुआ। भूमि ली गयी, गवन बनने लगा। विश्वाल भव्य भवन बना माश्रमका और उसके गृह-प्रवेशका भंडारा भी एड़े उत्साहसे हुआ, सैकड़ों साधुओंने मोजन केया। मंडारेकी जृठी पत्तलें फेंकी नहीं जा तकी थीं, जिस चूल्हेपर उस दिन मोजन बना या, उसकी अग्नि बुझी नहीं थी, गृह-अवेशके सूसरे दिन प्रभातका सूर्य स्वामीजीने नहीं देखा। उसी रात्रि उनका परलोकव स हो गया।

यह कोई एक घटना हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। हम इसे देखकर भी न देखें ....।

कौड़ी कौड़ी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा॥

यह संतवाणी कितनी सत्य है, यह कहना नहीं होगा। जिसे हम अपना भवन कहते हैं, क्या वह हमारा ही भवन है? जितनी आसक्ति, जितनी ममतासे हम उसे अपना भवन मानते हैं, उतनी ही आसक्ति, उतनी ही ममता उसमें कितनों की है, हम जानते हैं? लाखों चोंटियाँ, गणन से बाहर मिक्खयाँ, मच्छर और दूसरे छोटे की ड़े, सहस्रों चूहे, सैकड़ों मकड़ियाँ, दर्जनों छिपकिलयाँ, सहस्रों चूहे, सैकड़ों मकड़ियाँ, दर्जनों छिपकिलयाँ,

कुछ पक्षी और पतंग, ऐसे भी दूसरे प्राणी जिन्हें हम जानतेतक नहीं—लेकिन मकान उनका नहीं है, यही कैसे ? उनका ममत्व भी तो उसी कोटि-का है, जिस कोटिका हमारा।

मकान—महल—दोनोंकी गति एक ही है। बड़ी लालसासे, बड़े परिश्रमसे उसका निर्माण हुआ। उसकी साज-सजा, उसका वैभव—लेकिन एक-मूकम्पका हलका धका । आज तो किसी देशमें कभी भी मनुष्यकी पैशाचिकता ही मूकम्पसे भी अधिक प्रलय कर सकती है। महानाशके जो मेघ विश्वके भाग्याकाशपर घिरते जा रहे हैं—कहाँ कब वायुयानोंसे दारण अग्नि-वर्षा प्रारम्म होगी, कोई नहीं जानता। परमाणु या उससे भी ध्वंसक किसी अस्तका एक आधात—क्या रूप होगा इन भवनों और महलोंका?

कुछ न हो—काल अपना कार्य नंद नहीं कर देगा। जो बना है, नष्ट होकर रहेगा। महलका परिणाम है खंडहर—वह खंडहर, जिसे देखकर मनुष्य ही डर जाता है। रात्रि तो दूर, जहाँ दिन-में जाते समय भी सावधानीकी आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यका मोह उससे महल बनवाता है और महल खंडहर बनेगा, यह निश्चित है।

केवल महल ही खंडहर नहीं होता । जीवनमें हम जो मोहका विस्तार करते हैं—धन, जन, मान, अधिकार, भृमि—मोहका महल ही ई यह सब और मोहका महल ढहेगा ही । उसका वास्तविक रूप ही है—खंडहर ।







# उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी

### उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक

[जन्म--वि॰ सं॰ १५५१ भाद्रपद ग्रु॰ ९। जन्म-स्थान-तलवंडी (लाहौरसे ६० मील पश्चिम)। पिताका नाम-श्रीनानकदेव-। माताका नाम---श्रीसुलक्षणादेवी। ग्रुरुका नाम----अविनाशीरामजी। अन्तर्थान---चम्बाकी पार्वत्य ग्रुफाओंमें।]

( प्रेषक-पं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी एम्० ए०, एल्-एल्० बी०)

प्रश्न—हे जीव ! तुम किसकी आज्ञासे। किसके समझानेपर इस संसारमें आये !

उत्तर—सद्गुरु अविनाशी मुनिद्रारा दीक्षित होकर पूर्वजन्मके लेखके अनुसार श्रीतप्रवज्या लेकर लोक-कल्याणके लिये मैं आया हूँ; अतः अव तुमलोग सावधान अर्थात् आत्मज्ञ होकर अलख पुरुष सिचदानन्द परमेश्वरका सारण करो और अपने ग्राम और नगरी अर्थात् समाजका उद्धार कर डालो। ज्ञान ही गुदड़ी है, क्षमा ही टोपी है, यत या संयम ही आड़बंद अर्थात् कमरवंद है। शील ही कौपीन है, अपनेको कर्मके बन्धनसे मुक्त समझना ही कन्या है, इच्छारहित होनेकी भावना ही झोली है, युक्ति ही टोपी है, गुरुके मुखसे सुना हुआ उपदेश ही बोली है, धर्म ही चोला है, सत्य ही सेली ( उपवीत ) है, मर्यादापालन ही गलेमें पड़ी हुई कफनी है। ध्यान ही यदुवा है, निरत ही सीना है, ब्रह्म ही अञ्चल है जिसे सुजान या चतुरलोग पहनते हैं। निर्लेप-वृत्ति ही मोरछल है, द्रेष-दीन निर्भयता ही जंगडोरा है, जाप ही जाँनिया है, गुण री उप्टियनी ( उड़नेकी विद्या ) है, अनहद नाद या अनाहत वाणी ही सिगीका शब्द है, लजा ही कानकी मुद्रा 'कुंडल' है, शिव ही विभृति है, हरिभक्ति ही वह मृगछाला है, जिसे गुरुपत्र पहनते हैं। संतोप ही सूत है, विवेक ही धारो हैं, जिनसे ने बहुत-सी थेकलियाँ उस कन्यामें सिली हुई हैं। जिन्हें सर्ति या वात्सल्य-प्रीतिकी सुई लेकर सद्गुरु सीता है। इसे जो अपने पास रखता है, वह निर्भय होता है । इस स्याम, श्वेत, पीत और रक्तवर्णक बस्नखण्डोंसे वनी हुई कन्याकी जो पहनता है, वही हमारा गुरुभाई है। तीन गुण अर्थात मना, रज, तमकी चक्रमकरो अग्नि-मन्यन करके दुःख-मर्वी कुण्डमें हमने अपनी देह जलायी है। शीभाष्ठे युक्त संयम्भारी महादिजीहे चरणकमलेमि हमारी अत्यन्त प्रीति लगी हुई है। इसने भाषका भोजन ही अग्रत बनाकर प्राप्त १६या है। इसकि इसार मनमें भन्ने-बुरेकी भावना ही

नहीं रह गयी है। पात्र-अपात्रका विचार ही हमारा बहुगुण-संयुक्त फरुहा, कमण्डल, तुम्बी और किश्ती है। जो साधु उस परम अमृतके पेयको मन लगाकर पीता है, वही शान्ति पाता है। वह परम शक्ति इडा और पिङ्गलामें दौड़ती रहती है और फिर मुषुम्णामें स्वाभाविक रूपसे निवास करने लगती है। हमारा काम है कि हम सम्पूर्ण इच्छाएँ छोड़कर उस निराश ( इच्छाहीन ) मठमें निरन्तर ध्यान लगाये रहें और उस निर्भय नगरीमें गुरुज्ञानका दीपक जलायें, जहाँ स्थिरता ही हमारी ऋदि हो, अमरत्व ही हमारा दण्ड हो, धैर्य ही हमारी कुदाली हो, तप ही खड्ग हो, वशीकार या इन्द्रियोंको वशमें करना ही आसा अर्थात् टेका हो। समदृष्टि ही चौगान हो। जिससे कि किसी प्रकार मनमें हर्ष या शोक न आये। सहज वैरागीको इसी प्रकार मायाकी सम्पूर्ण मोहिनी त्यागकर वैराग्य साधना चाहिये। ऐसा करनेवाळेके लिये भगवान्का नाम ही पक्खर या कवल है। पवन या प्राणायाम ही उसका वह घोड़ा है, जिसके लिये कर्मोसे विरक्ति ही जीन है, तत्त्व ही उसका जोड़ा या वेश है, निर्गुण ही ढाल है, गुरुका शब्द ही धनुष है, बुद्धि ही कवच है, प्रीति ही बाण है, ज्ञान ही किही है, गुण ही कटारी है। इस प्रकार संयमके शस्त्रोंसे मुसज्जित साधक अपने मनको मारकर जब सवारी करने लगता है, तब वह मायाके विपम गडको तोड़कर निर्भयतापूर्वक अपने घर अर्थात् ब्रह्ममें छौट आता है। यहाँ पहुँचनेपर अनेक प्रकारके वाद्यों और शङ्खोंसे उसका स्वागत किया जाता है।

स्वतः अखण्ड आनन्दरूप ब्रह्म ही साधकका यज्ञोपवीत है, मानिषक निर्मल्ता ही उसकी घोती है, 'सोऽहम्' जप ही सची माला है, गुरुमन्त्र ही शिला है, हरिनाम ही गायत्री है, जिसे वह स्थिर आसनपर वेठकर शान्तिके साथ जपता है। पूर्ण ब्रह्मका ध्यान ही उसका तिलक है, यश ही तर्पण है, प्रेम ही पूजा है। ब्रह्मानन्द ही भोग है, निर्वरता ही संस्था है और ब्रह्मका साक्षातकार ही छापा है। इतना होनेपर वह अपने मनके सम्पूर्ण संकल्प-विकल्प स्वयं नष्ट कर डालता है। इस ब्रह्मकी प्रीति ही पीताम्बर है, मन ही मृगछाला है, चित्तमें उस चिदम्बर परमेश्वरका सारण ही रुनञ्चन माला है। ऐसे व्यक्तिकी जो बुद्धि पहले रोएँवाले बाघंबर, कुलह या ऊँची टोपी, खौस अर्थात् जूते और खड़ाउँओंमें की रहती थी, वह सब प्रकारके चूड़े और शृङ्खला

आदि बन्धन तोड़कर उदासीन साधुका बाना ग्रहण लेता है और केवल जटाजूटका मुकुट बाँधकर ऐसा हो जाता है कि फिर उसे कोई बन्धन नहीं होता। नान पुत्र श्रीचन्द्रने यही मार्ग बताया है, जिसका रहस्य लेनेपर ही तन्व मिल सकता है। इस मात्राको जो धारण लेता है, वह आवागमनके सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता

## स्वामी श्रीसंतदासजी

[ जन्म--वि० सं० १६९९ फाल्गुन कृष्ण ९ गुरुवार, देहत्याग--वि० सं० १८०६ फाल्गुन कृष्ण ७ शनिवार ] ( प्रेषक--भण्डारी श्रीवंशीदासजी साधु वैष्णव )

ा-नाम में ध्यान धर, जो साँसा मिल जाय।
चौरासी विच संतदास, देह न धारे काय॥
श्वाद विच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय।
पासी आवै नहीं, दुख का धका न खाय॥
हाँ पाया संतदास, राम-भजन का सुक्ख।
हाँ सबे ही मिट गया, चौरासी का दुक्ख॥
को दीसे नहीं, गंदा सब संसार।
से बंदा होत है, कोइ गहे नाँव ततसार॥

राम भजन की औषधी, जो अठ पहरी खाय। संतदास रच पच रहे, तो चौरासी मिट जाय॥ राम रतन धन संतदास, चौड़े धरवा निराट। छाने ओले मेलिये, कुछ झूठ-कपट की साट॥ राम रतन धन संतदास, ध्यान जतन कर राख। इस धन की महिमा करत, सब संतन की साल॥ तीन लोक कूँ पूँठ दे, सोहि कहेगा राम। बही लहेगा संतदास, परम धाम विसराम॥

# रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज

न्म--सं० १७७६, हूँ ढाङ प्रान्तके सोडा नामक श्राममें । पिताका नाम--श्रीवकतरामजी, जन्मनाम--श्रीरामकृष्ण । देहत्याग-

( प्रेषक--संत रामिकशोरजी )

नमो राम रमतीत सकल व्यापक घणनामी। सब पोपै प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी।। करणामय करतार कर्म सब दूर निवारै। करणामय करतार कर्म सब दूर निवारै। चरण वंदन करें सब इंशन के ईश। पालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश।। वंदन सुख राशि चिदानँद कहिये स्वामी। तंदधन सुख राशि चिदानँद कहिये स्वामी। तंदधन सिलंप अकल हरि अन्तर्यामी।। पार मध्य नाहिं कौन विधि करिये सेवा। निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा॥

रामचरण वंदन करें अलह अखंडित ग्रं।
सुखम थूल खाली नहीं रह्या सकल भरण्रं॥
नमी नमी परब्रह्म नमी नहकेवल राया।
नमी अभंग असंग नहीं कहुँ गया न आया॥
नमी अलेप अलेप नहीं कोइ कर्म न काया।
नमी अमाप अथाप नहीं कोइ पार न पाया॥
शिव सनकादिक शेष लों रटत न पार्य अंत।
रामचरण वंदन करें नमो निरंजन वंत॥
कुण्डिलिया

शोक निवारण दुख हरण विपति विष्टनहार । अनादि अकल अलिपत अगम निगम न पार्व पार ॥ निगम न पार्वे पार पूर सर्वत वणनामी । मुद्यक्तिल से आसान करें करणानिष स्वामी ॥ ामचरण भज राम कूँ सो समर्थ बड़ दातार ।

ाोक निवारण दुख हरण विपति विहंडनहार ॥

समर्थ राम कृपाछ हो दाता बड़े दयाल ।

किरपा लघु दीरघ करो निर्धन करण निहाल ॥

निर्धन करण निहाल हरो विपदा दे समता ।

निबल सबल कर ल्योह मूक मूढ़ करिहो वकता ॥

रामचरण कह रामजी ! येह तुमारी चाल ।

समर्थ राम कृपाछ हो दाता बड़े दयाल ॥

#### साखी

कहवो सुणबो देखबो चित की चितवन जाण । राम चरण इनके परे अकह ब्रह्म पीछाण ॥ राम राम रसना रटो, पालो शील सँतोष । दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष ॥

### कुण्डलिया

समर्थ राम दयाल इरण दुख सुख को दाता । कर्म जोग दुख आय मेट हरि करिंहें शाता ॥ वासूँ सब आसान करें ऊ आपण चाह्यो । हाथ किसी के नाहिं वेद बायक यूँ गायो ॥ तार्ते रिखये समर्था रामचरण विश्वास । राम सबल छिन एक में देवें सुक्ख विलास ॥

#### पद

निशिवासर हरि आगै नाचूँ। चरण कमल की सेवा जाचूँ॥ टेक॥ स्वर्गलोक का सुल नहिं चाऊँ।
जन्म पाय हरिदास कहाऊँ॥
चार पदारथ मनाँ विसालँ।
भक्ति विनाँ दूजो नहिं धालँ॥
ऋद्विसिद्धि लक्ष्मी काम न मेरे।
सेऊँ चरण शरण रहुँ तेरे॥
शिव सनकादिक नारद गावै।
सो साहिंव मेरे मन भावै॥

### सबैया

बीनित राम निरंजन नाथ में हाथ गहो हम तोर ऋणी है। और नहीं तिहुँ लोक में दीसत स्थाम सदा सुखदान धणी है॥ तेरे तो प्रमुजी! बड़े-बड़े दास हैं मो-से गरीव की कौन गिणी है। रामजी विड़द विचार हो रावरों मो-से कछू नहीं मक्ति वणी है॥

#### पद

रूटा राम रिझाय मनाऊँ, निशि बासर गुण गाऊँ हो। नटवा ज्यूँ नाटक कर मोहूँ, सिंधू राग सुणाऊँ हो॥ ॥ टेक।

श्रील संतोष दया आभूषण, क्षमा भाव बढ़ाऊँ हो।
सुरति निरति साँई में राखूँ, आन दिशा निहं जाऊँ हो।
गर्वन्गुमान पाँव में पेलूँ, आपो मान उडाऊँ हो।
साहिव की सिखयन सूँ कबहू, राग द्वेष निहं लाऊँ हो।
पाँचूँ पकड़ पचीसूँ चूलूँ, त्रिगुण कूँ विसराऊँ हो।
इस विधि करके राम रिझाऊँ, प्रेम प्रीति उपजाऊँ हो।
अनंत जन्म को अन्तर भागो, रामचरण हिर भाऊँ हो।

### संत श्रीरामजनजी वीतराग

[ जन्म--वि॰ सं॰ १८०८ के आसपास चित्तौड़के समीपवर्ता किसी याममें, वैश्यकुलमें, संत श्रीरामचरणजी महाराज रामस्नेई सम्प्रदायवालोंके शिष्य ]

( प्रेपक--- रामस्नेधी-सम्प्रदायका मुख्य गुरुदारा, शाहपुरा )

संत सटासिट राम रटारिट काम घटाघटि दाम निवारे। लोभ कटाकिट पाप फटाफिट मोह नटानिट मानहूँ डारे॥ चाल चटापिट संग लटापिट देग उटापिट कारिज सारे। खोहि खटापिट मंन हटाहिट तीन मिटामिटि आप उधारे॥ संतन के तन चन्दन लप हैं शीतल वैन सुगंध है वाणी। सांति करें उन्ह के दिनि आवत पावत नाम सुधा रस जाणी॥

पारस प्रेम को परस लगाइ के ताहि करें निज आपसे ग्यानी राम ही जन वे संत सदा धनि मो मन बात ऐसि करि मानी

संतो देखि दिवाना आया।
निस दिन रामिह राम उचारै जाकै नहीं मोह नहिं माया॥देव
आठौं पहर राम रस पीवै, विसर गये गुण काया।
अमल एकरिस उत्तरे नाही, दूँणा दूण चढ़ाया॥

छके दिवाना पद गलताना, दुविध्या दूँद मिटाया।
आपा रहत एकता बरते, ऐसा परचा पाया॥
विसरें नेम प्रेम के छाजे, वाजे अनहद त्रा।
अम्बर भरे झरें सुख सागर, झूले वहाँ जन पूरा॥
अणभे छोल अगम की वाताँ, राम चरण जी भाखे।
दास रामजन सरण जिन्रू की सदा राम रस चाखें॥

संतो संत भला है स्ता ।
जागि न जोवे जगत दिस क्वहूँ, वे सतगुरु का प्ता ॥ देर॥
निज मंदिर मैं निर्भय सोवे, जीते रिपु अवधूता।
जड़े कपाट दोऊ सम दम के, ग्यान दीप दिल जूता॥
दीनी सीख गरो जग संगी, काम हराम दुख दूता।
ध्यान समाधि अखंड लगाई, पाई जुक्ति अकृता॥
अब तो संत साँइ सूँ राता, मिट्या काल का न्ता।
रामजन जन राम समाना, भाजि गया भ्रम भ्ता॥

# संत श्रीदेवादासजी

[ जन्म—वि॰ सं॰ १८११ के लगभग—जयपुर राज्यमें । स्वामी रामचरणजी महाराजके शिष्य ] ( प्रेषक—श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा )

रसना सुमिरे राम कूँ तो कर्म होइ सब नास। देवादास ऐसी करै, तो पावे सुक्ख बिलास॥ ररा ममा को ध्यान धरि यही उचारै ग्यान। दुविध्या तिमिर सहर्जे मिटै उदय भक्ति को भान॥ -जल तिरवे को तूँ वडा भौ तिरवे कूँ राम। कह **सु**मरो आठूँ जाम ॥ संत सब फिर तिरे, तिरताँ लगै न बार। तिरे, तिरावै, बहुत ऊतऱ्या पार ॥ क् देवादास रटि राम मुरत सों वे मूरख बड़ा अग्यान। देवादास कह पाङ्या हाय सूँ करे महल को ध्यान॥ देवा रसना गहलें चालि के हृदय सूरति नाम। आगे किया कॅ राह बतावे और बात की संत जाणत ह रीत । उलटी अधिकी प्रीत ॥ क् जागत सुमिरे राम सूता करणी मॉय । कुपा करै करणी सूँ कृपा नाँय ॥ होती करणी बिना े कृपा देवादास जोहि । सब देवादास कृपाल की कुपा राजी होहि ॥ ता पर करे करणी कर करुणा

नर देही की आस देवता करत है।

मूरख मूढ अग्यान भूल में फिरत है।

समझे नाहीं सार बूड़िया धार रे।

देवा सुमिरो राम और तज बार रे॥

खासा मलमल जोय पहरते मीरजी।

छप्पन भोजन आदि पावते खीर जी॥

अमराव अनेक साथ कूँ होत है बीर जी। देवादास बिन राम सहै दुख भीर जी॥ चुणाते मीर जी। बाँके कोट कबाण्याँ माहिं बैठते भीर जी॥ करत नहिं याकते। हुरुमा सेती केलि भये ते खाखते॥ बिन राम देवादास चार खूँट के मायँ चक्रव्रति एकही। वा सम दूजो नाहिं पृथ्वी में देखही ॥ वे भी गये बिलाय कहूँ मैं तोय जू। ़देवादास वा सम नहीं अब कोय ज्॥ पहले धन कूँ बिलस पीछे गयो बीत रै। दुख को वार न पार रखी चह रीत रे॥ धनवंता धर्न मार चढै तन भीत रे। देवा भक्ति विना वह धारै नहीं प्रतीत रे।। मनखा देही पाय कियो नहिं चेतरे। राम भजन क्ँ भूल माया क्ँ हेतरे॥ पड़े मुख रेत रै। में जाय देवा दुनि माने नाहिं दुःख सूँ हत रै॥ हाथ पाँव मुख नैन अवण सव सीस रै। देही पाय तज्यो नगदीम रै॥ वोले विस का बैन धर्म पर रीए रै। देवा दे नर खासी मारक विम्वा वीम ः॥ जग सूँ होय निहकाम तजो जग नेह जी। आस वास सँग छादि मिय्या गुल लेह जी ॥

ग्यान भक्ति वैराग साज सुख लीजिये। देवादास दिल सोध राम रस पीजिये॥ भोग बाट अरु आस कटायाँ काटिये। े मोह क्रोध मद लोभ हटाया हाटिये॥ समता सील संतोष सुबुद्धि क्रूँ खाटिये। देवादास अठ पहर राम क्रूँ राटिये॥

## संत श्रीभगवानदासजी

[ आविभीव—पीपाड़ ग्राम ( मारवाड़ ), वैश्य कुल, वि० सं० १८२३, श्रीरामचरणजी महाराजके शिष्य—रामस्नेही-सम्प्रदाय ] ( प्रेषक—श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुदारा, शाहपुरा )

तरू बिना सैल अर दीपक बिहूणों महल तेल बिना दीपक जो अँघेरी बखानिये। अंकुस बिहूणों राज, द्विज बिद्या हीण होइ अश्व जो लगाम कढ़ जड़ता जो मानिये॥ अक्खर जो मात्र हीण, दीनता बिचारै सिंघ रण में मुड़त राब पाणी छीण जानिये। ऐसे ही मनख तन भगवान ध्यान बिना चातुर स्वरूप तन असोभत ठानिये॥ तेज बिना त्री अर सूरी दुध बिना होयें लज्जा बिना नारी, नग जोती ही न ठानियें।

लजा बिना नारी, नग जोती ही न ठानियें।

सुधा बिना चंद्र अरु चंद्र बिना रेण ऐसें

फूल जो सुवास बिना निर्फल बखानियें॥

धन्न जो धर्म हीन दीन बाच नृप बोलें

मान्ँ तो कवान चलो तीर विना तानियें।

ऐसे ही मनख तन भगवान ध्यान बिना

चातुर स्वरूप तन असोभत ठानियें।

जो नर राम नाम लिय ठावै । तार्वे, कोई भय निह ब्यापै विघन विले होय जावै ॥ अगल बगल का छाड़ि पसारा मन विश्वास उपावै । सर्वग साँई एकहि जाणे जो निर्भय गुण गावै ॥ राहु केतु अरु प्रेत सनैश्चर मंगल नहीं दुखावै । सुरज सोम अरु गुरू बुद्ध ही गुक्र निकट नहिं आवै ॥ मैर् बीर विजासन डाकण नाहर सिंह दूर रहावै । दिसासल अरु भद्रा जाणूँ सूँण कुसूँण विलावे ॥ मूठ दीठ अरु मौत अकाली जम भी सीस निवावै । सब ले सरणे निर्भय वासा भगवानदास जिन गावै ॥

छाडि के राम नाम लिव लाई ॥ टेर ॥
स्वाद किया भव जल में बूढे ऊँडे जाइ वसाई ।
पाँचाँका फँद माईं। उलझथों, सो तो मुलझे नाईं। ॥
देखो मीन मरे रस सेती, गंध से मँकर विलाईं। ।
कुंजर तुचा, पतंग नैन सूँ, सारंग शब्द दिलाईं। ॥
एक एक इन्द्री के सारे पाँचा मृत्यु जु आई ।
तो सो मुख कैसी विधि पावै एके पाँच सधाई ॥
स्वारथ स्वाद मोह तिज भाजो लागो जन-सरणाई ।
भगवानदास भवसागर भारी तब सहजै तिर जाई ॥

# श्रीदरिया ( दरियाव ) महाराज

( रामसनेही धर्माचार्य )

( आविभीव—वि॰ सं॰ १७३३, भाद्रपद कृष्णा ८। पिताका नाम—मनसारामजी। माताका नाम—गीगावाई। गुरुका नाम—शीप्रेमदासजी महाराज। स्थान—जयतारण' नामक ग्राम, मारवाइ। देहावसान—अगहन शुक्का १५ वि॰ सं॰ १८१५)

### सद्गुरु

अंतर यो बहु जन्म को सत्तगुर भाँग्यो आय । दरिया पति से रूठणीं अब करि प्रीति बनाय ॥ जन दरिया हरि भक्ति की गुर वर्ताह बाट । भूला ऊजह आय था नर्क पहन के घाट ॥ दूव रहा भव सिंधु में, लोभ मोहं की धार । दिरिया गुरु तेरू मिला, कर दिया परले पार ॥ निंह या राम रहीम का, में मतहीन अजान । दिरिया सुभ बुध ज्ञान है, सतगुर किया सुजान ॥ दिरिया सद्गुरु कृपा करि, सन्द लगाया एक । लागत ही चेतन भया, नेतर खुले अनेक ॥
जैसी सद्गुरु तुम करी, मुझ से कछू न होय ।
विषय भाँडे विषय काढ़ करि, दिया अमी रस मीय ॥
गुरु आये धन गरज कर, अंतर कृषा उपाय ॥
तपता से सीतल किया, सोता लिया जगाय ॥
दिरिया बान गुरुदेव का, बेधै भरम विकार ।
बाहर धाव दीखै नहीं, मीतर भया सिमार ॥
पड़ै यतंगा अगिन में, देह की नाहिं सँमाल ।
दिरिया सिष सद्गुरु मिलै, तो हो जाय निहाल ॥

#### नास

तीन लोक को बीज है, ५२'रो भारमो दोय अंक । दरिया तन मन अरप कै भजिये होय निसंक ॥ दरिया नाम है निरमला, पुरण ब्रह्म अगाध । कहैं मुनै मुख ना लहै, मुमिरे पावै स्वाद ॥ दरिया धुमिरै राम को, कर्म भर्म सब चूर। निस तारा सहजे मिटे, ऊगै निर्मल राम बिना फीका लगै। सब किरिया सास्तर ग्यान । दरिया दीपक कहा करें। उदय भया निज भान ॥ दरिया सूरज ऊगिया, नैन खुला भरपूर ! जिन अंधे देखा नहीं, उण से साहब दरिया सुमिरे राम को दूजी आस निवार । एक आस लागा रहै। कदै न आवै हार ॥ नाम झाज बैठै नहीं, आन करें सिर भार । बहैंगे, चौरासी दरिया निश्चय की धार ॥ दरिया नर तन पाय कर, कीया चाहै काज । रंक दोनों तरै, जो बैठे नाम जहाज ॥ अत्य अकारय नाम विन, भावे जान अजान । जन्म मरण जम काल की, मिटै न खेँचातान ॥ वहां, घट दरसन रॅंक राव । मसलमान हिंदू जन दरिया निज नाम विन, सब पर जम का दाव ॥ मुर्ग मिर्त पाताल तक तीन लोक विस्तार। जन दरिया निज नाम विन, सभी काल को चार ॥ दरिया नर तन पाय कर, किया न राम उचार। आइया, लेय चले सिर भार ॥ बोझ उतारन जो कोइ साधू गिरह में, माहिं राम भरपूर । दिश्या कह उस दास की, मैं चरणों की धूर ॥ बाहर बाना भेष का माहि राम का राज ह . कह दरिया वे साधवाँ, हैं मेरे

दरिया सुमिरे राम को, कोटि कर्म की हात। जम औं काल का भय मिटे, ना काह की कात॥ दरिया राम सँभालताँ, काया कंचन सार। आन धर्म और सर्भ सव, डाला सिर से भार॥ सद्गुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाहिं। ते घट मरघट सारखा, भूत वसै तिन माहि॥ राम नाम ध्याया नहीं, हुआ बहुत अकाल। दरिया काया नगर में, पंच भूत का राज ॥ सब जग अंधा राम बिन, सुझै न काज अकाज। राव रंक अंधा सबै, अंधों ही का राज !! दरिया सब जग आँधरा, सझै सो बेकाम । तबही जानिये जाकी दरसे राम ॥ सक्छ प्रन्य का अर्थ है, सकल बात की बात । दरिया समिरन राम का कर लीजे दिन रात॥ लोह पलट कंचन भया, कर पारस को संग ! दरिया परसै नाम को, सहजहिं पलटै अंग ॥ दरिया धन वे साधवा, रहें राम हो हाए। राम नाम बिन जीव कें, काल निरंतर खाप !! राम नाम रसना रहै। भीतर समिरै दरिया यह गति साधु की, पाया नाम दरिया दुजे धर्म से, संसय मिटे न स्हा राम नाम रटता रहै। सब धर्मीका लख चौरासी भुगत कर, मानुप देह पाई । आई | राम नाम ध्याया नहीं, तो चौरासी रोय । दरिया आतम मल भरा, वैसे लावे प्रेम का, राम नाम जल धोय॥ राम नाम निस दिन रहै, दुजा नाहीं दरिया ऐसे । साथ की, में चिल्हारी दरिया सुमिरन राम का, कीमत छवे न गोग। दुक इक घट में संचरे, पान वस्तु मन होता। फिरी दुहाई सहर में, चोर गये मन भाता। सत्रु फिर मित्रज भया भया राम का गृत्र !! दरिया गैला जगत से, समझ भी मुख में दील ! नाम रतन की गाँठड़ी, गाइया विन मत मोल ॥ पछी दरिया दुखिया जब छमी, पछा निहिंदा मुखिया जबही होयगा। राज हैकान । होत दरिया अमल है आमुरी, पिये साद गरवान ॥ राम रसायन जो पिये। सदा

#### भगवान्की महत्ता

्या साँचा राम है, और सकल ही झूड ।

ामुल रिहये राम से, दे सबही को पूठ ॥

प विसार राम को, भ्रष्ट होत है सोय ॥

प विसार राम को, बैठा सब ही सोय ॥

रिया पड़े अकास चढ़, राखनहार न कोय ॥

रिया राम अगाध है, आतम को आचार ।

;मिरत ही मुख ऊपजै, सहजहि मिटै विकार ॥

उद्योधन

(रिया सो सूरा नहीं, जिन देह करी चकचूर ।

ान को जीत खड़ा रहै, मैं बिलहारी सूर ॥

ग्राट खुली जब जानिये, अंतर भया उजास ।

जो कुछ थी सो ही बनी, पूरी मन की आस ॥

ग्रातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात ।

मुहलत जब पूरी भई, आन पड़ी जम घात ॥

दिरिया काया कारबी, मोसर है दिन चार ।

जब लग स्वास सरीर में, अपना राम सँभार॥

संत-असंत-विवेचन

बगुला अजला, उज्ज्वल ही होय हंस । वे सरवर मोती चुर्गे, वा के मुख में मंस ॥ बाहर से उजल दसा, भीतर मैला अंग। सेती कौवा भला, तन मन एकहि रंग ॥ मानसरवर मोती चुगै, दूजा नाहीं दरिया सुमिरे राम को। सो निज हंसा जान ॥ साध सरोवर राम जल, राग द्वेष कुछ नायँ। दरिया पीवै प्रीत कर, सो तिरपत हो जायँ ॥ दरिया लन्छन साध का, क्या गिरही क्या भेष । निःकपटी निर्पच्छ रह, वाहर भीतर रहनी करनी साध की, एक राम का ध्यान। वाहर मिलता सो मिलै। भीतर आतम ग्यान॥ दरिया मंगत साध की, सहजे पलटै वंस । कीट हाँइ मुक्ता चुनै, होय काम से इंस॥ मॉनी मंगत साथ की, जो कर जानै कीय। मो करै, (जेहि) कारज करना होय॥ दरिया ऐसी प्रकीर्ण

दरिया गोता मक्ल जम, जामत नाहीं कीय। जामे में फिर जामना। जामा कहिये सीय।।

माया मुख जागै सबै, सो स्ता कर जान ।
दिरिया जागे ब्रह्म दिसं, सो जागा परमान ॥
दिरिया तो साँची कहै, झुठ न मानै कोय ।
सब जग सुपना नींद में, जान्या जागन होय ॥
जन दिरया उपदेस दे, जाके भीतर चाय ।
नातर गैला जगत से, बक बक मरे बलाय ॥
जन दिरया उपदेस दे, भीतर प्रेम सधीर ।
गाहक होय कोइ हींग का, कहा दिखावे हीर ॥
दिरिया साँच न संचरे, जब घर घाले झुठ ।
साँच आन परगट हुवै, जब झुठ दिखावे पूठ ॥

आदि अंत मेरा है राम।

उन बिन और सकल बेकाम॥
कहा करूँ तेरी अनुमै बानी।
जिन तें मेरी बुद्धि भुलानी॥
कहा करूँ ये मान बहाई।
राम बिना सबही दुखदाई॥
कहा करूँ तेरा सांख और जोग।
राम बिना सब बंधन रोग॥
कहा करूँ इन्द्रिन का सुख।
राम बिना देवा सब दुख॥
दिरिया कहै राम गुरमुखिया।
हिर बिन दुखी राम सँग सुखिया॥

नाम बिन भाव करम नहीं छूटै।
साध संग और राम भजन बिन, काल निरंतर छूटै॥
मल सेती जो मल को धोवै, सो मल कैसे छूटै।
प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोय मिल ताँता टूटै॥
भेद अभेद भरम का भाँडा, चौड़े पड़ पड़ फूटै।
गुरमुख सब्द गहै उर अंतर, सकल भरम से छूटै॥
राम का ध्यान तू धर रे प्रानी, अमृत का मेंह बूटै।
जन दिरयाव अरप दे आपा, जरा मरन तब टूटै॥

में तोहि कैसे विसरूँ देया।
ब्रह्मा विस्तु महेसुर ईसा, ते भी वंछे सेवा॥
सेस सहस मुख निस दिनध्यायै, आतम ब्रह्म न पायै।
चाँद स्र तेरी आरति गावैं, हिरदय भक्ति न आवै॥
अनँत जीव जाकी करत भावना, भरमत विकल अयाना।
गुरु परताप अखँड लौ लागी, सो तेहि माहिं समाना॥
जन दरिया यह अकय कथा है, अकय कहा क्या जाई।
पंछी का खोज मीन का मारा, घट घट रहा समाई॥

जीव बटाऊ रे बहता माई मारग माई ।

आठ पहर का चालना, घड़ी हक ठहरें नाई ॥

गरभ जन्म बालक भयों रे, तरनाये गर्मान ।

बृद्ध मृतक फिर गर्म बसेरा, तेरा यह मारग परमान ॥

पाप पुत्र मुख दुख की करनी, बेड़ी यारे लागी पाँय ।

पंच ठगन के बस पड़्यों रे, कब घर पहुँचे जाय ॥

चौरासी बासो बस्यों रे, अपना कर कर जान ।

निरुचय निरुचल होयगों रे, पद पहुँचे निर्वान ॥

राम बिनातों को ठौर नहीं रे, जह जावे तह काल।

जन दिरगमन उलट जगत सूँ, अपना राम सम्हाल ॥

साघो अलख निरंजन सोई।

गुरु परताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई।।

सकल ज्ञान पर ज्ञान दयानिधि, सकल जोत पर जोती।

जाके ध्यान सहज अघ नासै, सहज मिटे जम छोती।।

जा की क्या के सरवन ते ही, सरवन जागत होई।

बह्या विस्तु महेस अद दुर्गा, पार न पावै कोई॥

मुमिर धुमिर जन होहहें राना, अति झीना से झीना।

अजर अमर अच्छय अविनासी, महाबीन परवीना।।

अनँत संत जाके आस पियासा, अगन मगन चिरजीवें।

जन दिरया दासन के दासा, महा कुपा रस पीवें॥

राम नाम निहं हिरदे घरा | जैसा पसुवा तैसा नरा ||
पसुवा-नर उद्यम कर खावे | पसुवा तौ जंगल चर आवे ||
पसुवा आवे, पसुवा जाय | पसुवा चरे औ पसुवा खाय ||
राम नाम ध्याया निहं माई | जनम गया पसुवा की नाई ||

राम नाम से नाहीं प्रीत । यह ही सब पशुवे जीवत सुख-दुख में दिन भरें । मुत्रा पछे चौर जन दरिया जिन राम न ध्याया । पसुवा ही ज्यों जन

संतो, कहा गृहस्थ कहा त्यागी। जेहिं देखें तेहि बाहर भीतर, घट घट माय माटी की भीत, पवन का थंभा, गुन औगुन रे पाँच तत्त आकार मिलाकर, सहजैं गिरह मन भयो पिता, मनसा भइ माई, सुख दुख दोन आसा तृस्ना बहनें मिलकर, गृह की सींज मोह भयो पुरुष, कुबुधि भई घरनी, पाँचो लड़क प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिलकर, कलहल बहुत । लड़कों के सँग लड़की जाई, ताका नाम बन में बैठी घर घर डोले, स्वारय संग ख पाप पुन्य दोउ पार पड़ोसी, अनँत वाराना राग द्वेष का बंधन छागा। गिरह बना उत चल सूआ, तेरे आद राज।पिंजरामें बैठा कौन बिल्ली का दुख दहै जोर। मारै पिंजरा तोर मरने पहले मरो धीर।जो पाछे मुक्ता सहज सद्गुक सन्द हुदै में घार। सहजाँ सहजाँ करो उ प्रेम प्रवाह धसै जब आम। नाद प्रकास परमः फिर गिरह बसाओ गगन जाय।जहूँ विली मृत्यु न पहुँचै आम फलै जहँ रस अनंत । जहँ सुख में पाओ परम क्षिरमिर क्षिरमिर बरतै नूर । विन कर वार्ज ताल जन दरिया आनन्द पूर । जहूँ विरल पहुँचे भाग

# श्रीकिशनदासजी महाराज

सन्तोष, उत्तम सत सुमिरण साचा । য়ীল उत्तम नाम, उत्तम अमृत मुख-वाचा ॥ कह हक उत्तम आराध, काम दल मञ्जन भूरा। उत्तम तत्व-विचार, ज्ञान उदय रत उत्तम नित दान, उत्तम मर्जीद न मेटे। उत्तम आणंद, उत्तम अवगत पद भेटे ॥ उत्तम गुरु गम पाय, उत्तमशिप सुमिरण लागां। उत्तम मेर, उत्तम पूरन धर पाया॥ उत्तय

जीत, उत्तम मो निरमल क 'इन्द्रिय उत्तम अदीतः उत्तम घट अगरा पा जैसा उत्तम भाव, उत्तम है सव में कें चंद सम उत्तम छोत, उत्तम मबर्ग में गुप लागै उत्तम नाम, उत्तम मवही गी र निज एक उत्तम अञ्च, आप की शरण उन्ह उत्तम ब्रद्ध के वं 'विशनदास' सत्र उत्तम है, सभी जिन में जन जो उत्तम है, अखण्ट आगणे पी

# श्रीहरकारामजी महाराज

म नाम तत सार, सर्व ग्रन्थन में गायो। त अनंत पिछाण राम ही राम सरायो॥ द पुराण उपनिषद, कह्यो गीता में ओही। ह्या विण्णु महेश, राम नित ध्यावै सोही॥ घ्रुव, प्रह्लाद, कबीर नामदे आदि प्रमाणी। सनकादिक नारद शेष जोगेश्वर सारा जाणी॥ सो सद्गुरू प्रताप तें, कियो ग्रन्थ विस्तार। जन हरका तिहुँ लोक में, राम नाम तत सार॥

## स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज

[ स्थान दूलचासर, बीकानेर ] ( ग्रेपक--श्रीभगवद्दासजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्थ )

अजहूँ चेतै नाहीं आव घटंती जाय। ज्यों तरु छाया तेरी काया देखत ही घटि जाय।। ऐसो दाव बहुरि नहिं लागै पीछे ही पछिताय। जैमलदास काच करि कानै ततही लेणा ताय।।

#### स्तवन

व्यापक है घट माहिं सो जन मेरा ॥ टेक ॥ जन्म मरण दूई नहिं वाके, आवागवन न फेरा । राग दोप भर्म का माँडा, नाहिं मोह ॲंधेरा ॥ त्रिगुण ताप मिटावनहाराः मेटन भर्म वसेरा। जैमलदास कहै सुन साईः मैं हूँ चाकर तेरा॥

### राम-नामकी अपूर्वता

राम खजानो खूटै नाहीं। आदि अंत केते पिच जाहीं।। राम खजाने जे रँग लागा। जामन मरण दोऊ दुख भागा।। सायर राम खजाना जैसे। अंजिल नीर घटै वह कैसे।। काया माँक्षि खजाना पावै। रोम रोम में राम रमावै॥ जैमलदास भक्तिरस भावै। खानाजाद गुलाम कहावै॥

### स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज

[ वीकानेर-राज्यान्तर्गत सिंहस्थल नामक याममें श्रीमान्यचन्दजी जोशीके पुत्र । स्वामीजी श्रीजैमलदासजीके शिष्य, संवत् १७०० में आपाइ कृष्ण १३ की दीक्षा । ]

( प्रेषक---महंत श्रीभगवद्यासजी शास्त्री )

राम नाम जपता रहे। तर्ज न आसा आन। जन एरिया उन जीव की।

मिटै न खाँचा-तान॥ राम नाम निज मृह्य है।

और सक्छ विस्तार । जन हरिया पल मुक्ति कुँ,

लीं सार संभार ॥ कि हिंदि हुर ।
पिताविंगो प्राणिया हिर सूँ पड़िसे दूर ।
जन हिरया मन चेत ले है तन सास हजूर ॥
हिरया किल में आय के कहा करत है कूर ।
शामी विरिया अंत की मुलाँ परेगी धूर ॥
धन्तपर्वी मे दिन गया मुताँ रैन विहाय ।
हिरया हि की मिक विन, कहा कियो नर आय ॥



साँचा मुख मानव तणाः जा मुख निकसै राम । जन हरिया मुख राम विन, सोई मुख हरिया तन जोवन थकै। किया दिया जो जाय। कीजै सुमरण राम को, दीजै हाथ हरिया दीया हाथ का आडा आसी राम नाम कूँ सुमरताँ, पार उतारै सँमारियै, ढील करो मित कोय। राम साँझाँ बीच सबेर में, क्या जानू क्या होय॥ सँभारियै, जब लग पिंजर सास। राम सास सदा नहिं पाहुणाः ज्यूँ सावण का घास ॥

खवर करि खवर गाफील तुम से कहूँ , बहुरि निहं पाय नरदेह थारी।

संव वाव अंव पर-

एक इकतार सिर धारि दूजा नहीं , मानि भेरा कह्या पुरुष नारी ॥ लोग लाटच मद मोह लागा रहे, आपदा पामि पडपंच आन उपाधि बहु ताप हिस्दै उठै , राग अरु द्वेष मनमान तामै ॥ काम अरु कोश भय जोध जोरावरी, जहर अर कहर जग माहिं काल कदबाण कसी सिर ऊपरै मारती जोय नहिं कोय आडा॥ मात अर तात सत भात भत भामिनी ; अटुँच परिवार की प्रीति झुटी। दास हरिराम कहै खेल बीताँ पछै , मेल सौ अठिग्यो झाड़ि मूठी॥

मनवा रामभजन करि वल रे।
तज संकल्प विकल्प को तब ही आपा हुय निर्वल रे॥
देखि कुसंग पाँच निर्व दीजै जहाँ न हिर की गल रे।
जो नर मोश्र मुक्ति कूँ चाहै संताँ वैसी मिसल रे॥
संद्याय शोक परे किर सब ही इंद दूर किर दिल रे।
काम क्रीथ भमं किर कानै राम सुमर हक हल रे॥
मनवा उल्लेट मिल्या निज मन सूँ पाया प्रेम अटल रे।
पाँच पचीस एकरस कीना सहज भई सब सल रे॥
नख सिख रोम रोम रग रग में ताली एक अटल रे।
जन हरिसम भये परमानँद सुरति शब्द सूँ मिल रे॥

प्राणी कर लो राम मनेही ।

विनस जायमी एक पलक में या गंदी नरदेही ॥
रातो मातो विषय स्वाद में परफूलित मन माहीं ।
जीव तणा आया जमकिंकर पकिं ले गया बाहीं ॥
मूरक मगन भयो माया में मेरी करि करि माने ।
अंतकाल में भई विद्याणी स्तो जाय महाने॥
राग रंग रूप नर नारी सब हुय जाहिंगे खाका।
जन हरिराम रहेगा अम्मर एक नाम अल्ला का॥

रे नर ! या घर में क्या तेरा । जीव जंतु न्यारा घर माहीं सोई कहैं घर मेरा ॥ चीटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर माहीं घर केता । आया क्यों सबही उठि जासी बासो दिन दस लेता ॥ मेड़ी संदिर महल चिणावे मारे ऊँडी नीवाँ। देन पूमे नर छाँडि चलैंगो ज्यूँ हाली हल सीवाँ॥ नव रंग रूप सोलह सिणगारा माया हि जन हरिराम राम बिन दुनिया होसी ख

### दोहा

परब्रह्म 'सत्तगुरु प्रणम्य, पुनि सब र हरिरामा भुर भवन में, या पद समा पहिले दाता हरि भया, तिन ते प पीछे दाता गुरु भया जिन दाखै बहा अबि तन बीच में। मय करि क उलटि काल कुँ खात है, हरिया गुरु सब सुखदाई राम है। खरा भरोसा जन हरिया हरि सुमिरताँ, तार न तो हूँ जन इरिया है मुक्ति कूँ, नीसरनी निज चिंद चाँपर सीं सुमिरिये जी चाही हिम्मत मति छाँडो नराँ, मल ते कहताँ हरिया हिम्मत से किया, घुन का अइल जो अक्षर पर्वत लिख्या, सोइ अब डूबणती ना डहूँ, हरिया होय राम नाम बिन मुक्ति की, जुक्ति न ऐसी जन हरिया निशिदिन भजोः तजौ जन हरिया निश्चदिन भजो, रतना नाम बिना जीतव किसी। आयु जाय वे विरहिन वैसे भी उठै, जोवे कह जोसी कद आयसी। देख में मतबाला राम का मद हरिया हरि रस पीव करि, मगन भया मन मा

### चेतावनी

पान तँबोळी चाबते, मिसी क्यांडे दें।
जन हरिया दिन एक में, मुल धूड़ी यूरंत
जन हरिया कर कंपिया, डोलन समा ग्रीम
तीहि न अंथा चेतही, आपनपी जगरीम
एकँग पथरने पोहते, ले ले मीरण गोदि
सीवे सीढी साथ रे, दीड़ि गर्फ तो थीड़ि
प्याल मरि मरि पर्दामणी, पिर्म पिन्यामें पीर
जन हरिया जब स्था करे, जम ले जागी जीव
कनक महल ता बीच में, दोले अंगन पान
हरिया एकं नाम बिन, नाच गंथे पहु नाम।

चालते, खांघी पाग तेडे झकाय । गाडे निरखते, से भी गये बिलाय ॥ रिया छाया बिना न सारते, निसिदिन करते देह ॥ में पोढिया, हरिया एकल जंगल हाथ पाँव सिर कंपिया, आँख्याँ अँधार । भयो भया, हरिया चेत गँवार ॥ पाण्डुर घर घर लागो लायणोः घर घर पुकार । धाह हँसियार ॥ जन हरिया घर आपणो, राखै सो तन तरुवर के बीच में, वसें पंच । पँखेरू जन हरिया उडि जावसी नहीं भरोसो रंच ॥ मैडी चुणावते, ऊपर कली लपेट । महल काल की फेट ॥ ऊठिगे, लगी चुणत चुणावत परा परा बैठे पाहरू, आडा सजड़ किंवार । काल धके सों ले चल्यो, कोइ न मानी कार।। हैबर ऊभे पायगाँ, द्वारे हस्ती में, सब सों पड़ गई संध ॥ हरिया एक पलक चरचतीः कामिनि करत चंदन सूती जाय मसान विच, मस्म भई सब देह॥ जिक, करै राम नाम की कोइ संत तें मन की मेटि, रहै एकंत रे ॥ छाँडिः निराशा तप्गा हए (हरि हाँ) दास कहै हरिराम, स्वामि सुख जब छहै।। आपा मेटो हरि भजो, तजो बिरानी आस । हरिया ऐसा हुए रही, जबे कहावो दास ॥ लख चौरासी जोनि में है नायक नरदेह । हरिया अमृत छाँडि के विषय न करिये नेह ।। देखि हरामड़ो रोष न कीजै राम । अब तो तेरी हुए रह्यो, और न मेरे काम ॥ राम नाम को कीजिये, आठों पहर उचार । बंदीवान ज्यों, करिये कक पुकार ॥ हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता नाहिं। मत का रत्ता से फिरै, तह तत्व पायो नाहिं॥ सो जानिये हुदै नाम । राम का भक्ति में डारे ना कमी, रिधि सिधि केहे काम ॥ जो कोह चाहै मुक्ति को, तो सुमिरीजै राम । गैले चालिये, ऐसे आवे गाम ॥ में पावक वसैं, यों आतम घट माहिं। हरिया पय में पृत है। यिन मिथयाँ कुछ नाहिं॥

#### छप्पय

राम बखानै वेदः राम को दाख पुराने । रामिह शाखा स्मृतिः राम शास्तर सो जाने ॥ राम गीता भागवतः राम रामायण गावै । राम विष्णु शिव शेषः राम ब्रह्मा मन भावे ॥ राम नाम तिहुँ लोक में, ऐसा और न कोय । जन हरिया गुरु गम विनाः कह्या सुन्या क्या होय ॥

### कुंडलिया

हरिया सोई नर फकर, किया दोसती राम।

मन माया विषया तजे, भजे निराशा नाम॥

भजे निराशा नाम, और की आश निवारे।

मर्म करें सब दूर, ध्यान निश्चय करि धारे॥

काइ न करें अनीति, नीति राखें मन माहीं।

सुरति शब्द के पास, आन दिसि जावें नाहीं॥

एको तन मन बचन का, मेटे सकल विराम।

हरिया सोई नर फकर, किया दोसती राम॥

तूँ कहा चिंत करें नर तेरि<sub>हि</sub>, तो करता सोइ चिंत करेगो। जो मुख जानि दियो तुझि मानवः सो सबहन को पेट एकहि टूक कुकर के कारण, नित्य घरोघर बार फिरेगो । दास कहै हरिराम बिना हरि, न तेरो काज सरेगो॥ पद

रे नर राम नाम सुमिरीजे ।

या सों आगे संत उधरिया, वेदाँ साख भरीजे ॥टेका

या सों ध्रुव प्रह्लाद उधरिये, करणी साँच करीजे ।

या सों घ्रुव प्रह्लाद उधरिये, करणी साँच करीजे ॥

या सों गोपीचंद भरतरी, पैले पार लँघीजे ।

या सों रंका वंका उधरे, आपा अजर जरीजे ॥

या सों रामानंद उधरिये, पीपा जुग जुग जीजे ।

या सों दास कवीर नामदे, जम का जाल कटीजे ॥

या सों जन रैदास उधरिये, मीराँ वात बनीजे ।

या सों काल् कीता उधरे, वास अमरपुर कीजे ॥

या सों जन हिरराम उधरिये, दादू दीन भनीजे ।

जन हिरराम वर्ने पार्म के क्यार्ट कीन मनीजे ।

जन हिरराम वर्ने पार्म के क्यार्ट कीन मनीजे ।

#### विनय

प्रभुजी ! प्रेम भक्ति मोहि आपो ।

माँगि माँगि दाता हरि आगे, जपूँ तुम्हारा जापो ॥टेक॥

आट नवे निधि रिधि भंडारा, क्या माँगूँ थिर नाहीं।

दे मोको हरि नाम खजाना, खूटिकबू नहिं जाहीं॥

इंद्र अप्सरा सुक्ख विलासा, क्या माँगूँ छिनभंगा। दीजै मोहि परम सुख दाता, सेवत ही रहुँ संगा॥ तीन लोक राज तप तेजू, क्या माँगूँ जमप्रासा। दीजै राज अभय गुरुदेवा, अटल अमरपुरवास॥ आठ पहर औलग अणघड़की, ता सेती विस्तारू। जन हरिराम स्वामि अरु सेवक, एकमेक दीदारू॥

### संत श्रीरामदासजी महाराज

[ खेड़ापा पीठके प्रधान आचार्य । जन्म-स्थान बीकोंकोर ( मारवाड़ ), सं० १७८३ फाल्गुन कृष्ण १३,सिंहथलके श्रीहरिसम् दासजीके शिष्य । ]

( प्रेषक--राभस्नेही-सम्प्रदाया चार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदा चार्य )

राम दास सत शब्द की
एक धारणा धार।
भव-सागर में जीव है
समझ रू उतरो पार ॥
रामदास गुरुदेव सूँ
ता दिन मिलिया जाय।
आदि अंत लग जोड़िये



कहाय ॥ क्रोडीधज सब में व्यापक ब्रह्म है देख निरख सुध हाल। जैसी तुम कमज्या करो तेसी में फिर माल। कमज्या कीजे राम की सतगुरु के उपदेश। कियाँ पावे नाम नरेस ॥ रामदास कमज्या करम कूप में जग पड़िया डूब्या सब संसार। राम दास सो नीसर्या सतगुरु शब्द विचार ॥ करसा एको मन। खेत में रामा काया पाप पुन्य में वँघ रया भरवा करम सूँ तन ॥ करम जाल में रामदास वंध्या सबही जीव। आसन्पास में पच मुवा विसर गया निज पीव ॥ बीज हाथ आयो नहीं जोड़े हर जस साख। रामदास खाली रह्या राम न जान्यो आख ॥ सेती मीठी कहे अंतर माँहि कपट। ताहि न धीजिये पीछे करे झपट ॥ रामा कूँ आदर नहीं दीठाँ मोड़े मुख । तहाँ न जाइये जे कोइ उपजे सुख॥

> संतो गृह त्याग ते न्यारा । सोई राम हमारा ॥ टेर ॥

गृही बँध्या गृह आपदा त्यागी त्याग दिढ़ावे। गृही त्याग दोनूँ पख भूला आतमराम न पावे॥ गृही साधु संगत नहिं कीन्ही, त्यागी राम न गावे। गृही त्याग दोनूँ पख झूठा निरपख है सो पावे॥ ना मैं गृही ना मैं त्यागी ना षट दरसण भेखा। राम दास त्रिगुण ते न्यारा, घट में अवघट देख्या॥ किंच नौच बिच राम, राम सेव के मन भावे। सब ठौड़, राम की आण कढ़ावे॥ राम राम सबही कह नीका। में अंत सकल देव सिर राम राम सब के सिर टीका॥ चार चक्र चवदे भवन राम नाम साराँ भिरे। राम को साधूजन सिवरण करे॥ या राम सरीसा और नः कोई । जिन सुमरवाँ सुख पार्वे सोई॥ राम नाम सूँ अनेक उधरिया। अनँत कोटिकाकारज मिया॥ जो हरि सेती लावै प्रीता। राम नाम ताही का मीता॥ राम नाम जिण ही जिण लीया । तिण तिण वास ब्रह्म में कीया॥ रामदास इक रामहि ध्याया । परमज्योति के मार्हि ममागा ॥ क्यूँ न देवो दीदार। वालमा सनेही सरक मोसर इण यार॥ पिंजर जात है इग रामा जीय 1 सामो विरहण साँइयाँ मेंडा आवौ लागं नंग ॥ नहिं नैन टगटगी हुय रही पल ततकाल । मीगर परदेसी विलमो मती បត दयान ॥ दीन साई रामा जिव जीवत मिलो माबाग । *कुण* दंगी पधारसो पछे मुवाँ निगम ॥ वणी पार्म वमाइयाँ सार उपलाँ

मो कृत सामो देखियों नाहीं कदे उधार । अपनो विरद विचार हो पावन पतित अपार ॥ महरवान महाराज है रामा दीन दयाल । दया वडी है कोप ते कारण कृपा विसाल ॥ झूठा रूठा राम सूँ त्ठा नारी अंग । बूठा विषयानंद मन त्ठा हरि सूँ रंग ॥ अदल किया तो मारिया जनमाँ जनम दुखार । पदल किया तो छूटिया तारन विरद मुरार ॥

#### माया

लोक बिस्तार । माया. विष की बेलड़ी तीन झरै संसार ॥ सब कारणे रामदास फल दोय । त्रध्गा आशा बेली को फल आपदा लोक में, कहाँ न छूटण होय ॥ रामदास तिहूँ लागी आशा तृष्णा आपदा घर सके जाय ॥ रामदास सब बालिया, कोई न दाझत है सब जीव। की अगनी जगे, पीव ॥ सिमरे समरथ ऊबरे, रामदास सो डकणायो संसार । डाकणी रामा माया काढ कलेजो खायगी सार ॥ जाकी सुध

#### कवित्त

राम ढाल तरवार राम बंदूक हमारे।

राम भ्रूर सामंत राम अरि फौज सँहारे॥

राम अनढ़ गढ़ कोट राम निर्मय मेवासो।

राम साथ सामान राम राजा रेबासो॥

राम धणीप्रभुता प्रवल श्वास श्वास रक्षा करे।

रामदास समरथ धणीरेजिव! अव तूँ क्यूँ डरे॥

कहा देस परदेस कहा घर माँहीं बारे।
रक्षक राम दयाल सदा है संग हमारे॥
पर्वत अवघट घाट बाट बन माहिं सँगाती।
ताके वेली राम ताप लागे नहिं ताती॥
धाड़ चौर खोसा कहा उबरा माहिं उबार है।
मोहि भरोसो राम को रामा प्राण अधार है॥

नमो निरंजन देव सेव किणि पार न पायो ।
अमित अथाह अतोल नमो अणमाप अजायो ॥
एक अखंड अमंड नमो अणमंग अनादं ।
जग में जोत उदोत नमो निरमेव मुखादं ।
नमो निरंजन आप हो, कारण करण अपार गत।
रामदास बंदन करे नमो नूर भरपूर तत।

मस्तक पर गुरुदेवजी हृदय विराजे राम रामदास दोन्ँ पखा सब विध पूरण काम ॥ चिंता दीनदयाल कूँ मो मन सदा अनंद। जायो सो प्रति पालसी रामदास गोविंद॥

#### सोरठा

घर जाये की खोड़ धणी एक नाँहिन गिने। बिरद आपनी ओड़ जान निमाज्यो बापजी॥

#### पद

दीन छूँ जी दीनबंधु ! दीन को नवेरो ।

महरवान विरद जान प्रान मेट घेरो ॥ टेर ॥

येह पुकार निराधार दरद मेट मेरो ।

जनम जनम हार मार तार अवे तेरो ॥

विषम घाट भव वैराट वेग ही नवेरो ।

बह्यो जात में अनाथ नाथ हाथ प्रेरो ॥

बार वार क्यूँ न सार द्याल बाल चेरो ।

रामदास गुरु निवास मेट जनम फेरो ॥

### संत श्रीदयालजी महाराज ( खेड़ापा )

[ जन्मकाल—मार्गशीर्ष शुक्ता ११, वि० सं० १८१६। निर्वाणकाल—माय क्र० १०, सं० १८८५।] ( प्रेषक—श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदाचार्य)



ररो ममो रसणा रट ए,
साँची प्रीति लगाय।
रामा अमृत रसण चव,
विन्न विलय हुय जाय॥
खाली स्वास गमाय मत,
रामा सिंवरो राम।
वय खूटे छूटे सदन,
जीव कहाँ आराम॥

रामा काया सदन विचः ररे ममे की जोत।
रसना दीपक सींचियेः परमानन्द उदोत॥
लगन पतंगा होय के राम-रूप के माँय।
मनकृत जल एके भयाः सारकायत दरसाय॥

×
 ४
 ४
 वंदे या भव-सिन्धु में, तेरा नाहीं कोय।
 ५,टे वेदे वैस मत, कदे न तिरणा होय॥

आपा गरव गुमान तज, तरुणापो दिन दोय। रामा छाया वादली, सयन करो मत कोय॥ × × ×

#### नाम-माहात्म्य

राम-मंत्र से रामदास, जीव होत है ब्रह्म । काल उरग को गरल मिट, जनम-मरण नहीं श्रम ॥ महा पतित पापी अधम, नाम लेत तिर जाय । उपल तिरे लिखताँ ररो, रघुपित साख सहाय ॥ रामरूप हरिजन प्रगट, भाव भिक्त आराध । जुग जुग माहीं देख लो, रामा तारण साध ॥ मन वच कम सरधा लियाँ, वणे सजन के हेत । रामा साची भावना, जन्म सफल कर लेत ॥ मान मान उपदेश गुरु, ध्याय ध्याय इक राम । जाय जाय दिन जाय है, उदै करो विश्राम ॥ रामा केवल नाम जप, कह हितकारी संत । इन मग परमानँद मिले, निरमे जीव सिधंत ॥

मौसर मिनला देह मिल्यो है, मत कोइ गाफिल रहज्यो रे। खूटा स्वास बहुरि निहं आवै, राम राम भिज लीज्यो रे॥ जानत है सिर मोत खड़ी है, चलणो साँझ सबेरो रे। पाँच पचीसों बड़े जोरावर, लूटत है जिब डेरो रे॥ नर नारायण सहर मिल्यो है, जा मैं सुँज अपार रे।

राम कृपा कर तोहि बसायो, या मैं काज तुम्हारारे॥ जनम-जनम का खाता चूके, हुय मन राम सनेहीरे। रामदास सतगुरु के सरणे, जनम सफल कर लेहीरे॥

तर तें तूटा फूल डार धुर लगे न कोई। कागद अंक सकेल पनि सकेला नहि होई॥ सती साझ सिणगार तेल तिरिया इक बारा। ओला जल गल मिल्या फेर होवै नहिं सारा॥ मोह वासना नीर मॅझि नर देह कदे नहि गालिये। जन रामा हरि प्रेम विच गल्या त भव दुख टालिये॥ भजो भजो रे राम तजो जग की चतुराई। सजो सजो रे साज काच तन जात विलाई॥ गया मिलै नहिं बहुरि मुकर भंजन नहिं संदत । कोड़ जतन मिल प्रज्ञा कहै सोई मित मंदत॥ जाता निश्चै जाय सब रहता हरि संगी सदा। चेत चिंतामणि उर मही ताँ पाया आतम मुदा ॥ जाय जाय दिन जाय ताहि लेखै अव लावो। गाय गाय इक राम बहुरि मौसर नहिं पावो ॥ साय साय गुरु ज्ञान लाय एकण मन धारण। ध्याय ध्याय अब ध्याय आय लागा नोधा रण ॥ कटक काल दुष्कर कही हरिजन पुर मध्य छूट है। जन रामा पासे गयाँ सहीत जमरो छूट है॥

# श्रीपूरणदासजी महाराज

्रिक्षाकाल—फाल्गुन पूर्णिमा, वि० सं० १८३८ । निर्वाणकाल—कार्तिक ग्रु० ५, वि० सं० १८९२ । जन्म-सान —भेलकी ग्राम ( मालवा प्रान्त ), श्रीदयालजी महाराजके शिष्य । ] ( प्रेषक्य—आचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री )

जा दिन तें या देह धरी दिन ही दिन पाप - कमावनहारो । नीच क्रिया बुध हीन मलीन कुचील अचार विचार बुहारो ॥ औगण को नहिं छोर कहाँ लग, एक भरोसो है आस तुम्हारो । हो हरिया ! विनती इतनी, तुम मुख सूँ कहो पूरणदास हमारो ॥ अब हरि कहाँ गये करुणा केत । अधम उधारण पतिताँ पावन कहत पुकारयाँ नेत ॥ मीय भरोसो लाखाँ वाताँ खाली रहे न खेत । पूरणदास पर अजहुँ न सुरता अब क्यूँ मार न हत ॥

# संत श्रीनारायणदासजी महाराज

( प्रेषक—साधु श्रीभगवद्दासनी )

सत्तगुरू अरु संत जन, राम निरंजन देव। जन नारायण की विनति, दीजे प्रभुजी सेव॥ निरिया राम सुमिरिये, टाले जम की पात । आलस ऊँच न कीजिये अवगर बीत्यां जात ॥ राम नाम सतगुरु दिया, निरया प्रीति लगाय। चौरासी योनि टलै, पेले पार लॅंघाय॥ राम नाम जाण्यो नहीं, माया कूँ चित घार। जाकूँ जमड़ो मारसी, निरया करें खुवार॥ राम नाम जाण्यो नहीं, कीया बहुत करम्म ।
ते नर कामी कूकरा, मुँहड़े नहीं सरम्म ॥
दास नरायण बीनवे, संतन को अरदास ।
राम नाम सुमिराइये, राखो चरणाँ पास ॥

### संत श्रीहरदेवदासजी महाराज

( प्रेषक--साधु श्रीभगवद्दासजी )

वंदन हरि गुरु जन प्रथम, कर मन कायक बेन। अखिल भवन जो सोधिये, समा न या कोइ सेन।

#### छप्पय

चेते क्यूँ न अचेत, संत सबही दे हेला। माने वह परिवार, अंत तूँ जाय अकेला ॥ वित्त वा खर व्यवहार, आप का किया उचारे। तन चाले जब छाँड़ि, कछू हाले नहीं लारे॥ आपो विचार आगम निरख, थापो निज गम थापना। हरिदेव राम अहनिश कहै, यूँपद लहो सु आपना ॥ है अरबाँ नर साथ, आप अरबाँ सम एको । खरवाँ थपे कोठार, अपे धन खरव अनेको ॥ जत वह जपे जहान, दिपे बहु न्याय दरीखाँ। निज तन रहे निशंक, शंक बहु छहै सरीखाँ॥ ऐसा भवाल अंतिम समे, जाताँ कुछ विरियाँ नथी। हरिदेव चेतरेमन मस्त, अल्य आयु एहडी कथी ॥ बड योधा कहाँ वीर, कहाँ वे मीर करारा। कहाँ वे दिल का धीर, कहाँ वजीर धरारा॥ कर्ता ज्योतिप कहाँ, कहाँ महा वैद्य स कहिये। विपुलाँ धन व्यवहार, कहाँ जग सेट सु लहिये॥ कहाँ न्याय करावण करण, मरण मार्ग सबही गया । हिरदेव चेत रे मन चपल, तू किस गिणती में थया ॥ कोइ नर ऊपर पाँव, अधः सिर करके हाले । मन में करे मरोड़, महँत हुए जग में माले ॥ चल पोरे कर आप, चहे दर्पण मुख देख्यो । पुनि महा सोइ जुहार, माहिं परलन मन पेख्यो ॥ छाड़ै सुराम कहै में भगत, हरियाँ नाकज हिंधयो ॥ हरिदेव कहै यूँ नर अधम प्रगट असाधिह परिखयो ॥ सुमिरन है गम सेस, सहस मुँह करे सु जापा । विसरे कबहू नाहिं, जीह मुँह दूनी जापा ॥ अँखियो तिके अपार, पार निहं कोय पिछानो । सुमिरन पद सूँ सोय, सेस रिहयो सब जानो ॥ भू भार सहै धीरज मली, जाप सहित आनंद लहै। हरिदेव राम सुमिरन अगम, शेष ग्रंथ याही कहै ॥ हरीदेव राम सुमिरन अगम, शेष ग्रंथ याही कहै ॥

वंदन को गम युगल है, हरि है, का गुरुदेव। ब्रह्म देह-दाता बने, सतगुरु दीयां भेव॥ आदि ब्रह्म जन अनँत के सारे कारज सोय। जेहि जेहि उर निश्चै धरे, तेहि ढिग परगट होय॥

### संत श्रीपरसरामजी महाराज

् जन्म सं० १८२४, स्थान वीठणोकर कोलायत—वीकानेर, निर्वाण—सं० १८९६ पौषकृष्णा ३—-श्रीखामी रामदासजीके शिष्य ]
( प्रेपक—श्रीरामजी साधु )

नित प्रति गुष वंदन करूँ,
प्रण ब्रह्म प्रणंत ।
प्रमरान कर वंदना,
आदि अंत मध मंत ॥
उपदेश
परमराम मतगुष्ठ कहे,
सन मिन स्थान विचार ।



कारज चाहे जीय को, कहूँ सो हिरदे धार ॥ प्रथम शब्द सुन साथ का, बेद पुराण विचार । सत संगति नित कीजिये, कुल की काण निवार ॥ पूरा सतगुरु परख कर, ताकी शरण सँभाय । — राम नाम उर इष्ट धर, आन इष्ट छिटकाय ॥ राम राम मुख जाप जप, कर सूँ कर कछु धर्म । उत्तम करतव आदरो, छोडो नीचा कर्म ॥

मांस मद्द हो को अमल, भाँग सहित छिटकाय। चोरी जारी परिहरो, अधरम पंथ उठाय॥ जूबा खेल न खेलिये, भूल न चढो शिकार। वेश्या का सँग परिहरो, निहचैं नीति विचार ॥ भूट कपट निंदा तजो, काम कोध अहँकार। दुविद्या परिहरो, तृष्णा तामस टार ॥ राग दोप तज मछरता, कलह कल्पना त्याग। सँकलप विकलप मेटि कर, साचे मारग लाग ॥ मान वडाई ईर्पा, तजो दंभ पाखंड । माँडी सिमरो सिरजनहार कूँ, जाके मंड ॥ दुनिया घड़िया देवता, पर हरता की पूज। अनघड़ देव अराधिये, मेटो मन की दूज॥ प्रतिपालन पोषण भरन, सब में करे प्रकास। निसं दिन 'ताकूँ ध्यायिये, ज्यूँ छूटे जम पास ॥ नौका करो, सतगुरु खेवणहार । नाम वृद्ध भानकर भाव को, यूँ भव-जल हुए पार ॥ नाम अम्मर जड़ी, सत्गुरु वैद्य सुजान। जन्म मरण वेदन कटे, पावै पद निरवाण ॥ जग कूँ चित उल्टाय कर, हरि चरणों लपटाय। चौरासी जोन में, जन्म न धारो आय।। बाचा कर्मणा, रटो रैन दिन राम। कुंड में ना पड़ो, पानौ मुक्ति मुकाम ॥ इन्द्री पालकर, पंच विषय रस मेटि । या विध मन कूँ जीतकर, पिव परमानँद भेटि॥ पूरब पून्य प्रताप स्ँ, पाई मनखा सो अब लेखे लाइये, छोड जगत का नेह।। चरणों सूँ चल जाइये, हरि हरिजन गुरु पास। पैंड पैंड असमेध जग्य, फल पावत निज दास ॥ हरि हरिजन गुरु दरस ते, नेज निर्मला होत। परसराम समदृष्टि खुल, घट मध ज्योति उद्योत ॥ हाथों सूँ बंदन करो, ज्यूँ कर होय सुनाथ। फेर न जावो जमपुरी, भिड़ो न यमा बाय।। सीस निवायों परसराम, कर्म पोट गिर जाय। इस विध सीस सुनाथ हुयः सतगुरु चरण लगाय॥ श्रवणों सुनिये परसरामः सतगुरु शब्द रसाल। ज्ञान उदय अज्ञान मिट, त्टे भ्रम जंजाल ॥ श्रवण सुनाथ हुइ, सुनो ग्यान विग्यान । ऐसे परसराम, आतम अंतर ध्यान ॥ धारो पीछे

करो दंडवत देह सूँ, ज्यूँ छूटे जमदंड। परसराम निर्मय रमो, सप्त द्वीप नव खण्ड॥ परिक्रमा प्रेम सूँ, सनमुख बैठो आय। करो जामण-मरन काः सहजों सूँ टल जाय॥ फेरा .मुख सूँ महा प्रसाद<sup>7</sup> ले, पावे उत्तम दास | मुक्ख सुनाथ हुइ, वायक विमल प्रकास॥ नख चख सब नर देह का, या विध उत्तम होय। भाव भक्ति गुरु धर्म बिन, पसु समान नर लोय॥ परतीत गह, भाव भक्ति विश्वास। नेम जाका नर तन सफल है, जग सूँ रहे उदास॥ गहो समता गहो, गहो सील संतोष। भक्ति वैराग गहि, याही जीवत मोच्छ॥ धीरज धरो छिमा गहो, रहो सत्य व्रत धार। जगत जँजार॥ गहो टेक इक नाम की, देवो दया दृष्टि नित राखिये, करिये पर उपकार। माया खरचो हरि निमित, राखो चित्त उदार॥ जाति पाँति का भरम तज, उत्तम कमज्या देख। सुपात्र को पूजिये, कहा गृहस्थ कहा भेख ॥ सुपात्र जानिये, कहे कहावे राम। सोइ पाँच पचीसूँ जीत के, करे भक्ति निहकाम ॥ हरिजन पूजिये, के सत्तगुर की सेव। ऐसा एक दृष्टि कर देखिये, घट घट आतम देव॥ कूँ पीजै छानकर, छान यचन मुख योल। जल छानकर पाँव धर, छान मनोरथ तोल ॥ बैठत चालताँ, जागत सोवत नित्त । राम संत गुरुदेव के चरणों राखो चित्त॥ यह साधन हरिभक्ति के साध्यों ते सिंध होय। वताया मोय॥ रामदास सतगुरु मिल्या, भेद सिष पूछ्या सत्तगुरु कह्या। भले होन का भेव। परसराम, पावै निरंजन बाच विचारै सतगुरु पर उपकार कर, दिया उत्तम उपदेश। सुनं सीखे धारन करें, मिट जाय कर्म कटंश ॥ सतगुरु दाख्या परसरामः परापरी का ग्यान । पूरवला आँकूर सूँ, समझै सिप्य मुजान ॥

### संजीवनी जड़ी ( संजीवन बांध )

राम नाम सत औपधी सत्तगुरु मंत हदीम। जग वासी जीव रोगिया म्वर्ग नरक क्रम मीम॥

कटियों विना, नहीं मुक्ति सुख जीव। कर्म रोग परसराम, दुखिया रहे सदीव ॥ नाम जड़ी पच शहद में, दें ऊँ युक्ति बताय । पच रहे, कर्म रोग मिट जाय ॥ सच मुख हमाम दस्तो कर रसना।ररो ममो बूँटी रस घसना। घसघस कंठ तासक भर पीजे।यूँ अठ पहरी साधन कीजे॥ अब सतगुरू पच देत बताई। गुरु आग्या सिष चलो सदाई॥ प्रयम कुसंग फ्वन बँध कीजे। साध सँगत घर माहिं बसीजे॥ समता सहज शयन कर भाई। अहं अग्नि मत तापो जाई॥ मोजन भाव भक्ति रुचि कीजे। लीन अलीन बिचार करीजे॥ तामस चरखो दूर उठाओ। विष रस चिगट निकट नहिं लाओ कपट खटाई भूछ न छेना। मीठे छोभे चित नहिं देना॥ कुटक कुटिलता दूर करीजे। दुविधा दंद दूध नहिं पीजे॥ ळाळच लूण लगन मत राखो । मुख तें कब हुँ झूठ मत भाखो ॥ आपा बोझ शीश निह धरना। हुय निर्मल मुख राम उचरना।। जगत जाल उद्यम परित्यागो। राम भजन हित निसदिन जागो॥ निर्गुण इष्ट स्थिरता गहिये। आन उपास लाग नहिं बहिये॥ प्रेम सहित परमातम पूजा। भरम कर्म छिटकावै दूजा।। चेतन देव साधु को पूजे। राम नाम बिन सत्त न सूजे।। माला जाप तजे कर सेती। ररो ममो रट रसना सेती॥ अब सुन कुबिषन कुवच बताऊँ। राम-जनी की चाल जताऊँ॥ भाँग धत्रा अमल न खाने। तुरत तमाखू विष न उठाने।। मांस मद्य वारांगन संगा।पर नारी को तजो प्रसंगा।। चढ़ शिकार तिणचर मत मारो। चोरी चुगली चित्त न धारो॥ जूवा खेल न खेलो भाई।जन्म जुवा ज्यूँ जात बिलाई॥ दूत कर्म से दूरे रहिये। कुगती कपटी संग न बहिये॥ अनछान्यो जल पीजे नाही।सूक्षम जीव नीर के माँही॥ गादा पट्ट दुपट करीजै। निर्मल नीर छानकर पीजै। चार वर्ण का उत्तम धर्मा। राम नाम निश्चे निहकर्मा॥ लालच लोभ वेश तज देवै। अनन्त भाँति संतन कूँ सेवै॥ चार वरण में भक्ति कराओ। सो सतगुरु के शरणै आओ॥ सत्तगुरु विना भक्ति नहीं सुझै। भरम कर्म में जीव अल्झौ॥ यह संग सुपच किरीकर टाले। पलपल अमृत जड़ी सँभाले॥ सतगुरु वैय करे ज्यूँ कीजे। अग्या मेटि पाँव नहीं दीजे॥ पन रान राले परसराम, चाखे प्रेम पहरी साधतों। सकल कर्म का भरम करम कद्धु रहन न पावे। नाम जड़ी का निश्वा आवे॥ राम नाम औपध तत सारा। पीवत पीवत मिटे विकारा॥

कंठ कमल तें हुदै प्रवेशा। तीन ताप मिट काम कलेशा।। उर आनँद हुय गुण दरसावै। नाभि कमल मन पवन मिलावै॥ नाभी रग रग रोम रकारा। नख सिख विच औषध विस्तारा वंक पछिम हुय मेरु लखावे। दसवें द्वार परम सुख पावे॥ तिरवेनी तट अखँड आनंदा। सून्य घर सहज मिटै दुख द्वंदा॥ सून्य समाधि आदि सुख पावै। सद औषध गुरु भेद वतावै॥

सब घट में सुख ऊपजे, दुःख न दरसे कोय।
परसराम आरोग्यता, जीव ब्रह्म सम होय॥
महा रोग जामण मरण, फिर नहिं भुगते आय।
अमर जड़ी का परसराम, निरणा दिया बताय॥

### उपदेश ( छप्पय )

काम, राम भज लाहा लीजे।

जाय, हाथ कछु नाहिंन परिहै।

क्षण भंग, बहुर पीछे क्या कीजे॥

को

उठ

सूरा

आयो

मनुष्य देह

ज्यूँ

सम्बल सेवः बहुर घोखा मन घरिहै॥ सूवा ताते ग्यान विचार कर, सत्गुरु सिर धर भजन कर। कहे, इस विध तेरा काज सर ॥ परसराम साची राम, दाम तेरा कहा लागै। जाम 'रट तिरै भव-सिंधु राम रुचि अंतर जागै॥ दुख दंद, घंघ धोखा मिट जावै। संतोष, मोच्छ मारग सुधि पावै ॥ सुख मनुष्य देह अवसर दुर्लभ, बार बार नाहिन मिलै। साधु नदी सँग परसराम, ब्रह्म समुद्र निश्चै मिले॥ आयः एक स्थानक में वासा। बसे बटाऊ परिमाण, करत सव बचन बिलासा।। कृत बेर, ऊठ सब चले बटाऊ। भोर की भई सरायः जगत सब जान चलाऊ॥ संसार सुत नार भ्रात माता पिता, को काहू सँग ना चले। राम भजन सुकृत कियो, परसराम रहसी अवलम्बन झुठा रच्या, माया विकार। तना सब साधू जन कहत हैं। राम नाम तत सार ॥ सार, वार भजतों मत लावो। नाम तत प्रपंच, पीव परमातम त्यागो आन ध्यावो ॥ परसराम सतगुरु शबद, सी निश्चय कर धार। अवलम्बन যুতা रच्या, माया तना विकार ॥ यह अवसर आयो मलो, नर तन को अवतार।
सुकृत सौदा कीजिये, कुल की कान निवार॥
कुल की कान निवार, धार विस्वास प्रभू को।
संत कहें चेताय, कौल गर्भ का मत चूको॥
परसराम रट लीजिये, राम नाम तत सार।
यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार॥
अंत सकल को मरना, कछु सुकृत करना॥ टेर॥
मुख रट राम बाँट कछु कर से, साधु सँगति चित धरना।

पंच विषय तज शील सँभावों, जिव हिंसा से दर्र बेहद रत गुरु पारख करके, गहों उसी का शरु ज्ञान भगति वैराग्य गहीं जे, यूँ भव सागर तर्र सुल अभिमान कदे नहीं की जे, घर धीरज कर जरु त्याग असार सार गह ली जे, ले वैराग्य विचरू रामदास गुरु आयसु सिर घर, मिटे जामण मरन परसराम जन परहित भाखत, सुनजों वर्ण अवस्त

### संत श्रीसेवगरामजी महाराज

[ दीक्षाकाल आपाद ग्रु० १५ वि० सं० १८६१, निर्वाणकाल पौष ग्रुङ्घा ८ सं० १९०४, स्वामी श्रीपरसरामजीके शिष्य ] ( प्रेषक—श्रीरामजी साधु )

#### सारण

राम राम रसना रह्या,

मुख का खुल्या कपाट।

रोम रोम रुचि सूँ पिया,

र र र र उचरत पाठ।

र र र र उचरत पाठ,



### आर्त विरह

गल में कन्ता पहर कर, निस दिन रहूँ उदास । (संगत) सँपत एक शरीर है, रखूँ न तिन की आस ॥ रखूँ न तिन की आस, बास सूने घर करहूँ। कहा पर्वत बन बाग, निडर हुय निसंक विचरहूँ॥ राम नाम से प्रीति कर, सिमहूँ श्वास-उद्यास। गल में में कन्ता पहर, निस दिन रहूँ उदास॥

जिस बेघों साई मिले, सोई बेघ करेस।

राम भजन के कारने, फिरहूँ देस बिदेस।

फिरहूँ देस बिदेस, पेस तन मन हरि करहूँ।

जाकर हुय हरि अँतर, तिकन से काने टरहूँ॥

कसणी देनो अनेक मिल, सब तन माहिं सहेस।
जिस मेघों साई मिले, सोई मेघ करेस॥

### चेतावनी

सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलँव न करिये वीर । आयु घटे तन छीजहै, ज्यों अंजलि को नीर ॥ ज्यों अंजिल को नीर, तीर छूटा ज्यूँ जावै स्वास बदीता जाय, बहुर पूठा निहं आवै जैसो छिलता नीर ज्यूँ, बहता धरे न धीर सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलँव न करिये बीर सेवग सिंवरो राम कूँ, सतगुरु सरणे आय नर तन रतन अमोल है, बार बार निहं पाय बार निहं पाय, ताहि लेखे कर लीजे आज जिसो निहं काल, काहिं अब जेज करीजे सतगुरु शिक्षा देत है, मत रीता उठ जाय। सेवग सिंवरो राम को, सतगुरु सरणे आय।

### प्रेम

प्रेम बिना पढ़िचो कहा, प्रेम विना कहा गाय। बोलियो, मन किन के निह भाय॥ बिहुणी मन किन के नहिं भाया गाय क्यूँ स्वासा तोई। युजान, सुरत सुमरण से जोहै॥ संत सोई सेवगराम होय प्रेम जुत, सुन सच मन हरणाण। प्रेम बिना पढ़िवो कहा, प्रेम बिना कहा गाय॥ रामजी, प्रेम प्रीति जव रीझे रीझे नहीं, चतुराई . प्रेम विना जोय, होय नहिं प्रेम प्रकारा। कर चतुराई नहीं घट राम, वृथा खोवे सब स्वामा॥ उपाय, सुन संतन की गोय। प्रेम ताते रामजी, प्रेम प्रीति जव होय॥ रीझै सेवग

### रामप्रताप-विधास

आछी करें सो रामजी, के सतगुर के मंत । मूँही बनै सो भाग की, ऐसी उर जारंत ।

धारंत, तबे कछ विगड़े नाई। ऐसी उर साई ॥ लाज, प्रतिशा राखै उन दासन की क्या कहूँ, कहिंगे सेवगराम मैं संत अनंत । रामजी, के सतगुर के आछी करे सो संत ॥ अथ झूलना गुरुदेवको अंग

परसा गुरुदेव मो सिर तपे, निज नाम निशान रुपायता है। सब माँज भरम्म करम दूरा, जिब जम की पास छुड़ावता है।। दिरयाव दुखन सूँ काढ लेवे, सुख सागर मायँ झुलावता है। कर सेवग रामहि सेव सदा, उर ज्ञान वैराग उपावता है। बंदे चेतन होय चितार साईं, सतगुरु दे ज्ञान चेतावता है। नित निरमे अति आनंद करे, काल कीरते जीव बँचावता है। सचा सेंण सों साइ मिलाय देवे, जग झुठा कूँ झुठ बतावता है। कहै सेवगराम समझ नीके, सब सुख दे दुःख छुडावता है।

### उपदेश

नर जाग जगावत हैं सतगुर, अब सोय रह्याँ केसे सिक्षये रे। सठ! आग गिरे माँहि काँहि जरे, चलसाध सँगत में रॅजियेरे॥ नित लाग रही निज नाम सेती, इक सँग विषयन का तिजयेरे। तेरा भाग बडा भगवंत भजो, कहै सेवगराम समिक्षये रे॥ सब दानव देव पुनंग कहा, यह धर्म है चारूँ वरण का रे। पुन नर रु नार अंतज येहि, फिर मुसलमान हिंदुन का रे॥ तुम पेंडा पिंजर में पेश करो, नर यहि है राह रसूल का रे। कहै सेवग रामहि राम रटो, निज जानिये मंत्र मूल का रे॥

### चेतावनी

इन देख दया मोहि आवत है, नर मार मुगद्दर खायेगा रे। याँ तो किये करम निशँक मानी, वहाँ तो ज्वाव कछु नंहि आयेगा रे ॥ पूछ हिसाब हजूर माहि, जव लेखा दिया नहिं जायगा रे। कहै सेवग स्थाम सूँ चोर भया, नर जम के हाथ विकायगा रे॥ देखो देखो दुनीन की दोस्ती रे, मोहि देख अचंभाहि आत है रे। मार असार विचार नहीं, सठ छाइ अमी, विष खात है रे॥ भोगत भोग अघाय नहीं, फिर वेहि दिनाँ वे ही रात है रे। हैरान भया, मेवगराम सुन कल् यात कही नहिं जात है रे॥

कोउ जात न पाँत कुटुँव तेरा,

घर धाम धरघा रहे जायेगा रे।
अरु मात न तात न भ्रात सँगी,
सव सुत दारा न्यारा थायेगा रे॥
जब जम जोरावर आय घेरे,
तब आडा कोउ नहिं आयेगा रे।
कहै सेवगराम सँभार साँई,
ए तो जीव अकेला ही जायेगा रे॥

#### पद

अब कहा सोय राम कह भाई। रैन गई वासर भयो आई ॥
पूर्व पुन्य ते नर देह पाई। हरि वे मुख मत भूल गमाई ॥
ताते एह उर करो विचारा। नर तन मिले न बारंबारा ॥
जात कपूर उड़े कर सेती। तो बहुरे आवै निहं जेती ॥
तिरिया तेल चढ़े इक बारा। बहुरे न चढ़िह दूसरी बारा॥
केल फूल फल एक हि होई। बहुरे फल लागे निहं कोई ॥
काच फूट किरची हुय जावे। सो बहुरे सावत निहं यावे॥
सित्तया छिटक परी सिंध माँहीं। सो कवहूँ कर आवै नाहीं॥
एक बार कागज लिल सोई। सो कवहूँ कर आवै नाहीं॥
एक बार कागज लिल सोई। सो कवहूँ मीले निहं पूठा॥
जो मोती बींधत जो फूटा। तो कवहूँ मीले निहं पूठा॥
फाट पद्माण तेड़ जो आई। सो कवहूँ मीले ने मिलाई॥
सती सिंगार किया सज सोई। या तन ओर करें निहं कोई॥
ऐसे ही यह नर तन किहये। सो बिनसै बहुरें निहं पहये॥
नर तन असे होय तब भाई। सेवगराम राम लिव लाई॥

या में कोई नहीं नर तेरो रे। राम संत गुरुदेव विना है, सब ही जगत अँघेरो रे॥ हृदय देख विचार खोज कर, दे मन माही फेरो रे। आयो कौन चले कौन संगी, सहर सराय बसेरो रे॥ मात पिता सुत कुटुँव कवीलो, सव कह मेरो मेरो रे। जब जम किंकर पास गहे गल, तहाँ नहीं कोइ तेरी रे॥ धरिया रहे धाम धन सब ही, छिन में करो निवेरो रे। आयो ज्यूँ ही चले उठ रीतो, ले न सके कछु डेरो रे॥ मगन होय सब कर्म कमावे, संक नहीं हरि केरो रे। होय हिसाव, ज्वाब जब बूझै, वहाँ न होय उबेरो रे॥ निरपख न्याय सदा समता से, राव रंक सब केरो रे। जैसा करे तैसा भुगतावै, भुगत्यों होय निवेरो रे॥ अबही चेत हेत कर हिर से, अजहूँ हिर पद नेरो रे। सतगुरु साध सँगत जग माँही, भव तिरने को बेरो रे ॥ होय हुँसियार सिंबर हे साँई, मान कह्यो अब मेरो रे। सेवगराम कह कह समझावै, परसराम को चेरो रे॥

# सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुल में सुमिरन सब करें सुल में करे न कीय। जो सुल में सुमिरन करें दुख काहेको होय॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और स्वजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्को पूछे कौन ? भगवान्का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है। नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे शत्रुता नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये। जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्की भी एक संगमरमरकी मूर्ति धरी है।

प्रारब्ध अनुकूल है। सम्पत्तिका अभाव नहीं है। शरीर ख़्ख्य है। पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं। अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान-की बात सोची जाय। प्रातःकाल होते ही चाय और अखबार आ जाता है। पत्नी आरामसे बैठी मोजे बनती है। बच्चे खाते-खेलते हैं।

'भगवानका भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह बुढ़ापेका काम है। जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ तो समय ही नहीं मिलता। अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है।' आजका सुसभ्य सम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आस्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा। भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम से-कम यह तो वह नहीं कहता। भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहतीं। प्रारम्य सदा सानुकूल नहीं रहा करता। दिवाला निकल गया—सम्पत्ति चली गयी। कल जो समाजमें सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगाल हो गया। आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लजा आती है।

विपत्तियाँ साथ आती हैं। मुकदमा चल रहा है और घरमें बचा बीमार पड़ा है। अब विपत्तिमें मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्की शरण न ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्की श्रीमूर्ति—जी, अव वह श्रीमूर्ति है। आराध्य प्रतिमा है। साक्षात् भगवान् हैं। घरका खामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्तभावरे प्रार्थना करता है। घरके सभी सदस्य वारी-वारी-से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और करवद्व प्रार्थना करते हैं।

कंगाली, चिन्ता और वीमारीसे ग्रस्त यह परिवार—भगवान्के भजन-पूजनके लिये अवकाश-का प्रश्न कहाँ है। भगवान् ही तो एकमात्र आधार हैं इस विपत्तिमें। उनका पूजन, उनकी प्रार्थना— जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आवश्यक कार्य यही तो है।

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे विपति-का वरदान माँगा—

विषदः सन्तु नः शश्वन्तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यत्म्यादपुनर्भवदर्शनम्॥ (श्रीमद्रा॰ १।८।२५)



## सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुल में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करें दुख काहेको होय॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और स्वजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्को पूछे कौन ? भगवान्का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है । नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे शत्रुता नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये । जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्की भी एक संगमरमरकी मूर्ति धरी है ।

प्रारच्य अनुकूल है। सम्पत्तिका अभाव नहीं है। शरीर ख़ब्य है। पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं। अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान-की बात सोची जाय। प्रातःकाल होते ही चाय और अखबार आ जाता है। पत्नी आरामसे बैठी मोज बुनती है। बच्चे खाते-खेलते हैं।

'भगवानका भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह बुढ़ापेका काम है। जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ तो समय ही नहीं मिलता। अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है।' आजका सुसभ्य सम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आस्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा। भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम-से-कम यह तो वह नहीं कहता।

भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहतीं। प्रारम्य सदा सानुकूल नहीं रहा करता। दिवाला निकल गया—सम्पत्ति चली गयी। कल जो समाजमें सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगाल हो गया। आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लजा आती है।

विपत्तियाँ साथ आती हैं। मुकदमा चल रह है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है। अब विपत्तिमें मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्की शरण न ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्की श्रीमूर्ति—जी, अव वह श्रीमृतिं है। आराध्य प्रतिमा है। साक्षात् भगवान् हैं। घरका खामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्तभावते प्रार्थना करता है। घरके सभी सदस्य बारी-वारी-से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और करवढ़ प्रार्थना करते हैं।

कंगाली, चिन्ता और वीमारीसे ग्रस्त यह परिवार—भगवान्के भजन-प्जनके लिये अवकाश-का प्रश्न कहाँ हैं। भगवान् ही तो एकमात्र आधार हैं इस विपत्तिमें। उनका पूजन, उनकी प्रार्थना— जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आवश्यक कार्य यही तो है।

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे विपत्ति-का वरदान माँगा—

विपदः सन्तु नः शश्वन्तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्॥ (श्रीमद्रा०१।८।२५)

सुखमें विस्मृति, दुःखमें पूजा



··· Inlry

### संसारके सम्मानका स्वरूप

संसारके लोग सम्मान करें, घरके लोग सत्कार करें—कौन नहीं चाहेगा ? सम्मान किसे मीठा नहीं लगता ?

लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग हमारा सत्कार करते हैं—कितना मोह है। इससे वड़ा अम कोई दूसरा भी होगा—कठिन ही है।

संसार केवल सफलताका सम्मान करता है। घरके लोग केवल अपने स्वार्थकी सिद्धिका सत्कार करते हैं। च्यक्तिका कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता।

एक व्यक्ति युवक है, खस्य है, सबल है।
भाग्य अनुक्रल है। उपार्जन करके घर लौटा है।
घरके लोग वड़ी उमंगसे उसका खागत करते हैं।
पत्नीका तो वह पूज्य ही है, वह चरणोंपर पुष्प
चढ़ाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिङ्गन
करनेको आगे वढ़ते हैं। घरके भाई-बन्धु, सगेसम्बन्धी, सभी ख्ली-पुरुष उसके सत्कारमें जुट पड़ते
हैं। घरके लोग तो घरके हैं—पास-पड़ोसके लोग,
ब्राह्मण तथा जाति-भाई, छोटे-बड़े सभी परिचित
उससे मिलने दौड़े आते हैं। उसे आशीर्वाद मिलता
है, सम्मान प्राप्त होता है। अपरिचित भी उससे
परिचय करनेको उत्सुक हो उठते हैं।

उसमें गुण-ही-गुण दीखते हैं सबको । उसकी भूलें भी गुण जान पड़ती हैं । उसे खयं लगता है—संसार वड़ा सुखप्रद है । लोग बड़े ही सज़न, सुशील और स्नेही हैं ।

यह उस व्यक्तिका खागत-सम्मान है ? यह उसके गुणोंकी पूजा है ? वह भले भूल जाय, लोग मुखसे भले वार-वार उसकी और उसके गुणोंकी प्रशंसा करते न थकें—है यह केवल उसकी सफलताकी पूजा। उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिवारका खार्थ सिद्ध हुआ—वस, उसके सम्मानका यही कारण है।

व्यक्ति वही है। उसके वे गुण कहीं नहीं चले गये। हुआ इतना कि वह निर्धन हो गया।

भाग्य उसके अनुकूल नहीं रहा । उसे उद्योगोंमें सफलता नहीं मिली ।

किसीके वशकी बात है कि वह रोगी न हो ? कालकी गतिको कोई कैसे अटका सकता है और चश्चला लक्ष्मी जब जाना चाहती हैं—उन्हें कोई रोक सका है ? इसमें मनुष्यका क्या दोष ?

उसकी उम्र बड़ी हो गयी, वह शक्तिहीन हो गया, उद्योगोंमें असफल होकर कंगाल हो गया— इसमें उसका कुछ दोप है ?

द्सरे और घरके सभीका व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो गया है जैसे यह सब उसीका दोष है। उसके गुण भी सबको दोष जान एड़ते हैं। वह कोई ग्रुभ सम्मति भी देना चाहता है तो दुत्कार दिया जाता है।

पास-पड़ोसके परिचित—उसके मित्रतक द्वार-के सामनेसे चले जाते हैं और पुकारनेपर भी उसकी ओर देखतेतक नहीं । बड़ी शिष्टता कोई दिखलाता है तो कह देता है—'बहुत आवश्यक कामसे जा रहा हूँ। फिर कभी आऊँगा।' 'वह फिर कभी'— जानता है कि उसे कभी नहीं आना है।

अपने घरके लोग, अपने सगे पुत्रतक उसे बार-बार झिड़क देते हैं । वह कुछ पूछता है तो उसे कहा जाता है—'तुमसे चुपचाप पड़े भी नहीं रहा जाता।'

उसकी अपनी पत्नी—वही पत्नी जो कभी उसके पैरोंकी पूजा करती थी—दो क्षणको उसके पास नहीं बैठती। कोई काम न रहनेपर भी वह उससे दूर—उससे मुख फिराकर बैठे रहना चाहती है। माता गालियाँ बकती हैं; पिता इजत वर्षीद कर देनेवाले बेटेको मारने दौड़ते हैं।

उसका वह पुराना खागत, वह सत्कार, वह स्नेह और आजका यह तिरस्कार, यह उपेक्षा— लेकिन संसारने उसका खागत किया कब था। संसार तो सफलताका खागत करता है। मनुष्य संसारके इस सम्मानके थोखेमें पड़ा रहे—पड़ा करे—उसीका तो अज्ञान है।

1

# संत श्रीविरमदासजी महाराज

### (रामस्तेही-सम्प्रदायके संत)

मौतर पाय मती कोइ हारो, जन्महीण मत होंबो। राम राम की सायद बोले, वेद-पुराणाँ में जोबो॥ सीका कोट ओस का पाणी, ऐसी नर देह होई।

होय जाय छिन मायँ बीगसे, विनसत बार न कोई॥ भज रे राम प्रीत कर हर सूँ, तज रे विषय विकारा। साची कहूँ मान मन मूरख, साँवळ सतगुरु म्हारा॥

## श्रीलालनाथजी परमहंस

( प्रेषक---श्रीशंकरलालजी पारीक )

साधा में अधवेसरा, ज्यूँ घासाँ में लाय। जल बिन जोड़ें क्यूँ बड़ो, पगाँ बिल्में काँय।। साध बड़ा संसार, ज्ञान देय गार्फल तारे। दीसतड़ा दुख मायँ रहत कर जुग सूँ बारे॥ क्यों पकड़ो हो डालियाँ, नहचै पकड़ो पेड़। गउवाँ सेती निसतिरों, के तारैली भेड़॥

'लाद' क्यों स्त्याँ सरे, बायर जको काल । जोखों है इण जीव नै, जँवड़ो घालै जाल ॥ करमाँ सौं काला भया, दीसो दूँ दाध्या । इक सुमरण सामूँ करी, जद पड़सी लाधा ॥ प्रेम-कटारी तन बहै, ग्यान-सेल का धाव । सनमुख जूझैं सूरवाँ, से लों पे दिरयाव ॥

## संत श्रीजसनाथजी

[ साविर्भाव-वि० सं० १५३९। जन्मस्थान-कतिरियासर ( बीकानेर ); तिरोभाव-वि० सं० १५६३ ]

(प्रेषक---श्रीशंकरलालजी पारीक)

समसारे ।

कँधा टेरें मार दिरावें, छाँटे ल्ण फुँवारे ॥ वैठे जिवड़ो, थर थर काँप्यो, उबरूँ किसी उधारे । का उबरे कोई सुकृत कीयाँ, का करणी इदकारे ॥ आहूँ पौर विरलावत रहियो, ना जिपयो निरकारे । एकाँ हर रे नाँव विना (कुण) आवट कियो सारे ॥ लाड हुवे सायब री दरगाँ, खरची वस्त पियारे । गुरुपरसादे गोरख वचने, 'सिध जसनाय' उचारे ॥ इण जिबड़े रे कारणे, हर हर नाँव चितार । ओ धन तो है ढलती छाया, ज्यूँ धूँवे री धार ॥ करणी किरत कमाओ भाई, करणी करी फरारे ।

जम रे हाथ छुरो है पैनो, तीखो है

शील सिनान सुरत संजोवो, करो जीव इकतारे ॥ अठै ऊँचा पोळ चिणाया, आगे पोळ उसारे। ऊँचा अजब झरोखा राख्या बै पूणा ने बारे॥ आगळ पका ऑगणा, वै खेलण ने स्थारे। म्रकावँताः हालंता हंकारे ॥ टेही पाग राजवी, कैता घर महारे। कोटाँ होता डोढी पोरायत राखता, कर नैर हुस्यारे॥ जिण घर नोबत बाजती, चढता पाँच हजारे। साय कोई नहीं चालियो, इण जिव री अब बारे ॥ पाछो घिर ने जोइयो, सब जुग रहियो टारे। गुरु परसादे गोरख बचने, 'सिध जसनाथ' विचारे ॥

## भक्त ओपाजी आढा चारण

[ गाँव-भावी, राजस्थान ] ( प्रेषक--चौधरी श्रीशिवसिंह महारामजी )

क्यूँ परपंच करै नर कूड़ा, विलकुल दिल में धार विवेक । दाता जो वाधी लिख दीनी, आधी लिखणहार नहिं एक ॥ पर आशा तज रे तू प्राणी, परमेखर भज हे भरतर । सुख लिखियो नाँह माँपजै, दुग्व टिग्वियो मुण होसी दूर ॥ काला जीवा लोभ रै कारण खाली मती जमारो खोय। करता जो लिखिया क्ँकूँरा, काजल तणा करै नहिं कोय॥

भज २ तरण तारण नु प्राणिया ! दूजाँ री काँनी मत देख । किरोड़ प्रकार टलै नहिं किण सूँ १ लिखिया जिके विधाता लेखा।

# भक्त कवियित्री समानबाई चारण

[ गाँव-भावी, राजस्थान ] ( प्रेपक-चौधरी श्रीशिवसिंह महारामजी )

भव सागर नीर भरको त्रिसना तिहिं।
मध्य में मोह है ग्राह भयंकर।
जीव-गयंद रू आसा-त्रिषा,
स्वकुदुम्ब मनोरथ संग भयो भर॥

मोह के फंद परयो वस कर्म तें, हाल सके निहं चाल गयी गर। मो धनस्याम ! 'समान' कहे, करिये अब बेग सहाय लगे डर॥

### संत बाबा लाल

(पंजानके प्रसिद्ध महात्मा, जन्म-स्थान---कुसूर ( लाहौरके पास ), जन्म--वि० सं० १६४७,खत्रीकुलमें; शरीरान्त--वि० सं० १७१२।)

### चौपाई

जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत । घरे मौन मावे गावे गीत ।। निसदिन उन्मन रहित खुमार । शब्द सुरत जुड़ एको तार ॥ ना गृह गहे न बन को जाय । ठाल दयाछ सुख आतम पाय ॥

#### साखी

आशा विषय विकार की, बाँध्या जग संसार । लख चौरासी फेर में, भरमत बारंबार ॥ जिंह की आशा कछु नहीं, आतम राखे सुन्य ।
तिंह की निहं कछु भर्मणाः, लगै पाप न पुन्य ॥
देहा भीतर श्वास है, श्वासा भीतर जीव ।
जीवे भीतर वासनाः, किस विध पाइये पीव ॥
जाके अंतर वासनाः, वाहर धारे ध्यान ।
तिंह को गोविंद ना मिले, अंत होत है हान ॥

## भक्त श्रीनारायण स्वामीजी

(सारस्वत धाह्मण, जन्म---वि० सं० १८८५ या ८६ के लगभग, रावलपिंडी (पंजाब) जिला। शरीरान्त---फाल्गुन कृष्ण ११, वि० सं० १९५७, श्रीगोवर्धनके समीप कुद्यमसरोवरपर श्रीडद्धवमन्दिर।)



### श्रीकृष्णका प्रेम

स्थाम हगन की चोट बुरी री।

ज्यों ज्यों नाम लेति त् वाकोः

मो घायल पै नौन पुरी री॥

ना जानौ अय सुध-बुध मेरीः

कौन विधिन में जाय दुरी री।

'नारायन' नहिं झूटत सजनी, जाकी जासों प्रीति जुरी री ॥

नाहै तू जोग करि भुकुटी मध्य ध्यान धरि, चाहै नाम रूप मिथ्या जानि के निहारि है। निर्मुन, निर्मय, निराकार ज्योति ब्याप रही, ऐसो तत्वस्यान निज मन में तू धारि है। 'नारायन' अपने को आपुर्ही बखान करि, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकारि है। जौलों तोहि नंद को कुमार नाहिं दृष्टि परयौ, तो लों तु भले वैठि बहा को विचारि है॥

प्रीतम, तूँ मोहिं प्रान तें प्यारो ।
जो तोहिं देखि हियो सुख पावत, सो वड़ भागनिवारो ॥
तूँ जीवन-धन, सरवस तूँ ही, तुहीं हगन को तारो ।
जो तोकों पल भर न निहारूँ, दीखत जग अधियारो ॥
मोद बढ़ावन के कारन हम, मानिनि रूपिहें धारो ।
भारायन' हम दोउ एक हैं, फूल सुगंध न न्यारो ॥

जाहि लगन लगी घनस्याम की । घरत कहूँ पग परत कितेही, भूलि जाय सुधि धाम की-॥

छैल-छबीले,

रुबि निहार निह रहत सार कछु, घरि पल निसि दिन जाम की। जित मुँह उठे तितेहीं धावे, सुरित न छाया घाम की।। अस्तुति निंदा करों भलें हीं, मेड़ तजी कुल ग्राम की। 'नारामन' बौरी भइ डोलें, रही न काढ़ू काम की।।

मूरल छाड़ि बृथा अभिमान ।
ओसर बीत चल्यो है तेरो दो दिन को महमान ॥
भूप अनेक भये पृथिवी पर, रूप तेज बल्वान ।
कोन बचो या काल-ब्याल तें मिटि गये नाम निसान ॥
भवल धाम, धन, गज, रथ, सेना, नारी चंद्र समान ।
अंत समय संबहीं कों तिज कें, जाय बसे समसान ॥
तिज सतसंग भ्रमत निपयन में, जा विधि मरकट, स्वान ।
छिन भिर बेठि न सुमिरन कीन्हों, जासों होय कल्यान ॥
रे मन मूढ़, अनत जिन भटकें, मेरो कह्यों अब मान ।
धनारायन' ब्रजराज कुँवर सीं, बेगहीं करि पहिचान ॥

मोहन बिस गयो मेरे मन में ।
लोक-लाज कुल-कानि छूटि गई, याकी नेह-लगन में ॥
जित देखूँ तितही वह दीखै, धर-बाहर, ऑगन में ।
अंग-अंग प्रति रोम-रोम में, छाय रह्यो तन-मन में ॥
कुंडल-झलक कपोलन सोहै, वाजूवंद मुजन में ।
कंकन कलित लित बनमाला, नूपुर धुनि चरनन में ॥
चपल नैन, भ्रकुटी बर बाँकी, ठाढ़ौ सघन लतन में ।
नारायन, विन मोल विकी हों, याकी नैंक हसन में ॥

नयनों रे, चित चोर बतावों ।
तुमहीं रहत भवन रखवारे, बाँके बीर कहावों ॥
तुम्हीं बीच गयो मन मेरी, चाहै सींहें खावों ।
अब क्यों रोवत हो दइमारे, कहुँ तो याह लगावों ॥
घर के भेदी बैठि द्वार पै, दिन में घर लुटवावों ।
नारायन' मोहि बस्तु न चहिये, लेवनहार दिखावों ॥

### लावनी

रूपरिषक, मोहन, मनोज-मन-हरन, सकल-गुन-गरबीले । छैल-छबीले चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥ टेका। रतनजटित सिर मुकुट लटक रहि सिमट स्थाम लट घुँघुरारी । बाल बिहारी कन्हैयालाल, चतुर, तेरी बलिहारी ॥ लोलक मोती कान कपोलन झलक बनी निरमल प्यारी । ज्योति उज्यारी, हमें हर बार दरस दै गिरिधारी ॥ बिज्जुछटा-सी दंतछटा मुख देखि सरद-सिस सरमीले । छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

मंद हँसन, मृदु बचन तोतले बय किसोर मोली-माली। करत चोचले, अमोलक अधर पीक रच रहि लाली। फूल गुलाब चिबुक सुंदरता, रुचिर कंठछिब बनमाली। कर सरोज में, बुंद मेहँदी अति अमंद है प्रतिपाली। फूलछरी-सी नरम कमर करधनी-सब्द हैं तुरतीले। छेल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले। श्रांगुली शीन जरीपट कछनी, स्यामल गात सुहात भले। चाल निराली, चरन कोमल पंकज के पात भले।

पग नूपुर झनकार परम उत्तम जसुमति के तात भले।

संग सखन के जमनतट गौ-वछरान चरात भले॥

ब्रज-ज़ुवतिन को प्रेम निरुखि कर घर-घर माखन गटकीले।

चकोर चित

चपललोचन

गावें बाग-बिलास चिरत हरि सरद-रेन रस-रास करें।
मुनिजन मोहें, कृष्ण कंसादिक खल-दल नाम करें।।
गिरिधारी महाराज सदा श्रीव्रज वृन्दावन वास करें।
हरिचरित्र को स्रवन मुन-सुन करि अति अभिलाप करें।।
हाथ जोरि करि करें बीनती 'नारायन' दिल दरदीले।
कैल-छवीले, च्यललोचन चकोर चित चटकीले।

### चेतावनी और वैराग्य

बहुत, गई थोरी रही, नारायन अन चेता काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयू खेत ॥ नारायन सुख भोग में, तू लंपट दिन रैन। अंतसमय आयो निकट, देख खोल के नैन॥ धन जौवन यों जायगो, जा विधि उड़त कपूर। नारायन गोपाल भनि, क्यों चाटै नग धूर॥ जंभक सुंभ निसुंभ अर, त्रिपुर आदि है सर। नारायन या काल ने, किये सकल भट चूर॥ हिरन्याच्छ जग में विदित्त, हिरनकिंसपु वलवान। नारायन छन में भये, यह सब राख मसान॥ सगर नहूप जजाति पटः और अनेक महीप। नारायन अब वह कहाँ, भुज वल जीते दीर ॥ कुंभकरन दसकंट से, नारायन रनधीर। भए सकल भट कालवस, जिन के कुलिय गरीर ॥ दुर्जीभन जग में प्रगट, जरासंप सिमुगल। नारायन सो अब कहाँ, अभिमानी भूपार ॥

में, भूपति भए अनेक। नारायन संसार मेरी करते रहे, है न गये तृन एक ॥ भूज वल जीते लोक सब, निरभय सुख धन धाम । नारायन तिन नृपन को छिख्यों रह गयो नाम ॥ हाथ जोरि ठाढो रह्यो, जिन के सन्मुख काल। नारायन सोऊ बली, परे काल के गाल॥ नारायन नव खंड में। निरमय जिन को राज । ऐसे विदित महीप जग, यसे काल महाराज॥ गज तुरंग रथ सेन अति, निस दिन जिन के द्वार । नारायन सो अब कहाँ, देखी आँख पसार ॥ नारायन निज हाय पै, जे नर करत समेर । सोउ बीर या भूमि पै, भये राख के ढेर ॥ जिन के सहजहिं पग धरत, रज सम होत पत्रान । नारायन तिन को कहूँ, रह्यो न नाम निसान॥ नारायन जिन के भवन, बिधि सम भोग बिलास । अंत समय सब छाँडि के, भए काल के ग्रास ॥ जिन को रूप निहार के, रिव सिस स्थ ठहरात। नारायन ते स्वप्न सम, भए मनोहर गात॥ चटक मटक नित छैल बन, तकत चलत चहुँ ओर। नारायन यह सुधि नहीं, आज मरें कै भोर ।। नारायन जत्र अंत में, यम पकरेंने बाँह। तिन सों भी कहियो हमें, अभी सोफतो नाँह ॥ कोउ नहीं अपनो सगो, विन राधा गोपाल। नारायन त् बृथा मित, परै जगत के जाल॥ मन लाग्यो सुख भोग में, तरन चहै संसार। वने, दिवस रैन को प्यार ॥ नारायन कैसे विद्यावंत स्वरूप गुन, सुत दारा सुख भोग। नारायन हरि भक्ति विन, यह सबही हैं रोग ॥ नारायन निज हिये में, अपने दोष विचार। ता पीछे त् और के, अवगुन भले निहार ॥

### संत-लक्षण

तिज पर औगुन नीर को, छीर गुनन सों प्रीति ।
हंस संत की सर्वदा, नारायन यह रीति ॥
तनक मान मन में नहीं, सब सों राखत प्यार ।
नारायन ता संत पे, बार बार बिल्हार ॥
अति कृषाद्ध संतोप वृति, जुगल चरन में प्रीत ।
नारायन ते संत वर, कोमल बचन विनीत ॥

उदासीन जग सों रहै, जथा मान अपमान । नारायन ते संत जन, निपुन भावना ध्यान ॥ मगन रहैं नित भजन में, चलत न चाल कचाल ! ते जानिये, यह लालन के लाल ॥ परहित प्रीति उदार चित्र, बिगत दंभ मद रोष । नारायन दुख में लखैं, निज कर्मन को दोष ॥ भक्ति कल्पतर पात गुन, कथा फूल बहु रंग। नारायन हरि प्रेम फल, चाहत संत बिहंग॥ संत जगत में सो सुखी, मैं मेरी को त्याग। नारायन गोबिंद पद, दृढ राखत अनुराग ॥ जिन कें पूरन भक्ति है, ते सब सों आधीन। नारायन तिज मान मद, ध्यान सिलल के मीन ॥ नारायन हरि भक्त की, प्रथम यही पहचान। आप अमानी है रहै; देत और को मान॥ कपट गाँठि मन में नहीं, सब सों सरल सुभाव। नारायन ता भक्त की, लगी किनारे नाव ॥ जिन को मन हरि पद कमल, निसि दिन भ्रमर समान। नारायन तिन सों मिलें, कबूँ न होवे हान ॥

### श्रीकृष्णका स्वरूप-सौन्दर्य

रतिपति छिब निंदत बदनः नील जलज सम स्यामः। नव जौवन मृदु हास बर, रूप रासि सुख धाम ॥ ऋत अनुसार सुहावने, अद्भुत पहरे चीर। जो निज छवि सों हरत हैं, धीरजह को धीर ॥ मोर मुकट की निरिख छवि। लाजत मदन किरोर। चंद्र वदन सुख सदन पै, भावुक नैन चकोर॥ जिन मोरन के पंख हरि, राखत अपने सीस। तिन के भागन की सखी कौन कर सकेरील ॥ अलकावली, मुख पै देत बहार। रसिक मीन मन के लिये। काँटे अति अनियार ॥ मकराकृत कुण्डल अवण, झाई परत कपोल। रूप सरोवर माहिं है। मछरी करत कलोल।। सक लजात लखि नासिका, अद्भत छवि की सार। ता में इक मोती परयो, अजव सुराहीदार ॥ दसन पाँति मुतियन लरी। अधर ललाई पान । ताहू पे हॅसि हेरवो, को लखि बचै सुजान ॥ मृद् मुसिक्यान निहारिके, धीर धरत है कौन। नारायन के तन तजे, के चौरा, के मौन ॥ अधरामृत सम अधर रस, जानत वंसी सार।
सप्त सुरन सो सप्त कर, कहत पुकार पुकार।।
रतनन की कंटी गरें, मुक्तमाल बनमाल।
त्रिविध ताप तीनों हरें, जो निरखत नँदलाल।।
उदर माहिं त्रिवली सुभग, नामि रुचिर गंभीर।
छित-समुद्र के निकट अति, भई त्रिवेनी भीर।।
गजमुक्ता की लरी है, अति अमोल छित कंद।
सो अद्भुत किट कोंधनी, पिहर रह्यो ब्रज्वंद।।
गोल गुलफ पै सिज रहे, नुपुर सोमा ऐन।

जिन की धुनि सुनि जगत सों, मिटे हैन अर दैन ॥
जुगल चरन दस अँगुरियाँ, दसधा भक्ति सुहाय ।
नखन ज्योति लखि चंद्रमा, गयो अकास उड़ाय ॥
तेरे भावें जो करी, भलो बुरो संसार ।
नारायन तूँ बैठकें, अपनो भवन बुहार ॥
दो बातन को भूल मत, जो चाहै कल्यान ।
नारायन एक मौत को, दूजे श्रीभगवान ॥
नारायन हरि भजन में, तू जिन देर लगाय ।
का जाने या देर में, स्वास रहे या जाय ॥

## स्वामी श्रीकुंजनदासजी

उत्तम नर जग जानहिं सपना । अहंकार उर राख न अपना ॥ होभामर्ष दुराविं मन तें। जपिं संभु संगति हरि जन तें ॥ काम कोध मोह सब त्यागी। करिं जोग संकर अनुरागी॥ ध्यान धरिं उर काम बिहाई। ग्यान पाइ अभिमान नसाई॥ उर संतोष तजी सब माया। सोच विचार जीन पर दाया॥

मध्यम नर अस अहाँहें जग, सकल विवर्जित बात। एक समान निर्हें रह सदा, यहि विधि दिवस सिरात॥ अधमहु पाइ सुसंगति तरहीं। उतम लोक उर आनँद भर्री॥ विस्वामित्र आदि पुनि रावन। कुंमकरन आदिक भये पावन॥ जग महँ विदित सुसंग कुसंगा। फलै विटप जिमि समय प्रसंगा॥ संग तें भक्ति कर्राहें जो लोगा। अहै सोइ जग मुक्ति के जोगा॥

## श्रीपीताम्बरदेवजी

अब हरि मोसों छल न करो ।

सूधी बात विचारि कृपानिधि स्वजन दुखी लखि लाज मरो ॥

बहुत गई अब भई कीजिये तुम को कहा छरो १
कन अपनो पीताम्बर लीजे, दई दोष ते आप डरो ॥

मो मन ऐसी अटक परी । विपिन विहार निहारत सहचिर मूरित हिये अरी ॥ जग के काज अकाज न स्झत प्रलय समान परी । प्यीताम्बर' देखे विन तलफत ज्यों जल विन मछरी ॥

## श्रीरामानन्द स्वामी

( श्रीस्वामिनारायणसंग्रदायके आचार्य श्रीनारायण मुनि या सहजानन्दजीके गुरु । जन्म—सं० १७९५, श्रावण कृष्णा ८, कर्यपगोत्रीय ब्राह्मणकुलमें । पिताका नाम—पण्डित अजय श्रमी । माताका नाम—सुमित देवी । देहत्याय कणेणी नामक मानगर, सं० १८५८ मार्गशीर्ष शुक्का १३ को समाथि । )

परव्रह्म साकार है, दिन्य सचिदानंद । साकार होत साकार से, भज के रामानंद ॥ उन के सब अवतार हैं, भोग लोक सुखधाम । विशिष्ट ज्ञान कमाय के, होवत पूरन काम ॥
निराकार का अर्थ है, मायाकार विशित ।
रामानँद यह जान के, तू हो मुक्त प्रवीन ॥

# संत श्रीस्वामिनारायणजी

( श्रीखामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक खामी सहजानन्दजी या नारायण मुनि । श्रीरामानन्द स्नामीके द्वारा मं० १८५७ छ<sup>ा</sup>र

शुक्त ११ को दीक्षा ग्रहण की।)

किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये। अहिंसा महान् धर्म है। सभीको अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरुढ़ रहना चाहिये । जिन प्रन्योमें ईश्वरके स्वरूपका काइन है। उनको प्रमाण नहीं मानना चाहिये । श्रीत स्मृति औ सदाचारद्वारा ही धर्मके स्वरूपका बोध होता है। परमात्माके प्रीतिका अभाव होता है, उसीका नाम वैराग्य है। तथा माहात्म्यज्ञानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह होता है, जीव, ईश्वर और माया-इन तीनोंके खरूपको जान लेना वही भक्ति है। भगवान्से रहित अन्यान्य पदार्थींमें जो ही ज्ञान कहलाता है।

### श्रीमुक्तानन्द स्वामी

(पूर्वाश्रम-नाम-मुकुन्द । जन्म-सं० १८१४ पीष कृ० ६ काठियावाड प्रान्तके अमरापुर नामक आममें । पिताका नाम-मार्गीवावा । देहावसान-सं० १८८७ आषाढ़ कृष्णा एकादशी । )

नारद मेरे संत-से अधिक न कोई। मम उर संत रु मैं संतन उर, बास करूँ थिर होई ॥ ना॰ ॥ कमला मेरी करत उपासन, मान चपलता खोई। यद्यपि वास दियो मैं उर पर, संतन सम निहं होई ॥ ना० ॥ 'मुक्तानंद' कहत यूँ मोहन, प्रिय मोहे जन निरमोही ॥ ना० ॥

भू को भार हरूँ संतन हित, करूँ छाया कर दोई। जो मेरे संत को रति इक दूषत, तेहि जड़ डारूँ मैं खोई ॥ ना० ॥ जिन नर तनु धरि संत न सेये, तिन निज जननि विगोई।

### श्रीत्रह्मानन्द स्वामी

(जन्म--सं० १८२९ । गुरुका नाम-स्वामिनारायणजी)

ऐसे संत सचे जग माँहि फिरैं, निह चाहत लोभ हराम कूँ जी। अरु जीभहूँ से कवौं झूठ न भाखत, गाँठ न राखत दाम कूँ जी।

मदा सील संतोप रहे घट भीतर, केंद्र किये कोध काम कूँ जी।। 'ब्रह्मानंद' कहे सत्य बारताकूँ ऐसे संत मिलावत राम कूँ जी।।

## श्रीनिष्कुलानन्द स्वामी

(जन्म--सं० १८२२ शेखपाट नामक गाँवमें। जन्म-नाम---छाल्जी। पिताका नाम---राम भाई। माताका नाम---अमृतवा। जाति-विश्वकर्मा (बदई)। तिरोभाव-धोलेरा नगरमें सं० १९०४।)

संतकुपा सुख ऊपजै, संतकुपा सरे काम। संतक्तपा से पाइये पूरण पुरुषोत्तम धाम ॥ संतक्तपा से सद्गति जागे, संतक्तपा से सद्ग्रन । संतक्षपा विन साधुता, कहिये पाया कौन ॥ कामदुधा अरु कल्पतरः, पारस चितामणि चार । संत समान कोई नहीं, मैंने मन किये बिचार॥

स्याग न टके रे वैराग विना, करिये कोटि उपाय जी। इच्छा रहे, ते केम करीने तजाय जी।। वैरागनो, देश रही गयो दूर जी। आहो वन्यो। माँही मोह भरपूर जी ॥ मोहनुं, ज्यां लगी मूळ न जाय जी। फोध लोभ

पाँगरे, जोग भोगनो याय जी॥ संग प्रसंगे विषे, बीज नव दीसे बहार जी। उष्ण रते अवनी पांगरे, इंद्रिय विषय आकार जी !! घन वरसे वन लोहें चळे, इंद्रिय विषय संजोग जी। चमक देखीने अभाव हे, भेटे भोगवरी भोग जी॥ उपर तजे ने अंतर भजे, एम न सरे अस्य जी। वणक्यो रे वर्णाश्रम थकी, अंते करशे अनरथ जी॥ भ्रष्ट थयो जोग भोग थी, जेम वगडयुं गयुं घृत मही काखण थकी। आपे थयुं रे अग्रुद्ध जी॥ पळमाँ जोगी ने भोगी पळमाँ, पळमाँ गृही ने त्यागी जी। नरनोः वणसमज्यो वैराग 'निष्कुलानंद' ए

## श्रीगुणातीतानन्द स्वाभी

सामत्याः । वेहत्यम--१९२३ आधिन शुक्रा १२ ।)

िएय-सुनामे आत्म-मुख अत्यधिक ऊँचा है और भगवलामिका सुरा तो चिन्तामणिके समान है। भगवान्की प्राप्ति गंत-समासमसे भी गोती है। क्योंकि संतजन ही

भगवान्में तल्लीन रहते हैं । पुरुषोत्तम भगवान्की ऐकान्तिक भक्तिमें निरन्तर लगे रहो। भगवत्प्राप्ति ही मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य है।

## संत शिवनारायणजी

( रनके सम्प्रदायानुसार जन्म—वि० सं० १७७३, कार्तिक शुक्त ३ ब्रहस्पतिवार; पिताका नाम—श्रीवाघरायजी, माजहा नाम—श्रीसुन्दरीदेवी, गुरुका नाम—दुखहरण (बल्चिया जिल्नेवाले); देहत्याग वि० सं० १८४८ । जन्म-स्थान—चेंदवार प्राप्त ( जदूराबाद परगना, जिला गाजीपुर । )

अंजन ऑजिए निज सोइ ॥
जेहि ॲजनसे तिमिर नासे, दृष्टि निरमल होइ ।
वेद सोइ जो पीर मिटावे, बहुरि पीर न होइ ॥
धेनु सोइ जो आप स्रवे, दूहिए विनु नोइ ।
अंबु सोइ जो प्यास मेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥
सरस साबुन सुरित धोविन, मैल डारे धोइ ॥
गुरू सोइ जो भरम टारै, द्वैत डारे धोइ ॥
आवागमन के सोच मेटे, सब्द सरूपी होइ ॥

सिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥

घटही में गंगा घटही में जमुना, तेहि विच पैठि नहैये।
अछेहो बिरिछ की शीतल छहिया तेहि तरे बैठि नहैये॥
माता पिता तेरे घटही में, नित उठि दरसन पैये।
'शिवनारायण' कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कैये॥

वृन्दावन कान्हा मुरिल वजाई ॥ जो जैसिह तैसिह उठि धाई, कुल की लाज गॅवाई। जो न गई सो तो भई है बावरी, समुक्षि समुक्षि पिछताई॥ गौवन के मुख त्रेन बसत है, बछवा पियत न गाई। 'शिवनारायण' श्रवण सबद सुनि, पवन रहत अलसाई॥

## संत तुलसी साहब

(जन्म-संवत्—१८१७ वि० (मतान्तरसे वि० सं०१८४५ ), स्थान—हाथरस, शरीरान्त-वि० सं०१८९९ (मतान्तरसे वि० ०१९०० ज्येष्ठ शुक्का २।)

अरे बेहोस गाफिल गुरू ना लखा, बेपीर जंजीर खुदी खुद खोइ बदबोइ रह ना रखो, रहम दिल यार बिन प्यार साई।। बाँधै जम जकड़ करि खंभ दोउ दस्त है, फरक मन मृढ़ फिरि समझ माई। इसम से खलक जिन ख्याल पैदा किया, तुलसी मन समझ तन फना जाई॥ अरे मन मस्त बेहोस बस हो रहा, असार बस सार जावै। माया मद मोह जग सरम के भरम से, फंद फरफंद भाै॥ के पेख दिन चार परिवार सुख देखि ले - झूठ संसार नहिं काम आवै । दास तुलसी नर चेत चल वावरे। वुझ बिन या नहीं पार

तेरा है यार तेरे तन के माहीं।
कहते सय संत साध सास्तर भाई॥
पूजन आतमा आदि स्वने गाई।
भूखे को देख दीन देना जाई॥
तुलसी यह तत्त मत्त चीन्हे नाई।।
चीन्हे जिन भेद पाइ बूझे साई॥

इंद्री रस मुख स्वाद वाद छे जन्म विगारा। जिभ्या रस वस काज पेट भया विष्टा गारा॥ टुक जीवन के काज छाज मन में निर्ह आर्व। अरे हाँरे (तुलसी)काल खड़ा सिर ऊपर पड़ी पहियाल पजाने॥

हाय हाय जहान में मीत हुरी।
काल जाल से रहन नहिं पायता है।।
दिन चार संसार में कार कर ले।
फिर जाल के खाक मिलावता है।
तुलसी कर खाव का ज्वाव दृष्णि
लख लाम जो यार को पायता है।

भूल चेत अचेत में सोवता है,
दिन रात मॅंजिल कुल जात है रे॥
उस साह से बोल करार किया,
सोइ बोल का तोल बिचार ले रे।
(तुल्सी) साह हिसाव कूँ जोवता है,
बिन साह के सूत सुन मार पड़े॥

दिना चार का खेल है, झूँठा जगत पसार। जिन विचार पति ना लखा, बूड़े भौ-जल धार॥ चार कुटंब सों लारः दिन झूठ पसार के संग बँधानी। सो निहारि, पिता सुत दार मात सार विसारि के फंद फँदानो ॥ सो पिंद सँवारि कियौ, नर ताहि विसारि अनंद सो मानो। त्लसी तब की सुधि याद करौ, मख गर्भ रह्यो लटकानो॥ उलटे को तन साज न काज कियौ, सो भये खर कूकर स्कर स्वाना। न बात किया सँग सायः सो हाथ से लात जो खात निदाना ॥ शान की गैल गली;

नर का जनम मिलता नहीं । गाफिल गरूरी ना रखो ॥
दिन दो बसेरा बास है । आखिर फना मरना सही ॥
बेहोस मौत सिर पे खड़ी । मारे निसाना ताक के ॥
हर दम मिकारे खेलता । जम से रहे सब हार के ॥
धेरा पड़ा है काल का । कोई बचन पाबे नहीं ॥
जग में जुलम तोवा पड़ी । इन से पनह देवे दई ॥
चलने के दिन थोड़े रहे । हर दम नगारा कूच का ॥
नहिं प् तेरा संगी भया । तुलभी तबक्का ना किया ॥

सो अली अघ पाप से होत अज्ञाना।

सोइ साल को खेत पयाल से जाना ॥

तुलसी लख लार से चीन्ह पड़ी,

दिन चार है बसेरा। जग में न कोइ तेरा॥ सबही घटाऊ लोग हैं। उठ जाइँगे सबेरा॥ अपनी करो फिकर। चलने की जो जिकर॥ पहुँ रहन का नहि काम है। फिर जा करो नहिं केरा॥ तन में पबन बसेई। जावे हवा नस देही॥

द्रक जीवने के कारने। दुख सहत क्यों जम केरा॥ मुख देख क्यों भुलाना। कुछ दिन रहे पर जाना॥ जैसे मुसाफिर रात रह। उठ जात है कर डेरा॥ पड़ा। जम द्वार पे खड़ा॥ सोवता तुल्ली तयारी भोर कर। फिर रात को अँधेरा॥ क्या फिरत है भुलाना। दिन चार में चलाना॥ काया कुटम सब लोग यह । जग देख क्यों फुलाना ॥ धन माल मुल्क धनेरे। कहि कर गये बहतेरे॥ कितने जतन कर कर बढ़े। घट तंत ना तुलाना ॥ हो दिवाने । चलना मँजिल विहाने ॥ हसियार बाकी रहे पर आवता। जमराय का बुलाना।। घडी घड़ी। कागज कलम तुलसी हुकम सरकार का। कहे देत हूँ उलाना।। क्या गाफिल होउ हुसियार, द्वार पर मौत खड़ी॥ जम के चढ़ि चपरासी आये, हुकमी जुलम करार ॥ तन पर तलब तगादा लाये, है घोडे असवार ॥ पढि परवान पकरि कर बाँधे, दे घक्के अगवार ॥ लेकरं झपट चपट कर चोटी, धरि धरि जूतिन मार॥ धरमराय जब लेखा माँगे। भागत गैल कर हिसाब कौड़ी कौड़ी का, छेत कठिन दरबार॥ तुलसीदास काल की फासी, फेरि नरक में डार ॥ भटकत मान खान चौरासी, होत न जुग निर्वार ॥ नर तन मुख पर मूछ, नहीं कछु लाज लगे रे॥ जम जुलमी के प्यादे आये, पकरि करावें कृच॥ माता पिता कुटँब तन तिरियाः चलत न काहू पूछ ॥ धन माया सम्पति सुख सारे। माल मुलक कुल ऊँच ॥ काल कराल जाल विच वाँधेः जो जुलम लख छूँछ॥ तन सिराय पानी जस बुख्ला, फूटि फहम करि सोच ॥ करिकरिकर्म बंधविच बाँधे, पाप पुन्य धरि दृछ॥ तुलसी तलक पलक विच परलै, जनम जीव तन तुछ।। सतगुर तेग तरक जम काढ़ा, नाक कान कर बूच ॥

जात रे तन बाद बिताना।
छिन छिन उमर घटत दिन राती,
सोवत क्या उठि जाग बिहाना॥
यह देही बारू सम भीती,
विनसत पल बेहोस हैवाना॥

ज्यों गुलाल कुमकुम भिर मारे,

फेंक फूटि जिमि जात निदाना॥

यह तन की अन आस अनाड़ी,

तें विष बंधन फाँस फेंदाना॥

यह माया काया छिन भंगी,

रॅंग रस करि करि हारत खाना॥

सुख सम्पति आसिक इंद्री में,

विष वस चीज मीज मन माना॥

तुलसी ताव दाव यहि औसर,

वासर निसि गइ भजन न जाना॥

मन मस्त मसानी॥ मान रे पोखि पोिख तन बदन बढ़ाया। सो तन बन जरै अग्नि निदानी॥ कुटुँब मैया सुत नारी। बंध मरत कोऊ सँग जात न जानी॥ यह संसार समझ दुखदाई। पर बंधन नहिं परत पिछानी ॥ जोइ जोइ पाप पुन्न जिन कीन्हे। आप आप भव भुगतत खानी॥ फूला बुच्छ फूल गिरि जावे। फूले पर कौन ठिकानी॥ तुलसी जगत जान दिन चारी। भारी भव बिच फाँस फँसानी॥

रूप दें रस रहदा गंदे। यह अँग अगिन जरे मन मूरल, बारू बदन बनाया वे। धाया कीट करम रंजक तन, भट्ठी बुरज उड़ाया वे॥ ज्यों काया महताब हवाई, जल बल खाक मिलाई। जम की जाल जबर नहिं छूटे, छूटे अंग खाबिंद का कर खोज खुदी कुल, खिलकत खोज नपाया वे। पैदा किया खाक से पुतले, यारी, यार भुलाया वे ॥ सब जहान दोजख दुनियाई, साहिब सुधि बिसराई। जब लेखा लैं ज्वाब फिरस्ते, हाजिर होस हिराई ॥ गाफिल गुनह गजब की बातैं। कछु फहमीद न लाया वे । आतस हवा जिमीं जिन कीन्हा, आव और ताब बनाया वे ॥ मालिक मूल मेहर बिसराई, आलिम इलम सोहाई । आदम बदन बनाया जिन ने, उनका कुफर कहाई॥ खिलकत फना फिरे दोजल में, यों कुफरान कहाया वे । भिक्त राह बुजुरुग बतलावें, सो कुछ ख्याल न लाया वे ॥

हकताला कर पेच पसारा, तुलसी पकड़ मैंगाई तोबा तोब गले नहिं फ़ुरसत, मुरसिद यों समझाई सुपना जग जागि चलो री, अपना कोइ चाहो भलो री गुर बिन ज्ञान ध्यान बिन धीरज, बीरज बदन बन्यो री बीरी काल हाल धरि खावे, बेबस बदन बलो री जगत जम जाल जलो री

यह जम जोर जबर बहुतेरा, हेरा न हाय परो री सुनि मन भूत पकरि धरि खाबै, चावे केहि भाँति छलो री नजर से न नेक टरी री

सब जिव जंत अंत धरि मारे, परेन मरम मिले री पिया बिन ध्यान धुवाँ को तिम्मिर, सेमर सुवना फले री सोचि फल फोड़ि खले री येहि विधि जीव जुतन जुगही में, एटि परि जुनस् रहे री

येहि बिधि जीव जतन जगहीं में, पुनि पुनि जनम धरो री आसा अंत संत बिन सोवे, तुलसी निह अंत हिलो री पकड़ि पछपात पिलो री।

विदेसन कहो कित भूली री।
या चमन में फूल भाँति भाँति के रँग।
तें पिया के पौ पै करत अदूली री।
त् तो विसारी धृग तोहि ताहि को।
सुरति सुहाग भाग सो नसाय को॥
औसर बीति गई लखत न वाको।
तेरे मुख धूली री।
घर की डगर छूटी तन बीतो जात है।

याही नगर में समझ त् ले री।। पिया के पदर को पकर पद औसर, जनम सुफल सोइ चलत पंग पर।

ंहरख हजर भइ परख न वाको, तुलक्षी अजमूली री॥

नहिं कीन्हा पेरा । या वावरिया मन वंधन दीन्हा फेरफार बहुतेग ॥ जुगन जुगन जम बंधन चीन्हा, भरम भूछ भटकत गहिये। मत न इस्सी तो सुरत तत अब हिये न चैन हित चित छिन छिन युग। तत्र नहिं पकरे सुपने खोज को, महत जबर जम धंग॥ काम क्रोध जद मदन विचारे, चलन चाल पीनी पनि। न री पवारि वर मा पीको

जब जियन जोर धक धक हूँढत मुख। ख्वाब खलक वस ललकि लोभ को, तुलिस न नीक निवेरा॥

मुसाफिर मॅजिल थाके चल जहँ से आये जाहु जहीं जब, उतनी ठौर कहाबोगे ॥ अपना बूझो कवन गाँव घर, अजर अमर जोइ जाके हो । भरम परे जब रोके हो जम, जबर जँजीरन ठोके हो ॥ भज उसी नाम को याद करो, तज कुफर बाद बरबाद नरो । मिल फजल वहीं जद वाके हो। अबर अली की खबर तको, जब सबर सुभा दिल दूर रखो ॥ तुम रूह रकाने गगन चढी, असमान अरस पर जाय अड़ो । तब गजल गाम से पाके हो। सक सुभा वदन चक चाखे हो, जब जबर फिरिस्ते नाके हो ॥ अव फहम फना तजि बाट बसी, घर घाट मुकरवे चमक चसी। रिव सिजल लखो जब लाके हो ॥ तुलसी कहे तलव विना के हो, कर मुरसिद को नहिं फाके हो ॥ फकीरी बूझेगा, जब गुनह समझ कूँ सूझेगा ॥ **फरक** 

रे हंसा गवन किये तिज काया ॥

मात पिता परिवार कुटँव सव, छोड़ि चले धन माया ।

रंगमहल सुख सेज विछोना, रिच रिच भवन बनाया ॥

प्यारे प्रीत मीत हितकारी, कोई काम न आया ।

हंसा आप अकेले चाले, जंगल बास बसाया ॥

पुत्र पंच सव जाति जुड़ी है, भूमी काठ विछाया ।

चिता बनाय रची धरि काया, जल बल खाक मिलाया ॥

प्रानपती जह डेरा कीन्हा, जो जस करम कमाया ।

हंसा हंस मिले सरवर में, कागा कुमति समाया ॥

तुलसी मानसरोवर मुकता, जुग जुग हंसन पाया ।

कागा कुमति जीव करमन से, फिर भवजनम धराया ॥

इक अदल मुरीदी काके हो।।

रे हंसा प्रान पवन इक संगा।
पाँच तत्त तन साज बनो है, पिरथी जल पवन उतंगा।
अगिनि अकास मास भयो भीतर, रिच कीन्हा अस अंगा॥
जय लग पवन बहे काया में, तब लग चेतन चंगा।
निकसी पवन भवन भयो सुना, उड़त मेंबर तन भंगा॥

तन करि नास भास चिल जैहै, जब कोइ साथ न संगा। जम के दूत पूत ले जावें, निहं कोइ आस असंगा। यह माया त्रिभुवन पटरानी, भच्छत जीव पतंगा। तुलसी पवर पार को रोके, मन मत मौज तरंगा।

रे हंसा इक दिन चल जैही ।

यह काया विच केल करत है, सो तन खाक मिलाया ।
खीर खाँड़ मुख भोग विलासा, यह मुख सोक समैही ॥
कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ा लाख करोड़ी ।
चलत बार कछु संग न लीन्हा, हाथ झाड़ि पछतेहो ॥
जो कुछ पाप पुन्न करनी के, फल फीके करवेहो ।
धरमराय की रीत किठन है, लेखा देत मुलैहो ॥
तुलसी तुन्छ तजो रँग काँचो, आवागवन वमैहो ।
जम जुछमी जती फटकारे, जनम जनम दुख पैहो ॥
नाम लो री नाम लो री, ऐसी काहे मुरत मुधि भूली री ॥
बाद विवाद तजो बहु बायक, नाहक दुख सहो सूली री ॥
काल कराल मुलावत करमन, भ्रम तिज भज पद मूली री ॥
बीतत जनम नाम बिन लानत, चालत मेट अदूली री ॥
स्वास स्वास जावे तन तुलसी, क्यों भव सिंध फूली री ॥

(अरे) कोई अमर नहीं है या तन में। करम अधार ॥ मरे बिनसै । उपजे बने फिर जुग जुग बंधन दुख सुख बारम्बार ॥ दुख बंधन भटकावत । आसा अपनपौ नहिं चीन्हा करतार ॥ भेड़न केहर सँग भूला। गुन इंद्रिन सँग करत बिहार ॥ सिंध मिले जब उपदेसी । सतगुर को मिलि भव के भरम निकार ॥ तुलसी जब मूल परिवया । तव निरमल होय लखि आवे समझ बिचार ॥ सबसे हिलमिल बैर बिसन तज, परम प्रतीत प्रवेस। दम पर दम इरदम प्रीतम सँग, तुलसी मिटा कलेस ॥

## संत शिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)

(राधास्वामी सत्संगके मूळ-प्रवर्तक । जन्म-आगरा नगरके पन्नीगली मुहल्लेमें वि० सं० १८७५ भादों वदी ८ । खत्री-पितार। [ प्रेयक--श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा 'विशारद' ]

जोड़ी री कोइ सुरत नाम से॥ यह तन धन कुछ काम न आवे। पडे लड़ाई जाम से ॥ अव तो समय मिला अति सुंदर। - सीतल बच घाम से॥ हो समिरन कर सेवा कर सतगुरु। मनहि इटाओ काम मन इंद्री कुल वस कर राखो। घूँट गुरु जाम से॥ पियो ठिकाना मिले मुकामा। मन के से ॥ छटो दाम भजन करो छोड़ो सब आलस। निकर चलो कलि-ग्राम दम दम करो बेनती गुरु से। वही निकारें तने चाम से ॥ ऐसा कोई। उपाव न रटन करो सुबह शाम से॥ प्रीति लाय नित करो साध सँग। हट रहो जग के खासो आम से ॥ कहे सुनाई। स्वामी राधा नाम से॥ लगो जाय सत मैली मई । मेरी चूनर जाउँ धुलान ॥ कापै अब में खोजत हारी । घाट घाट सुजान ॥ मिला न धुबिया

नइहर रहुँ कस पिया घर जाऊँ। मरे मेरे बहुत मान ॥ नित नित तरसूँ पल पल तड़पूँ। कोइ धोवे मेरी चूनर आन॥ काम दृष्ट और मन अपराधी। और लगावें कीचड़ सान ॥ का से कहँ सुने नहिं कोई। सब मिल करते मेरी हान॥ सखी सहेली सब जुड़ आई। भेद वतलान ॥ लगीं धुबिया भारी। स्वामी जहान ॥ प्रगटे आय

मुरिलया बाज रही । कोइ मुने संत घर ध्यान ॥ सो मुरली गुरु मोहिं सुनाई । लगे प्रेम के वान ॥ पिंडा छोड़ अंड तज भागी । सुनी अघर में अपूर्व तान ॥ पाया शब्द मिली हंसन से । खेंच चढ़ाई सुरत कमान ॥ यह बंसी सत नाम बंस की । किया अजर घर अमृत पान ॥ मेंवर गुफा ढिग सोहं बंसी । रीझ रही में सुन सुन तान ॥ इस मुरली का मर्म पिछानो । मिली शब्द की खान ॥ गई सुरत खोला वह द्वारा । पहुँची निज अखान ॥ सत्त पुरुप धुन बीन सुनाई । अद्भुत जिन की शान ॥ जिन जिन सुनी आन यह बंसी । दूर किया सब मन का मान ॥ सुरत सम्हारत निरत निहारत । पाय गई अब नाम निशान ॥ सुरत सम्हारत निरत निहारत । पाय गई अब नाम निशान ॥ अलख अगम और राधास्वामी । खेल रही अब उम मैदान ॥

### संत पलद्र साहब

( अयोध्याके संत, जन्म-स्थान—नगपुर जलालपुर, जिला—फैजाबाद; इनका स्थिति-काल विक्रमकी १९ वी श्वीक पूर्वा के अनुमान किया जाता है। जाति—विनया, गोविन्द साहबक़े शिष्य; शरीरान्त अयोध्यामें हुआ।)

अनुमान किया जाता है। जाति—वानया, गावन्द साहवक्ष । नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार॥ कैसे उतरे पार पथिक विस्वास न आवै। लगे नहीं बैराग यार कैसे कै पावै॥ मन में धरैन ज्ञान नहीं सतसंगति रहनी। वात करे नहिं कान प्रीति विन जैमे कहनी ॥
छूटि डगमगी नाहिं संत को वचन न माने ।
मूरख तजे विवेक चतुर्रं अपनी आने ॥
पल्टू सतगुरु सब्द का तनिक न की विवार ।
नाव मिली केवट नहीं की उती पार ॥

धुनिया फिर मर जायमा चादर लीजे धोय ॥
चादर लीजे धोय मैल है बहुत समानी।
चादर लीजे धोय मेल है बहुत समानी।
चादर भई पुरानि दिनों दिन बार न कीजे।
मतसंगत में मौंद ज्ञान का साबुन दीजे॥
छूटे कल-मल दाग नाम का कल्प लगावै।
चलिये चादर ओढ़ि बहुर निहंं भव जल आवै॥
पलदू ऐसा कीजिये मन निहंं मैला होय।
धुनिया फिर मर जायमा चादर लीजे धोय॥

दीपक वारा नाम का महल भया उजियार ॥

महल भया उजियार नाम का तेज विराजा ।

सन्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥

दसो दिसा भइ सुद्ध बुद्ध भइ निर्मल साची ।

बुटी कुमित की गाँठि सुमित परगट होय नाची ॥

होत छतीयो राग दाग तिर्गुन का छूटा ।

पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा पूटा ॥

पल्टू अँधियारी मिटी वाती दीन्ही टार ।

दीपक वारा नाम का महल भया उजियार ॥

देखी नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥
भिला तिरै जल बीच सेत में कटक उतारी।
नामिंह के परताप वानरन लंका जारी॥
नामिंह के परताप जहर मीरा ने खाई।
नामिंह के परताप वालक पहलाद बचाई॥
पलदू हरि जम ना सुनै ताको कहिये नीच।
देखी नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच॥

हाथी घोड़ा खाक है कहै सुनै सो खाक !!

करें सुनै सो खाक खाक है मुढ़क खजाना !

कोरू देटा खाक खाक जो साचै माना !!

महल अटारी खाक खाक है बाग-बगैचा !

सेत-अपेटी खाक खाक है हुक्का नैचा !!

साल-दुमाला खाक खाक मोतिन के माला !

नौनतलाना लाक खाक है मसुरा-माला !!

पल्टू नाम खुदाय का यही मदा है पाक !

हाभी भोड़ा खाक है कहे सुनै सो खाक !!

देत हैत हैं आपुर्ती पलटू पलटू सोर॥ पलटू पलटू मोर राम की ऐसी इच्छा। कौड़ी घर में नाहिं आपु में माँगों भिच्छा ॥
राई परवत करें करें परवत को राई।
अदना के सिर छत्र पैज की करें बड़ाई॥
लीला अगम अपार सकल घट अंतरजामी।
साहिं खिलावहिं राम देहिं हम को बदनामी॥
हम सों भया न होयगा साहिब करता मोर।
देत लेत हैं आपुईां पलटू पलटू सोर॥

हिर अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ।।
जन की सही न जाय दुर्वासा की क्या गत कीन्हा ।
भुवन चतुर्दस फिरे समै दुरियाय जो दीन्हा ।।
पाहि पाहि किर परे जनै हिर चरनन जाई ।
तब हिर दीन्ह जवाब मोर बस नाहिं गुसाँई ।।
मोर द्रोह किर बचै करौं जन द्रोहक नामा ।
माफ करै अँबरीष बचौगे तब दुर्वासा ।।
पल्ट्र द्रोही संत कर तिन्हें सुदर्शन स्नाय ।
हिर अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥

ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच॥
ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना।
वैर भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना॥
जो कंचन सो काँच दोऊ की आसा त्यागी।
हारि जीत कछु नाहिं प्रीति इक हरि से लगी॥
दुख सुख संपति विपति भाव ना यहु से दूजा।
जो बाम्हन सो सुपच दृष्टि सम सब की पूजा॥
ना जियने की खुसी है पल्टू मुए न सोच।
ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच॥

तू क्यों गफलत में फिरै िसर पर बैठा काल ॥

सिर पर बैठा काल दिनों दिन वादा पूजे ।

आज-काल में कूच मुरख नहिं तो कहँ स्ही ॥
कौड़ी-कौड़ी जोरि व्याज दे करते बड़ा ।

सुखी रहै परिचार मुक्ति में होबत ठठा ॥

तू जाने में ठग्यो आप को तुही ठगावे ।

नाम सजीवन मूरि छोरि के माहुर खावे ॥

पलदू सेखी ना रही चेत करो अब लाल ।

तू क्यों गफलत में फिरै सिर पर बैठा काल ॥

भजा आवरी कीजिये और वाह में केन ॥

भजन आतुरी कीजिये और वात में देर॥ और वात में देर जगत में जीवन थोरा। मानुप तन घन जात गोइ घरि करी निहोस॥

गंत सार अंत ५५-५६-

काँचे महल के बीच पवन इक पंछी रहता।
दस दरवाजा खुळा उड़न को नित उठि चहता।।
भिज लीजे भगवान यही में भल है अपना।
आवागीन छुटि जाय जन्म की मिटै कळपना।।
पळटू अटक न कीजिये चौरासी घर फेर।
भजन आतुरी कीजिये और बात में देर॥

जहाँ तिनक जल बीछुड़े छोड़ि देतु है प्रान ॥
छोड़ि देतु है प्रान जहाँ जल से विलगावै ।
देइ दूध में डारि रहै ना प्रान गँवावै ॥
जाको वही अहार ताहि को का लै दीजै ।
रहै ना कोटि उपाय और मुख नाना कीजै ॥
यह लीजे हप्टान्त सकै सो लेइ विचारी ।
ऐसो करें सनेह ताहि की में बलिहारी ॥
पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान ।
जहाँ तिनक जल बीछुड़ै छोड़ि देतु है प्रान ॥

जो में हारों राम की जो जीतों तो राम ॥
जो जीतों तो राम राम से तन-मन लावों ।
खेळों ऐसो खेळ लोक की लाज वहावों ॥
पासा फेंकों ज्ञान नरद बिस्वास चलावों ।
चौरासी घर फिरे अड़ी पौबारह नावों ॥
पौबारह सिरवाय एक घर भीतर राखों ।
कच्ची मारों पाँच रैंनि दिन सत्रह भाखों ॥
पलट्ट, बाजी लाइहों दोऊ विधि से राम ॥
जो मैं हारों राम की जो जीतों तौ राम ॥

दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर !!

उस मालिक का नूर कहाँ को हूँ इन जावे !

सब में पूर समान दरस घर बैठे पावे !!

घरती नम जल पवन तेही का सबन पसारा !

छुटै मरम की गाँठि सकल घट ठाकुरद्वारा !!

तिल भिर नाहीं कहीं जहाँ नहिं सिरजनहारा !

बोही आवे नजर फुरा बिस्वास हमारा !!

पलटू नेरे साच के झूठे से है दूर !

दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर !!

का जानी केहि औसर साहिव ताके सोर ॥ साहिव ताके मोर मिहर की नजरि निहारे । तुरत पंदम-पद देइ औगुन को नाहिं विचारे ॥ राम गरीविनवाज गरीवन सदा निवाजा ।

भक्त-बछल भगवान करत भक्तन के काजा ॥

गाफिल नाहीं परे साच है ली जब लावे ।

परा रहे वहि द्वार घनी के धक्का खावे ॥

आठ पहर चौंसठ घरी पलटू परे न भोर का जानी केहि औसर साहिब ताके मोर

पतिवरता को लच्छन सब से रहे अधीन ॥
सब से रहे अधीन टहल वह सब की करती ।
सास समुर और भमुर ननद देवर से डरती ॥
सब का पोधन करें सभन की सेज बिछावें ।
सब को छेय मुताय, पास तब पिय के जावें ॥
स्तै पिय के पास सभन को राखें राजी ।
ऐसा मक्त जो होय ताहि की जीती बाजी ॥
(पल्टू) बोलें मीठे बच्चन भजन में हैं लो लीन
पतिवरता को लच्छन सब से रहें अधीन

हिर को दास कहाय के गुनह करें ना कोय ॥
गुनह करें ना कोय जेही विधि राखें रहिये।
दुख-सुख कैसउ पड़ें केहू से तिनक न किरये॥
तेरे मन में और करनवाल हें और ।
त् ना करें खराव नाहक को निस दिन दीरें॥
वाको कीजै याद जाहि की मारी टूटें।
आधी को त् जाय घरिह में सम्में फूटें॥
पळ्टू गुनह किये से मजन माहि भँग होय।
हिर को दास कहाय के गुनह करें ना कंय।

जों लिंग लागे हाथ ना करम न की जे त्याग ॥

करम न की जे त्याग जक्त की चूझ पहाई।
ओहु ओर डारे तोरि एहर कुछ एक न पाई॥

उत कुल से वे गये नाहिं इत मिला टिकागा।
केंद्रू ओर में नाहिं बीच के बीच गुलागा॥
जेहुँ जेहुँ पावे वस्तु तेहूँ तेहुँ करम को छोरे।

खातिर जमा को लेंद्र जगत में मुहझ मोरे॥

पलदू पग घह निरम्य करि तातें ली न डाग।
जों लिंग लांगे हाथ ना करम न की जाम।

पलटू ऐसे दास को भरम की मंगा है भरम करें संसार होड़ आगन में रहा है भली बुरी कोड़ कहें रहे सहि सब का घड़ा है धीरज धे संतोष रहे हढ़ है टहराई।
जो कछु आवै खाइ बचै सो देइ छुटाई।।
छगै न माया मोह जगत की छोड़े आसा।
वल तिज निरवल होय सबुर से करै दिलासा।।
काम क्रोध को मारि के मारे नींद अहार।
पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार।।

लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥ मारत अपने पाँय पूजत है देई-देवा। सतगुरु संत विसारि करें भूतन की सेवा ॥ चाहै कुसल गँवार अमीं दे माहुर खावै। मने किये से लड़े नरक में दौड़ा जावे ॥ पोंडे जल के बीच हाथ में बाँधे रसरी। परे भरम में जाइ ताहि को कैसे पकरी ॥ पलटू नर तन पाइ के भजन महें अलसाय। हाथ में मारत अपने पाँय ॥ लिये कल्हाडी हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥ जाति न पूछे कोय हरी को भक्ति पियारी। जो कोइ करें सो वड़ा जाति हरि नाहिं निहारी ॥ पतित अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई। गनिका विस्या रहि बिमान पै तुरत चढ़ाई ॥ नीच जाति रैदान आपु में लिया मिलाई। लिया गिद्ध को गोदि दिया बैकुंट पटाई ॥ छुए लोहा कंचन होय। के पलट्ट पारस हरि को भजे मो बड़ा है जाति न पूछे कोय II

निदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होय ॥

काम ध्मारा होय विना कौड़ी को चाकर ।

कमर बाँधि के फिरे करे तिहुँ लोक उजागर ॥

उमे हमारी मोच पलक भर नाहिं विसारी ।

लगी की दिन रात प्रेम से देता गारी ॥

संत कहें हद करे जगत का भरम छुड़ावे ।

निदक गुरू हमार नाम से वही मिलावे ॥

मुनि के निदक मरि गया पलटू दिया है रोय ।

निदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होय ॥

माध्य वे दास कहाय गागे। जगत की आस न गांक्ये जी। समस्य हामगी को जय पाया। जगत से दीन न भांक्ये जी॥ साहिद के पर में कैन कभी। दिस यात को अंते आक्यि जी। पाया की दुस्स सुरद लाख परें। यह नाम सुधा रस चांक्ये जी॥

सील सनेह सीतल बचन, यहि संतन की रीति है जी ।
सुनत बात के जुड़ाय जाबे, सब से करते वे प्रीति हैं जी ॥
चितवनि चलनि मुसकानि नविन, नहिं राग द्वेप हार जीत है जी ।
पलटू छिमा संतोष सरल, तिन को गावे सुति नीत है जी ॥

विना सतसंग ना कथा हरिनाम की,
विना हरिनाम ना मोह भागे।
मोह भागे विना मुक्ति ना मिलेगी,
मुक्ति विनु नाहिं अनुराग लागे॥
विना अनुराग के भक्ति न होयगी,
भक्ति विनु प्रेम उर नाहिं जागै।
प्रेम विनु राम ना राम विनु संत ना,

पलटू सतसंग वरदान माँगै॥ पलटू नर तन पाइ कै, मूरख भजै न राम । कोऊ ना सँग जायगा, सुत दारा धन धाम ॥ बैद धनंतर मरि गया, पलटू अमर न कोय । सुर नर मुनि जोगी जती। सबै काल बस होय ॥ पलटू नर तन पाइ कै, भज्जै नहीं करतार । जमपुर बाँधे जाहुगे, कहीं पुकार पुकार ॥ पलटू नर तन जातु है, सुंदर सुभग सरीर। सेवा कीजै साध की, भजि लीजै रघुवीर ॥ दिना चार का जीवना, का तुम करी गुमान । पलटू मिलिहैं खाक में, घोड़ा वाज निसान ॥ पलटू हरि जस गाइ ले, यही तुम्हारे साथ। बहता पानी जातु है, घोउ सिताबी हाथ ॥ राम नाम जेहि मुखन तें, पलटू होय प्रकास । तिन के पद बंदन करों, वो साहिब मैं दास ॥ तन मन धन जिन राम पर, कै दीन्हों वकसीस । पलटू तिन के चरन पर, मैं अरपत हीं सीस ॥ राम नाम जेहिं उचरे, तेहिं मुख देहुँ कपूर । पल्टू तिन के नफर की, पनहीं का मैं धूर ॥ मनमा वाचा कर्मना, जिन के है विस्वास । पलटू हरि पर रहत हैं। तिन्ह के पलटू दास ॥ पलटू संसय छृटिगे, मिलिया पूरा यार । मगन आपने ख्याल में, भाइ पड़े संसार ॥ अन्तृति निंदा कोउ करै, लगे न तेहि के साथ। पलट्ट ऐसे दास के सब कोइ नावे माथ ॥ आट पर्र लागी रहै, भजन-तेल की धार । पलटू ऐसे दाम को कोड न पावै पार ॥ सरवरि कवहूँ न कीजिये, सब से रहिये हार । पलटू ऐसे दास को डरिये वारंत्रार ॥ संगति ऐसी कीजिये, जहवाँ उपजै ज्ञान । पलटू तहाँ न वैठिये, घर की होय जियान ॥ सतमंगित में जाइ कै, मन को कीजै सुद्ध । पलटू उहाँ न जाइये, जहवाँ उपज कुबुद्ध ॥ गारी आई एक से, पलटें भई अनेक। जो पलटू पलटै नहीं, रहै एक की एक ॥ पलटू होरे साँच के, झुठे से है दूर। दिल में आवे साँच जो, साहिव हाल हजूर ॥ पलटू यह साँची कहै, अपने मन को फेर । तुझे पराई क्या परी, अपनी ओर निवेर ॥ पलदू में रोवन लगा, हेरि जगत की रीति। जहुँ देखो तहुँ कपट है, कासों कीजे प्रीति II

मुँह मीठो भीतर कपट, तहाँ न मेरो वास । काहू से दिल ना मिलै, तौ पलटू फिरै उदास ॥ सन हो पहर भेद यह, हँसि बोहे भगवान । दख के भीतर मुक्ति है, सुखं में नरक निदान ॥ मन मिहीन कर लीजिये, जब पिउ लागे हाथ ॥ जब पिउ लागै हाथ नीच है सब से रहना। पच्छापच्छी त्यागि ऊँच बानी नहिं कहना॥ मान बड़ाई खोय खाक में जीते मिलना। गारी कोउ देइ जाय छिमा करि चुप के रहना ॥ सब की करै तारीफ आप को छोटा जानै। पहिले हाथ उठाय सीस पर सव को आनै ॥ हीरा झलके माथ। पलटू सोइ सुहागिनी मन मिहीन कर लीजिये जब पिउ लागै हाथ॥

## स्वामी निर्भयानन्दजी

( खामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वतीके शिष्य । )

मान मान रे मान मूढ़ मन ! मान है। सुपना है संसार बात यह जान छै॥ गुरु-चरनन की धूरि सीस पर धारि है। सुद्ध नीर सौं मिल मिलिपाँय पखार है ॥ बिसय-भोग मैं सुख नहिं खूब बिचारि है । दैवी संपति धारि सुद्ध अधिकार है।।

तेर-मेर कों गेर देर क्यों करत है। हानि-लाभ कों देख बृथा क्यों जरत है ॥ आतम-तत्त्व विचारि क्यों दुख नहिं हरत है । दुर्छभ नरतन पाय नहीं क्यों तरत है ॥ आतम ब्रह्म अनादि अनंत अपार है। सब देवों का देव यही सरदार है॥ चेतन सुद्ध अखंड सार का सार है। बड़भागी कोइ क़रत खुला दीदार है। द्रसन कर तत्कालिह पद निरवान है । सुपना है संसार बात यह जान है। तन का ढाँचा हाड़ माँस मल खाल है ।

अमल चढ़्यौ घनघोर वजावत गाल है। निज आतम सुवरूप न जानत हाल है ॥ 'निरभय' आतम ब्रह्म एक पहिचान है । सुपना है संजार वात यह जान है।

संत

निपाही

गोला मारै ज्ञान काः वनै, अज़व उजाला होय॥ जिग्यास् उत्कट अजव उजाला होय अँधेरा सवही नामें। अंतरमुख हो लखै आतमा अपनो भागे॥ जिंग्यायः भोटा । कहै 'निर्भयानंद' होय संत सिपाही कोय ग्यान का मारे गोला॥ पाता है निज आतमा, विसयन मीं मन रोक। काम क्रीध के वेग की, जो सह जाने होता। जो सहि जावै झोक यार विक्षेप हटार्न । निहा अर आहार जुक्ति मीं कक्ष्परार्थे॥ गुठे जाने गता है। कहै 'निर्मयानंद' विसयन सौं मन रोक आतमा निज पाता रे ॥

### अखा भगत

अकल कला खेलत नर ज्ञानी। जैसेहि नाव हिरे फिरे दसो दिम, प्रुव तारे पर रहत निज्ञानी। चलन बलन अवनी पर वाकी, मन की सुरत ठहरानी। तत्त्व समास भयो है स्वतंतर, जैसे हिम होत है पानी॥ छुपी आदि अंत निहं पायो, आइ न सकत जहाँ मन वानी । ता घर स्थिती भई है जिन की,किह न जात ऐसी अकथ कहानी॥ अजब खेळ अद्भुत अनुपम है, जाकूँ है पहिचान पुरानी । गगनहि गेव भया नर वोळे, एहि अखा जानत कोइ ज्ञानी ॥

## भक्त श्रीलिलतिकशोरीजी

(असली नाम श्रीकुन्दनलालजी, जन्म-काल—अज्ञात, लखनऊके साह गोविन्दलालजी अम्रवालके पुत्र और श्रीराधारमणीय गोखामी श्रीराधागोविन्दजीके शिष्य, स्थान—नृहन्दावन। शरीरान्न—वि० सं० १९३० कार्तिक शुरु २)

मन, पछितेही भजन विन कीने। धन दौलत कछु काम न आवै। कमलनयन गुन चित विनु दीने॥ सँगाती 3 कौ यह जगत सुग्व भीने । अपने तात मात मिटै नाः 'छिलतिकसोरी' दुंद चीने ॥ हरि आनँदकंद विना

मुसाफिर, रैन रही थोरी। जागु जागु, सुख नींद त्यागि दै, चोरी ॥ की होति वस्त दूरिः भृरि भवसागरः मंजिल मोरी । कुरमति मान हाकिम सों डरु 'र्लाटतिकसोरी' जोर वरजोरी ॥

लाभ कहा कंचन तन पाये। कमलदललोचनः भजे न मृदुल दुख मोचन हरि हरिव न ध्याये॥ तन मन धन अरपन ना कीन्हे। प्रान प्रानपति गुननि न जावनः भनः कलघोत धाम सब मिध्या उग़यु गँवाय गर्व, विमुख रँग रातेः गुरुजन विमग्ये । टोलत सुख संपति **प्टलितकिमोरी' मिट्टै** ताप नाः विन दृद् चितामनि उर लाये॥ माधीः ऐसेइ आयु मिरानी । हमन न हाज लजावत संतनः

दंभ

छदंव

विहानी ॥

य रति:

माला हाथ लेलित तुलसी गर, अँग अँग भगवत छाप सुहानी । विराग भजन रतः वाहिर परम अंतस मति पर-जुवति नसानी।। मुख सों भ्यान-ध्यान वरनत वह, नित विषय-कहानी। रति कानन करौ हरि, 'ललितिकसोरी' क्रपा हरि संताप सुहृद सुखदानी ॥

दुनियाँ के परपंचों में हम, मजा कछू नहिं पाया जी। भाई-त्रंधु पिता-माता, पित, सव सों चित अकुलाया जी॥ छोड-छाड़ घर, गाँव-नाँव, कुल, यही पंथ मन भाया जी। लिलतिकसोरी आनँदघन सों अय हिंठ नेह लगाया जी॥ क्या करना है संतित-संपितः मिथ्या सत्र जग माया है। शाल-दुशाले, हीरा-मोती में मन क्यों भरमाया है॥ पती-वंधू, सव गोरखधंध बनाया है। माता-पिताः लिलतिकसोरी आनँदघन हरि हिरदै कमल वसाया है।। वन-वन फिरना विहतर हम को रतन भवन नहिं भावे है। लता तरे पड़ रहने में सुख नाहिंन सेज सुहावै है। सोना कर धरि सीस भला अति तिकया ख्याल न आवे है। लिलतिकसोरी नाम हरी का जिप-जिप मन सचु पावे हैं। तिज दीनीं जव दुनियाँ दौलत फिर कोइ के घर जाना क्या। कंद-मूल-फल पाय रहें अन खट्टा-मीटा खाना क्या॥ छिन में साही वकसें हम को मोती-माल-खजाना क्या। लिलतिकसोरी रूप हमारा जाने ना तहँ आना क्या ॥ अप्टसिद्धि नवनिद्धि हमारी मुद्दी में हरदम रहती। नहीं जवाहिर, सोना-चाँदी, त्रिभुवन की संपति चहती॥ भावें ना दुनिया की बातें दिलवर की चरचा गहती। र्हालतिकसोरी पार लगावे मावा की कार्य

गौर-स्याम वदनारविंद पर जिसको बीर मचलते देखा। नैन-बान, मुसक्यान संग फॅस फिर निह नैंक सँभलते देखा॥ लिलतिकसोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा। इना प्रेमसिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा॥

देखों री, यह नंद का छोरा वरछी मारे जाता है वरछी-सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है हम को घायल देख बेदरदी मंद-मंद मुसकाता है लिलतिकसोरी जख़म जिगर पर नौनपुरी तुरकाता है

## भक्त श्रीलिलतमाध्रीजी

( लखनऊमें जीहरी श्रीगोविन्दलालजीके पुत्र, गृहस्थका नाम साह फुन्दनलालजी। सं० १९१३ में अपने भाई कुन्दनलाल लेतिकिशोरीजी) के साथ सब कुछ छोड़कर वृन्दावन आ गये। )

देखों विल वृंदाबन आनंद । नवल सरद निसि नव वसंत रितु, नवल सु राका चंद ॥ नवल मोर पिक कीर कोकिला कुजत नवल मलिंद । रटत श्रीराधे राधे माधव मास्त सीतल मंद ॥ नवल किसोर उमंगन खेलतः नवल रास रसकंद । लिलतमाधुरी रसिक दोउ बरः निरतत दिये कर फंद ॥

# भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी

( असली नाम—गोस्वामी गल्लूजी, जन्म वि० सं० १८८४ ज्येष्ठ ८,पिताका नाम—श्रीरमणदयालुजी, माताका नाम—গ্রीसर स्थान—फर्रुखाबाद । )

श्रीराधारमन हमारे मीत । इलित त्रिमंगी स्याम सलोने कटि पहिरें पटपीत ॥ उरलीधर मन हरन छवीले छके प्रिया की प्रीत । गुनमंजरी' विदित नागर वर जानत रस की रीत ॥ हमारे धन स्यामा जू कौ नाम । जाकों रटत निरंतर मोहन, नंदनँदन धनस्याम ॥ प्रतिदिन नव नव महा माधुरी, वरसति आठों जाम । प्युनमंजरि' नवकुंज मिलावै, श्रीवृंदावन धाम ॥

## भक्त रसिकपीतमजी

तरैटी श्रीगोवर्धन की रहिये। प्रति मदनगोपाल लाल के चरन कमल चित लैये॥ तन पुलकित त्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में न्हेंये। रसिक प्रीतमहित चित की वातें श्रीगिरिधारीजी मों किंद्ये॥

# श्रीहितदामोदर स्वामीजी

नमो-नमो भागवत पुरान।

प्रहातिमिर अग्यान वढ़थौ जवः

प्रगट भये जग अद्भुत भान॥

उदित सुभग श्रीसुक उदयाचळः

छिपे ग्रंथ उड़गनन समान।

जागे जीव निधि सोये अविद्याः

कियो प्रकास विमळ विग्यान॥

पूले अंबुज वक्ता स्रोताः

हिमकर मंद मदन अभिमान।

छ्टि गये कर्मन के वंधन, मुग्यान ॥ मिटयौ मोह मुझे अनुसर्गाः भक्ति-पंथ दरस्यौ निदान् । खर्प सुझे सकामीः नहीं उल्क देखत विष्मान ।। दिनकर है जद्यपि मखोपरः महा राजत बढ़ची प्रताप और न समावः दामोदर हित सुर मुनि वंदितः जय जय जय श्रीकृपानिधान॥

# भगवान हित रामदासजी

और कोऊ समझै सो समझो हम कूँ इतनी समझ मली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषमानु ठली। श्रीदामादिक सखा श्याम के श्यामा सँग ललितादि अली। व्रजपुर वास शैल वन विहरन कुंजन कुंजन रंग रली ॥ इन के लाड़ चहूँ मुख अपनो भावबेलि रम फलन फली । कहै भगवान हित रामदास प्रभु सब तें इन की कृपा बली।

## श्रीकृष्णजनजी

सत्य सनेही साँवरो, और न दूजो कोय। रे मन ! तासों प्रीति कर, और सकल भ्रम खोय ॥ पानी में ज्यों बुदबुदा, ऐसी यह है देह। यिनसि जाय पल एक मैं, या मैं नहिं संदेह ॥ स्वासा चलत कुठार हैं। काटत तहवर आय । हो सचेत जै कृष्णजन, गिरिघर लाड़ लड़ाय ॥ समय-समय पर करत सोइ, असन-वसन निरधार। रे मन ! तू अब सुख चहत, ऐसे प्रसुहिं बिसार ॥ दैन कह्यौ तहँ निहं दियौ, दियौ विषय के हेत । जनम गमायौ वादहीं पायौ नरक निकेत ॥ लाय गये खग खेत सव, रह्यौ सोई अब राख। मज हरि चरन सरोज सो, सब संतन की साख ॥ तिनका तोरै वज कों, मसक विदारै भेर। ऐसी लीला कृष्ण की तनक न लागे वेर ।। काया सहर सुहावनोः जहाँ जौहरी नैन। हरि हीरा है देत सों मोल, बोल मृदु वैन ॥

## महात्मा बनादासजी

( प्रेयक-प्रिन्सिपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्० ए० )

(१)

राम भन्ने भये राम यही तन, गे मन बुद्धि औ चित्त अहं सन । विधि और निपेध न जानत वेद, गये सब खेद अनंद भये अव॥ मिष्टि प्रले थिति भृलि गई निर्हें जानत देस औं काल अहै कव। प्टाम बना<sup>र</sup> हम ब्रह्म, हमी स्वर, आवत है उठै स्वास जबै जव ॥

(२)

अजय रॅग अनुभी वरसे लाग । नाम कोच मद आम वासना अर्क जवामहि झरसै लाग ॥ होभ भोह परहोह दोप दुख किंठ कुचाल सब तरमें लाग । ्न्द्री इमन अमन नव भाँतिहि अरुचि होत अब हरसै लाग ॥ हमागील मंतोप मुराई सांति महज मुख सरसै लाग। न्त्रास बना' जपि नाम सो उपजा मुक्त करत नहिं अस्तै लाग ॥

( ३)

· प्रम चना' पर्नुचे मुकाम जे, आँखें कहत हवाला l नुसा लङ्गारं थात्रित पृत्यी, पलक न लागत हाला ॥ ाहमानेनो रहत इमेगा इस्जिम सुनि हम नीरा। ्रसीर भनतः १८५दी भरि आवत पुरुकावली सरीस ॥ गर्गर गर जित सांतिः यका मनः तनहु यका दरसाई। ग्यान विराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समाई॥ बैर प्रीति छिल परत न कतहूँ समता माँहिं मुकामा। 'दास बना' जहँ ये लच्छन तौ कवन भेद तेहिं रामा ॥ (8)

सेवत सेवत सेव्य के सेवकता मिटि वनादास' तव रीक्षि के स्वामी उर लपटाय।। नाचत बीते बहुत दिन रीइयौ नहिं रिझवार। ·वनादास' तेहि नाच को, बार बार धिरकार II कला कुसल सो सुंदरी "घट को नहिं दीन। वनादासं जाकी अदा एक ताल

X रहना एकांत सब वासना को अंत कियें,

सांतरस-साने औं न खेद उतसाह है। धीर कटी छायें, जाल जटा को मुँडायें, मोह-

कोह को नसायें, सदा बिना परवाह है॥ उहिम कों डारें, मन मारें, औ विसारें वेद,

हारें हक सारे औ विचारें गुनगाह है। तरक, तकरीरी औ जगीरी तीनिहूँ होक,

(यना) आस फरक तो फकीरी बाह-बाह है।।



काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई।। ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बह्नम श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड।।

—( गोस्वामी श्रीतुल्सीदास्जी, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड)



## संत और बिच्छ

विश्वपावनी वाराणिस में संत एक थे करते वास । रामचरण-लवलीन-चित्त थे, नाम-निरत, नय-निपुण, निरास ॥ नित सुरसरि में अवगाहन कर विश्वेश्वर-अर्चन करते। क्षमाशील पर-दुख-कातर थे, नहीं किसी से थे डरते॥ एक दिवस श्रीभागीरिय में ब्राह्मण विदय नहाते थे। दयासिंधु देविकनन्दन के गोप्य गुणों को गाते थे॥ देखाः एक बहा जाता है वृश्चिक जलधारा के साथ। दीन समझकर उसे उठाया संत विप्र ने हाथों हाय।। रखकर उसे हथेली पर निजा संत पोंछने लगे निशंक। खल, कृतम्न, पापी वृश्चिक ने मारा उनके भीषण डंक ॥ कॉप उठा तत्काल हाथ, गिर पड़ा अधम वह जल के बीच। लगा डूबने अथाह जल में निज करनी वस निष्ठुर नीच ॥ देखा उसे सुमूर्ष, संत का चित करुणा से भर आया। प्रवल वेदना भूल, उसे फिर उठा हाथ पर अपनाया॥ ल्यों ही सँभला, चेत हुआ, फिर उसने वहीं डंक मारा। हिला हाथ, गिर पड़ा, बहाने लगी उसे जल की घारा॥ देखा पुनः संत ने उसको जल में वहते दीन मलीन। लगे उठाने फिर भी उसको क्षमामूर्ति प्रतिहिंसा-हीन॥ नहा रहे थे लोग निकट सब बोले क्या करते हैं आप ! (विसक जीव बचाना कोई धर्म नहीं है पूरा पाप॥ चक्ला हाथों हाथ विपम फल तब भी करते हैं फिर भूछ। धर्म देश को डुवा चुका भारत इस कायरता के कूल" ॥ अमाई ! क्षमा नहीं कायरता, यह तो वीरों का नाना। स्वल्प महापुरुषों ने इसका है सच्चा स्वरूप जाना॥

कभी न ह्वा क्षमा-धर्म से, भारत का वह सचा भ हुवा, जब भ्रम से था इसने पहना कायरता का व भक्तराज प्रह्लाद क्षमा के परम मनोहर थे आद जिन से धर्म बचा था जो खुद जीत चुके थे हर्पामर्प बोले जब हँसकर यों ब्राह्मणा कहने लगे दूसरे लो ··आप जानते हैं तो करिये हमें बुरा लगता यह योग" कहा संत ने 'भाई ! मैंने वड़ा काम कुछ किया नहीं स्वभाव अपना वरता इसने, मैंने भी तो किया वरी मेरी प्रकृति वचाने की है, इसकी डंक मारने वी मेरी इसे हराने की है, इसकी सदा हारने नी क्या इस हिंसक के बदले में में भी हिंसक वन जाऊँ क्या अपना कर्तव्य भृलकर प्रतिहिंसा में गन जाऊँ जितनी त्रार ढंक मारेगा उतनी वार यनाउँगा आखिर अपने क्षमा-धर्म से निश्चय इसे हराऊँगा" संतों के दर्शन, स्पर्शन, भाषण अमोघ जगतीतर मं वृश्चिक छूट गया पापों से संत-मिलन से उस पर गि खुले ज्ञान के द्वार, जन्म-जन्मान्तर की स्मृति हो आं छूटा दुष्ट स्वभावः सरलताः श्रुचिता सव उम भ हार्छः संत-चरण में लिपट गया वह करने को निज पानन सन्। छूट गया भव-व्याधि विषम से हुआ र्याचर वह वी धीयान ॥ जय हिंसक जड जन्तु क्षमा से हो मयते हैं गापु मृहतः। हो सकते क्यों नहीं मनुज जो माने जाते हैं सहान है पढ़कर वृश्चिक और संत का यह रुचिकर मुल्पस्य संपाः अच्छा छो मानियेः तज प्रतिहिंसाः हिसाः विमः विमाः





भक्तोंकी क्षमा

#### भक्तोंकी क्षमा

प्रह्लादकी गुरु-पुत्रवर

जिसके भयसे त्रिभुवन काँपता था, वह स्वयं काँप उठा था पाँच वर्षके बालकके भयसे । सुरगण और लोकपाल जिस हिरण्यकशिपुके भयसे दिन-रात भयभीत रहते थे, वह अपने ही पुत्र प्रह्लादसे डर गया था । उसे आशङ्का हो गयी— 'कहीं मेरी मृत्यु इसके विरोधमें न हो ।'

'आप चिन्ता न करें !' दैत्यराजके पुरोहित आगे आये। 'यदि इसने हमारी वात न मानी तो हम इसे टिकाने लगा देंगे।'

पुरोहितोंको अपनी अभिचार-विद्याका गर्व था। प्रह्लाद भगवान्का भजन छोड़ दें, यह तो होना था नहीं। पुरोहितोंने मन्त्र-चलते छत्या राक्षसी उत्पन्न की। प्रह्लादने तो उरना सीखा नहीं था। राक्षसी दौड़ी उन्हें निगलने—यह कहना टीक नहीं है। उतने केवल दौड़नेकी इच्छा की।

जो निश्विल-ब्रह्माण्डनायकके चिन्तनमें जागता रहता है, उसके भ्योग-क्षेम'के रक्षणमें वह सर्वक्षमर्थ सो कैसे सकता है। कृत्याने उत्पन्न होते ही देखा कि वह प्रह्लादकी ओर तो पीछे सपटेगी, उसकी ओर महाचक अपटा आ रहा है—कोटिकोट सूर्य जिसकी किरणोंमें छुप्त हो जायँ, वह महाचक सुदर्शन। चेचारी कृत्या थी किस गणनामें। लेकिन कृत्या अमीप होती है। उसे कुछ करना था—अपने उत्पन्न करनेवाले पुरोहितोंके प्राण लेकर वह अहरय हो गयी।

राण्ड और अमर्क—बालक प्रह्लादको मारनेको उद्यत दोनों पुरोहितोंकी लाश पड़ी थी। लेकिन प्रह्लाद भगवान्के भक्त थं न, व इतसे दुखी हुए कि मेरे कारण मेरे गुरुपुत्र मरे। व हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—प्यदि मेरे मनमें अपनेको मारनेवाल, अपनेको विप देनेवाल, अपनेको पर्वतसे पंक्तनेवालींक प्रति भी कभी होप न आया हो तो ये गुरुपुत्र जीनित हो जाम । यदि मंते अपनेको कष्ट देनेवाले दैत्यों, सर्गो, हाथियों और मिहोंमें विना किसी भेदके आपका दर्शन

गुरुपुत्र जीवित हो गये—चे मत्रमुच जीवित हो गये। जो भगवानमे विमुख है, वर तो जीवित हो तो भी मृत है। प्रहादकी प्रार्थनांच गुरुपुत्रोंमें प्राण ही नहीं आये, उनमें भगवरांकि भी आयी। उन्हें सचा जीवन मिला।

· × × × × अम्त्ररीपकी दुर्वासापर

भगवान् नासवणकं परम प्रियं भक्तः महागज अस्वरीय--

अम्बरीप भगवद्गक्तिमें इतने तन्मय रहनेवाले कि र श्रीहरिको उनकी तथा उनके राज्यकी रक्षाके लिये अ चक्रको निश्रुक्त कर देना पड़ा था। अम्बरीक जैसे भगवद्ग नियमित एकादशी वत करें तो क्या आश्चर्य। एकादश वतका पारण द्वादशीमें होता है। एक पारणके समय नुर्वा जी पहुँच गये। महाराजने भोजन करनेकी प्रार्थना क ऋषि उसे स्वीकार करके स्नान-संन्या करने चले गये।

द्वादशीमें पारण करना आवश्यक था। द्वादशी थी यं और दुर्वासाजी संन्या करते हुए ध्यानस्य होंगे तो लौटेंगे, यह कहा नहीं जा सकता था। व्रतकी रक्षा हो इ अतिथिको भोजन कराये विना भोजन करनेका अपराध न हो-—ब्राह्मणोंकी आशासे इस धर्म-संकटमें राजाने ग जलसे आचमन कर लिया।

दुर्यां ताजी छोटे। राजाने जल पी लिया, यह उन जान लिया। उनका तो नाम ही दुर्वाक्षा ठहरा—कोध मूर्ति। एक जटा उखाड़कर कृत्या उत्पन्न कर दी गजा नष्ट करनेके लिये।

राजा विना हिले-डुले ज्यों-के-त्यों निर्भय खड़े रहे भगवान्के चक्कने कृत्याकी उत्पन्न होते ही भस्म कर दिया उ दौड़ा दुर्वाक्षके पीछे। अब तो लेनेके देने पड़ गर्थे। प्र बचानेके लिये भागे दुर्वाता ऋषि, चक्क पीछे पड़ा उनके

महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक गये तो ब्रह्माजीने दूरसे ह दिया—'यहाँ स्थान नहीं है।' कैलात गये तो शंकरजं रूखा-सा जवाय दे दिया—'में असमर्थ हूँ।' देवर्षि नारद कहनेपर वैक्कण्ठ गये; किंतु भगवान् नारायणने भी ह दिया—'में विवश हूँ। मैं भी भक्तोंके पराधीन हूँ अम्बरीपके ही पास जाइये।'

चककी ज्वाला शारीरको जलाये दे रही थी। दुर्वासा दौड़े आये और सीचे अम्बरीयके पैरोंपर गिर पड़े। व संकोच हुआ राजा अम्बरीयको। वे हाथ जोड़कर पार्थ करने लो चकके—प्यदि मेरा कुल ब्राह्मणोंका मक्त र हो तो ये महर्पि तागरहित हो जायँ। यदि मगवान, नाराय मुझसे तनिक भी प्रसन्न हों तो महर्षि तागरहित हो जायँ।

त्रक शान्त हो गया । राजाने दुर्वां धाजीको मोज कराया पूरे एक वर्ष बाद और तब स्वयं भोजन किया केवल जल पीकर वे एक वर्षतक सहर्षिके लीटकेकी स्था

### रसिक संत सरसमाधुरी

(जन्म——वि० सं० १९१२ । जन्म-स्थान——मन्दसौर (ग्वालियर राज्य )। पिताका नाम—श्रीषासीरामजी। मानाका रूक्ष्रीपार्वतीदेवी । जाति—व्यास्मण । )

(१)

जय जय श्री युगल विहारी। नृपति नव नागरि नागर, रसिकन रिझवारी ।। अधम उधारन जन निस्तारन: तारन तरन भक्त भयहारी । गौर दयामल किशोर किशोरी, जोरी भोरी अति स्कुमारी ॥ विधि हरि हर विनवत निश्चि वासर, ह अवतारन के अवतारी । कीजिये क्रपा कमल पद सेवा, सरसमाधुरी शरण तिहारी ॥ (२)

भजो श्री राधे गोबिन्द हरी ॥

युगल नाम जीवन-धन जानो, या सम और धर्म निहं मानो ।
बेद पुरानन प्रगट वखानो, जपै जोइ है धन्य धरी ॥
किल्युग केवल नाम अधारा, नवधा मिक्त सकल श्रुति-सारा ।
प्रेम परा पद लहै सुखारा, रसना नाम लगावो झरी ॥

नृत्य करें प्रभु के गुन गावें, गदगद खर तन मन पुलकावें ।

टहल महल कर हिय हुलसावें, सरसमाधुरी रंग भरी ॥

( ३ )

भज मन श्री राधे गोपाल ।
करणा निधि कोमल चित तिन को, दीनन को प्रतिपाल ॥
जिन को ध्यान कियें सुख उपजै, दूर होत दुख जाल ।
माया रहत चरन की चेरी, डरपत जिन सों काल ॥
विहरत श्रीवृन्दावन माँहीं, दोउ गल वैयाँ डाल ।
विलसत रास विलास रँगीले गावत गीत रसाल ॥
हँस हँस छीन लेत मन छल कर चक्कल नैन विशाल ।
सरसमाधुरी शरनागत कों छिन में करें निहाल ॥
(४)

राधिकावल्लम ध्यान थरो उर, राधिकावल्लम इष्ट हमारे। राधिकावल्लम नाम जयो नित, राधिकावल्लम ही हिय धारे॥ राधिकावल्लम जीवन है मम, राधिकावल्लम प्राण तें प्यारे। राभिकावल्लम नैन वसे सरसमाधुरी होत नहीं छिन न्यारे॥ (4)

गावें श्यामा श्याम को, ध्यावें श्यामा श्याम। निरखें श्यामा श्याम को, यही हमारो काम। यही हमारो काम। यही हमारो काम, नाम दंपति छो छागी। निज सेवा सुख रंग, महल लीला अनुरागी॥ सरसमाधुरी रंग रँगे, मदमाते होलें। मिलें सजाती संग खोल अंतस मृदु बोलें॥ (६)

जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी॥

जो जन भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोइ प्रानी आपा अर्पन करे कृष्ण को, प्रेम प्रीति मन मानी सुमरे सुरुचि सनेह स्याम को, सहित कर्म मन वानी श्रीहरि छिव में छको रहत नित, सोइ सचा हरि ध्यानी सब में देखे इष्ट आपनो, निज' जनन्य पन जानी नैन नेह जल द्रवत रहत नित, सर्व अंग पुलकानी हरि फिलने हित नित उमगे चित, सुध बुध सब विस्तरानी विरह व्यथा में व्याकुल निश्चि दिन, ज्यों मछली विन पर्ली ऐसे भक्तन के वश भगवत, वेदन प्रगट क्यांनी सरसमाधुरी हरि हँस में हैं, मे हें आवन जानी

(७)

भजन विन नर मरघट को भत । श्यामा स्थाम रहे रसना से सिन को जान समूत विन हरि भजन करम सब अवरम, आहों गाँट वसूत एक अनन्य भक्ति विन कीथे भूग करनी करनत निश्च दिन करत कपट छलवाजी, समझे नहीं अञ्च सरसमाधुरी अतकाल में सार्वें गणका

भजन विन नर सन पश् समान । खान पान में उमर वितावत, और नरी पृत के मिल्यो आय भागन सों नर तन, अब तो समार प्रजान सत्ततंगत में बैठ ऐंड तज, कर गोविष्ठ गुण गान छिन पल घड़ी घटत है रवाँमा, काल मधी मान वर्त आय अन्वानक तक मोरगा, मीत मन्यों और कछू नाहीं बीन आये, निकम जाय में मिर सरसमाधुरी मन तज हीर भज करी हमारी मान

(9)

जगत में रहना है दिन चार !

त हेत कर हिर सीं प्यारे, हिर सुमरन की बार !!

त पलक का नाहिं भरोसा, मौत विछाया जार !

द्री भोग विपय वस हूये, फँसे सकल नर नार !!

र ले भजन संत गुरु सेवा, सब करनी को सार !

कुत सौदा सत्य यही है, जीत जनम मत हार !!

गला चली लग रही रैन दिन, मन में सोच विचार !

शला गया कोइ चला जात, कोइ चलने को तैयार !!

वाँस स्वाँस में सुमिर श्याम को, दया धर्म उर धार !

सरसमाधुरी नाम नाव चढ़, उतरो भव जल पार !!

(१०)

जगत में सकल बटाऊ लोग ।
कोइ आवत कोइ जात यहाँ ते, झूँठो सुख संजोग ॥
भुगते करम भरम चौरासी, जनम मरन दुख रोग ।
जो उपजें सो निश्चै बिनसे, काको कींज सोग ॥
करें भजन निष्काम श्याम कें।, फिर निहं होत वियोग ।
मरसमाधुरी सत्य कहत हैं, करे अमर पुर भोग ॥
(११)

थोड़ा जीवन जगत में, सुन मेरे मन यार । सरसमाधुरी सों। करो परस्पर मबन प्यार ॥ राजी राखों सबन को राजी रहिये आप । मरसमाधुरी सहदता, भेटत त्रयविधि ताप ॥ जग द्रमति भव छाँड के, जावे खाली हाथ। सेवा भावनाः, चले जीव के साथ ॥ सुपना यह संसार है। मोह नींद से जाग । नेकी करें। प्रमु से इसे। इसि मुमरन को लाग॥ जो जन गुमर नाम हरि, जारो ताके सरयमापुरी होह नुखी, छर्रे युगल अनुराग ॥ यही हान अरु ध्यान है, यही योग तप त्याग। सरसमाधुरी समझ मनः विषयन में मत पाग ॥

(१२)

जगत यह जान रंग या सपना ।

भात भिता परिवार नार्रि नर, हरि विन कोई न अपना ॥

निज स्वार्थ के समे समेदी, विविधि ताप में तपना ।

निजुरन भरन मिलन जीवन में, करिये नहीं कल्पना ॥

भाया जाल जीव उरशायो, उपज उपज फिर खपना ।

सरसमाधुरी समक्ष मृद्ध मन, साँचा हरि हरि जनना ॥

दोहा

जो सेवा श्रीयुगल की, तन सों यने न मित्त । तो मन सों कर भावना, समय-समय की नित्त ॥ गृह बन मैं जित नित रहो, गहों मानसी गेव । 'सरसमाधुरी' भाव सों, सहचिर बन सुख लेव ॥ सुख की दंपति रासि हैं, तिन सों प्रेम यहाव । 'सरसमाधुरी' टहल को, नित-प्रति रख चित चाव ॥ जुगल लगन मैं मन मगन, राखहु आठों जाम । 'सरसमाधुरी' सुरित सों, सुमिरहु स्नामा-स्नाम ॥

#### श्रीमद्भगवत्-सेवाके वत्तीस अपराध

वाहनादि असवार हो) पहर खडाऊ पदत्राण को पहर के हिर मंदिर नहिं जाय॥ ले, हिर उत्सव दिन जान। जन्म अष्टमी आदि नहिं श्रीहरी, यह अपराध पिछान॥ सेव करे हरि मंदिर में जाय के, करे नहीं नमन करे नहिं प्रेम सों श्रीमत स्यामाँ स्याम ॥ अशुचि अंग जूँठे वदन, लघुशंकादिक बिन धोये कर दंडवतः यह अपराध प्रमान॥ एक हाथ सों ही करे, श्रीहरि चरण प्रणाम। युगल हस्त जोड़े नहीं यह अपराध निकाम॥ सामने करे प्रदृष्टिणा कीय। म्रति मन में निश्चय कीजिये, यह अपराधिह होय। हरि मूरति के अगाड़ी, बैठे पाँव करे अवज्ञा समझ विनः पातक लेहु निहार ॥ कमर प्रष्ट धुटनोंन को, वस्त्र वाँघ कर जीय। श्रीहरीः यह अपराधिह होय॥ वैठे मूर्रात के सामने सोवे पाँव पसार। यह भी पातक प्रगट है, कियो शास्त्र निर्धार॥ श्रीहरि सन्मुख वैठ के भोजन करे जो आना भी पाप प्रत्यक्ष है, समझें संत सुजान ॥ मंदिर में बैठ के, मिथ्या बोले जीय। वार्ताः यह भी पातक होय॥ चखानें हरि मूर्रात सन्मुख कोई, करे पुकार वकवाद। यह भी है अपराध ही करनो वाद विवाद॥ हरि मंदिर में बैट के, जग चर्चा अनुवाद मनुष्य मंडली जोड़ के, करे सहित उन्माद्॥

प्राणीन कों, और भये मतक जगत संताप । रोवे मंदिर बैठ के, सो भी कहिये पाप॥ माँहीं मंदिर बैठ के, करे ईपी जोय । हेप करं सों। यह भी पातक होय॥ प्राणीन सामने, देहि किसी को दंड। हरि **मर**ति के मोध वरे हने। यह भी पाप प्रचंड ॥ मारे थीटाकुर ं सामने। जग लोगन को जान। 計 देवे आशिवदि ही, सोहू पाप पिछान॥ हरि मंदिर में बैठ के , बोले वचन कटोर। दस्त्रावे और को। यह पातक सिरमोर॥ उपरणा ओढ के हिर सेवा में जाय। ऊन विषे यह अपराध लखाय ॥ वाल मंदिर के, निंदा करे बखान। सन्सुख ठाकुर बैठ निछानिये, होय पुन्य की हानि ।। यह पाप श्रीहरि मरति संामने, अस्तुति भाखे और। लोक हित, यहै पाप अति घोर ॥ हास्य करे जिय और की, बोले वचन अयोग। के जीव दुखाने लोग॥ मंदिर माँही बैठ मंदिर बैठ के छोड़े वाय मॉहीं श्चि हो। यह भी पातक जान !! पवित्रता नष्ट निज समर्थ तिज लोभ वदाः करे कृपणता जान। सेव कोः यथाशक्ति दित मान॥ नहिं श्रीहरी

समर्पे प्रभू के भोग लगे कि भखे वस्तु जो जीव यह, सो पातक अर् भोग धरे नहीं। श्रीमत लाइ लडा सेवे नहीं, सो भी पाप ि पितर भूत अरु देवता। तिन के भोगः सोइ समर्पे को, यह भी पाप व प्रम बैठनो, श्रीटाकुर की पीठ फेर यही अवज्ञा विमुखताः अतिशय पार ः ठाकुर सेवा करत में, जग जिय करे 1 नमन करे डर लोभ वशा, यहै पाप को महिमा कोऊ करें सनत रहे ज निज मुख अस्तुति नाह करे, सो भी कहियत देवता की करे, निंदा आप व यह भी कहियत पाप है, मन में समझ स अपने मुख ही सों करे। आप वडाई लघुता गुण धारे नहीं, यही पाप हे यह बत्तीम जो पाप हैं। त्याम करो हरि प्रभो, है प्रसन हरि अपनाचें ताको श्रीवाराह पुराण में, यह सेवा अप इन को तिज के प्रीति सीं, भगवत पद आ भक्ति सेइये, श्रीअरचा भाव कर कृषा, मिछे युगल गए सरसमाध्री कर

#### संत लक्ष्मणदासजी

[ जन्म---१९वीं दातान्दीका पूर्वार्ड, जन्मस्थान--गोंडा जिलेका नगवा आम, जाति आहाण ।] ( प्रेपक---प्रिन्सिपल श्रीभगवर्ताप्रसादसिंहजी एम्० ए०)

लादी नाम खजनवा हो सुनौ मन बनजरवा। धीर गहीर के आसन मारी, प्रेम के दिही बयनवा हो॥ साँच के गोनिया माँ जिनिस मरेव है, कि लेव ज्ञान रसरवा हो। अन्तर के कोठरी माँ ध्यान लगावी, निसिदिन मजन विचरवा हो॥ राति दिवस वाके देस न ब्यापित स्थाम हीरा के उजेरवा हो। कहें लहन जन चलौ सतगुर घर अहुरि बहुरिन गवनवा हो॥

साँवरो धन धाम तुमारा ।। जागेव अलख पलक अजिनासी खोलेव गगन केवारा। तापर दरम दियो प्रभु है है त्रिमुवन छाँन अहि नाद बेद जस बाजन छाँगे अनहद मन्द प्रमुति जन सम नाम स्ट छाँगे मंतन हैन न सार मित्र गात्रे मास्द खड़ी नार्चे, मेग कहत प्रव देवन छत्त करत सुरपुर चिंद प्रस्त भीगा अतर गुळाव कुमकुमा केमर अविर छहा प्रा तापर घोरि घोरि मेंग मास्त चहुँ विशि पर्द मेग छाँग वेसट सकळ छवि जाको छिकन भूमा मान में छन्छन दाम द्या मत्तरुर की स्मुपनि चौना वि

### संत श्रीसगरामदासजी

कहे दाम सगराम रामरस का ले गटका।

मतं चूके अव दाव चार दिन का है चटका।

ये चटका चूक्याँ पले मिले न दूजी वार।

लख चौरामी जोनि में दुख को आर न पार॥

दुख को आर न पार घणा मारेगा भटका।

कहे दास सगराम राम रस का ले गटका॥

कहे दाम सगराम सुणो हो सज्जन मिंता।

सारी वात यूँ जाण थने क्यों व्यापै चिंता॥

क्यों व्यापै चिंता थने सुख-सागर सूँ सीर।

राम भजन विन दिन गया वो सालत है वीर ॥ वो सालत है वीर आप जावे जब चिंता। कहे दास सगराम सुणो हो सजन मिंता॥ कहे दास सगराम सुणो धन की धणियाणी। कर सुकृत भज राम जाण धन ओस को पाणी॥ बहते पाणी धोय ले कृपा करी महाराज। कारज कर ले जीव को करयो जाय तो आज॥ करयो जाय तो आज काल की जाय न जाणी। कहे दास सगराम सुणो धन की धणियाणी॥

### श्रीस्वामी रामकबीरजी

( प्रेपक---श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एठ०)

बुरे ख्यालोंने पीछा छुड़ानेके लिये ये ग्यारह युक्तियाँ बहुत उपकारी हैं :—

(१)मालिकसे प्रार्थना करना, (२) आलप्तसे बचना, (३) कुमङ्गसे दूर रहना, (४) बुरी कितावें, किस्सा-कहानी न पढ़ना, (५) नाच-तमाशा, चेटक-नाटकमें-न जाना, (६) अपनी निरख-परख करते रहना, (७) इन्द्रियोंको बुरे विपयोंकी ओर झुकने न देना, (८) जव

बुरे चिन्तवन उठें तो चित्तसे नोचकर फेक देना, (१) एकान्तमें मन-इन्द्रियोंकी विशेष रखवारी करना, (१०) परमार्थी शिक्षाओंको सदा याद रखना, (११) मौत और नरकोंके कएको याद दिलाकर मनको डरवाते रहना।

काम काम सब कोइ कहे, काम न चीन्है कोय। जेती मन की कल्पना, काम कहावत सोय॥

### संत दीनदरवेश

[ जन्म १८६३ वि०; स्थान डमोड़ा, गुजरात ]

( प्रेपक--श्रीवैद्य बदरुद्दीन राणपुरी )

जितना दीमे थिर नहीं, थिर है निरंजन नाम ।

टाट वाट नर थिर नहीं, नाहीं थिर धन-धाम ॥

नाहीं थिर धन-धाम, गाम-धर-हस्ती घोड़ा ।

नजर आत थिर नाहिं, नाहिं थिर साथ संजोड़ा ॥

कहे दीनदरवेश, कहा इतने पर इतना ।

थिर निज मन मत शब्द, नाहिं थिर दीसे जितना ॥

थेदा कर छे बंदगी पाया नर-तन सार ।

जो अब गाफिल रह गया, आयु बहे सख मार ॥

आयु बहे सख मार ॥

आयु बहे सख मार ॥

आतु बहे सख मार ॥

आती बेर्मान, कीन विधि जग में आयो ॥

कान बीनदरवेश, फँस्गो माया के फंदा ।

पामा नर नन सार बंदगी कर छे दंदा॥

जिक विना करतार के, जीव न पावत चैन ।
चहुँ दिसि दुख में इवते, झूर रहे दो नैन ॥
झूर रहे दो नैन, रैन दिन रोवत बीते ।
हाय अभागी जीव पीव विनु को निह मीते ॥
कहत दीनदरवेश फिक अब दूर करीजे ।
तव ही आवै चैन, जीव जब जिक्र करीजे ॥
अमल चढ़ावा हो गया, लगा नशा चकचूर ।
आली क्यों वूझत नहीं, मिल गये माहेब नूर ॥
मिल गये साहेब नूर, दूर हुइ दुविधा मेरी ॥
विकट मोह की फाँस, हुट गह मंगिन तेरी ॥
कहत दीनदरवेश, अब यहाँ दहीं गहावा ।
लगी नशा चकचूर हो गया अमल चढ़ावा ॥

आली अमल छूटै नहीं, लग रहे आठों याम।
में उन में ही रम रहूँ, कहा और से काम॥
कहा और से काम, नाम का जाम पिया है।
जित को मिल गये आप उसी ने देख लिया है॥
कहे दीनदरवेश, फिरूँ प्रेमें मतवाली।
लग रहे आठों याम अमल नहिं छूटै आली॥

आली पिया के दरस की, मिटै न मन की आस । ंन दिनाँ रोवत फिरूँ, लगी प्रेम की फाँस ॥ त्या प्रेम की फाँस श्वास-उश्वास सँभारे। में उन की हुइ रोय, पीव नहिं हुए हमारे॥ कहत दीनदरवेश, आस नहिं मोहि जिया की। मिटै न मन की प्यास, आस मोहि दरस पिया की।

मॉई घट-घट में बसे, दूजा न बोलनहार। देखों जलवा आप का, खाविंद खेबनहार। ।। खाविंद खेबनहार, नाथ का यही नज़ारा। त् कहा जान अबूझ, बागी हविश्व का प्यारा।। कहत दीनदरवेश, फकीरी इत्म बखाने। दूजा न बोलनहार सोई सैयाँ पहचाने।। माया माया करत है, खाया खरच्या नाँहि। आया जैसा जायगा, ज्यूँ बादल की छाँहि।। ज्यूँ बादल की छाँहि।। जयूँ बादल की छाँहि।। जान्या नहिं जगदीस, प्रीत कर जोड़ा पैसा।। कहत दीनदरवेश, नहीं है अम्मर काया। खाया खरच्या नाँहि करत है माया-माया।।

वंदा बहुत न फूलिए, खुदा खमंदा नाँहिं। जार जुलम मत कीजिये मरत लोक के माँहिं। मरत लोक के माँहिं। मरत लोक के माँहिं, तजुर्वा तुरत दिलावे। जो नर करे गुमान, नहीं नर खत्ता खावे।। कहत दीनदरवेश भूल मत गाफिल गंदा। खुदा खमंदा नाँहिं बहुत मत फूले वंदा।।

वंदा कहता मैं करूँ करणहार करतार।
तेरा कहा सो होय नहिं, होसी होवणहार॥
होसी होवणहार, बोझ नर वृथा उठावे।
जो विधि ळिख्या ळिळार, तुरत वैसा फळ पावे॥
कहत दीनदरवेश हुकुम से पान हळंदा।
करणहार करतार, तुही क्या करसी वंदा॥

हुरै नगारा कूच का, छिन भर छाना नाँहि। कोई आज कोई काल ही, पाव पलक के माँहि॥ पाव पलक के माँहि॥ पाव पलक के माँहि॥ पाव पलक के माँहि, समझ ले मनना मेरा। धरया रहे धन माल, होय जंगल में डेरा॥ कहत दीनदरवेश जतन कर जीत जमारा। छिन भर छाना नाँहिं कूच का हुरै नगारा॥

हिंदू कहें सो हम वड़े, मुसलमान कहें हम्म। एक मूँग दो फाड़ है। कुण ज्यादा कुण कमा॥ कुण ज्यादा कुण कम्म, कमी करना नहिं कजिया। एक मजत है राम, दुजा रहिमान से रॅजिया॥ कहत दीनदरवेश, दोय सरिता मिल सिंधू। सब का साहव एक एक ही मुसलिम हिंदू॥ बंदा बाजी झुट है। मत साची कर मान। कहाँ वीखल गंग है, कहाँ अकव्वर खान॥ कहाँ अकन्वर खान, भले की रहे भलाई। फतेह सिंह महाराज, देख उठ चल गये भाई॥ कहत दीनदरवेश, सकल माया का धंधा। मत साची कर मान, झुट है बाजी बंदा॥ मर जावेगा मृरखा, क्यूँ न भजे भगवान। झुठी माया जगत की, मत करना अभिमान॥ मत करना अभिमान, येद शासतर यूं कहते। तज ममता, भज राम, नाम सो अम्मर रहेंगे॥ कहत दीनदरवेश। फेर अवसर कव आवं। भज्या नहीं भगवातः और मुख मर जाने॥ काल झपट्टा देत है। दिन में बार हजार। मूरख नर चेते नहीं, कैमें उतरे पार॥ कैसें उतरे पार, मोह में हारको बाजी। भज्या नहीं भगवंत रह्यो गाया में गर्जा॥ दीनदरवेश, छोड़ दे गृह-गार्।। दिन में बार हजार, देत है काल अपटा है राम रुपैया रोकड़ी, खरच्या लुटन नॉिंट। साहेब सरिखा सेठिया, वमे नगा के मॉर्स मे वसे नगर के माँहिं। हुंडियाँ फिरे न पारी। क्या पैसे की प्रीतः प्रीत श्रीहरि की मार्नी म दीनदर्वेश त्याम येगम मीतः।

खरच्या खूटे नाँहिं, यम है मेंक रहेरा ह

ताकूँ मनवा धिक है, साहेब समरवा नाहिं। अलख पुरुष नहिं ओलख्यो, पड़चो मोह के माँहि॥ पड़चो मोह के माँहि॥ पड़चो मोह के माँहि समझ ले मनवा मेरा। पड़चा पूतला जान, होयगा सूना डेरा॥ कहत दीनदरवेश ज्ञान की लगीन धाकूँ। साहेब समरवा नाँहिं, धिक है मनवा ताकूँ॥ वंदा हिर के मजन बिन, तेरा कोइ न मित्त। तुँ क्यूँ मटके बाबरे, कर ले नाम से प्रीत॥ कर ले नाम से प्रीत, वही मवतारक सैयाँ। परमानंद को पेख यार! क्यूँ राह-मुलैयाँ॥ कहत दीनदरवेश, कटे फिर काल का फंदा। जनम-मरण मिट जाय, हरी को मज ले बंदा॥ मायिक विषय संसार का, देखत मन लोभाय। मनिह स्तींच हिर चरण में, रखो सदा लब लाय॥ रखो सदा लव लाय। रखो सदा लव लाय, लगा हिर से निरवाना।

उन का नाम है योग, भागवत साँइ वखाना॥ कहत दीनदरवेश, मिले उवरन का आरा। कबहूँ न मन लोभाय, देख मायिक संसारा ॥ छीन की मानो क्षणभंगर। संदर काया देखत ही उड़ जायगा, ज्यूँ उड़ि जात कपूर ॥ ज्यूँ उड़ि जात कपूर, यही तन दुर्लभ जाना। मक्ति पदारथ काज, देव नरतनहि बखाना।। कहत दीनदरवेदाः संत दर्शन जन पाया। क्षणभंगुर संसार, सुफल भइ सुंदर काया ॥ देवाधिदेव दया करो, आयो तुम्हारे पास। भवोभवमें राचा रहूँ, तुम चरणन की आस ॥ तुम चरणन की आसः भक्ति-अनुराग वधैया। पल छिन विसरत नाह तुम्हीं हो मेरे सैंया॥ दीनदरवेश मिटे संसार उपाधी। आयो तुम्हारे पास, दया करो देवदेवाधी॥

#### संत पीरुद्दीन

[संत दीनदरवेशके शिष्य।] (प्रेषक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

खालिक विन दूजा कहाँ, साँई तेरा अबूझ। न्रे नजर देखे विना किस विध पावत सूझ॥ किस विध पावत सूझ फिरे हम अंध अभागी। मैरम नाम लिखाय तभी हम देखा जागी।। कहत पीरु दरवेश वही है मेरा मालिक । साँई पेख अबूझ, दूजा नहिं देखिय खालिक॥

### वावा नवी

[ संत दीनदरवेशके शिष्य । ] ( प्रेषक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

में जानूँ हरि अधम उधारन पतित उबारन स्वामी रे।
भक्त वत्सल भृधरजी रे, है एक नाम बहुनामी रे॥
प्रथम भक्त प्रहलाद उबारे, ध्रुव को अमर पद दीन्हा रे।
मुदामा के सब संकट काटे, हँस हँस तंदुल लीन्हा रे॥
पांचाली को चीर बढ़ायो, पांडव लिये उबारी रे।
कौरन कुल को आप विदारे, अर्जुन को स्थ धारी रे॥

गिरधारी तेरो नाम बड़ो है, जहर मीरा का पीया रे। नामदेव की गाय जिवाई, दामा के जीवण जीया रे॥ सेन काज नाई बनि आये, माधव का मल धोया रे। ब्रह्मन के घर वास त्यागकर, सदन कसाइ मन मोहचा रे॥ बहुरंगी तोहे कौन वखाने, गोविन्दजी गर्वहारी रे। दास नवी को सरणे राखो, द्ववत नैया तारी रे॥

#### वावा फाजल

[ संत दीनदरवेशके शिष्य । ] ( प्रेपक-श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

यदुपति कृष्ण मुनस् मोही विदास्थि । लंबर मन की चालः चिदानँद बास्थि ॥

नैया वहे मॅझधार, खेवैया तारिये | फाज़ल अपनो जान, हरी उवारिये ॥

### संत नूरुद्दीन

् संग दीनदरवेदात्रे रामभक्त दिाप्य, अन्तिम जीवन सरयू-तटपर । ] ( प्रेयक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

भावरी भिलनी जानि के जूँठे खाये बैर।
नाविक जन सरणे रख्यो कहा यवन सौं बैर॥
कहा यवन सौं बैर जटायू खग थे प्राणी।
वानर और किरात उचारे जाण अजाणी॥
न्र फकीर जानें नहीं जात वरन एक राम।
तुव चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम॥

## संत हुसैन खाँ

[ संत दीनदरवेशके शिष्य । ]

( प्रेयक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

बालमुकुन्दा माधवा केशव कृष्ण मुरार । यवन उधारन आइये निर्लंज नंदकुमार ॥ निर्लंज नंदकुमार नाथ छाँड़ो निदुराई । दूध दही घृत खाय यादव तेरी चतुराई ॥ हुसैन तेरा हो गया गिरधर गोविन्दा । केशव कृष्ण मुरार माधवा बालमुकुन्दा ॥



### संत दरिया खान

[ संत कमालके शिष्य | ]

( प्रेपक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

तेरा जलवा कौन दिखावे।।
तेल न याति बुझत ना ज्योती जाग्रत कौन लखावे।
यिज चमके झिरमिर मेह वरसे नवरँग चीर मिजावे॥
पल एक पिव दीदार न दीखे जियरा बहु तह़पावे।
दिरया खान को खोज लगाकर आपहि आप मिलावे॥

#### संत इलन फकीर

[स्थान-अहमदाबाद, दरिया खानके शिष्य।] (प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

ख्वाय को देखके भूल मत राँचिये,

यह वाजीगर का खेल है जी।

रूप जोयन दिन चार का देखना,

जय लग दीप में तेल है जी॥

हम तुम दोनों हिलमिल रहें, यह

सराय पल-छिन का मेल है जी।

झूलन फकीर पुकारकर कहे

क्यों दे अब भी बदफेल है जी॥



#### संत शम्मद शेख

[ समय सतरहवीं सदी, संत माधवदासजीके शिष्य । ] ( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

सुहागिन पिय से नाची हो।
पल इक पीव को विसरत नाहीं (तेरी) प्रीती साची हो॥
रसना तेरी पीव रटन में, नैन पियामी हो।
जियरा तेरा पिव सँग विरमें, (तेरी) काया काची हो॥
तन मन झूला डोर बाँधकर पिव रँग राची हो।
शम्मद शेख पिव माधव मिलते (हुई) काल की हाँगी हो॥

### बाबा मलिक

[ स्थिति—मुगल वादशाह जहांगीरके समय, स्थान—पुन्सः । भरीच जिलेमें आनन्दनगर । श्रीसंत हरिदासनीके शिप्प । ]

( प्रेपक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल गणा )

वावा मोहे एक तिहारी आग ॥ टेक ॥ धन दौलत मेरे मन नहिं भावे, में हूँ तिहामे दाग । तेरा है में टाढ़ रहा हूँ, मोय रखो चरन के पाव ॥ रोजे क्यामत कोइ न मेरा माह्य खानो साम । दास मिलक की लेहु खबरिया एक दिन जंगल नाव ॥

#### बाबा गुलशन

[ गुरु—न्नजदास नामक संत, न्नजवासी मुस्लिम संत। ] ( प्रेषक—-श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

गोहिन स्रत मोहन की, देखत जग लागि रहा सपना।
-चैन न साँविर स्रत बिनु, मोहे कोइ यहाँ न लगे अपना।।
। चंचल हिर के चरन लग्यो, रसना लिग प्रिय नामहि जपना।
जान तहकीक कर देख लिया, जग झुठ जँजाल मन की कल्पना।।

गुलकान काया कारमी कल मिट्टी का ढेर। पाक खुदा के जिक्र विन बंदें न पावत रुहेर॥ ठाढ़ी रह वज ग्वालिनी गुलशन पूछत तोर । वजवासी वो कहाँ गये मुरलीघर चित चोर ॥ पाजी नैन मानें नहीं, गुलशन कहचो समुझाय । इत उत नित भटकत फिरें स्थाम छवी मन भाय ॥ स्थाम छवी जिन जिन लखी गुलशन चहै न आन । मुरलीधर सों मन लगा, उन्हें वही भगवान ॥

#### संत दाना साहेब

[ समय वि० सं० १७५० से १८००, स्थान चाँपानेर, काजी गुलशनके शिष्य । ]

( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

मुरलीधर स्याम की साँवरी स्रक्त निरखत नैना छाकि रहे। वजवासी हुई वज ठाढ़ि रहूँ, वंसीधर माधुर बेणु वहे॥ वरसाना कुंज वृँदावनमें, हिरदीसत नाहीं कौन कहे। वाना वजसे नहिं दूर रहे, यह जन्नत का सुख कौन छहे॥ वाना के दिल में लगी, पीय दरस की आस।

विरिहन व्रज में आइ कै, ठाढ़ी ठौर उदास ॥ मनमोहन ! तुम हो कहाँ, व्रजवासी सुख दैन । सैयाँ तुम्हारे दरस विनु, दाना बहावत नैन ॥ विलखत आयू वीत गइ, बीते जोवन वेश । अव तो दरस दिखाइये, दर पै खड़ा दरवेश ॥

### संत केशव हरि

[स्थान—सौराष्ट्र, जन्म-संवत् १९०७] . (प्रेषक—श्रीमाली गोमतीदासजी)

जो शांत दांत सुसमाहित वीतराग।
जैने नयी जगत माँ रितमात्र राग॥
जैने सदा परम बोध पवित्र धाम।
एने अमे प्रणय यी करिए प्रणाम॥
जैनो ययो सपाल जन्म नृजाित रूप।
जैने सदा सुखद एक निज स्वरूप॥
जैनो सुन्वाक्षम विषे समये विराम।
एने अमे प्रणय यी करिए प्रणाम॥

देखाय तोय पण अन्तर माँहिं गूढ़ ।

जेने विवेक विनयादि विचार रूढ़ ॥

जे आत्मलाभ यिक केवल पूर्णकाम ।

एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥

जे त्यागवान पण छेवट एक रागी ।

रागी जणाय पण अंतर माँ विरागी ॥

जेनुं सदा रटण केशव राम नाम ।

एने अमे प्रणय थी करिये प्रणाम ॥

### संत यकरंगजी

निर्मिशन जो हरिका सुन नाय रे। विमर्जी यात नाकी सद दन जाय रे॥

लाय कहूँ मानै नहि एकहु। अय कहोः कवलग हम समझायँ रे॥ ° सोच विचार करो कुछ 'यकरँग'।

आखिर यनत बनत बन जाय रे॥

साँबिलिया मन भाया रे॥
सोहिनी स्रत मोहिनी म्र्रत,

हिरदें बीच समाया रे।
देस में ढूँढा, विदेस में ढूँढा,

अंत को अंत न पाया रे॥
काहू में शहमद, काहू में ईसा,

काहू में राम कहाया रे।
सोच-विचार कहै 'यकरँग' पिया,

हरदम हरि-नाम भनो री ॥

जो हरदम हरि-नाम को भनिहो, मुक्ति है नैहै तोरी।
पाप छोड़ के पुन्य जो करिहो, तब बैकुंठ मिलेरी।
करम से धरम बनो री॥
'यकरँग' पियसों जाइ कही कोइ, हर घर रँग मचीरी।
सुर नर मुनि सब फाग खेलत हैं, अपनी-अपनी जोरी।
सबर कोई लेत न मोरी।

मितवा रे ! नेकी से वेड़ा पार । जो मितवा तुम नेकी न करिहो, बुड़ि जैही मँसधार ॥ नेक करम से धरम सुधरिहै, जीवन के दिन चार। 'यकरँग' जागो खैर हशर की, जासी हो निस्तार॥

### संत पूरण साहेब

( कबीरपंथी साधु )

नरतन काहे को धरे हो चेतन!
पशुवत कर्म करत हो जग मैं, विषयन संग जरे।
सतसंगति चीन्ही नहिं कबहूँ, बहु भ्रम फंद परे॥
सुत दारा परिवार कुटुम सब, मोह-धार मैं परे।
प्रूरन' परख पाय बिन हंसा, जनम-मरन न टरे॥
या तन की केती असनाई! योरे दिनन मैं माटी मिलाई॥
जल पृथ्वी मिलि बनो है सरीरा, अग्नि पवन ता मध्य समाई।
सून्य स्वभाव अकास भरो है, तू नहिं जानत चेतन साँई॥

धन-संपति छिनभंग सकल जग, छिनभंगी सब मान बहारं धृक तिन कों जो इन कों मानतः 'पूरन' पारख विन दुरादारं समुद्दि बृ्ह्सि कछु लीजिये मनुआ ! जग में चित्त न दीजिरे! जो आपुहि बौराय गयो है, ताको संग न बीजिरे! विषयन के मदमाते जियरा, तिनके शान निर्हे भीतिरे! चोखो तीर पखान में मारो, नास्ति हेतु निर्हे रीकिरे! कहै 'पूरन' सुखरूप परख पद, ताहि अमल रस पीजिरे!

### मीर मुराद

[ कविराज नारण काइनदासके शिष्य, स्पान--वड़ोदा राज्यमें विलवाई ग्राम।]

( प्रेषक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

मुरलीधर ! मुख मोड़के अब मत रहियो दूर । मुराद आयो शरण में, रिलयो हरी हजुर ॥ स्याम छत्री हिरदे लखी, अब कहा निरखूँ आन । मुराद दूसरा कोउ नहीं, नाम किया निरगात है विलखत मन हरि के विना, दरम विना नहीं कीता मुराद हरि के मिलन विना, वरमा जगूँ वहीं निजा

संत भाण साहेब

[ जन्म—संवत १७५४ माधी पूर्णिमा, जन्म-स्थान—सौराष्ट्रमें ग्राम कनखीलोड, पिताका नाम—नान्याण भगत, मण्या अम्बाबाई, प्रसिद्ध संत । ]
( प्रेषक—साधु दयालदाम मंगलदास )

साचुं नाम साहेवनुं, जुटुं नहिं जराय। " भाण कहे प्रेमे भजे, तो भारे कामज थाय।! भाण कहे भटकीस मा, मर्गा जीने माहि । समजीने जो सुद्द रहे, तो कर्ष नगी पंत । बोले ए बीजो नहीं, परमेश्वर पोते।
अज्ञानी तो आँघळो, अळगो जहने गोते॥
एक निरंजन नामज साथे मन लाग्यो छे मारो।
गुरु प्रताप साधु नी संगत, आन्यो भवनो आरो॥
कूड़े कपटे कोइ न राचो, सतमारगने चाहो।
गुरुने बचने ग्यान ग्रहीने, नित्य गंगा मां नाहो॥

वट प्रकासा गुरुगम लाघी, चौरासीनो छेड़ो। जेरे देव ने दूर देखता, नजरे माल्यो नेड़ो॥ अनँत करोड़ पृथ्वी माँ आतम, नजरे करीने निहालो। भ्रांति भ्रमणा भवनी भाँगी, शिवे जीव समाणो॥ जळ झाँझवे कोई ना राचो, जूठो जग संसारो। भाणदास भगवंतने भजिये, जेहि सब भुवन पसारो॥

### संत रिब साहेब

[ जन्म—संवत १७९३, स्थान—गुजरात आमादे ताल्छुकेमें नणछा नामक याम । भाणसाहेबके शिष्य । ] ( प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास )

गम निरंजन देव भेद जाणें शिव शंकर । रात दिवस लव लाय रटत रामिह निज अक्षर ॥ उनिहं दिया उपदेश रह्या कवहू निहं शूला । राम नाम इक सार तत्व सवही का मूला ॥ रामा रघुवंसी सकल अखिल रूप आनंद है । रिवास एक श्रीनाम बिन सकल जगत यह फंद है ॥



रसना राम सँभारिये, श्रवनहिं सुनिये राम।
नयने निरखहु राम कुँ, रवीदास यहि काम॥
संत अनेकन जे भये, कीन्हीं राम पुकार।
रवीदास सब छोड़ि के, रामहिं राम उचार॥

(प्रेषक--वैद्य श्रीवदरुद्दीन श्री राणपुरी )

जग जीवन जै शब्द श्रिए सब सृष्टि उपाया।
ररा रमता राम ममा निज ब्रह्म की माया॥
जीव कहे जै राम नाम से अघ सब भागे।
श्रासो श्रासा रटन स्वपन से सृता जागे॥
जै श्रीराम मुख उच्चरै हिय माहीं हेते करी।
रिवदास नाम कहि चीन्हताँ योनि जन्म न आवै फरी॥

#### दोहा

नैनिहिं निर्हों राम कुँ, छए नैन के माहिं। राम रमत नित हमने में, रिव कोड जानत नाहिं॥ रग-रग राम रमी रह्यों, निर्मुन अगुन के रूप। राम-स्याम स्वि एक ही, मुंदर सगुन सरूप॥ राम भजन विना नहिं निस्तारा रे।

जाग जाग मन क्यूँ सोता।

जागत नगरी में चोर न लूटे प्रख मारे जमदूता॥

जप तप करता कोटि जतन कर कासी जाइ करवत लेता।

सुवा पीछे तेरी होय न मुकती ले जायगा जमदूता॥

जोगी होकर बसे जँगल में अंग लगावे भभूता।

दमड़ी कारण देह जलावे, ये जोगी नहिं रे जगधूता॥

जाकी यूरत लगी राम से काम कोच गर्दन लेता।

अधर तस्त्त पै आमन लगावे ये जोगी ने जग जीता॥

कँच्या नर सो गया चौरासी जाग्या मो नम् जगजीता।

कह रिवदाम भाण परनाये अनुभविया अनुभव पोता॥

### संत मीजुद्दीन

[ आति प**रान,** कन्छके भाग साहेबके शिष्य, महा पकीर । ] ( प्रेषक—सीमाणिकठाल संकरलाल सामा )

निया तोहि भावत ना मत्नंगाः यहि नाम अमीरत गंगा ॥ इसे विश्वय तेरी छोइ न देखूँ। अबहुँ करूँ ना संगा। नंग तिहारे बुद्धती उपजतः परत भजन में भंगा॥ वाला १६ विद्याया निश्चिदनः विष्य नहिं तजे भुजंगा। वाला तोहि वपूर न नाहे ज्यो स्वान नहाने गंगा॥ मर्कट कहा भूगन पहिनाये। अगब लेप लर अंगा।
मुरसरिता कहा गज अन्द्रवाये धूलि बढ़ावत अंगा॥
काली कमरिया साँई औट बढत न दूजा गंगा।
जाणसाँदेव गुरू नेद बताया। मीज मिले सलगंगा।

### संत मोरार साहेब

[ मारवाद थराद नामक राज्यके राजकुमार, रविसाहेबके शिष्य, जन्म—संवत् १९०२, समाधि-स्थान—खंभालिया, सौराहूः]

(प्रेपना-सापु वयालदास मंगलदास)

गुजरो आय करत मोरार ।

गगनागत सुग्व सुजय श्रवन

कर आये गरीवनेवाज ॥

अजामील, गज, गनिका तारी

आरत सुनि कं अवाज ।

ऋगि की नारि अहल्या तारी

चरन-सरन सुख साज॥

भन्ना, सेना, मजन कसाई किये सबन के काज। व्याध, गीध, पशु, पारिध तारे पिततन के सिरताज॥ पतीतपावन नेह-निभावन राजत हो रघुराज। वाम मोरार मीज यह माँगे दीने अभयपद आज॥

( प्रेयक--वैद्य श्रीवदरुद्दीनजी राणपुरी )

गोविंद गुण गाया नहीं, आळस आवी रे अभागी।
अंतर न टळी आपदा, जुगते न जोयुं जागी।
जनम गयो जंजाळ माँ, शब्दे लक्ष्य न लागी।
भजन तूँ भृ्हयो रामनुं, मोह ममता नव त्यागी।।
धन रे जोबन नाँ जोर माँ बोले आँख चढ़ावी।
संत चरणने सेव्या नहीं, कर्मे कुबुद्धि आवी।।
अखंड ब्रह्मने ओळखो सुंदर सदा रे सोहागी।
मोरार कहे महापद तो मळे, मनवो होय रे बेरागी।।



[ रिव साहेबके शिष्य। ]

( प्रेषक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

रित्र साहेब गुरु सूरमा, काटी भव-जंजीर। कादर अपनो जानि के, ले गये भव-जल तीर।। यह संसार सूना लगे, माया लगे विषधार। कादर कफनी पहिन के, खोंजे खेवनहार॥ तन पै भस्म रमाय के, लिया फकीरी वेश।

कावां कादर क्यां हुआ, कैसे भया दरवेश ॥
हिरि-सुमिरण में रॉच के, छाँडे जग-जंजाल ।
कादर अब कैसे रहे, भज मन श्रीगोपाल ॥
कादर नैना खोलिये, आये खेवनहार ।
पामर बहु पछिताओंगे, नैया हुवे (मझ) धार॥

#### संत गंग साहेब

[ खीम साहेबके चुपुत्र, रिव साहेबके शिष्य। ]

( प्रेषक--साधु दयाकदास मंगकदास )

आये मेरे आँगन मुकुट मणी।
जन्म जन्म के पातक छूटे सतगुर शान सुनी।
कोटि काम रिव किरणें लार्जे ऐसी शोभा बनी।
कलीकाल के याणे उठाए सून्य शब्द जब धुनी।

कमलनयन कृपा मुझ पर कीन्हीं नैनन लिखि लीनी । चित्त चरण से विद्युरत नाहीं ऐसी आय बनी ॥ गंगदास गुरू किरपा कीन्हीं मन रिव भाण भणी । सीमदास यह शान वताई मिले मोहि धुन धनी ॥

### साईं करीमशा

[ मोरार साहेवके शिष्य। स्थान-कच्छ।]

( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

तेरो अवसर बीत्यो जाय बाबरे, दो दिन को मेहमान ॥ टेक ॥ वड़े बड़े वादशाह देखे, न्रे नज़र बलवान । काल कराल से कीन बचे हैं, मिट गये नाम निशान ॥ गज घोड़े अरु सेना भारी, नारी रूप की खान । मभी एक दिन न्यारे होकर, जा सोये समसान ॥ मंत समागम समझ न जाने, रहे विषय गलतान ।

पचे रहे दिन रात मंद मिति, जैसे स्कर स्वान !! इक पल साहेब नाम न लीन्हा, हाय अभागे जान ! पतीतपावन देख पियारे, हो जावे कल्यान !! हरिहर छाँड आन कहँ भटके रे मन मेरे! मान ! साँइ करीमशा साहेबजी से अब तो कर पहचान !!

### संत बहादुर शा

( प्रेषक-नैच श्रीनदरुदीन राणपुरी )

अय चौथा पद पाया संतो ॥
नाभि कमल से सुरता चाली सुलटा दम उलटाया।
त्रिकुटि महल की खबर पड़ी जब आसन अधर जमाया॥
जाम्रत स्वम्न सुपुप्ती जाणी तुरिया तार मिलाया।
अन्तर अनुभव ताली लागी सून्य मॅडल में समाया॥

चाली सुरता चढ़ी गगन पर अनहद नाद वजाया। हनझन हने हो रणकारा वामें सुरत समाया। देवी देव वहाँ कछु नाहीं नहीं धूप नहिं छाया। रामदास चरणे भणे वहादुर शा निरख्या अमर अजाया॥

### संत त्रीकम साहेब

( खीम साहेबके शिष्य । )

[ प्रेषक--साधु दयालदास मंगलदास ]

सनमुख हेरा साहव मेरा । वाहिर देख्या भीतर देख्या देख्या अगम अपारा ॥ है तुझ माहीं सूफल नाहीं गुरु विन घोर ॲंघेरा । यह संसार स्वप्न की बाजी तामें चेत सबेरा॥ आवागमन का फेरा टलिया पल में हुआ निरवेरा। त्रीकम संत खीमने चरणे तोडिया जम का जँजीरा॥

#### संत लाल साहब

( प्रेवक--साधु दयालदास मंगलदास )

हरिजन हरि दरबार के, प्रगट करे पोकार। शब्द पारखू लालदाम, समुझे समझनहार।। नेत थे चेत अचेत क्यूँऑधरा!आज अरु काल में उट जाई। मोह का सोह में सार नहीं सुद्ध की अंध के धंध में जन्म जाई काल कूँ मारकर कुबुधि कूँ रोधकर भरम का कोट कूँ भाँग भाई खबर कर खबर कर खोज ले नाम कूँ याद कर ग्रन्द तंभाल भाई

#### संत शाह फक़ीर

ध्यान लगावहु विपुटी द्वार, गहि सुधमना विहॅगम सार । दैटि पताल में पश्चिम द्वार, चिह् सुमेन भव उत्तरह पार ॥ ६९३ कमल नीके दम भूसा, अटर्ये दिना एको नहि बूझा। ज्याद फकीस यह सब चंद्र, सुर्रात लगाउ जहाँ वह चंद्र॥ सनहर सानहिं मनहिं छा। है। सो भूला प्रमु-लोक सिधावै । धुनतिर्धि अनहद छागै शंग, बार उट्टे दीएक बरै पतंत्र ॥ ध्वाद फकीरा पहाँ समावे। चिक्रवा पानी नदी मिलावे । मन-कच्छी अति जोर है। मानत नाहीं धीर । कड़ा लगाम दे के पकर, मचे धार फकीरा॥

# गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज

सगवान् श्रीकृष्ण ही एकमात्र शरण हैं सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः । पापपीनस्य द्वीनस्य श्रीकृष्णः शरणं सम ॥ १ ॥

यश तथा भान इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले साधनीं रहित, सभी प्रकारसे परतन्त्र, विविध प्रकारके पापीं पुष्ट गुझ दीनके लिये साधनहीन जीवोंके उद्धारक विकृष्ण ही शरण हैं॥ १॥

संसारसुग्वसम्प्राप्तिसम्सुखस्य विशेषतः । विदेशेषस्य सततं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ २ ॥ अधिकतर सांसारिक अनित्य सुखोंकी प्राप्तिके लिये ही उच्चोगमें तत्पर, मिथ्या सांसारिक प्रपञ्चोंमें ओतप्रोत हो जानेसे यदा बहिर्मुखी प्रचृत्तिवाले मुझ दीनके लिये निःमाधन जीवोंके समुद्धर्ता भगवान् श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥२॥

सदा विपयकामस्य देहारामस्य सर्वथा।
दुष्टस्यभाववामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥३॥
सर्वदा विपयोंकी इच्छा रखनेवाले, नितरां देहिक मुखमें
ही आनन्द माननेवाले और कामुकता तथा छुन्धता हत्यादि दुष्ट स्वभावोंसे अत्यन्त कुटिल मुझ साधनहीनके लिये निःसाधन जीवोंके उद्धार करनेवाले श्रीकृष्ण ही हरण हैं॥३॥

संसारसर्पद्रप्टस्य धर्मश्रष्टस्य दुर्मतेः । लोकिकप्राप्तिकष्टस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४ ॥ संसाररूपी साँपसे डसे हुए, स्वधर्मको नहीं माननेवाले, दुप्रबुद्धि और अनेकों प्रकारके लौकिक पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये कप्ट उठानेवाले सर्वसाधनहीन मुझ दीनके समुद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ४ ॥

विस्मृतस्वीयधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः।
स्वरूपज्ञानग्रन्यस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥५॥
अपने घर्मको भूल जानेवाले, कर्म-जालसे किंकर्तव्यविमृढ् चित्तवाले, खरूपज्ञानसे रहित मुझ साधनहीन दीनके
शरण निःसाधन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य
नहीं ॥५॥

संसारसिन्धुमग्नस्य भग्नभावस्य दुष्कृतेः । दुर्भावलग्नमनसः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥६॥ संसारक्षी अगाध समुद्रमें डूवे हुए, नष्ट सद्भावन वाले (प्रसुप्रेम-विहीन), दुष्कर्मकारी, बुरी भावनाओं तंसक अन्तःकरणवाले सर्वसाधनहीन सुझ दीनके निःसाक जीवोंके समुद्धर्ता श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ६॥

विवेकश्वर्यभक्त्यादिरहितस्य निरन्तरम् । विरुद्धकरणासक्तेः श्रीकृष्णः शरणं सम ॥ ॥

विवेक, घेर्य और भक्ति इत्यादि परमात्माकी ग्राप्ति करानेवाले कार्योसे सर्वथा रहित तथा निरन्तर परमात्माकी ग्राप्तिके वाधक अनुचित कार्योमें तत्पर सर्वसाधनहीन गुम्न दीनके शरण श्रीकृष्ण ही हैं, जो साधनहीन अनेकों जीवोंका उद्धार किया करते हैं ॥ ७॥

विषयाक्रान्तदेहस्य वैमुख्यहतसन्मतेः । इन्द्रियाश्वगृष्टीतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ८॥ कामादि विषयोंसे अभिभूत शरीरवाले, परमातमाक्षी ओर- से विमुख होनेके कारण शुभ बुद्धिको गँवा देनेवाले, इन्द्रिय- स्पी दुष्ट घोड़ोंके अधीन हो जानेवाले, धर्वसाधनहीन गृष्ट दीनके शरण निःसाधन जीवोंके समुद्धारक भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ८॥

एतदृष्टकपाठेन होतदुक्तार्थभावनात् । निजाचार्यपदाम्भोजसेवको देन्यमाप्नुयात् ॥९॥

इस श्रीकृष्ण-शरणाष्ट्रकंके पाठ करनेसे तथा इस अध्य-में कहे हुए अथोंका ध्यानपूर्वक मनन करनेसे अपने आनार्य श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलोंका उपासक दीनताको प्राप्त करता है। जिस दीनताके प्राप्त हो जानेपर वह भगवान्सी शरणमें जाता है और वे प्रसन्न होंकर उस भक्तको अग्रा लेते हैं। इसलिये दीनतापूर्वक प्रभुकी शरणमें जाना ही रूग अष्टकका प्रधान उद्देश है। १॥

#### मगवान् श्रीनवनीतप्रियजीका स्तवन

अलकावृतलसद्दिके विरचितकस्त्रिकातिकके।
चयलयशोदाबाले शोभितभाके मितर्मेऽस्तु ॥ १ ॥
धुँघराले वालोंसे आच्छादित, अत्यन्त सुन्दर शिको
किये हुए कस्त्रीके तिलकसे विभृषित रमणीय ललाउनाले
श्रीयशोदाजीके चञ्चल वालक श्रीकृष्णमें मेरी बुदि ॥ १ ॥
स्विर रहे ॥ १ ॥

मुखरितन् पुरचरणे कटिबद्ध द्वाद्य पिटका भरणे। द्वीपिकरजकृतभूषण भूषितहृद्ये मितर्में ऽस्तु॥२॥ मधुर शब्द करनेवाले न् पुरोंसे मुद्रोभितचरणः कमरमें वैथी हुई क्षुद्रपण्टिकाओं ( छोटे-छोटे घुँघक्ओंसे युक्त मेखला ) से विभृषित वस्त्रवाले बाध-नखसे बनाये हुए आभरणोंको हृदयपर धारण करनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो॥२॥

करप्रतनवनवनीते हितकृतजननीविभीषिकाभीते। रितसुद्वहताच्चेतो गोपीभिर्धश्यतां नीते ॥ ३ ॥ ताजे माखनको करकमलोंमें धारण करनेवाले, सदा हित-बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयशोदाजीकी डाँटसे डरे हुए और गोपिकाओंद्वारा वशमें किये हुए श्रीकृष्णमें मेरा चित्त प्रेम धारण करे॥ ३ ॥

बालदशामतिसुग्धे चोरितदुग्धे वजाङ्गनाभवनात् । तदुपालम्भवचोभयविश्रमनयने मतिर्मेऽस्तु ॥ ४ ॥

वाल्यावस्थाकी बुद्धि तथा चञ्चलता इत्यादिसे अत्यन्त भनोहर लगनेवाले, वज-गोपियोंके घरसे दूध चुरा लेनेवाले, गोपियोंके उलाहनोंके भयसे व्याकुल (भयभीत)-नयन श्री-कृष्णमें गेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ४॥

व्यक्तदं मिलिसाङ्गे स्वरूपसुषमा जितानङ्गे।

कृतनन्दाङ्गणिरङ्गणिविविधविहारे मितिर्में इस्तु ॥ ५॥

वजके कीचड्से लथपथ शरीरवाले, अपने शरीरकी

मनोहरतासे कामदेवको जीत लेनेवाले अर्थात् अद्वितीय

सौन्दर्यशाली, श्रीनन्दजी महाराजके ऑगनमें अनेकों प्रकार
की गतिसे वाललीका करनेवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि

स्थिर हो॥ ५॥

करवरधतलपुलकुटे विचित्रमायूरचिन्द्रकामुकुटे। नासागतमुक्तामणिजटितविभूषे मितमें इस्तु ॥ ६ ॥ मनोहर हाथमे मुन्दर तथा छोटी लकुटियाको भारण करनेवाले मोरपिच्छकी चित्र-विचित्र चिन्द्रकाओंसे बनाये हुए मुकुटको धारण करनेवाले मोती और मिणयोंसे जं हुए नकवेसरको नासिकामें धारण करनेवाले वीतन्दिक्शोरमें मेरी बुद्धि स्थिर हो॥ ६॥

ाभिनन्द्रनकृतनृत्ये विरचितनिज्ञगोपिकाकृत्ये।
सानन्द्रितनिजभुरये प्रहसनमुद्रिते सितर्मेऽस्तु ॥ ७ ॥
अनिनन्द्रम भिये जानेपर नृत्य करनेवालेपर, अपनी
प्रेयमी गोभिभाओं से स्टेटेन्मोटे सभी प्रकारके काम कर

देनेवाले, अपने सेवकोंको अनेक प्रकारकी लीलाओंका आस्वादन कराकर आनन्दमग्न कर देनेवाले तथा अधिक हास्यसे आनन्दित होनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी मित स्थिर रहे॥ ७॥

कामाद्रि कमनीये नमनीये बहारद्वाद्यैः। निःसाधनभजनीये भावतनौ मे मितर्भूयात्॥८॥ कामदेवसे भी परम सुन्दर, ब्रह्मा और रुद्र इत्यादिसे भी नमस्कार करने योग्य, साधनहीन मनुष्योद्वारा भी भजने योग्य, भावनारूपी श्रीअङ्गवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि दृद् हो ॥८॥

#### चौरासी अमृत-वचन

१—भगवदीय वैष्णव सदैव मनमें प्रसन्न रहे | अमङ्गलह्प, उदास न रहे |

२-श्रीभगवान्के मन्दिरमें नित्य नृतन उत्सव मनाये।

३-अपने ठाकुरजीकी सेवा दूसरोंके भरोसे न रक्खे । अपने मस्तकपर जो सेव्य स्वरूप विराजमान हो, उसकी सेवा हायसे करनी चाहिये।

४-किसीसे विरोध नहीं रखना। सबके साथ मधुर वचन बोळना।

५-विषय और नृष्णाका परित्याग करना।

६-प्रमुकी सेवा भयसहित एवं स्नेह रखकर करनी चाहिये।

७-अपने देहको अनित्य समझना ।

८-वैष्णवके सत्सङ्गमें रहना।

९-भगवत्स्वरूपमें और भगवदीय वैष्णवींमें सख्यभाव रखना।

१०-अपनी बुद्धिको स्थिर रखना। बुद्धिको विचिलित न करना।

११-श्रीभगवान्के दर्शनमें आलस्य नहीं करना।

१२-भगवान्के दर्शनमें आलस्य रक्खे तो आसुरी-भाव उत्पन्न हो।

१३-जहाँतक सम्भव हो, प्रसाद कम लेना।

१४-वैष्णवको चाहिये कि अधिक निद्रा न हे।

१५-भगवदीयके पास स्वयं चलकर जाना चाहिये।

१६-किसीके ऊपर कोध नहीं करना । क्रोध करनेपर हृदयमेंसे भगवदावेश चला जाता है। १७-जहाँपर म्बधमंत्रं विरुद्ध चर्चा होती हो। वहाँ मीन रहना।

१८-अवैष्णवका सङ्ग न करना ।

१९-श्रीप्रगुकी सेवामें अवैष्णवको ज्ञामिल न करना। भगवदीयकी सेवाका भी ध्यान रखना।

२०- सव समयमें धैर्य रखना।

२१-भन श्रीप्रगृषं चरणारविन्दमं एवकर सांसारिक कार्य करते रहना ।

२२-भगवदीयंत्रं साथ नृतन स्नेहभाव रखना ।

२३-सेवावे, अवसरमें प्रलाप न करना ।

२४-सेवा अत्यन्त प्रमन्नतापूर्वक करनी चाहिये।

२५-श्रीप्रभुकी सेवा करके उनसे किसी भी वस्तुकी याचना नहीं करना।

२६-श्रीटावुरजीकं नामसे जो वस्तु लायी जायः उसको प्रथम श्रीटाकुरजीको अङ्गीकार करानाः तदनन्तर प्रसादरूपमें उसका उपयोग करना ।

२७-सनमें भगवदीयोंके प्रति दास-भाव रखना । २८-किसी भी प्रकार भगवदीयसे द्वेषभाव नहीं रखना ।

२९-श्रीठाकुरजीके किसी उत्सवको न छोड़ना ।

३०-भगवदीयका सत्सङ्ग-सारण करना।

३१-मार्गकी रीतिके अनुसार प्रभुकी सेवा करना।

३२-भगवदीयमें छल-छिद्र न देखना।

३३—नवीन वस्तु जो प्राप्त होः उसको श्रीठाकुरजीकी मामग्रीमें अवस्य धरना।

३४-स्ट्रीकिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जानेपर हर्षित न होना।

३५-लौकिक कुछ हानि हो जाय तो अन्तःकरणमें उसका शोक नहीं करना।

३६-सुख-दुःखको समान समझना ।

३७-भगवद्वार्ता नित्य नियमपूर्वेक करना ।

३८-श्रीसर्वोत्तमजीका पाठ नित्य करना । पृष्टिमार्गीय वैष्णवोंके लिये यह पाठ गायत्रीके समान है ।

३९-श्रीयमुनाष्टक प्रभृति ग्रन्योंका पाठ नित्य नियम-पूर्वक करना ।

४०-मुख्य चार जयन्तीका वत और एकादशीका वत अवस्य करना ।

४१-श्रीठाकुरजीके लिये सामग्री पवित्रतासे सिद्ध करना।

४२—असमर्पित कोई भी वस्तु नहीं लेनी। ४३—मनको उदार रखना। ४४—सबके साथ मित्रता रखना।

४५-स्वधर्म-सम्बन्धी कार्योमें तनः मन और धनो सहायंता करना ।

४६-अहंता-ममताका त्यागकरना।

४७-सदैव क्षमापरायण रहना।

४८-जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें संतोष रखना।

४९-बाहर और भीतरकी ग्रुद्धता रखना।

५०-आलस्परहित रहना।

५१-किसीका पक्षपात नहीं करना अर्थात् न्याय-परायण रहना।

५२-सब प्रकारके लौकिक भोगोंका त्याग करना। ५३-मनमें किसी बातकी इच्छा न करनी।

५४-सहजमें जो कुछ प्राप्त हो जायः उसीसे अपना ् काम चलाना ।

५५-किसी वस्तुमें आसक्त न रहना।

५६-शत्रु और मित्रमें समान बुद्धि रखनी।

५७-असत्य-माषण न करना ।

५८-किसीका अपमान न करना ।

५९--निन्दा और स्तुतिको समान समझना ।

६०-स्थिरता रखना । अपने चित्तको वशमें रखना।

६१-इन्द्रियोंके विषयमें प्रीति न रखना।

६२-स्त्री, पुत्र, गृहादिमें आसक्ति नहीं रखनी।

६३-स्त्री, पुत्रादिके सुख-दुःखको अपना न मानना ।

६४-मनमें किसी बातका गर्व न करना।

६५-आर्जव रखना अर्थात् कुटिलतारहित रहना।

६६-मिथ्याभाषण न करना।

६७-सदैव सत्य-सम्भाषण करना ।

६८-शान्त चित्त रखना।

६९-प्राणीमात्रके उत्पर दया रखनी।

७०-एकाग्रचित्तसे प्रमुकी सेवा करनी।

७१-अन्तःकरण कोमल रखना।

७२-निन्दित कार्य कदापि न करना ।

७३-कोई अपना अपराध करे तो उसके स्थि

क्षमा करना।

७४-महापुरुपोंके चरित्र पढ्ना । ७५-अपने मनमें किसी वातका अभिमान नहीं करना । ७६-जिस वातसे दूसरेके मनको दुःख हो; ऐसा वचन र्थमा नहीं बोलना ।

नपा परा नारणा । ७७-जो सत्य हो और सुननेवालेको प्रिय लगे, ऐसा ही चन वोलना ।

चन अल्ला । ७८-पुरुषोत्तमसहस्रनाम तथा श्रीमहाप्रमुजीरचित न्थोंका पाठ अवस्य करना ।

७९-जो कर्म करना, उसके फलकी इच्छा मनमें ाहीं रखनी।

८०-श्रीटाकुरजीकी सेवा और कीर्तनको फळरूप मानना।

८१-वैष्णवमण्डलीमें नित्य नियमपूर्विक जाना । निःशङ्क होकर कथा-वार्ता कहना और सुनना ।

८२-अन्याश्रय कदापि न करना । अन्याश्रय वाधक है । उससे सदैव डरते रहना ।

८३-श्रीप्रमुके शरणागत होकर रहना । अन्य देवतासे किसी प्रकारके फलकी इच्छा न रखना ।

८४-श्रीआचार्य महाप्रभुजी, श्रीगुसाईजी और आपके वंशजोंके समान अन्यको न समझना । उनके समान अन्यको समझना अपराध है और अपने उद्धारमें अन्तराय होता है।

### श्रीरामकृष्ण परमहंस

(जन्म---२० फरवरी सन् १८३३ ई०। स्थान--जिला हुगली। ग्राम--कामारपुकुर, बंगाल। पिताका नाम---श्रीखुदीराम चट्टोपाध्याय। माताका नाम---श्रीचन्द्रमणि देवी । गुरुका नाम---श्रीतोतापुरीजी महाराज। देहावसान---१६ अगस्त सन् १८८६ ई०)

वाद-विवाद न करो । जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहते हो, उसी प्रकार दूसरोंको भी अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहनेका पूरा अवसर दो । केवल वाद-विवादसे तुम दूसरोंको उनकी गलती न समझा सकोगे । परमात्माकी कृपा होनेपर ही प्रत्येक मनुष्य अपनी गलती समझेगा ।

× × × ×

एक बार एक महातमा नगरमें ते होकर कहीं जा रहे थे। संयोगसे उनके पैरते एक दुष्ट आदमीका अँगूठा कुचल गया। उसने कोधित होकर महात्माजीको इतना मारा कि वे वेचारे मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़े। बहुत दवादारू करके उनके चेले बड़ी कठिनतासे उन्हें होशमें लाये। तब तो एक चेलेने महात्मारे पूछा, 'यह कौन आपकी सेवा कर रहा है?' महात्माने उत्तर दिया, 'जिसने मुझे पीटा या।' एक सच्चे साधुको मित्र और शत्रुमें भेद नहीं मालूम होता।

x x x x

गृह सन्त है कि परमात्माका वास व्याघमें भी है। परंतु उगके पास जाना उत्तित नहीं । उसी प्रकार यह भी टीक है कि परमात्मा तुएसे भी तुए पुरुपमें विद्यमान है। परंतु उसका सङ्ग करना उचित नहीं ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

एक गुरजीने अपने चेलेको उपदेश दिया कि संसारमें जो गुरु भी है, वह सब परमेश्वर ही है । भीतरी मतलबको न समझकर चेलेने उसका अर्थ अक्षरज्ञः लगाया । एक समय जब वह मस्त होकर सड़कपर जा रहा था कि सामनेसे एक हाथी आता दिखलायी पड़ा । महावतने चिल्ला-कर कहा, 'हट जाओ, हट जाओ ।' परंतु उस लड़केने एक न सुनी । उसने सोचा कि मैं ईश्वर हूँ और हाथी भी ईश्वर

है, ईश्वरको ईश्वरसे किस बातका डर । इतनेमें हायीने सूँडसे एक ऐसी चपेट मारी कि वह एक कोनेमें जा गिरा। योड़ी देर बाद किसी प्रकार सँभलकर उठा और गुस्के पास जाकर उसने सब हाल सुनाया । गुस्जीने हँसकर कहा 'ठीक है, तुम ईस्वर हो और हाथी मी ईश्वर है, परंतु जो परमात्मा महावतके रूपमें हाथीपर बैटा तुम्हें सावधान कर रहा था, तुमने उसके कहनेको क्यों नहीं माना ?'

x x x x

एक किसान ऊखके खेतमें दिनभर पानी भरता था, किंतु सायंकाल जब देखता, तब उसमें पानीका एक बूँद भी दिखलायी नहीं पड़ता था। सब पानी अनेकों छिद्रोंद्वारा यह जाता था। उसी प्रकार जो भक्त अपने मनमें कीर्ति, मुख, सम्पत्ति, पदवी आदि विपयोंकी चिन्ता करता हुआ इंश्वरकी पूजा करता है, वह परमार्थके मार्गमें कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता । उतकी सारी पूजा वासनास्भी विल्ताद्वारा यह जाती है और जन्मभर पूजा करनेके अनन्तर

यह देग्यता है कि जैसी हालत मेरी पहले थी। वैसी ही अब भी है। उजति कुछ नहीं हुई है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

दि जब सिंह्का नेहरा अपने मुँहमें लगा लेता है, तब वहा भगंकर दिखलायी पड़ता है। उसको लगाये हुए वह अपनी छोटी बहिनके पास जाता है और दहाइ मारकर उसे उराता है। वह धबराकर एकदम जोरसे निक्लाने लगती है और सोचती है कि 'अरे! अब तो में माग भी नहीं मकती, यह तुष्ट तो मुझे खा ही जायगा।' किंतु हरि जब सिंहका वेहरा उतार डालता है, तब बहिन अपने भाईको पहचान लेती है और उसके पास जाकर प्रेमसे कहती है, 'अरे, यह तो भेरा प्यारा भाई है।' यही दशा संखारके मतुःयोंकी भी है। वे मायाके छूठे जालमें पड़कर धबराते और डरते हैं। किंतु मायाके जालको काटकर जब वे बहाके दर्शन कर लेते हैं। तब उनकी धबराहट और उनका डर छूट जाता है। उनका चिच शान्त हो जाता है। और तब परमात्माको वे होवा न समझकर अपनी प्यारी आत्मा समझने व्याते हैं।

पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है। बुलबुला पानीसे बनता है और पानीमें तैरता है तथा अन्तमें फूटकर पानीमें ही मिल जाता है; उसी प्रकार जीवात्मा और परमाल्या एक ही चीज है, मेद केवल इतना ही है कि एक छोटा होनेसे परिमित है और दूसरा अनन्त है; एक परतन्त्र है और दूसरा स्वतन्त्र है।

x x x x

रेलगाड़ीका इंजन वेगके साथ चलकर ठिकानेपर अकेला ही नहीं पहुँचता, बल्कि अपने साथ-साथ बहुत-से डिब्बोंको भी खींच-खींचकर पहुँचा देता है। यही हाल अवतारोंका भी है। पापके बोक्सते दबे हुए अनन्त मनुष्योंको वे ईश्वरके पास पहुँचा देते हैं।

× × × × ^ दूसरोंकी हत्या करनेके लिये तलवार और दूसरे शस्त्रोंकी आवश्यकता होती है, किंतु अपनी हत्या का आलगीन ही काफी है; उसी प्रकार दूसरोंको लिये बहुत-से धर्म-ग्रन्थों और शास्त्रोंको पढ़ने है, किंतु आत्मज्ञानके लिये एक ही महावास्थ करना काफी है।

x x x

जब हाथी खुळ जाता है, तब वह दृक्षों अं उखाइकर फेंक देता है; लेकिन महाबत जब उ अंकुश मार देता है, तब वह तुरंत ही शान्त हे यही हाल अनियन्त्रित मनका है। जब आप उ छोड़ देते हैं, तब वह आमोद-प्रमोदके निस्सा दौड़ने लगता है; लेकिन विवेकरूपी अंकुशकी मार उसे रोकते हैं, तब वह शान्त हो जाता है।

x x x ;

चित्तको एकाम करनेके लिये तालियाँ बज का नाम जोर-जोरसे लो । जिस मकार वृक्षके नीचे बजानेसे उसपर बैठे हुए पक्षी इधर-उधर उड़ जाते प्रकार तालियाँ बजा-बजाकर हरि (ईश्वर) का ना कुल्सित विचार मनसे माग जाते हैं।

× × × ×

जबतक हरि (ईश्वर ) का नाम लेते ही आ न बहने लगे, तबतक उपासनाकी आवश्यकता है। ई नाम लेते ही जिसकी आँखोंसे अश्रुधारा बहने लगती है उपासनाकी आवश्यकता नहीं है।

× × × ×

एक लकड़हारा जंगलकी लकड़ी वेच-वेचकर यहें कहपूर्वक अपना जीवनयापन कर रहा या। अकस्मात् मार्गसे एक संन्यासी जा रहे थे। उन्होंने लकड़हारेके हुं की देलकर उससे कहा—प्वेटा! जंगलमें और आगे य तुमको लाभ होनेवाला है। लकड़हारा आगे वहां। उसे एक चन्दनका वृक्ष मिला। उसने बहुत शी लक्कि और उसे ले जाकर बाजारमें वेचा। इसमें उनक बहुत लाभ हुआ। उसने सोचा—संन्यातीने चन्दनके वृक्ष नाम क्यों नहीं लिया? इतना ही क्यों कहा कि 'और आं यहा त्य उने तियं यहां।' दूसरे दिन जंगलमें और आगे वहा त्य उने तियं यहां।' दूसरे दिन जंगलमें और आगे वहा त्य उने तियं एक खान मिली। उसने मन-माना ताँचा निकाल और बाजारमें वेचकर स्थाया प्राप्त किया। तीयरे दिन वह और बाजारमें वेचकर स्थाया प्राप्त किया। तीयरे दिन वह और

आगे बढ़ा और उसे एक चाँदीकी खान मिली। उसने उस-मेंसे मनमानी चाँदी निकाली और बाजारमें बेचकर और अधिक रुपया प्राप्त किया। वह और आगे बढ़ा, उसे सोने और हीरेकी खानें मिलीं। अन्तमें वह बड़ा धनवान हो गया। ऐसा ही हाल उन लोगोंका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने-की अभिलापा होती है। थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त करनेप्त के अभिलापा होती है। थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त करनेप्त के किते नहीं, बराबर बढ़ते जाते हैं। अन्तमें लकड़हारेकी तरह ज्ञानका कोप पाकर आध्यात्मिक क्षेत्रमें वे धनवान् हो जाते हैं।

#### x x x x

एक छोटे पौधेकी रक्षा उसके चारों ओर तार बाँधकर करनी पड़ती है। नहीं तो वकरे, गाय और छोटे बच्चे उसे नष्ट कर डालते हैं; किंतु जब वह एक बड़ा दृक्ष बन जाता है, तब अनेकों बकरियाँ और गायें खच्छन्दताके साथ उसीके नीचे विश्राम करती हैं और उसकी पत्तियाँ खाती हैं। उसी प्रकार जबतक तुममें थोड़ी मिक्त है तबतक बुरी संगति और संसारके प्रपंचसे उसकी रक्षा करनी चाहिये। लेकिन जब उसमें हदता आगयी, तब फिर तुम्हारे सामने कुवासनाओंको आनेकी हिम्मत न होगी और अनेकों दुर्जन तुम्हारे पवित्र सहवाससे सज्जन बन जायँगे।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

चक्रमक पत्यर चाहे सैकड़ों वर्ष पानीमें पड़ा रहे, पर उसकी अभि-उत्पादक हाक्ति नष्ट नहीं होती। जब आपका जी चाहे तभी उसे लोहेंसे रगड़िये, वह आग उगलने लगेगा। ऐसा ही हाल हद भक्ति रखनेवाले भक्तोंका भी है। वे संसारके चुरे-से-चुरे प्राणियोंके बीचमें भले ही रहें, लेकिन उनकी भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। ज्यों ही वे ईश्वरका नाम सुनते हैं, त्यों ही उनका हृद्य प्रफ़ल्लित होने लगता है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

एक मनुष्यने कुआँ खोदना शुरू किया । वीस हाथ सोदनेपर जब उमे सोता नहीं मिला, तब उसने उसे छोड़ दिया और दूसरी जगह कुआँ खोदने लगा । वहाँ उसने कुछ अधिक गहराईतक खोदा, किंतु वहाँ भी पानी न निकला। उसने फिर तीमरी जगह कुआँ खोदना शुरू किया । इसको उसने और अधिक गहराईतक खोदा, किंतु यहाँ भी पानी न निकला। तीनों कुओंकी खुदाई १०० हायसे कुछ ही कम हुई होगी। यदि पहले ही कुएँको वह केवल ५० हाथ धीरता-

के साथ खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। यही हाल उन लोगोंका है, जो बराबर अपनी श्रद्धा बदलते रहते हैं। सफलता प्राप्त करनेके लिये सब ओरसे चित्त हटाकर केवल एक ही ओर अपनी श्रद्धा लगानी चाहिये और उसकी सफलतापर विश्वास करना चाहिये।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

पानीमें पत्थर सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, लेकिन पानी उसके भीतर नहीं घुस सकता; इसके विपरीत चिकनी मिट्टी पानीके स्पर्शिस ही घुलने लगती है। इसी प्रकार भक्तोंका दृढ़ हृद्य कठिन-से-कठिन दुःख पड़नेपर भी कभी निराश नहीं होता, लेकिन दुर्बल श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंका हृदय छोटी-छोटी बातोंसे हताश होकर घबराने लगता है।

ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका स्वरूप क्या है ? यह आनन्दकी वह दशा है, जिसका अनुभव एक पुरुष दिनभर परिश्रमके पश्चात् सायंकालको तिकयेके सहारे लेटकर आराम करते समय करता है। चिन्ताओं और दुःखोंका रक जाना ही ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका सचा खरूप है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

जिस प्रकार हवा सूली पत्तियोंको इधर-उधर उड़ा ले जाती है, उनको इधर-उधर उड़नेके लिये न तो अपनी बुद्धि स्वर्च करनेकी आवश्यकता पड़ती है और न परिश्रम ही करना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वरके भक्त ईश्वरकी इंच्छासे सब काम करते रहते हैं, वे अपनी अक्ल खर्च नहीं करते और न स्वयं श्रम ही करते हैं।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

बहुतोंने वर्फका केवल नाम सुना है लेकिन उसे देखा नहीं है। उसी प्रकार बहुत-से धर्मापदेशकोंने ईश्वरके गुणोंको धर्म-ग्रन्थोंमें पढ़ा है, लेकिन अपने जीवनमें उनका अनुभव नहीं किया। बहुतोंने वर्फको देखा है लेकिन उसका स्वाद नहीं लिया। उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंको ईश्वरके तेजकी एक वूँद मिल गयी है लेकिन उन्होंने उसके तत्वको नहीं समझा। जिन्होंने वर्फको खाया है, वे ही उसका स्वाद वतला सकते हैं। उसी प्रकार जिन्होंने ईश्वरकी संगतिका लाभ मिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें उठाया है, कभी ईश्वरका सेवक वनकर, कभी मित्र वनकर, कभी भक्त वनकर और कभी एकदम उसीमें लीन होकर, वे ही वतला सकते हैं कि

परंभव्यरके सुण नया हैं और उनकी संगतिके प्रेमरसकी आम्बादन वरनेमें कैमा आनन्द मिळता है।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

ए। पीके दें। तरहंक दाँत होते हैं, एक दिखलानेके और दूसरे स्वानेके । उसी प्रकार श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुष और दूसरे महात्मा साधारण पुरुषोंकी तरह काम करते हुए दूसरोंको दिखलायी पड़ते हैं, परंतु उनकी आत्माएँ वास्तवमें कमोरें मुक्त रहकर निजखरूपमें विश्राम करती रहती हैं।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

एक ब्राह्मण और एक संन्यासी सांसारिक और धार्मिक विषयोंपर वातचीत करने लगे। संन्यासीने ब्राह्मणसे कहा, प्वधा ! इस संसारमें कोई किसीका नहीं है । बाहाण इसको र्फेरो मान सकता था। वह तो यही समझता था कि 'अरे में तो दिन-रात अपने कुटुम्बके लोगोंके लिये मर रहा हूँ। क्या ये मेरी सहायता समयपर न करेंगे ? ऐसा कभी नहीं हो सकता।' उसने संन्यासीसे कहा, 'महाराज-! जब मेरे सिरमें थोड़ी-सी पीड़ा होती है तो मेरी माँको बड़ा दुःख होता है और दिन-रात वह चिन्ता करती है; क्योंकि वह मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती है । प्रायः वह कहा करती है कि भैयाके सिरकी पीड़ा अच्छी करनेके लिये मैं अपने प्राणतक देनेको तैयार हूँ। ऐसी माँ समय पड़नेपर मेरी सहायता न करे, यह कभी नहीं हो सकता।' संन्यासीने जवाव दिया, 'यदि ऐसी बात है तो तुम्हें वास्तवमें अपनी मॉंपर भरोसा करना चाहिये, लेकिन में तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम बड़ी भूल कर रहे हो। इस बातका कभी भी विश्वास न करो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिये प्राणोंका बलिदान कर देंगे। तुम चाहो तो परीक्षा कर सकते हो । घर जाकर पेटकी पीड़ाका बहाना करो और जोर-जोरसे चिछाओ । मैं आकर तुमको एक तमाशा दिखाऊँगा। व्राह्मणके मन्में परीक्षा करनेकी लालसा हुई, उसने पेट-दर्दका बहाना किया । डाक्टर, वैद्य, हकीम सब बुलाये गये, लेकिन दर्द नहीं मिटा। बीमारकी माँ, स्त्री और लड़के सभी बहुत ही दुखी थे। इतनेमें संन्यासी महाराज भी पहुँच गये। उन्होंने कहा, भीमारी तो वड़ी गहरी है, जयतक बीमारके लिये कोई अपनी जान न दे तवतक वह अच्छा नहीं होनेका ।

इसपर सब भौचक हो गये । संन्यासीने माँसे कहा,

'बूढ़ी माता ! तुम्हारे लिये जीवित रहना और मरना होते एक समान है, इसलिये यदि तुम अपने कमाऊ पूतके कि अपने प्राण दे दो तो मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो कि अपने प्राण दूसरा कौन देगा ?'

बढिया स्त्री रोकर कहने लगी-- वाबाजी! आपका कहना तो सत्य है। मैं अपने प्यारे पुत्रके लिये प्राण देनेको तैयार हूँ, लेकिन ख्याल यही है कि ये छोटे-छोटे वचे मुझरे बहुत लगे हैं, मेरे मरनेपर इनको वड़ा दुःख होगा। अरे में बड़ी अभागिनी हूँ कि अपने बच्चेके लिये अपने प्राण तक नहीं दे सकती ।' इतनेमें स्त्री भी अपने सास-समुखी ओर देखकर बोल उठी, 'माँ ! तुमलोगोंकी वृद्धावसा देखकर मैं भी अपने प्राण नहीं दे सकती।' संन्यासीने घूमकर स्त्रींसे कहा, 'पुत्री ! तुम्हारी माँ तो पीछे हट गयी। लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लिये अपनी जान दे सकती हो ।' उसने उत्तर दिया, 'महाराज ! मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मेरे मरनेसे मेरे ये मा-बाप मर जायँगे, इसिंछये मैं यह हत्या नहीं ले सकती।' इस प्रकार सब लोग प्राण देनेके लिये बहाना करने लगे । तव संन्यासीने रोगीसे *परा*। क्यों जी, देखते हो न, कोई तुम्हारे लिये प्राण देनेकी तैयार नहीं है। 'कोई किसीका नहीं है।' मेरे इस कहनेका मतलब अब तुम समझे कि नहीं ।' ब्राह्मणने जब यह हाल देखां तो वह भी कुटुम्बको छोड़कर संन्यासीके साथ वनको चल दिया।

लोहा जबतक तपाया जाता है, तबतक लाल रहता है। विकास बाहर निकाल लिया जाता है, तब काला पड़ जाता है। यही दशा सांसारिक मनुष्योंकी भी है। जबतक वे मिन्दरोंमें अथवा अच्छी संगतिमें बैठते हैं, तबतक उनमें धार्मिक विचार भी रहते हैं; किंतु जब वे उनसे अलग हो जाते हैं। तब वे फिर धार्मिक विचारोंको भूल जाते हैं।

बालकके हृदयका प्रेम पूर्ण और अलण्ड होता है। जब उसका विवाह हो जाता है। तव आधा प्रेम उसका ती की ओर लग जाता है। फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो चौथाई प्रेम उन बच्चोंकी ओर लग जाता है। बचा हुआ चौथाई प्रेम पिता, माता, मान, कीर्ति, यह और अभिमान बँटा रहता है। ईश्वरकी ओर लगनेके लिये उसके पास म बचता ही नहीं। अतएव बालकपनसे ही मनुष्यका गखण्ड प्रेम ईश्वरकी ओर लगाया जाय तो वह उसपर प्रेम लगा सकता है और उसे (ईश्वरको) प्राप्त भी कर सकता । बड़े होनेपर ईश्वरकी ओर प्रेम लगाना कठिन हो जाता है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

राईके दाने जब बँधी हुई पोटलीसे नीचे छितरा जाते हैं। तब उनका इकटा करना कठिन होता है। उसी प्रकार जब मनुष्यका मन संसारकी अनेक प्रकारकी बातोंमें दौड़ता फिरता है। तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

क्या सब मनुष्य ईश्वरके दर्शन कर सकेंगे ? जिस प्रकार किसी मनुष्यको सबेरे नौ बजे भोजन मिलता है, किसीको दोपहरको, किसीको दो बजे और किसीको सूर्य ह्वनेपर, पर कोई भूखा नहीं रह जाता । इसी प्रकार किसी-न-किसी समय चाहे इस जीवनमें हो अथवा अन्य कई जन्मोंके बाद, ईश्वरका दर्शन सब मनुष्य अवश्य कर सकेंगे।

× × × ×

जिस घरके लोग जागते रहते हैं उस घरमें चोर नहीं घुस सकते, उसी प्रकार यदि तुम (ईश्वरपर भरोसा रखते हुए) हमेशा चौकन्ने रहो तो बुरे विचार तुम्हारे इदयमें नहीं घुस सकेंगे।

× × × ×

जिस प्रकार विना तेलके दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार विना ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

साँप वड़ा जहरीला होता है। कोई जब उसे पकड़ता है तो वह उसे काट लेता है। परंतु जो मनुष्य साँपके विपको मन्त्रसे झाड़ना जानता है, वह साँपको केवल पकड़ ही नहीं लेता, बिल्क बहुतसे साँपोंको गहनोंकी तरह गरदन और हार्योमें लिपटाये रहता है। इसी प्रकार जिसने आध्यात्मिक शान प्राप्त कर लिया है, उसपर काम और लोभका विप नहीं चढ़ता।

× × ×

संसारमें रही, लेकिन सांसारिक मत बनी। किसी कविने सन कहा है, भेंडककी साँपके साथ नन्ताओं, लेकिन ख्याल रमली कि साँप भेंडककी निगलने न पाये।

×××××

एक बार एक पहुँचे हुए साधु रानी रासमणिके कालीजीके मन्दिरमें आये, जहाँ परमहंस रामकृष्ण रहा करते थे। एक दिन उनको कहींसे भोजन न मिला, यद्यपि उनको जोरोंसे भूख लग रही थी। फिर उन्होंने किसीसे भी भोजनके लिये नहीं कहा । योड़ी दूरपर एक कुत्ता जुठी रोटीके टुकड़े खा रहा था। वे चट दौड़कर उसके पास गये और उसको छातीसे लगाकर बोले, भैया ! तुम मुझे बिना खिलाये क्यों खा रहे हो ?' और फिर उसीके साथ खाने लगे । भोजनके अनन्तर वे फिर कालीजीके मन्दिरमें चले आये और इतनी भक्तिके साथ वे माताकी स्तुति करने छगे कि सारे मन्दिरमें सन्नाटा छा गया । प्रार्थना समाप्त करके जब वे जाने छंगे तो श्रीरामकृष्ण परमहंसने अपने भतीजे हृदय मुकर्जीको बुलाकर कहा--- 'बचा! इस साधुके पीछे-पीछे जाओ और जो वह कहे, उसे मुझसे कहो ।' हृदय उसके पीछे-पीछे जाने लगा । साधुने घूमकर उससे पूछा कि 'मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहा है ?' हृदयने कहा, 'महात्माजी ! मुझे कुछ शिक्षा दीजिये।' साधुने उत्तर दिया, 'जत्र तू इस गंदे घड़ेके पानीको और गङ्गाजलको समान समझेगा और जब इस बाँसुरीकी आवाज और इस जन-समृहकी कर्कश आवाज तेरे कानोंको एक समान मधुर छोगी, तब तू सच्चा शानी वन सकेगा। १ हृदयने छौटकर श्रीरामकृष्णसे कहा। श्रीरामकृष्णजी बोले—'उस साधुको वास्तवमें ज्ञान और भक्तिकी कुंजी मिल चुकी है। पहुँचे हुए साधु बालक, पिशाचः पागल और इसी तरहके और-और वेषोंमें घूमा करते हैं।

× × × ×

पराभक्ति ( अत्युत्कट प्रेम ) क्या है ? पराभक्ति (अत्युत्कट प्रेम ) में उपासक ईश्वरको सबसे अधिक नजदीकी सम्बन्धी समझता है । ऐसी भक्ति गोपियोंकी श्रीकृष्णके प्रति थी । वे उन्हें जगन्नाथ नहीं कहती थीं बल्कि गोपीनाथ कहकर पुकारती थीं ।

× × × ×

सम्पत्ति और विषय-भोगमें लगा हुआ मन खपड़ीमें विपटी हुई सुपारीकी तरह है। जबतक सुपारी नहीं पकती तबतक अपने ही रससे वह खपड़ीमें चिपटी रहती है। लेकिन जब रस सूख जाता है तब सुपारी खपड़ीसे अलग हो जाती है और खड़खड़ानेसे उसकी आवाज सुनायी पड़ती है। उसी प्रकार सम्पत्ति और सुखोपभोगका रस जब सूख जाता है तब मनुष्य मुक्त हो जाता है।

× × × ×

दादको जितना खुजलाते जाओ, उतनी खुजली और यदती जाती है और उससे उत्तना ही आनन्द भी मिलता है, इंशरका गुणानुवाद करनेवाले भक्तोंको भी अधिकाधिक आनन्द मिलता है।

#### × × X X

दादके खुजलानेमं पहले जितना सुख होता है, उतना ही लुजलानेके बाद असह्य दुःख होता है। इसी प्रकार संसारके मुख पहले बड़े मुखदायक प्रतीत होते हैं, लेकिन पीछेसे उनसे असहा और अकथनीय दुःख मिलता है।

#### X

एक चोर आधी रातको किसी राजाके महलमें घुसा और राजाको रानीसे यह कहते सुना कि भी अपनी कन्याका विवाद उस साधुरे करूँगा जो गङ्गाके किनारे रहता है। चोरने सोचा कि 'यह अच्छा अवसर है। कल मैं भगवा पहनकर साधुओंके बीच जा बैठूँगा । सम्भव है राजकन्याका विवाह मेरे ही साथ हो जाय। दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। राजाके कर्मचारी सब साधुओंसे राजकन्याके साथ विवाह कर लेनेकी प्रार्थना करने लगे, लेकिन किसीने स्वीकार नहीं किया, तब वे उस चोर संन्यासीके पास गये और वही प्रार्थना उन्होंने उससे भी की, तव उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कर्मचारी छौटकर राजाके पास गये और कहा कि 'महाराज ! और तो कोई साधु राजकन्याके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं करता। एक युवा संन्यासी अवश्य है, सम्भव है वह विवाह करनेपर तैयार हो जाय।' राजा उसके पास स्वयं गया और राज-कन्याके साथ विवाह करनेंके लिये अनुरोध करने लगा। राजाके स्वयं आनेसे चोरका दृदय एकदमं बदल गया। उसने सोचा, 'अभी तो केवल संन्यासियोंके कपड़े पहननेका यह परिणाम हुआ है कि इतना बड़ा राजा मुझसे मिलनेके लिये स्वयं आया है। यदि मैं वास्तवमें सचा संन्यासी बन जाऊँ तो न माल्म आगे अभी और कैसे अच्छे-अच्छे परिणाम देखनेमें आयें ।' इन विचारोंका उसपर ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ा कि उसने विवाह करना एकदम अस्वीकार कर दिया और उस दिनसे वह एक अच्छा साधु बननेके प्रयत्नमें लगा । उसने विवाह जन्मभर न किया और अपनी साधनाओं-से एक पहुँचा हुआ संन्यासी हुआ। अच्छी बातकी नकलसे भी कभी-कभी अनपेक्षित और अपूर्व फलकी प्राप्ति होती है। ×

×

×

एक अहीरिन नदीके उस पार रहनेवाले एक हार पुजारीको दूध दिया करती थी। लेकिन नावकी व्यक्त टीक न होनेके कारण वह प्रतिदिन ठीक समयपर दूध न पहुँचा पाती थी । ब्राह्मणके बुरा-मला कहनेपर हेर्न अहीरिनने कहा, 'महाराज ! मैं क्या करूँ, मैं तो अपने परे बड़े तड़के रवाना होती हूँ, लेकिन मल्लाहों और पात्रिकी लिये मुझे बड़ी देरतक ठहरना पड़ता है। ' पुजारीने की 'अरे, ईश्वरका नाम लेकर तो लोग जीवनके समुद्रको पर कर लेते हैं और तू जरा-सी नदी भी पार नहीं कर सकती। वह भोली स्त्री पार जानेके सुलभ उपायको सुनकर वही प्रसन्न हुई । दूसरे दिनसे अहीरिन ठीक समयपर दूध पहुँचति लगी। एक दिन पुजारीने उससे पूछा, 'क्या बात है हि अब तुझे देर नहीं होती ?' स्त्रीने उत्तर दिया, 'आफें बतलाये हए तरीकेसे ईश्वरका नाम लेती हुई मैं नदीके पार कर लेती हूँ, मल्लाहके लिये अब मुझे ठहरना नहीं पड़ता।' पुजारीको इसपर विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे दिखला सकती हो कि तुम कि प्रकार नदीको पार करती हो ११ स्त्री उनको अपने साथ है गयी और पानीके ऊपर चलने लगी। पीछे घूमकर *उसने* देखा तो पुजारीजी वड़ी आफतमें पड़े थे। उसने कहा 'महाराज ! क्या वात है आप मुँहसे ईश्वरका नाम हे खें हैं परंतु अपने हाथोंसे कपड़े समेट रहे हैं ताकि वे भीगें नहीं। आप उसपर पूरा विश्वास नहीं रखते ?' परमेश्वरपर पूरा भरोसा रखना और उसीपर अपनेको छोड़ देना प्रत्येक स्त्री पुरुषद्वारा किये हुए अद्भुत चमत्कारकी कुंजी है।

X × ×

जानकर अथवा अनजानसे, चेतन अवस्थामं भगवा अचेतन अवस्थामें, चाहे जिस हालतमें मनुप्य ईश्वरका नाम ले, उसे नाम लेनेका फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य स्वयं जाकर नदीमें स्नान करता है, उसे भी नहानेका पह मिलता है और जो जबरदस्ती नदीमें दकेल दिया जाता है। उसे भी नहानेका फल मिलता है अथवा गहरी नींदर्भ गीर उसके अपर कोई पानी उँड़ेल दे तो उसे भी नहानेका पट मिलता है।

दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाकर भी जो इसी जन्ममें

ईश्वरको प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता उसका जीना यर्थ है।

× × × ×

सांसारिक मनुष्योंकी बुद्धि और शान, शानियोंकी बुद्धि और शानके सदश हो सकते हैं। सांसारिक मनुष्य शानियोंके सहश कष्ट भी उठा सकते हैं। सांसारिक मनुष्य तपस्वियोंकी तरह त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन उनके प्रयत्न व्यर्थ होते हैं। कारण इसका यह है कि उनकी शक्तियाँ ठीक मार्गपर नहीं लगतीं। उनके सब प्रयत्न विषय, भोग, मान और सम्पत्ति मिलनेके लिये किये जाते हैं, ईश्वर मिलनेके लिये नहीं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

शहरमें नवीन आये हुए मनुष्यको रात्रिमें विश्राम करने-के लिये पहले सुख देनेवाले एक स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये, और फिर वहाँ अपना सामान रखकर शहरमें घूमने जाना चाहिये, नहीं तो, अँधेरेमें उसे वड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार इस संसारमें आये हुएको पहले अपने विश्राम-स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये और इसके पश्चात् फिर दिनका अपना काम करना चाहिये। नहीं तो, जब मृत्युरूपी रात्रि आयेगी तो उसे बहुत-सी अड्चनोंका सामना फरना पड़ेगा और मानसिक व्यथा सहनी पड़ेगी।

1

वड़ो तो तुम वहाँतक पहुँच जाओगे; लेकिन तुम यह कहो कि मेरा धर्म दूसरोंके धर्मसे अच्छा है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

अगर तुम संसारसे अनासक्त रहना चाहते हो तो तुः को पहले कुछ समयतक—एक वर्ष, छः महीने, एक मई या कम-से-कम वारह दिनतक किसी एकान्त स्थानमें रहव मिक्तिका साधन अवस्य करना चाहिये। एकान्तवासमें तुर सर्वदा ईश्वरमें ध्यान लगाना चाहिये। उस समय तुम्ह मनमें यह विचार आना चाहिये कि 'संसारकी कोई वस्तु मे नहीं है। जिनको मैं अपनी वस्तु समझता हूँ, वे अति शी नष्ट हो जावँगी।' वास्तवमें तुम्हारा मित्र ईश्वर है। वा तुम्हारा सर्वस्व है, उसको प्राप्त करना ही तुम्हारा ध्ये होना चाहिये।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मेले शिशेमें सूर्यकी किरणोंका प्रतिविम्य नहीं पड़ता उसी प्रकार जिनका अन्तःकरण मिलन और अपिवत्र है तथ जो मायाके वशमें हैं, उनके हृदयमें ईश्वरके प्रकाशका प्रतिविम् नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार साफ शिशेमें सूर्यका प्रतिविम् पड़ता है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदयमें ईश्वरका प्रतिविम्य पड़त है। इसलिये पवित्र बनो। को प्रकाश हम दे रहे हैं। किंतु जब तारे निकल आते हैं तो उनका अनिमान नूर्ण हो जाता है और फिर तारे समझते हैं कि हम संसारको प्रकाश देते हैं पर घोड़ी देरमें जब आकाशमें पाँच नामको लगता है तो तारोंको नीचा देखना पड़ता है और व कान्तिहीन हो जाते हैं। अब चन्द्रमा अभिमानमें आकर समझता है कि संसारको प्रकाश में दे रहा हूँ और मारे प्रकाश नाचता फिरता है। पर जब प्रातःकाल सूर्यका उदय होता है तो चन्द्रमाकी भी कान्ति फीकी पड़ जाती है। भनी लोग यदि स्टिशि इन बातोंपर विचार करें तो वे धन-का अभिमान कभी न करें।

#### × × × ×

्रंश्वरकी कृपाकी ह्वा वरावर वहा करती है। इस समुद्ररूपी जीवनके महाह उससे कभी नहीं लाभ उठाते, किंतु तेज और सवल मनुष्य सुन्दर हवासे लाभ उठानेके लिये अपने मनका परदा हमेशा खोले रखते हैं और यही कारण है कि वे अति शीव निश्चित स्थानपर पहुँच जाते हैं।

× × × ×

और धनके पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा।' ऐसा विचारकर क ब्राह्मणसे कहा कि, 'महाराज! आपने स्वयं गीताक पृ अध्ययन नहीं किया है । मैं आपको शिक्षक बनानेका फ देता हूँ, लेकिन आप अभी जाकर गीताका अध्ययन है अच्छी तरह कीजिये।' ब्राह्मण चला गया, लेकिन वह क्राप्त यही सोचता गया कि 'देखो तो राजा कितना बड़ा मूर्ल है वह कहता है कि तुमने गीताका पूर्ण अध्ययन नहीं कि और मैं कई वर्षोंसे उसीका बरावर अध्ययन कर रहा हूँ। उसने जाकर एक बार गीताको फिर पढ़ा और राजाके <sup>सामने</sup> उपस्थित हुआ। राजाने पुनः वही बात दोहरायी और उसे दिर कर दिया । ब्राह्मणको इससे दुःख तो बहुत हुआ, लेकि उसने मनमें विचारा कि 'राजाके इस प्रकार कहनेका कुछन कुछ मतलव अवस्य है। वह चुपके से घर चला गया और अपनेको कोठरीमें बंद करके गीताका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगा । धीरे-धीरे गीताके गूढ़ अर्थका प्रकाश उसकी बुद्धिपर पड़ने लगा और उसको स्पष्ट माल्म होने लगा हि सम्पत्ति, मान, द्रव्य, कीर्तिके लिये दरवारमें या किसी दूगरी जगह दौड़ना व्यर्थ है। उस दिनसे- वह दिन-रात एक ० ---- चारे व्या और राजाके पार

चमत्कार दिखलानेवालों और सिद्धि दिखलानेवालों के ग्रास न जाओ। वे लोग सत्यमार्गसे अलग रहते हैं। उनके मन ऋद्धि और सिद्धिके जालमें पड़े रहते हैं। ऋद्धि-सिद्धि ईश्वरतक पहुँचनेके मार्गके रोड़े हैं। इन सिद्धियोंसे सावधान रहों और इनकी इच्छा न करों।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

धनका क्या उपयोग है ? उसकी सहायतासे अन्न, वस्त्र और निवासस्थान प्राप्त किये जा सकते हैं। वस, उनके उपयोगकी मर्यादा इतनी ही है, आगे नहीं है। निस्तंदेह, धनके बलगर ईश्वर तुझे नहीं दिखायी दे सकता। अथवा धनसे कुछ जीवनकी सार्थेकता नहीं है। यही विवेक-की दिशा है, क्या तू इसे समझ गया?

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

विल्लीका वच्चा सिर्फ इतना ही जानता है कि 'म्यावँ' करके अपनी माताको किस प्रकार पुकारना चाहिये। फिर आगे क्या करना है, सो सब विल्लीको मालूम रहता है। वह अपने बच्चोंको, जहाँ उसे अच्छा लगता है, ले जाकर रखती है। घड़ीभरमें रसोईघरमें, घड़ी ही भरमें मालिकके गुदगुदे विल्लीनेपर! हाँ, पर विल्लीके बच्चेको सिर्फ इतना ज्ञान अवश्य होता है कि अपनी माँको कैसे पुकारूँ। इसी न्यायसे, मनुप्य जब अनन्य भावसे अपनी परम दयालु माता परमात्माकी पुकार करता है, तब वह तुरंत ही दौहता हुआ आकर उसका योगक्षेम सँभालता है। सिर्फ पुकार करना ही उसका काम है! हाँ,

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

दान और दया आदि गुणांका आचरण यदि निष्काम बुद्धि होता है तो फिर उसकी उत्तमताके लिये कहना ही क्या है। इस आचरणमें यदि कहीं भक्तिकी पुष्टि मिल गयी। सब तो फिर इंभर-प्राप्तिके लिये और क्या चाहिये ! जहाँ दया, क्षमा, शान्ति आदि सद्गुण हैं। वहीं इंश्वरका वास है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

जब हम कटाईमें मन्छन टालकर उसे आँचार रखते है, तब उसमें फबतक आवाज होती है ! जबतक उसमें

इतनी उष्णता नहीं आ जाती कि उसका जलांश जल जाय या उसमें पानीका कुछ भी अंश न रहे। मक्खन जबतक अच्छी तरह पूर्णतया नहीं पक जाता, तमीतक वह ऊपरको उबलता है और कल्-कल्—कल्-कल्-कल्आवाज करता है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

जो मक्खनकी तरह अच्छी तरह पककर निःशब्द हो गया है, घी बन गया है, वही ब्रह्मसाक्षात्कार किया हुआ सचा ज्ञानी पुरुष है। मक्खनको जिज्ञासु कह सकते हैं। उसमें जो पानी-का अंश है, उसे अग्निक संस्कारसे निकाल डालना चाहिये। यह पानीका अंश अहंकार है। जबतक यह अहंकार निकलता नहीं, तबतक कैसा नृत्य करता है! पर जहाँ एक बार वह जलांश—अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया कि बस पक्का घी बन गया। फिर उसमें गड़बड़-सड़बड़ कुछ नहीं।

बुद्धि पङ्गु है। श्रद्धा सर्वसमर्थ है। बुद्धि बहुत नहीं चलती, वह थककर कहीं-न-कहीं ठहर जाती है। श्रद्धा अवित कार्य सिद्ध कराती है। हाँ, श्रद्धाके बलपर मनुष्य अपार महोदिध भी लीलांसे पार कर सकता है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

पहले हृदय-मिन्दरमें उसकी प्रतिष्ठा करो, पहले ह्थर-का अनुभवपूर्वक ज्ञान कर लो, तब वक्तृत्व और भाषण भी चाहे करो, इससे पहले नहीं। लोग एक ओर तो संसार-कर्दममें लोटते रहते हैं और दूसरी ओर शाब्दिक ब्रह्मकी खिचड़ी पकाया करते हैं। जब विवेक-वैराग्यकी गन्ध भी नहीं है, तब फिर सिर्फ 'ब्रह्म-ब्रह्म' बकने-से क्या मतलब ? उससे क्या लाभ होगा ? मन्दिरमें देवता-की स्थापना तो की नहीं, फिर सिर्फ शक्कु-विन करनेसे क्या लाभ ?

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

पहले हृदयमिन्दरमें माधवकी प्रतिश करनी चाहिये। पहले भगवत्प्राति कर लेनी चाहिये। यह न करके सिर्फ 'मों-भों' करके शङ्ख वजानेसे क्या होगा ? भगवत्प्राप्ति होनेके पहले उस मन्दिरकी सम गंदगी निकाळ हाळनी नाहिये । पापरूपी मल धो डालना चाहिये । इन्द्रियोंकी उत्पन्न की हुई विपयामितिको दूर कर देना चाहिये । अर्थात् पहंन्ठे चित्तको शुद्ध करना चाहिये । जहाँ मनकी शुद्ध हुई कि किर उस पवित्र आमनपर भगवान् अवस्य ही आ वेटेसा । परंतु यदि उसमें गंदगी वनी रही तो माधव वहां कदापि न आयेगा । हृदय-मन्दिरकी पूर्ण स्वच्छता होनेपर माधव उस जगह प्रकट होगा । किर चाहे तो शङ्ख भी न वजाओ ! सामाजिक सुधारके विपयमें तुम्हें बोलना है १ अच्छा, बोलो । परंतु पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लो और किर वैसा करो । ध्यान रक्खो, प्राचीन कालके ऋषियोंने ईश्वर-प्राप्तिके लिये ही अपनी यहस्थीपर तुल्कीपत्र रख दिया या । यस, यही चाहिये । अन्य जितनी वातें तुम्हें चाहिये, वे सब किर तुम्होरे पैरोंमें आकर पहेंगी ।

#### $\times$ $\times$ $\times$

समुद्रतलके रत्नोंकी यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो पहले हुनकी लगाकर समुद्रतलमें चले जाओ । पहले हुनकी लगाकर रत हाथमें कर लो । फिर दूसरी बात । पहले अपने हृदयमित्रों माधवकी प्रतिष्ठा करो। फिर श्रङ्क्षध्वनिकी बात करो । पहले परमेश्वरको पहचानो। फिर चाहे व्याख्यान झाड़ो और चाहे सामाजिक सुधार करो !

स्मरण रहे कि मूल वस्तु एक ही है, केवल नामोंकी भिन्नता है। जो ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही मगवान्। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म कहता है, योगी परमात्मा कहता है और भक्त भगवान् कहता है। वस्तु एक है, नाम भिन्न भिन्न हैं।

मेरी माता जरात्का आधार और आधेय भी है। वहीं जगत्का निमित्त कारण है और उपादान कारण भी है।

आकाश भी दूरसे नीला देख पड़ता है। पांतु यदि अपने समीपका आकाश देखा जाय तो उसका कोई रंग ही नहीं है। समुद्रका जल भी दूरसे नीला देख पड़ता है। परंतु जब उसके पास जाओ और योड़ा सा जल हाथमें लेकर देखों तो माॡम होगा कि उस जलमें कोई रंग है। है। इसी तरह कालीके समीप—मेरी माताके निकट का उसको देखों, उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करों, उल साक्षात्कार लाभ करों; तब यह देख पड़ेगा कि वह किं। और निराकार बहा ही है!

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

सव बातें केवल मनपर ही अवलम्बित होती हैं।
यदि तुम्हारा मन वद्ध है तो तुम भी वद्ध हो को
हो और यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो तुम भे
मुक्त हो जाओगे । मनका रंग पानीके समान है
जो रंग उसमें दिया जायगा, वहीं उसका रूप हो जायगा।
उसमें लाल रंग डालो, वह लाल दील पड़ेगा; पीला रंग
हालो, पीला हो जायगा। मन स्वयं निर्मुण है। केवर
स्थितिके कारण ही उसमें गुण या अवगुण दील पड़ते हैं।

यदि सनको कुसंगति लग जाय तो उसका परिणाम हमारे आचार-विचार और वाणीपर भी प्रकट होने लगती है। इसके बदले यदि मनको अच्छी संगतिमें—मत्तज़ों समाग्रममें लगा दिया जाय तो वह ईश्वर-चित्तलों रमण करने लगता है और फिर ईश्वरकी वयाओं अंतिरिक्त उसको कुछ नहीं सहाता।

यदि कोई मनुष्य श्रद्धायुक्त अन्तःकरणसे ईश्वास्त्रा नाम लेगा तो उसके सब पाप नष्ट हो जायँगे, निर्णिंद वह मुक्त हो जायगा। हरिनामके विषयमें ऐसी दृढ़ भागन होनी चाहिये कि भौं ईश्वरका नाम-स्मरण करता हूँ, अब भी पास पाप कैसे रह सकते हैं। पापके लिये अब भी पण कोई स्थान ही नहीं है। अब मैं बद्धदशामें नहीं रह गवता।

सबसे पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लेनी नाहिये। दर्ग साध्य वस्तु है, यही कर्तव्य है और यही गुण्य उदाद है। इसके बाद और दूसरे काम करने चाहिये।

ऐसा कुछ नियम नहीं है कि भगवान्के भन्दे

तांसारिक कार्योंमें सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे । भगवान्का नक्त कदाचित् दरिद्र भी हो सकता है परंतु वह मनमें बड़ा श्रीमान् होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्मके धारण करने-वाले भगवान्का दर्शन यद्यपि देवकी-वसुदेवको कारागृहमें हुआ, तथापि उस समय वे कारागृहसे मुक्त नहीं हुए।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

देह सुग्वी हो या दुखी; परंतु जो असली भक्त है, यह तो ज्ञान और भक्तिके ऐश्वर्यमें ही दिन-रात मस्त रहता है। पाण्डवोंका उदाहरण ही देखो न— कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी, कैसे संकट उनके ऊपर आये; परंतु ऐसी कठिन विपत्तिमें भी उन्होंने भगवान्के ऊपरसे तिलमात्र भी श्रद्धा, भक्ति और निष्टा नहीं हटायी। उनके समान ज्ञानी और उनके समान भक्त क्या कहीं हैं?

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा। प्रकृतिका धर्म है कि वह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या नहो। जब ऐसा ही है, तब कर्म पूरी तरहसे क्यों न किया जाय ! कर्म अवश्य करो, परंतु उसमें आसक्त न रहो। अनामक भावसे किया गया कर्म ईश्वरप्राप्तिका साधन है। अनामक कर्मको साधन और ईश्वर-प्राप्तिको साध्य वस्तु समझो।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

भक्तिरहित कर्मसे कुछ लाभ नहीं । वह पङ्गु है । कर्मके ) लिये भक्तिका आधार होना आवस्यक है । भक्तिके ही ) आधारपर मन नुछ करना चाहिये । धर्मके लिये ही कर्मकी आवस्यकता है । धर्म न होगा तो कर्मसे क्या लाभ ।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

संगारमें राने और संगारके सब काम करनेमें कुछ दोष गरी है, विवलदासीके समान अपने मनका भाव होना चाहिये। जब दावी आने मालिकके घर आदिके विषयमें पहमारा घर? पहमारा वाद्! आदि वाती है, तब वह आपने मनमें भलीभाँति आनती है कि यह कुछ मेरा घर या बाबू नहीं है। इसी

तरह संसारमें प्रत्येक गृहस्थको अलित भावसे रहना चाहिये और सब काम अलितभावसे ही करते रहना चाहिये। यदि संसारमें रहकर और संसारी काम करनेपर परमेश्वरका विस्मरण न हो, तो इससे अच्छा और कौन साधन हो सकता है?

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

जबतक विवेक या सदसिद्वार और वैराग्य-सम्पत्ति तथा सम्मान और इन्द्रिय-सुलके प्रति तिरस्कारका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तबतक ईश्वरप्राप्तिकी चर्चा ही व्यर्थ है। वैराग्यके अनेक प्रकार हैं। एक मर्कट-वैराग्य होता है। जब संसारी दुःखोंसे शरीर अत्यन्त सताया जाता है, तब यह वैराग्य होता है; परंतु यह वैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता। जब सारा संसारी सुख अनुकूल है और जब इस बातका बोध होता है कि संसारी सुख अनित्य है, केवल दोपहरकी छाया है, अतएव यह सुख मिथ्या है, इससे सच्चे और नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होगी, तब समझो कि तुम्हें वैराग्य हुआ।

ईश्वर-प्राप्ति हो—ऐसी जिसकी इच्छा है, उसको निरन्तर सत्सङ्ग करना चाहिये। संसारी मनुष्य सदासे व्याधिग्रस्त हैं। इस व्याधिको दूर करनेके लिये साधुओंके ही विचार ग्रहण करने चाहिये। साधु जो कहते हैं, उनसे सुनकर ही कार्यसिद्धि नहीं हो सकती; अपितु जैसा वे कहें, वैसा करना चाहिये। औपध पेटमें जानी चाहिये और कठिन पथ्यका पालन करना चाहिये।

आकाशमें रात्रिके समय बहुत-से तारे दिखलायी पड़ते हैं, परंतु सूर्योदय होनेपर वे अहश्य हो जाते हैं; इससे यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि दिनके समय तारे नहीं हैं। उसी प्रकार मनुष्यों! माया-जालमें फँसनेके कारण यदि परमातमा न दिखलायी पड़ें तो मत कही कि परमेश्वर नहीं है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

जल एक ही वस्तु है; परंतु लोगोंने उसको अनेक नाम दे रक्ते हैं। कोई पानी कहता है। कोई वारि कहता है और कोई आब कहता है। उसी प्रकार सिचदानन्द है एक, परंतु उसके नाम अनेक हैं। कोई उसे अह्याहके नामसे पुकारता है, कोई हरिका नाम लेकर याद करता है और कोई बल कहकर उसकी आराधना करता है।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

ऑख-मिचीनीके खेलमें जब एक खिलाड़ी पालेकों खू लेता है, तब वह राजा हो जाता है, दूसरे खिलाड़ी उसे चोर नहीं बना सकते । उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दर्शन हो जानेसे संसारके बन्धन फिर हमको बाँध नहीं सकते । जिस प्रकार पालेकों छू लेनेपर खिलाड़ी जहाँ चाहे, वहाँ निडर धूम सकता है, उसे कोई चोर नहीं बना सकता, उसी प्रकार जिसको ईश्वरके चरण-स्पर्धका आनन्द एक बार मिल जाता है, उसे फिर संसारमें किसीका भय नहीं रह जाता । वह सांसारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है और किसी भी मायानमोहमें फिर नहीं फँसता।

पारस-परयरके स्पर्शते लोहा एक बार जब सोना बन जाता है, तब उसे चाहे जमीनमें गाड़ दो अथवा कतवारमें फेंक दो, वह सोना ही बना रहता है, फिर लोहा नहीं होता; उसी प्रकार सर्वशिकमान् परमात्माके चरण-स्पर्शते जिसका हृदय एक बार पवित्र हो जाता है, उसका फिर कुळ नहीं विगड़ सकता, चाहे वह संसारके कोलाहलमें रहे अथवा जंगलमें एकान्त-वास करें।

पारस-पत्थरके स्पर्शसे लोहेकी तलवार सोनेकी हो जाती है और यद्यपि उसकी स्रत वैसी ही रहती है, तथापि लोहेकी तलवारकी तरह उससे लोगोंको हानि नहीं पहुँच सकती। इसी प्रकार ईश्वरके चरण-स्पर्शसे जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसकी स्रत-शकल तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे दूसरोंको हानि नहीं पहुँच सकती।

समुद्र-तलमें स्थित चुम्बककी चहान समुद्रके ऊपर चलनेवाले जहाजको अपनी ओर खींच लेती है, उसकी कीलें निकाल डालती है, सब पटरोंको अलग-अलग कर देती है और जहाजको समुद्रमें हुनो देती है। इसी प्रका जन मनुष्यको आत्मज्ञान हो जाता है, जन वर अपनेको ही समानरूपसे विश्वभरमें देखने लगता है, कर उसका न्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवातमा परमेश्वरके अगाध प्रेम-सागरमें हुन जाता है।

दूध पानीमें जब मिलाया जाता है, तब वह तुरंत मिल जाता है; किंतु दूधका मक्खन निकालकर डालनेसे वह पानीमें नहीं मिलता बहिक उसके ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रचार जब जीवात्माको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है, तब वह अनेक बद्ध प्राणियोंके बीचमें निरन्तर रहता हुआ भी बुरे संस्वारोंने प्रमावित नहीं हो सकता।

नयी उम्रकी तरुणीको जवतक बचा नहीं होता, तयतक वह गहकायमें निमम रहती है; किंतु बचा हो जानेगर हर्क कार्योसे वह धीरे-धीरे बेपरवाह होती जाती है और बसेबी ओर वह अधिक ध्यान देती है। दिनमर उसे बहे प्रेमके साथ चूमती, चाटती और प्यार करती है। इसी प्रकार मनुष्य अज्ञानकी द्यामें संसारके सब कार्योमें लगा रहता है। विंतु प्रकार भजनमें आनन्द पाते ही वे उसे नीरस प्रतीत होने लगते हैं और वह उनसे अपना हाय छींच लेता है। ईश्वरकी मेवा करने और उसके इच्छानुसार चलनेमें ही उसे अत्यन आनन्द मिलता है। दूसरे किसी भी काममें उसको गुण नहीं मिलता। ईश्वरदर्शनके सुखसे फिर अपनेपो सींग नहीं सकता।

घरकी छतपर सनुष्य सीढ़ी, बाँस, रस्ती आह को साधनोंके योगसे चढ़ सकता है। इसी प्रकार ईशान पहुँचनेके छिये भी अनेक मार्ग और साधन है। गंगाला प्रत्येक धर्म इन मार्गोमेंसे एक मार्गको प्रदर्शित करना है।

(१) खप्र-सिद्ध--जिसको खप्रके ही साक्षात्कारसे पूर्णता प्राप्त होती है। (२) मन्त्र-सिद्ध--जिन्हें दिव्य मन्त्रोंसे पूर्णता प्राप्त होती है। (३) हठात् सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें एकाएक सिद्धि मिल जाती है और जो एकाएक पापोंसे मुक्त हो जाते हैं-जिस प्रकार एक दरिद्रको अकस्मात् द्रव्य मिल जाय या अकस्मात् उसका विवाह एक धनवान् स्त्रीसे हो जाय और वह धनी वन जाय। (४) कृपा-सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें ईश्वरकी कृपासे पूर्णता प्राप्त होती है। जिस प्रकार चनको साफ करते हुए किसी मनुष्यको पुराना तालाव या घर मिल जाय और उसके बनवानेमें उसे फिर कप्ट न उठाना पड़े, उसी प्रकार कुछ लोग भाग्यवश किंचित् परिश्रम करनेसे ही सिद्ध हो जाते हैं। (५) नित्य-सिद्ध वे कहलाते हैं जो सदैव सिद्ध रहते हैं। लौकीकी बेलोंमें फल लग जानेपर फूल आते हैं । इसी प्रकार नित्य-सिद्ध गर्भसे ही सिद्ध होते हैं, उनकी वाहरी तपस्या तो मनुष्य-जातिको सन्मार्गपर लानेके लिये एक नाममात्रका साधन है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

एक माँके कई लड़के होते हैं। एकको वह जेवर देती है, दूसरेको खिलीना देती है और तीसरेको मिठाई देती है। सब अपनी-अपनी चीजोंमें लग जाते हैं और माँको भूल जाते हैं। माँ भी अपने घरका काम करने लगती है। किंतु इस वीचमें जो लड़का सब वस्तुओंको फेंक देता है और माँके लिये चिलाने लगता है, माँ दौड़कर उसको चुप कराती है। इसी प्रकार, मनुष्यो ! तुमलोग संसारके फारोबार और अभिमानमें मस्त होकर अपनी जगन्माताको भूल गये हो। जब तुम इन सबको छोड़कर उसको पुकारोगे, तब वम् शीम ही आयेगी और तुमको अपनी गोदमें उठा लेगी।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

परमात्माके अनेक नाम और अनेक रूप हैं। जिल नाम और जिस रूपसे हमारा जी चाहे, उसी नाम और उसी स्वरूपसे हम उसे देख सकते हैं।

X X X X X X जय भूते प्रतिदिन अपने पेहनी चित्ता पानी रहती

है, तब मैं उपासना किस प्रकार कर सकता हूँ ! जिसकी त् उपासना करता है, वह तेरी आवश्यकताओं को अवश्य पूर्ण करेगा । तुझे पैदा करनेसे पहले ही ईश्वरने तेरे पेटका प्रवन्ध कर दिया है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मक्त ! यदि ईश्वरकी गुद्ध वार्तोको जाननेकी तेरी लालमा है तो वह स्वयं सद्गुरु भेजेगा । गुरुको हुँदनेमें तुझे कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मनुष्य तिकयेकी खोलीके समान है। किसी खोलीका रंग लाल, किसीका नीला और किसीका काला होता है, पर रूई सबमें है। यही हाल मनुष्योंका भी है। उनमेंसे कोई सुन्दर है तो कोई काला है, कोई सजन है तो कोई दुर्जन है; किंतु परमात्मा सभीमें मौजूद है।

× × × ×

आराधनाके समय उन लोगोंसे दूर रहो। जो भक्त और धर्मनिष्ठ लोगोंका उपहास करते हों।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

इसमें संदेह नहीं कि यह सांसारिक जीवन उस मनुष्य-के लिये बहुत भयानक है, जिसके अन्तःकरणमें ईश्वरके लिये प्रेम और भक्ति न हो । श्रीनैतन्यदेवने एक बार नित्यानन्दजीसे कहा या कि 'जो मनुष्य सांसारिक विपयोंका गुलाम हो गया, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती; परंतु जो मनुष्य परमेश्वरमें श्रद्धा रखता है, उसको कुछ भय नहीं । ईश्वरकी प्राप्ति हो जानेके बाद यदि मनुष्य इस संसारके सब विपयोंका उपभोग करना रहे तो उसकी कोई हानि न होगी।' नैतन्यदेवके शिष्योंमें बहुतेरे संसारीकन से, परंतु जाममाञ्चके लिये ही संसारी' से।

× × × ×

काली मेरी माता है। त्या उपया रंग काला है!
नहीं। यह बहुत दूर है---उमहा स्थामान रेयशान के लिये
असम्य है, इस्तिये यह क्यानित् बारी-सी देख पहली लेयपरंतु पदि उसका स्रीयान विकाल पर---ज्यारी

जाय - उसका शान हो जाय तो जान पड़ेगा कि उसका रंग काला नहीं है, किंतु अत्यन्त मनोहर है।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

भगवान् राधाकृष्ण अवतारी थे। इसमें किसीकी श्रद्धा रहे या न रहे, इस वातका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। एंश्वरीय अवतारपर किसीका (चाहे वह हिंदू हो या एंगाई) विश्वास होगा, किसीका न होगा; परंतु भगवान्के प्रति गोपियोंके समान अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेमलक्षणा भक्ति हृदयमें उत्पन्न होनेकी तीव आतुरता प्रत्येक मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्य चाहे पागल भी हो जाय, परंतु उसे विषयासक्तिसे पागल नहीं होना चाहिये—भगवद्भक्तिसे होना चाहिये।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

· ः इसीलिये में कहता हूँ कि इस युगमें अन्य मागोंसे भक्तियोग ही सुलभ है। उससे कर्मकी व्यापकता सहज ही संकुचित हो जाता है। ईश्वरका अखण्ड चिन्तन होता है। इस युगमें ईश्वरप्राप्तिका यही सुलभ मार्ग है।

श्वानमार्गसे (सिंद्रचारसे अर्थात् श्वानिवचारसे) अथवा कर्ममार्गसे (अर्थात् निष्काम कर्माचरणसे) ईश्वरप्राप्ति होगी, परंतु इस कल्यिगमें भक्तिमार्गसे ये मार्ग अधिक कठिन हैं। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थानपर पहुँचे और शानी या निष्कामकर्मी अन्य स्थानपर। तीनोंके पहुँचनेका अन्तिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है। केवल मार्ग भिन्न-

प्रेमके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) जगत् मिथ्या है इस बातका बोध होना; (२) जो शरीर साधारण लोगोंके लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु है, उसकी कुछ परवा न होना। भाव कच्चे आमके समान है, और प्रेम पके आमके तुल्य है। प्रेम भक्तके हाथमें एक रस्ती है। उसीसे वह ईश्वरको बाँधकर अपने वशमें करता है—किंवहुना, अपना दास ही बना लेता है। भक्तकी प्रेममय पुकार जहाँ भगवान्को सुनायी दी कि भगवान् दौड़े आते हैं। फारसी

पुस्तकोंमें लिखा है कि इस श्रारिमें चमड़ेके भीतर मांत मांसके भीतर हड्डी, हड्डीके भीतर मजा, इसी प्रकार एक भीतर एक पुट बतलाकर सबके अंदर प्रेम बतलाया है।

#### × × × × ईश्वर-प्राप्तिकी सीढ़ियाँ

'साधुसमागम' यही पहली सीढ़ी है। सत्सङ्गसे ईश्वरे प्रित मनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। 'श्रद्धा' दूसरी सीढ़ें है। श्रद्धासे 'निष्ठा' होती है। निष्ठा जहाँ जमी कि पिर ईश्वर-कथाके सिवा और कुछ सुननेकी इच्छा नहीं होती—जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी कुछ सेवा करें। यह तीसरी सीढ़ी है। निष्ठाके लिये यह आवस्यक नहीं कि अमुक ही उपास्य देवता हो। उपास्य देवता चाहे तुम्हारा गुरु हो, सगुण ईश्वर हो, निर्गुण इश्वर हो, कोई अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुलदेवता हो, सब एक ही है। वैष्णवोंकी निष्ठा विष्णु या भगवान् श्रीकृष्णपर होती है। शाक्तोंकी शक्तिपर—इसे ही काली, दुर्गा इत्यादि नाम दिये गये हैं।

'भक्ति' निष्ठाकी परिपक्षताका परिणाम है। यह चौधी सीढ़ी है। भक्ति अपनी परिपक्षतासे 'भाव'में परिणत हो जाती है। भावकी अवस्थामें ईश्वर-नाम-स्मरण होते ही मनुष्य निःशब्द या स्तब्ध हो जाता है। यही पाँचवीं सीढ़ी हैं। सामान्य संसारीजनोंकी गति इसी अवस्थातक पहुँचती है, इसके आगे नहीं जाती।

भहाभाव' छठी सीढ़ी है। ईश्वर-दर्शनके याद महाभाव प्राप्त होता है। भहाभाव' भगवद्रक्तिका । अ आत्यन्तिक स्वरूप है। इस अवस्थामें भक्त पागल गा रहता है। कभी हँसता है और कभी रोता है। उसे अपने द्याग्ति। कुछ भी सुध नहीं रहती। साधारण संसारी जीवोंमें देश बुद्धि होनेसे इस अवस्थाका अनुभव उन्हें कभी नहीं होता।

प्रेम—यह सातवीं और आखिरी मीदी है। महानाव और प्रेम बहुधा साथ-ही-साथ रहते हैं। प्रेम ईशर् भिक्टी शिखर है। जीवात्मा साक्षात्कारके बाद गाद प्रेममें निम्म होता है। इस अवस्थाके मुख्य दो स्थाण हैं—(१) बाद गगत्की कोई सुध न होना, (२) अपने शरीरकी कुछ रुध न होना । श्रीचैतन्यदेव इस अवस्थाको पहुँचे थे। वे मेमावेशमें इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीरकी भी परवा नहीं रहती थी और देखे हुए स्थानकी भी उन्हें स्मृति न रहती थी। कोई भी वन देखकर उसे वृन्दावन ही समझते थे। एक समय वे जगन्नाथपुरी गये थे, वहाँ 'समुद्र' देखकर वे उसे यमुना ही कहने छगे और उसी आवेशमें आकर वे समुद्रमें कूद गये। इस तरह उनकी विदेहावस्था देख उनके शिष्योंने उनकी आशा ही छोड़ दी थी। ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर भक्तको इष्ट-प्राप्ति होती है, उसे साक्षात्कार होता है और इस संसारमें जन्म छनेकी सार्थकता होती है।

X X X X X

प्रश्न—इन्द्रिय-निग्रह बहुत कठिन है। इन्द्रियाँ मतवाले घोड़ोंकी तरह हैं। उनके नेत्रोंके सामने तो अँधेरा ही रहना चाहिये ?

उत्तर—ईश्वरकी एक बार कृपा हुई—उसका एक बार दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहीं रहता। फिर षड्रिपुओंकी कुछ नहीं चल सकती—उनकी शक्ति मारी जाती है।

नारद और प्रह्लाद इत्यादि नित्यसिद्ध पुरुषोंके नेत्रोंके लिये ऐसे अन्धकारकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लड़के अपने पिताका हाथ पकड़कर खेतकी मेड़-पर चलते हैं, उन्हींको, हाथ छूट जानेसे, कीचड़में गिर जानेका भय रहता है; किंतु जिन लड़कोंका हाथ पिताने पकड़ लिया है, उनकी स्थिति विल्कुल निराली ही रहती है। वे कभी गड़ुमें नहीं गिर सकते।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

बालकके समान जिसका मन सरल रहता है, सचमुच उसीको ईश्वरपर श्रद्धा होती है।

× × × ×

ईश्वरके चरणकमलोंमें लवलीन हो जानेवाला ही इस संसारमें धन्य है। यह चाहे शूकरयोनिमें ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो। उसका अवस्य ही उद्धार होता है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

यद्यिप व्यभिचारिणी स्त्री अपने गृहकार्यमें मन्न रहती दिखायी देती है, तथापि उसका मन उसके जारकी ओर ही लगा रहता है। इसी प्रकार मनुष्यको अपने सांसारिक कार्योको करना चाहिये। प्रभु-चरणोंमें रत होकर ही अन्य सगड़ोंमें हाथ डालना चाहिये। व्यभिचारिणी स्त्रीके गह-कायोंमें लगी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवालेकी ओर ही लगा रहता है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

अकवर बादशाहके जमानेमें दिल्लीके पास किसी वनमें एक फकीर रहता था। उसके दर्शनके लिये कई लोग उसकें कुंटियापर जाया करते थे। वह चाहता था कि मैं इन लोगों का कुछ आदर-सत्कार कर सकूँ। परंतु वह अत्यन्त दिर था, इसलिये वह कुछ नहीं कर सकता था। तब एक दिर उसने अपने मनमें सोचा कि अकवर वादशाह साधु औं फकीरोंको बहुत चाहता है; यदि मैं उससे निवेदन करूँग तो वह मुझे कुछ द्रव्य अवश्य ही देगा, जिससे रं अतिथियोंका उचित सत्कार कर सकूँगा। इस प्रकार मनं सोचकर वह बादशाहके पास गया। उस समय वादशा नमाज पढ़नेके समय अकवर बादशाहने यह प्रार्थना की विर्धिय ! मुझे धन दे, सत्ता दे और दौळत दे ! य सुनकर फकीर वहाँसे उठकर बाहर जाने लगा। त वादशाहने उसे संकेतसे बैठनेको कहा।

नमाज़ पढ़कर वादशाहने फकीरसे पूछा, 'आप मुझसे मिलने आये थे, परंतु विना कुछ वातचीत किये ही लैटकर चले जा रहे हैं; यह क्या बात है ?' फकीरने जवाव दिया, 'में हजूरके दरवारमें इसल्ये आया था कि ......; परंतु आपको निवेदन करनेसे कोई फायदा नहीं है।' जब वादशाहने वार-वार आग्रह किया, तब फकीरने कहा, 'मेरी कुटियापर बहुतेरे लोग आया करते हैं। में दिख हूँ, इसल्ये में उनका स्वागत नहीं कर सकता। अतएव कुछ द्रव्य माँगनेके लिये आपके यहाँ आया था।' तब बादशाहने कहा 'तो फिर विना कुछ माँगे ही लैटकर क्यों चले ला रहे हैं?' यह सुनकर फकीरने कहा, 'खुदाबंद! आप तो स्वयं भिखारी हैं! आप खुदाते धन और दौलत माँग रहे ख़यं पिखारी हैं। जब आपकी यह दशा मेंने देखी, तब मैंने सोचा कि जी स्वयं दिख है, यह मुझे क्या दे सकेगा! यदि कुछ माँगा।' ही है तो अब में भी खुदाते ही माँगा।'

× x x

### शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

वड़ा सुन्दर शरीर है। सृष्टिकर्ताने जैसे पूरे संयमसे उसे साँचेमें ढाला हो। स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सौन्दर्य टिकेगा कैसे।

दूसरे ही उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों। ऐसा नहीं है। वह स्वयं सजग है अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुत-सा समय शरीरको सजानेमं ही जाता है।

क्या हं यह सौन्दर्य १ यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार दिया जाय—आप इस लोयड़ेको छूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहेंगे । मांस, रक्त, मजा, मेद, स्नायु, केशका एक बड़ा-सा घिनौना लोथड़ा, जिससे छू जानेपर स्नान करना पड़े—जिसकी ॲतड़ियोंमें भरा कफ, पिक्त, मूत्र और विष्ठा यदि फट पड़े—बमन आ जाय आपको ।

वही सुन्दर शरीर—आप कड्ठाल किसे कहते हैं ! आपका यह कड्ठाल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्व है । यह कड्ठाल—यह साक्षात् प्रेतके समान कड्ठाल, जो रात्रिको आपके कमरेमें खड़ा कर दिया जाय तो आप चीखकर भागें । किंतु यही हमारी-आपकी देह है । हमारी-आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ तो टिक सकता है । देहका बाकी सब घिनौना तत्त्व तो सड़ जाता है कुछ घंटोंमें । इस कड्ठालको आप सुन्दर कहते हैं ! इसे छोड़ देनेपर तो देहमें वही मांस, मेद, मजा, स्नायु, मल आदिका लोथड़ा रहता है । क्या हुआ जो लोयड़ा चमड़ेसे ढका है ।

कङ्कालपर मांस, मेद, मजाका लेप चढ़ा है, स्नायु-जाल बँध हैं और ऊपरसे चमड़ा मँढ़ दिया गया है। यही है श्रारीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आरोप—सुन्दरताका गर्व ! यह शरीर तो चिताकी आहुति है। चिताकी धू-धू करती लप्टें इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं।

×

X

नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुकुमारता और र की वह पुत्तलिका यदि सुसज्जित हो—उसके सौ मादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है!

भगवान् न करें, किसीको रोग हो। लेकिन को किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीकी इच् सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता। किसे कब कौन-स अपना ग्रास बना लेगा—कौन कह सकता है।

अनुपम सौन्दर्य, परम सुकुमार रूप—िकसी भी तो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमल, पाटलिन्दक जब चेचकके द्वारा मधुमक्खीके वर्रके छत्तेका मा बना दिया जाता है—अपनेको रिसक माननेवाले उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते। घरके लोग है विचकाते हैं।

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगोंकी कोई संख्या नहीं। किसीके सौन्दर्यको हड़प जानेके किं मुहाँसे-जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त हैं; फिर कहीं राजराग कुछ आ टपके ? गलित कुछके घाव—छूना तो दूर लोग देखनातक नहीं चाहते। आकर्पण, मोह और सम्मानका भाजन सौन्दर्य घृणा एवं तिरस्कार उप नहीं पाता।

क्या अर्थ है सौन्दर्यका ? सौन्दर्यके मोहका ? सौन्दर्यके आकर्षणका ? चेचक या कोढ़ कहीं चले नहीं गये हैं । कितना तुच्छ, कितना नश्वर है सौन्दर्य उनके सम्मुख।

वृद्धावस्था सौन्दर्यकी चिरशतु है। कोई रोग आये, न आये; वह तो आयेगी ही। लेकिन मृत्यु वृद्धावस्थाकी भी प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो चाहे जय आ सकती है। अन्ततः शरीरपर स्वत्व तो चिताका ही है। चिताकी लाटोड़े उसे भस्स होना ही पहेगा।

### कल्याण

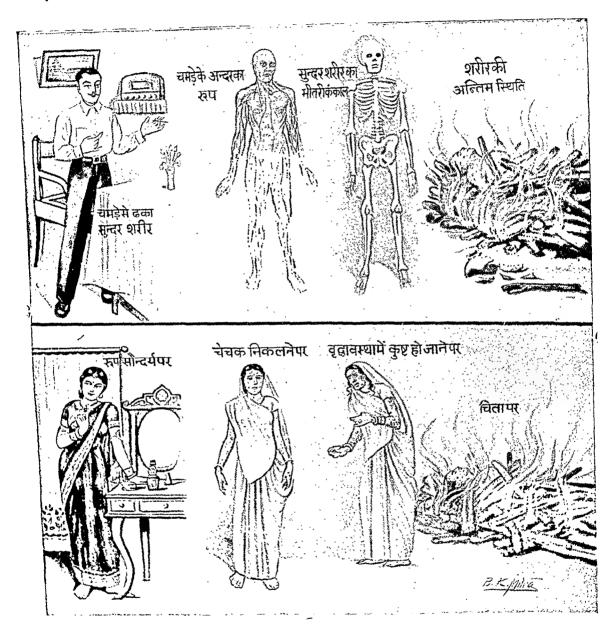

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

स्वामी विवेकानन्द

( जन्म-ता० १२ जनवरी सन् १८६३ ई०, जन्मनाम-नरेन्द्रनाथदत्त, पिताका नाम-विश्वनाथदत्त, देहत्याग-ता० ४

जुलाई सन् १९०२, परमहंस रामकृष्णके प्रधान शिष्य।)

हरेक मनुष्यमें आस्तिक्य-बुद्धि होती ही है, परंतु कोई उसे समझते हैं और कोई उसके ज्ञानसे विमुख रहते हैं । जो चेतन एक शरीरमें है, वही सब संसारमें है । उस चेतन-की उत्पत्ति या नाश नहीं होता । एक शरीरमें जो चेतन है वह जीवातमा, और जो सर्वन्यापक है वह परमात्मा है; दोनों अच्युत हैं ।



× × ×

हिंदू-धर्मकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई है और वेद अनादि, अनन्त तथा अपौरुपेय हैं। किसी पुस्तकका आरम्भ और अन्त नहीं, यह सुनकर आपलोगोंको आश्चर्य होगा; पर इसमें आश्चर्य करनेकी कोई वात नहीं है। वेद कोई पुस्तक नहीं, किंतु उन सिद्धान्तोंका संग्रह है, जो अदूर या अकाट्य हैं। जिन लोगोंने ऐसे सिद्धान्त हूँ द निकाले, उन्हें ऋषि कहते हैं। ऋषियोंको हम पूर्ण—ईश्वरखरूप समझते हैं। यहाँपर इस वातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन तत्विविवेचकोंमें कुछ स्त्रियाँ भी थीं। मिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके परस्पर सम्बन्ध या व्यष्टि (एक पुरुष) का समष्टि (विश्व) से सम्बन्ध जिन सिद्धान्तोंसे निश्चित हुआ, वे ही सिद्धान्त त्रिकालवाधित हैं। उनका पता लगानेके पहले भी वे वर्तमान थे; आगे चलकर हम उन्हें भूल जायँगे तो भी उनका अस्तित्व नष्ट न होगा। न्यूरनके आविष्कारके पहले भी गुक्त्वाकर्षणका नियम इका हुआ नहीं या।

 का भार सहनेकी शक्तिके लिये याचना करते हैं।' इस जन्म तथा अन्य जन्ममें उससे बढ़कर और किसीपर प्रेम न हो, यह भावना मनमें दृढ़ कर लेना ही उसकी पूजा करना है। मनुष्यको संसारमें कमल-पत्रके समान अलिप्त रहना चाहिये। कमल-पत्र जलमें रहकर भी नहीं भींगता; इसी तरह कर्म करते हुए भी उससे उत्पन्न होनेवाले सुख-दु:खसे यदि मनुष्य अलग रहे तो उसे निराशासे सामना नहीं करना होगा। सब काम निष्काम होकर करो, तुम्हें कभी दु:ख न होगा।

आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है। जड शरीरसे उसके बद्ध होनेका आभास होता है सही, पर उस आभासको मिटा देने-से वह मुक्त-अवस्थामें देख पड़ेगा । वेद कहते हैं कि जीवन-मरणः मुख-दुःखः अपूर्णता आदिके बन्धनोंसे छूटना ही मुक्ति है। उक्त बन्धन बिना ईश्वरकी क्रुपाके नहीं छूटते और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पवित्र-हृदय विना हुए नहीं होती । जब अन्तःकरण सर्वथा ग्रुद्ध और निर्मल अर्थात् पवित्र हो जाता है, तब जिस मृत्पिण्ड देहको जड या त्याज्य समझते हो, उसीमें परमात्माका प्रत्यक्षरूपसे उदय होता है और तभी मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है । केवल कल्पना-चित्र देखकर या शब्दाडम्बरपर मुग्ध होकर हिंदू समाधानका अनुभव नहीं करते । दस इन्द्रियोद्वारा जो न जानी जाती हो, ऐसी किसी वस्तुपर हिंदुओंका विश्वास विना अनुभव किये न होगा । जड-सृष्टिसे अतीत जो चेतन तत्त्व हैं, हिंदू उससे विना किसी विचवईके (प्रत्यक्ष ) मिलेंगे । किसी हिंदू साधुसे पूछिये 'बाबाजी, क्या परमेश्वर सत्य है ?' वह आपको उत्तर देगा भिःसंदेह सत्य है; क्योंिक उसे मैंने देखा है। आत्मिवश्वास ही पूर्णताका बोधक है। हिंदू-धर्म किसी मतको सत्य या किसी सिद्धान्तको मिथ्या कहकर अंधश्रद्ध वननेको नहीं कहता । हमारे ऋषियोंका कथन है कि जो कुछ हम कहते हैं, उसका अनुभव करो--उसका साक्षात्कार करो । मनुष्यको परिश्रम करके पूर्ण पवित्र तथा ईश्वररूप बनना चाहिये । ईसाई-धर्ममें आसमानी पिताकी कल्पना की गयी है । हिंदू-धर्म कहता है—उसे अपनेमें प्राप्त करो, र्दश्वर बहुत दूर नहीं है।

संव बात अंत हत-

इसमें संदेह नहीं कि धर्मका पागलपन उन्नतिमें बाधा टालता है। पर अध्यक्षद्वा उसने भी भयानक है। ईसाइयोंको प्रार्थनाके लिये मन्दिरकी क्या आवश्यकता है १ क्रॉक्के चिह्नमें पवित्रता कैसे आ गयी ! प्रार्थना करते समय आँखें क्यों मूँद लेनी चाहिये ? परमेश्वरके गुणींका वर्णन करते हुए 'ऑटर्टेंट' ईसाई मृतियांकी करपना क्यों करते हैं? 'कैथलिक' पन्थवालोंको मूर्तियोंकी क्यों आवस्यकता हुई ? भाइसो ! श्वात-नि:शासके विना जेंसे जीना सम्भव नहीं, वैसे ही गुणोंकी किसी प्रकारकी मनोमय मूर्ति बनाये बिना उनका चिन्तन होना असम्भव है। हमें यह अनुभव कभी नहीं हो सकता कि हमारा चित्त निराकारमें लीन हो गया है; क्योंकि जड विषय और गुणोंकी मिश्र-अवस्थाके देखनेका हमें अभ्यास हो गया है। गुणोंके दिना जड विषय और जड विषयोंके त्रिना गुणांका चिन्तन नहीं किया जा सकता, इसी तत्त्वके अनुसार हिंदुओंने गुणांका मूर्तरूप--हरयस्वरूप बनाया है। मूर्तियाँ ईश्वरक गुणांका सारण करानेवाले चिह्नमात्र हैं। चित्त चञ्चल न होकर सहुणोंकी मूर्ति—ईश्वर—में तल्लीन हो जाय-इसी हेतुसे मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। हरेक हिंदू जानता है कि पत्थरकी मूर्ति इंश्वर नहीं है। इसीसे वे पेड़ा पक्षी। अग्नि, जल, पत्थर आदि सभी हस्य वस्तुओंकी पूजा करते हैं । इससे वे पापाण-पूजक नहीं हैं । (वह मूर्तिमें भगवान्-को पूजता है) आप मुखसे कहते हैं परमात्मन्! तुम सर्व-व्यापी हो।' परंतु कभी इस वातका आपने अनुभव भी किया है ? प्रार्थना करते हुए आपके हृदयमें आकाशका अनन्त विस्तार या समुद्रकी विशालता क्या नहीं शलकती ! वही 'सर्वन्यापी' शन्दका दृश्यस्यरूप है ।

X आप हिंदुस्थानकी सतियोंका इतिहांस पढ़ हिंदू-धर्मको भयानक समझते होंगे; परंतु सतियोंके पवित्र हृद्योंतक अभी ः आपकी दृष्टि नहीं पहुँची है । सती होना पित-प्रेमका अतिरेक है । उसमें विकृति आनेका दोष धर्मपर क्योंकर ठादा जा सकता है ? यूरोपके इतिहासमें देखिये, कुछ शताब्दियोंके पहले धर्मकी आड़ लेकर अंग्रेजोंने असंख्य स्त्री-पुरुषोंको जीते-जी जला दिया था। कई ईसाइयोंने असंख्य स्त्रियोंको (डाइन) कहकर अग्निनारायणके अधीन कर दिया था । ऐसी अविचारकी बातें हिंदुस्थानमें नहीं होतीं। सम्भव है कि हिंदू-ं धर्मवालींके विचार अमीतक सफल न हुए हों, उनसे भूलें हुई हों; पर सर्वजीवहितकारी यदि कोई वर्म है तो में

×

जोर देकर कहता हूँ कि वह हिंदू-धर्म ही है। हिंदुरु स्त्रियाँ पतिके मृत देहके साथ अपने शरीरकी आहुति है। हैं। पर कोई हिंदू कभी किसीका अपकार करनेकी। मनमें नहीं लाता।

X X

एक ग्रीकप्रवासीने बुद्धदेवके समयके भारतकी द जो वर्णन किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारतकी स्त्री पर-पुरुव-संसर्ग नहीं करती और कोई पुरुष: नहीं बोलता ।' इस वर्णनसे हिंदुओंके उच्च चरित्रका प आपको होगा। कोई बुद्ध-धर्मको हिंदू-धर्मसे पृथक् स हैं, पर उनकी यह भूल है। हिंद्-धर्म बुद्धधर्मसे भिन किंतु दोनोंके संयोगसे संसारका बहुत कुछ कार्य हुआ जिस प्रकार यहूदी-धर्मसे ईसाई-धर्मकी उसित हुई। प्रकार हिंदू-धर्मका उज्ज्वलस्वरूप स्पष्ट करनेके लिये बुद का आविर्माव हुआ। यहदियोंने ईसाके साथ छल कियाः फॉसीपर लटकाया; परंतु हिंदू-धर्मवालीने बुद्धको अवतारः कर उसकी पूजा ही की। बुद्धदेवका अवतार हिंदू-ध मिटानेके लिये नहीं, किंतु उसके तत्त्व और विचार दश्यस्व में लानेके लिये—समता, एकता और गुप्त तत्त्वश प्रकाश करनेके लिये हुआ था। वर्ण या जातिका विजा कर सारी मनुष्यजातिका कल्याण करना उनका उरे था। गरीव, अमीर, स्त्रीं, शूद्र-समीको शानी वनानेके? उद्देश्यसे प्रेरित हो कई ब्राह्मण-शिप्योंके आग्रह कानेपर उन्होंने अपने सब ग्रन्थ संस्कृत-भाषामें न रचकर र भाषामें रचे जो उस समय बोली जाती थी।

एक आत्माका जो मूलरूप है, वही सम्पूर्ण विश्वका भी यही नहीं; किंतु सब दृश्य-अदृश्य पदार्थ एक ही मूलहप्यं अन आभास हैं | सूर्यकी किरणें लाल, पीले, सफेद आदि सं काँचोंमेंसे जुदे-जुदे रंगोंकी भले ही दीख पड़ती हों, याग उनका रंग भिन्न नहीं है। वेदान्त कह रहा रे-'तत्त्वमित ।' अर्थात् वही त् है, जगत्से त् अपनेको अलग समझ। तू मनमें द्वेत रखता है। इसीसे दुःख भागता है। य तुझे अखण्ड सुख भोगना हो तो अव्यण्ड एकतारा अनुन कर । 'सर्वे खस्विदं ब्रह्म' इस भिद्धान्तमे वदान्तमे भिद्ध र दिया कि जगत्के सव पदार्थीमें ब्रह्म भरा है। अधिक नग समस्त दृश्यस्रष्टि ब्रह्मका ही व्यक्त रूप है। पुरुषों जो दृश है वहीं स्त्रीमें है। छाती निकालकर चलनेवाल तरण और पड़ा

, समान जिनकी कमर झकी हुई है, उन लाठीके सहारे पैर खनेवाले वृद्धोंके ब्रह्ममें अन्तर नहीं है। हम जो कुछ देखते , छूते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब ब्रह्ममय है। हम रहामें रहते हैं, उसीमें सब व्यवहार करते हैं और उसीके आश्रयसे जीते हैं।

#### × × ×

· ब्रह्मकी उपासना करनेसे आपको किसीका भय न रहेगा । सिरपर आकाश फट पड़े या बिजली गिर पड़े, तो भी आपके आनन्दमें कमी न होगी। साँप और शेरोंसे दूसरे लोग भले ही डरें, आप निर्भय रहेंगे; क्योंकि उन क्र जन्तुओंमें भी आपका शान्तिमय स्वरूप आपको दीख पडेगा । जो ब्रह्मसे एकरूप हुआ, वही वीर-वही सचा निर्मय है । महात्मा ईसामसीहका विश्वासघातसे जिन लोगोंने वघ किया, उन्हें, भी ईसाने आशीर्वाद ही दिया । सच्चे निर्भय अन्तः करणके विना यह वात नहीं हो सकती। भीं और मेरा पिता एक हैं'--ऐसी जहाँ भावना हो, वहाँ भयकी क्या शक्ति है कि वह पास भी आनेका साहस करे । समस्त विश्वको जो अपनेमें देखता है-उसमें तल्लीन होता है। वही सचा उपासक है। उसीने जीवनका सचा कर्तव्य पालन किया है। इमारे विचार, शरीर और मन जितने निकट हैं, उससे भी अधिक निकट परमात्मा हैं । उनके अस्तित्वपर ही मनः विचार और शरीरका अस्तित्व निर्भर है । हरेक वस्तुका यथार्य ज्ञान होनेके लिये हमें बहाजान होना चाहिये। हमारे हृदयके अत्यन्त गृढ भागमें उसका वास है। सूख-दुःख, शरीर और युगोंके बाद बुग आते और चले जाते हैं। परंतु वह ब्रह्म अमर है। उसीकी सत्तासे संसारकी सत्ता है। उसीके सहारे हम देखते , मुनते और विचार करते हैं। वह तत्त्व जैसा हमारे अन्तःकरणमें, वैसा ही क्षुद्र कीटमें भी है। यह वात नहीं कि सत्पुरुपोंके हिदयमें उसका वास है और चोरोंके नहीं। जिस दिन हमें इस वातका अनुभव होगा। उसी दिन सब मंदेह मिट जायेंगे। जगत्का विकट प्रश्न हमारे गामने उपस्थित है। इसका उत्तर धार्चे खिल्वदं ब्रह्म इस भावनाके अतिरिक्त क्या हो नकता है ? भौतिक शास्त्रोंने . जो भान सम्पादन किया है। वद सभा जान नहीं; सत्य ज्ञान उनसे दूर है। उनका भाग विद्युद भान-मन्दिरका सोपानभर है। सन कुछ असमय हैं—या अनुभव होना ही सचा शान है। यदी धर्मका रहता है विवेचक बुद्धिके आगे इसी धर्म-धान ही विजय होगी ।

× × ×

परमात्मा सर्वशक्तिमान्, सर्वश्च, सर्वान्तर्यामी तया नित्य सुक्त है। यही मुक्त-दशा और उससे उत्पन्न होनेवाली चिर-शान्ति प्राप्त करना सब धर्मोंका अन्तिम लक्ष्य है। जिस अवस्थामें कभी अन्तर नहीं पड़ता, उस पूर्ण अवस्था और किसी समय भी छीनी न जानेवाली स्वाधीनता प्राप्त करनेकी सब धर्मोंकी प्रवल इच्छा है; क्योंकि सची मुक्ति वह स्वाधीनता ही है। हम स्वाधीनता प्राप्त करनेके राज-पथपर चलते हुए रास्ता भूल-कर भटक रहे हैं।

#### × × ×

संसारकी प्रत्येक वस्तुमं सूर्यः, चन्द्रः, अग्निः, तारागणमं तथा हमारे हृदयोंमें प्रकाशित होनेवाला तेज परमात्माका ही है। सारा संसार परमात्माक प्रकाशसे प्रकाशमान है। संसारमें अच्छा या बुरा—जो कुछ हम देखते हैं, उसी विश्वात्माका रूप है। वह हमारा मार्गदर्शक और हम उसके अनुचर हैं। अच्छे कर्म करनेवालेकी तरह पापीके मनमें भी वही--आवश्यकताओंको पार करनेकी--पुक्तिकी इच्छा होती है। दोनोंके मार्ग भिन्न मले ही हों, एकका मार्ग मुविधाका और दूसरेका असुविधाका हो सकता है; परंतु इससे हम यह नहीं कह सकते कि एक परमात्माके पूजनमें निमम और दूसरा उससे विमुख है। भिन्न मार्ग तो केवल उपाधि-मेदमात्र है। जिन मेदोंसे संसारमें भिन्नता दीख पड़ती है। उन्हें हटा दीजिये; सबका मूळ एक ही दृष्टिगोचर होगा | उपनिषदोंने यही बात सिद्ध की है । गुलाबकी मधुर सुगन्ध, पक्षियोंके चित्र-विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एक ही परमात्माके विविध खरूप हैं। सब संसार उसीपर अवलम्बित है। वही अमर चेतनरूप है और समस्त संसारका संहारकर्ता भी। व्याधको देख खरगोश जैसे चारों ओर भागने लगते हैं। हम भी वैसे ही ईश्वरके उग्र रूपको देखकर भाग रहे हैं। खरगोश विलोंमें धुसकर व्याधसे जान भले ही वचा ले, पर सर्वन्यापी परमात्मासे पृथक् होकर हम कहाँ रह सकेंगे ?

#### × × ×

में एक बार काशी गया था। वहाँके एक मन्दिरमें बहुत से हुए-पुष्ट और उपद्रवी बंदर थे। में दर्शन कर मन्दिरसे बाहर निकला और ऐसे तंग सस्तेसे चला कि जहाँ एक ओ बड़ा भारी तालाव और दूसरी ओर बहुत केंची दीवार थी बंदरोंने बीच सस्तेमें मुझे घेर लिया। अब में बहाँसे मागा मुझे भागते देख बंदर और भी मेरे पीछे पड़ गये औ काटने भी लगे। यह तमाशा देख दूर खड़े हुए एक आदमीने कहा—'आप डरकर भागते क्यों हैं! उनते निर्भय हो सामना की जिये, वे आपसे खुद इरकर भाग जायँगे।' मैंने ऐसा ही किया और सब वंदर धीरे-धीरे भाग गये। यही बात संसारकी है। अनेक विष्न-वाधाओं से—ईश्वरके भयानक रूपसे हम इरकर भाग जायँगे तो मुक्तिसे हाथ धो बैठेंगे। हम विपत्तियों से जितना डरेंगे, उत्तना ही वे हमें चक्करमें डाल देंगी। भय, दु:ख और अज्ञानका इटकर सामना की जिये। किसी किनी कहा है—

## 'नहीं जो खारसे डरते वहीं उस गुरुको पाते हैं।' × × ×

परमातमा सुख और शान्तिमें निवास करता है, यह बात सत्य है; तो फिर दुःख तथा विपत्तियोंमें उसका अस्तित्व क्यों न माना जाय । दुःखोंसे डरना रस्सीको साँप समझकर हरनेके बरावर है । आनन्ददायक और दुःखकारक, नयनमनोहर और भयानक— सभी तरहकी वस्तुओंमें ईश्वरका वास है। जब सबमें आपको परमातमा दीख पड़ेगा, तब किस दुःख या संकटकी मजाल है जो आपके सामने भी खड़ा रहे। येदबुद्धि नष्ट होकर जब नरक और खर्म एक-से ही सुखदायक हो जायँगे, तब सब विध-वाधाएँ अपने-आप मुक्तिके दरवाजे-से हटकर आपका रास्ता साफ बना देंगी और तभी आपकी सत्य स्वरूपसे भेंट होगी। भिन्नता दूरकर समता बढ़ाइये। भयके अन्धकारसे निर्भयताके प्रकाशमें चले आहये।

#### x x X

हम मुँहसे लंबी-चौड़ी वातें करते और तत्त्वज्ञानकी सिरता वहा देते हैं। परंतु सामान्य कारणोंसे क्रोबसे लाल हो अहंकारकें अधीन हो जाते हैं। उस समय क्षुद्र देहका अहंकार ही खिंछका चेतन वन जाता है। चेतनको इतना क्षुद्र बना लेना मानवजातिकी उन्नतिमें बड़ी भारी बाधा है। ऐसी अवस्थामें हमें सोचना चाहिये कि मैं निस्सीम चेतन हूँ, मुक्त हूँ। क्रोध और क्रोधका कारण भी मैं ही हूँ, फिर द्यर्थ अहंकारके वशीभृत होना क्या मेरे लिये उचित है ?

#### × × ×

परमेश्वरकी प्रार्थना करते समय हम अपना सारा भार उनको सौंपते हैं और दूसरे ही क्षण क्रोध और अभिमानके वर्ज्ञीभूत होकर उसे छीन लेते हैं। इस प्रकार कहीं उनकी उपासना होती है ! सची पूजा तलवारकी धारपर चलने अथवा खड़े पहाइपर सीधे चढ़नेके समान कठिन है। इस कठिनताको वुच्छ जान जो अपना रास्ता तय करता है, वही खानर-साम्राज्यतक पहुँचता है। विम-नाधाओंसे हरना त्रैलेक्पिन्न सच्चे वीरका काम नहीं, वह तो ऐसी आपितको हुँहा है करता है। सञ्चे हृदयसे यल कीजिये, आपको अमृतके दर्व विषकी घूँट पीनी नहीं पड़ेगी। हम देव और देल दोलेंक स्वामी होनेके योग्य हैं। हमें परमात्मासे यही प्रार्थना कर्ल चाहिये—'सर्वन्यापिन्! हम तुम्हें सर्वस्व अर्पण कर जुके हैं। हमारे अच्छे-बुरे कर्म पाप-पुण्य, सुख-दु:ख-सभी तुग्हें समर्पित हैं।'

#### x x x

हमारे यत हजारों चित्तींपर प्रमुख प्राप्त करनेके लिये हे रहे हैं; परंतु दु:खकी बात है कि हजारों चित्त हमपर हैं प्रमुख दिखा रहे हैं। सुखदायी बस्तुओंका रसाखाद लेनेकी हमारी इन्छा है, परंतु वे ही वस्तुएँ हमारा कलेजा खा ही हैं। सिष्टिकी सारी सम्पत्ति हजम कर जानेके हमारे विचार हैं। परंतु सिष्ट ही हमारा सर्वस्व छीन रही है। ऐसी विपरीत यार्ते क्यों होती हैं! हम कर्ममें आसक्ति रखते हैं—सिथके जाल्में अपने-आप जा फँसते हैं—यही इस विपत्तिका कारण है।

कुटुम्बी-भित्र, धर्म-कर्म, बुद्धि और वाहरी विग्योंके प्रति लोगोंकी जो आसक्ति देखी जाती है, वह केवल सुन प्राप्तिके लिये हैं । परंतु जिल आसक्तिको लोग मुखका सापन समझ बैठे हैं। उससे सुखके बदले दुःख ही मिलता है। िया अनासक्त हुएं हमें आनन्द नहीं मिलेगा । इच्छाओंका अङ्गी हृदयमें उत्पन्न होते ही उसे उखाइकर फेंक देनेकी जिनमें शक्ति हैं। उनके समीप दुःखोंकी छायातक नहीं पहुँच सकती । अत्यन्त आसक्त मनुष्य उत्साहके साथ जिस प्रकार कर्म करता है, उसी प्रकार कर्म करते हुए भी उससे एकदम नान तोड़ देनेकी जिसमें सामर्थ्य है। वही प्रकृतिद्वाग अनन सुलोंका उपभोग कर सकता है। परंतु यह दशा तव प्राप्त हो सकती हैं। जब कि उत्साहमें कार्य करनेवी आगित और उससे पृथक् होनेकी अनायक्तिका वल समान हो। कुछ होग बिल्कुल अनासक देख पड़ते हैं। न उनका किमीरर प्रेम होता र और न वे संसारमें ही लीन रहते हैं। मानो उनका हुर्य पन्याया बना होता है। वे कभी दुखी नहीं दीख पड़ते। परंतु मंगासी उनकी योग्यता कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि उनका मनुष्यत नष्ट हो चुका है। इस दीवारने जन्म पाकर कभी दृशाना अनुभव न किया होगा और न इसका किमीन देन हैं

।गा । यह आरम्भरे अनासक है । परंतु ऐसी अनासकिसे ो आसक्त होकर दुःख भोगना ही अच्छा । पत्यर बनकर ठिनेसे दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ता-यह बात सत्य '; परंतु फिर सुलोंसे भी तो विश्वत रहना पड़ता है। यह केवल चित्तकी दुर्बलतामात्र है। यह एक प्रकारका मरण है। जह बनना हमारा साध्य नहीं है । आसक्ति होनेपर उसका त्याग करनेमें पुरुषार्थ है । मनकी दुर्बछता सब प्रकारके बन्धनोंकी जड़ है। दुर्वछ मनुष्य संसारमें तुच्छ गिना जाता हैं) उसे यश:-प्राप्तिकी आशा ही न रखनी चाहिये । शारीरिक और मानिसक दुःख दुर्वछतासे ही उत्पन्न होते हैं। हमारे आस-पास लाखों रोगोंके कीटाणु हैं; परंतु जबतक हमारा शरीर सुदृढ़ है। तयतक उसमें प्रवेश करनेका उन्हें साहस नहीं होता। जयतक हमारा सन अशक्त नहीं हुआ है, तयतक द्र:खोंकी क्या मजाल है जो वे हमारी ओर आँख उठाकर भी देखें। शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्वलता ही मरण है। मनोबल ही सुलसर्वस्व, चिरन्तन जीवन और अमरत्व तथा दुर्बलता ही रोगसमूह, दुःख और मृत्यु है।

#### x x x

किसी वस्तुपर प्रेम करना-अपना सारा घ्यान उसीमें लगा देना-दूसरोंके हित-साधनमें अपने-आपको भूळ जाना---यहाँतक कि कोई तलवार लेकर मारने आये, तो भी उस ओरसे मन चलायमान न हो-इतनी शक्ति हो जाना भी एक प्रकारका देवी गुण है। यह एक प्रवल शक्ति है, परंतु उसीके साथ मनको एकदम अनासक्त बनानेका गुण भी मनुष्यके लिये आवश्यक हैं। क्योंकि केवल एक ही गुणके यलपर कोई पूर्ण नहीं हो सकता । मिखारी कभी सुखी नहीं रहते; क्योंकि उन्हें अपने निर्वाहकी सामग्री जुटानेमें लोगोंकी दया और तिरस्कारका अनुभव करना पड़ता है। यदि एम अपने कर्मका प्रतिकल चाहेंगे तो हमारी गिनती भी भिखारियोंमें होकर हमें सुख नहीं मिलेगा । देन-लेनकी विशक-युचि अवलम्यन करनेसे इमारी हाय-हाय कैसे छूट सकती है। धार्मिक लोग भी कीर्तिकी अवेक्षा रखते हैं, प्रेमी प्रेमका बदला चाहते हैं। इस प्रकारकी अवेशा या स्पृहा ही सब दु:गोंभी जह है। कभी-कभी व्यापारमें हानि उठानी पड़ती हैं, प्रमक्ते बदले हु:ख भोगने पड़ते हैं; इसका कारण क्या र् १ हमारे कार्य अनामक्त होकर किये हुए नहीं होते—आशा हमें फॅसाती है और वंबार हमारा तमासा देखता है। प्रतिफल-यी आशा न रलनेवांछको ही सशी यशः प्राप्ति होती है।

ţ

ž:

Ser Asi

等 等

साधारण तौरसे विचार करनेपर यह बात व्यवहारसे विक दीख पड़ेगी; परंतु वास्तवमें इसमें कोई विरोध नहीं, विं विरोधामासमान है। जिन्हें किसी प्रकारके प्रतिफलकी इच्ह नहीं, ऐसे लोगोंको अनेक कष्ट भोगते हुए हम देखते हैं परंतु उनके वे कष्ट उन्हें प्राप्त होनेवाले सुखोंके सामने पासंगे बराबर भी नहीं होते। महात्मा ईसाने जीवनभर निःस्वार्थ भावसे परोपकार किया और अन्तमें उन्हें फाँसीकी सजा मिली यह वात असत्य नहीं है। परंतु सोचना चाहिये कि अनासि के बल्पर उन्होंने साधारण विजय-सम्पादन नहीं किया था करोड़ों लोगोंको मुक्तिका रास्ता बतानेका पवित्र यश उन् प्राप्त हुआ। अनासक्त होकर कर्म करनेसे आत्माव प्राप्त हुए अनन्त सुखके आगे उनका शरीर-कप्ट सर्वर्थ नगण्य था। कर्मके प्रतिफलकी इच्ला करना ही दुःखोंव निमन्त्रण देना है। यदि आपको सुली होना हो तो कर्म प्रतिफलकी इच्ला न कीजिये।

#### X X v

इस बातको आप कभी न भूलें कि आपका जन देनेके लिये हैं, लेनेके लिये नहीं । इसलिये आपको जो कुर देना हो, वह बिना आपत्ति किये बदलेकी इच्छा न रखक दे दीजिये। नहीं तो दुःख भोगने पहेंगे । प्रकृतिके नियम इत्रे कठोर हैं कि आप प्रसन्नतासे न देंगे तो वह आपसे जबरदर्सा छीन लेगी। आप अपने सर्वस्वको चाहे जितने दिनीतव छातींसे लगाये रहें, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीपः सवार हो लिये विना न छोड़ेगी। प्रकृति बेईमान नहीं है आपके दानका बदला वह अवश्य चुका देगी; परंतु बदला पानेक इच्छा करेंगे तो दुःखके सिया और कुछ हाथ न लोगा इससे तो राजी-खुशी दे देना ही अच्छा है। सूर्य समुद्रका जल सोखता है तो उसी जलसे पुन: पृथ्वीको तर भी कर देत है। एकमे लेकर दूसरेको और दूसरेसे लेकर पहलेको देन स्रिका काम ही है। उसके नियमोंमें बाबा डालनेकी हमार शक्ति नहीं है। इस कोठरीकी हवा जितनी वाहर निकलतं रहेगी, बाहरसे उतनी ही ताजी हवा पुन: इसमें आर्त जायगी और इसके दरयाजे आप वंद कर देंगे तो बाहरहे हवा आंना तो दूर रहा, इसीमेंकी हवा विषाक्त होकर आपको मृत्युके अधीन कर देगी । आप जितना अधिक देंगे, उससे हजारगुना प्रकृतिसे आप पायेंगे । परंतु उसे पानेके लिये धीरज रखनी होगी। अनामक्त बनना अल्पन्त र्काठन है । ऐसी दृत्ति वननेके लिये महान् शक्ति पात

होनी चाहिये । इमारे जीवनरूपी वनमें अनेक जाल बिछे हुए हैं। वहुत-से साँप, विच्छू, सिंह, सियार स्वेच्छासे धूम रहे हैं। उनसे वचकर अपना रास्ता सुधारनेमें हमारे शरीरको चाहे जितने कष्ट क्यों न सहने पड़ें, हाथ-पैर ट्रूचर हमारा सारा शरीर खूनसे लथपथ क्यों न हो जाय, हमें अपनी मानसिक दृद्वां ज्यों-की-त्यों वनाये रखनी चाहिये—अपने कर्तव्यपथसे जरा भी न डिगना चाहिये।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

अपनी पूर्वदशापर विचारकर क्या हम यह नहीं समझ हेते कि जिनपर इस प्रेम करते हैं, वे ही हमें गुलाम बना रहे हैं--ईश्वरकी ओरसे विमुख कर रहे हैं--कठपुतिलयोंकी त्तरह नचा रहे हैं। परंतु मोहवश हम पुनः उन्हींके चेंगुल्में जा फॅसते हैं। संवारमें सचा प्रेम, सचा निःस्वार्थभाव दुर्लभ है---यह जानकर भी हम संसारसे अलिप्त रहनेका उद्योग नहीं करते । आसक्ति हमारी जान मार रही है। अम्याससे कौन-सी वात सिद्ध नहीं होती ! आसक्तिको भी अभ्यंसिसे हम हटा सकते हैं। दु:ख भोगनेकी जबतक इस तैयारी न कर लेंगे, तबतक वे हमारे पास भी नहीं आर्येंगे। हम खुद दु: खोंके िहिये मनमें घर वना रखते हैं; फिर यदि वे उसमें आकर वसें तो इसमें उनका क्या अपराध है! जहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा, वहीं कौए और गीघ उसे खाते हुए दीख पड़ेंगे। रोग जब किसी शरीरको अपने वसनेयोग्य समझ छेता है। तभी उसमें प्रवेश करता है। मूर्वता और अभिमानको किनारे एवकर हमें पहले यह सीखना चाहिये कि हम दुःखोंके शिकार न यनें । जव-जब व्यवहारमें आपने टोकरें खायी होंगी, तव-तव उसकी तैयारी आपने पहलेसे ही कर रक्ली होगी। दुः लके मार्गदर्शक हम ही हैं। बाह्यसृष्टि भी उन्हें हमारे सामने ढकेलती है; पर हम चाहें तो उनका सहजमें प्रतीकार कर सकते हैं। बाह्य जगत्पर हमारा अधिकार नहीं, परंतु अन्तर्जगत्पर पूर्ण अधिकार है। यदि हम इसी भावनाको दृदकर पहलेसे ही सचेत रहें तो हमें दुःखॉसे सामना नहीं करना पड़ेगा |

जय हमें कोई दुःख प्राप्त होता है, तय हम उसका दोप किसी दूसरेपर लादना चाहते हैं, अपनी भूलको नहीं देखते। 'दुनिया अन्धी है,' 'इसमें रहनेवाले सब लोग गदहे हैं।' यह कहकर हम अपने मनको संतोष कर लेते हैं। यह कहकर हम अपने मनको संतोष कर लेते हैं। परंतु सोचना चाहिये कि दुनिया मतलबी है—बुरी है, तो उसमें हम क्यों रहते हैं! संवपर यदि गदहेका आरोप किया

जा सकता है, तो हम उस विशेषणसे कब ह्र्टते हैं। व सब कुछ नहीं, संसारका निरीक्षण करनेके पहले हमें अन सहम निरीक्षण करना चाहिये। संसारको वृथा दोप देव झूठ बोळना सच्चे वीरका ळक्षण नहीं है। वीर यनिये के सच्च बोळिये। आपमें शक्ति होगी तो दुःख आपसे होदा क्योंकि वह किसीके भेजनेसे आपके पास नहीं आता कर स्वयं उसे बुळाते हैं।

× × ×

आप अपने पुरुषार्यकी प्रशंसा करते समय होगोंके यही दिखानेका यत करते हैं कि भी सब कुछ जानता हूँ। मै चाहे सो कर सकता हूँ; में ग्रुड-निर्दोष हूँ-ईशर हैं। निष्कलंक हूँ; संसारमें यदि कोई स्वार्थत्यागी हो तो वह है ही हूँ ।' परंतु उसी समय आफ्के शरीरपर कोई छोटीसी कंकड़ी फेंके तो तोपका गोला लगनेके समान आपको दुण होता है; छोटे-से बच्चेकी एक यप्पड़से आप आगवपूरा है जाते हैं। आपका मनोवल इतना क्षीण है,—आपकी सहन शक्ति इतनी अल्प है-तव फिर आप सर्वसमर्थ कैसे हैं! जब मन ही इतना दुर्बल है कि एक अकिञ्चन मूर्खके उद्योगरे आपकी शान्ति भंग हो जाती है, तब दुःख बेचारे आपका की क्यों न करेंगे ! परमात्माकी शान्तिको भंग करनेकी भट्टा किसी सामर्थ्य है ? यदि आप सचमुच परमेश्वर हैं तो हात लंगर भी उलटा होकर टॅंग जाय-आपकी शान्ति कभी गंग गरी हो सकती । आप नरकके ओरसे छोरतक चले जायें---गर्भ आपको कष्ट न होंगे । वास्तवमें आप जो मुछ मुँहते कहते हैं, उसका अनुभव नहीं करते; इसीसे संसारको दोपी ठहाते हैं । आप अपने दोषोंको पहले हटा दीजिये, तय लोगोंसे दोषी कहिये । 'असुक मुझे दुःख देता है।' अमुक मेरे कान उमेठता हैं यह कहना आपको शोभा नहीं देता। कोई किसीको दुःख नहीं देता. आप स्वयं दुःख भोगते हैं। इसमें स्रोमीका क्या दोप है ? दूमरीके दोप देखनीं। आ जितना समय लगाते हैं, उतना अपने दोप मुगारनमें लगार्वे। आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना आचरण पीवत पनापेंग तो संसार आप ही सुधर जायगा । मंधारको मुधारनी साधन इम मनुष्य ही हैं। जिस दिन आप पूर्ण हो जानीर उस दिन संसार अपूर्ण न रहेगा ) आप स्वयं पवित्र वर्गनेरे उद्योगमें लगिये, यही कर्मका रहस्य है।

× × × × × × मनुष्यमें विशेषता उत्पन्न करनेवाले नियम गीमगानन

ढ निकाले हैं और वे सब समय, देश तथा पात्रोंके अनुकूल । कोई श्रीमान् हो या दिर्द्र, संसारी हो या संन्यासी, जमकाजी हो या आरामतलब—हरेक मनुष्य अपनी वेशेषताको—अपने स्वरूपको—हर् कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि जड शास्त्रोंके खोजे हुए जड नियमोंके सूक्ष्म रूपोंका अब पता लग गया है। 'सर्व ब्रह्ममयं जगत्'—इस सिद्धान्तसे यह सिद्ध हो चुका है कि जड विश्व, स्क्ष्म विश्व, अन्तःसृष्टि आदि भेद झुठे हैं; वे केवल शब्दभेदमात्र हैं। हम अपने या संसारके स्वरूपको शङ्ककी उपमा दे सकते हैं। शङ्कका विश्वत निम्न भाग जड विश्व या स्थूल शरीर और स्क्ष्म अग्रभाग चेतन या आत्मा है। उसीको हम ईश्वर कहते हैं। वास्तवमें जीव और शिवमें भेद नहीं है।

× × ×

हरेक वस्तुकी शक्ति स्थूल रूपमें नहीं किंतु स्क्ष्म रूपमें होती है। उसकी गति अत्यन्त शीव होनेसे वह हमें दीख नहीं पड़ती; परंतु जब वह स्थूल वस्तुके द्वारा प्रकट होती है, तब उसका अनुभव हमें हो चलता है। कोई बलवान् पुरुष जब किसी बोझको उठाता है, तब उसकी नसें पुष्ट दीख पड़ती हैं; परंतु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि बोझा उठानेकी शक्ति उन नसींमें है। उस पुरुषके ज्ञान-तन्तुओंकी शक्ति उन नसींद्वारा प्रकट हुई है। ज्ञानतन्तुओं-को उनसे भी सूक्ष्म वस्तुद्वारा शक्ति प्राप्त होती है और उस सूक्ष्म वस्तुको हम विचार कहते हैं। जलके नीचेसे जब बुलबुला उठता है, तब वह हमें दिखायी नहीं देता; परंतु ज्यों-ज्यों वह

अपरको आने लगता है। त्यों त्यों उसका रूप अधिक स्पष्ट हो चलता है। विचारोंकी भी यही वात है। जत्र वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, तव हमें उनका अनुभव नहीं होता—हृदयमें वे कब उठते हैं, इसका भी पता नहीं चलता। परंतु मूल-स्थानको छोड़कर जब वे स्थूल रूपसे प्रकट होने लगते हैं, तब उन्हें हम अपने चर्मचक्षओंसे भी देख छेते हैं। लोगोंकी यह शिकायत सदा ही बनी रहती है कि अपने विचार और कार्योंपर हमारा अधिकार नहीं चलता। यदि विचारोंके उठते ही इम उनका नियमन कर सकें—स्थूछ कायोंकी सूक्ष्म शक्तिको अपने अधीन बनाये रहें—तो यह सम्भव नहीं कि हमारा मन अपने काव्में न रहे। और जब हम अपने मनपर पूरा अधिकार जमा लेंगे; तब दूसरोंके मनपर अधिकार जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा: क्योंकि सब मन एक ही विश्वव्यापी समष्टि मनके अंशरूप हैं। मिड़ीके एक ढेलेसे ढेरकी कल्पना की जा सकती है। अपने मनपर अधिकार जमानेकी कला जान लेनेपर दूसरोंके मनपर हम सहज ही अधिकार जमा लेंगे। मनोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं, जो इसके द्वारा सिद्ध न हो। मनोनिग्रहसे शरीरसम्बन्धी बड़े-बड़े दुःख तिनके-से प्रतीत होंगे। मानसिक दुःखोंको मनोनित्रही पुरुषके पास आनेका साहस न होगा और अपयश तो उसका नाम सुनकर भागता फिरेगा । सब धर्मोंने नीति और अन्तर्वाह्य पवित्रताका संसारको किस लिये उपदेश किया है ? पवित्रता और नैतिकतासे मनुष्य अपने मनका निग्रह कर सकता है और मनोनिमह ही सब खुलोंका मूल है।

### श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी

(जन्म-चँगला सन् १२४८, १९श्रावण; देहत्याग--सन् १३०६, २० ज्येष्ठ; जन्म-स्थान--ग्राम दहकुल, जिला नदिया, वंगाल।)

जो प्रमुक्ते प्राप्त कर हेते हैं, वे कहते हैं—प्रमु तुम्हारी जय हो। में मर जाऊँ।' जो व्यक्ति प्रमुक्ते प्राप्त कर हेता है, यह फिर अपना अन्तित्व नहीं रखना चाहता, उसका कुछ भी नहीं रखता। भी कर्ता हूँ, में शानी हूँ'—यह सब चहा जाता है। यह जाता है केयल इतना ही कि भी प्रमुक्ता दास हूँ। ये नित्य अत्य हैं। कर्ताना नहीं हैं, कहानी नहीं हैं, उन भी आभि अपना नहीं हैं, वन्द्रमा, वानु, नेघर गदीर अमुक्त हुन हुन हुन। समस्य प्राणी अपना-अपना कार्य रूर रहें। मेरे प्रमु सामारण चीज नहीं हैं जो

ţ

ij

Y

वाणीसे वताये जा सकें। उनको देखा जा सकता है। वे ही धर्म हैं। उनसे प्राण परितृप्त होते हैं। मैं नितान्त ही अनुपयुक्त हूँ; आपलोग आशीर्वाद करें कि मैं जैसे अपनी माँके पास खड़ा होता हूँ, वैसे ही उनके पास खड़ा हो सकूँ। वे मेरी माँ हैं, जननी हैं, इस प्रकार कब उन्हें पुकार सकूँगा। में आडम्बर नहीं चाहता। हे सत्यदेवता! सब सत्य है। में और कुछ भी नहीं चाहता; तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं

× × ×

दीननाथ, दीनवन्धु! में और कुछ नहीं चाहता। में नराधम हूँ, में अबोध हूँ, में मूर्छ हूँ। दयामय, तुग्हीं एक-मात्र दयाछ हो। हे प्रभु! हे कंगालके धन! वड़े दयाछ हो तुम! इस प्रकार परिचय दिये विना क्या मेरी रक्षा होती? मेरे हृदयके धन! प्रभु! में कुछ नहीं जानता। में कुछ नहीं जानता। में कुछ नहीं जानता। में कुछ नहीं जानता। में क्या कहूँ १ मेरी इच्छा होती है यह कहने-धी कि इस दारीरका एक-एक दुकड़ा मांस भी तुम हो; परंतु तुमको अपना अस्थि-मांस बताकर भी मुझे तृति नहीं। मेरे प्राणकी वस्तु तुम हो। तुम्हारे दारणायन्न हूँ में।

× × ×

मा ! मेरा सब कुछ मुला दो; जान-बूझकर जो अभिमान करता हूँ, वह सब मुला दो, जिससे मैं शयनमें, स्वप्नमें भी तुम्हें 'माँ' कह सक्ँ। जैसा लड़कपनमें मुझे कर रक्खा था, वैसा ही फिर कर दो। तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, वुच्छ हूँ मैं, वेवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा, मुझे भय नहीं है। मेरी माँ ! तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो।

x. × ×

मॉके सामने प्रार्थना कैसी । हट करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या-क्या चाहता हूँ । तुमलोग कहते हो—मॉ मुझे रुपये नहीं देती, दवा नहीं देती । नहीं, मॉ मुझको सब देती है । घन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फरती है, सुलाती है, राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते ।

x x x

मेरे प्रभु! में और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ । प्रभु! तुम अपमानमें, शोकमें, दुःखमें फेंककर मुझे जलाते हो—इससे क्या ! मुझे अपना बना लेनेके लिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वहीं करो । यथार्थमें ही यदि उनकी चाह होती है तो वे मिलते हैं । खोजते-खोजते, हाहाकार करते-करते, देखता हूँ—पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ! कौन हो तुम! तुम कौन हो मेरे पीछे ! एक बार, दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ । 'परिपूर्णमानन्दम्' से सारा ब्रह्माण्ड भर गया। उनके लिये भाषा नहीं है, शब्द नहीं हैं। विचार आया—कितना क्या कह जाऊँ, उनकी कितनी वातें प्रकट कर दूँ। परंतु उसी समय निर्वोधकी तरह—अज्ञानीकी तरह हो जाता हूँ । (क्या कहूँ !) न उनकी कहीं उपमा है, न तुलना है। सुँगेके स्वप्न-दर्शनकी माँति।

करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूलता रहता है कि निर्मा प्रकार जरा-ता अहंकार-अभिमान आते ही तिरपर कि पड़ेगा। जिन लोगोंकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है, उन्हें बात दूसरी है। जैसे धानको हवामें उड़ानेपर एक तत धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगार अच्छे-बुरेको पृथक-पृथक कर देते हैं।

× × ×

धर्मके साथ धन, मान या सांसारिक वस्तुकी आर करनेपर वह भाग जायगा। समय-समयपर अच्छा आहार मं आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोज्य है; इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये।

× `x x

यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है। जितना पीया जायण उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

अविश्वासी आदमी ईश्वरके पास मन-प्राणको वन्ध रखता है और कुछ दिनोंके बाद लौटा हेता है; पर्ण पूर्ण विश्वासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हायों के डालता है।

× × ×

पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश यहर। बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हो जाना। भीतरमे जहरको बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना।

× × ×

वास्तविक धर्मका लक्षण है—ईश्वर अनन्त ब्रह्मण्डम स्जन करके उसे चला रहे हैं। उनकी विधिः व्ययस्ति नियमः प्रणाली—सब अव्यर्थ हैं। प्रत्येक पदार्थकी शी हिंधपात करनेपर सबमें असीमताका वोध होता है। जिनकी सिष्ट होती हैं। उसके लिये व्यवस्था हैं। नियम है। विधि होती हैं। उसके लिये व्यवस्था हैं। नियम है। विधि हमलोग जो जरा-सी अधिक हवा, झड़, त्यान, गर्मी पवर्षा होनेपर स्वष्टिकर्ताका अतिक्रम करके अनं विचार्ण असंतोष प्रकट करते हैं। यह इसलिये कि मृत्ये हमान अविश्वास है। इस अविश्वासकी जड़ क्या है! परिनन्दा कि प्रति हमान स्वर्ध और स्वार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गतिची उत्तर्ध होती हैं। इसीलिये धार्मिकांका एक लक्षण है कि प्रति होती हैं। इसीलिये धार्मिकांका एक लक्षण है कि प्रति होती हैं। इसीलिये धार्मिकांका एक लक्षण है कि प्रति समान समझते हैं। हिसाको हुद्यमें स्थान कर्ग हो। समान समझते हैं। हिसाको हुद्यमें स्थान कर्ग हो। जीवके प्रति दया, भगवान्में विश्वास रखकर मंतापने तम्म जीवके प्रति दया, भगवान्में विश्वास रखकर मंतापने तम्म

विताते हैं। असंतोषका जन्म अविश्वाससे होता है। परंतु वास्तविक धार्मिक पुरुपकी स्थिति है सुखर्मे रक्खो या दुःखर्मे। तुम्हारी दी हुई सम्पत्ति-विपत्ति दोनों ही मेरे लिये समान है। इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये आत्मदृष्टि होनी चाहिये।

विश्वासी भक्त हरि-संकीर्तनके समय भाव-विभोर होकर तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं। वे अपनी सुधि भूल जाते हैं, परंतु जो लोग भावके घरमें चोरी करते हैं, भावकी नकल दिखाते हैं, उनके लिये इस राज्यका द्वार बंद रहता है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

हरि-नाम लेते-लेते नशा आ जाता है। भाँग-गाँजा आदिका नशा कुछ भी नहीं है। नामका नशा कभी छूटता नहीं। सर्वथा खायी रहता है। हरिनाममें प्रेम-प्राप्तिका यह कम है—

(१) पापका बोध, (२) पाप-कर्ममें अनुताप, (३) पापमें अप्रशृत्ति, (४) कुसङ्गसे घृणा, (५) सत्सङ्गमें अनुराग, (६) नाममें रुचि और जगत्की चर्चामें अरुचि, (७) भावका उदय और (८) प्रेम।

#### विधि

- (१) सच योलो, दलबंदी छोड़कर सत्यिनष्ठ बनो।
- (२) परिनन्दाका परित्याग करो । दूसरेके दोषकी कोई वात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरेको छोटा बतानेकी चेष्टा ही परिनन्दा है।
- (३) सव जीवोंके प्रति दयाः अर्थात् दूसरेके मुखसे मुखी और दुःखसे दुखी होना।
  - (४) पिता-माताकी सेवा करो।
- (५) साधुपुरुपमें भक्ति करो । जो सत्यवादी जितेन्द्रिय हैं, वही साधु हैं। अपना विश्वास स्थिर रखकर साधु-सङ्ग करो।

#### निषेध

- (१) दूसरेका जूँठा मत खाओ ।
- (२) मादक वस्तुका रोवन मत करो।
- (३) मॉस मत खाओ।

Į,

#### वाग्द्वारकी रक्षा

जो व्यक्ति महामती। मधुरभाषी और अप्रमत्त होकर क्रोध। भिष्या वाषमः कृष्टिलता और लोक-निन्दाका सर्वया स्याग

मं गांव अंव ६१-

कर देता है उसकी वाणीका द्वार सर्वया सुरक्षित रहता है।

सत्यवादी बनो, सच्ची वाणी वोलो, सत्यका चिन्तन करो, सत्कार्य करो । असार वृथा कल्पना न करो, वृथा वाणी मत बोलो ।

#### पर-निन्दा

परिनन्दा न करो । परिनन्दा मत सुनो । जहाँ परिनन्दा होती हो, वहाँ मत बैठो । दूसरेका दोष कभी मत देखो । अपने अंदर छिपे हुए दोषोंको जो खोज-खोजकर देखता है, उसमें परिनन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरेका दोष देखनेकी इच्छा नहीं होती।

परिनन्दा सर्वथा त्याग करने योग्य है। प्रत्येकमें कुछन-कुछ गुण है। दोषके अंशको छोड़कर गुणका अंश ग्रहण
करो। इससे इदय परिशुद्ध होगा। निन्दनीय विषय (दोष) का
ग्रहण करने और उसकी आलोचना करनेसे आत्मा अत्यन्त
मिलन हो जाती है। जिस दोषके लिये निन्दा की जाती है,
वहीं दोष कमशः निन्दकमें आ जाता है। दूसरेको किसीके
सामने नीचा गिरानेके लिये कुछ भी कहने या भाव प्रकट
करनेका नाम ही निन्दा है। बात सत्य होनेपर भी वह निन्दा
है। दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह
निन्दा नहीं है। जैसे पिता पुत्रके उपकारके लिये
उसकी बुरी वातोंको बताता है। स्वयं कोधित होकर
जब कोई बात कही जाती है, तब उससे दूसरेका उपकार
नहीं होता। कुछ कहना हो तो केवल उपकारकी ओर ही
हिए रखकर कहना चाहिये।

मनुष्यमें हजारों दोषोंका रहना कुछ भी असम्भव नहीं हैं, परंतु उसमें जितना-सा गुण है, उसीको लेकर उसकी प्रश्नांसा करनी चाहिये। सरल हृदयसे किसीकी प्रशंसा करनेपर ईश्वरोपासनाका काम होता है। दूसरेके गुण-कीर्तनसे पाय-ताप भाग जाते हैं, शान्ति-आनन्दका आगमन होता है। निन्दा करनेपर अपने सद्गुण नष्ट होकर नरककी प्राप्ति होती है।

#### हिंसा

अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका अर्थ है हननकी इच्छा। हननका अर्थ है आवात। किसी भी व्यक्तिके प्राणोंपर आवात न लगे, इस तरह चलना चाहिये। काम और क्रोध भी हिंसाके समान अपकार नहीं करते।

#### क्रोध

होथ आनेपर गीन रही। जिसके प्रति क्रोध आया है, उनके नामनेने हट जाओ। किसीके कुछ कहनेपर अथवा अन्य किमी कारणसे क्रोधके लक्षण दीखनेपर अलग जा बैठों और नाम-कीर्तन करों।

#### 'अभिमान

अभिमानका नाश कैसे हो ? अपनेको सवकी अपेक्षा हीन ममझनेपर । जवतक अपनेको दीन नहीं बना सकोगे तवतक कुछ नहीं हुआ। कुळी-मजदूर, अच्छा-बुरा—मभीके प्रति भक्ति करनी पड़ेगी। सभीसे अपनेको छोटा समझना पड़ेगा। मनमें अभिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो जाता है तो वड़े-बड़े योगियोंका भी पतन हो जाता है। अभिमान भयानक शत्रु है। मैं कामका त्याग करूँगा, कोषका त्याग करूँगा, छोप सुझे साधु कहेंगे, यह अभिमान सवकी अपेक्षा बड़ा शत्रु है।

जनतक इन्द्रियोंपर विजय नहीं होती, तबतक अभिमान-से कितना अनिष्ट हो सकता है यह समझमें नहीं आ सकता। इन्द्रिय-दमन होनेपर ही समझमें आता है कि अभिमानसे कितनी हानि होती है।

### भगवदिच्छा

बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ है ही नहीं। जब जो कुछ होता है, भगवान्की इच्छासे ही होता है। यदि यथार्थरूपसे शिशुकी माँति हम रह सकें तो भगवान् माताकी तरह सर्वदा हमारी देख-रेख रखते हैं।

अपनी ओरसे कुछ भी स्थिर नहीं करना है। भगवान्-की इच्छापर निर्भर होकर रहना है। अपने ऊपर भार छेते ही कष्ट आ जाता है। भगवान्की इच्छासे जो घटना होती है, उस घटनामें कोई विशेष प्रयोजन है। भगवान् जब जिस भावमें रक्खें, उसीमें आनन्द मानना चाहिये। अपनी पसंदगीकी कोई बात नहीं। प्रभो! जैसे बाजीगर काठकी पुतलीको नचाता है, वैसे ही मुझे नचाओ। तुम्हीं मेरे जीवनके आधार हो। (तुम्हारी इच्छाके अतिरिक्त मेरे मनमें कभी कुछ आवे ही नहीं कि मैं यह कहूँ, यह न कहूँ।)

### चतुरङ्ग साधन

(१) स्वाध्याय-अर्थात् सद्ग्रन्थोका अध्ययन और नाम-जप ।

- (२) सत्सङ्ग।
- (३) विचार—अर्थात् सर्वदा आत्मपरीक्षा। अने वड़ाई मीठी लगती है या विषके समान, परिनन्दा प्रीतिक लगती है या अप्रीतिकर। धर्मभावना (देवी सम्पत्ति के भगवान्की ओर रुचि) प्रतिदिन घट रही है या वढ़ ले है ! यह आत्मपरीक्षा है और इस प्रकार करना स्व आवश्यक है।
- (४) दान-शास्त्रकार कहते हैं कि 'दान' शहर अर्थ है दया। किसीके प्राणोंको किसी भी प्रकार करेश न देना। शरीर, वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारसे किसी प्रणोंको करेश पहुँचानेसे दया नहीं होती। वृक्ष, हता, कीट, पतंग, पशु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके प्रति दया कर्तव्य है।

#### भीतर प्रवेश

शरीरमें प्रधान यन्त्र है जीम । जीभके वश हो जानेस सब कुछ वश हो जाता है। जबतक आँख, कान आरि इन्द्रियाँ बाहरी विषयोंकी ओर खिंचती हैं, तवतक शरीले लॉंघकर भीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किये विना शरीरको किसी तरह भू*हा नरी* जा सकता। किसी तरह एक बार भगवानका दर्शन हो जायः तव तो शरीरकी ओर दृष्टि नहीं रहती। सहज्जी शरीरको भूला जा सकता है, परंतु यह स्थिति सबकी गी होती। इसल्यिं किसीके प्रति प्रेम करना होगा। वह प्रम होना चाहिये अकृत्रिम और स्वार्थरिहत । ऐसे प्रेमकी प्राप्ति-के लिये अहिंसाका अभ्यास करना पड़ेगा। किमीको भी कष्ट न पहुँचाना। मारने, गाली देने, यहाँतक कि सर्वनात कर देनेपर भी किसीका अमङ्गल न चाहना। तनः मनः वननः से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार मनमे हंग और हिंसाके नष्ट होनेपर प्राणीमें प्रेम आता है। इस प्रेम हो किसी स्थानमें अर्पण करके उसका चिन्तन करते रहांने सव कुछ भूला जाता है । इस अवस्थामें सहज ही भगनान से प्राप्त किया जा सकता है। एक भी मनुष्यको विशेषरामे प्रेम करना धर्म-साधनका सर्वप्रधान अङ्ग है।

#### सेवा

जैसे अपनी आवश्यकताको पूर्ण करनेकी राउँ होती है। वैसे ही दूसरेकी आवश्यकता पूर्ण करनेक लिये ज्यादुन होते। पर सेवा होती है। शिशुकी सेवा माँ इसी भावने करनी है। विशुके अभावकी पूर्तिके लिये माताका अश्विर होना ही सेवा है। अंदर अनुराग नहीं है, दूसरींकी देखा-देखी सहायता करते हैं। इसका नाम सेवा नहीं है।

वृक्ष-सेवा, पशु-पक्षी-सेवा, पिता-माताकी सेवा, पित-सेवा, संतान-सेवा, प्रभु-सेवा, राज-सेवा, भृत्य-सेवा, पत्नी-सेवा—इस भावसे करनेपर ही सेवा होती है । नहीं तो, उसे सेवा कहना उचित नहीं है । अहङ्कार नष्ट करनेका उपाय है—जीवकी सेवा । पशु-पक्षीके भी चरणोंमें नमस्कार करना होगा । यहाँतक कि विष्ठाके कीड़ेसे भी घृणा नहीं करना । जैसे तार सूरकर गिर जाता है, वैसे ही अहङ्कारसे योगियोंका भी हठात् पतन हो जाता है।

जाति-धर्मका विचार न करके सभी भक्तोंकी सेवा करों।
माता-पिताको साक्षात् देवता जानकर उनकी पूजा करों।
स्त्रीको भगवानकी शक्ति जानकर श्रद्धा करों, उसका भरणपोपण करों, देख-रेख करों। जो पुरुष पत्नीको साक्षात्
देवीके रूपमें नहीं देखता, उसके घरमें शान्ति और मङ्गल नहीं होता। स्त्रीको विलास-सामग्री अथवा दासी मत समझों।

सत्र जीवोंपर दया करो । वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मानव-सभीपर दया करो । किसीको भी क्लेश मत पहुँचाओ ।

अतियिका सत्कार करो । अतिथिका नाम-धाम मत पूछो । अतिथिको गुरु और देवता जानकर उसकी यथासाध्य पूजा करो ।

#### मक्ति

भक्तिको कृपणके धनकी तरह गुप्त रखना होगा। शासकार युवतीके स्तनोंके साथ उसकी दुलना किया करते हैं। बालिका खुले शरीर घूमती-फिरती है। पर युवती होनेपर वस्त्रके द्वारा स्तनोंको ढक लेती है। पर युवती होनेपर वस्त्रके द्वारा स्तनोंको ढक लेती है। स्वामीके अतिरिक्त- पिता-माता-गुरुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्तिका भी यागी रूप है। भक्तिको भी भगवान्के अतिरिक्त सभीके सामने सावधानीके साथ गुप्त रखना चाहिये। पहले, जब भावका उच्छ्वास आरम्भ हुआ, आँखोंसे कुछ जल टपक पड़ता, तब मनमें आता कि लोग इसे देखें। पर पीठे यह चिन्ता हुई कि कैसे इसको छिपाऊँ। तब हुद्रकों एकान्त स्थानमें इसे छिपा स्खनेकी इच्छा हुई, (वर्गीकि) भिक्त में।पनीय है।

#### साधुका लक्ष्ण

सापुका एकण और कर्तव्य गरी है कि उसके समीप

जो भी विषय आयें, उन सबको वह भगवान्के निकट रख दे, फिर उनमेंसे जिसपर भगवान्की सुरपष्ट ज्योति पड़ती दिखायी दे, उसीको स्वीकार करे। जो इसी नियमके अनुसार सारे कार्य करते हैं, वे ही यथार्थ साधु हैं। साधु सभी विषयोंमें, ईश्वरकी इच्छा क्या है—यह समझकर चलते हैं।

जिसके समीप जानेपर हृदयके श्रेष्ठ भाव प्रस्फुटित हो जाते हैं, भगवान्का नाम अपने-आप ही जीभसे उच्चारित होने लगता है और पापबुद्धि लिखत होकर भाग जाती है, वहीं साधु है।

निरन्तर भगवान्का नाम-जप करते रहनेसे शरीरमें एक नवीन सौन्दर्यका उदय होता है। जिनके प्रत्येक इवासमें भगवान्के नामका जप होता है। वे धीरे-धीरे भागवती तनु प्राप्त करते हैं। उनके रक्त-मांससे—प्रत्येक रोमकूपसे, आस्थिसे अपने-आप ही भगवन्नामका जप होता रहता है।

#### शिष्योंके प्रति

(१) सत्य बोलो । (२) परिनन्दाका त्याग करो । (३) पिता-माताको प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी सेवा करो । (४) पित और पत्नीमें भगवत्सम्बन्ध स्थापित करो । (४) पित और पत्नीमें भगवत्सम्बन्ध स्थापित करो । कभी कोई किसीका भी अनादर, अवहेलना और अपमान मत करो । (५) प्रतिदिन पञ्चयक्त देवयक्ष, पितृयक्ष, ऋषियक्ष, मनुष्ययक्ष और भृतयक्ष करो । (६) हिंदू, मुसल्मान, ईसाई, बौद्ध, जैन, श्वाक्त, श्वेष, वैष्णव, संन्यासी, एहस्य सभी साधु भक्तोंकी भक्ति करो । साधुओंके सम्बन्धमें किसी सम्प्रदाय या वर्णाश्रमका विचार मत करो । (७) अपनेको किसी सम्प्रदाय या दलके अंदर मत समझो । जो जिस धर्म या सम्प्रदायमें हों वे उसीमें रहकर साधन करें । (८) सभी प्रकारके मादक पदार्थोंका त्याग करो । ये साधनमें घोर विचनरूप हैं । (९) मछली भी न खाओ, उससे (हिंसा) तथा तमोगुणकी वृद्धि होती है । और (१०) उल्लेष्ट मत खाओ ।

#### प्रार्थना

प्रभो ! मैं गलेमें पत्थर बाँधकर सागरमें डूब चुका हूँ | अव मुझमें अपनी शक्ति नहीं रह गयी है | तुम्हीं मेरा उद्धार करो |

तुम्हीं मेरे सब कुछ हो । समस्त ब्रह्माण्ड तुम्हारी रचना है, तुम्हारी दयाका परिचय है । तुम्हीं माता हो, तुम्हीं पिता हो, तुम्हीं भाई-बहन हो । प्रभो ! तुम्हीं दाता, तुम्हीं राजा-प्रजा हो, साध्वी स्त्री—सभी कुछ तुम हो । चोर-डाकू, साधु- लम्पट—सभी तुम हो। सारी प्रशंसा, स्तुति, प्रेम—सभी तुम्हारा हे। तुम बाजीगर हो, केवल जादूके खेल खेलते हो। सार तुम हो, वस्तु तुम हो, प्रयोजन तुम हो। इहलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक,

पितृलोक, मातृलोक, वैकुण्ठ, गोलोक—सभी तुम हो।
मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, खाक-धूळ—कुछ भी नहीं हूँ।
तुम मेरे घर-द्वार हो, तुम मेरे दर्पण हो। तुम महर
हो, मधुर हो, मधुर हो। भधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्।

# स्वामी श्रीशिवरामिकंकर योगत्रयानन्दजी महाराज

( जन्म—हवड़ा जिलेके वराहनगरके गङ्गातटपर । गृहस्थाश्रमका नाम—श्रीशशिभूषण सान्याल । अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, मा शानी और परम भक्त । )

(१) शिवकी—परमेश्वरकी उपासना और चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग—ये दोनों एक ही चीज हैं। जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग ही 'योग' है। जीवात्मा यद्यपि सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त होकर रहता है, तब भी 'आवरण' और 'विक्षेप' इन दो शक्तियोंके कारण जीवको



- (२) नास्तिक होकरं, ईश्वरको दूर करनेकी चेष्ठा करके, 'सभी जडशक्तिके परिणाम हैं'—ऐसे विश्वासको हृदयमें सुदृढ़ आसन देनेकी चेष्ठा करके कोई पुरुष न तो कृतार्थ हो सके हैं और न हो सकेंगे ही।
- (३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धांपूर्ण, विमल हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलप्राप्ति हुई है, हो रही है, होगी—यही सत्योक्ति है।



(४) सत्योक्तिसे पृथ्वीः अन्तरिः और दिन-रातका प्रसार हुआ है, सत्योक्तिसे प्राणिमात्रको विश्राम मिलता है, सत्योक्तिसे ही प्राणिमात्रका विचलन—स्पन्दन हुआ करता है, अलका स्पन्दन होता है, सूर्यका नित्य उदय होता है। अगर प्रतिभा प्रतिकृत न हो, तो यह बात समझमें आ

जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वजनोंकी अन्तर्यामिणी है। सत्योक्ति ही अखिल ज्ञान-विज्ञानकी प्रसृति है। प्रवृत्तिः निवृत्तिकी नियामिका है।

(५) जो विश्वके प्राण हैं, जो विश्वके वह हैं, जो विश्वके आत्मद और वलद हैं, जिनका शासन सभी कोई मानते हैं, देवतालोग भी जिनका शासन माना करते हैं, जिनकी छाया—आश्रय—शरणागित अमृत है (सर्वमुखनिधान मुक्तिका एकमात्र साधन है), जिनका विस्मरण ही मृत्यु हैं, उन मङ्गलमय प्रभुके अतिरिक्त हमलोग फिर किनकी प्रीतिक लिये कर्म करेंगे !

## श्रीनन्दिकशोर मुखोपाध्याय

( पिताका नाम--श्रीकालीपद मुखोपाध्याय। हिंदी, संस्कृत स्रोर अंग्रेजीके प्रकाण्ड पण्डित। )



उपदेश देना साधारण बात है। पर विकट परिस्थितिमें भगवत्कृपा-का अनुभव करते हुए प्रमुदित रहना—तिनक भी विचलित नहीं होना—भगवद्भक्तके ही वशकी बात होती है।

जीवनमें उतारे विनाः खयं

पालन किये विना—उपदेश व्यर्थ होता है।

शास्त्र-वाक्य भगवद्वाक्य-तुल्य हैं। प्रत्येक हिंदूकी उन्हें आदर देना आवश्यक है। शास्त्र-विपरीत आचाण अकल्याणकर होता है।

एक पशु मर जाता है और उसकी बगलमें ही दूमग पागुर करता रहता है। यही दशा आज मनुष्यदी हो गर्य है। वह प्रतिदिन लोगोंको मृत्युमुखमें जाते देलकर भी श्रेन्त है। भगवान्को पानेके लिये तिनक भी प्रयास नहीं ता। मानव-जीवन फिर कव मिले, पता नहीं। यह त्यन्त दुर्लभ है। अति शीघ्र इसका उपयोग कर रा चाहिये।

सत्य परम धर्म है। सत्योक्ति ही त्राता है।

दुर्गा, राम और कृष्ण—सभी एक हैं। इन समी नामोंमें अचिन्त्य शक्ति है। किसी एक नामको अपना वना लो। रात-दिन जपते जाओ। कल्याण निश्चित है।

विश्वासपूर्वक भगवान्पर निर्भर रहो । लोक-परलोकका निर्वाह वे करेंगे ।

### स्वामी रामतीर्थ

(जन्म—वि० सं० १९३०) जन्म-स्थान—पंजावप्रान्तके गुजरानवाला जिलेके अन्तर्गत मुरारीवाला गाँव, गोमाई-वंशके गाह्मण, देहावसान—वि० सं० १९६३ कार्तिकी अमावस्थाके दिन जल-समाधि द्वारा । टिहरीके निकट । )

इरक का मनसब लिखा जिस दिन मेरी तकदीर में। आह की नकदी मिली स्वहरा मिला जागीर में॥

### कोई तमना नहीं

न है कुछ तमना न कुछ जुस्तजू है।

कि वहदत में साकी न सागर न बृहै।।

मिर्ली दिल को आँखें जभी मारफत की।

जिथर देखता हूँ, सनम रू वरू है।।
गुकिन्तों में जाकर हर इक गुरु का देखा।
तो मेरी ही रंगत व मेरी ही वृ है।।
भिग तेरा उद्घा हुए एक ही हम।
रहीं कुछ न इसरत न कुछ आरजू है।।
× × ×

#### लावनी

#### शुद्ध सिचदानन्द ब्रह्म हूँ

शुद्ध सिवानन्य ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनासी । जाम जान से मीश हो जाने कट जावे जम की फाँसी ॥ अनावि ब्रन्स अदेव सेत का जा में नामोनिशान नहीं । अमि मया मुग जा का कोई आदि मध्य अवसान नहीं ॥ सामें ब्रह्म हुँ, मनन निरन्तर करें मोश्न-हित संन्यासी । अद सिवानन्य ब्रह्म हुँ अजर अमर अज अविनासी ॥ सिदिनी हुँ, ब्रह्म हुनार पह जल्ह आस्थान नहीं ॥ सह है मन में महा में कोई मित वस्तु इन्यान नहीं ॥ अम विचानों, विकान को को हुना कभी बुरू थान नहीं ॥ अम व हुने से श्री महा के हुना कभी बुरू थान नहीं ॥

ब्रह्मज्ञान हो जिसे उसे निहं पड़े भोगनी चौरामी। शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनासी॥

#### प्यारेकी गलीमें

ऐ दिल ! यहाँ प्यारेकी गली है । यहाँ अपनी जानका दम भी मत मार, अर्थात् जानका घमंड मत कर या जानकी परवा मत कर और अपने प्यारेके आगे जान एवं जहान और दिलका दम मत मार, अर्थात् अपने प्यारेके सामने इन प्राण इत्यादिका घमंड मत कर, या इन्हें प्यारा मत समझ ।

जान (अपने प्यारेकी अपेक्षा) अधिक मृह्य नहीं रखती है, इसलिये जानका शोक मत कर । यदि त् अपने प्यारेके रास्तेमें जानपर खेलता है, तो चुन रह (त् इस कामपर भी शेखी मत कर)।

यदि तुझको ( अपने प्यारेकी प्रीतिमें ) कुछ कष्ट है तो उसकी चिकित्माके विषयमें कुछ चर्चा न कर । उसके कप्टको अर्थात् उसकी प्रीतिकी राहमें जो कष्ट हो, उसे चिकित्माने भी उत्तम समझ और चिकित्माके विषयमें चर्चा न कर, अर्थात् चुप रह ।

जब तुसे विशास हो। गयाः तो। संसय-संदेरकी। कवानी छोड़ दे। जब उस प्यारेने अपना मुखड़ा। दिखा दियाः तो। फिर हील और हजत न कर।

जिनका कोई धर्म ही नहीं है। ऐसे खोगोंका ख्याख छोड़ और मूर्खनाको तत्त्वशन मन कहा एवं यूनानवालेंके विचारों और उनके आख्यानीका दम मन मार ।

मदिस जैसे ओए, सुन्दर मुख्या, मनप्रण हुन्क, महिरा और प्रियतम तथा समा और शयनगारके विषयम भी चर्चान कर ! कुम और ईमानको उसके मुखड़े और जुल्फके आगे छोए दे और उस प्यारेके जुल्फ और मुखड़ेके सामने कुफ और ईमानकी चर्चा न कर।

याद रख, त् उस ( प्यारे ) से आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसिल्ये त् इसके मिलाप ( दर्शन ) की चर्चा मत कर और इस हितु कि त् उस (प्यारे ) के विना भी नहीं रह सकेगा, इसिल्ये वियोगकी भी चर्चा न कर।

याद रख, प्रकाशमान सूर्य उस (प्यारे) के मुखड़ेकी ज्योतिकी एक चमक है, इसिलये ऐ मगरवी! उसके सामने प्रकाशमान सूर्यकी भी चर्चान कर।

#### मिलनकी मौज

हे वाक-इन्द्रिय! क्या तुझमें है शक्ति उस आनन्दके वर्णन करनेकी ? धन्य हूँ में ! इतकृत्य हूँ में !!

जिस प्यारेके घूँघटमेंसे कभी हाथ, कभी पैर, कभी आँख, कभी कान कठिनताके साथ दिखायी देता था, दिल खोलकर उस दुलारेका आलिङ्गन प्राप्त हुआ। हम नंगे, वह नंगा, छाती छातीपर है। ऐ हाड़-चामके जिगर और कलेजे! तुम बीचमेंसे उठ जाओ। मेद-भाव! हट। फासले भाग! दूरी दूर हो। हम यार, यार हम। यह शादी (आनन्द) है कि शादी-मर्ग (आनन्दमयी मृत्यु अथवा आनन्दिनमग्न मौत)। आँसू क्यों छमाछम वरस रहे हैं। क्या यह विवाह-कालकी झड़ी है, अथवा मनके मर जानेका मातम (शोक) १ संस्कारोंका अन्तिम संस्कार हो गया। इच्छाओंपर मरी पड़ी। दु:ख-दिद्र उजाला आते ही अँधेरेकी तरह उड़ गये। भले-बुरे कर्मोंका बेड़ा हूव गया!

आँसुओंकी झड़ी है कि अमेदताका आनन्द दिलानेवाली वर्षा-ऋतु १ ऐ किर ! तेरा होना भी आज सुफल है । आँसो ! तुम भी धन्य हो गयीं । कानो ! तुम्हारा पुरुषार्थ भी पूरा हुआ । यह आनन्दमय मिलाप सुवारक हो, सुवारक हो, सुवारक हो ! सुवारकका शब्द भी आज कृतार्थ हो गया ।

ऐ मेरे पगलेपनके आह्वाद ! ऐ मेरे समस्त रोगोंकी ओषि ! ऐ मेरे अभिमान और मानकी ओषि ! ऐ मेरे लिये जालीनूस और अफलातून ! तू आनन्दवान् हो ।

अथवा ऐ मेरे प्रेमोन्मादके आह्नाद ! तू आनन्दवान् हो । तू ही तो मेरे समस्त रोगोंकी ओषधि है । तू ही मेरे अभिमान और मानकी ओषि है, तू ही मेरे लिये काली जीत जालीनूस है।

अहंकारका गुड़ा और बुद्धिकी गुड़िया जल गये। हे नेत्रो ! तुम्हारा पह काला वादल बरसाना धन्य हो। इ मस्तीभरे नयनोंका सावन धन्य ( मुतारक ) है।

### क्रञ्जाकी कमर सीधी करो

एक हाथमें स्वादिष्ट मिठाई और दूसरेमें अहां बच्चेको दिखाकर कहा जाय कि इन दोनोंमेंसे कौनसी छ वस्तु तुम्हें स्वीकार है, तो नासमझ बचा मिठाईको परं करेगा, जो उसी क्षण स्वाद दे जाती है। यह नहीं जान कि अशर्फीसे कितनी मिठाई मिल सकती है। यही दर उन मंसारी लोगोंकी है जो श्रेष्ठ बनानेवाली सन्ची खतन्त्रता अशर्फीको छोड़कर जुगन्की चमकवाळी क्षणभङ्गर हार देनेवाली मिठाई अङ्गीकार कर रहे हैं। ग्वालपन छोड़न जन्मजात स्वत्व (राजगदी) को सँभालनेके लिये गुण भगवान्का कंसको मारना अत्यावश्यक कर्तव्य था, ति कंस तब मरेगा जब कुब्जा सीधी होगी। पान, सुपारी चन्दन, इत्र, अवीर आदि लिये कंसकी सेवाको कुन्ना न रही है, इतनेमें महाराजसे भेंट हो गयी । बाँके साथ कुब्जाकी बोल-चाल भी अत्यन्त टेढी थी। एक मुक्का मारनेसे कुबरीकी पीठ सीधी हो गयी। नाम तो युव्जा ही रहा, किंतु सीधी होकर अपने उपकारीके चरणोंपर गिरी। अब कंससे सम्बन्ध कैसा ? पान, सुपारी, चन्दन, इन अबीरसे भगवान्का पूजन किया और उन्हींकी हो रही। सीधी कुब्जाको सहृद्य सखी बनाते ही कृष्ण भगवान्की कंमग विजय है और स्वराज्य (पैतृक अधिकार) प्राप्त है। विषयोंके वनको त्यागकर सच्चे साम्राज्यको सँभारनेर लिये अहंकार (अहंता) रूपी कंसको मारना परम आवःया है, नहीं तो, अहंकार-रूपी कंसकी ओरसे होनेवाली मॉ<sup>ति</sup> भाँतिकी पीड़ाएँ और चित्र-विचित्र अत्याचार कर्त नैतरे दम न लेने देंगे। अहंकार ( कंस ) तव मरेगा। जब कृता सीधी होकर कृष्ण (आत्मा) की मेदी (आत्माकं रहस्सी जाननेवाली ) हो जायगी।

कुब्जा क्या है ? श्रद्धाः विश्वास । सर्वसाधारणके पर्वे उच्टी (कुत्ररी ) श्रद्धाः अहंकारकी सेवामें दिन-रातः वर्णे रहती है । धर मेरा है' इस रूपमें अथवा धननार्थें मेरी है' इस रूपमें, ध्वी-पुत्र मेरे हैं' इस रूपमें, धार्यर और द्धि मेरे हैं इस रंगमें । इस प्रकारके वेशों में अनर्थ करनेाली अद्धा कुब्जा ( उल्टा विश्वास ) प्रतिसमय अहंकार
व्यास या अहंता ) को पुष्टि और बल देती रहती
न्वतक यह संसारासक्त दृष्टिवाली अद्धा सीधी होकर
। ( कृष्ण ) की सहगामिनी और तद्रूपा न होगी,
क न तो अहंकार ( कंस ) मरेगा और न स्वराज्य
गा। मारो जोरकी लात इस कुब्जाको, जमाओ विवेकमुक्का इम उल्टे विश्वासको, अलिफ (।) की भाँति
कर दो इस कुबरी अद्धाकी कमर।

कदे-अिलक पैदा कुनम् चूँ रास्त पुरते-मूँ कुनम् । अर्थात् जव नृन अक्षरकी पीठको सीधा करता हूँ तो अपके कदको में उत्पन्न कर देता हूँ।

अपने असली स्वरूप (परमात्मा) में पूर्ण विश्वास अ करो, देह और देहाध्यास कैसे, तुम तो मुख्य र हो।

### सब ओर तृ ही तृ

जिस ओर हम दौड़े, वे सव दिशाएँ तेरी ही देखीं, र्मात् सब ओर तृ ही था और जिस स्थानपर हम पहुँचे, राव तेरी ही गलीका सिरा देखा, अर्थात् सर्वत्र तुझे पाया।

जिस उपासनाके स्थानको हृदयने प्रार्थनाके छिये एण किया, उस हृदयके पिवत्र धामको तेरी भूका झकाव ला, अर्थात् उस स्थानपर त् ही झाँकता दृष्टिगोचर हुआ।

हर सरवे-स्वाँ (प्रिय वृक्ष अर्थात् प्रेमपात्र ) की। कि इस संसार-वाटिकामें हैं। उसे तेरी नदी-तटकी । हिकाका उमा हुआ देखा। अर्थात् जो भी इस जगत्में पारा रिश्मोनर हुआ। वह सब तुझसे ही प्रकट हुआ। दिखार्था दिया।

भारत रात हमने पूर्वी वायुसे तेरी सुगन्य सूँघी और उस प्राची पदनके साथ तेरी सुगन्यका समृह देखाः अर्थात् उसमे तेरी ही सुगन्य वसी हुई थी।

भंभारक समस्त मुन्दर पुरुपोंके मुखमण्डलींको को १८७६ कि इमने देखाः किंतु तेरे मुखड़ेके दर्पणसे उन्हों १८४१ अर्थान् इन समस्त मुन्दरीमें तेरा ही रूप पाया। समस्य संतारोह प्यारीकी मस्त ऑखीमें हमने जब

देखा, तो तेरी जादूभरी नरगिस (ऑख) देखी ।

जबतक तेरे मुखमण्डलका सूर्य समस्त परमाणुओंपर न चमके तबतक संसारके परमाणुओंपर तेरी ही ओर दौड़ते हुए देखा, अर्थात् जबतक तेरी किरण न पड़े तबतक सत्यका जिज्ञासु तेरा ही इच्छुक रहेगा।

### नानात्व खेल है

सोनेको क्या परवा है, जेवर (आभूषण) रहे चाहे न रहे। सोनेकी दृष्टिसं तो जेवर कभी हुआ ही नहीं। सोनेके जेवरके ऊपर भी सोना, नीचे भी सोना, चारों ओर भी सोना और बीचमें भी सोना, हर ओर सोना-ही-सोना है। आभूषण तो केवल नाममात्र है। सोना सब दशाओं में और सब दिशाओं में एकरस है। मुझमें नाम और रूप ही कभी स्थित नहीं हुए, तो नाम-रूपके परिवर्तन और रूपान्तर, रोग और नीरोगका कहाँ प्रवेश है ? यह मेरी एक विचित्र आश्चर्य महिमाका चमत्कार है कि मैं सबमें भिन्न-भिन्न 'अहं' कल्पित कर देता हूँ, जिससे यह सब लीला व्यक्ति-व्यक्तिमें विभक्त होकर मेरा-तेराका शिकार (आलेट) हो जाती है। एक-दूसरेको अफसर-मातहत, गुरु-शिष्य, शासक-शासित, दुखी-सुखी स्वीकार करके मदारीकी पुतिलियोंकी तरह खेल दिखाने लगते हैं।

यह मेरी काल्पनिक बनावट मेरे प्रतिबिंब या आभासके कारण अपने-आपको मान बैठी है। इसके कारण मुझमें कदापि भिन्नता नहीं आती; क्योंकि समस्त अस्तित्व और सृष्टिः जो इन्द्रियगोचर है। मुझसे है। पिंजरेमें चिड़िया उछलती है, कूदती है, प्रसन्न होती है। शोक भी मानती है; किंतु व्याध जानता है कि इसमें क्या शक्ति है, चुप तमाशा देखा करता है। आनन्दस्वरूप में सदा एकान्त हूँ। आप-ही-आप मेरेमें नानात्वका बाधक होना क्या अर्थ रखता है ?

अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे हम ही हम। उर में, सिर में, नर में, सुर में, पुर में, गिर में हम ही हम॥

### प्राणका दर्पण

तुझको हँसते हुए देखकर में तृत नहीं हुआ हूँ, में तृत नहीं हुआ हूँ; पर प्यारे ! तेरे अधर और दाँतोंपर बिल्हार ।

सोसन (पुप्प) ने चमेलीका रुधिर बहानेको

तलवार म्यांची, सोमनको तलवार कियने दी १ तेरी खूँख्वार नर्याम ( पुष्परूपी नेत्र ) ने। क्योंकि नेत्रोंकी आकृतिकी तुलना नर्यामकं पुष्पसं की जाती है।

तेरा नामकता हुआ मुखड़ा भरे प्राणका दर्पण हुआ। इस प्रकार भेरे प्राण और तेरे, दोनों एक ही हुए; क्योंकि तेरे मुखड़ेमें भेरे प्राण और भेरे मुखड़ेमें तेरे प्राण दिखायी देते हैं।

#### निजानन्दकी मस्ती

प्रातःकालकी वायुका दुमक-दुमक चलना ही अपने प्यारं यार (म्बरूप) का संदेशा ला रहा है और जरा-सी ऑख भी लगने नहीं देता; क्योंकि ऑख जब जरा लग जाती है, तो झट उस प्यारं (स्वरूप) की दृष्टि (प्रकाश) का तीर लगना आरम्भ हो जाता है, जिससे में सोने न पाक, अर्थात् उसे भूल न जाऊँ।

अगर अकस्मात् अक्क और होशमें आने टमता हूँ, या मन-वुद्धिका सङ्ग करने टमता हूँ तो उसी समय प्यारा छेड़खानी करने टम जाता है। ताकि किर बेहोश और आत्मानन्दसे पागल हो जाऊँ, अर्थात् मैं पुनः संसारका न रहूँ, सिर्फ प्यारे (स्व-खरूप) का ही हो जाऊँ।

( इस छेड़खानीसे ) ऐसा याद्म होता है कि प्यारेका हमसे एक मतलब (स्वार्थ) के कारण प्यार है और वह मतलब हमारा दिल लेना है। भला सस्तीसे वह क्यों दिल छीनता है, क्या वैसे हमको इन्कार है! अर्थात् जब पहलेसे ही हम प्यारेके हवाले दिल करनेको तैयार बैंटे हैं, तो फिर वह सस्तीसे क्यों छीनना चाहता है!

दिलको प्यारेके अर्पण करनेसे न लिखनेकी फ़रसत रही और न किसी काम-कानकी। आप तो वह वेकार (अकर्ता) था ही, अब हमको भी वैसा ही वेकार कर दिया है।

जब प्रेमका समय आता है तब वह (प्यारा) झट हमबगल (सङ्ग या मूर्तिमान्) हो जाता है। ऐसी दशामें हम किसपर गुस्सा निकालें; क्योंकि सामने तो वह स्वयं खड़ा है।

समी समय वह हाजिर है, जाग्रत्में पृथ्वी-जलके रूपमें साथ है, हॅसते समय वह साथ मिलकर हॅसता है और रोते समय वह ( अमेद हुआ ) साम रोता है। अर्थात् दशाओंमें वह ही स्वयं मौजूद है।

कभी चमकती हुई विजलींके रूपमें हँगता है कभी वरसते हुए घने बादलोंके रूपमें रोता है। इह प्रत्येक रूप और रंगमें वही प्यारा प्रकट हुआ हि देता है।

ऐ प्यारे जिज्ञासु ! इश्क (प्रेम) के धनको : जानो, इसको मत खोओ, बल्कि इस प्रेमकी आगण घर-बार और धन-दौछतको बार दो ।

इस प्रेमके दर्दका इलाज करना तो अज्ञानी पुर ही मंजूर होता है; क्योंकि जब प्रेम ही माग्नुक (इछं हो) तो क्या ऐसी नीरोगतामें भी बीमार है !

इंतजार, मुसीबत, बला और जंगलका काँटा—र सब उसी समय जलकर गुलनार (आगका पुष्प) हो जिस समय ज्ञानावि मीतर प्रज्वलित हुई।

दौलतः बलः विद्या और इजत तो नहीं चा उस (अनन्य भक्त या ब्रह्मवित्) बेपरवाह बादशाहरो केवल आत्मज्ञान (ब्रह्म-विद्या) की ही आवश्यकता है।

कई वर्षोंकी आशाएँ, जो स्वरूपके अनुभवर्ष परें ओटका काम कर रही हैं, इन सब छोटी-वड़ी आशाओं (आत्मज्ञानसे) जला दो और जब इस तरहरे इच्छाओं दीवार उड़ जाय, तब फिर प्यारे (स्वस्वरूप) के दर्शन आनन्द स्रो ।

मंसूर एक मस्त ब्रह्मवेत्ताका नाम है, जब व स्लीपर चढ़ाया गया, तब उस समय एक पुरुपने उम प्यारेकी गली अर्थात् स्वस्वरूपके अनुमव करनेका गर्ह पूछा। मंसूर तो चुप रहा; क्योंकि वह उस समय गृली था, परंतु स्लीकी नोकने अर्थात् थिरेने, जिसको जुपने दार कहते हैं, मंसूरके दिलमें साफ खुलकर बतला दिया वि यह रास्ता है, अर्थात् प्यारेके अनुभवका केवल दिलके भीता जाना ही रास्ता है।

इस शरीरते शारीरिक प्राण कृदकर तो अईतर्व गङ्गामें पड़ गये हैं। अत्र इस मृतक शरीर (पुरें) वो (प्रारह्य-भोग-रूपी) पक्षी आयें और महोत्यव कर हैं। क्योंकि साधुके मरनेके पश्चात् भंडारा अर्यात् भोजन दिव जाता है और मस्त पुरुष अपने शरीरको ही एवके अंट ता भंडारा समझता है, इसिलये राम जब मस्त हुए तो रिको मृतक देखकर मंडारेके लिये पिक्षयोंको बुलाते हैं। जब इस निजानन्दके कारण नेत्र, मिस्तिष्क और द्यमें वेसुध उमझने लगे, तो उस समय अपने पास दैत श्रानिवाली सांसारिक बुद्धि तू मत रख; क्योंकि यह बुद्धि यमिचारिणी रोंड है।

जय राम अति मस्त हुए तो बोल उठे कि इस 1रीरसे अय सम्बन्ध लूट गया है, इसलिये इसकी जिम्मेदारीकी सिरसे वला टल गयी। अब तो राम खून पीनेवाली तलवार ( मुसीयत ) का भी स्वागत करता है; क्योंकि रामको यह मीत बड़ा स्वाद देती है।

यह देह-प्राण तो अपने नौकर (ईश्वर)के हवाले करके उससे नित्यका टेका ले लिया है। अब ऐ प्यारे (स्वस्वरूप)! तू जान, तेरा काम; इमको इस (श्वरीर) से क्या मतका है।

नीकर बड़ा ख़ुश्च होकर काम कर रहा है, राम अब बादशाह हो चैठा है; क्योंकि खिदमतगार ( सेवक ) बड़ा चतुर मिला हुआ है।

नीकर ऐटा अच्छा है कि दिन-रात जरा भी सोता नहीं, मानो उसकी आँखोंमें नींद ही नहीं और दम-भर भी उसको सुस्ती नहीं; वह हर घड़ी जगाता ही रहता है।

ऐ राम ! मेरा नौकर कौन है और मालिक उसका कौन ऐ! में क्या मालिक हूँ या नौकर हूँ ! यह क्या आधर्यजनक रहस्य है (कुछ नहीं कहा जा सकता)।

में तो अकेला, अद्वैत, नित्य, असङ्ग और निर्विकार हूँ, मालिक और नौकरका भाव कहाँ ! यह क्या गळत बोलचाल हैं।

भें अपेला हूँ, में अफेला हूँ, जल-यलपर मैं अफेला हूँ । वाणी और वाक्-इन्द्रियका मुझतक पहुँचना कटिन है, अर्थात् वाणी इत्यादि मुझे वर्णन नहीं कर सकतीं ।

ए तुनियाके वादशाहो ! और ऐ सातों आसमानींके तारो ! में तुम सबपर राज्य करता हूँ । मेरा राज्य सबसे नड़ा है ।

भे अपने प्यारे (स्वस्त्य ) की जादूमरी दृष्टि हूँ। विज्ञानन्द्रभरी मस्तीकी शरायका नशा हूँ, अमृत-स्वरूप में हुं, भवें (माया ) भेरी तळनार हैं।

संत एक संव इर-

यह मेरी मायाकी जुल्फें (अविद्याके पदार्थ) पेचदार (आकंषंक) तो हैं मगर जो मुझे (मेरे अमली स्वरूपकी ओर) मीधा आकर देखता है, उसको तो वास्तविक रामके दर्शन हो जाते हैं और जो उल्टा (पीछेको) होकर (मेरी मायारूपी काली जुल्फोंको) देखता है, उसको (पाम' शब्दका उल्टा शब्द मार') अविद्याका साँप काट डालता है।

अमावसकी रातको एक बजे गुफाके सामने गङ्गीने नरम-नरम विछोना (रेणुकाका) विछा दिया है। राम बादशाह लेट रहा है, गङ्गी चरणोंको छूती हुई वह रही है। × × ×

#### गला रुका जाता है

जब लड़की पतिकें साथ विवाही जाकर अपने माता-पिताके घरसे अलग होने लगती हैं, तो लड़की और माता-पिताके रोमाञ्च हो जाते हैं और आश्चर्य-दश्चा व्याप्त होनेसे गला रक जातां हैं।

कड़कीको फिर घर वापस आनेकी अथवा माता-पिताके घरका ही वने रहनेकी कोई आशा मालूम नहीं देती, इस वास्ते सर्वदाकी जुदाई होते देखकर माता-पिता और लड़कीके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गढ़ा इक आता है।

( लड़की फिर मनमें यह कहने लगती है कि ) हे माता-पिता ! यह घर-बार तथा मंसार तो आपको और मेरा पित मुश्नको मुनारक हो। पर यह ( जुदा होते समयकी ) आखिरी छबि ( अवस्था ) आप जरूर याद रक्खें कि 'रोंगटे खबे हो रहे हैं और गला इक रहा है।'

ऐसे ही जब मनुध्यकी वृत्ति-रूपी लड़की (अपने) पित (स्वस्वरूप) के साथ विवाही जाती। अर्थात् आत्मासे तदाकार होती हैं। तब उसके माता-पिता (अहंकार और बुद्धि) के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला मारे वेबसीके रुकता जाता है तथा उस वृत्तिको अब वापस आते न देखकर इन्द्रियोंमें रोमाञ्च हो जाता है। उस समय वृत्ति भी अपने सम्बन्धियोंसे यह कहती मालूम देती हैं ऐ अहंकार-रूपी पिता! और बुद्धि-रूपी माता! यह घर-वार एवं दुनिया अब तुम्हें मुनारक हो और हमें हमारा दुलहा (स्वस्वरूप) सलामत हो। (अहंकारकी) यह सौत दुनियामें अति उत्तम है और इस मौतके दामपर आनन्दको खरीदो, इसमें चूँ-चरा

management was to the comment

( वयों) की ) न करना ही धर्म है । यद्याप इस ( मीत ) को क्यांवर्त तमय रोगटे खंड़ ही जाते हैं और गढ़ा इक जाता है ।

पे प्यारे ! जिसे आप जामत् समझ रहे हो, वह तो धार स्वय्न अर्थात् गुपृति हैं। क्योंकि यह सब विषयके पदार्थ तो क्लोरोफार्म दवाईकी तरह हैं जिसकी सूँघने अर्थात् भोगनेसे सब रोम खड़े हो जाते हैं और गला रुक जाता है।

जो रच्छामात्रको दिलमें रखते हैं, वे पागल कुत्तेको सुम्मा (बोसा) देते हैं, ऐसी फूटी प्रारब्धको देखकर रोमाञ्च हो जाते हैं और गला एक जाता है।

पहों में ऐसा कचा पारा बैठ गया है ( मस्तीका इतना जोड़ा चढ़ गया है ) कि हिलनेकी भी ताकत नहीं रही और न अब विच्छूका डंक ही कुछ असर करता है। बिक ऐसी टालत हो रही है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला स्का जाता है।

प्यारेकी दृष्टि (दर्शन) रूपी अनुभवके प्याले ऐसे रिप्तकर पिये हैं कि अपने खिर और तनकी भी सुध-बुध नहीं रही। अब न तो दिन सूझता और न रात ही नजर आती है, बल्कि रोमाञ्च हो रहे हैं और गला रुका जाता है।

पाँचों ज्ञान-इन्द्रियोंके द्वार तो बंद थे, मगर मालूम नहीं कि किस तरफसे यह (मस्तीका जोश) अंदर आकर काबिज हो गया है, जो बलाका नशा है और सितम दा रहा है, जिससे रोमाञ्च खदे हो रहे हैं और गला स्का जा रहा है।

यह ज्ञानकी मस्तीकी कैसी आँधी आ रही है और निजानन्दका जोश कैसे बढ़ रहा है कि पृथ्वी, चाँद, सूर्य, तारेकी भी सुध-बुध नहीं रही, अर्थात् हैत बिल्कुल भासमान नहीं हो रहा, बल्कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गठा एक रहा है।

मन-रूपी मन्दिरमें जो नाना प्रकारकी इच्छाएँ नाचं रही थीं, वे घरके दीपकसे (आत्मानुभवसे) सब जल गयीं, अर्थात् अपने अंदर ज्ञान-अग्नि ऐसे प्रज्वलित हुई कि सब प्रकारके संकल्प जल गये तथा रागटे खड़े हो गये और गला रुक गया।

यह दुनिया शतरंजके खेलकी तरह है। इस (शतरंज-रूपी खेल) को लपेटकर अब गङ्गामें फेंक दिया। वह पीला मरा और वह घोड़ा मरा, यह देखकर रोम खड़े हो और गला रुक रहा है।

अब अपना प्यारा छाती-पर-छाती रखकर पड़ा है। तो कहाँका द्वेत और कहाँकी एकता है। किसको बतां अब ताकत है। केवल रोंगटे खड़े हैं और गला रुका है।

(यह जो आनन्द आ रहा है, यह क्या है!)
संकल्पमयी (भाषमान) शरीरकी मीतका आनन्द है
समेटनेसे भी नहीं सिमटता है। अब तो (इस आनन्द
भड़कनेसे) इस पाञ्चमौतिकको उठाना भी किंदन हो गर है, क्योंकि आनन्दके मारे रोम खड़े हैं और गला कर
रहा है।

कलेजे (हृदय) में शान्ति है और दिलमें अब की हैं। खुशीसे रामका हृदय भरा हुआ है और नैन (आनन्द के) अमृतते लवालब मरे हुए हैं। अर्थात् आनन्दके मों ऑस्ट्र टपक रहे हैं और रोम खड़े हो रहे हैं तथा गल हक रहा है।

> × × प्रेय सम्रहकी बाढ़

जल उमड़ा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आबादी है। हर रात नई इक शादी है, हर रोज मुवारकबारी है। खुश खंदा है रंगी गुरु का, खुश शादी शाद मुरादी है। वन सूरज आप दरखशाँ है, खुद जंगल है, खुद वादी है। नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नए आजादी है।।हेज।। इर रग रशे में, हर मू में, अमृत भर-भर भरपूर हुआ। सब कुलफत दूरी दूर हुई, मन शादी मर्ग से चूर हुआ। हर नरी नमाहर्यों देता है, हर जर्रह जर्रह तूर हुआ। जो है सो है अपना मजहर, स्त्राह आर्वी नारी वादी है। स्या उंद्रक है, स्या शहत है, स्या शादी है, आजादी है। रिम-झिम, रिम-झिम ऑस् नरसें, यह असर वहारें देता है। क्या खूब मजे की बारिश में वह तुरु वसर का लेता?॥ किश्ती मौजों में हूचे हैं, बदमस्त औ कव संता है। थह गर्कावी है जी उठना, मत झिशको उफ बायादों है।। स्या इंटन है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी हैं। मात्म, रंजूरी, बीमारी, गलती, कमजारी, नारारी। होकर ऊँचा-नीका, मिहनत जाती (है) इन पर जी बारों !!

्न सब की मददों के बाइस, चश्मा मत्ती का है जारी । उम शीर कि शीरीं तूकों में, कोह और तेशा फरहादी है। क्या ठंढक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है॥ इस मरने में क्या तजत है, जिस मुँह को चाट तने इस की । थूके है शाहंशाही पर, सब नेमत दौलत हो फीकी। मय चाहिये दित सिर दे कूँको, और आग जलाओ मही की। क्या सस्ता वादा विकता है 'ते लो' का शोर मुनादी है ॥ क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥ हल्लत मालूल में मत इबी, सब चारण-कार्य तुम ही ही। तुम ही दफ्तर से खारिज हो, और केते चारज तुम ही हो ॥ तुम हो मसरूफ बने बेंठे, और होते हारिज तुम ही हो। तू दावर है, तृ बुकला है, तू पापी, तृ फरमादी है॥ नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है।। दिन शनका सगड़ा न देखा, गो सुरज का चिट्टा सिर है। जब खुकती दीदए-रौशन है, हँगामाए-स्त्राव कहाँ किर है ॥ आनन्द सखर समुद्र है जिस का आगाज व आखिर है। सव राम पसारा दुनिया का, जादूगर की उस्तादी है। नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है॥ अर्थ

जब प्रेमका समुद्र बहुने रुग पड़ा तो हर तरफ प्रेमकी वस्ती नजर आने लग पड़ी और सत-दिन शादी तथा मुनास्क्रवादीने मुंह दिखाना ग्रुरू कर दिया। अब दिल मुन्दर पुष्पकी तरह हँगता और खिलता रहता है; चित्त नित्य आनन्द-प्रसन्न है। आप ही सूर्य बनकर चमक रहा है और आप ही जंगल-घाटी बन रहा है। अहा! कैसा नित्य आनन्द है। नित्य शान्ति है। नित्य सर्व प्रकारकी खुशी और आजादी हो रही है।

हर रग और नाइमिं तथा रोम-रोममें आनन्द-रूपी अमृत भरा हुआ है। जुदाईके सब दुःख और कष्ट दूर हो गये और मन इस अहंकारके मरने ( मीत ) की खुशीने चूर हो गया है। अब प्रत्येक पत्ता ववाइयाँ दे रहा है। क्योंकि परमाणुमात्र भी इस जानाग्रिमे अग्रिके पर्वतकी तरह प्रकाशमान हो गया। अब जो है सो अपना ही झाँकी-स्थान या जाहिर करनेका स्थान है। चाहे वह पानीका प्राणी है। चाहे अग्रिका और चाहे हवाका ( यह समस्त वाग्यवमें मुसको ही जाहिर करनेवाल हैं)।

आनत्या वर्षामे आँस् रिम-शिम वरल रहे हैं। और यह

जानन्दका बादल क्या-क्या अच्छी बहार दे रहा है 'इस् जोरकी वर्णीमें वह (चित्त ) क्या खूब अमेदता ( इस्ता) का आनन्द ले रहा है। शरीर-रूपी नौका तो अन्दर्श लहरोंमें झूबने लग रही है, मगर वह सच्चा ( अन्दर्श उन्मत्त उसे कब खेता है! (वह तो शरीरका ख्वाट नहीं करता; ) क्योंकि उसके लिये यह (देहाच्यानक क्रिक्त बास्तवमें जी उठना है। इसलिये हे प्यारो ! इस मैतन मा शिक्षको ( क्योंकि शिक्षकनेमें अपनी वरवादी है ) उस मृत्युमें तो क्या ही ठंटक है, क्या ही आराम है। क्रीन ब्या ही आनन्द और क्या ही स्वतन्त्रता है। इसका कुछ क्रीन महि हो सकता । मुलती है तो म्बम फिर शेष नहीं रहता, वरं चारों ओर अनन्त और नित्य आनन्दका समुद्र उमङ्ता दिखायी देता है। यह संसार डीक रामका प्रमारा है और जादूगर (राम) की उन्तादी है। इसलिये यहाँ वास्तवमें नित्य चैन है, शान्ति र्ध और नित्य राग-रंग और नयी आजादी है।

# प्यारेके पास पहुँचनेके लिये

जयतक तुम कंबीके समान अपने अहंकाररूपी सिरको भानरूपी आरेके नीचे नहीं रक्खोगे, तबतक उस प्यारेके सिरके वालोंको नहीं प्राप्त हो सकते।

जयतक सुरमेकी तरह पत्यरके नीचे पिस न जाओंगे, तयतक सन्चे प्रियतमकी ऑखोतक नहीं पहुँच सकते।

जयतक मोतीकी तरह तारसे नहीं छिदोगे, प्यारेके कानतक नहीं पहुँच सकते।

शानी कुम्हार जनतक तेरी अहंकाररूपी मिडीके आबखोरे न बना लेगा, तबतक प्यारेके लाल अधरोंतक तू न पहुँच सकेगा ।

जबतक कलमके समान सिर चाकूके नीचे न रख दोगे। कदापि उस प्यारेकी अँगुलियोतिक नहीं पहुँच सकते। जबतक मेहँदिकि समान पत्यरके नीचे पिस न जाओंगे, तवतक प्यारेके चरणीतक कदापि नहीं पहुँच सकते। जनतक फूलकी तरह डालीसे अलग नहीं किये जाओगे, प्यारेतक किसी सूरतसे पहुँच नहीं सकते।

बाँसुरीके समान सिरसे पैरतक अहंकारसे खाली हो जाओ; नहीं तो, बाँसुरी बजानेवाले प्यारेके ओठोंका चुम्बन मिलना कदापि सम्भवनहीं।

X X X भारत-प्रेम

ऐ ड्रूबते हुए सूर्य ! त् भारत-भूमिपर निकलने जा रहा है। क्या तू कृपा करके रामका यह संदेशा उस तेजोमयी प्रतापी माताकी सेवामें हे जायगा ? क्या ही अच्छा ही। यदि यह मेरे प्रेमपूर्ण आँसू भारतके खेतोंमें पहुँचकर ओसकी बूँदें बन जायें। जैसे एक शैव शिवकी पूजा करता है। वैष्णव विष्णुकी, बौद्ध बुद्धकी, ईसाई ईसाकी और मुसल्मान मुहम्मदकी, वैसे ही मैं प्रेमाग्निमें निमग्निचत्तरे भारतको ्दीव, वैरणव, बौद्ध, ईसाई, मुसल्मान, पारसी, सिक्ख,

संन्यासी, अछत इत्यादि भारत-संतानके प्रत्येक बच्चेके में देखता और पूजता हूँ । ऐ भारत माता ! में तेरे फ्री रूपमें तेरी उपासना करता हूँ । तू ही मेरी गङ्गी है र्हें मेरी कालीदेवी है, तू ही मेरी इष्टदेवी है और तू हो 🖟 शालग्राम है। भगवान् कृष्णचन्द्र, जिनको भारतकी कि खानेकी रुचि थी। उपासनाकी चर्चा करते हुए कहते हैं। जिनका मन अन्यक्तकी ओर लगा हुआ है। उनके दि बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि अन्यक्तका रास्ता प्रतेके लिये अत्यन्त कठिन है ।

ऐ मेरे प्यारे कृष्ण ! मुझे तो अब उस देवताकी उपाछा करने दे जिसकी समस्त पूँजी एक पूढ़ा वैल, एक इटी हुई चारपाई, एक पुराना चिमटा, थोड़ी-सी राख, नाग और एह खाली खोपड़ी है। क्या यह महिम्न-स्तोत्रके महादेव हैं! नहीं, नहीं । ये तो साक्षात् नारायण-स्वरूप भूखे भारतनाती हैं। यहीं मेरा धर्म है और भारतके प्रत्येक मनुष्यका गी धर्म, यही साधारण मार्ग, यही व्यावहारिक वेदान्त और गई थगवान्की भक्ति होनी चाहिये। केवल कोरी शावाशी देने या थोड़ी-सी सहिष्णुता दिखानेसे काम नहीं चलेगा । भारत माताके प्रत्येक पुत्रसे मैं ऐसा कियात्मक सहयोग चाहता हूँ जिससे वह चारों और दिन-प्रति-दिन बढ़नेवाले राष्ट्रिय जीवनश संचार कर सके । संसारमें कोई भी बच्चा शिशुपनके विना युवावस्थाको प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी मनुष्य उस समयतक विराट् भगवान्से अभेद होनेके आनन्दका अनुभव नहीं कर सकता, जवतक कि समस राष्ट्रके साथ अभेदभाव उसकी नस-नसमें पूरा जोश न माले लगे । भारत माताके प्रत्येक पुत्रको समस्त देशकी सेवाके लिये इस दृष्टिसे तैयार रहना चाहिये कि ।समस्त भारत पेरा ही शरीर है। ' भारतवर्षका प्रत्येक नगर, नदी, वृक्ष, पहाइ और प्राणी देवता माना जाता और इसी भावसे पूजा जाता है। क्या अभी वह समय नहीं आया जब हम अपनी मातृभ्मिः को देवी मानें और इसका प्रत्येक परमाणु हमारे मनमें गग्पूर्व देशके प्रति देश-भक्ति उत्पन्न कर दे ! जब प्राण-प्रतिश करके हिंदूलोग दुर्गाकी प्रतिमाको साधात् शक्ति गार लेते हैं, तो क्या यह ठीक नहीं कि हम अपनी मातृग्गिरी महिमाको प्रकाशित करें और भारतरूपी सभी हुगांभं जीवन और प्राणकी प्रतिष्ठा करें १ आओ, पहले हम अपने हदर्गी को एक करें; फिर हमारे सिर और हाय अपने आप किल जायँगे । × ×

×

ईश्वरान्थवके लिये संन्यासीका-सा भाव रक्लो । भारत-ताकी महान् आत्मासे अपनी लघु आत्माको अमेद करते र अपने स्वार्थका नितान्त त्याग करो । ईश्वरान्भव अर्थात रमानन्दको पानेके छिये सच्चे ब्राह्मण बनो, अर्यात् अपनी ,बिको देश-हित-चिन्तनमें अर्पण करो । आत्मानन्दके ानुभवके लिये सन्चे क्षत्रिय बनो, अर्थात् अपने देशके लिये मित्रण अपने जीवनकी आहति देनेको तैयार रहो। रसात्माको पानेके छिये सच्चे चैदय बनो, अर्थात् अपनी सारी सम्पत्तिको केवल राष्ट्रकी घरोहर समझो । इहलोक या परलोकमें राम भगवान् या पूर्णानन्दको प्राप्त करनेके लिये अपने परोक्ष धर्मको अपरोक्षरूप ( व्यावहारिक ) बनाओः अर्थात् तमको पूर्ण संन्यास-भाव ग्रहणकर सच्चे ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैदयकी शूरवीरता घारण करनी होती। और जो सेवा पहले पवित्र श्रद्धोंका कर्तव्य था; उसे अपने हाय-पैरोंसे स्वीकार करना होगा। अञ्चत जातियोंके कर्तव्य-पालनमें संन्यासी-भावका संयोग होना चाहिये। आजकल कल्याणका केवल एक वही द्वार है।

#### x x x

'यदि सूर्य मेरी दाहिनी ओर और चन्द्र मेरी वार्यी ओर खड़े हो जायें और मुझे पीछे हटनेकी कहें, तो भी मैं उनकी आज्ञा कदापि-कदापि नहीं मानुँगा।

हम रूले टुकड़े लापेंगे, भारत पर बारे जापेंगे। हम सूखे चने चवायेंगे, भारत की बात बनायेंगे।। हम नंगे उमर वितायेंगे, भारत पर जान मिटायेंगे। सूलों पर दौड़े जायेंगे, काँटों को राख बनायेंगे।। हम दर-दर घनके खायेंगे, आनँद की झलक दिखायेंगे। स्व दिखेनाते तोड़ेंगे, दिल हक आतम-सँग जोड़ेंगे।। स्व विषयों से मुँह मोड़ेंगे, सिर स्व पापों का पोड़ेंगे।

#### सत्य

सत्य किसी व्यक्तिविशेषकी सम्पत्ति नहीं है। सत्य हैंसाकी जागीर नहीं है। हमें ईसाके नामसे सत्यका प्रचार नहीं करना चाहिये। सत्य कृष्ण अथवा किसी दूखरे व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं है। यह तो प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्ति है।

सत्य तो वह है जो तीनों कालोंमें एक समान रहता है। जैसा कल या, वैसा ही आज है और वैसा ही सहा आगे रहेगा। विसी घटना-विशेषसे उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता।

>

1

आप सत्यको प्राप्त कर सकें, आप ब्रह्मात्वका अनुभव कर सकें, इसके लिये यह जरूरी है कि आपकी प्यारी-से-प्यारी अभिलावाएँ और आवश्यकताएँ पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर दं जायँ, आपकी जरूरतें और प्यारी-से-प्यारी ममताएँ आसक्तियाँ आपसे पृथक कर दी जायँ और आपके चिर परिचित अन्धविश्वास मिटियामेट कर दिये जायँ। इनरे आपका, आपके दारीरका कोई सम्बन्ध न रहे।

तुम एकमात्र सत्यपर आरुढ़ हो, इस बातसे भयभीत मत हो कि अधिकांश लोग तुम्होरे विरुद्ध हैं।

सम्पूर्ण सत्यको महण करनेके लिये तुम्हें सांसारिक हच्छाओंका त्याग करना होगा, तुम्हें सांसारिक राग-हेप्से जगर उठना होगा। अगने उन सारे रिस्ते-नातोंको नमस्का-करना पड़ेगा, जो तुम्हें बाँधकर गुळाम बनाते और नीन्ने घसीटते हैं। यही साक्षात्कारका मूख्य है। जबतक मूख्य अद न करोगे, सत्यको नहीं पा सकते।

#### त्याम

स्याग तो आपको सर्नोत्तम स्थितिमें रखता है; आपकें उत्कर्षकी स्थितिमें पहुँचा देता है।

त्याग निश्चय ही आपके बलको बढ़ा देता है। आपकं शक्तियोंको कई गुना कर देता है। आपके पराक्रमको दृद कर देता है। नहीं—आपको ईश्वर बना देता है। वह आपकं चिन्ताएँ और मय हर छेता है। आप निर्भय तथा अनन्द्मर हो जाते हैं।

खार्यपूर्ण और व्यक्तिगत सम्बन्धोंको त्याग दो; प्रत्येक में और सबमें ईश्वरत्वको देखो; प्रत्येकमें और सबमें ईश्वरवे दर्शन करो ।

त्याग क्या है ! अहंकारयुक्त जीवनको त्याग देना निःसंद्यय और निःसंदेह अमर जीवन व्यक्तिगत औ परिच्छिन्न जीवनको खो डाल्जेसे मिलता है।

वेदान्तिक त्याग कैसे हो ? आपको सदा त्यागर्क चड़ानपर ही लड़ा होना पड़ेगा; अपने-आपको इस उत्का दशमें दहतापूर्वक जमा कर, जो काम सामने आये, उसरें प्रति अपने-आपको पूर्णतः अर्पण करना होगा । तव आ पकेंगे नहीं; फिर कोई मी कर्तव्य हो, आप उसे पूरा क सर्वेगे ।

त्यागका आरम्भ सवसे निकट और सबसे प्रिय वस्तुओं

पारना चाहिये। जिसका त्याम करना परमावस्थक है। वह रे मियम जातनार अर्थात् भी यह कर रहा हूँ?, भी कर्ता हूँ?, भी भी जा हूँ! यहा भाव हमार्य मिय्या व्यक्तित्वको उत्पन्न पारते हैं:--इनको स्याम देना होगा।

स्याम आगरो हिसालबके घने जंगलमें जानेका आदेश नहीं देनाः न्याम अगरते कपड़े उतार हालनेका आग्रह नहीं करनाः स्थाम आपको नंगे पाँच और नंगे किर घूमनेके लिये नहीं कहना।

स्याग न तो अक्तर्मण्यः लाचारी और नैराश्यपूर्ण निर्वेलता है और न दर्पपूर्ण तपश्चर्या ही । इंश्वरके पवित्र मन्दिर अर्यात् अपने वारीको विना प्रतिरोध मांसाहारी निर्देशी भेडियोंको खाने देना कोई स्थाग नहीं है !

त्यागके अतिरिक्त और कहीं वास्तविक आनन्द नहीं मिल सकता; त्यागके विना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है। न प्रार्थना।

ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं । तंदक्वति और सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं ।

अहंकारपूर्ण जीवनका छोड़ देना ही त्याग **है और वही** सीन्दर्य है ।

हृदयकी शुद्धताका अर्थ है अपने-आपको सांसारिक पदार्योकी आसक्तिसे अलग, पृथक् रखना । त्यागका अर्थ इससे रंचमात्र कम नहीं ।

यह शरीर मेरा है—इस अधिकार-भावको छोड़ दो। सारे स्वार्थपूर्ण सम्बन्धोंको, भोरें और तेरें के मार्वोको छोड़ दो । इनसे ऊपर उठो ।

स्थागके भावको ग्रहण करो और जो कुछ प्राप्त हो। उसे दूसरोंपर प्रकाशित करो । स्वार्थपूर्ण शोषण मत करो । ऐसा करनेसे आप अवस्य ही श्वेत। उज्ल्वल हो जायँगे ।

कामनासे रहित कर्म ही सर्वोत्तम त्याग अथवा पूजन है।

#### इच्छाका त्याग

इच्छाजोंका त्याग कर दो। उनसे जपर उटो। आपको दुरानी शांन्ति मिलेगी—तात्कालिक विश्वान्ति और अन्तर्मे इन्छित फल। स्मरण रक्खों कि आपकी कामनाएँ तमी लिख होंगी, जब आप उनसे ऊपर उटकर परम सत्यमें पहुँचेंगे। जब आप जानकर या अनजाने अपने आपको बहात्वमें लीन कर देते हैं। तभी और केवल तभी आपकी कामनाई पूर्ण होनेका काल सिख होता है।

आपका कर्म रापाल हो, इसके लिये आपको उ परिणामपर ध्यान नहीं देना चाहिये। आपको उसके पर परवा नहीं करनी चाहिये। साधन और उदेश्यको मिल एक कर दो। काम ही आपका उदेश्य या लक्ष्य बन सम

बस, परिणाम और फलकी परवा मत करों । क्ष अथवा असफलता मेरे लिये कुछ नहीं है, मुझे काम ब करना होगा; क्योंकि मुझे काम प्यारा लगता है। मुझे के केवल कामके किये ही करना चाहिये। काम करता उद्देश्य है; कर्ममें प्रकृत रहना ही मेरा जीवन है। स्वरूप, मेरी असली आतमा स्वयं शक्ति है। अतः मुझे क करना ही होगा।

परिणामके लिये चिन्ता मत करों, लोगोंते कुछ आशा न रक्तों; अपने कामपर अनुकूल अयवा प्रति भाकोचनाके विषयमें व्याकुल मत होओ ।

जब आप इच्छाओंको छोड़ देते हैं, तभी, केवल होती हैं । जबतक आप अपनी अभिलाया धनुषडोरीको तनी रक्खेंगे, अर्थात् इच्छा, आकाड्डा श्रे अभिलाषा करना जारी रक्खेंगे, तबतक तीर दूसे पक्ष वक्षःस्थलतक कैसे पहुँचेगा । ज्यों ही आप उसे छोड़ देतें स्वां ही वह सम्बन्धित प्रतिपक्षीके हृदयको मेद देता है।

#### ्हदयको पवित्र करो

मित्रींद्वारा और श्रवुर्ओदारा किया हुआ दुःखदा छिद्रान्वेपण आपको अपने सञ्चे आत्माके प्रति सतेज ह सकता है, जैसे कि शतके भयानक स्वप्न आपको यकाय क्रमा देते हैं।

आपको इसी झण, इसी धड़ी साक्षात्कार हो सकता है बस, अपनी आसक्तियोंको हटा दो। साथ ही सब प्रवरण मृणा और ईप्यांको छोड़ दो; आप मुक्त हैं।

ईच्यों क्या है, घुणा क्या है! आसितका विलोग हैं विपर्यय ! इम किसीले घुणा क्यों करते हैं। क्योंकि हमें कि दूसरेसे मोह होता है।

सदा याद रिवये कि जय आप इंप्यां और देर छिद्रान्वेपण और दोपारोपण, वृणा और निन्दांके दिन अपनेसे बाहर किसीके प्रति भेजते हैं, तो आप विमे ही विना ानी ओर बुलाते हैं। जब कभी आप अपने भाईकी आँखमें नका खोजते हैं, तभी आप अपनी आँखमें ताड़ खड़ा र लेते हैं।

छिद्रान्वेषणकी कैंचीसे जब कभी आपकी मेंट हो, तव गप झट अपने भीतर दृष्टि डाल कर देखें कि वहाँ कैसे-कैसे गव उदय हो रहे हैं।

शरीरसे ऊपर उठो । समझो और अनुभव करो कि मैं अनन्त हूँ, परम आत्मा हूँ और इसिलये मुझपर मनोविकार और लोभ भला कैसे प्रभाव डाल सकते हैं।

अपने चित्तको ज्ञान्त रक्खो, अपने मनको ग्रुद्ध विचारींसे भर दो । तव कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा देवी विधान है।

हृदयकी पवित्रताका अर्थ है अपने-आपको सांसारिक पदार्थोंकी आसक्तियोंसे मुक्त कर लेना। उन्हें त्याग देना। हाँ, त्याग, त्याग इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं—यही हृदयकी पवित्रताका अर्थ है।

धन्य हैं वे जिनका हृदय पवित्र है; क्योंकि वे ईश्वरके दर्शन करेंगे । आप भी इस पवित्रताको प्राप्त कीजिये और ईश्वरके दर्शन कीजिये।

### द्सरोंके साथ वर्ताव

यदि आप मनुष्यकी पूजा करें; दूतरे शब्दोंमें, यदि आप मनुष्यको मनुष्य नहीं, ईश्वररूप मानें; यदि आप सभीको ईश्वररूप, परमात्मारूप समझें और इस प्रकार मनुष्यकी उपासना करें, तो यह ईश्वरकी उपासना होगी।

जो कोई आपके पास आवे, ईश्वर समझकर उसका स्वागत करो, परंतु साथ-ही-साथ अपनेको भी अधम मत समझो । यदि आज आप बंदीखानेमें पहे हैं तो कल आप प्रतापवान् भी हो सकते हैं।

होग चाहे आपसे भिन्न मत रक्खें; चाहे आपको नाना प्रकारकी कठिनाइयोमें टालें और चाहे आपको बदनाम करें; पर उनकी कृषा और कोप, उनकी धमिकयों, आखासनों और प्रतिशालोंके होते हुए भी आपके मनहपी सरोवरसे दिच्य, पविच-से-पविच ताजा जल निरन्तर बहना चाहिये। आपके अंदरने अमृतका प्रवाद बहना चाहिये, जिससे आपके लिये बुरी वातोंका सोचना उसी प्रकार असम्भव हो जाय, जिस प्रकार ग्रेस और ताजा जल-स्रोत पीनेवालोंको विष नहीं दे सकता। दूसरोंके प्रति आपका क्या कर्तव्य है! जब लोग बीमार पड़ जायँ तो उनको अपने पास ले आओ और जिस प्रकार आप अपने शरीरके घावोंकी सेवा-शुश्रूषा करते हैं, उसी प्रकार उनके घावोंको अपना घाव समझकर उनकी सेवा-टहल करो।

### प्रेम और मैत्री

प्रेमका अर्थ है न्यवहारमें अपने पड़ोसियोंके साथ, उन लोगोंके साथ जिनसे आप मिलते-जुलते हैं, एकता और अभेदताका अनुभव करना।

सचा प्रेम सूर्यके समान आत्माको विकसित कर देता है। मोह मनको पालेके समान ठिडुराकर संकुचित कर डालता है।

प्रेमको मोह मत समझो । प्रेम और है, मोह और है। इन्हें एक समझना भूळ है।

विषय-वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है।

प्रेम ही एकमात्र दैवी विधान है । और सब विधान केवल सुव्यवस्थित लुटमार हैं । केवल प्रेमको ही नियम भंग करनेका अधिकार है ।

. 'प्रेस' इस इदतक गळत समझा गया है कि प्रेस शब्द-के उचारणमात्रसे ही प्यारे लोगोंके हृदयोंमें दिन्य ईश्वरीय ज्योतिकी जगह 'कामुकता' और 'मूर्खता'के भावोंका उद्रेक होने लगता है।

जिस मनुष्यने कभी प्रेम नहीं किया, वह कदापि ईश्वरानुभव नहीं कर सकता। यह एक तथ्य है।

दिखावटी प्रेम, झुटी भावनाएँ और कृत्रिम भावुकता— ये सब ईश्वरके प्रति अपमान हैं।

आधि-व्याधि क्या है ! प्रेमके अभावमें संकोचन या संकीर्ण वृत्ति; केवल परलाँईके हिलने-डुलनेसे पर फड़फड़ाना और दिनके झुठे स्वप्नोंके भयसे चिल्लाना।

यह सत्य है कि वक्तवादियों, वाहरी नाम-रूपोंमें विश्वास करनेवालों और लजाजनक 'प्रतिष्ठा'के निर्लंड्ज दासोंकी संगतिके समान और कोई विषेला पदार्थ नहीं है। परंतु यह भी सत्य हैं कि जहाँपर प्रेमका डेरा जमता है, वहाँपर कोई भी गुस्ताल आवारा पर नहीं मार सकता।

पहले दिल जीतो। फिर विवेकसे अनुरोध करो । जहाँसे इदि निराध लौटती है। वहाँ फिर भी प्रेमको आशा हो सकती है। ऐसी कहानी है कि यात्रीक शरीरपरसे आँधी कोट न उत्तरया सकी थीं। परंतु गरमीने उत्तरवा दिया था।

ओ तिरस्कार करने योग्य सत्कारभावना ! किसी देशमें उस समयतक एकता और प्रेम नहीं हो सकता, जबतक छोग एक दूसेरक दोपींपर जोर देते रहेंगे ।

ऐसी मित्रताएँ जहाँ हृदयोंका मेल-मिलाप नहीं होता। भीषण घड़ाका करनेवाले द्रव्यसमुदायसे भी अधिक बुरी सिद्ध होती है। क्योंकि अन्तमें ऐसी मित्रतासे भयक्कर फूट पड़ जाती है।

यदि अपने किसी मित्रके विषयमें कोई अयोग्य बात माद्रम हो, तो उसे भूल जाओ; यदि उसके सम्बन्धमें कोई अच्छी वात माद्रम हो, तो उसे फीरन कह दो।

### सांसारिक वस्तुओं में विक्वास

संसारकी को भी वस्तु विश्वास और भरोसा करने के योग्य नहीं है। उन लोगोंपर परमेश्वरकी अत्यन्त कृपा है जो अपना आश्रय और विश्वास केवळ परमात्मापर रखते हैं और हृद्यसे सक्चे साधु हैं।

वस्तुतः संसारकी कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं ।' जो मनुष्य इन वस्तुओंपर भरोसा करता है ( और अपनी प्रसन्नताका निर्भर परमात्मापर नहीं रखता ) वह अवश्य इानि उठाता है । संसारके धनी पुरुष बड़ी पोशाकोंवाले नंगोंके समान हैं । अर्थात् ये लोग हैं तो विल्कुल नंगे और कंगाल, परंतु अपने-आपको बड़ी पोशाकोंवाला समझते हैं । ऐसे बड़ी पोशाकोंवाले नंगोंसे हमें क्या सुख मिल सकता है।

ज्यों-ही आप बाह्य पदार्थोंकी ओर प्रेरित होकर उनको पकड़ना और अपनाना चाहते हैं, त्यों-ही वे आपको उलकर आपके हाथसे निकल भागते हैं। किंतु जिस क्षण आप इनकी ओर पीठ केरोगे और प्रकाशोंके प्रकाशस्वरूप अपने निजात्माकी ओर मुख करोगे, उसी क्षण परम कल्याणकारक अवस्थाएँ आपकी खोजमें लग जायँगी। यही देवी विधान है।

जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तुसे दिल लगाता है; जब कभी मनुष्य किसी पदार्थके साथ उसीके लिये प्रेम करने लगता है; जब कभी मनुष्य उस पदार्थमें सुख हूँ हुनेका प्रयत्न करता है; तभी उसको घोखा होता है। इन्द्रियाँ उसे उल्दू वना देती हैं। आप सांसारिक पदायोंमें आसिक एक सुख नहीं पा सकते। यही दैवी विधान है।

#### धर्भ

संसारके सभी धर्मग्रन्थोंको हमें उसी भावते ग्रहण कर चाहिये, जिस प्रकार हम रसायन-शास्त्रका अध्ययन करते हैं जहाँ हम अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिको ही अन्तिम अध्यमनते हैं।

किसी धर्मपर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह कि वड़े भारी प्रसिद्ध मनुष्यका चलाया हुआ है। सर आईड़ न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है तो भी उसरें प्रकाश-सम्बन्धी निर्गम कल्पना असत्य है।

स्मरण रहे कि धर्म हृदयकी वस्तु है, पुण्य भी हृदयही वस्तु है; और पाप भी हृदयसे सम्बन्ध रखता है। वस्तुक पाप और पुण्य पूर्णरूपसे आपके चित्तकी स्थिति और दशाग निर्भर करते हैं।

#### सची विद्या

सची विद्या उस समय आरम्भ होती है, जब मनुष्य खमस्त बाहरी सहारोंको छोड़कर अपनी अन्तरङ्ग अन्तताकी ओर घ्यान देता है। उस समय मानो वह मीलिक शानका एक स्वामाविक स्रोत बन जाता है अथवा महान् नवीन विचारोंका चक्रमा बन जाता है।

सची विद्याका पूर्ण उद्देश्य लोगोंसे ठीक काम कराना है। केवल नहीं, वरं ठीक कामोंमें आनन्द लेना सिखलाना है। केवल परिश्रमी बनाना ही नहीं, वरं परिश्रमसे प्रेम करना सिखलाना है।

#### सत्सङ्ग-सद्ग्रन्थ

आप अपने असली स्वरूपकी ओर ध्यान करनेश प्रयत्न करें, सम्बन्धियोंकी तनिक भी परवा न करें। सत्प्री अच्छे ग्रन्थ और एकान्त-सेवनद्वारा अपने स्वरूपमें निष्ठा होती है और अपने स्वरूपमें निष्ठा होनेसे सारा संसार सेवक बन जाता है !

सत्सङ्गः उत्तम प्रन्य और भजन-बंदगी—ये तीन नी तीनों लोकोंका राजा बना देती हैं और हमाग कुन परमेश्वरको हमसे अप्रसन्न करवा देता है, जिसके कारण हमत तरह-तरहके कष्ट आते हैं।

### व्यावहारिक-अमली वेदान्त

व्यावहारिक अथवा अमली वेदान्त क्या है-

- १. साहसपूर्ण आगे बढ़नेवाला परिश्रमः न कि जकड़ देने-ाला आलस्य ।
  - २. काममें आराम, न कि थकानेवाली बेगार वृत्ति ।
  - ३. चित्तकी शान्ति, न कि संशयरूपी धुन ।
  - ४. संघटन, न कि विघटन।
  - ५. समुचित सुधार, न कि लकीरके फकीर।
  - ६. गम्भीर और सत्य भावना, न कि लच्छेदार बातें।
- ७. तथ्य और सत्यभरी कविताः न कि कपोल-कल्पित कहानियाँ।
- ८. घटनाओंके आधारपर तर्का न कि केवल प्राचीन लेखकोंके प्रमाण ।
  - जीता-जागता अनुभवः न कि जीवनशून्य वचन ।
     यही सब मिळकर व्यावहारिक वेदान्त बनता है ।

#### सुधारकके प्रति

ऐ नवयुवक भावी सुधारको ! भारतवर्षके प्राचीन धर्म और रीति-रिवाजका अपमान न करो । भारतवािलयों में फूटका नया बीज बोनेसे इनमें एकताका लाना अत्यन्त किटन हो जायगा। भारतवर्षकी भौतिक अवनित भारतके धर्म एवं परमार्थ-निष्ठाका दोष नहीं है; वरं भारतकी विकसित और हरी-भरी फुलवारियाँ इसलिये छुट गर्यी कि उनके आस-पास काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ नहीं थी। काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ अपने खेतोंके चारों ओर लगा दो, किंतु उन्नति और सुधारके बहाने सुन्दर गुलाक पौधों और फलवाले वृक्षोंको न काट डालो। प्यारे काँटों और झाड़ियों ! तुम मुनारक हो, तुम्हीं इन हरे-भरे लहलहाते हुए खेतोंके रक्षक हो। तुम्हारी इस समय भारतवर्षमें वहुत जरूरतं है।

ऐ नवयुवक भावी सुधारक ! त् भारतवर्षकी प्राचीन रीतियों और परमार्थनिष्ठाकी निन्दा मत कर । निरन्तर विरोधके नये बीज बोनेसे भारतवर्षके मनुष्य एकता प्राप्त नहीं कर सकते ।

जो मनुष्य लोगोंका नेता यननेक योग्य होता है, वह अपने महायकोंकी मूर्वता, अपने अनुगामियोंकी विश्वास-धातकता, मानव-जातिकी कृतप्रता और जनताकी गुण-माहक-धीनताकी कभी शिकायत नहीं करता।

हं व्याव अंत ६३--

भूले-भटकोंके उद्धारमें लगनेवाले आप कौन हैं ? क्या स्वयं आपका उद्धार हो चुका है ?

जो शक्ति हम दूसरोंकी जाँच-पड़ताल करनेमें नष्ट करते हैं, उसे हमें अपने आदर्शके अनुसार चलनेमें लगाना चाहिये। ज्यों-ही हम संसारके सुधारक बननेके लिये खड़े होते हैं, त्यों-ही हम संसारके बिगाड़नेवाले बन जाते हैं!

#### विवाह और पति-पत्नीका सम्बन्ध

यह मत कहो कि विवाह और धर्ममें विरोध है, वरं जिस प्रकार आत्मानुभवका जिज्ञासु सच्चे परमानन्द, तत्त्व वस्तु और मूल तत्त्वोंपर विचार करता है, उसी प्रकार (विवाहावस्थामें ) देखों कि आनन्दकी ग्रुद्ध अवस्था क्या है और असली आत्मा क्या है।

ऐसे विवाह-सम्बन्धः जो केवल मुखके रंग-रूपः आकार-प्रकार अथवा शारीरिक सौन्दर्यकी आसक्तिसे उत्पन्न होते हैं। अन्तमें हानिकारक और बहुत ही निरानृदूद सिद्धः होते हैं।

पतिका उद्देश्य होना चाहिये कि वह अपने वैवाहिक सम्बन्धको उच्चतर और सान्विक बनाये। विलासिता और पारिवारिक सम्बन्धोंके दुरुपयोगसे मनुष्य पथ-भ्रष्ट हो जाता है।

जबतक पित और पित्तयाँ एक-दूसरेके लिये परस्पर मुक्तिदाता बनना अङ्गीकार नहीं करते, तबतक संसारभरकी धर्म-पुस्तकें कुछ लाभ नहीं कर सकतीं।

जबतक पत्नी पितका वास्तविक हित-साधन करनेको तत्पर न हो और पित पत्नीकी कुशल-क्षेमकी वृद्धिके लिये उद्यत न हो, तबतक धर्मकी उन्नति नहीं हो सकती; तबतक धर्मके लिये कोई आशा नहीं है।

### अपना पर्दा आप ही

सच है, जबतक अपने-आपको स्वयं लेक्चर नहीं दोगे, दिलकी तपन क्यों बुझनेकी है ?

तो खुद हिजावे-खुदी ऐ दिल ! अज मियाँ वर खेज । 'अपना आवरण तू आप बना हुआ है, अतएव ऐ दिल ! अपने भीतरसे तू आप जाग ।'

हमबगल तुझसे रहता है, हर आन 'राम' तो । वन परदा अपनी वस्त में हायल हुआ है तू॥ अपने हाथोंसे अपना मुँह कवतक ढाँपोगे ?

> वर चेहरा-ए तो नकाव ता के। वर चरमा ए-खोर-सहाव ताके॥

'तेरे चेहरेपर परदा यत्रतक रहेगा, सूर्यपर बादल कवतक रहेगा ?'

### 'एकमेवाद्वितीयम्'

गे-रोकर रुपयाको इकटा करना और उससे जुदा होते गमय पित रोना, यह रुपयेक पीछे पागल बनना अनुचित है। अगने स्वरूपके धनको सँभालो। बात-बातमें क्लोग गया कहेंगे, दाय! अमुक व्यक्ति क्या कहेगा, इस भयमे ग्याते जाना, औरंकी आँखोंसे हर बातका अंदाजा लगाना, केवल जनताकी सम्मतिसे सोचना, अपनी निजी आँख और निजी समझको खोकर मूर्ख और पागल बनना अनुचित है। मिटाओ द्वेतका नाम और चिह्न और अपने-आपको सँभालो। दीवाली घड़ीके पेंडुलमके अनुसार दु:ख और सुखमें थरथराते रहना हताश कर देनेवाला पागलपन है। इसे जाने दो। अपने अकाल स्वरूपमें स्थित हो जाओ।

धनमें, भ्मिमें, संतितमें, मानमें और संसारकी सैकड़ों वस्तुओंमें प्रतिष्ठा हूँढ़नेवालों ! तुम्हारे सैकड़ों उत्तर सब-के-सब अग्रुद्ध हैं। एक ही ठीक उत्तर तब मिलेगा, जब अहंकारको छोड़, देह और देहाध्यासके भावको ध्वंस कर और हैत—मिन्न हिएको त्यागकर सच्चे तेज और प्रतापको सँभालोगे। इस प्रकार और केवल इस प्रकार अन्यका नाम नहीं रहने पाता, हैत और नानात्वका चिह्न बाकी नहीं रहता । परम स्वतन्त्र, परम स्वतन्त्र एकमेवाहितीयम्, एकमेवाहितीयम्।

#### × ×

क्लेश और दुःख क्या है ? पदार्थोंको परिक्छिन्न दृष्टिसे देखना, अहंकारकी दृष्टिसे पदार्थोंका अवलोकन करना । केवल इतनी ही विपत्ति संसारमें है और कोई नहीं । संसारी लोगो ! विश्वास करो, दुःख और क्लेश केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है; अन्यया संसारमें वस्तुत: कोई विपत्ति नहीं है ।

संसारके बगीचेमें पुष्पसे इतर कुछ नहीं । अपना भ्रम छोड़ो, यही एक काँटा है।

भी स्वतन्त्र हूँ, में स्वतन्त्र हूँ, शोकसे नितान्त दूर हूँ। संसार-रूपी बुढ़ियाके नखरे और हाव-भावसे मैं नितान्त मुक्त और परे हूँ। ऐ संसार-रूपी बुढ़िया! यह सुन, नखरे-टखरे मत कर, तुझमें मेरा चित्त आसक्त नहीं।'

### ईश्वरमें रहकर कर्म कीजिये

सफलता प्राप्त करनेके लिये, समृद्धिशाली बननेके कि आपको अपने कामसे, अपने जीवनके दैनिक व्यवहाले अपने शरीर और पुढोंको कर्मयोगकी प्रयोगागिने भस के देना होगा। आपको अवश्य है उनका प्रयोग करना होगा। आपको अपना शरीर और क्ष करना पड़ेगा। उन्हें जलती हुई अवस्थामें रखना पड़ेगा। अपने शरीर और करने शरीर और मनको कर्मकी सलीवपर चढ़ाओ। करने शरीर और मनको कर्मकी सलीवपर चढ़ाओ। करी, कर्म करो; और तभी आपके मीतरसे प्रकार प्रदीप्त होगा।

श्रारीर निरन्तर काममें लगा रहे और मन आराम और प्रेममें डूबा रहे, तो आप यहीं इस जीवनमें पाप और तारे मुक्ति पा सकते हैं।

ईश्वर आपके द्वारा काम करने लगे । फिर आपके हिंदे कर्तिन्य-जैसी कोई चीज न रहेगी । ईश्वर आपके मीतरि चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा प्रकट हो; ईश्वरमें ही रिहें सिहये; ईश्वरको खाइये और ईश्वरको ही पीजिये; ईश्वरिंश्वास लीजिये और सत्का साक्षात् कीजिये । शेष काम अपने आप होते रहेंगे ।

राम आपसे कहता है, अपना कर्तव्य करो, एर न कोई प्रयोजन हो और न कोई इच्छा। अपना काम भर करो। काममें ही रस लो; क्योंकि काम स्वयं सुखरूप है; क्योंकि ऐसा काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है।

अपने काममें जुट जाओ; क्योंकि काम तो तुम्हें करने ही होगा । काम ही तुम्हें साक्षात्कारपर पहुँचा देगा। इसके सिवा कामका और कोई हेतु न होना चाहिये।

#### परमानन्द-सुख.

अनन्त ही परमानन्द है। किसी अन्तवान्में परमानन्द नहीं होता। जबतक आप अन्तवान् हैं, तवतक आही परमानन्द, परम सुख नहीं मिल सकता। अनन्त ही परमानन्द है, केवल अनन्त ही परमानन्द है।

आपके ही भीतर सचा आनन्द है। आपके ही भीतर दिव्यामृतका महासागर है। इसे अपने भीतर हूँ दिये, अनुभा कीजिये। भान कीजिये कि वह और भीतर है। आत्मान तत है, न मन है, न चुद्धि है, न मस्तिष्क है, न इन्छाएँ हैं, न इच्छा-प्रवृत्ति हैं और न इच्छित पदार्थ; आप इन सबसे का है। ये सब प्रादुर्भावमान, नाम-रूप हैं। आप ही मुस्काने हुए पूळों और चमचमाते हुए तार्रोंके रूपमें प्रकट होते हैं। इत

रमें ऐसी कौन चीज है, जो आपमें किसी अभिलाशको क कर सके।

सोना और छोहा खरीदनेके लिये ही ठीक हैं। चरा उसे अधिक उनका उपयोग नहीं। आनन्द इन मौतिक दायोंकी श्रेणीम नहीं है, अतः यह सोने और चाँदीरे कदापि, कसी प्रकार मोल नहीं लिया जा सकता।

जो ऐसा मानते हैं कि उनका आनन्द कुछ विशेष गरिक्षितियोंपर अवलिम्बत है, वे देखेंगे कि मुखकादिन सदा उनसे दूर-ही-दूर हटता जाता है । अगिया बेतालके समान निरन्तर उनसे भगता रहता है।

महान् सुखी और धन्य है वह, जिसका जीवन निरन्तर यिव्यान है।

सुखी है वह जो निरहंकार जीवनके श्वासको स्त्री और पुरुषकी भीड़में वैसा ही प्रेरक देखता है जैसा वह गुलावकी वाटिकाओं और शाह्वक्तके वागोंमें साँस लेता है। यही संसारको स्वर्गीय उपवनमें वदल देता है।

#### परमानन्दका सागर लहरा उठा

ऐ परमानन्दकं महातागर ! उठो, खूद मौजरे छहरें हो और तूकान बरण करो । पृथ्वी और आकाशको एक कर दो । विचारों और चिन्ताओंको हुवा दो, टुकड़े-टुकड़े कर हालो, तितर-वितर कर दो । मुझे क्या प्रयोजन !

हटो । ऐ संकल्पो और इच्छाओ ! हटो । तुम संसारकी क्षणमंगुर प्रशंसा और धनसे सम्बन्ध रखती हो । शरीर चाहे जिस दशामें रहे, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं । सारे शरीर मेरे ही हैं।

अरे, चोर ! अरे, तिन्दक, प्यारे डाक् ! आओ, स्वागत, शीव आओ; डरते क्यों हो !

भेरा अपना आप तेरा है और तेरा अपना आप भेरा है। अच्छा जाने दो, यदि तुम चाहो तो, खुत्रीसे हे जाओ उन वस्तुओंको जिनको तुम भेरी समझते हो। और यदि उत्तित ममसो तो, एक ही चोटसे इस देहको मार डालो, और उसके दुकड़े-दुकड़ कर डालो।

शरीरको हे जाओ और जो कुछ कर सको। कर डालो | यस नाम और यशकी चर्चा मत करो !

ले जाओ इसे ! और कुचल शाली !

पिर भी देलोगे, भें ही एक अकेला सुरक्षित और स्वस्थ हूँ । नगरकार ! प्यारे! नगरकार!

#### फ़रकर वचन

हे सत्यके जिज्ञासुओ ! राम तुमको विश्वास दिलाता कि यदि तुम आत्मिक परिश्रममें रात-दिन लगे रहोंगे। तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएँ अपने-आप निष्टुत्त पर होंगी । तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपने असा आसनको छोड़कर चपरासी और दास लोगोंके कामा अपना धर्म मान बैंडो ।

संसारमें नियम है कि ज्यों-ज्यों मनुष्यका पद कें होता है, शारीरिक श्रम और स्थूल (मोटे) काम उपरामता मिलती जाती है। जैसे जज इस प्रकारका के काम नहीं करता, वरं जजकी उपिश्रतिसे ही सब का पड़े होते हैं; जजका साक्षी होना ही चपरासियों, सुकदं बाजों और अरजीनशीयों इत्यादिको हलचलमें डाल दे है, वैसे ही कर्ता-भोक्ताकी पूँछको उतारकर सचाहं उन्मादमें मन्न और मस्तकी साधी-रूप स्थितिका होना काम-धंधेको पड़ा चलता है। जिस साक्षीक मयसे चन् स्य प्रकाश करते हैं, जिसके मयसे निद्याँ बहती हैं, जिस आश्रहासे वायु चलती है, ऐसे साक्षीको कामना अं चित्तारे क्या प्रयोजन।

#### x x x

साहसरी काम छो । माया कुछ वस्तु ही नहीं । जय पत्तेकी ओटमें पहाइको छिपा रहे हो । जब साहसका सर् ज्यारपर आता है। तो कौन-सा हिमाल्य है जिसको कू कर्कटकी तरह बहाकर आगे नहीं ले जा सकता । वह की सा समुद्र है जिसे तुम नहीं सुखा सकते । वह कौन-सा सूर्य जिसे परमाण नहीं बना सकते ?

बह कौन-सा उकदा है जो वा हो नहीं सकता। हिम्मत करें इनसान, तो क्या हो नहीं सकता॥

जहाँपर सत्, प्रेम और नारायणका निवास है, वहाँ शी
मोह, द्व:ख, दर्द आदिका क्या काम ? क्या राजाके खेंगे सामने कोई छंडी-मुखी फटक तकती है? सूर्य जिस समय उ हो जाता है, तो कोई भी सोया नहीं रहता ! पशुओंकी आँखें खुठ जाती हैं ! निदयाँ जो वर्षकी चादरें ओहे ए थीं, उन चादरोंको फेंककर चल पहती हैं ! इसी क़ स्प्रोंका सूर्य आत्मदेव जब आपके हृदयमें निवास करता तो वहाँ शोक, मोह और दु:ख कैसे ठहर सकते हैं ! व नहीं, कदापि नहीं । दीपक जल पड़नेसे पतंगे आप-ही-आप उसके आस-पास आने ग्रुरू हो जाते हैं । चक्रमा जहाँ बह निकलता है, प्यास बुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं । पूल जहाँ खिल पड़ा, भीरे आप-ही-आप उधर खिंचकर चले आते हैं । इसी प्रकार जिस देशमें धर्म (ईश्वरका नाम) रोक्षन हो जाता है, तो संसारके सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप ही खिंचे हुए उस देशमें चले आते हैं । यही कुदरतका कानून है, यही प्रकृतिका नियम है ।

सफलतापूर्वक जीवित रहनेका रहस्य है अपना हृदय मातृवत् बना लेना, बयोंकि माताको तो अपने सभी बच्चे, छोटे या बड़े, प्यारे लगते हैं।

अपने दृदयमें विश्वासकी अग्निको प्रज्वलित रक्खे विनाः शानकी मशाल जलाये विना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

जिस समय सन लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वह समय होरे रोनेका होगा; क्योंकि इसी प्रकार झूठे पैगम्बरोंके अंने उनकी प्रशंसा की थी।

धन्य हैं वे लोग जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि को प्रकृतिके दर्शन होंगे, और फिर प्रकृतिके द्वारा पुरुषके न होंगे।

प्रार्थना करना कुछ शब्दोंका दुहराना नहीं है। प्रार्थना-अर्थ है परमात्माका मनन और अनुभव करना।

जितना अधिक आपका हृदय सौन्दर्यके साथ एकस्वर र धड़कता है, उतना ही अधिक आपको यह भान होगा समस्त प्रकृतिभरमें आप ही अकेले साँस ले रहे हैं।

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभीतक हमें प्यारी लगती हैं, तक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं, हमारा काम निकालती | जिस क्षण हमारे स्वार्थके सिद्ध होनेमें गड़बड़ होती है, | क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं |

किसी अत्यन्त एकान्त गुफामें कोई पाप करें, आप वेलम्ब यह देखकर चिकत होंगे कि आपके पैरों तलेकी स खड़ी होकर आपके विरुद्ध साक्षी देती है। आप अविलम्ब होंगे कि आसपासकी दीवारों और वृक्षोंमें जीम लग गयी और वे बोलते हैं। आप प्रकृतिकों, ईश्वरको घोखा नहीं सकते। यह अटल सत्य है और यही दैवी विधान है।

शक्तिशाली मुद्रामें विश्वास मत करो, ईश्वरपर भरोसा शक्तिशाली मुद्रामें विश्वास मत करो, ईश्वरपर भरोसा न करो। स्वो । इस पदार्थपर अथवा उस पदार्थपर भरोसा न करो।

ईश्वरमें विश्वास करो । अपने खरूप, अपने आविश्वास करो ।

जहाँ कहीं रहो, दानीकी हैसियतसे काम करो; भिन्न की हैसियत कदापि ग्रहण मत करो, जिससे आपका क विश्वव्यापी काम हो, उसमें व्यक्तित्वकी गन्ध भी न रहे।

अहंकारी मत वनो, घमंडी मत बनो। यह कभी स समझो कि आपकी परिच्छिन आत्मा किसी वस्तुकी खाभी है। सब कुछ आपकी असली आत्मा, ईश्वरकी वस्तुएँ हैं।

जो व्यक्ति कल्पनाओंमें निवास करता है, वह भ्रम और आधि-व्याधिके संसारमें निवास करता है, और चाहे ब बुद्धिमान् और पण्डित ही क्यों न जान पड़े, परंतु उसर्वे बुद्धिमत्ता और पाण्डित्य उस लकड़ीके लडेके समान खोलडे हैं जिसे दीमकने खा लिया हो ।

जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अपने आपको पापी कहो, तो अवश्य ही पापी बन जाओंगे। अपनेको मूर्ख कहो, तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओंगे। अपनेको निर्बल कहो, तो इस संसारमें कोई ऐसी शिक नहीं है, जो आपको बलवान बना सके। अपने सर्वशिक्त को अनुभव करो, तो आप सर्वशिक्तमान् हो जाते हैं।

अपने प्रति सच्चे बनिये और संसारकी अन्य किसी बातकी ओर ध्यान न दीजिये।

विना काँटे गुलाब नहीं होता, वैसे ही इस संसारों विद्युद्ध भलाई भी अलभ्य है। जो पूर्णरूपसे ग्रुभ है, वर तो केवल परमात्मा है।

एक-एक करके हमें अपने सम्बन्धोंको काटना होगा। बन्धनोंको यहाँतक तोड़ना पड़ेगा कि जब अन्तिम अनुगहके रूपमें मृत्यु सामने आये तो हम सभी अनिच्छित पदार्थोको त्यागकर विजयी हो जायँ।

देवी विधानका चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधानके अनुकूल चलता है, वेह इसपर मगरी करता है; परंतु जो अपनी इच्छाको ईरवर-इच्छा, दंवी विधानके विरोधमें अझाता है, वह अवस्य ही कुच्छा जायगा और उसे ( यूनानी साहित्यमें वर्णित स्वर्गने आण चुरानेवाले ) प्रोमिथियसके समान पीझ भोगनी पंदगी (जिसका मांस गिद्धोंसे नुचवाया गया था)।

मुरलीसे मधुर राग निकालना यही है कि अपने गो

.वनको मुरली बना लो; अपने सारे शरीरको मुरली बना लो। अको स्वार्थपरतासे खाली करके इसमें ईश्वरीय स्वास भर दो।

सच तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती , वातावरण जितना ही पीड़ाकर होता है, उन परिस्थितियोंसे नेकलनेवाले उतने ही बलिष्ठ होते हैं। अतः इन समस्त ग्राहरी कप्टों और चिन्ताओंका स्वागत करों। इन गरिस्थितियोंमें भी वेदान्तको आचरणमें लाओ। और जब आप वेदान्तका जीवन व्यतीत करेंगे, तब आप देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियाँ आपके वशमें आ रही हैं। वे आपके लिये उपयोगी हो जायँगी और आप उनके स्वामी बन जायँगे।

यदि आप विषय-वासनासे पथम्रष्ट हो गये हैं। यदि आप कामुकताके दलदलमें फँसे हुए हैं। तो यही समय है कि अपनी पुदद संकल्प-शक्तिको जाम्रत् करके ब्रह्मभावनाको प्राप्त करो और उसे बनाये रक्खो ।

तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दास और विश्वके स्वामी नहीं बन सकते। तुम चाहो कि हम संसारका भी मजा लेते रहें, दुनियाके छोटे-मोटे और गंदे विषय-भोगों एवं पाश्चिक कामनाओंकी भी तृप्ति करते रहें और साथ-ही-साथ ईश्वर-साक्षात् भी कर लें, तो यह नहीं हो सकता।

आपकी भीतरी कमजोरी क्या है ! वह है आपके हृदयमें अज्ञानका ऐसा काला घब्बा जिसके वशीभृत होकर आप अपनेको शरीर और इन्द्रियाँ मान बैठे हैं। इस भ्रमको मिटा दीजिये, दूर कर दीजिये और फिर देखिये—आप स्वयं शक्ति हो जायँगे।

सभा-समाजों और समुदायोंपर भरोसा मत करो । प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने भीतरसे बलवान हो।

दूसरोंकी आँखोंसे अपने आपको देखनेका स्वभाव मिथ्या अहंकार और आत्मश्ठाघा कहलाता है।

बुरे विचार, सांसारिक इच्छाएँ झुटे शरीर और झुटे मनसे सम्बन्ध रखती हैं । ये अन्धकारकी चीजें हैं ।

## श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी

( प्रेषक-के॰ श्रीहनुमंतराव हरणे )

- (१) सत्य और नित्य होकर, लौकिक व्यवहारके भ्रमसे परब्रहा वस्तुको भूलकर, त् अपना विनाश न कर ।
- (२) शरीर, पत्नी और पुत्रोंको अपना मानकर, त्ने उनमें विश्वास कर रक्खा है। सो (मैं पूछता हूँ) मरणकालमें ये स्वयं तेरे साय जायँगे अथवा उस द्रव्यको तेरे साथमें भेजेंगे जिसको त्ने बटोर-बटोरकर कमाया है? अथवा जो यातनाएँ तुझे नरकमें भोगनी पहेंगी, उन यातनाओंसे तुझे ये सब बचायेंगे क्या?
- (३) (सोच) तेरा जन्म होनेसे पहले त् कौन था और ये कौन थे १ तेरे रहते ये जुदा नहीं होंगे १ जब तेरा पुनर्जन्म होगा तब फिरसे आकर ये तेरी सहायता करेंगे क्या १ ये हश्यप्रपञ्च तो कृतियाके स्वप्नके समान हैं।
- (४) यह शरीर तो विजली-जैसे दीखकर और पानी-फे ऊपर रहनेवाले बुलबुलोंके सरीखा क्षणभरमें ही अहस्य

- हो जाता है। तू सत्या नित्य और आनन्दस्वरूप होकर भी शरीर-सुलके लिये जो प्रयत्न करता है सो तो मानो पानीमें अँगुली डुबोकर चाटनेके समान ही है।
- (५) एकत्र हुए सब लोगोंके चले जानेके बाद जैसे बाजारका अस्तित्व नहीं रहता है, वैसे ही तेरा पुण्य समाप्त होते ही यह जो धन-दौलत आदि ऐश्वर्य है, यह सब चला जायगा । सच्चे मोक्षको छोड़कर लौकिक सुलोंकी आशा करना तो घृतकी आशासे जूँठा खानेके समान ही है ।
- (६) जैसे मधुकी आशासे उस मधुसे लिपटे हुए तीक्ष्ण खज्जको चाटकर दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वैसे ही एक क्षणका रित-सुख प्राप्त करने जाकर अपार दुःख मोगना पड़ता है। यह जानकर सद्गुक्की शरण होने और लौकिक व्यवहारको छोड़कर तत्त्वशानको प्राप्त करके दुःख-रिहत होकर, उस परमानन्दमें लीन होनेको छोड़कर तृ वुरा मत वन।



#### # संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास \*

### 'दुःखालयमशाश्वतम'

मंगार ही दु:म्बालय है। दु:स्व ही यहाँ निवास करते हैं। कियी भी अवस्थामें यहाँ सुख मिलेगा—एक भ्रम ही रे यह । इतना यहा भ्रम कि संवारके सभी छोग इसमें भाना है। रहे हैं।

मुनुमार शिशु-आनन्दकी मृति । कवियोंकी कल्पना थालकके आनन्दकी वात करते थकती नहीं। वृद्ध पुरुष अपने बाल्यकालकी चर्चा करते हुए गहद हो उठते हैं। पित लीट आता वचपन !' कितनी लालसा भरी है इसमें ।

कोई वालक भी मिला है आपको जो वालक ही बना रहना चाहता हो १ प्रत्येक बालक 'बड़ा होने' को समुत्सुक रहता है। क्योंकि वह वालक है-अपनी उत्सुकता छिपाये रहनेकी दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं। बदि शिशुतामें सुख है—वालक क्यों अपनी शिद्यतामें संतुष्ट नहीं रहता ?

वालकका अज्ञान—लेकिन बालकमें अज्ञान और असमर्थता न हो तो वह बालक रहेगा ! वह चाहता है ज्ञान, वह चाहता है सामर्थ्य । आपकी भी स्पृहा अज्ञान भीर अशक्तिके लिये नहीं है, यह आप जानते हैं।

अयोध यालक और उसकी अशक्ति—उसे प्यास लगी —रोता है। भूल लगे—रोता है। शरीरको मच्छर कार्टे-ता है। शरीरमें कोई अन्तःभीड़ा हो—रोता है। रोना— दन ही उसका सहारा है। इदन ही उसका जीवन है। दन मुखका लक्षण तो नहीं है न ?

मुकुमार कची लचा-मच्छर तो दूर, मिक्लयाँ भी ाटती हैं और उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता। माता पता हीं क्या-क्या अटर-संस्र खा लेती है—उसका परिणाम ार्ग भोगता है। उसके शरीरमें पीड़ा होती है; किंतु बता नहीं कता । कितनी विवशता है । कीन ऐसी विवशता चाहेगा ?

क्या हुआ जो शिशु कुछ बड़ा हो गया । उसका ज्ञान जतना ? उसकी सभी आवश्यकताएँ दूसरे पूरी करें तो पूरी । उतका मन ललचाता है, वह मचलता है और अनेक र इच्छा-पृतिके स्थानपर घुड़की या चपत पाता है। अज्ञान और पराधीनताका नाम सुख तो नहीं है १

बालक युवक हुआ । उत्साह, साहस और शक्तिका

स्रोत फूट पड़ा उसमें। युवक क्या सुखी है! क्या सखकी अवस्था है ?

कामनाओंका दावानल हृदयमें प्रन्वलित ह वासनाएँ प्रदीत हो उठीं और नहाँ काम है। क्रोध ह

वासनाः असंतोषः अहंकारः कोध-युवाव सबको लिये आती है । चिन्ता, श्रम, शान्ति, निराध युवक इनसे कहाँ छूट पाता है !

वासना—वासना तो संतुष्ट होना जानती नहीं औ ही दुःखका मूल है। यह कुल स्पष्ट करनेकी वात X

युवक बृद्ध हो गया । अनुभव परिपक्त हो गये खाकर उसके आचरण व्यवश्चित हो गये। सोचन कुछ करनेकी बात समझमें आ गयी । अनुभा समादरणीय वृद्ध-तत्र क्या वार्धक्यमें सुख है।

कोई मूर्ख भी बुढ़ांपेमें सुखकी बात नहीं करेगा अनुभव स्या काम आवे ! समझ आयी; पर आना रहा किस कामका ? करनेकी शक्ति तो र गयी । शरीर असमर्थ हो गया । रोगोंने घर कर देहमें । ऑल, कान, नाक, दाँत, हाथ, पैर आदि र जवाब देने लगीं।

अशक्ति, पीड़ा और चिन्ताको छोड़कर बुड़ां क्या १ श्रारीरको रोगोंने पीड़ित कर रक्खा है और मन असमर्यतासे पीड़ित है। छोग तिरस्कार करते हैं। ओर दुःख-ही-दुःख तो है ।

श्रुतीरका अन्तिम परिणाम है मृत्यु —वह मृत्यु जि नाम ही दारुण है। मृत्युकी कल्पना ही कीयत कर

है। जित शरीरपर इतना ममत्व—मृत्यु उसे छीः चितापर बलनेके लिये छोड़ देती है। जन्म और मृत्यु—जीवनका प्रारम्भ घोर दुःखो (

और उसका पर्यवतान दुःखमं हुआ । रोता आयाः र गया । जिसका आदि-अन्त दुःखं है, उसके मन्यमें र कहाँसे आयेगा ! उसके मध्यमें भी दुःख-ही-दुःख है । पदु:समेव सर्वे विवेकिनाम् ।'

## संसार-कूपमें पड़ा प्राणी

भन-कूप—यह एक पौराणिक रूपक है और है विया परिपूर्ण । इस संसारके कूपमें पड़ा प्राणी कूप-ंडूकसे भी अधिक अज्ञानके अन्धकारसे प्रस्त हो रहा है । अहंता और ममताके घेरेमें घिरा प्राणी—समस्त चराचरमें परिज्यात एक ही आत्मतत्त्व है, इस परम सत्यकी बात खप्नमें भी नहीं सोच पाता ।

कितना भयानक है यह संसार-कूप—यह सूखा कुआँ है। इस अन्धकूपमें जलका नाम नहीं है। इस दु:खमय संसारमें जल —रस कहाँ है। जल तो रस है, जीवन है; किंतु संसारमें तो न सुख है, न जीवन है। यहाँका सुख और जीवन—एक मिथ्या भ्रम है। सुखसे सर्वथा रहित है संसार और मृत्युसे प्रस्त है—अनित्य है।

मनुष्य इस रसहीन सूखे कुएँमें गिर रहा है। कालक्रपी हाथींके भयसे भागकर वह कुएँके मुखपर उगी लताओंको पकड़कर लटक गया है कुएँमें। लेकिन कवतक लटका रहेगा वह ! उसके दुर्बल बाहु कवतक देहका भार सम्हाले रहेंगे। कुएँके ऊपर मदान्य गज उसकी प्रतीक्षा कर रहा है—बाहर निकला और गजने चीरकर कुचल दिया पैरोंसे।

कुएँमें ही गिर जाता—कृद जाता; किंतु वहाँ तो महाविपधर फण उठाये फ़्लार कर रहा है। कुद्ध सर्प प्रस्तुत ही है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीरमें पैने दंत तीक्ष्ण विन उँडेल दें।

अभागा मनुष्य—वह देरतक लटका भी नहीं रह सकता। जिस लताको पकड़कर वह लटक रहा है, दो चूहे—काले और खेत रंगके दो चूहे उस लताको कुतरनेमें लगे हैं। वे उस लताको ही काट रहे हैं। लेकिन मूर्ख मानवको मुख फाड़े सिरपर और नीचे खड़ी मृत्यु दीखती कहाँ है। वह तो मग्न है। लतामें लगे शहदके लत्तेसे जो मधुविन्दु यदा-कदा टपक पड़ते हैं, उन सीकरोंको चाट लेनेमें ही वह अपनेको कृतार्थ मान रहा है।

यह न रूपक है, न कहानी है । यह तो जीवन है—संसारके रसहीन अन्धकूपमें पड़े सभी प्राणी यही जीवन बिता रहे हैं । मृत्युसे चारों ओरसे प्रस्त यह जीवन—काल्रूपी कराल हाथी कुचल देनेकी प्रतीक्षामें है इसे । मौतरूपी सर्प अपना फण फैलाये प्रस्तुत है । कहीं भी मनुष्यका मृत्युसे छुटकारा नहीं । जीवनके दिन—आयुकी लता जो उसका सहारा है, कटती जा रही है । दिन और रात्रिरूपी सफेद तथा काले चूहे उसे कुतर रहे हैं । क्षण-क्षण आयु क्षीण हो रही है । इतनेपर भी मनुष्य मोहान्य हो रहा है । उसे मृत्यु दीखती नहीं । विषय-सुखरूपी मधुकण जो यदा-कदा उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन्हींने रम रहा है वह—उन्हीं-को पानेकी ही चिन्तामें व्यप्न है वह !

## महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

( काठियावाइ और भावनगर राज्यके आसपासके स्थानोंमें विचरण करनेवाले एक राजस्थानी संत )

खाटा मीटा देख कैं, जिभिया भर दे नीर । तत्र लग जिंदा जानिये, काया निपट कथीर ॥ चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवाँ वेपरवाह । जाको कछू न चाहिये, सो जग साहंसाह ॥

फिकिर सभी को खा गया, फिकिर सभी का पीर । फिकिर की फाँकी जो करे, उसका नाम फकीर॥ पेट समाता अन्न ले, देह समाता चीर। अधिक संग्रही ना बनै, उसका नाम फकीर॥

## संत रामदास बौरिया

दीपकपर गिरकर पितगा स्वयं ही जल जाता है, वह इस प्रतीक्षामें नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ लो बढ़ावे। इम किसीसे कुछ कहें, इससे पहले यह सोच लें कि

हमने अपने अंदर वह ताकत पैदा कर ली है या साथ-ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते हैं तो अने शक्ति रखनी चाहिये।

## श्रीसत्यभोला स्वामीजी

( गोंडा जिला, अंजावलपुर माम )

नारी को है धर्म पिया को हुकम बजावै। किर सेवा बहु भाँति पिया को सोवत जगावै॥ कहै 'सत्यभोला' पुकारि नारि सोइ सयानी है। पिया को लेइ रिझाइ पिया मनमानी है॥ अहै मित्र को धर्म मिताई चित मैं राखै। परे मित्र पर भीर तबै गुन आपन भासै॥

कहै 'सत्यभोला' पुकारि मित्र सोइ सत्य कहाई। परें मित्र पर भीर मित्र है करें सहाई॥ बिन पनहीं पोसाक, बसन बिन गहना छूठों। बिना सुर गौनई, घृत बिन भोजन रूठों॥ कहै 'सत्यभोला' पुकारि लबन बिन ब्यंजन जैसे। भजन बिना नर देह जगत मैं सोहत तैसे॥

## स्वामी श्रीसन्तदेवजी

( सत्यभोटा स्वामीजीके शिष्यके शिष्य । अंजावलपुरके निवासी )

ऐसो को जेहि राम न भावें केहि मुख राम न आवें जी। बिना राम सब काम सकल के कैसे के बनि आवें जी॥ भला बुरा में राम सहाई, राम मिले सुख पावें जी। संतदेव? गहे संत राम कों, राम संत गुन गावें जी॥

कोई निंदै कोइ बंदै जग मैं मन मैं हरस न माखो जी। आठो जाम मस्त मतवारो राम नाम रस चाखो जी। विहॅसि मगन मन करो अनंदा, सार सब्द मुख भाखो जी। 'संतदेव' जाय बसो अमरपुर, आवागवन न राखो जी।

# भक्त कारे खाँ

(भक्त मुसल्मान)

छ्ळबळ के थाक्यो अनेक गजराज भारी, भयो बळहीन, जब नेक न छुड़ा गयो। कहिबे को भयो करुना की, कवि कारे कहैं, रही नेक नाक और सब ही डुबा गयो॥ पंकज से पायन पयादे पलंग छाँदिः पाँचरी विसारि प्रमु ऐसी परि पा गया। हाथी के हृदय माहिं आधो (हरिंग नाम सोयः) गरे जौ न आयो गरुदेस तीर्ला आ गया।

### श्रीखालसजी

तुम नाम-जपन क्यों छोड़ दिया।
कोघ न छोड़ा झूठ न छोड़ाः
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया॥
झूठे जग में दिल ललचाकरः
असल वतन क्यों छोड़ दिया।

कौड़ी को तो खूब सँभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया।। जिन सुमिरन से अति सुख पावे, तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया। 'खालस' इक भगवान-भरोसे, तन-मन-धन क्यों छोड़ दिया।।

## स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी

[ श्रीअयोध्याके प्रसिद्ध संत, जन्म—संवत् १८७५ कार्तिक शुक्त ७ फल्युनदीके तटवतीं ईसरामपुर ( इस्लामपुर ) के सारस्वत ब्राह्मणवंशमें।]
( प्रेपक—श्रीअच्चूधर्मनाथसद्दायजी वी०ए०, बी०एल ० )

१-श्रीतीतारामजीके भक्तोंकों चाहिये कि ये छः गुण वदा धारण करें—१ मनको सदा वशमें रक्खें। यह वहानीच टग-चोर है, दैवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता है। २ मृत्युको सदा समीप जान भजन करनेमें तिनक भी प्रमाद न करे। ३ सदा भगवान्के अनुकूल कार्य ही करे। जिसमे भगवान् प्रसन्न हों, वही काम करे। ४ सदा यह समझता रहे कि भगवान् मेरा यह कर्म देख रहे हैं, इससे नीच आचरण नहीं होगा। ५ हस्य पदार्थोंसे मोह न करे जिससे कि भगवान्की तरफ मन लगे। ६ दुःखको सुरासे श्रेष्ठ माने और संसारके दुःखसे रहित हो जाय।

२-यह मन महाठग है, अनन्त-अनन्त प्रकारोंसे सदा
यह भजनरूपी धनको हरता रहता है। इसीलिये संतजन
सावधान होकर अपना घर बचाकर उसका अनादर करते
रहते हैं। प्रथम घरको छटाकर बादमें पछताना अच्छा नहीं।

३-जिशसुके दस लक्षण हैं—१ दया, २ नम्रता, ३ संतरनेट, ४ दम्भग्नस्यता, ५ असङ्गता, ६ भावनिष्काम, ७ तीन वैराग्य, ८ शान्ति, ९ एकान्तवास और १० केवल भगवान्के लिये ही कर्म करना । सच्चे संतमें ये दसों लक्षण पाये जाते हैं । कोरे वेपधारीमें इनमेंसे एक भी नहीं होता । जयतक जिशास संतोंके इन स्वामाविक गुणोंको धारण नहीं परता, तयतक निरे वाग्जालसे भगवान्के दर्शन नहीं होते ।

४-मृत्यु निश्वय है, धर्मके अतिरिक्त दुः साथ नहीं जाता । अतः भगनान्का भजन करो-जो सर्वोपरि धर्म है ।

५-सञ्जाकि लक्षण-परायी स्त्री माताः पराया धन

विष, पराया दुःख अपने दुःखके समान । ईश्वर कौन है ? मैं कौन हूँ ? जगत् क्या है ? इसका सम्यक् ज्ञान ।

६-शरणागतके मुख्य लक्षण-श्रीमगवान्का अखण्ड स्मरण, शान्ति, समता, संत-सेवा, नम्रता, प्रिनन्दारिहत, मानापमानमें सम, प्राणिमात्रमें मैत्रीभाव।

७–महामूर्ख वह है जो यह जानते हुए भी कि, एक दिन अवस्य मरना है, परलोककी चिन्ता न करके विषया-सक्त हो श्रीभगवान्को सुला देता है।

८-श्रीराम-भजन और धर्म करनेमें तिनक भी विलम्ब मत करो, जो कल करना हो उसे आज ही कर डालो जिससे कल प्रसन्नता और उत्साह रहे। मनको सदा काबूमें रक्लो। निश्चय समझो-यह मन महाधूर्त है।

९—चार बातें संत भी वचोंसे सीखते हैं—१ भोजनादि चिन्ता-त्याग, २ आपसमें लड़कर कोधकी गाँठ नहीं रखना, ३ रोगी होनेपर भी भगवान्की निन्दा नहीं करना, ४ संगियोंके दु:ख-सुखमें आसक्त न होना।

१०-श्वानके ये दस गुण संत भी लेते हैं—१ भूखा रहता है, यह चिह्न भलोंका है। २ गृह-रहित होता है, यह गुण विरक्तका है। ३ सदा सजग निद्रा लेता है, यह गुण प्रेमी भक्तका है। ४ मरे पीछे उसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं निकलता, यह गुण विरक्तका है। ५ कभी स्वामीका द्वार नहीं छोड़ता, यह सच्चे सेवकका गुण है। ६ थोड़ेसे ही स्वानमें निर्वाह कर लेता है, यह दीनताका—संतोप-इतिका

संव वाव अंव ६४-६५-

स्थाण है। ७ जहाँसे कोई उटा दे, वहाँसे उट जाय, यह गुण प्रमन्न चित्तवालेका है। ८ बुलाये आता है, उटाये जाता है, यह गुण अमानियोंका है। ९ स्वामी जब चाहे दें, माँगता कुछ नहीं, यह गुण तपस्वियोंका है। १० कोई उसकी ओर देखे तो वह धम्तीकी ओर देखता है, यह चिह्न मिक्तिसन्धुमें छीन पूर्ण संतीका है।

आदिहि श्री गुज़देव सरन हट वरि विश्वास सँभारे । ा पीछे परतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे ॥ स वे बाद नवल ग्रत निज नैनन नित्य निहारे । री भुगलानन्यसरन सुंदर पथ चलत न सपनेहु हारे ॥

शीताराम नाम ही में बंद संहिता पुरान, ज्ञान, ध्यान, भावना समाधि सरसतु हैं। सीताराम नाम ही में तत्व भक्ति योग यग्य, पर व्यृह, विभव स्वरूप परसतु हैं॥ सीताराम नाम ही में पाँचों मुक्ति, मुक्ति, वरदायक, विचित्र, एक रस दरसतु हैं।

युगलअनन्य सीताराम नाम ही में) मोद विसद विनोद वार बार वरसतु हैं।

दोहा

गद गद बानी पुलक तन, नैन नीर मन गीर।
नाम रटत ऐसी दसा, होत मिलत एखीर॥
नवधा, दसधा, परा, रस रूपा भक्ति विचित्र।
विविध भाव अनुराग सुख, नामाधीन सुमित्र॥
जो लों रन रग से नहीं, सुधनि नाम निज सार।
निकसत परम प्रकासमय, मधुर मोहब्बत प्या।॥
रिट हो मन मित लीन सहित श्री नामिह तौले।
श्री युगल अनन्य असंख्य मौज मानस नहिं जो हो॥

है वड़मागी सोइ सुन्नि संत सियावर के अनुरागी अहारी। चाह नहीं जिन के मन में कुछ दाह की रीति छवे वह आगी। माँग के खात मधूकरी धाम में नाम में चित्त लगाय विसागी। युग्म अनन्य के पूज्य सदा प्रिय प्रान हूँ ते जो पो ससागी।

जूआ, चोरी, मसखरी, ब्याज, घूस, परतार। जो चाहै दीदार को, एती वस्तु निकार॥

# स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी

(जन्म-स्थान—फैजाबाद जिलान्तर्गत कलाफरपुर ग्राम, पिताका नाप—मेहरवान मिश्र, सरयूपारीण श्राह्मण, दीशाए-युगलानन्यशरण स्वामीजी, मृत्यु संवत् १९५८ वि माधी अमावस्या ।)

चित लै गयो चुराय चुलफों में लला। हम जानी, वे कुपासिंधु हैं, तब उनसे मई प्रीति भला॥ विरही जनको दुख उपजावत करत नथी नयी अजर कल । प्रीतिकता पीतम बेदरदी छाँडि हमें कित गयो चल।

# स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता'

मानुस सरीर मिल्यों केवल भगित-हित,
ताहि विसराय घावे भोगन की ओर है।
गर्भ में करार कियों पायों अति दुःख जहाँ,
ग्रार-बार प्रभु-सनमुख कर जोर है।
रावरी सपथ नाथ! रिटहों सुनाम तव,
नासिये कृपाल बेगि यहैं नर्क घोर है।
'प्रेमलता' भृलि के करार रह्यों छिपि इत,
रटत न नाम सियाराम सोई चोर है॥

नाम को खाद लियों न सुजीभ तें काहें को साधु भये तिज गेहा। जाति जमाति बिहाय भली विधि नाम-सनेही सौं कीन्ह न नेहा॥ काहे कों स्वाँग बनायी फकीर को भावे जो मौज अमीर की थे भ्रोमस्टतां रियराम रटे बिनु भोग विरक्त को स्वान की ख़ंह

नाम-नावपर चढ़िंहें जे, इहिं विधि जन बिल्कार सोइ बिनु अम तरि घोर भव, पैहिंहें श्रीसियहार राम नाम संजीवनी, श्रीसिय नाम मिर्गम रोमलता' हनुमान रट, ज्यायो जीव अहीम रटिंहें नाम जो जीव जग, जीह पुकारि पुकारि बिचरिंह मिह मन मोद भरि, आसा-पाम तियारि रट्ड सुख सीताराम नित, तर्जि सुख नागा मंग् रहु सुख सीताराम नित, तर्जि सुख नागा मंग्

### महात्मा श्रीगोमतीदासजी

[ अयोध्याके प्रसिद्ध संत, जन्म प्राय: २०० वर्ष पूर्व पंजावमें सारस्वत ब्राह्मण, दीक्षागुरु श्रीसरयूदासजी ]

( प्रेपक-श्रीअच्चूथर्मनाथ सहायजी बी० ए०, बी० एल्० )

(१) संसारमें जितना काम करो—लौकिक वा पार-किक—सव नियम-बद्ध होकर करो; क्योंकि नियमसे मन ने-आप बँधता है।

नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव।
जीव जगावे सुरित को, सुरित मिलावे पीव।।
जीवे प्रेमके साथ भजन करनेकी आवश्यकता होती है,
ही नियम पालन करनेकी भी भारी आवश्यकता है। अतः
रिवार नियमपूर्वक श्रीयुगल-नाम और श्रीमन्त्रराज नित्य-।
जगा करो और श्रीमानस-रामायणजीका पाठ भी नियमक कर लिया करो।

- (२) संसारका सब काम करते हुए भजन अहर्निश ते रहो, गाफिल एक क्षणके लिये भी मत रहो। हुकुम 'काम काजमें रहके भजनमें रहे।'
- (३) भजन करें और भजन करावें, धैर्य रक्खें और वधान रहें —यही कल्याणका मार्ग है।
- (४) आलस्य अपना शत्रु है, इसे अपने पास कदापि ो आने देना चाहिये।

- (५) जवतक मनुष्यके ऊपर दुःख नहीं आता तभीतक उसके लिये उपाय कर लेना चाहिये कि दुःख आने न पावे। यदि आ ही जाय तो उसको धैर्यके साय छाती ठोंककर सहन करना चाहिये।
- (६) दुःख आनेपर सरकारसे धैर्यके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। यह नहीं कि दुःख छूट जाय वर्ष्टिक दुःख सहन करनेकी शक्ति भगवान्से माँगनी चाहिये।
- (७) धर्मार्थमें आमदनीका दसवाँ हिस्सा सबको लगाना चाहिये। इससे धन, धर्म और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है।
- (८) भजनके लिये—१-कम बोलना, २-कम खाना, ३-रातको ज्यादा जागना, ४-सत्मङ्ग करना, ५-एकान्तवास करना—बहुत जरूरी है; परंतु जबतक मन काबूमें नहीं, सर्वथा एकान्तवास करना उचित नहीं।
- (९) जो श्रीहनुमान्जीका भरोता रखता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। 'रामके गुलामनको कामतह रामदूत' 'तुमरो भजन रामको पावे।'

## पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज

[स्थान—जानकीघाट, अयोध्या] (प्रेपक—श्रीहतुमान शरणजी सिंधानिया)

१ -- भगवद्दर्शनके लिये इन वातोंको अवस्य करना पड़ता मनवाजमः गुमगेवाः संतसेवाः उत्साह और धैर्य। नवानुशनसे दर्शन हो सकते हैं। किंतु गुम्हेदकी पूर्ण कृपा जिल्हानि । संतोंका भूलकर भी अपराध न करे। प्रवल उत्माहिः विना कोई अनुशान सफल नहीं होता। अन्नदोष होर महारोगे वचना चाहिये।

्र इस संवारमें सदा रहना नहीं है। इसिंखये किसीसे तेर की करना चाहिये और किसीसे द्वेष भी नहीं करना जिलेता

२ - तम भग ती सेपा वी जीवना पर्य है । शीरनुमान्जी तम पीटपसीडी भी इसी वालभी चरिचीद्वाच शिक्ष देते । लक्षी कीर नेपजी भी यही आदर्ज दिखला रहे हैं । ४—मानसी सेवा सेवाओंसे उत्तम है। किंतु विना शरीरसे सेवा किये हुए मानसी सेवा सिद्ध नहीं होती।

५—सब साधनोंसे श्रीरामनाम-जय सर्वश्रेष्ठ साधन है। चलते-फिरते, उठते-बैठते श्रीसीताराम-नाम-जप करते रहना चाहिये। चौबीसों घंटे नामजप होनेपर जब काल आयेगा तब सदाके अभ्यापसे अन्त समयमें भी नाम स्मरण हो जायगा।

६—भगवान्में अनन्य भक्ति होनेपर ही साधना आगे यहती है। शरणागितका मर्म पूर्ण आत्मसमर्पण है। विना प्रमु-त्रेमके मव माधन ऊसर भूमिमें वर्षके समान व्यर्थ हो जाते हैं। निष्काम भावना अत्यन्त हृद्द होनी चाहिये।

### संत श्रीहंसकलाजी

[ जन्मस्थान—सारन जिलेमें गङ्गा-सरयूके संगमके समीप गंगहरा गाँव, जन्म-संवत् १८८८, पूर्वाश्रमका नाम नागा पाठक, दीक्षागुरु महात्मा रामदासजी । पूरा नाम रामचरणदासजी हंसकला, मृत्यु संवत् आश्विन शुक्ता १२ सं० १९६८ ]

( प्रेषक-श्रीअच्चूधर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

स्वाँसहु भर या जियब की, करें प्रतीति न कोय । ना जाने फिर स्वाँस को, आवन होय न होय ॥ परिजन भाई बापु, देखें देखत नित मरत । अमर मोहबस आपु, याते अचरज कवन वड़ ॥ सोई निषिद्ध अरु त्याज्य सो, जाते बिसरे राम। त्याग सूत्र यह राखु मन, विधि जिपको हरिनाम॥ जियको फल पिय तबहि जब, आठ पहर तब नाम। पिय तेरो सुमिरन बिना, जियबो कबने काम॥

## संत श्रीरूपकलाजी

[ बिहारके प्रसिद्ध संत, मृत्यु संवत् १९८९ पौप शुक्क द्वादशी। ]

( प्रेषक--श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी वी० ए०, वी०एल्० )

धन्य धन्य जे ध्यावही, चरण-चिन्ह सियराम के। धनि धनि जन जे पूजही, साधु संत श्रीधाम के।। तिज कुसंग सत्संग नितः कीजिय सहित विवेक। उम्प्रदाय निज की सदा, राखिये सादर हि खेह बद्ध कर्म महँ, पर यह मानस नेम । सदा, सादर खड़ा हर जोडे सन्मुख ान मन धन सब वारि, मन चित हिय अति प्रेम ते। चारि, चितइये राजिवनयन छिब।। आखिन रम्ख धूर, विषय वासना तनु ममत । सहित सब मजदूर, आपन करता भैं नहीं। हर्म त्रस्त सुखद निष्ठा अचल, अति अनन्य व्रत नेम। पेय सुभाव स्तुति मगनः नयन चारि सुख प्रेम ।। तुम्हरे सामने काहू की न बसाय।

अनहोती पिय करि सकी, होनिहार मिट जाय ॥ प्रियतम तुम्हरे छोह ते, शान्त, अचञ्चल, धीर । वचन-अल्प, अति प्रिय, मृदुल, शुद्ध, सप्रेम, गॅभीर ॥ श्रीजानिक-पद-कंज सिल, करिह जासु उर ऐन। विनु प्रयास तेहि पर द्रविह, रघुपति राजिबनैन॥

होठ पर नाम वही, चित्त वही देह कहीं। हाथ में कंजचरन, जाप वही आप वहीं॥ हाथमें कंज-चरन, जाप वहीं आप वहीं। इष्ट पर ध्यान वहीं, चित्त वहीं देह कहीं॥

खात पियत बीती निसा, ॲंचवत भा भिनुसार। रूपकला धिक धिक तोहि, गर न लगायो यार॥ दोध-कोष मोहि जानि पिय, जो कछु करहु सो घोर। अस विचारि अपनावहु, समिश आपुनी और॥

## संत श्रीरामाजी

(बिहारके प्रसिद्ध रामभक्त सारन ( छपरा ) जिलेके खेड़ाय गाँवमें, श्रीवास्तव कायस्य कुलमें जन्म, पिताका नाम श्रीरामयादलालजी रामप्रियाश्चरणजी ), माताका नाम श्रीलालप्यारीदेवी, जन्म सं० १९२६ भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, मृत्यु संवत् १९८५ जेठ वदी दूज।

१—जीव जब भगवान्की शरणमें जाता है, तब उसे बातोंकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है—(१) में आपके तुकूल रहूँगा।(२) जो आप मना करेंगे वह न करूँगा।
३) आप ही मेरे रक्षक हैं।(४) आप मेरी रक्षा अवस्य

करेंगे । ( ५ ) मैं आपका हूँ दूसरेका नहीं, सब सरकारका है दूसरेका नहीं । ( ६ ) आप हमारे हैं ।

२—चार वार्ते सदा स्मरण रखनी चाहिये—(१) मृत्यु अवस्य है, मृत्यु अवस्य है, मृत्यु अवस्य है। (२) मेरा कुछ भी है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। (३) पेटभरका ठिकाना है, केवल पेटभरका ठिकाना है। ) सरकार ही मेरे अपने हैं, सरकार ही मेरे अपने हैं। ३—संसारका काम करना मना नहीं है। काम

..9.4

छोड़ना नहीं चाहिये। परंतु यह समझना चाहिये कि सब काम सरकारका ही है। इसे कोई वंद नहीं कर सकता । हमको यह काम सरकारकी ओरसे मिला है। यह समझकर सब काम करने चाहिये।

### संत श्रीरामसखेजी

ये दों उचन्द्र वसो उर मेरे। रथ सुत अरु जनकनंदिनी, अरुन कमल कर कमलन फेरे॥ संग कुंज सरजू तटः, आस पास ललना घन घेरे। चन्द्रवती सिर चँवर हुरावै, चन्द्रकला तन हाँम हाँस हेरे ॥ लिलत भुजा लिये अरमपरम सुकि, रहे हैं कैंगे क्योलन नेरे। प्राम मुखे अब कहिन परत छवि। पान पीक मुख सुकि सुकि हेरे॥

## स्वामी श्रीमोहनीदासजी

गहु मन ! चरन-सीताराम ॥ जो चरन हर-हृदय-मानस वसत आठौं जाम । जेहि परित विनता सुनी की गई है निज धाम ॥ जा चरनतें निकिम सुरसिर भई मिव की वाम । 'दास मोहनि' चहत सो पद करहु पूरन काम ॥

## संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज

[स्थान—मिल्की ग्राम—मृगुक्षेत्र । मृत्युतिथि—६ अगस्त सन् १९३३ ] (प्रेषकः—श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया )

१. तन काममें, मन राममें।

२. जिसके जन, दाम, आश्रित सुली रहें, उस घर, राष्ट्र एवं समाजका विनाश नहीं होता।

३. ग्रहस्थोंके लिये सब नारी जननी नहीं, परनारी जननी-सम है। संत साधुओंके लिये नारीके साथ परका विधान नहीं, संतवेश धारण करनेपर निज-नारी भी जननी-तुल्य होती है। ४. गृहस्थोंके लिये घनका अर्थ रुपया-पैसा, चाँदी सोना है। संत-साधुओंके लिये घनका अर्थ योग अर्यात् भगवान्में अपनेको जोड़ना है।

५. जन घरके पालन् जानवर गाय-नैल सुन्ती रहेंगे, तन घरमें किसी प्रकारका अभाव नहीं रहेगा।

६. शूद्र भक्त हो तो वह जातिसे ब्राह्मण नहीं होगा, पर ब्राह्मणका पूजनीय एवं आदरका पात्रं बन जायगा।

### श्रीमञ्जुकेशीजी

मानहु प्यारे ! मोर िषखावन । वृँदे बूँद तालाव भरत है का भादों का सावन ॥ तैगहि नाद-विंदु को धारन अंतःसुख सरमावन । ध्विन गूँजै जब जुगल रंघ्र से परसे त्रिकुटी पावन ॥ हिय वी तीत्र भावना थिर करू पड़ै दूध में जाँवन । 'केसी' सुरति न ट्टन पावै दिब्य छटा दरसावन ॥

रे मन ! देस आपन कौन ! जहं बसे प्रियतम प्रकृति-पति सुमुख सीतारीन ॥ विना समझे विना बूझे करें इत उत गीन।
सुख मिळत निहें तोहि सपने सदा खोजत जीन॥
अजहुँ स्झत नाहिं तोहि कछु करत आयु हि होन।
कहित 'केसी' तहाँ चलु झट जहाँ अविचल भीन॥

राम-रहस के ते अधिकारी।
जिनको मन मरि गयड और मिटि गई कल्पना सारी॥
चौदह भुवन एकरस दीखे, एक पुरुष इक नारी।
किसी' बीज मंत्र सोइ जाने, ध्यावे अवधिनहारी॥

जो मानै मेरी हित मिखवन ॥ (तो) सत्य कहीं निज मन की बात हिम-तप-वर्पा-वात् । क्रिये मन को सब विधि तात्र छुटं जासी यह आवागमन ॥ पहिले पध्री पृथ्वी पगुरत, फिर पंख जम नम में विचरत। में पैरतः आर्थे जल (पे) भूलत नहिं निज मीत पवन ॥ की वानि हेरि निधान पुनि महामंत्र गज-ध्वनि सौं टेरि। सिय-स्वामिनि केरि चेरि, 'केसी' सिया-रवन ॥ सम्झावति ध्यायिय

संयम साँचो वाको किहये।।
जामें राम मिलन की मुक्ता गजराजन प्रति लिहये।
मोहनिसा महँ नींद उचाटै चरन सिवा-सिव गिहये।।
भूर्भुवः स्वः के झोंकन तें वार वार विच रिहये।
नवल नेह नित वाढ़ै 'केसी' कहहु और का चिहये।

चेतहु चेतन बीर, सबेरे ॥
इष्ट स्वरूप विठारहु मन में करकमलन धनु तीर ।
एकछटा करुना-वारिधि की अनुछन धारहु धीर ॥
भक्त-विपति-भंजन रघुनायक मंत्र विसद हर पीर ।
किसी प्रीतम पाँच पर्लारिय ढारि सुनयनन नीर ॥

सन्मुख, सांति एक आधार ॥ राम सहज स्वरूप झंकत भावयुत श्रंगार । कहत याको सिद्ध योगी तिल की ओट पहार॥ छाँडि यह दुर्लभ नहीं कछु, करत संत विचार। सुखसिंधु सुखमाकंद 'केसी' परम पुरुष उदार॥

विपयरस पान पीक सम त्याग ॥ वेद कहैं मुनि साधु सिखावें विषय-समुद्री आग। को न पान करि भो मतवाला यह ताड़ी को झाग। वीतराग पद मिलन कठिन अति काल कर्म के लाग। 'केसी' एकमात्र तोहिं चाहिय रामचरन-अनुराग।

धाय धरो हरिचरन सबेरे ॥ को जान के बार फिरे हम चौरासी के फेरे । जन्मत-मरत दुसह दुख सहियत करियत पाप घनेरे ॥ भूलि आपनो भूप-रूप भये काम-कोहके चेरे । 'केसी' नेक लही नहिं थिरता काल-कर्म के प्रेरे ॥

मारे रहो, मन ॥
राम भजन बिनु सुगति नहीं है, गाँठ आठ दृढ़ पारे रहो।
अविस्वास करि दूरि सर्वथा, एक भरोसा धारे रहो॥
सदा खिन्न-प्रिय सिय-रघुनंदन, जानि दर्प सब डारे रहो।
किसी? राम नाम की ध्वनि प्रिय, एक तार गुंजारे रहो॥

रामलगन माते जे रहते ॥
तिन की चरन-धूरि ब्रह्मादिक, सिर धारन को चहते ।
याही ते मानव सरीर की, मिहमा बुधजन कहते॥
सो वपु पाय भजे निह रामिह, ते सठ डहडह डहते।
किसी, तोहिं उचित मारग सोइ जिहि मुनिनायक गहते॥



## श्रीरयामनायकाजी

(प्रेषक-अीअच्चूधर्मनाथ सहायजी बी०ए०, बी०एल्०)

मन क्रम वचन नाम रुचि जेही ।
सोइ नामी को सत्य सनेही ॥
मन क्रम वचन नाम को नेमी ।
चिन्हिये तब नामी पद-प्रेमी ॥
नामी रूप प्रेम फुर ताही ।
मन क्रम वचन नाम रुचि जाही ॥

विह्वल प्रेम राम जब देही।
सुधि बुधि तव एको निह रहही॥
श्रीसिय-पद-पंकज गहै, पिय-मुख चन्द चकोर।
सीताराम सप्रेम जपै, स्वास सुर्रात मन मोर॥
सीयराम मन प्रेम ते, सुमिरौ ध्यान लगाय।
सुर्रात निरंतर धरौ दृद्द, स्वास वृथा निह जाय॥

## मक्त मारतेन्दु हरिश्रन्द्रजी

(जन्मस्थान-काशी । जन्म-९ सितम्बर १८५०। देहरयाग-६ जनवरी १८८५। रसिक भक्त, हिंदीके महान् कवि : लेखक ।)

सव दीनिन की दीनता, सब पापिन की पाप। सिमटि आइ मों मे रह्यों। यह मन समुझहु आप।।

....

## प्रेम-सरोवर

जिहि लहि फिर कछ लहन की आस न चित में होय। जयंति जगत पावन-करन प्रेम बरन यह दोय।। प्रेम प्रेम सब ही कहत प्रेम न जान्यी कोय। जो पै जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय।। प्राननाथ के न्हान हित धारि हृदय आनंद । प्रेम-सरोवर यह रचत रुचि सों श्री हरिचंद ॥ ष्रेम-सरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय। आवत सो फिर जात नहिं रहत यहीं को होय ॥ प्रेम-सरोवर मैं कोऊ जाह नहाय विचारि। कछु के कछु है जाहुगे अपने हि आप विसारि॥ प्रेम-सरोवर नीर को यह मत जानेह कोय। यह मदिरा को कुंड है न्हातिह बौरौ होय॥ प्रेम-सरोवर नीर है यह मत कीजी ख्याल। परे रहें प्यारे मरें उलटी ह्याँ की चाल।। प्रेम-सरोवर-पंथ मैं चिल्हें कौन कमल-तंतु की नाल सों जाको मारग छीन॥ प्रेम-सरोवर के लग्यौ चम्पावन चहुँ ओर। भँवर विलच्छन चाहिए जो आवै या ठौर ॥ लोक-लाज की गाँठरी पहिले देइ ड्वाय। प्रेम-सरोवर पंथ मैं पाछें राखै प्रेम-सरोवर की लखी उलटी गति जग माँहि। जे इबे तेई भले तिरे तरे ते नाँहि॥ प्रेम-सरोवर की यहै तीरथ विधि परमान। लोक वेद कों प्रथम ही देहु तिलांजलि-दान ॥ जिन पाँचन सो चलत तुम लोक बेद की गैल। सो न पाँच या सर ६री जल है जैहे मैल ॥ प्रेम-सरोवर पंथ मैं कींचड़ छीलर एक। तहाँ इनारू के छमे तट पैं बृक्ष अनेक ॥ लोक नाम है पंक को वृक्ष बेद को नाम। ताहि देखि मत भूलियो प्रेमी सुजन सुजान ॥ गहवर बन कुल बेद को जहँ छायो चहुँ ओर। तहँ पहुँचै केहि भाँति कोउ जा को मारग घोर ॥ तीछन बिरह दवागि सों भसम करत तस्वृंद। प्रेमीजन इत आवहीं न्हान हेत सानंद॥ या सरवर की हों कहा सोभा करों बखान। मत्त मदित मन भौर जह करत रहत नित गान ॥ कवहुँ होत नहिं भ्रम-निसा इक रस सदा प्रकास। चक्रवाक विछ्रत न जहँ रमत एक रस रास ॥ नारद तिव सुक सनक से रहत जहाँ वह मीन। सदा अमृत पी के मगन रहत होत नहिं दीन ॥ आनंदघनः सूरः नागरीदास। क्रण्णदासः, हरिवंसः, चैतन्यः, गदाधरः, व्यास ॥ इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस । तेई या सर के सदा सीभित सुंदर हंस ॥ तिन विन को इत आवई प्रेम-सरोवर न्हान। फॅस्यो जगत मरजाद में वृथा करत जब ध्यान ॥ अरे बृथा क्यों पचि मरौ ज्ञान-गरूर बढाय। बिना प्रेम फीको सबै लाखन करह उपाय॥ प्रेम सकल श्रुति-सार है प्रेम सकल स्मृति-मूल। प्रेम पुरान-प्रमान है कोउ न प्रेम के तुल।। ब्या नेम, तीरथ, धरम, दान, तपस्या आदि। कोऊ काम न आवई करत जगत सब बादि॥ करत देखावन हेत सब जप तप पूजा पाठ। काम कछ इन सों नहीं। यह सब सूखे काठ॥ विना प्रेम जिय ऊपजे आनँद अनुभव नाँहि। ता विनु सब फीको छगै समुझि छखहु जिय माँहि॥ ज्ञान करम सों औरहू उपजत जिय अभिमान। हद निहचै उपजै नहीं विना प्रेम पहिचान ॥ परम चतुर पुनि रसिकवर कैसोह नर होय। बिना प्रेम रूखी लगै चाजि चतुरई सोय॥ जान्यों बेद पुरान में सकल गुनन की खानि। ज़ पै प्रेम जान्यौ नहीं कहा कियो सब जानि ॥ काम क्रोध भय लोभ मदं सबन करत लय जौन। महा मोहहू सों परे प्रेम भाखियत तौन ॥

बिनु गुन जोबन रूप धन बिनु स्वार्थ हित जानि । सुद्ध कामना तें रिहत प्रेम सकल रस-खानि ॥ अति सूछम कोमल अतिहि अति पतरो अति दूर। प्रेम कठिन सब तें सदा नित इक रस भरपूर ॥ जग में सब कथनीय है सब कछ जान्यों जात। पै श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकथ अलखात ॥ बँध्यो सकल जग प्रेम में भयो सकल करि प्रेम। चलत सकल लहि प्रेम कों विना प्रेम नहिं छेम ॥ पै पर प्रेमं न जानहीं जग के ओछे नीच। प्रेम जानि कछ जानिको बचत न या जग बीच ॥ दंपति-सुख अरु विषय-रस पूजा निष्ठा ध्यान। इन सों परे बखानिए शुद्ध प्रेम रस-खान॥ जदिष मित्र सत बंधु तिय इन मैं सहज सनेह। पै इन मैं पर प्रेम नहिं गरे परे को एह।। एकंगी विन कारने इक रस सदा समान। पियहि गनै सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान॥ डरे सदा चाहै न कछु सहै सबै जो होय। रहै एक रस चाहि के प्रेम वखानौ सोय॥

#### द्शावतार

जयित वेणधर चक्रधर शंखधर। पद्मधर गदाधर शृंगधर वेत्रधारी। मुकुटधर क्रीटधर पीतपट-कटिन धरः कंठ-कौरतुभ-धरन दुःखहारी ॥ मत्स को रूप धरि बेद प्रगटित करनः कच्छ को रूप जल मथनकारी। दलन हिरनाच्छ बाराह को रूप धरिः दंत के अग्र धर पृथ्वि भारी।। रूप नरसिंह धर भक्त रच्छाकरनः हिरनकस्यप-उदर नख बिदारी । रूप बावन धरन छलन वलिराज कोः सँहारी ॥ छत्री परसुधर रूप राम को रूप घर नास रावन करने धनुषधर तीरधर जित सुरारी । मुसलधर हलधरन नीलपट सुभगधरः उलटि करवन करन जमुन-बारी ॥ बुद्ध को रूप धर बेद निंदा करन, रूप धर कल्कि कलजुग-सँघारी। जयित दस रूपधर कृष्ण कमलानाथ,

अतिहि अज्ञात लीला विहारी॥

गोपधर गोपिधर जयित गिरराजधर, राधिका बाहु पर बाहु धारी। भक्तधर संतधर सोइ 'हरिचंद' धर बिछमाधीस द्विज वेषकारी॥

> चिरह (१)

सन्दर स्थाम कमलदल लोचन कोटिन जुग बीते बिनु देखे। तलफत प्रान विकल निसि बासर नैनन हूँ नहिं लगत निमेखे॥ कोउ मोहिं हँसत करत कोउ निंदा नहिं समुझत कोउ प्रेम परेखे। मेरे लेखे जगत वावरो जगत के लेखे॥ 氘 बावरी ता दे सुनावत ऊधव ज्ञान करहु जोगिन के भेले। कहत रीझ रावरी बलिहारी यह प्रेमिन लिखत जोग के लेखे॥ बहुत सुने कपटी या जग मैं तुम से तो तुमही पेले। तुम्हारो दोष 'हरीचंद' कहा करम की रेखे॥ २ )

मोहन दरस दिखा जा।

ब्याकुल अति प्रान-प्यारे दरस दिखा जा।

बिछुरी मैं जनम जनम की फिरी सब जग छान।
अबकी न छोड़ों प्यारे यही राखो है टान।

(हरीचन्द' बिलम न कीजै दीजै दरसन दान॥

(३)

हमें दरसन दिखा जाओ हमारे प्रान के प्यारे ॥
तेरे दरसन को ऐ प्यारे तरस रही आँख वरमों मे ,
इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥
सिथिल भई हाय यह काया है जीवन ओठ पर आया ,
भला अब तो करो माया मेरे प्रानों के रख़वारे ॥
अरज (हरिचंद? की मानो लड़कपन अब भी मत ठानों ,
बचा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के बारे ॥

( 8 )

पिय प्राननाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे। किनहूँ मत मेरे होहु हगन सों न्यारे॥ गोप-गोपी-पति गोकुल-राई। घनस्यास निज प्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई ॥ बल-भाई । बृन्दाबन-रच्छक ब्रज-सर्बस प्रानहुँ ते प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई ॥ श्री जसुदानंद दुलारे । राधानायक छिनहूँ मत मेरे होहु हगन सों न्यारे॥१॥ तुव दरसन विन तन रोम रोम दुख पागे। तुव सुमिरन विनु यह जीवन विष सम लागे ॥ तुमरे सँयोग विनु तन वियोग दुख दागे। अकुलात पान जब कठिन मदन मन जागे॥ मम दुख जीवन के तुम ही इक रखवारे। छिनहूँ मत मेरे होहु हगन सों न्यारे॥२॥ तुमहीं मम जीवन के अवलम्ब कन्हाई। तुम बिनु सब सुख के साज परम दुखदाई ॥ तुव देखे ही सुख होत न और उपाई। तुमरे विनु सब जग सूनो परत छखाई॥ नैनों मेरे जीवनधन के छिनहूँ मत मेरे होंहु हगन सीं न्यारे॥३॥ तुमरे विनु इक छन कोटि कलप सम भारी। तुमरे विनु स्वरगहु महा नरक दुखकारी।। तुमरे सँग बनहू घर सों विद बनवारी। हमरे तौ सब कुछ तुमही हो गिरधारी॥ हमारे राखी मान दुलारे । छिनहूँ मंत मेरे होहु हगन सों न्यारे॥४॥ (4)

इन दुिखया अँखियान कों सुल क्षिरजोई नाँहिं। देखें बने न देखतें िवन देखें अकुळाहिं॥ विनु देखें अकुळाहिं विकल अँसुवन झर लावें। सनमुख गुरुजन-लाज भरी ये लखन न पावें॥ चित्रहु लिख 'हरिचंद' नैन भरि आवत छिन छिन। सुपन नींद तिज जात चैन कबहुँ न पायो इन॥१॥ विनु देखें अकुलाहिं विरह-दुख भरि भरि रोवें। खुली रहें दिन रैन कबहुँ सपनेहुँ नहिं सोवें॥ 'हरीचंद' संजोग विरह सम दुखित सदाहीं । हाय निगोरी ऑखिन सुख सिरजीई नाहीं ॥ २ ॥ बिनु देखे अकुलाहें बाबरी है है रोवें । उघरी उघरी फिरें लाज तिज सब सुख खोवें ॥ देखें 'श्रीहरिचंद' नैन भरि लखें न सिल्याँ । कठिन प्रेम-गति रहत सदा दुखिया ये ऑखियाँ ॥ ३ ॥

## विनय-प्रार्थना

( \ \ )

तुम क्यों नाय सुनत नहिं मेरी। हम से पतित अनेकन तारे पावन की विकदार्वाछ तेरी॥ दीनानाथ दयाल जगत पति सुनिये विनती दीनहु केरी। 'हरीचंद' को सरनहिं राखौ अव तौनाथ करहु मत देरी॥

(0)

अहो हिर वेहू दिन कय ऐहैं।
जा दिन मैं तिज और संग सब हम व्रज-वास बसैहें॥
संग करत नित हिर-भक्तन को हम नेकहु न अवेहें।
सुनत अवन हिर-कथा सुधारस महामत्त है जैहें॥
कब इन दोउ नैनन सों निसि दिन नीर निरंतर बहिहें।
'हरीचंद' श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कब किहेंहैं॥
(८)

अहो हरि वह दिन बेगि दिखाओं। दै अनुराग चरन-पंकज को मुत-पितु-मोह मिटाओ॥ और छोड़ाइ सबै जग-बैभव नित वज-बात बसाओ। जुगल-रूप-रत-अमृत-माधुरी नित दिन नैन पिआओ॥ प्रेम-मत्त है डोलत चहुँ दिति तन की मुधि विसराओ। नित दिन मेरे जुगल नैन साँ प्रेम-प्रवाह बहाओ॥ श्री बछभ-पद-कमल अमल में मेरी मिक्त हढ़ाओ। 'हरीचंद' को राधा-माधव अपनो करि अपनाओ॥

( % )

उधारौ दीनवंधु महराज ।

जैसे हैं तैसे तुमरे ही नाहिं और सों काज ॥

जौ बालक कपूत घर जनमत करत अनेक विगार ।
तौ माता कहा वाहि न पूछत भोजन समय पुकार ॥

कपटहु भेष किए जो जाँचत राजा के दरबार ।
तौ दाता कहा वाहि देत नहिं निज प्रन जानि उदार ॥

जौ सेवक सब माँति कुचाली करत न एकौ काज ॥

तऊ न स्वामि सयान तजत तेहि वाँह गई की लाज ॥

विधि-निरोध कहु हम नहिं जानत एक आस विखात । अब तो तारे ही विनिहे नहिं हुँहे जग उपहास ॥ हमरो रान कोऊ नहिं जानत तुगरो प्रन विख्यात । 'हरीचंद' गहि छीजै सुज भरि नाहीं तो प्रन जात ॥

( १० )

मरोसो रीझन ही छिख भारी ।
हमहूँ को विस्वास होत है, मोहन पातित उधारी ।।
जो ऐसो सुभाव नहिं हो तो क्यों अहीर कुछ भायो ।
तिजक्षे कौस्तुभ सो मिन गछ क्यों गुंजा हार धरायौ ।।
कीट मुद्धुट सिर छाँड़ि पखौआ मोरन को क्यों धारवौ ।।
पेंट कसी टेंटिन पै, मेवन को क्यों स्वाद विसारवौ ।।
ऐसी उलटी रीझि देखिकों, उपजि है जिय आस ।
जग निर्दित हिस्चेंद हूँ को अपनावहिंगे करि दास ।।

( ११ )

हमहूँ कबहूँ सुख सों रहते । छाँड़ि जाल सबा निसिदिन सुख सों। केवल कृष्णहिं कहते ॥ सदा मगन लीला अनुसब मैं। हम दोउ अविचल बहते । 'हरीचंद' घनस्याम विरह इका, जग दुख तुन सम दहते ॥

(१२)

हमें तुम देही का उतराई ।
पार उतार देहिं जो तुम को किर के बहुत खेबाई ॥
जोवन धन वहु है तुम्हरे दिग सो हम लेहिं छोड़ाई ।
हम तुम्हरे यस हैं मन-मोहन चाहो सो करी कन्हाई ॥
निरजन बन में नाव लगाई करी केलि मन-भाई ।
व्हरीचंद' प्रभु गोपी-नायक जग-जीवन बजराई ॥

( ११ )

व्रज के लता-पता मोहिं कीजै। गोपी-पद-पंकज पावन की रज जा में क्षिर भीजै।। आवत जात कुंज की गल्यिन रूप-सुपा नित पीजै। श्री राघे राघे सुख यह वर 'हरीचंद' को दीजै।।

( १४ )

तुम्हें तो पतितन ही सों प्रीति ।
होकर बेद-विरुद्ध चलाई क्यों यह उलटी रीति ॥
सब विधि जानत ही निश्चय किर तुम सों छिप्यों न नेक ।
बेद-पुरान-प्रमान तजन को मेरो यह अविवेक ॥
महा पतित सब धर्म-विवर्षित श्रुतिनिन्दक ध्रष-खान ।
मरजादा तें रहित मनस्वी मानत कछु न प्रमान ॥

जानत मए अजान कही क्यों रहे तुम्हें छोड़ि जम को नहिं जो मोहिं विगर्य बलिहारी यह रीक्षि रावरी कहाँ 'हरीचंद' सों नेह निवाहत हरि कछु (१५)

नाथ तुम ग्रीति निवाहत सँची ।
करत इकंगी नेह जनन सो यह उलटी
जेहि अपनायो तेहि न तज्यौ फिर अहो क
जेहि पकरयौ छोड़त नहिं ता को परम ।
सो भूले पै तुम नहिं भूलत सदा रे
इरीचंद? को रासत हो बेलि बाँह ।

( १६ )

प्यारे अब तो तारेहि बनिहै।
नाहीं तो तुम की का किहहै जो मेरी
छोक बेद मैं कहत सबै हरि अभयतेहि करिही साँचो के झुटो जो मीहिं
मले बुरे जैसे हैं तैसे तुम्हरे ही
हरीचंद' को तारेहि बनिहै को अब

(80)

दीनदयाल कहाइ के थाइ के दीनन सो क्यों त्यों 'हरिचंद' जू बेदन में करनानिधि नाम बहे एती रुखाई न चाहिये तापें कृपा करिके जैहि ऐसो ही जो पे सुभाव रह्यों तो गरीव-नेवाज क्यें

( 86 )

आजु हों जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सः मेरो उराहनो है कछु नाहिं सबै फल आपुने म जा 'हरिचंद' मई सो मई अब प्रान चले चहें प्यारे जू है जग की यह रीति विदाकी समैं सब

( 25 )

नाथ तुम अपनी और निहारो ।
हमरी ओर न देखहु प्यारे निज गुन-गनजौ छखते अब ठीं जन-औरान अपने गुनतौ तरते किमि अजामेल से पापी हैं।
अब ठीं तो कबहूँ निहें देखे जब के और
तौ अब नाथ नई क्यों टानत भावहु है
तुब गुन छमा दया सी मेरे अब नहिं के
तासों तारि लेहु नैंद-नंदन 'हरीचंद' ब

( २० )

मेरी देखहु नाथ कुचाली ।
लोक बेद दोउन सों न्यारी हम निज रीति निकाली ॥
जैसो करम करें जग में जो सो तैसो फल पावें ।
यह मरजाद मिटावन की नित मेरे मन में आवे ॥
न्याय सहज गुन तुमरो जग के सब मतवारे मानें ।
नाथ ढिठाई लखहु ताहि हम निहचय झुठो जानें ॥
पुन्यहि हेम हथकड़ी समझत तासों नहिं विस्वासा ।
दयानिधान नाम की केवल या 'हरिचंद हि' आसा ॥

अहो हिर अपुने विरुद्धि देखों । जीवन की करनी करनानिधि सपनेहुँ जिन अवरेखों ॥ कहुँ न निबाह हमारों जो तुम मम दोसन कहुँ पेखों । अवगुन अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत निहं सेखों ॥ किर करना करनामय माधव हरहु दुखिह लिख मेखों । 'हरीचंद' मम अवगुन तुव गुन दोउन को निहं लेखों ॥ ( २२ )

( २१ )

तुम सम कौन गरीब-नेवाज ।
तुम साँचे साहेब करुनानिधि पूरन जन-मन-काज ॥
सिह न सकत लखि दुखी दीन जन उठि धावत व्रजराज ।
बिह्वल होइ सँवारत निज कर निज भक्तन के काज ॥
स्वामी ठाकुर देव साँच तुम वृन्दाबन-महराज ।
'हरीचंद' तजि तुमहिं और जे जाँचत ते बिनु लाज ॥

( २३ ) तुमरी भक्त-बछलता साँची। कहत पुकारि कृपानिधि तुम बिनु, और प्रभुन की प्रभुता काँची॥ सुनत भक्त-दुख रहि न सकत तुम, बिनु धाए एकह छिन बॉची। दयानिधि आरत लखताहै, साँच झूठ कछु लेत जाँची ॥ न दुखी देखि प्रहलाद भक्त निज, जग जै जै धुनि माँची। 'हरीचंद' गहि बॉह उद्यारयी, कीरति नटी दसहूँ दिसि नाँची। २४ )

मेरे माई प्रान-जीवन-धन माधी। नेम धरम व्रत जप तप सबही जा के मिलन अराधीं॥ जो कछु करों सबै इन के हित इन तजि और न गाओं।
'हरीचंद' मेरे यह सरवस भजों कोटि तजि वाली॥

( २५ )

तुम विन प्यारे कहूँ मुख नाईं। मटक्यी बहुत खाद-रत-लंग्ट टीर-टीर जग माईं। प्रथम चाव किर बहुत थियारे जाइ जहाँ लल्नानं। तहँ ते फिर ऐसो जिय उच्चटत आवत उल्टि टिकाने। जित देखो तित खारथ ही की निरम पुरानी वार्तं। अतिहि मिलन व्यवहार देखि के चिन आवत है तार्तं। हीरा जेहि समझत सो निकरत काँचो काँच नियारे। या व्यवहार नफा पार्टें पछतानो कहत पुकारे॥ सुंदर चतुर रिकिक अरु नेही जानि प्रीति जित कीनो। तित खारथ अरु कारो चित हम भले सबहि लख लीनो। सब गुन होई जुपै तुम नाईं। ती विनु लोन रतीई। ताही सों जहाज-पच्छी-सम गयो अहो मन होई॥

( २६ ) गन झमत फिल्लों ।

भृष्ठि भव-भोगन झुमत फिरशों। खर कूकर सुकर छों इत उत डोलत रमत फिरशों।। जह जह छुद्र लहाों इंद्री-सुख तह तह भ्रमत फिरशों। छन भर सुख नित दुखमय जे रस तिन में जमत फिरशों।। कबहुँ न दुष्ट मनहि किर निज वस कामहि दमत फिरशों। 'हरी-चंद' हरि-पद-पंकज गहि कबहुँ न नमत फिरशों।।

( २७ )

तोसों और न कछु प्रभु जाँचों । इतनो ही जाँचत करना-निधि तुम ही में इक राचों ॥ खर कूकुर लों द्वार द्वार पै अरथ-लोम निहं नाचों । या पालान-सिरत हियरे पै नाम तुम्हारोइ खाचों ॥ विस्फुलिंग से जग-दुख तिज तब विरह-अगिन तन ताचों । 'हरीचंद' इक-रस तुमसों मिलि अति अनंद मन माचों ॥

कहाँ छौं निज नीचता वलानों ।
जब सों तुम सों विछुरे तव सों अघ ही जनम सिरानों ॥
दुष्ट सुभाव वियोग खिस्याने संग्रह कियो सहाई ।
स्खी छकरी वायु पाइ के चली अगिन उलहाई ॥
जनम जनम को बोझ जमा करि भारी गाँठ वँधाई ।
उठि न सकत गर पीठ टूटि गई अव इतनी गरुआई ॥
बूड़त तेहि हैके भव-धारा अव निहं कछुक उपाई ।
'हरीचंद' तुम ही चाही तौ तारो मोहिं कन्हाई ॥

( २९ )

प्रभु में सेवक निमक-हराम ।
स्वाइ खाइ के महा मुटेहों करिहों कछू न काम ॥
बात बनैहों लंबी-चौड़ी बैठ्यो बैठ्यो धाम ।
त्रिनहु नाहिं इत उत सरकेहों रहिहों बन्यो गुलाम ॥
नाम बेंचिहों तुमरो करि करि उलटो अघ के काम ।
'हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एक घनस्याम ॥

( ३0 )

उमिर सब दुख ही माँहि सिरानी। अपने इनके उनके कारन रोअत रैन बिहानी॥ जह जह सुख की आसा किर के मन बुधि सह लपटानी। तह तह धन संबंध जनित दुख पायो उलिट महानी॥ सादर पियो उदर भिर विष कह धोखे अमृत जानी। 'इरीचंद' माया-मंदिर सों मित सब विधि वौरानी॥ (३१)

वैस तिरानी रोवत रोवत । सपनेहुँ चौंकि तिनक निहं जागौं बीती सबही सोवत ॥ गई कमाई दूर सबै छन रहे गाँठ को खोवत । औरहु कजरी तन लपटानी मन जानी हम धोवत ॥ (३२)

प्रभु हो अपनो विरुद सम्हारो । जथा-जोग फल देन जनन की या थल बानि विसारो ॥ न्यायी नाम छाँड़ि करुनानिधि दया-निधान कहाओ । मेटि परम मरजाद श्रुतिन की कृपा-समुद्र बहाओ ॥ अपुनी ओर निहारि साँवरे विरदहु राखहु थापी । जामैं निवहि जाँहि कोऊ विधि 'हरिचंदहु' से पापी ॥

## ( ३३ )

### लावनी

वहीं तुम्हें जाने प्यारे जिस को तुम आप ही बतलाओं।
देखें वहीं बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओं।।
क्या मजाल है तेरे न्र की तरफ आँख कोई खोले।
क्या समझे कोई, जो इस झगड़े के बीच आ कर बोले।
खयाल के बाहर की बातें मला कोई क्योंकर तोले।
ताकत क्या है, मुअम्मा तेरा कोई हल कर जो ले।
कहाँ खाक यह कहाँ पाक तुम भला ध्यान में क्यों आओ।
देखे वहीं बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ।।१॥

गरचे आज तक तेरी जुस्तजू खासो आम सब किया किये। लिखी किताबें; हजारों लोगों ने तेरे ही लिये॥ बड़े बड़े झगड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये। उम्र गुजारीः रहे गल्ताँ पेचाँ जब तक कि जिये॥ पर तुम हो वह शै कि किसी के हाथ कभी क्योंकर आओ। देखे वही वस, जिसे तम खद अपने को दिखलाओ ॥२॥ पहिले तो लाखों में कोई बिरला ही झकता है इधर। अपने ध्यान में, रहा वह चूर झुका भी कोई अगर॥ पास छोड़कर मज़हब का खोजा न किसी ने तुम्हें मगर। तुमको हाजिर, न पाया कभी किसी ने हर जाँ पर॥ दूर भागते फिरो तो कोई कहाँ से पाये बतलाओ। ं देखे वही वस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥३॥ कोई छाँट कर ज्ञान फूल के ज्ञानी जो कहलाते हैं। कोई आप ही, ब्रह्म बन करके भूले जाते हैं॥ मिला अलग निरगुन व सगुन कोई तेरा भेद बताते हैं। गरज कि तुझ को, ढूँढ़ते हैं सब पर नहिं पाते हैं॥ 'हरीचंद' अपनों के सिवा तुम नजर किसी के क्यों आओ । देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥४॥

## ( ३४ )

## लावनी

चाहे कुछ हो जाय उम्र भर तुझी को प्यारे चाहैंग। सहेंगे सय कुछ, मुहब्बत दम तक यार नियाहेंगे॥ तेरी नजर की तरह फिरेंगी कभी न मेरी यार नजर। अब तो यों ही, निभैगी यों ही जिंदगी होगी वसर॥ लाख उठाओं कौन उठे है अब न छुटैगा तेरा दर। जो गुजरैगी, सहैंगे करैंगे यों ही यार गुजर॥ करोगे जो जो जुल्म न उनको दिल्बर कभी उलहैंगे। सहैंगे सब कुछ मुहब्बत दम तक यार निवहिंगे॥१॥ करेंगे तरसेंगे गम खायेंग चिहायेंग। आह घर-वार ह्वायेंग ॥ व ईमाँ, विगाड़ेंगे फिरैंगे दर दर वे-इज्जत हो आवारे कह्छायेंगे। रोऍंगे हम, हाल कह औरों को भी क्लायंगे॥ हाय हाय कर सिर पीटेंग तड्पॅंगे कि कर्मां। सहैंगे सब कुछ, मुहच्यत दम तक यार निवारी ॥२॥ रुख फेरो मत मिलो देखने को भी दूर से तरगाओं। इधर न देखोः रकीयों के घर में प्यांर जाओं।

गाली दो कोसो झिड़की दो खफ़ा हो घर से निकलवाओ । कत्ल करो या, नीम-विस्मिल कर प्यारे तड़पाओ ॥ जितना करोगे जुल्म हम उतना उलटा तुम्हें सराहैंगे । सहैंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहैंगें ॥३॥ होके तुम्हारे कहाँ जाँय अब इसी शर्म से मरते हैं । अब तो यों ही, जिंदगी के बाकी दिन मरते हैं ॥ मिलों न तुम या कत्ल करो मरने से नहीं हम डरते हैं ॥ मिलों तुम को, बाद मरने के कौल यह करते हैं ॥ 'हरीचंद' दो दिन के लिये घबरा के न दिल को डाहैंगे । सहैंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहैंगे ॥४॥

( ३५ )

#### लावनी

जबतक फॅसे थे इस में तबतक दुख पाया औ बहुत रोए। मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए॥ विना बात इस में फँस कर रंज सहा हैरान रहे। मजा विगाडा, अपना नाहक ही को परेशान रहे॥ इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते बस सर-गरदान रहे। अपना खोकर, कहाते बेवकुफो नादान रहे॥ बोझ पिक का नाहक को फिरते थे गरदन पर ढोए। मुँह काला कर, बखेडे का हम भी सुख से सोए ॥१॥ मतलय की दुनिया है कोई काम नहीं कुछ आता है। अपने हित को, मुहब्बत सब से सभी बढ़ाता है॥ कोई आज औ कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता है। गरज कि अपनी गरज को सभी मोह फैलाता है॥ जब तक इसे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ खोए । मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए॥२॥ जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलाहल था। मीठा जिसको। जानते थे वह इनारू का फल था॥ जिसको सुख का घर समझे थे वह तो दुख का जंगल था। जिन को सचा, समझते थे वह झूठों का दल था॥ जीवन फल की आसा में उलटे हमने थे विष बोए ! मुँह काला करा बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥३॥ जहाँ देखो वहीं दगा और फरेब औं मकारी है। दुख ही दुख से, वनाई यह सव दुनिया सारी है।। आदि मध्य औ अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है। कृष्ण-भजन विनु, और जो कुछ है वह ख्वारी है॥

プログラングライギン

'हरीचंद' भव पंक छुटै नहिं विना भजन-रस के भीए । मुँह काला कर, वस्त्रेड़े का हम भी मुख से सोए ॥४॥ उद्गोधन—चेतावनी

धन—चतावन (३६)

रसने ! रटु सुंदर हरि-नाम । मंगल-करन हरन सब असगुन करन कल्पतक काम ॥ तू तौ मधुर संलोनो चाहत प्राकृत स्वाद मुदाम । 'हरीचंद' नहिं पान करत क्यों कृष्ण-अमृत अभिराम ॥

( ২৬ )

आय के जगत बीच काहू सों न करे बैर कोऊ कछू काम करें इच्छा जो न जोई की। ब्राह्मण की छित्रन की वैसिन की सूद्रन की अन्त्यज मलेछ की न ग्वाल की न भोई की।। भले की बुरे की 'हरिचंद' से पतितहू की थोरे की बहुत की न एक की न दोई की। चाहे जो चुनिंदा भयो जग बीच मेरे मन तौ न तू कबहुँ कहूँ निंदा कह कोई की।।

( 36 )

तुझ पर काल अचानक टूटैगा।
गाफिल मत हो लवा वाज ज्यों हॅंसी-खेल में ल्टैगा॥
कब आवैगा कौन राह से प्रान कौन विधि छूटैगा।
यह नहिं जानि परेगी वीचहि यह तन-द्ररपन फ्टैगा॥
तव न बचावैगा कोई जब काल-दंड दिर कूटैगा।
'हरीचंद' एक वही बचैगा जो हरिपद-रस घूँटैगा॥
(३९)

डंका कूच का वज रहा मुसाफ़िर जागो रे भाई। देखो लाद चले सब पंथी तुम क्यों रहे भुलाई॥ अव चलना ही निहचै है तो ले किन माल लदाई। 'हरीचंद' हरि-पद बिनु नहिं तो रहि जैहो मुँह बाई॥ (४०)

यारो इक दिन मौत जरूर।

फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नदो में चूर॥
यही चुडेलें तुम्हें खायँगी जिन्हें समझते हूर।
माया मोह जाल की फाँसी इससे भागो दूर॥
जान बूझकर घोखा खाना है यह कौन शकर।
आम कहाँ से खाओंगे जब बोते गये बबूर॥

राजा रंक सभी दुनिया के छोटे यहे मजूर । जो मॉनो बॉधित को मारे वही एर भर-पूर ॥ धूटा भगड़ा भ्रुटा टंटा झूटा सभी गरूर । पहरीचंद? हरि-प्रेम बिना सब अंत धूर का धूर ॥

#### (88)

चेत चेत रे सोबनवाले कि पर चोर खड़ा है।
सारी वैस बीत गई अब भी मद में चूर पड़ा है।
सिंह अपमान खान-सम निरल्ज जग के द्वार अड़ा है।
जरा याद उस समय की भी कर सब से जीन कड़ा है।
देखु न पाप नरक में तेरा जीवन जनम सड़ा है।
इरीचंदर अब ती हरि-पद भज़ क्यों जग-कींच गड़ा है।

#### (88)

क्यों वे क्या करते जग में तू आया या क्या करता है।
गरम-नास की भृष्ठ गया सुध मरनहार पर मरता है।
खाना पीना सोना रोना और विषय में भूष्ठा है।
यह तो स्क्षर में भी हैं तू मानुस बन क्या फूछा है।
एक बात पर्धुओं में बदकर तुझ से पाई जाती है।
तू ज्ञानी हो पार्रि है वहां पार्र-गंध निहें आती है।
जो विशेष था तुझ में पर्धु से उसे भूष्ठ त् बैठा है।
तो क्यों नाहक हम मनुष्य हैं हस गरूर में एंठा है।
जान बूझ अनजान बना है देखो नहिं पतियाता है।
हरीचंद' अब भी हरिनयर मज क्यों जवतरीर गंबाता है।

#### ( 88 )

अपने को तू समझ जरा क्या भीतर है क्या भूल है। तेरा असल रूप क्या है तू जिसके ऊपर फूल है। हुड्डी चमड़ी लहू मांस चरती से देह बनाई है। भीतर देखों तो थिन आवे ऊपर से चिकनाई है। अर पीप मल मूत पित्त कफ नकरीं खूँठ औ पोटा है। लार पीप मल मूत पित्त कफ नकरीं खूँठ औ पोटा है। नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है। तिमक कई खुल जाय तू खू यू कर सब नाक िकोड़िया। जरा गड़े या पचे मरे तो देख सभी पुँह मोड़िया। मरी पेट में मल की गट्यो ऊपर दाय सुधरता है। तिसकों छू कर बायु चड़े तो नाक बंद नर करता है। मल से उपजा मल में लियटा मित-मलीन तू खूरा है। इस शरीर पर इतना फूल ने अंधे मगरूरा है। इस शरीर पर इतना फूल ने अंधे मगरूरा है। इस कारीर पर इतना फूल ने ही से सजता है। इसीचंदर उस परमातम को, गदहे क्यों नहिं भजता है।

#### (88)

## गोर्पायाच-प्रेम

#### (84)

अभो जी अनेक मन होते !
तो इक स्थाम-बुँदर को देते, इक है जोग मँजेते ॥
एक सों सब ग्रह-कारज करते एक सों भरते ध्यान ।
एक सों स्थान रंग रँगते तांज लोक-काज कुल-कान ॥
को जप करें, जोग को सांधे, को पुनि मूँहे नैन।
हिये एक रस स्थाम मनोहर मोहन कोहिक मन।
हाँ तो हुतो एक ही मन सो हरि छै गए चुगई।
इरीचंदर कोउ और खोजि के जोग सिखायह जाई॥

#### ( )

सखी ए नैना बहुत जुरे।

तब सों मए पराए हरि सों जब सो जाई छे।

मोइन के रम-बढ़ हैं डोल्त तलकत तिनक हों।

मेरी सीख प्रीत सब छॉड़ी ऐसे वे निहों।
जग सीइनों बरज्यों पे ए नहिंहर सों तिनक हो।

हिरीचंदर देखत कमलन से बिय के हुते हुए।

#### (88)

सखी मन-मोहन मेरे मीत।
छोक केर कुछ-कानि छाँडि हम करी उनहिं मां ग्रीत।
छोक केर कुछ-कानि छाँडि हम करी उनहिं मां ग्रीत।
यगरी जग के कारज सगरे उन्छों सबरी नीत।
अब ती हम कबहूँ नहिं तिन्हें गिय की प्रेम प्रतीत।
वहै बाहु-बन्छ आत यहे इक यहे हमारी ग्रीत
इरीचंद' नियरक चिहरेंगी विय वल दोड जम जीत।

#### (86)

हमारे नैन वहीं निहयों । बीती जानि औषि सब रिय की जेहम मी वीट्यों । अवगाह्यों इन सकल अंग ब्रज अंजन को धोयो । लोक वेद कुल-कानि वहाई सुख न रह्यों खोयो ॥ डूबत हों अकुलाइ अथाहन यहै रीति कैसी। 'हरीचंद' पिय महाबाहु तुम आछत गति ऐसी॥

### ( ४९ )

पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन फोरि
 रूप-सुधा मिल कीनो नैनहू पयान है।
हँसिन नटिन चितविन मुसुकानि
 सुधराई रिसकाई मिलि मित पय पान है।
मोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरो भयो
 हिर्याचंद भेद ना परत कछु जान है।
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय
 हिर्या में न जानि परे कान्ह है कि प्रान है॥

### (40)

बोल्यों करें नूपुर श्रवन के निकट सदा,
पद-तल लाल मन मेरे विहरणों करें।
वाजी करें बंसी धुनि पूरि रोम-रोम मुख,
मन मुसुकानि मंद मनिह हँस्यों करें॥
'हरिचंद' चलि मुर्रान बतरानि चित,
छाई रहें छिब जुग हगन भरणों करें।
प्रानहू ते प्यारों रहें प्यारों तू सदाई तेरो
पीरों पट सदा जिय बीच फहरणों करें॥

## ( ५१ )

मारगं प्रेम को को समुझे 'हरिचंद' यथारथ होत यथा है। लाभ कछू न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है।। जानत है जिय मेरो मली विधि और उपाय सबै विरथा है। बाबरे हैं बृज के सगरे मोहिं नाहक पूछत कौन विथा है।।

### ( ५२ )

जिय पै जु होइ अधिकार तो विचार कीजै
लोक-लाज भलो बुरो भलें निरधारिए।
नैन श्रीन कर पग सबै पर-बस भए
उतै चिल जात इन्हें कैसे कै सम्हारिये॥
'हरीचंद' भई सब भाँति सों पराई हम
इन्हें ज्ञान किह कहो कैसे के निवारिए।
मन मैं रहै जो ताहि दीजिये विसारि मन
आपै बसे जा मैं ताहि कैसे के विसारिए॥

## ( ५३ )

ब्यापक ब्रह्म सबै थल पूर्न हैं हमहूँ पहिचानती हैं। पै बिना नँदलाल बिहाल सदा 'हरिचंद' न शानहि टानती हैं। तुम ऊधौ यहै कहियो उन सों हम और कहू नहिं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे विना अँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं।

## ( 48 )

पहिले बहु माँति भरोसो दियो अव ही हम लाइ मिलावती हैं। 'हरिचंद' भरोसे रही उनके सिलयाँ ने हमारी कहावती हैं। अब वेई जुदा है रहीं हम सो उलटो मिलि के समुझावती हैं। पहिले तो लगाइ के आग अरीजल को अब आपुहि यावती हैं।

### ( ५५ )

हम तो सब भाँति तिहारी भई तुम्हें छाँड़ि न और सों नेह करों। 'हरिचंद' जूछाँड़बी सबै कछु एक तिहारोई ध्यान सदा ही धरों॥ अपने को परायो बनाइ कै छाजहू छाँड़ि खरी विरहागि जरीं। सब ही सहीं नाहिं कहीं कछु पै तुब छेखे नहीं या परेखे मरीं॥

## ( ५६ )

पूरन पियूष प्रेम आतव छकी हों रोम
रोम रस भीन्यों सुधि भूळी गेह गात की।
लोक परलोक छाँड़ि लाज सों बदन मोड़ि
उघरि नची हों तिज संक तात मात की॥
'हरीचंद' एतेंहू पैं दरस दिखावें क्यों न
तरसत रैन दिना प्यासे प्रान पातकी।
एरे बृजचंद तेरे सुख की चकोरी हूँ मैं

एरे घनस्याम तेरे रूप की हों चातकी॥

### ( 40 )

छाँडि कुल बेद तेरी चेरी भई चाह भरी
गुरुजन परिजन लोक-लाज नासी हैं।
चातकी तृषित तुव रूप-सुधा हेत नित
पल पल दुसह वियोग दुख गाँसी हैं।।
'हरीचंद' एक ब्रत नेम प्रेम ही को लीतौ
रूप की तिहारे ब्रज-भूप हों उपासी हैं।।
ज्याय लै रे प्रानन बचाय लै लगाय कंठ
एरे नंदलाल तेरी मोल लई दासी हों॥

( ५८ )

थाकी गित अंगन की मित पर गई मंद सूख झाँझरी सी हैं के देह लागी पियरान। बावरी सी बुद्धि मई हँसी काहू छीन लई सुख के समाज जित तित लागे दूर जान। 'हरीचंद' रावरे विरह जग दुखमय भयो कछू और होनहार लागे दिखरान। नैन कुम्हिलान लागे बैनहु अथान लागे आओ प्राननाथ अब प्रान लागे मुरझान॥

( ? )

## भगवान श्रीराधा-कृष्ण और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्नोंका वर्णन

जयित जयित श्रीराधिका चरन जुगल करि नेम। जाकी छटा प्रकास तें पावत पामर प्रेम॥ कहें हरि-चरन अगाध अति कहें मोरी मित थोर। तदिप कृपा-गल लिह कहत छिमय ढिटाई मोर॥

#### छप्पय

स्वस्तिक स्यंदन संख सक्ति सिंहासन सुंदर । अंकुस जरध रेख अन्ज अठकोन अमलतर ॥ याजी वारन चेनु वारिचर बज्र विमल बर । कुंत कुसुद कलधौत कुंभ कोदंड कलाधर ॥ असि गदा छत्र नवकोन जब तिल त्रिकोन तक तीर गृह । हरिचरन चिह्न बित्तस लखे अधिकुंड अहि सैल सह ॥

#### खस्तिक-चिह्नका भाव

जे निज उर मैं पद धरत असुभ तिन्हें कहुँ नाहिं। या हित स्वस्तिक चिह्न प्रमु धारत निज पद माहिं॥

#### रथका चिह्न

निज भक्तन के हेतु जिन सारिथपन हूँ कीन । प्रगटित दीन-दयाछता रथ को चिह्न नवीन ।। माया को रन जय करन वैठहु या पें आइ। यह दरसावन हेत रथ चिह्न चरन दरसाइ॥

### शङ्खका चिह

भक्तन की जय सर्वदा यह दरसावन हेतु। संख चिह्न निज चरन मैं धारत भव-जल-सेतु॥ परम अभय पद पाइहौ याकी सरनन आइ। मनहुँ चरन यह कहत है शंख बजाइ सुनाइ॥ जग-पावनि गंगा प्रगट याही सों इहि हेत। चिह्न सुजल के तत्त्व को धारत रमा-निकेत॥

#### शक्ति-चिह्नका भाव

विना मोल की दासिका सिक्त स्वतन्त्रा नाहिं। सिक्तमान हरि याहि तें सिक्त चिह्न पद माहिं॥ भक्तन के दुख दलन को बिधि की लीक मिटाइ। परम सक्ति यामें अहै सोई चिह्न लखाइ॥

### सिंहासन-चिह्नका भाव

श्री गोपीजन के सुमन यापें करें निवास। या हित सिंहासन धरत हरि निज चरनन पास॥ जो आवें याकी सरन सो जग राजा होइ। या हित सिंहासन सुभग चिह्न रह्यो दुख खोइ॥

## अंकुश-चिह्नका भाव

मन-मतंग निज जनन के नेक़ु न इत उत जाहिं। एहि हित अंकुस धरत हरि निज पद कमलन माँहिं॥ याको सेवक चतुरतर गननायक सम होइ। या हित अंकुस चिह्न हरि चरनन सोहत मोइ॥

### ऊर्ध्व रेखा-चिह्नका भाव

कबहुँ न तिनकी अधोगित जे सेवत पद-पद्म । ऊरध रेखा चिह्न पद येहि हित कीनो सद्म ॥ ऊरधरेता जे भये ते या पद कों सेइ । ऊरध रेखा चिह्न यों प्रगट दिखाई देइ ॥ यातें ऊरध और कछु ब्रह्म अंड में नाहिं। ऊरध रेखा चिह्न है या हित हरि-पद माँहिं॥

### कमल-चिह्नका भाव

सजल नयन अरु हृदय में यह पद रहिये जोग ।
या हित रेखा कमल की करत कृष्ण-पद भोग ॥
श्रीलक्ष्मी को बात है याही चरनन-तीर ।
या हित रेखा कमल की धारत पद बलबीर ॥
विधि सों जग, विधि कमल सों, सो हिर सों प्रगटाइ ।
राधावर-पद-कमल में या हित कमल लवाइ ॥
पूलत सात्त्विक दिन लखे मकुचत लिव तम रात ।
या हित श्रीगोपाल-पद जलज चिन्द दरमात ॥

श्रीगोपीजन-मन-भ्रमर के ठहरन की ठौर। या हित जल-सुत-चिन्ह श्रीहरिपद जन सिरमौर ॥ बढ़त प्रेम-जल के बढ़े घटे नाहिं घटि जात। यह दयाञ्चता प्रगट करि पंकज चिन्ह लखात॥ काठ ज्ञान वैराग्य में वेंध्यो वेधि उड़ि जात। याहि न बेधत मन-भ्रमर या हित कमल लखात ॥

### अष्रकोण-चिह्नका भाव

आठो दिसि भूलोक कौ राज न दुर्लभ ताहि। अष्टकोन को चिन्ह यह कहत जु सेवें याहि॥ अनायास ही देत है अष्ट सिद्धि सुख-धाम। अष्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित स्याम ॥

#### अध्व-चिह्नका भाव

हयमेधादिक जग्य के हम ही हैं इक देव। अस्व-चिन्ह पद घरत हरि प्रगट करन यह भेव ॥ याही सों अवतार सब हयग्रीवादिक देख। अवतारी हरि के चरन याही तें हय-रेख ॥ बैरहु जे हरि सों करहिं पावहिं पद निर्वान। या हित केसी-दमन-पद इय को चिन्ह महान ।)

#### हाथीके चिह्नका भाव

ζ.

जाहि उधारत आपु हरि राखत तेहि पद पास । या हित गज को चिन्ह पद धारत रमा-निवास !! सब को पद गज-चरत मैं #सो गज हरि-पग माँहिं। यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहिं॥ सब कवि कविता मैं कहत गजगित राधानाथ। ताहि प्रगट जग मैं करन घरघो चिन्ह गज साथ।।

#### वेणु-चिह्नका भाव

सूर नर मुनि नर नाह के वंस यहीं सों होत। या हित बंसी चिन्ह हरि पद मैं प्रगट उदोत ॥ गाँठ नहीं जिनके हृदय ते या पद के जोग। या हित वंसी चिन्ह पद जानह सेवक छोग।। जे जन हरि-गुन गावहीं राखत तिन को पास। या हित बंसी चिन्ह हरि पद मैं करत निवास ॥ प्रेम भाव सों जे विधे छेद करेजे माहिं। तेर्ह या पद में बसें आइ सके कोउ नाहिं॥ मनहँ घोर तप करित है वंसी हरि-पद पास ) गोपी सह त्रैलोक के जीतन की धरि आस॥

### मीन-चिह्नका भाव

अति चंचल वहु ध्यान सें आवत हृदय मैंशार। या हित चिन्ह सु-मीन को हरि-पद में निरंगार॥ जब लौं हिय में सजलता तव लीं याकी बास। सुष्क भए पुनि नहिं रहत झार यह करत प्रकास ॥ जाके देखत ही बढ़े क्रज-तिय-मन में काम। रति-पति-ध्वज को चिन्ह पद यातें धारत स्ताम ॥ हरि मनमय कों जीति के ध्वज राख्यी पद लाइ। यातैं रेखा मीन की हरि-पद में दरसाइ॥ ... महा प्रलय में मीन बनि जिमि मनु रच्छा कीन। तिमि भवसागर कों चरन या हित रेखा मीन॥

## वज्र-चिह्नका भाव

चरन परसं नित जे करत इन्द्र-तुल्य ते होत। बज-चिन्ह हरि-पद-कमल येहि हित करत उदौत॥ पर्वत से निज जनन के पापिह काटन काज। बज्र-चिन्ह पद में धरत कृष्णचंद्र महराज ॥ बजनाभ यासों प्रगट जादव सेस ल्साहिं। थापन-हित निज बंस भुवि वज्र चिन्ह पद साहिं॥

## बरछी-चिह्नका भाव

मनु हरिहू अय सों डरत मित कहुँ आवे पाछ। या हित बरछी धारि पग करत दूर सें नास ॥

## कुमुद-फूलके चिह्नका भाव

श्रीराधा-मुलचंद्र लखि अति अनंद श्रीगात। कुमुद-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद या हित प्रगट लखात॥ चीतल निषि लखि फुलई तेज दिवस लखि बंद। यह सुभाव प्रगटित करत कुमुद चरन नँदनंद ॥

## स्वर्णके पूर्ण कुम्भके चिह्नका भाव

नीरस यामें नहिं बसें बसें जे रस भरपूर। पूर्ण कुंभ को चिन्ह मनु या हित धारत सूर॥

श्रीगोपिन की सौति लिख पद-तर दीनो डारि। यातें बंसी चिन्ह निज पद में भरत मुरारि॥ आई केवल वजनवध् क्यों नहिं सव सुर-नारि। या हित कोपित होइ हरि दीनी पर तर टारि॥ मन चोरथी वहु त्रियन को इन श्रवनन मग पेटि। ता प्राछित को तप करत मनु इरि-पद-सर वैटि॥ बेन सरिस हू पातकी सरन गये रिव लेत। बेनु-धरन के कमल-पद येनु चिन्ह यदि देत॥

सबँ पदा हित्तपदे निमग्नाः ।

गोपीजन-विरहागि पुनि निज जन के त्रयताप।

मेटन के हित चरन मैं कुंभ घरत हरि आप।

सुरसिर श्रीहरि-चरन सों प्रगटी परम पवित्र।

या हित पूरन कुंभ को घारत चिन्ह विचित्र।

कवहुँ अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-साज।

निज भक्तन के हेत पद कुंभ घरत ब्रजराज॥

श्रीगोपीजन-वाक्य के पूरन करिवे हेत।

सुकुच कुंभ को चिन्ह पग घारत रमानिकेत॥

## धनुषके चिह्नका भाव

इहाँ स्तब्ध निहं आवहीं आविहं जे नइ जाहिं। धनुष चिन्ह एहि हेतु है कृष्ण-चरन के माँहि॥ जुरत प्रेम के घन जहाँ हग बरसा बरसात। मन संध्या फूलत जहाँ तहँ यह धनुष लखात॥

### चन्द्रमाके चिह्नका भाव

श्रीसिव सों निज चरन सों प्रकट करन हित हेत। चंद्र-चिन्ह हरि-पद बसत निज जन कों सुख देत ॥ जे या चरनहिं सिर धरें ते नर रुद्र समान। चंद्र-चिन्ह यहि हेतु निज पद राखत भगवान ॥ निज जन पै बरखत सुधा हरत सकल त्रयताप। चंद्र-चिन्ह येहि हेतु हरि धारत निज पद आप।। भक्त जनन के मन सदा यामैं करत निवास। यातें मन को देवता चंद्र-चिन्ह हरि पास ॥ बहु तारन को एक पति जिमि ससि तिमि ब्रजनाथ। दच्छिनता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद साथ।। जाकी छटा प्रकास तें हरत हृदय-तम घोर। या हित सिस को चिन्ह पद धारत नंदिकसोर॥ निज भगिनी श्री देखि कै चंद्र बस्यो मनु आइ। ब्रजचंद्र-पद यातें प्रगट चंद्र-चिन्ह

### तलवारके चिह्नका भाव

निज जन के अध-पसुन कों बधत सदा करि रोस। एहि हित असि पग मैं धरत दूर दरत जन-दोस॥

### गदा-चिह्नका भाव

काम-कलुष-कुंजर-कदन समरथ जो सब भाँति। गदा-चिन्ह येहि हेतु हरि धरत चरन जुत क्रांति॥ भक्त-नाद मोहि प्रिय अतिहि मन महेँ प्रगट करंत। गदा-चिन्ह निज कमल पद धारत राधाकंत॥

### छत्रके चिह्नका भाव

भय दुख आतप सों तपे तिनको अति प्रिय एह। छत्र-चिन्ह येहि हेत पग धारत साँवल देह॥ अज राख्यो सुर-कोप तें भव-जल तें निज दास। छत्र-चिन्ह पद मैं धरत या हित रमानिवास॥ याकी छाया में बसत महाराज सम होय। छत्र-चिन्ह श्रीकृष्ण पद यातें सोहत सोय॥

### नवकोण-चिह्नका भाव

नवो खंड पति होत हैं सेवत ने पद-कंजु। चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरि-पद मंजु॥ नवधा भक्ति प्रकार करि तब पावत येहि लोग। या हित है नवकोन को चिन्ह चरन गत-सोग॥ नव जोगेश्वर जगत तिज यामें करत निवास। या हित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत प्रकास॥ नव ग्रह नहिं बाधा करत जो एहि सेवत नेक। याही तें नवकोन को चिन्ह धरत सविवेक ॥ सिखन के संग श्रीराधा करत निवास। याही हित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पास ॥ यामैं नव रस रहत हैं यह अनंद की खानि। याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि॥ नव को नव-रान लगि गिनौ नवें अंक सब होत। तातें रेखा कहत जग यामें ओत न प्रोत॥

### यव-चिह्नका भाव

जीवन जीवन के यहै अन्न एक तिमि येह। या हित जब को चिन्ह पद धारत साँवल देह॥

### तिल-चिह्नका भाव

याके सरन गए विना पितरन कीं गित नाहिं। या हित तिल को चिन्ह हरि राख़त निज पद माँहिं॥

## त्रिकोण-चिह्नका भाव

स्वीया परकीया बहुरि गनिका तीनहु नारि।
सब के पित प्रगटित करत मनमय-मयन मुर्गार॥
तीनहु गुन के भक्त कों यह उद्धरन समर्थ।
सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अर्थ॥
ब्रह्मा-हरि-हर तीनि सुर याही तें प्रगटत।
या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राधाकत।
श्री-भू-लीला तीनहू दासी याकी जान।
यातें चिन्ह त्रिकोन को पद धारत भगवान।

स्वर्ग-भूमि-पाताल में विक्रम है गए घाइ। याहि जनावन हेत त्रय कोन चिन्ह दरसाइ॥ जो याकै सरनिह गए मिटे तीनहूँ ताप । या हित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पाप ।। भक्ति-ज्ञान-बैराग È याके साधन यातें चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन लखि लीन॥ त्रयी सांख्य आराधि के पावत जोगी जीन। सो पद है येहि हेत यह चिन्ह त्रिश्रुति को भौन ॥ बृन्दावन द्वारावती मधुपुर तजि नहिं जाहिं। यातें चिन्ह त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहिं॥ का सुर, का नर, असुर का सब पें दृष्टि समान। एक भक्ति तें होत बस या हित रेखा जान॥ नित सिव जू बंदन करत तिन नैनिन की रेख। या हित चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन मैं देख।।

### वृक्षके चिह्नका भाव

बक्ष-रूप सब जग अहै बीज-रूप हरि आप। यातें तर को चिन्ह पग प्रगटत परम प्रताप ॥ जे भव आतप सों तपे तिनहीं के सुख हेता। वृक्ष-चिन्ह निज चरन मैं धारत खगपति-केत् ॥ जहूँ पग धरें निकुंजमय भूमि तहाँ की होय। या हित तर को चिन्ह पद पुरवत रस कों सोय ॥ यहाँ कल्पतरु सों अधिक भक्त मनोरथ दान। बुक्ष चिन्ह निज पद धरत यातें श्रीभगवान ॥ श्रीगोपीजन-मन-बिहॅग इहाँ करैं विश्राम । या हित तरु को चिन्ह पद धारत हैं घनस्याम ॥ केवल पर-उपकार-हित बुध-सरिस जग कौन। तातें ताको चिन्ह पद राधा-रौन ॥ धारत प्रेम-नयन-जल सों सिंचे सुद्ध चित्त के खेत। बनमाली के चरन में बृक्ष चिन्ह येहि हेत !! पाइन मारेहु देत फल सोइ गुन यामें जान। बक्ष-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद पर-उपकार-प्रमान ।)

### वाण-चिह्नका भाव

सन कटान्छ व्रज-जुवित के वसत एक ही ठौर l सोई वान को चिन्ह है कारन निहं कछु और ll

### गृह-चिह्नका भाव

केवल जोगी पावहीं नहिं यामैं कछु नेम। या हित गृह को चिन्ह जिहि गृह लहें करि प्रेम॥

मित डूबो भव-सिंधु में यामें करी निवास।
मानहु गृह को चिन्ह पद जनन वोलावत पास।
सिव जू के मन को मनहुँ महल वनाये स्याम।
चिन्ह होय दरसत सोई हरि-पद-कंज ललाम।
गृही जानि मन बुद्धि को दंपित निवसन हेत।
अपने पद कमलन दियो दयानिकेत निकेत।

## अग्निकुण्डके चिह्नका भाव

श्री बल्लभ हैं अनल-वपु तहाँ सरन जे जात। ते मम पद पावत सदा येहि हित कुंड लखात॥ श्री गोपीजन को बिरह रह्यो जौन श्री गात। एक देस में सिमिटि सोइ अग्निकुंड दरसात॥ मन तिप के मम चरन में कथित धान सम होइ। तब न और कछु जन चहै अग्निकुंड है सोइ॥ जग्य-पुरुष तिज और को को सेवे मितमंद। अग्निकुंड को चिन्ह येहि हित राख्यो व्रजचंद॥

## सर्प-चिह्नका भाव

निज पद चिन्हित तेहि कियो ताको निज पद राखि । काळी-मर्दन-चरन यह भक्त-अनुग्रह-साखि ॥ नाग-चिन्ह मत जानियो यह प्रभु-पद के पास ॥ भक्तन के मन बाँधिवे हित राखी अहि पास ॥ श्री राधा के विरह मैं मित त्रि-अनिल दुख देइ । सर्प-चिन्ह प्रभु सर्वदा राखत हैं पद सेइ ॥ याकी सरनन दीन जन सर्पहि आवहु धाय । सर्प-चिन्ह एहि हेतु पद राखत श्री वजराय ॥

### शैल-चिह्नका भाव

सत्य-करन हरिदास वर श्री गिरिवर को नाम। सैल-चिन्ह निज चरन मैं राख्यो श्री घनस्याम॥ श्री राधा के विरह में पग पग लगत पहार। सैल-चिन्ह निज चरन मैं राख्यो यहै विचार॥

श्रीगोपारुतापिनी श्रुतिके मतसे चरण-चिह्न-वर्णन

परम ब्रह्म के चरन में मुख्य चिन्ह ध्वज-छत्र।
ऊरध अध अज लोक सों सोई द्वै पद अत्र॥
ध्वजा दंड सो मेरु है बन्यो स्वर्णमय सोय।
सूर्य-चन्द्र की कान्ति जो ध्वज पताक सो होय॥

आतपत्र को चिन्ह जोइ ब्रह्मलोक सो जान। येहि बिधि श्रुति निरने करत चरन-चिन्ह परमान॥ रथ बिनु अस्व लखात है मीन चिन्ह द्वै जान। धनुष बिना परतंच को यह कोउ करत प्रमान॥

## चिह्नोंके मिलित भाव

दो चिह्नांके मेल

## हाथी और अङ्कराके चिद्धका भाव

काम करत सब आपु ही पुनि प्ररक्तू आप। या हित अंकुस-हस्ति दोउ चिन्ह ज्ञरन गतपाप।।

## तिल और यवके चिह्नका भाव

देव-काज अरु पितर दोउ याही सों सिधि होइ। याके बिन कोउ गित नहीं येहि हित तिल-जब दोइ॥ देव-पितर दोउ रिनन सों मुक्त होत सो जीव। जो या पद को सेवई सकल सुखन को सींव॥

## कुमुद और कमलके चिह्नका भाव

राति दिवस दोउ सम अहै यह तौ स्वयं प्रकास। या हित निसि दिन के दोऊ चिन्ह कृष्ण-पद पास॥ तीन चिह्नकि मेल

## पर्वत, कमल और वृक्षके चिह्नोंके भाव

श्री कालिंदी कमल सों गिरि सों श्री गिरिराज। श्री बृन्दाबन बृक्ष सों प्रगटत सह सुख साज॥ जहाँ जहाँ प्रभु पद धरत तहाँ तीन प्रगटत। या हित तीनह चिन्ह ए धारत राधाकंत॥

### त्रिकोन, नवकोन और अप्रकोनके भाव

तीन आठ नव मिलि सबै बीस अंक पद जान। जीत्यौ बिस्वे बीस सोइ जो सेवत करि ध्यान॥

चार चिह्नोंके मेल

अमृत-कुम्म, धनुष, बंशी और गृहके चिह्नोंके भाव वैद्यक अमृत-कुंभ सों धनु सों धनु को वेद। गान बेद बंसी प्रगट सिल्प वेद गृह भेद॥ रिग यज्ज साम अथर्व के ये चारहु उपवेद। सो या पद सों प्रगट एहि हेतु चिन्ह गतसेद॥ सर्प, कमल, अग्निकुण्ड और गदाके चिहाँके भाव रामानुज मत सर्प सों सेष अचारज मानि। निवारक मत कमल सों रिविहि पद्म प्रिय जानि॥ विष्णुस्वामि मत कुंड सों श्रीबल्लभ वपु जान। गदा चिन्ह सों माध्व मत आचारज हनुमान॥ इन चारहु मत में रहै तिनिहें मिलें भगवंत। कुंड गदा अहि कमल येहि हित जानहु सब संत॥

## शक्ति, सर्प, बरछी और अङ्कराके भाव

सर्प चिन्ह श्री संभु को सक्ति सु गिरिजा भेस। कुंत कारतिक आपु है अंकुस अहै गनेस॥ प्रिया-पुत्र सँग नित्य सिव चरन बसत हैं आप। तिन के आयुध चिन्ह सव प्रगटित प्रवल प्रताप॥

पाँच चिह्नोंके मेल

## गदा, सर्प, कमल, अङ्करा और राक्तिके चिह्नोंके भाव

गदा बिष्णु को जानिये अहि सिव जू के साथ । दिवसनाथ को कमल है अंकुस है गननाथ ॥ सिक्त रूप तहुँ पाँचौ देव। चिन्ह रूप श्रीकृष्ण-पद करत सदा सुभ सेव॥ जिमि सब जल मिलि नदिन मैं अंत समुद्र समात। तिमि चाहौ जाकौ भजौ कृष्ण चरन सब जात॥

छः चिह्नोंके मेल

## छत्र, सिंहासन, रथ, अश्व, हाथी और धनुषके चिह्नोंके भाव

छत्र सिंहासन बाजि गज रथ धनु ए पट जान। राज-चिन्ह में मुख्य हें करत राज-पद दान॥ जो या पद को नित भजे सेवे करि करि ध्यान। महाराज तिन को करत सह स्यामा भगवान॥ सात चिह्नोंक मेरा

वेणु, मत्स्य, चन्द्र, वृक्ष, कमळ, कुमुद और गिरिके चिहाँके भाव

आवाहन हित येनु झप काम बढ़ावन हेत। चंद्र विरह-बरधन करन तरु सुगंधि रस देत॥ कमल हृदय प्रफुलित-करन कुमुद प्रेम-दृष्टान्त। गिरिवर सेवा करन हित धारत राधाकांत॥





場ところ

Ţ

रास-विलास-सिंगार के ये उद्दीपन सात। आलंबन हरि संग ही राखत पद-जलजात॥ आठ चिह्नोंके मेल

## वज्र, अग्निकुण्ड, तिल, तलवार, मच्छ, गदा, अष्टकोण और सर्पके भाव

बज़ इन्द्र बपु, अनल है अमिकुंड बपु आप। जम तिल बपु, तलवार बपु नैरित प्रगट प्रताप।। बरुन मच्छ बपु, गदा बपु वायु जानि पुनि लेहु। अष्टकोन बपु धनद है, अहि इसान कहि देहु॥ आयुध बाहन सिद्धि क्षष आदिक को संबंध। इन चिन्हन सों देव सों जानहु करि मन संध।। सोइ आठों दिगपाल मनु सेवत हरि-पद आइ। अथवा दिगपति होइ जो रहै चरन सिरु नाइ॥

#### पुनः

भंकुश, वरछी, शक्ति, पवि, गदा, धनुष, असि, तीर । आठ शस्त्र को चिन्ह यह धारत पद बल्बीर ॥ आठहु दिसि सों जनन की मनु-इच्छा के हेत । निज पद में ये शस्त्र सब धारत रमा-निकेत ॥

नौ चिह्नि मेल

## वेणु, चन्द्र, पर्वत, रथ, अग्नि, वज्र, मीन,गज और खस्तिक चिह्नोंके भाव

बेन् - चन्द्र - गिरि - रथ - अनल - बज्र - मीन - गज - रेख । आठौं रस प्रगटत सदा नवम स्वस्तिकहु देख॥ बेन प्रगट शृंगार रस जो बिहार को मूल। चरन कमल में चन्द्रमा यह अद्भुत गत सूल॥ कोमल पद कहूँ गिरि प्रगट यहै हास्य की बात। रन उद्यम आगे रहै रथ रस बीर लखात॥ निसिचर-तूलहि दहन हित अग्निकुंड भय-रूप। सर्प को चिन्ह है दुष्टन काल-सरूप॥ गज करुना रस रूप है जिन अति करी पुकार। वीभत्स है बंगाली-ब्यवहार ॥ चिन्ह नाटक के ये आठ रस आठ चिन्ह सों होत। स्वस्तिक सों पुनि सांत को रस नित करत उदोत ॥ कर-पद-मुख आनंदमय प्रभु सब रस की खान। ताते नव रस चिन्ह यह धारत पद भगवान॥

3

दस चिह्नकि मेल

# वेणु, शंख, गज, कमल, यव, रथ, गिरि, गदा, वृक्ष और मीनके भाव

बेनु बढ़ावत श्रवन कों, संख सुकीर्तन जान।
गज सुमिरन कों कमल पद, पूजन कमल वखान।
भोग रूप जब अरचनिह, बंदन गिरि गिरिराज।
गदा दास्य हनुमान को, सख्य सारथी-साज॥
तरु तन मन अरपन सबै, प्रेम लच्छना मीन।
दस बिधि उद्दीपन करिह भक्ति चिन्ह सत तीन॥

मत्स्य, अमृत-कुम्भ, पर्वत, वज्र, छत्र, धनुष, वाण, वेणु, अग्निकुण्ड और तळवारके चिह्नोंके भाव

प्रगट मत्स्य के चिन्ह सों विष्णु मत्स्य अवतार । अमृत-कुंभ सों कच्छ है भयो जो मयती बार ॥ बाराह मे धरनि-उधारन-रूप। पर्वत सों बज्र चिन्ह नरसिंह के जे नख बज्र-सरूप॥ बामन जू हैं छत्र सीं जो है बटु को अंग। परसुराम धनु चिन्ह हैं गए जो धनु के संग॥ बान चिन्ह सों प्रगट अी रामचन्द्र महराज। बेनु-चिन्ह हलधर प्रगट ब्यूह रूप सह साज॥ अग्निकुंड सों बुध भए जिन मख निंदा कीन। कलकी असि सों जानिये म्लेच्छ-हरन-परवीन ॥ भीर परत जब भक्त पर तब अवतारहिं हेत। पद दसौं चिन्ह एहि हेत ॥ अवतारी श्रीकृष्ण

ग्यारह चिह्नोंके मेल

## शक्ति, अग्निकुण्ड, हाथी, कुम्म, धनुष, चन्द्र, यव, वृक्ष, त्रिकोण, पर्वत और सर्पके चिक्नोंके भाव

श्री सिव जू हरि-चरन में करत सर्वदा बास।
आयुध भूषन आदि सह ग्यारह रूप प्रकास ॥
सिक्त जानि गिरि-नंदिनी परम सिक्त जो आप।
अग्नि-कुंड तीजो नयन अथवा धूनी थाप॥
गज जानो गज को चरम धरत जाहि मगवान।
कुंम गंग-जल कों कही रहत सीस अस्थान॥
धनुष पिनाकहि मानियै सत्र आयुध को ईस।
चंद्र जानि चूड़ारतन जेहि धारत सिव सीस॥

श्रीतन् नवधा भक्तिमय सोइ नवकोन रुखाइ। बुक्ष महावट बूक्ष है रहत जहाँ सुरराइ॥ नेत्र रूप वा सूल को रूप त्रिकोनहि जान। पर्वत सोइ कैलास है जहें बिहरत मगवान॥ सर्प अभूखन अंग के कंकन मैं वा सेत। एहि विधि श्री सिव वसहिं नित चरन माँहि सुभ वेस ॥ इनकी सम करि सकै भक्तन के सिरताज। सतोप जो रीक्षि के देहिं भक्ति सह साज॥ न निज प्रभु कों जा दिवस आत्म-समर्पन कीन। आदि तीन दीन॥ :न-भपन-यसन-भष-सेज म-सर्प-गज-छाल विष परवत माँहि निवास । ासों अंगीकृत कियो तज्यौ सबै **प्र**करास ॥

#### अन्य मतीके अनुसार चिह्नोंके वर्णन

स्तक पीवर वर्ण को, पाटल है अठ-कोन। (ग को छत्र है) हरित कल्पतर जीन। बर्ण को चक्र है। पाटल जब की माल। रेखा अरुन है। लोहित ध्वजा विसाल। बीजुरी रंग को, अंकुस है पुनि स्याम। ाक तथ चित्रित बरनः पद्म अरून अठ-धाम II व चित्र रॅंग को बन्यी, मुकुट स्वर्न के रंग। ासन चित्रित वरन सोमित सुमग सुढंग II म चँवर को चिन्ह है नील वर्न अति खच्छ। अँगुष्ठ के मूल में पाटल वर्न प्रतन्छ॥ । पुरुषाकार है पाटल रंग प्रमान | अष्टादस चिन्ह श्री हरि दिहेने पद जान !! हरि के दिच्छन चरन ते राधा-पद नाम। ग बाम पद चिन्ह अब सुनह बिचित्र छलाम ॥ ा रंग को मतस्य है। कल्स चिन्ह है लाल। ; चंद्र पुनि स्वेत हैं, अरुन त्रिकोन विसाल। म बरत पुनि जंबु फल, काही धनु की रेख। हुर पाटल रंग को। संख स्वेत रँग देख।। । स्याम रँग जानिये, बिंदु चिन्ह है पीत । ् अरुन षटकोनः जम दंड स्थाम की रीत II ाली पाटल रंग की पूर्ण चंद्र घृत रंग। ं रंग चौकोन है पृथ्वी चिन्ह मुहंग॥ वा पाटल रंग के होड चरनन के जान। ग नाम पद चिन्ह सो राघा दिन्छन मान॥ या विधि चौंतिस चिन्ह हैं जुगल चरन जल छाँड़ि सकल भवजाल को भजी याहि है श्रीखामिनीजीके चरण चिह्नोंके भाव

## छप्पय

छत्र चक्र ध्वज छता पुष्प कंकन अंबुज ६ अंकुस ऊरघ रेख अर्घ सित जब बाएँ गु पाल गदा रथ जग्यवेदि अर कुंडल ज बहुरि मत्स्य गिरिराज संख दहिने पद मा श्रीकृष्ण प्रानप्रिय राधिका चरन चिन्ह उन्नीत 'हरिचंद' सीस राजत सदा कलिमल-हर कल्यान

## वाम पद-चिह्न

### छत्रके चिह्नका भाव

सव गोपिन की स्वामिनी प्रगट करन यह अ गोप-छत्रपति-कामिनी धरथो कमल-पद छ प्रीतम-विरहातप-समन हेत् सक्छ सुख्धा छत्र चिन्ह निज कंज पद धरत राधिका वा जदपति वजपति गोपपति त्रिभुवनपति भगवा तिनहुँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जान

#### चक्रके चिह्नका भाव

एक-चक ब्रजगूमि मैं श्रीराधा को एव चक चिन्ह प्रगटित करन यह रान चरन पिराः मान समै हरि आप ही चरन पलोटत आय कुष्ण कमल कर चिन्ह सो राधा-चरन ललाय दहन पाप निज जनन के हरन हृदय-तम योग तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन चित को चोर

#### ध्वजके चिह्नका भाव

परम विजय सव तियन सीं श्रीराधा पद जान यह दरसावन हेतु पद ध्वज को चिन्ह महान

#### लता-चिह्नका भाव

विया मनोर्थ की छता चरन वनी मनु आय लता चिन्ह हैं प्रगट सोह राधा-चरन हिगाय करि आश्रय श्रीकृष्ण को रहत मदा निर्धार लता-चिन्ह एहि हेत सो रहत न विनु आभार देवी बृंदा विभिन्न की प्रगट करन गर वान चिन्ह श्रीसधिका धारत पद-जन्तनन

सकल महौषधि गनन की परम देवता आप। सोइ भवरोग महौषधी चरन लता की छाप॥ लता चिन्ह पद आपु के बृक्ष चिन्ह पद स्थाम। मनहुँ रेख प्रगटित करत यह संबंध ललाम॥ चरन धरत जा भूमि पर तहाँ कुंजमय होत। लता चिन्ह श्री कमल पद या हित करत उदोत॥ पाग चिन्ह मानहुँ रह्यौ लपटि लता आकार। मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेहु विचार॥

## पुष्पके चिह्नका भाव

कीरितिमय सौरम सदा या सों प्रगटित होय।
या हित चिन्ह सुपुष्प को रह्यो चरन-तल सोय॥
पाय पलोटत मान में चरन न होय कठोर।
कुसुम चिन्ह श्रीराधिका धारत यह मित मोर॥
सब पल याही सों प्रगट सेवहु येहि चित लाय।
पुष्प चिन्ह श्री राधिका पद येहि हेत ल्लाय॥
कोमल पद लिख कै पिया कुसुम पाँवड़े कीन।
सोइ श्रीराधा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन॥

### कंकणके चिह्नका भाव

पिय-विहार में मुखर लिख पद तर दीनो डारि । कंकन को पद चिन्ह सोइ धारत पद सुकुमारि॥ पिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हेत । मानिनि-पद मैं बलय को चिन्ह दिखाई देत॥

### कमलके चिह्नका भाव

कमलिदिक देवी सदा सेवत पद दे चित्त । कमलि चिन्ह श्रीकमलि पद धारत एहि हित नित्त ॥ अति कोमलि सुकुमार श्री चरन कमलि हैं आप । नेत्र कमलि के हिए की सोई मानौ छाप ॥ कमलि रूप वृंदा विपिन बसत चरन मैं सोइ । अधिपतित्व स्चित करत कमलि कमलि पद होइ ॥ नित्य चरन सेवन करति विष्णु जानि सुख-सद्म । पद्मादिक आयुधन के चिन्ह सोई पद-पद्म ॥ पद्मादिक स्व निधिन को करति पद्म-पद्म ॥ यातें पद्मा-चरन मैं पद्म चिन्ह पहिचान॥

### ऊर्ध्व रेखाके चिह्नका भाव

अति त्यो श्री नरन को यह मारग निरुपाधि। ऊरध रेखा चरन में ताहि लेहु आराधि॥ सरन गए ते तरिहंगे यहै लीक किह दीन। ऊरघ रेखा चिन्ह है सोई चरन नवीन॥ . अङ्कराके चिह्नका भाव

बहु-नायक पिय-मन-सुगज मित औरन पे जाय। या हित अंकुस चिन्ह श्री राधा-पद दरसाय॥ अर्ध-चन्द्रके चिह्नका भाव

पूरन दस सिन-नखन सों मनहुँ अनादर पाय।
सूखि चंद्र आधो भयो सोई चिन्ह लखाय॥
जे अ-मक्त कु-रितक कुटिल ते न सकि इत आय।
अर्ध-चंद्र को चिन्ह येहि हेत चरन दरसाय॥
निष्कलंक जग-बंद्य पुनि दिन दिन याकी बृद्धि।
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह है या हित करत समृद्धि॥
राहु प्रसै पूरन सिहि प्रसै न येहि लखि बक।
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देखत जेहि शिव-सक॥

### यवके चिह्नका भाव

परम प्रथित निज यश-करन नर को जीवन प्रान । राजस जब को चिन्ह पद राधा धरत सुजान ॥ भोजन को मत सोच करु भज्ज पद तज्जु जंजाल । जब को चिन्ह लखात पद हरन पाप को जाल ॥

## \_ दक्षिणपद-चिह्न

### पाश-चिह्नका भाव

भव-बंधन तिन के कटें जे आवें करि आस |
यह आसय प्रगटित करत पास प्रिया-पद पास ||
जे आवें याकी सरन कबहुँ न ते छुटि जाहिं।
पास-चिन्ह श्री राधिका येहि कारन पद माहिं।
पिय मन बंधन हेत मनु पास-चिन्ह पद सोभ।
सेवत जाको संसु अज भक्ति दान के छोम।

### गदाके चिह्नका भाव

जे आवत याकी सरन पितर सबै तरि जात। गया गदाधर चिन्ह<sup>्</sup>पद या हित गदा छखात॥

### रथ-चिह्नका भाव

जामें श्रम कछु होय निह चलत समय वन-कुंज। या हित रथ को चिन्ह पग सोभित सब मुख-पुंज॥ यह जग सब रथ रूप है सारिथ प्रेरक आप। या हित रथ को चिन्ह है पग मैं प्रगट प्रताप॥

## वेदीके चिह्नका भाव

अमि रूप है जगत को कियो पुष्टि रस दान। या हित वेदी चिन्ह है प्यारी-चरन महान॥ जग्य रूप श्रीकृष्ण हैं स्वधा रूप हैं आप। यातें वेदी चिन्ह है चरन हरन सब पाप॥

## कुण्डलके चिह्नका भाव

प्यारी पग न्पूर मधुर धुनि सुनिवे के हेत। मनहुँ करन पिय के वसे चरन सरन सुख देत॥ सांख्य योग प्रतिपाद्य हैं ये दोउ पद जलजात। या हित कुंडल चिन्ह श्री राधा-चरन लखात॥

## मत्स्यके चिह्नका भाव

जल विनु मीन रहे नहीं तिमि पिय विनु हम नाहिं। यह प्रगटावन हेत हैं मीन चिन्ह पद माँहिं॥ पर्वतके चिह्नका भाव

सब ब्रज पूजत गिरिवरिह सो सेवत है पाय। यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह लखाय॥ शंखके चिह्नका भाव

कबहूँ पिय को होइ नहिं बिरह ज्वाल की ताप। नीर तत्व को चिन्ह पद यासों धारत आप॥

भक्त-मंजूषा आदि प्रन्थेंकि अनुसार वर्णन

बेंड़ो अंगुष्ट मध ऊपर मुख को छत्र। दिन्छन दिसि को फरहरे ध्वज ऊपर मुख तत्र॥ पुनि पताक ताके तले कल्पलता की रेख। जो ऊपर दिसि कों बढ़ी देत सकल फल लेख।। ऊरध रेखा कमल पुनि चक्र आदि अति स्वन्छ। दिन्छन श्री हरि के चरन इतने चिन्ह प्रतच्छ ॥ श्री राधा के बाम पद अष्ट पत्रको पद्म। पुनि कनिष्ठिका के तले चक्र चिन्ह को सद्मा। ् अग्र श्रृंग अंकुस करी ताही के दिग ध्यान। नीचे मुख को अर्घ सिस एड़ी मध्य प्रमान।। ताके ढिग है बलय को चिन्ह परम सुख-मूल। दिच्छिन पद के चिन्ह अब सुनहु हरन भव-सूल।। संख रह्यों अंगुष्ठ में ताको मुख अति हीन। चार अँगुरियन के तले गिरिवर चिन्ह नवीन॥ ऊपर सिर सब अंग-जुत रथ है ताके पास। द्दिला दिसि ताके गदा बाँए सक्ति विलास।।

एड़ी पें ताके तले ऊपर मुख को मीन चरन-चिन्ह तेहि भाँति श्री राधा-पद लखि लीन॥

दूसरे मतसे श्रीस्वामिनीजीके चरण-चिह्न

वाम चरन अंगुष्ठ तल जब को चिन्ह लखाइ। अर्घ चरन लों धूमि के ऊरध रेखा जाइ॥ चरन-मध्य ध्वज अञ्ज है पुष्प-लता पुनि सोह। पुनि कनिष्ठिका के तले अंकुस नासन मोह॥ चक्र मूल में चिन्ह है कंकन है अरु छत्र। एड़ी में पुनि अर्घ सिस सुनो अबै अन्यत्र॥ एड़ी में सुभ सैल अरु स्यंदन ऊपर राज। सिक्त गदा दोउ ओर दर अँगुठा मूल विराज॥ कनिष्ठिका अँगुरी तले वेदी सुंदर जान। कुंडल है ताके तले दिन्छन पद पहिचान॥ जुलसी-शब्दार्थ-प्रकाशके मतानुसार युगलस्करूपके चरण-चिह्न

छप्पय

अस्थ रेखा छत्र चक्र जव कमल ध्वजावर।
अंदुस कुलिस सुन्चारि सयीये चारि जंबुधर॥
अष्टकोन दस एक ल्रांक्टन दिहने पग जानौ।
वाम पाद आकास शंखवर धनुष पिछानौ॥
गोपद त्रिकोन घट चारि सिस मीन आठ ए चिन्ह्वर।
श्रीराधा-रमन उदार पद ध्यान सकल कल्यानकर॥
पुष्प लता जव बल्य ध्वजा ऊरध रेखा बर।
छत्र चक्र बिधु कलस चारु अंदुस दिहने धर॥
कुंडल बेदी संख गदा बरछी रय मीना।
बाम चरन के चिह्न सप्त ए कहत प्रवीना॥
ऐसे सत्रह चिह्न-जुत राधा-पद बंदत अमर।
सुमिरत अधहर अन्वध्यर नंद-सुअन आनंदकर॥

गर्गसंहिताके मतानुसार चरण-चिह

चक्रांकुस जब छत्र ध्वज स्वस्तिक बिंदु नवीन। अष्टकोन पवि कमल तिल संख कुंभ पुनि मीन॥ उरध रेख त्रिकोन धनु गोखुर आधो चंद। ए उनीस सुभ चिन्ह निज चरन धरत नँद-नंद॥

अन्य मतानुसार श्रीमतीजीके चरण-चिद्व

केतु छत्र स्यंदन कमल करघ रेखा चक। अर्घ चंद्र कुस बिन्दु गिरि संख सक्ति अति वक॥ स्रोनी लता लवंग की गदा बिन्दु हैं जान। सिंहासन पाठीन पुनि सोभित चरन विमान॥ ए अष्टादस चिह्न श्री राधा-पद में जान।
जा कहँ गावत रैन दिन अष्टादसौ पुरान॥
जग्य श्रुवा को चिह्न है काहू के मत सोइ।
पुनि लक्ष्मी को चिह्नहू मानत हरि-पद कोइ॥
श्रीराधा-पद मौर को चिह्न कहत कोउ संत।
दै फल की बरछी कोऊ मानत पद कुस अंत॥

श्रीमद्भागवतके अनेक टीकाकारोंके मतानुसार श्रीचरण-चिह्न लाँबो प्रभु को श्री चरन चौदह अंगुल जान। षट अंगुल विस्तार मैं याको अहै प्रमान।। दिच्छिन पद के मध्य मैं ध्वजा-चिह्न सुभ जान। अँगुरी नीचे पद्म है, पिन दिन्छन दिसि जान॥ अंकुस वाके अग्र है, जब अँगुष्ठ के मूल। स्वस्तिक काहू ठौर है हरन भक्त-जन-स्ल॥ तल सों जहँ लों मध्यमा सोभित ऊरध रेख। ऊरध गति तेहि देत है जो वाको लखि लेख II आठ अँगुरु तिज अग्र सों तर्जीन अँगुठा बीच। अष्टकोन को चिह्न लखि सुभ गति पावत नीच ॥ बाम चरन मैं अग्र सों तिज के अंगुल चार। बिना प्रतंचा को धनुष सोभित अतिहि टदार॥ मध्य चरन त्रैकोन है अमृत कलस कहुँ देख। द्दे मंडल को बिंदु नम चिह्न अग्र पें लेख।। अर्घ चंद्र त्रैकोन के नीचे परत छखाय। गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय॥ एड़ी पै पाठीन है दोउ पद जंबू-रेख। दिन्छन पद अंगुष्ठ मधि चक्र चिह्न कों लेख ॥ छत्र चिह्न ताकें तले सोभित अतिहि पुनीत। बाम अँगूठा संख है यह चिह्नन की रीत॥ पूरन प्रागट्य तहँ उन्निस परत लखाइ। अंस कला मैं एक दें तीन कहूँ दरसाइ॥ चक्रवर्तिनी तोपिनी जान । बाल-बोधिनी यहै तिनको प्रमान ॥ वैष्णव-जन-आनंदिनी चरन-चिद्ध निज ग्रंथ में यही लिख्यो हरिराय। विष्णु पुरान प्रमान पुनि पद्म-वचन कों पाय॥ स्कंद-मत्स्य के वाक्य सों याको अहै प्रमान। एयग्रीव की संहिता वाहू में यइ जान ॥

श्रीराधिकासहस्रनामके मतानुसार चरण-चिह्न कमल गुलाव अटा सु-रथ कुंडल कुंजर छत्र। फूल माल अरु बीजुरी दंड मुकुट पुनि तत्र॥ पूरन सिंस को चिन्ह है बहुरि ओढ़नी जान। नारदीय के बचन को जानहु लिखित प्रमान॥ भगवान् श्रीसीतारामचन्द्रजीके चरण-चिह्न

स्वस्तिक ऊरध रेख कोन अठ श्रीहल-मूसल।
अहि बाणांवर वज्र सु-रथ जब कंज अष्टदल॥
कल्पवृक्ष ध्वज चक्र मुकुट अंकुस सिंहासन।
छत्र चँवर जम-दंड माल जब की नर को तन॥
चौबीस चिन्ह ये राम-पद प्रथम सुलच्छन जानिए।
सरज् गोपद महि जम्बू घट जय पताक दर।
गदा अर्घ ससि तिल त्रिकोन पटकोन जीव वर॥
शक्ति सुधा सर त्रिविल मीन पूरन ससि बीना।
बंसी धनु पुनि हंस तून चिन्द्रका नवीना॥
श्री राम-वाम पद-चिन्ह सुभ ए चौविस सिव उक्त सय।
सोइ जनकनंदिनी दच्छ पद भजु सब तजु हिर्चंद अव॥

रिसकनके हित ये कहे चरन-चिन्ह सब गाय। मिति देखेँ यहि और कोउ करियो वही उपाय॥ चरन-चिन्ह व्रजराय के जो गाविह मन लाय। सो निहन्ते भव-सिंधुकों गोपद सम करि जाय॥ लोक-बेद-कुल-धर्म बल सब प्रकार अति हीन। पद-ब्रल ब्रजराज के परम ढिठाई कीन॥ यह माला पद-चिन्ह की गुही अमोलक रत्न। -निज सुकंठ में धारियो अहो रसिक करि जत्न॥ भटक्यौ बहु विधि जग विपिन मिल्यौ न कहुँ विश्राम । अव आनंदित है रह्यी पाइ चरन घनस्याम॥ दोऊ हाथ उठाइ के कहत पुकारि पुकारि। जो अपनो चाहौ भलौ तौ भजि लेहु मुरारि॥ सुत तिय गृह धन राज्य हू या मैं सुख कछु नाहिं। परमानंद प्रकास इक कृष्ण-चरन के माहिं॥ मोरौ मुख घर ओर सों तोरौ भव के जाल। छोरौ सब साधन सुनौ भजौ एक नँदलाल ॥ अहो नाथ व्रजनाथ जू कित त्यागौ निज दास। वेगहि दरसन दीजिये व्यर्थ जात सव साँस॥

## भक्त सत्यनारायण

( जन्म-सं० १९४१ वि० माघ शुक्का ३, व्रजभापाके सफल कवि )

(३)

माधव, अव न अधिक तरसैए। जैसी करत सदा सीं आये, वही दया दरसैए॥ मानि लेउ हम क्र कुढंगी, कपटी कुटिल गँवार। कैसे असरन सरन कही तुम, जन के तारनहार ॥ तुम्हरे अछत तीन-तेरह यह, देस-दसा दरसावै। पे तम को यहि जनम धरे की। तनकहुँ लाज न आवै॥ आरत तुम हि पुकारत हम सव, सुनत न त्रिभुवनराई। अँगुरी डारि कान में वैठे, धरि ऐसी निदुराई॥ अजहँ प्रार्थना यही आप सों। अपनों विरुद सँवारी। <sup>(सत्य)</sup> दीन दुखियन की विपदा, आतुर आइ निवारौ ॥ ( ? )

अब न सतावी ।

करुनाघन इन नयनन सों, द्वे बुँदियाँ तौ टपकावौ ॥ सारे जग सों अधिक कियौ का, हमने ऐसो पाप। नित नव दई निर्दई वनि जो, देत हमें संताप ॥ साँची तुमीं सुनावत जो हम, चौंकत सकल समाज। अपनी जाँघ उघारैं उघरति, वस, अपनी ही लाज॥ तुम आछे, हम बुरे सही, बस, हमरो ही अपराध। करनो हो सो अजहूँ कीजै, लीजै पुन्य अगाध॥ होरी-सी जातीय प्रेम यह फ़्रॅंकि न धूरि उड़ावौ। जुग कर जोरि यही 'सत' माँगत, अलग न और लगावौ ॥

बस, अब नहिं जाति सही। विपुल बेदना बिबिध भाँति, जो तन-मन ब्यापि रही॥ कवलों सहें अवधि सहिबे की, कछ तौ निश्चित कीजै। दीनबंध यह दीन दसा लिखा क्यों नहिं हृदय परीजै ॥ बारन दुखटारनः तारन में प्रभुः तुम बार न लाये। फिर क्यों करना करत खजन पै करनानिधि अल्साये॥ यदि जो कर्म जातना भोगत, तुम्हरे हूँ अनुगामी। तौ करि कृपा बतायो चहियतु, तुम काहे को स्वामी॥ अथवा विरुद् बानि अपनी कछु, के तुमने तांज दीनीं। या कारन हम सम अनाथ की, नाथ न जो सुधि लीनीं॥ बेद बदत गावत पुरान सब, तुम भय-ताप नसावत। सरनागत की पीर तनक हूँ, तुम्हैं तीर सम लागत॥ हम से सरनापन्न दुखी कों, जाने क्यों विसरायौ। सरनागत बत्सल 'सत' यों ही, कोरो नाम धरायौ॥

हे घनस्याम, कहाँ घनस्याम !

रज मॅंडराति चरन रज कित सों, सीस धरें अठजाम ॥ स्वेत पटल छै घन कहँ त्यागी सुरभी सुखद ललाम। मोर्रान घोर सोर चहुँ सुनियत, मोर मुकुट किहि ठाम ॥ गरंजत पुनि-पुनि, कहाँ बताबौ मुरली मृदु सुरधाम। तड़पावत हो तड़ितहिं, छिन-छिन, पीताम्बर नहिं नाम ॥

## महंत श्रीराधिकादासजी

( निम्बार्क सम्प्रदायके महातमा )

स्वधर्मनिष्ठाका स्थान जीवनके सभी उद्देश्यों तथा कायोंमें प्रधान होना चाहिये।

श्रीहरि तथा गुरुकी आज्ञा और उपदेशोंपर दृढ़ विश्वास ही हमारे कल्याणका सुगम मार्ग है।

प्रत्येक मनुष्यको ब्राह्ममुहूर्तमें अपने इष्टदेवका ध्यान,

भजन, जप स्वधर्मनिष्ठाके साथ करना चाहिये।

प्रत्येक गृहस्थ एवं विरक्तको अपनी दैनिक दिनचर्यामेंसे कुछ समय भगवत्-चिन्तनमें अवश्य लगाना चाहिये। ऐसा करनेसे आत्मविकास होता है।

भगवत्-आराधनके साथ सत्-शास्त्रोंका अध्ययन बहुत

आवश्यक है। ज्ञान-प्राप्तिके इच्छुकोंको खाध्याय करना चाहिये।

परोपकार, सेवा, नम्र व्यवहारवाले मनुष्य भगवान्के प्रियजन हैं। ऐसा समझकर उपर्युक्त बातोंको अपने जीवनमें सभीको नित्य अपनाना चाहिये।

प्राणिमात्र भगवान्के हैं, ऐसा जानकर सभीसे प्रेम करना चाहिये। रागद्वेपकी भावना कभी मनमें नहीं लानी चाहिये।

देश-काल-मर्यादानुसार स्वधर्माचरण करते हुए सभीको सबका हित साधन करनेमें तत्पर रहना चाहिये।

## ( वृन्दावनवासी ) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामऋष्णदासजी

[ जन्म-स्थान जयपुर, वि॰ सं॰ १९१४ के भाद्रपरमें जन्म, वृत्रावनवासी सिद्ध महात्मा, देहावसान आधिन ृष्ण ४ संवा १९९७ वि॰।]

( प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा )

१—भगवान्का भजन ही सार है, शेष तो सब यों ही मरते रहते हैं। यह मनुष्यदेह बड़ी मुश्किलसे मिलती है फिर भी यदि हमने भजन नहीं किया तो क्या किया ? भजन करते कोई मर भी जायगा तो भी अच्छा है। एक बार श्रीव्यासजी महाराजने श्रीनारदजीसे पूछा था कि 'महाराज! यदि कोई भजन करता हुआ मर जाय तो उसका क्या होगा ?' श्रीनारदजी महाराजने कहा कि 'जिस प्रकार कोई चटनी खाता हो तो वह चटनी खानेवाला जहाँपर भी जायगा, वहींपर वह चटनी खानेकी इच्छा करेगा। इसी प्रकार भजन करते-करते जो मर जायगा, वह अगले जन्ममें भी भजन करेगा। क्या तुम यह नहीं देखते कि बड़े-बड़े घरानेके छोटे-छोटे लड़के घरको छोड़कर भजन करनेके लिये साधु होने आते हैं। यदि इन्हें भजन करनेका चस्का पहलेसे न लगा हुआ होता तो भला इतनी छोटी आयुमें घर छोड़कर कैसे चले आते ?

२-अब अनुष्टान तो होते ही नहीं हैं। पहले हमारे सामने बहुत अनुष्टान हुआ करते थे। अब तो नामका ही सहारा है। देख लो, श्रीवृन्दावनमें अभीतक कहीं कीर्तन होता है कहीं मिन्दरोंमें दर्शन होते हैं। कुल-न-कुल होता ही रहता है। फिर भी पहले जिया नहीं होता। सब नामकी महिमा है, वह कहीं जाती थोड़े ही है। श्रीअयोध्याजीमें भी श्रीरामजीका कीर्तन-दर्शन खूब होता है। और जगह तो बहुत नास्तिकता आ गयी है।

३-प्रश्न-महाराजजी ! कुछ उपदेश कीजिये !

उत्तर-घरको छोड़कर भजन करो या फिर वरवालोंको भी भजनमें लगाओ । यही उपदेश है और क्या उपदेश है ? भजन करो यह मनुष्यदेह वच्चे पैदा करनेको या खाने-सोनेको नहीं मिली है । यह तो यस, भजन करनेके लिये मिली है, इसलिये भजन करो ।

# भक्त श्रीराधिकादासजी (पं० रामप्रसादजी) ( चिड़ावानिवासी)

( जन्म-स्थान चिड़ावा, जयपुर, जन्म माध कृष्ण १९३३ वि०, पिताका नाम श्रीलङ्मीरामजी मिश्र, देहावसान श्रावण शुक्त त्रयोदशी सं० १९८९, वृन्दावनके प्रेमी वृन्दावनवासी संत )

स्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजनपरिवारादि निस्तिलं स्वया दृष्टं कादो जनकजननीस्वादिकपदम्। विहायातः सर्वं भज हरिमदो वाञ्छसि पदं यदि त्वं वा याम्यैः सभयमसि दण्डैरिय मनः॥

तू ही कह, पहले जो स्वजनपरिवासिंद तूने देखें थे उनमें कितने रहे हैं ! जिनमें तू पिता-माता आदिका भाव करता था वे सब कहाँ हैं ! इसिलिये ( वे सब नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे ) ऐसा विचार कर । यदि उस भगवद्धाम-प्राप्तिकी इच्छा करता है अथवा यमराजके दण्डसे डरता है तो श्रीहरिको भज ।

नरदेहिमिदं बहुसाधनकं यद्याप्य सिनद्वहृद्यवककः। पशुदेहमगेहवनस्थितिकं प्रतिपद्य करिष्यसि किं भजनम्॥

रे मन! नाना प्रकारके साधनोंसे सम्पन्न इस नर-श्रारीरको प्राप्त करके भी जो तेरे हृदयके नेत्रोंमें निद्रा छायी हुई है तो क्या पशु-शरीरको पाकर भजन करेगा ?

जो मन-मंदिर-अंदर मैं न कहूँ हरि-रूप-घटा-छिव छाई। जो न कहूँ ब्रज-बीधिन की श्रुतिमृग्य अहो। रज सीस चढ़ाई॥ जो हरिदासन के न उपासक है मन सौं तिज मान बड़ाई। दास 'प्रसाद' बृथा तिन की जननी जिन के निज कोख कजाई॥

## ठा० श्रीअभयरामजी व्रजवासी

धन-धन बृंदावन के मोर । कुंजन ऊपर नृत्य करत हैं, जिन को देखें नंदिकसोर ॥ जिन की बोली लगे सुहाई, कूकैं निस-दिन हरिकी ओर । 'अभयराम' येहू वड़भागी, इन के दरसन कीजे भोर ॥

धन-धन बृंदाबन की चेंटी ।
महाप्रसाद को किनका लैकै, जाय बिलै में बैठी॥
है गयो ग्यान ध्यान हिरदे मैं, ब्याधि जनम की मेटी।
'अभयराम' येहू बङ्भागिनि रज मैं रहें लपेटी॥

## महात्मा श्रीईश्वरदासजी

जाल टले मन कमें गले, निरमल वावें देह। भाग हुवें तो भागवत, साँभलजे अवणे ह। जो जागे तो राम जप, सुवै तो राम सँभार। कठत वैठत आतमा, चलताँ ही राम चितार। हर हर करतो हरख कर, आलस मकर अयाण। जिण पाँणी सूँ पिंड रच पवन विलग्गो प्राणें॥ नारायण न विसार जै, लीजै नित प्रत नाम।

लोभी जै मिनखा-जनम, कीजै उत्तम काम॥
राम सँजीवन-मंत्र रट, वयणाँ राम विचार।
अवणाँ हर गुण संभले, नैणाँ राम निहार॥
नारायण रै नाम सूँ, प्राणी कर ले प्रीत।
ओघट विणयाँ आतमा, चत्रभुज आसी चीत॥
सरव रसायन मैं रसी, हर रस समी न काय।
दुक अंतर मैं मेल्हियाँ, सब तन कंचन थाय॥

## स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरस्वती

( प्रेपक--श्रीसूरजमलजी ईसरका )

जाग्रत्, स्वम्नः सुषुप्ति इत्यादि समस्त अवस्थाओं में इारीरत्रयसे अत्यन्त विलक्षणः केवल शुद्ध ज्ञान ज्योतिर्मयः सर्वानुभः (सवका अनुभव करनेवाला ) और अज्ञानादि समस्त अवस्थाओं का अन्तर्यामी साक्षीः कूटस्थः मुख्यः ब्रह्मस्वरूप आत्मा है। श्रन्यवादियों से अत्यन्त विलक्षण और विपरीत अनुभव ब्रह्म और आत्माके विषयमें ब्रह्मात्मानुभवी

जीवनमुक्तका है। आत्मा और परमात्माके विषयका उपर्युक्त सिद्धान्त जीवनमुक्तोंका स्वानुभविक है। इस गम्भीर और सूक्ष्म रहस्प्रको जाननेमें असमर्थ अज्ञानियोंने पुत्रात्मवादसे लेकर शून्यवादपर्यन्त नाना प्रकारके वाद-विवाद और तर्कवितकोंमें प्रस्त होकर आत्माके नाना स्वरूपोंका प्रतिपादन किया है।

## स्वामीजी श्रीपरिव्राट्जी (जोधपुर-प्रान्तवासी)

( प्रेषक--व्यास श्रीउदेरामजी श्यामलाल )

क्या मन चकरायो पाई नर देह तजी नहीं नीचता ॥टेर॥ गरीव होवे तो ललचावे, पैसेवाले भी पछतावे, कोई तरह से जक नहीं पावे । नावा दौड़ मचावै, मन मंगत सव ही का दीखे, गावे ॥ सब लाव लाव मोघासाएँ मन में राखे, भूख मिटे नहिं सब कुछ चाखे, भाखे । करे ऊचपण सेखी योथी करे बडाई, लोभ मोह में दुःख पावे, तो भी मूँछ चढ़ाई ॥

कोई की शिक्षा नाहि माने, उलटी तान आपरी ताने,

में हूँ समझदार इम जाने।

हरदम सब की निन्दा करता, घड़ा पाप का हरदम भरता,

जम से भी नहिं छरता॥

करी कमाई नरतन पाया, पूँजी खो पीछे पछताया,

आछी करणी कर नहिं पायो।
अन्त समय में रोवे, कहे परिवार भजो भगवतने,

वृथा उम्र मत खोबो॥

१ – मनके संकल्प-विकल्प। २ – हे जीवात्मा। ३ – मत कर। ४ – जिसने पानीसे इस पिंडको रच पवनके साथ प्राणीका सम्बन्ध

तेड रक्खा है।

#### भजन

किया क्या तुम ने आकर के अगर सोचो तो साची है।
किया सिणगार काया का मगर काया तो काची है।।
टेरा।
मिले है जो लिखा तेरे, दोड़ झूठी करे हरदम।
करम के फेर में पड़कर, छोड़ दी बात आछी है।।
फेंसा है कर्म के फल में, कर्म भी निहं बने तुझ से।
विषय के झोंक में फेंसकर, अकर्मी बात जाची है।।
है योड़े काल का जीना, श्वास आवे या निहं आवे।
आज अह काल करने में, रचेगी क्या यह राची है।।
शरण ले जाय श्रीहरि की, छोड़ अहंकार निजमन का।
रहेगा फेर पछितावा, कहै शिव मौत नाची है।।

थारो भरोसो भारी। मारा समरथ थारो भरोसो भारी।

में हूँ शरण तुम्हारी ॥ टे में हूँ अनाथ, नाथ मारो तू है, भूले मत त्रिपुरारी। दीन दयाल दया बिन करियों, फुरकेला आँख तुमारी॥ कोई सबल तपस्या कीनी, बर पायो वहु भारी। वासूँ रीझ मुझे मत विसरे, छोटा भक्त उधारी॥ पाप पुण्य को लेखो नाहीं, मैं हूँ मिजाजी भारी। ऐसी गलती देख हमारी, होना मत प्रमु आरी॥ तारण आप, हूबता मैं हूँ, पकड़ो बाँह हमारी। कहै शिव-शंकर धणी उत्रारो, त्राहि त्राहि भयहारी॥ यारो भरोलो भारी ०॥

## अवधूत श्रीकेशवानन्दजी

[स्थान--गुप्तकुटी (रतलामें )]

( प्रेषक--श्रीगोपीबल्लभजी उपाध्याय )

काहे को सोच रहा रे मूरल नर,

काहे को सोच रहा रे॥ टेक ॥

कीरी कुंजर सब को देत है,

जिन के निहं व्यापार रे।

पद्म अनेक को घास दिये है,

कीट-पतंग को सार रे॥

अजगर के तो खेत नहीं है, मीन के नहीं गौरा रे। हंसन के तो बनिज नहीं है, चुगते मोती न्यारा रे॥ जिन के नाम है विष्णु, विश्वम्मर, उनको क्यों न सँमारा रे। छोड़ दे काम क्रीध, मद-ममता, मान ले कहा हमारा रे॥ माग लिखा है उतना पहहे, यही केशवानंद विचारा रे॥ सत्संग बदिरया बरसे, होन लगी प्रेम कमाई हो राम ॥ टेका। सम दम बैल विवेक हराई, तनुमध खेत चलाई हो राम। जोत जोत के कियो है निरमल, धर्म के बीज बोवाई हो राम। जग गयी बेल निशी-दिन बाढ़े, सत के टेका दिवाई हो राम। अबा बसंत फुलेला बहुरंग, ज्ञान के फल लगवाई हो राम। पिक गये फल तिर्पेत हो गये दिल, मन से वासना उठाई हो राम। पिक गये फल तिर्पेत हो गये दिल, मन से वासना उठाई हो राम। जिर गये कर्म खुटि गये बीजा, तीनों लोक की चाह मिटाई हो राम। कहत केशवानंद, पायो है आनंद, ऐसी सत्संग महिमा हो राम। माग विना नहीं मिळती सत्संग, जिन की पूरव कमाई हो राम।



## आत्मज्योति ( गजल )

घटिह में ढूँढ ले प्यारे ये बाहर क्या भटकता है अखंड है ज्योति जिस मणि की, हमेशा वो दमकता है जले बिन तेल बाती के, पवन से निर्ह बुझता है

पाई जिन के सहारे से, वो स्रज भी चमकता है हुए तमनाश जब घट का, जहाँ पर दीप जरता है विरोधी ज्ञान बाहर के, न अंतर दृत्ति भरता है मिटे अज्ञान से मूला, कार्य तूला में होता है जरे 'संचित' तथा 'क्रियमाण', एक प्रारब्ध रहता है खुटे प्रारब्ध पूटे घट, तबिह महाकाश मिलता है कहे 'केशव' लखे जब ही, गुरु की शरण बसता है

## गुरु-शरणागति (होली)

विना ज्ञान मुक्ति निहं होई। लाल उपाय करो नर कोई ॥ टिन्तिन मुखाय के पिंजरा कियो है। नखं सिख जटा बँधाई। अन्न को त्याग फलाहार कियो है। तो भी न चाह उठाई। वृथा सब उमर है खोई॥

कपर से बहु त्याग कियो है, भीतर आश लगाई।
ऑखें मूँद ध्यान धर बैटे, भार के आग कमाई॥
देखो ऐसे मूरख लोई॥
पर के माँहि अधार रहत है, कोटिन करे उपाई।
बिन प्रकाश के तम नहिं निस है, चाहे दंड से मारि भगाई।
देखो ऐसे भ्रम के खोई॥
मल, विक्षेप दूर सब करके, गुरू शरण जो आई।
अहं ब्रहा' केशव ने लख्यो है, ताही से तम है नलाई।

कहे

केशवानंद जनोई ॥

## असार संसार (दादरा)

समझ मन सपने को संसार || टेक ||
सपने माँहि बहुत सुख पायोः राजपाट परिवार |
जाग पड़ा तब लाव न लश्कर, ज्यों का त्यों निरुआर ||
मातः, तातः, भ्राताः, सुतः, बनिताः, मिथ्या सर्व विकार |
कर सत्तंग ज्ञान जब जाग्योः नहिं कोई म्हारोन थार ||
चमक चाम को देखि न भूलोः यह सब माया असार |
छुटते ही स्वास सब विखर जायँगेः, ज्यों मनके का तार ||
कर निष्काम प्रेम भक्ति कोः जो चाहो भवपार |
सत्य धर्म को कबहुँ न त्यागोः केशवानंद निरधार ||

## संत जयनारायणजी महाराज

[ जन्म-स्थान--आगरं ( मालवा प्रान्त )। समाधिस्थान--धांसवास ]

( प्रेषक---श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय )

जिस प्रकार मध्याह्नकालकी तपी हुई
रेतीमें पहे हुए घृतको पीछा उठा लेनेके लिये
कोई बुद्धिमान पुरुष समर्थ नहीं होता, उसी
प्रकार मनुष्य-शरीरका नाश हो जानेपर फिर
उसकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्यशरीरके सिवा अन्य सर्व ऊँच-नीच शरीरोंकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जिन स्त्रीपुत्रादिके लिये अधिकारी मनुष्य-शरीरको

करता है, उन स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं है। वह तो स्वर्ग-नरक तथा चौरासी लक्ष योनियोंमें जहाँ-तहाँ शरीरके समान ही सब बिना प्रयत्नके आज्ञानुसार हो जाती है।

यह अधिकारी शरीर एक वार प्राप्त होकर फिर प्राप्त होना महाकठिन है। इस भरतखण्डमें जो जीव मनुष्य-शरीर पाकर पुण्यकर्म करता है, वह स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है और जो पाप करता है, वह नरकको प्राप्त होता है। और जो दोनों ओरसे लक्ष्य हटाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करते



हुए आत्मसाक्षात्कार कर छेता है, वह सदाके लिये मुक्त हो जाता है। इसलिये मनुष्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वह मनुष्य-जन्म पाकर आत्मसाक्षात्कार करके जीवन सफल करे।

× × ×

जो अधिकारी पुरुष मनुष्य-शरीर पाकर आत्मसाक्षात्कार नहीं कर पाता, उसकी महान् हानि होती है। श्रुतिमें कहा है— इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनिष्टः।

अर्थात् जो अधिकारी पुरुष शरीरको पाकर आनन्द-स्वरूप आत्माको नहीं पहचानता, वह अज्ञानी पुरुष जन्म-मरणादि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द-स्वरूप आत्माको जानता है, वह मोधरूप अमृत-को पाता है। यह मोक्ष आत्मज्ञान विना नहीं होता। श्रुतिमें कहा है—'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' 'नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय' अर्थात् आत्मज्ञानके विना कभी मुक्ति नहीं होती। इसके सिवा मुक्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक आत्मज्ञान ही मोक्ष-प्राप्तिका परम मार्ग है।'

## परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज

[स्थान—विष्णुपुरी [मालवा प्रान्त ] (प्रेपक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय )

मत पड़ रे भरम के कूप रूप लख अपना, अजी एजी, मनुष-तन तूँने पाया है। कर देखों तत्त-विचार कौन तूँ कहाँसे आया है।। टेक।। यह तन धन संचा जानि खेल में लागा,

अजी एजी, बिसरि गया अपनी सुधि सारी। खान-पान में लग्या, विषयों की वद गई बीमारी॥ इस चमक चाम को देखि फिरत है फूल्या,

अजी एजी, कुफर के पलड़े में झूल्या। वकने लग्या तुफान, जमा सब अपनी को भूल्या॥

### रामनाम (कव्वार्छा)

शुभकर्म करो निष्काम, राम भिज उतरो भवपारा ।। टेक।। जिनों ने सुमिरा हरिका नाम, उन्हों के सब सिध हो गये काम। लगी निहं कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा।। जगत में पापी तिरे अनेक, लेकर रामनाम की टेक। जिनों ने निहं धारा कोई भेख, नाम नौका चिंद उतरे धारा।। रा सब के माँही रमता, ममा कर सब माँही समता। जब भाव उदय हो समता, अपने चित में करो विचारा।। गुप्त प्रकट में एकहि जान, सीख ले गुप्तगुरु से ज्ञान। अब तो मत रख तूँ अज्ञान, मानमद तिज दो सभी विकारा।।

## (२) तत्त्वज्ञान ( लावनी-रंगत ख्याल )

काया मंदिर माँहि पियारे, आतम ज्योतिर्लिंग रहै।
मनीराम है तिसका पुजारी, तरह तरह के भोग घरे ॥टेक॥
गौण पुजारी और आठ हैं, अपने अपने काज चले।
शब्द अक स्पर्श रूप रस गंध को लेके हाजिर खड़े।
नौ तो पूजा करें शान से, मन, बुधि, चित, ऽहंकार मिले।
दस पुजारी हैं कर्मकाण्ड के, करते अपने कर्म भले।
सव मिलि पूजा करे हैं देव की, जन्म जन्म के पाप दहै॥
धूप-दीप हैं साधन सारे, अक जितने पतरा पोथी।
निज आतम वितिरेक जो किरिया, और सभी जानें थोथी।
सत्-चित् आनँद तीन पुष्प धरि, निश्चय में बुद्धी सोती।
मन वाणी की गम्य नहीं जहूँ, मंद होय सव ही जोती।
आप स्वयं परकाश विराजे, नेति-नेति कर वेद कहे॥

जोती सरूप है आप तुही फिर, किय जोती की आय करे। अंतर बाहर तीन काल में, गवही का परकाय करे। बुद्धी और अज्ञान में आके, तुही रूप आगान भरे। अहं बहा' यह विस्ती करके, तुही आवरण नाज्ञ करे। सब तेरी चमक की दमक पड़ी, पवनन पानी सभी बहै। सादि-अनादि शब्द कहे दो, तेरे तो मरयाद नहीं। सादि-अनादि शब्द कहे दो, तेरे तो कोई आदि नहीं। माया, अविद्या, जीव ईश में, तुझ में तो कोई उपाधि नहीं। काल का भय नहिं जरा भी तुझ में, कहे को विस्था दुःख सहे॥

## (३) चेतावनी (कव्वाली)

सुनि ले सुसाफिर प्यारे, दो दिन का है यह डेरा ।
करनी करो कोई ऐसी, पावे स्वरूप तेरा ॥टेक॥
योनी छुटे चौरासी, यम की कटे सब पाँसी।
पावे तुझे अविनाशी, होवे नहीं फिर फेरा॥
निष्काम कर्म को कींजे, भक्ती के रस को पीजे।
फिर शान-तिलक को लींजे, कहना करो अब मेरा॥
पाकर के अपना रूपा, हो जा भूपन का भूपा।
सो सब से अजब अनूपा, कछु दूर नाहिं नेरा॥
यह शान लखो गुप्ताई, सुन लींजो बाबू माई।
हम कहते हैं समझाई, छुटि जाय पाप का थेरा॥

## (४) रामनाम रस प्याला (भजन)

पीले राम नाम रस प्याला तेरा मनुवा होय मतवाला ॥ जो कोई पीवे युग युग जीवे, दृद्ध होय नहिं चौरासी के बचे फेर ते किट जाय यम का जाला ॥ इस प्याले के मोल न लागे। पकड़ हरी की माला । जन्म जन्म के दाग छुटें सव, नेक रहे नहिं काला॥ सतसंगति में सौदा कर छे, वहाँ मिले गुर-वेद का शस्तर पकड़ो, तोड़ भरम ताला ॥ गुप्त ज्ञान का दीपक बालो, जब होवे सव. ही शत्रू मार गिराओ, कर पकड़ि ज्ञान का भाला॥

## अवधूत, महाप्रभु बापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज

( प्रेपक-श्रीगोपीबङ्भजी उपाध्याय )

## शानीकी दृष्टि (राग-महार)

मो सम कीन वड़ी घरवारी।
जा घर में सपनेहु दुख नाहीं,
केवल सुख अति भारी।।टेक।।
पिता हमारा धीरज कहिये,
क्षमा मोर महतारी।

शान्ति अर्थ-अंग सिल मोरी, विसरे नाहिं विसारी ॥
सत्य हमारा परम मित्र है, वहिन दया सम वारी ।
साधन सम्पन्न अनुज मोर मन, मया करी त्रिपुरारी ॥
शय्या सकल भूमि लेटन को, वसन दिशा दश धारी ।
शानामृत भोजन रुचि रुचि कर्ष, श्रीगुरु की विल्हारी ॥
मम सम कुटुम्ब होय खिल जाके, वो जोगी अरु नारी ।
वो योगी निर्मय नित्यानंद, भययुत दुनियां-दारी ॥

## अलौकिक व्यवहार

रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया ॥टेक॥ बेरंगी सो रंग में आया, क्या क्या नाच दिखाया। तीनों गुण औ पंचभृत में, साहब हमें बताया॥ पाँच-पचीस को लेकर आया, चौदा भुवन समाया। चौदा भुवन से खेले न्यारा, यह अचरज की माया॥ ब्रह्म निरंजन रूप गुरू को, यह हरिहर की माया। हर घट में काया बिच खेले, बनकर आतम राया॥ माँत-माँत के वेष घरे वो, कहीं धूप कहीं छाया। समझ सेन गुरु कहें नित्यानंद, खोज ले अपनी काया॥

## प्रभुसारण

जा को नाम लिये दुख छीजे, जैसे पृथ्वी जल बरसन से ।
रोम रोम सब भीजे, जा को नाम लिये दुख छीजे।।टेक।।
नाम जिन का रट्या ध्रुवजी, मात बच्चन सिर धर के ।
पलभर उर से नहीं विसारयों, मर्द तिसी को कहिजे ॥
पाँच बरष की अल्प अवस्था, राजपाट सब तज के ।
जाय बसे बन माँहि अकेले, यह राज अटल मोहि दीजे ॥
ऐसी टेर जब सुनी श्रीहरि ने, आय दरस प्रभु दीने ।
कहीं श्रीमुख से सुनहु ध्रुवजी, ये राज अटल तुम लीजे ॥



न भू उसे है सब का निदा न॥ मो दाग्नि में प्राण अपान हो मो। प्रिया के प्रिय हो चिदा भ ॥ भ क्ति है ग ति चिरा ग। प्रभावा वह शी बनो, करो स्वभा व ॥ गुद्ध ते जो मयी में कुछ भी नहोते। वार्ता भवार्ताः मय वासवा चिति प्राण परा चिदा सु । सु धा सभी वा कुछ भी नहीं दे॥ ૐ वा णी परा चिति भावना वा। को देवो सदा य॥ सब

[ प्रत्येक पंक्तिका पहला और अन्तिम अक्षर लेनेसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र बन जाता है | ]

### अभिमान

किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारी ॥ टेक॥ हाड़ चाम का बना यह पींजरा, सकल पुरुष भज नारी। तिस को तुम अपने कर मानों, यही भूल बड़ भारी.॥ बहे तू क्यों बिन वारी॥ दो दिन की है चमक चाम की, सो तूँ लेहु विचारी। बिन बिचार कछु सार मिले ना, छाँड़ सकल चित यारी॥ आप तू खुद गिरधारी॥ दो दिन का है जीना जगत में, सो तूँ जाने अनारी। भवसागर से तिरना होय तो, हो अतिशय हुशियारी॥ तय ही होवे भव पारी॥ इस में संशय मत मन राखो, यह सत्य भज ले वारी। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, सो सुख है अति भारी॥ कही तोसे में सारी॥

## संत सुधाकर

( प्रेषक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा )

कान्हा तेरी वेणु बजे रस की। वेणु बजे रस की, मोहन तेरी वेणु बजे रस की ॥ तेरी वेण को नाद श्रवण कर, जागी प्यास दरस की || कान्हा० || रैन-दिना चित चैन गहत निहं लागी लगन परस की।। कान्हा०॥ 'सुधाकर' में तेरी मेरो बतियाँ अरस-परस की ॥ कान्हा० ॥ एक बार प्रिय आओ; जग को फेर दिपाओ ॥ मनोहर मोहन श्याम लाओ ॥ एक० ॥ सुध गो-ग्वालन होने हितः के उन्नत भारत मुनाओ ॥ एक० ॥ गीता-मर्म दिखा ब्रजभूमि-सुधाकर, ज्योति सब का तमस हटाओ ॥ एक बार प्रिय आओ, जग को फेर दिपाओ ॥ कान्ह को है अद्भुत खरूप विस्व कान्ह की बिचित्र छिब सारी जनताई है। सुधाकर करके बिचार नीके देखि लेहु कान्ह तें न न्यारी कोई वस्तु दृष्टि आई है। . कान्ह को भयो है जन्म कान्ह ही प्रमोद छायो कान्ह को ही देत कान्ह आनँद-वधाई है॥

बने दुष्ट कान्त्न रहे ना उच्च धर्म जहूँ। हो सुनीति का खून सुजन जन दंडित हों जहूँ॥ जहूँ न होय सन्मान सत्य का मर्यादा का। दुर्जन करें बखान अमित उच्छृंखळता का॥ दिन-रात प्रजा की पीर जहूँ न कुछ शान्ति-सुख छान दे। राज-धर्मका लेश भी तहूँ न सुधाकर जान ले॥

यज्ञ-याग जप-होम भूलि

भ्लि बैठे देश-धर्म-कर्म की कहानी को।

मृलि बैठे जाति-धर्म कुल-धर्म देश-धर्म,

भूलि बैठे राज-धर्म वेद-शास्त्र वानी को॥

मला होगा किल माँहिं कैसे जग मानवों का,

भूलि बैठे प्रेमियों की प्रीति रस-सानी को।

सुधाकर एक आज अब तो उपाय है यह,

भाव धारे स्थामा-स्थाम जग-सुखदानी को॥

## योगी गम्भीरनाथजी

लहराई है ॥

पुजा-पाठ

( जन्म-स्थान---- जम्मू ( काइमीर ), गुरुका नाम---वावा गोपालनाथजी गोरखपुरवाले, देहावसान---सन् १९१७ ई० २३ मार्च।)

वास्तवमें अनेक रूपोंमें एक ही परमात्माका निवास है, उनमें भेद-दृष्टि नहीं रखनी चाहिये। यद्यपि रूप अनेक हैं तथापि उनमें सत्य एक ही है।

चन्द्र कान्ह, सूर्य कान्ह, ग्रह कान्ह, तारा कान्ह,

कान्हमय छता-पता भूमि

भगवान्के नामपर भरोसा करना चाहिये। भगवन्नाम-से आपकी समस्त इच्छाओंकी पूर्ति हो जायगी।

सदा सत्य बोलना चाहिये । छल-प्रपञ्चसे दूर रहना चाहिये । 'अहम्' में नहीं चिपकना चाहिये । दूसरोंको कभी बुरा-भला नहीं कहना चाहिये । समस्त धमों और मत-मतान्तरका आदर करना चाहिये । भिखारियों, दीन-दुखियों और असहायोंको बड़े प्रेमसे भिक्षा देनी चाहिये और विचार करना चाहिये कि इस प्रकार हम ईश्वरकी ही पूजा कर रहे हैं । बीती बार्तोंको कभी नहीं सोचना चाहिये। जो कुछ हो गया वह बदला नहीं जा सकता। पीछे न देखकर आगे बढ़ते रहना चाहिये।

यदि परमेश्वरसे कभी कुछ माँगनेकी आवश्यकता पड़ जाय तो सदा उनसे प्रेम-भक्तिकी ही याचना करनी चाहिये।

अपने धर्म-प्रन्थोंका अवलोकन करते रहना चाहिये। इस दिशामें श्रीमद्भगवद्गीता पर्याप्त है। समस्त देश और कालके लिये श्रीमद्भगवद्गीता एक अचूक पथ-प्रदर्शक है।

ईश्वरसे सूत्य कुछ भी नहीं है, कण-कणमें वे परिन्याप्त हैं। सारे पदार्थ और रूप उन्हींके हैं।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें यह विचार करनेकी आवश्यकता होती है कि क्या सत् है और क्या असत् है; क्या नित्य है

सं० वा० अं० ६८—

और क्या अनित्य हैं। आत्माका क्या म्बरूप है और अनात्मा-का क्या छक्षण हैं। मुक्ति क्या है और वन्त्रन क्या है। बन्धनके हेतु कीन हैं और उत्तवे नाशके उपाय क्या हैं। सगवान्। जीव और जगत्के बीच क्या सम्बन्ध है। इत्यादि-इत्यादि।

मुक्तिकी इच्छा रखनेवालोंको विचारपूर्वक यह इदयङ्गम कर लेनेकी आवश्यकता है कि विषय-वासनाको जितना ही अवसर दिया जायगा, उतना ही बन्धन और क्लेशकी दृद्धि होती जायगी । भोगवासनाका संकोच और तत्त्वज्ञान-वायनाका विकास ही तुःख-निवृत्ति और क्रतार्थता-प्राप्तिका प्रथम सोपान है। वासनाधीन होकर विषय-भोग करनेपर मम्पूर्ण प्रकारसे मनुष्यत्वकी हानि होती है और परमानन्द-प्राप्तिका प्रचार हो जाता है। इस बातका विचार करते-करते ही वैराग्य र उठता है। इसिके साय साराधार विचारके हारा—परमात्मा सार पदार्थ है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ असार है। इस तत्त्वको समझकर परमात्माके साथ सजीव सम्बन्ध सा करना होगा। उसके बाद अपने अधिकारका विचार क कर्म, उपायना, भ्यान, ज्ञान इत्यादि विभिन्न साथन-मार्गी से कौन-सा मार्ग अपने लिये सहज ही परमात्माके साक्षाका विद्याप अनुकृत्व होगा, इसका निर्णय करके प्रकारिक पुरुष के साथ उसी प्रयूप अग्रसर होनेकी आवश्यकता है।

## श्रीकृष्णनन्दजी महाराज (रंकनाथजी)

[जन्म—वि० सं० १८४८ नजरपुरा गाँव (होशंगावाद)। जाति—नामेदीय श्राह्मण . पिताका नाम-प्रशिकाशीरामजी देहावसान--वि० सं० १९३२ भादों सुदी ११। उम्र ८४ वर्ष । ]

( प्रेपक--श्रीरावेक्यामजी पाराशर )

रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण कहो रे मन ॥ टेक ॥ काल चक मस्तक पे उदय अस्त मझ रे ॥ संत शास कहे वानि ताहि को समझ रे ॥ हिर रस बिन जितने रस राव रस अकाज रे ॥ अधिललजीकूँ भिक्तिप्रय समझ मज रे ॥ अधिललजीकूँ भिक्तिप्रय समझ मज रे ॥ जात पाँत नाही देखि तार लियो गज रे ॥ रक सदा काल सेवि संतन की रज रे ॥ बाक्षिप्रय सम तत्त की रं रे । बाक्षिप्रय सम तत्त की रं रे । बाक्षिप्रय स्वा काल सेवि संतन की रं रे । बाक्षिप्रय स्व अनुसार अरे मन ताक्षेतिक ट न जैये॥ टेक ॥ वाक्षिप्रय संत अनुसार अरे मन ताक्षित कर न जैये॥ टेक ॥ वाक्षिप्रय के ते अनुसार समुकार दूध न्हवानी काग ॥ स्व समान जीवत है जग में जीवन जिनको अकाज । रंक कहत उर शान न उनके ना छूटे उर दोग ॥

सत दीजो बङ्ग्यन रे प्रमु ॥ टेक ॥
पूँजी मेरी चृया जायगी जोड़ रह्यो कन कन रे ।
वृद्धि पानै रज गुण बङ्ग्यन मो सो नहीं होत सहन रे ॥
गर्व आये बामें बहुतेरों ऐसो चयळ वो मन रे ॥
रंक माँगू याहि प्रमु तुम से लागो रहु चरनन रे ॥

जिनकी लगन न नाय से लागी || टेक || मृतक समान जीवन है जाको पृख जन्म को दागी | प्रभु जस सुनि कल्लु प्रेम न आयो कहा कियो निज त्यागी || रहत प्रपंच नाथ पद मूरत ताहि जान वह भागी। प्रभु जस सुनि मन द्रवत न कबहूँ तो मन जान अभागी॥ रंक कहत प्रभु जस अधनासक च्यों गंजिन कूँ आगी॥

हरे सन जब लौं न भजे नंदनंदनको ॥ टेक ॥ तय छीं दाह मिटै नहीं तेरी मिटे न त्रास भव-फंदन की। ज्यों हों तृष्णा यके नहीं तेरी त्यो हीं न मुलझ भव-बंधनको ॥ तत्र हो नाहिं घड़े सत्संगति घड़ेगो संग मित मंदन की । रंक भजन बिनु आयसु भोगे वृथा रूख जस चन्दनको ॥ जिनको धन्य जगत में जीवन जिनको सब जग करे बखाना।देवा मुख ते भजन करत वे निश दिन करते दान देत बोलत सत । पग ते गमन करत मंदिर में कथा में साधव कान॥ वे वैरी ना काहू के जग में कोउं करे वैर अजान। उनसे जिनको बुरो भलो नहीं मन में कोउ कर दे अपमान ॥ सत् संगत में आनंद जिनको करे नित प्रमु को ध्यान। नाम रुपेटी वाणी बोले राखे सब को मान। दुख सुख निज लेखे वरावर और लाम निज हान। रंक उनको प्रणाम हमारो वे जन हमारे प्रान॥ भजन करो जग जानु प्रमु को भजन करो जग जानु ॥ टेका। जोग जग्य तप दान नेम वत तीर्थ गमन पहिचातु। इन में विधन अनेक प्रकार के सत्त यचन पहिचातु ॥ कुल अभिमान से भजन बनत नहिं तातें (पत्रत विगानुं । सरम डाल रही भरम सवन पर तामुं जग यदानुं॥

जोगी जगी दानि ब्रित नेमी ये सुत प्रभु को स्याणुं रे।
भजन समान भक्त कछु जामे ना भक्त बाल है तानुं॥
ये साधत जिन वृच्छ की धेनु जे कहे से कहेत दुझानु रे।
भक्ति वच्छ हरि धेनु चरवावे बछोड़ेगी पान्हु॥
भासत जुग सत त्रेता जप कीन्हु द्वापर पूजा ठानुं।
रंक भक्ति केवल किल काल मुं श्रीपत को पत जानुं॥
काया गढ़का वासी मन रे तुखे कहँ लग देउँ शिखापण रे।
नीच माँग छिब लूटि रह्या त्ने जोड़ियों कण कण रे॥
मान वड़ाई अहंकार में यो वृथा जाय निज तन रे।

भक्ति ज्ञान वैराग्य मिले ना तू जीत शत्रु की रण रे ॥ रंक कहे कुमती आफत से तू हुइ जाइस निरधन रे । कामना नाहिं भली मन जान करेगी जमपुर में हैरान । जिनने कामना जीती यारो उनक लहजा भारी। ज्ञान राज की मारफत से हुई आलखत यारी॥ कामना के बश में मन वासव जग मूल भुलाना। केर जनम फिर मरना यारो फिर फिर आना जाना॥ जिनके कामना अंत वसी है उनके अंत अँधेरा। अन्तकाल जम दूत संग है जाता जमपुर घेरा॥

## श्रीदीनदासजी महाराज

[ नाम—-श्रीसदाशिवजी शुङ्घ । आविभीव—१८९२ वि० सं० । जन्म-स्थान—रहटगाँव ( होशंगावाद जिला ) । जाति—-नामंदीय प्राह्मण । पिताका नाम—नरोत्तमजी शुङ्क । गुरुका नाम—-श्रीकृष्णनन्दजी रकनाथ । ]

( प्रेषक--श्रीराधेश्यामजी पाराञ्चर )

रामरस मीठो सो तो मीठो नहीं कोई रे जाने जिनने पियो दूजो स्वाद लागे सीठो । जो नर राम रसायन त्यागे तेखे जमका पीठो ॥ दूत कुटी कूटी राम नाम बाल्मीक भजन करियारे लगी समाधि उपर हुई गयो मीठो । पदवी पाई मील महामुनि की छूट्यो ॥ करम तन मन से निश्चय कर आवे तेखे प्रभु पद पावे रे जैसो गुड़ में लिपटत मुंड की टूटे वाकी चुंगल नहीं घूटे रे ऐसो भजन में मन कर ढीटो॥

प्रेम को संजोगी भाव भक्त को भोगी रे

करत

करताल

भजन

मृदंग

दीनदास

गुन गाई लीजो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥

मिल राम से प्रीत करो अपनी ॥
कहा सोवत नर मोहनी समु काल अचानक डारे झपनी ।
प्रेम कुटी मुँ बैठ के मनुवा गल विच डार लो वो नाम कफनी ॥
मूल मंत्र जो श्वास उसास में यहि माला निस दिन जपनी ।
दीनदास घरो राम भरोसो शीतल करे तन की तपनी ॥
राम नाम चित घरतो रे मन भव सागर से तरतो ॥
राम-नाम सारी हिय में घरतो तीन ताप नहीं जरतो ।

नहीं सुहात तप पंथ आगी को।

फुटो ॥

-----

राम-रलायन प्रेम कटोरन पी पी आनंद भरतो॥ राम-रिंक की संगत करतो नहीं भवकूप में परतो। दीनदास देखे सब मत मुं नाम बिना नहीं सरतो॥

- तृष्णा बुरी रे बलाय जगत में ॥ टेक ॥ इस तृष्णा ने कई घर घाले ऋषी मुनी समुदाय। बड़े बड़े रजधानी ऌ्टे रैयत कर रही त्राहि ॥ ध्यानः वचन दे वाचन सुमिरन प्रमु दरशन को जाय। खान-पान बनितादिक देखे ताहि में छलचाय ॥ या तृष्णा है ऐसी जैसे कार्तिक स्वान फिराय। भटकत भटकत फिरे रैन दिन तोहू न शान्ति छलाय ॥ पहिले सुख लागत है मीठो फिर सिर धुनि पछताय। है कोई ऐसो संत ग्रूरमा याहि को देय छुड़ाय।। सदा ध्यान रख रामचरण को याही में मुख-सार। जिन के चरण कमल की रजपर दीनदास बिल जाय ॥ जिन के साधन संग नहीं हेत, सो नर मरयो पड़यो भव-खेत॥टेका। भजन करत इरषा जो करे तिनको जानियो जीवत-प्रेत। नामामृत का त्याग करत है सो ख़ल विखर सचेत ॥ उपर नम्र अन्न कठिनाई जैसे वगुला स्वेत। दीनदास भजो नाम कल्पतरु भवसागर पर सेत ॥

जाग सबेरा चलना बाट ॥ टेक ॥ जाग सबेरा नहीं तो होयगा अबेरा, कब उतरोगे भव चौड़ो पाट ॥ मोह कीच भ्रम वस मन फँस गयो मान मनीकी सिर बाँधी गाँठ । यो मन चंचल हाथ न आवत मन छे गठीलो भैया आठों गाँठ ॥ भजन करार करिन तू आयो भूल गयो धन देखित टाट। दीनदास रघुवीर भजन विन छुटे नहीं तेरे मन की गाँठ॥

पड़े वाँकी वखत कोई आवे नहीं काम ॥ टेक ॥
तन मन से धन धाम सँवारो कियो संग्रह धन कस कर चाम ॥
वात पित कफ कंट कुं रोकत टकमक देखत मुत अरु बाम ॥
जब काया में आग लगाई भगे लोग देखे जरतो चाम ॥
वाँकी वख्त को राम वसीलो सीतापित शुभ मुंदर श्याम ॥
दीनदास प्रभु कृषा करे जब अंत समय मुख आवत राम ॥

रसना राम नाम क्यों नहीं वोलत ॥ टेक ॥ निश्चि दिन पर-अपवाद वखानत क्यों पर-अघ को तोलत ॥ संत समागम प्रेम कटोरा राम रसायन घोलत । तहाँ जाय कुशब्द उचार के क्यों ग्रुभ रस तूँ टोलत ॥ जो कोई दीन आवे तब सन्मुख मर्म बचन किह बोलत । मर्म बचन में सार न निकसत ज्यों काँदे खु छोलत ॥ नर मुख मंदर सुंदर पाय के सुधा बचन क्यों न बोलत । दीनदास हिर चिरत बखानत आनंद सुख क्यों न डोलत ॥

भजन कर आयु चली दिन रात ॥ टेक ॥
या नर देही सुंदर पाई उठो बड़ी परभात ।
राम भजन कर तन मन धन से मान ले इतनी बात ॥
कुटंब कबीला सुख के साथी अंत कूँ मारत लात ॥
दीनदास सुत राम-धाम तिज क्यों जमपुर को जात ॥

----**⇔೨⊚**G-→----

## संत श्रीनागा निरङ्कारीजी

( जन्म--अठीलपुरनरेशके घर, पंजाव-प्रान्तीय । स्थान--कानपुर जनपदका पाली राज्य । )

पड़ी मेरी नइया विकट में झधार।
यह भारी अथाह भवसागर, तुम प्रभु करो सहार्॥
आँधी चलत उड़त झराझर मेघ नीर बौछार।
झाँझर नइया भरी भार से, केवट है मतवार॥
किहि प्रकार प्रभु लगूँ किनारे, हेरो दया दीदार।
तुम समान को पर उपकारी, हो आला सरकार॥

खुले कपाट-यिन्त्रका हिय के जहँ देखूँ निरविकार! 'नागा' कहै सुनो भाई संतो सत्य नाम करतार॥

अब तो चेत मुसाफिर भाई ॥ बार-बार पाहरू जगावत, छोड़त नहिं अलसाई। अब तो मिलना कठिन पिया का, उलटी भसम रमाई॥ घर है दूर मेरे साई को, जीव जंत सब उड़ जाई। 'नागा' कहै सुनो भाई संतो सत्य नाम की करो दुहाई॥

## सिन्धी संत श्रीरामानन्द साहब छिकमान

( प्रेषक---श्रीश्यामसुन्दरजी )

तुम शान्ति करो कोई शोर नहीं।
दुई दूरि करो कोई होर नहीं॥
तुम साधु बनो कोई चोर नहीं।
तुम आपु लखो तब तुं ही तूँ ही॥
ना मानो तो कोई जोर नहीं।



मेरे प्यारे ! इस दुनियामें ऐसे रही, जैसे जेलमें जेलर तथा है । जेलमें जेलर तथा कैदी दोनों रहते हैं । जेलर आजाद रहता है पर कैदी वन्धनमें रहता है । तुम जेलरकी भाँति आजाद होकर अपने आत्माका विलास जानकर सब काम करते रहो ।

## संत अचलरामजी

( प्रेषक--वैद्य श्रीवदरुदीनवी राणपुरी )

मुझ को क्या हूँ है बन-बन में, मैं तो खेल रहा हर फन में।। पिंड ब्रह्मांड में व्याप रहा हूँ चौदह लोक भुवन में।। अकास वायु तेज जल पृथ्वी इन पाँचों भूतन में। सूर्य चन्द्र में विजली तारे मेरा प्रकाश है इन में।

सारे जगत का करूँ उजारा हुआ प्रकाश सब जन में।। सब में पूरण एक बराबर पहाड़ और राइ तिल में।

कमती-ज्यादा नहीं किसी में एक गार हूँ सब में ॥ रोम रोम रग-रग में ईश्वर इन्द्रिय प्राण तन मन में । अचलराम सतगुरु कृषा बिन नहीं आवत लेखन में ॥

## पण्डित श्रीपीताम्बरजी

[ स्थान--कच्छ देश। जन्मकाल वि० सं०१९०३]

(प्रेषक--श्रीधर्मदासजी)

जब जानत है निज रूपिह कूँ । तब जीवन्मुक्ति समीपिह कूँ ॥ भ्रम बंद निवृत्ति सदेहहि कूँ । सुख सम्पति होवत गेहिह कूँ ॥ विदवान तजे इस देहिह कूँ । तब पावत मुक्ति विदेहिह कूँ ॥ तम लेश भजे सद नाशिह कूँ । तज देत प्रयंच अभासिह कूँ ॥ सरिता इव सागर देशिह कूँ । चिन् मात्र मिलाय विशेपिह कूँ ॥ चिद होय भजे अवशेषिह कूँ । निह जन्म पीतांवर शेपिह कुँ ॥

## सद्गुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज

(प्रेषक--श्रीआत्मानन्ददास रामानन्द बगदालवार)

मतुष्यो ! तुमने कभी सोचा है क्या यह जो विशाल रूपसे विस्मृतिकी कल्पित सृष्टि दीख रही है वह वास्तवमें न्या है ? इसीको तुमने सत्य मानकर मान, अहंकृति, वैभव, विषयाभिलाषासे इस स्वप्नवत् क्षणभंगुर देहको ही अपना सर्वस्य समझ लिया है और केवल विचारहीन पशुवत् आचरण-्को ही चातुर्य और प्राज्ञ कहानेका प्रयत्न किया जा रहा है। इस अभिलाषामें न तुमको धर्मकी पहचान है न ईश्वरकी। धर्म और ईश्वरको तुमने विषयामिलाषाकी पूर्तिका एकमात्र साधन बना लिया है। इतने अन्याय, इतना स्वार्थमय खेल खेलकर भी, तुमने जिस इच्छासे और जिस कामनासे इस अमूल्य मानव-शरीरको धारण किया था, क्या उसमें तुमने कोई सफलता प्राप्त की है ! भाइयो ! इसी . भूल और विस्मृतिसे विश्वके नियम चक्रमें इस स्थानको प्राप्त करके चौरासी लक्ष योनियोंके दुःखोंको सहन बन गया है, करते हुए तुम्हारा जीवन दुःखमय इसीलिये तममें सचे दुःख और सुखका ज्ञान ही नहीं रहा । अपना जो सुलमय स्वरूप है, उसको तुमने पुराणोंके गयोड़े वतलाया और जिसने दुःखकी प्रज्वलित ज्वाला भड़काकर सारे प्राणियोंको अस्तित्वहीन बना दिया है, उस भौतिक जड़वाद राक्षसको तुमने अपना परम मित्र मान लिया है! सोचो, विचार करो । भौतिकताका आधार यह शरीर कालके

एक थपेड़ेसे मिट जायगा और तुमने यह जो भौतिकताका रंगीला महल बना लिया है, वह क्षणोंमें जहाँ-का-तहाँ विलीन हो जायगा ! यदि तुम मनुष्य हो तो अपनी ओर मुझकर देखो, सोचो-यहाँपर तुम्हें क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है। विचारसे देखनेसे तुमको यह सहज माॡ्रम होगा कि विविध रूपोंमें जो विकृतिमय वस्तुएँ हमको दीख रही हैं, वे केवल अस्तित्वहीन और अपने स्वरूपपर ही प्रत्यारोपित हैं। प्रत्यारोप उसी अवस्थामें होता है कि जव अपने स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है, जैसे रज्जुके भूळनेसे सर्पका आरोप या सुवर्णके भूलनेसे अलंकारका आरोप होता है। वास्तवमें हम अपने स्वरूपको भूलकर ही जन्म-मृत्युके यन्त्रमें पीरो जा रहे हैं । खरूप-स्मृति होनेपर तो यह जन्म-मृत्युका खेल इमको बाल-लीलावत् और हास्यास्पद प्रतीत होगा । मैं सत्य और आन्तरिक प्रेरणासे अखिल मानव-समाजको यह प्रार्थनामय संकेत करना चाहता हूँ कि वे अपने ईश्वरमय खरूपकी प्राप्तिके विना जो कुछ भी करना-कहना चाहते हैं। सब व्यर्थ वाणी-विलास है। मेरी मङ्गलमय स्वात्मारूपी प्रभुसे प्रार्थना है कि वे अखिल मानव-जातिके कल्याणके लिये शीघ मङ्गल-प्रभातका प्रादुर्भाव करके अखिल मानव-प्राणीको खरूपामृतका पीयूष पिलाकर सबको जन्म-मृत्युकी बाधासे मुक्त कर अजरामर बना दें।

## महाराज चतुरसिंहजी

( उद्रयपुरके महाराणा पतहर्सिहजीके जेठे भाई श्रीसरत्तिहजीके वैथि पुत्र । जन्म-वि० सं० १९१६ माध कृष्ण १४ । परधामगमन-सं० १९८६ आपाइ कृष्ण ९ । महान् भक्ता, विद्वान्, कवि, वैराग्यवान् )

यों संसार त्रिमार चित, उयों अत्रार करतार । यों करतार सँभार नित, उयों अत्रार संसार ॥ राम सक्रे नाम में बही अनोखो बात । दो सूर्घ आखर तऊ आखर याद न आत ॥ जो टेरो तैं राम की तो बेरो मन-पार । नाहिंत फेरो जगत की, परि है वार्रवार ॥

## संत टेऊँरामजी

( सिन्धके प्रेमप्रकाशसम्प्रदायके मण्डलाचार्य। देह-त्याग सन् १९४२)

उसी देव को पूजत हूँ में, जिसका दरजा आला है। सन के अंदर व्याप रहा जो, सन से रहत निराला है।। देह निना जो परम देव है, जाका नाम अकाला है। टेक तिसका ध्यान धरे में पाया धाम निशाला है।। जो कुछ दीसे सोई है प्रमु, उस निन और न कोई है। नाम-रूप यह जगत बना जो, नासुदेव भी नोही है।। अस्ति भाति प्रिय रूप जो, सत् चित् आनंद सोई है। कह टेक गुरु भ्रम मिटाया, जह देखूँ तह ओई है।। टेक गफलत नींद में, बीते जन्म अनेक। मनुष्य जन्म को पाइ के, तजी न सोबन टेक।। मात-गर्भ में सोय पुनि, सोये मा की गोद। यौवन में तिय संग तुम, सोये किया विनोद।।

ब्हेंपन में खाट पर, सोय रहे दिन रैन। अरथी पर चढ़ अन्त में, कीन चिता पर सैन॥ ऐसे सोवत खोय दी, टेऊँ मानुष देह। हाथ मले विन हाथ कछु, आवत ना फिर एह॥ मानुष जन्म लेके, काम नीके नाहि कीने, आम के उखाड़ तर कीकर लगाये हैं। पशुवत पेट भरे, हरि का न ध्यान कीना, भव-कृप माँहि पिंड, बहु दु:ख पाये हैं॥ काम, कोंध, लोम माँहि, आयु सब खोय दीनी, साधु-संग बैठके न हरि गुन गाये हैं। कहे टेऊँ तीन लाज, तोड़ के न काज कीना, आप जाने बिन तन रत्न गँवाये हैं॥

## स्वामी श्रीस्वयंजोतिजी उदासीन

( ऋषिकेशनिवासी उदासीन सम्प्रदायके प्रसिद्ध संत )

परसं जगुः। सर्वेषामपि शास्त्राणां रहस्यं तत्र समाप्यते ॥ गीता भगवज्रक्तिनिष्टां हि सैव साधनरूपा च फलरूपा च निष्ट्योः। उपसंहता ॥ ज्ञानकमोख्ययोस्तसाद्गीतान्त ह्याश्रमधर्मेभ्यस्तथा । वर्णधर्मभ्यो सर्वेभ्यो गरीयसी ॥ सामान्येभ्यो -भगवद्गक्तिरेकैव यस्माद्न्यापेक्षाविरहिणः । भगवती भक्तो तस्यैवानुग्रहाज्ज्ञानात्कृतार्थो भवति मुमुक्षुभिः। भगवद्गक्तिरेकैवातो धर्माः सन्तु न वा सन्तु सापेक्षेः खलु किंच तैः ॥ ( राजयोगप्रदीपिका, पञ्चम प्रकाश स्रोक ३७०-३७४ )

परम रहस्य वतलाया है, श्रीमद्भगवद्गीताका भी भगवद् भक्तिमें ही उपसंहार हुआ है। भगवद्भिक्त ज्ञाननिया एवं कर्मीनष्ठा दोनोंका साधन भी है और फल भी [ इसीलिये गीताके अन्तमें उसका उपसंहार किया गया है। निस्तंदेह भगवद्भिक्त अकेली ही सम्पूर्ण सामान्य वर्णधमों एवं आश्रमधमोंसे बड़ी है; क्योंकि निश्चय ही भगवान्का भक्त अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न रखकर केवल उनकी कृपासे ही ज्ञान प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है। इसलिये मोध चाहनेवालोंको एकमात्र भगवद्भिक्तिका ही अनुष्ठान करना चाहिये—उपर्युक्त धर्मोंका आचरण चाहे हो या न हो; क्योंकि उन धर्मोंसे क्या होना-जाना है, जो मुक्तिके म्वतन्त्र साधन नहीं है अपितु ज्ञानादिकी अपेक्षा रखते हैं।

## स्वामीजी श्रीभोलेबावाजी

( वेदान्तके प्रसिद्ध लेखक, भागरा माळ्वाले वावाके दिाध्य )

## हरिगीत छन्द

मानव ! तुझे निहें याद क्या ! तू ब्रह्म का ही अंश हैं। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश है।। चैतन्य है तू अज अमल है, सहज ही सुख राशि है। जन्मा नहीं, मरता नहीं, कूटस्थ है अविनाशि है।। निस्संग है, वेरूप है विनु टंग है। तीनों शरीरों से रहित, साक्षी सदा विनु अंग है ॥ सुख शान्ति का भण्डार है, आत्मा परम आनन्द है। क्यों भूलता है आप को ? तुझ में न कोई इन्द्र है ॥ क्यों दीन है तू हो रहा ? क्यों हो रहा मन खिन्न है ? । क्यों हो रहा भयभीत, तू तो एक तत्त्व अभिन्न है॥ कारण नहीं है शोक का, तू शुद्ध बुद्ध अजन्य है। क्या काम है रे मोह का, तू एक आंत्म अनन्य है ॥ तू रो रहा है किस लिये ? आँसू बहाना छोड़ दे। चिन्ता चिता में मत जले, मन का जलाना छोड़ दे ॥ आलस्य में पड़ना तुझे प्यारे ! नहीं है सोहता । अज्ञान है अच्छा नहीं, क्यों व्यर्थ है तू मोहता ? ॥ तू आप अपनी याद कर, फिर आत्म को तू प्राप्त हो । ना जन्म ले मर भी नहीं। मत ताप से संतप्त हो ॥ जो आत्म सो परमात्म है, तू आत्म में संतृप्त हो । यह मुख्य तेरा काम है, मत देह में आसक्त हो ॥ त् अज अजर है अमर है, परिणाम तुझ में है नहीं। मिचत् तथा आनन्दघन, आता न जाता है कहीं ॥ प्रज्ञान शाश्वत मुक्त तुझ में रूप है नहिं नाम है। कृटस्थ भूमा नित्य पूरण काम है निष्काम है॥ माया रची तु आप ही, है आप ही तु फँस गया। कैमा महा आश्चर्य है। तू भूल अपने को गया ॥ संक्षार-क्षागर डूव कर, गोते पड़ा है खा रहा। अज्ञान में भव सिन्धु में बहता चला है जा रहा ॥ है सर्वन्यापक आत्म तू मव विश्व में है भर रहा। छोटा अविद्या से बना है, जन्म ले ले मर रहा ॥

माने स्वयं को देह तः ममता अहंना कर रहा। चिन्ता करे है दूसरों की, न्यर्थ ही है झर रहा ॥ कर्ता वना भोक्ता वना शता प्रमाता वन गया। दलदल ग्रुभाग्रुभ कर्म में निस्तंग भी तृ सन गया ॥ करता किसी से राग है, माने किसी से देख है। इच्छा करे मारा फिरे तू देश और विदेश है।। हैं डाल लीन्ही पैर में जंजीर छाखों कामना । रोवे तथा चिल्लाय है, जब ऋष्ट का हो गामना ॥ धन चाहताः सुतः दारः नाना भोग है तृ नाहना । अंघे कुँवें में कर्म के गिर कप्ट नाना पावता ॥ माया नटी के जाल में फँस हो गया कंगाल तू। दर-दर फिरे है भटकता, जग मेट मालामाल तृ॥ त् कर्म बेड़ी में वेंधाः जन्मे पुनः मर जाय है। कँचा चढ़े है स्वर्ग में फिर नरक में गिर जाय है ॥ मजबूत अपने जाल में माया तुझे है वाँधती। दे जन्म तुझ को मारतीः गर्मामि में फिर राँधती ॥ चिन्ता क्षुधा मय शोकमय रातें तुझे दिखलावती। भव के भयानक मार्ग में वहु भाँति है भटकावती ॥ संसार दलदल माँहि है माया तुझे धसकावती। त् जानता जँचा चहूँ, नीचे लिये है जावती ॥ ज्ञानामि होली बाल के, माया जली को दे जला। ज्ञानामि से जाले विनाः टलनी नहीं है यह वला ॥ यह ज्ञान ही केवल तुझे सुख मुक्ति का दातार है। ना ज्ञान बिन सौ कल्प में भी छूटता संसार है। सव वृत्तियों को रोक कर, तृ चित्त को एकाग्र कर । कर शांत सारी वृत्तियाँ। निज आत्म का नित ध्यान कर ॥ जब चित्त पूर्ण निरुद्ध हो, तब त् समाधी पायगाः। जवतक न होगा चित्त थिरः नहिं मोह तवतक जायगा ॥ जब मोह होगा दूर तब त् आत्म को लख पायगा। जब होय दर्शन आत्म का, कृतकृत्य त् हो जायगा ॥ मन कर्म वाणी से तथा जो शुद्ध पावन होय है। अधिकारि सो ही योग का है ज्ञान पाता सोय है ॥

हो तू यदाचारी सदा मन इन्द्रियों को जीत रे। ना खप्त में भी दूसरों की नू ब्रुसाई चीत रे॥ क्या क्या करूँ कैसे करूँ, यह जानना यदि इष्ट है। नो झारत संत बतायँगे। जो इष्ट या कि अनिष्ट है ॥ श्रद्धायहित जा शरण उन की त्याग निज अभिमान दे । निर्दम्भ हो निष्यपट हो। श्रति संत को सन्मान दे ॥ भी और भेरा त्याग दे मत छेश भी अभिमान कर । सब का नियंता मान कर विश्वेश का ही ध्यान धर ॥ मत मान कर्ता आप को। कर्तार भगवत जान रे । तां खां द्वारा जाय खुल तेरे लिये सच मान रे ॥ निशि दिन निरंतर बरसती सुख मेघ की शीतल शड़ी। भीतर न तेरे जा सके है आड़ ममता की पड़ी ॥ ममता अहंता त्याग दे, वर्षा सुधा की आयगी। ईर्पा-जलन बुझ जायगी, चिन्ता-तपन मिट जायगी ॥ ममता अहंता वायु का झोंका न जवतक जायगा। विज्ञानदीपक चित्त में तेरे नहीं जुड़ श्रति संत का उपदेश तवतक बुद्धि में निह आयगा। नहिं शांति होगी लेश भी नहिं तत्त्व समझा जायगा ॥ सिद्धान्त सचा है यही जगदीश ही कर्तार है। सव का नियंता है वही ब्रह्माण्ड का आधार है।। विश्वेश की मर्जी विना नहिं कार्य कोई चल सके। ना सूर्य ही है तप सके, नहिं चन्द्र ही है हल सके ॥ 'कुछ भी नहीं मैं कर सकूँ, करता सभी विश्वेश है।' ऐसी समझ उत्तम महा, सचा यही आदेश है ॥ 'पूरा करूँगा कार्य यह, वह कार्य मैंने है करा।' पूरा यही अज्ञान है, अभिमान यह ही है खरा ॥ भीं क्षुद्र है, भोरा' बुरा, भुझ' भी मृषा है त्याग रे । अपना पराया कुछ नहीं, अभिमान से हट भाग रे ॥ यह मार्ग है कल्याण का हो जाय तू निष्पाप रे। देहादि भीं मत मान रे, भीहं किया कर जाप रे ॥ यदि ज्ञांति अविचल चाहता, यदि इष्ट निज कल्याण है । संशय रहित सच्च जान तेरा शत्रु यह अभिमान है ॥ मत देह में अभिमान कर, कुल आदि का तज मान दे। निहं देह मैं। निहं देह मेरा। नित्य इसपर ध्यान दे ॥

है दर्प काला सर्प, सिर उसका कुचल दे, मार दे। ले जीत रिप अभिमान को, निज देह में से टार दे॥ जो श्रेष्ठ माने आप को, सो मृद चोटें खाय है। त् श्रेष्ठ सब से है नहीं, क्यों श्रेष्ठता दिखलाय है॥ मत तू प्रतिष्ठा चाह रे मत तू प्रशंसा चाह रे। सब को प्रतिष्ठा दे, प्रतिष्ठित आप तू हो जाय रे॥ वाणी तथा आचार में माधुर्यता दिखला सदा। विद्या विनय से यक्त होकर सौम्यता सिखला सदा ॥ कर प्रीति शिष्टाचार में वाणी मधुर उचार रे। मन बुद्धि को पावन बना, संसार से हो पार रे॥ प्यारा सभी को हो सदा, कर तू सभी को प्यार रे। निःस्वार्थ हो निष्काम हो, जग जान तू निःसार रे॥ छोटे बड़े निर्धन धनी, कर प्यार सब को एक सम । वहें सभी सिल एक के, कोई नहीं है वेश कम। मत तू किसी से कर घुणा, सब की भलाई चाह रें। तव मार्ग में काँटे घरे, बो फूल उस की राह रे ॥ हिंसा किसी की कर नहीं, जो बन सके उपकार कर । विश्वेश को यदि चाहता है, विश्वभर को प्यार कर ॥ जो मृत्यु भी आ जाय तो उस की न तूपरवाह कर । मत दूसरे को भय दिखा, रह आप भी सब से निडर ॥ निःस्वार्थ सेवी हो सदा, मन मिलन होता स्वार्थ से। जब तक रहेगा मन मलिन, नहिं भेट हो परमार्थ से ॥ जे शुद्ध मन नर होय हैं, वे ईश दर्शन पायँ हैं। मन के मलिन नहिं स्वप्न में भी, ईश सम्मुख जायँ हैं॥ पीड़ा न दे तू हाथ से, कड़वा वचन मत बोलरे। संकल्प मत कर अशुभ तू, सच बोल पूरा तोल रे॥ ऐसी किया कर भावना, नहिं दूर तुझ से लेश है। रहता सदा तेरे निकट, पावन परम विश्वेश है॥ त् शुद्ध से भी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर। हो आप भी जा ग्रुद्ध तू, मैलान अपना चित्त कर ॥ हो चित्त तेरा खिन्न ऐसा शब्द त्मत सुन कभी। मत देख ऐसा दृश्य ही, मत सोच ऐसी यात भी ॥ जो नारि नर भगवद्विमुख संतार में आतक्त है। विपरीत करते आचरण, निज स्वार्थ में अनुरक्त हैं॥ कंज्स कामी कृर जे, पर-दार-रत पर-धन हरें। मत पास उन के जा कभी, जो अन्य की निन्दा फरें॥

रह दूर हरदम पाप से, निष्पाप हो निष्काम हो। निर्दोष पातक से रहित, निःसंग आत्माराम हो ॥ भगवत् परम निष्पाप हैं, तू पाप अपने धोय रे। भगवत् तुरत ही दर्श दें, अघहीन यदि तू होय रे ॥ जे लोक की परलोक की। नहिं कामनाएँ त्यागते। संसार के हैं श्वान जे, संसार में अनुरागते ॥ कंचन जिन्हें प्यारा लगे, जे मूढ़ किंकर काम के। नहिं शान्ति वे पाते कभी, नहिं भक्त होते राम के ॥ रह लोभ से अति दूर ही, जा दर्प के तू पास ना। बच काम से अरु क्रोध से, कर गर्व से सहवास ना ॥ आलस्य मत कर भूल भी, ईर्षा न कर मत्सर न कर। हैं आठ ये वैरी प्रबल, इन वैरियों से भाग डर ॥ विश्वास से कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना। प्रज्ञा तितिक्षा को बढ़ा, प्रियन्याय का करत्याग ना।। गम्भीरता श्रभ भावना अरु धैर्य का सम्मान कर। हैं आठ सच्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर ॥ शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे। मन इन्द्रियाँ स्वाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे॥ सुख शान्ति का यह मार्ग है, श्रुति संत कहते हैं सभी। दुर्जन दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी॥ अभ्यास ऐसा कर सदा पावन परम हो जाय रे। कर सत्य पालन नित्य ही, निहं झूठ मन में आय रे ॥ झूठे सदा रहते फँसे, मायानटी के जाल में। तू सत्य भूमा प्राप्त कर, मत काल के जा गाल में ॥ है सत्य भूमा एक ही, मिध्या सभी संसार रे। तल्लीन भूमा माँहि हो कर तात! निज उद्धाररे॥ कर मुख्य निज कर्तव्य त्र स्वाराज्य भूमा प्राप्त कर। मत यक्ष राक्षस पूजने में, दिन्य देह समाप्त कर ॥ सच जान जो हैं आलसी, निज हानि करते हैं सदा। करते उन्हों का संग जो, वे भी दुखी हों सर्वदा॥ आलस्य को दे त्याग त्र मन कर्म शिष्टाचार कर। अभ्यास कर, वैराग्य कर, निज आत्म का उद्धार कर ॥ मधमक्षिका करती रहे हैं। रात दिन ही काम ज्यों। मत दीर्घसूत्री यन कभी करत् निरन्तर काम त्यों ॥ तन्द्रा तथा आलस्य में, मत खो समय को त् वृया। कर कार्य सारे नियम से, रिव चन्द्र करते हैं यथा।। उद्यमी सन्तुष्ट तू, गम्भीर धीर उदार हो । धारण क्षमा उत्साह कर, शुभ गुणन का भंडार हो ॥ कर कार्य सर्व विचार से समझे विना मत कार्य कर । शम दम यमादिक पाल तू, तप कर तथा खाध्याय कर ॥ जो धेर्य निहं हैं धारते, भय देख घवरा जाय हैं। सब कार्य उन के व्यर्थ हैं, नहिं सिद्धि वे नर पायँ हैं। चिन्ता कभी मिटती नहीं, नहिं दुःख उन का जाय है। पाते नहीं सुख लेश भी नहिंशान्ति सुख दिखलाय है॥ गरमी न योड़ी सह सकें, सदीं सही नहिं जाय है। नहिं सह सके हैं शब्द यक, चढ़ क्रोध उन पर आय है ॥ जिस में नहीं होती क्षमा, नहिं शान्ति सो नरपाय है। शुचि शान्तं मन संतुष्ट हो। सो नर सुखी हो जाय है।। मर्जी करेगा दूसरों की मुख नहीं तू पायगा। नहिं चित्त होगा थिर कभी। विक्षिप्त त् हो जायगा ॥ संसार तेरा धर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वाराज्य निष्कंटक जहाँ। सम्बन्घ लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा। तो कार्य लाखों भाँति के करता रहेगा सर्वदा॥ कैसे मला फिर चित्त तेरा शान्त निर्मल होयगा। लाखों जिसे बिच्छू डसें, कैसे बता सो सोयगा॥ त् न्यायकारी हो सदाः समबुद्धि निश्चल चित्त हो। चिन्ता किसी की मत करें निर्द्देन्द्व हो मन शान्त हो ॥ प्रारब्ध पर दे छोड़ सब जग, ईश में अनुरक्त हो। चिन्तन उसी का कर सदा, मत जगत् में आसक्त हो ॥ कर्ता वही धर्ता वही, सब में वही सब है वही। सर्वत्र उस को देख तू उपदेश सचा है यही॥ अपना भला ज्यों चाहता, त्यों चाह तू सब का भला। संतुष्ट पूरा शान्त हो चिन्ता बुरी काली बला॥ हे पुत्र ! थोड़ा वेग भी यदि दुःख का न उठा सके। तो शान्ति अविचल तत्त्व की, कैसे भला तूपा सके॥ हो मृत्यु का जब सामनाः तब दुःख होवेगा घना। कैसे सहेगा दुःख सो, यदि धैर्य तुझ में होय ना ॥

कर त् तितिक्षा रात दिन, जो दुःख आवे झेल ले। वर ही अमर पद पाय है, जो कप्ट से नहिं है हले॥ है द्रःख ही सन्मित्र सब कुछ दुःख ही सिखलाय है। यल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर बीर बनाय है।। यल बुद्धि तेरी की परीक्षा दुःग्व आकर लेय है। जो पाप पहिले जन्म के हैं दूर सब कर देय है॥ निर्दोप तुझ को देय कर, पायन बनाता है तुझे। क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी सिखाता है तुझे ॥ त् कष्ट से घनरा न जा रे कष्ट ही सुख मान रे। जो कार्य नहिं हो सिद्ध तो भी लाम उसमें जान रे॥ बार पटकें खाय है। तब महा महान पीटता। लड़ता रहे जो धैर्य से, माया-किला सो जीतता ॥ यदि कप्ट से घनराय के त्युद्ध से हट जायगा। तो त् जहाँ पर जायगाः बहु भाँति कष्ट उठायगा ॥ जन्मे कहीं भी जायके नहिं पुक्त होगा युद्ध से। रह युद्ध करता धर्य से, जबतक मिले नहिं शुद्ध से ॥ इस में नहीं संदेह जीवन शंसटों से युक्त है। वह ही यहाँ जय पाय है, जो घैर्य से संयुक्त है॥ समता क्षमा से युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ। जो कष्ट सह सकता नहीं, सुख शान्ति उस को है कहाँ १॥ जो जो करे तू कार्य, कर सब शान्त होकर धैं से। उत्साह से अनुराग से, मन शुद्ध से बलवीर्य से ॥ जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे। दे मत विगड़ने कार्य कोई मुर्खता आलस्य से॥ दे ध्यान पूरा कार्य में, मंत दूसरे में ध्यान दे। कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे॥ सब धर्म अपने पूर्ण कर, छोटे बड़े से या बड़े। मत सत्य से तू डिंग कभी, आपत्ति कैसी ही पड़ें। नि:स्वार्थ होकर कार्य कर, बदला कभी मत चाहरे। अभिमान मत कर लेंद्रा भी, मत कष्ट की परवाह रे॥ क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो । सब कार्य भगवत् हेतु हों, क्या होय जप क्या ध्यान हो।। कुछ भी न कर अपने लिये, कर कार्य सब शिव के लिये। पूजा करे या पाठ कर सब प्रेम भगवत् के लिये ॥

सब कुछ उसी को सौंप दे, निश्चि दिन उसी को प्यारक सेचा उसी की कर सदा दूजा न कुछ न्यापार कर सेवक उसी का वन सदा, सब में उसी का दर्श कर 'मैं' और 'मेरा' मेट दे, सब में उसी का स्पर्श कर निर्द्वन्द्व निर्मल चिक्त हो, मतशोक कर मतहर्ष कर सब में उसी को देख तूं, मत राग, मत आमर्ष कर मानुष्य जीवन में यद्पि आते हजारों विश्व हैं जो युक्त योगी होंय हैं, होते नहीं मन-खिन हैं हो झंझटों से युक्त जीवन कुछ न तू परवाह कर भगवत् भरोसे से सदा, सुख शान्ति से निर्वाह कर विद्या सभी ही भाँति की छे सीख त आचार्य से उत्साह से अति प्रेम से, मन बुद्धि से अह धैर्य से। एकाय होके पढ सदा, सब और से मन मोड़ के। सब से हटाकर वृत्तियाँ, स्वाध्याय में मन जोड़ के॥ वेदाङ्ग पढ्, साहित्य पढ़, फिर काव्य पढ़तू चाव से। पढ़ गणित ग्रन्थन, तर्क शास्त्रन, धर्मशास्त्रन भाव है।। इतिहास, अष्टादश प्राणन, नीतिशास्त्रन देख रे। वैद्यक तथा पढ वेद चारों, योग विद्या पेख रे॥ सद्यन्य पढ़ त् भक्ति शिक्षक, ज्ञानवर्धक शास्त्र पढ़ ! विद्या सभी पढ़ श्रेयकारिणि, मोक्षदायक शास्त्र पढ़॥ आदर सहित अनुराग से सद्ग्रन्थका ही पाठ कर। दे चित्त शिष्टाचार में, दुष्टाचरण पर लात धर॥ क्या ग्रन्थ पढने चाहियें, आचार्य यह बतलायँगे। पढ़ने नहीं हैं योग्य क्या क्या ग्रन्थ वे जतलायँगे॥ आचार्यश्री बतलायँ जो, वे ग्रन्य पढने चाहियें। जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं। नहिं देखने वे चाहियें॥ पद् ग्रन्थ नित्य विवेक कें), मन स्वच्छ तेरा होयगा। वैराग्य के पढ़ ग्रन्थ तू बहुजन्म के अघ घोयगा॥ पढ़ ग्रन्थ सादर भक्ति के आह्नाद मन भर जायगा। श्रद्धासहित स्वाध्याय कर, संसार से तर जायगा॥ जो जो पढ़े सब याद रखा दिन रात नित्य विचार कर। श्रतियाँ भले स्मृतियाँ पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥ अभ्यास से सत् शास्त्र के जब बुद्धि तीव बनायगा। तो तीव प्रज्ञा की मदद से तत्त्व तू छख पायगा।।

जो नर दुराचारी तथा निज स्वार्थ में रत होंय हैं। गिर कूप में वे मोह के सुख-शान्ति से नहिं सोंय हैं॥ भटका करें ब्रह्माण्ड में, बहुमाँति कष्ट उठावते। मतिमन्द श्रुति के अर्थ को सम्यक् समझ नहिं पावते ॥ मत मोह में तू फँस कमी, निर्मुक्त हो संमोह से। कर बुद्धि निर्मल खच्छ, रह तू दूर दुखकर द्रोह से ॥ जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अक्षय पायगा । जो जो पदेगा शास्त्र तु, सम्यक् समझ में आयगा । आचार्य द्वारा शास्त्र पढ़ हो शान्त मन एकाय से। विक्षिप्तता को दूर करके, बुद्धि और विचार से॥ कर गर्व विद्या का नहीं। अभिमान से निर्मुक्त हो। शानी अमानी सर्छ गुरु से, पढ़ विनय संयुक्त हो ॥ एकाप्रताः मन शुद्धताः उत्साह पूराः धैर्यता । श्रद्धानुराग, प्रसन्नता, अम्यास की परिपूर्णता ॥ मन बुद्धि की चातुर्यता, होचें सहायक सर्व ही। फिर देर कुछ भी नहिं छगे, हो प्राप्त विद्या शीघ ही ॥ हो बुद्धि निर्मल सात्त्विकी, हो चित्त उत्तम धारणा । हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥ हों स्थूल अथवा सूक्ष्म बातें सब समझ में आयेंगी। इक बार भी सुन ले जिन्हें, मिस्तष्क से नहिं जायँगी ॥ विद्या सभी कर पात मत पाण्डित्य का अभिमान कर । अभिमान विद्या का बुरा; इस पर सदा ही ध्यान धर ॥ मत बाद कर, न विवाद ही, कल्याणहित स्वाध्याय कर । क्या सत्य और असत्य क्या, यह जानकर निज श्रेय कर ॥ विद्या बताती है तुझे क्या धर्म और अधर्म है। विद्या जताती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म है ॥ विद्या सिखाती है तुझे, कैसे छुटे संसार से। विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले भण्डार से ॥ गुरु-वाक्य का कर अनुसरण, विश्वास श्रद्धायक्त हो। वतलाय है जो शास्त्रः कर आचार संशयमुक्त हो ॥ जो जो वताते शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व यथार्थ है। संशय न उनमें कर कभी, यदि चाहता परमार्थ है। संस्थादि जितने कर्म हैं। सब ही नियम से पाल रे। उत्लाह है, अनुराग है, मन दोष हारे टाळ रे॥ ने कर्म पातकरूप हैं, मत चित्त से भी कर कभी। जो जो करे त कर्म निशिदिन। शुद्ध मन से कर सभी ॥ हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्साह हो। तन मन लगाकर कर्म कर, फल की कभी नहिं चाह हो ॥ चातर्यता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान कर। सब कार्य भगवत् हेत्-करः विश्वेश पूजन मान कर् ॥ चौथे पहर में रात के, जब पुण्य ब्रह्म मुहूर्त हो। दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरक्त हो ॥ विश्वेश का मन ध्यान कर, कल्याण अपने के लिये। विश्वेश से कर प्रार्थनाः निज भक्ति देने के लिये। जय नाम भगवत् भावप्रिय काः भाव में ताछीन हो। हो प्रेम केवल ईश में, भगवचरण मन मीन हो ॥ अपना पराया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुरक्त हो। आसक्ति सब की छोड़ केवल विष्णु में आसक्त हो ॥ जप नाम हरिका जोर से, धीरे भले ही ध्यान में। हरिनाम का इर रोम में से, शब्द आवे कान में।। विश्वेश को कर प्यार, प्यारे ! आत्म का कल्याण कर । सब को मिटा देः सर्व हो जाः ईश का नित गान कर ॥ मुख शान्ति का मंडार तेरे चित्तमें हीं गुप्त है। पदी हटा, हो जा मुखी, क्यों हो रहा संतप्त है॥ सुख-सिन्धुमें त् मग्न हो। मन-मैल सारा दे वहा। हो ग्रुद्ध निर्मल चित्त, त् ही विश्व में है भर रहा ॥ पावन परम ग्रुचि शास्त्र में से, मन्त्र पावन सार चुन । उनका निरंतर कर मनन, विश्वेश के गा नित्य गुण ॥ जो संत , जीवनमुक्त, ईश्वरमक्त पहिले हो गये। उनकी कथाएँ गा सदा, मन शुद्ध करने के लिये॥ सद्गुरु कृपा-गुण-युक्त का, उठ प्रात ही घर ध्यान रे। निज देह से अरु प्राण से, प्यारा अधिकतर मान रे॥ सिर को झुकाकर दण्डवत कर नमन आठों अंग से। कल्याण सब का चाह मन से, दूर रह जन संग से ॥ एकान्त में फिर जाय के तू वेग का परित्याग कर। दाँतोन करके दाँत मलः मुख धोय जिह्ना साफ करः॥ रिव के उदय से पूर्व ही हो शुद्ध जा तू स्तान से श्चि वस्त्र तन पर घार के। कर प्रातसंख्या मान से॥ उचार पावन मन्त्र कर, मन मन्त्र में ही जोडकर। कर अर्थ की भी भावना, भव-वासनाएँ छोड़कर॥ कर ब्रह्म से मन पूर्ण, सब में ब्रह्म व्यापक देख रे। कर क्षीण पापन रेख पर भी मार दे तू मेख रे॥ जो कर्म होवे आज का, ले पूर्व से ही सोच सब। यह कार्य कैसे होयगा, किस रीति से हो और कब।। जो कार्य जिस जिस काल का हो, पूर्ण मन में धार ले। जिम जिस नियम से कार्य करना हो भले निर्धार ले॥ सम्मुख सदा रह ईश के तेरा सहायक है वही। करुणा-जलिघ हरि की शरण ले श्रेयकारक है वहीं ॥ जो लेय करणानिधि शरण, संसार सो ही तर सके। जिस पर कृपा हो ईश की साधन वही है कर सके॥ श्वेश की ही ले शरण, संसिद्धि तय ही प्राप्त हो। बल उसी का कर भरोसा, मात्र उस का भक्त हो II कुछ तुझे हो इप सो केवल उसी से माँग रे । कर भरोसा अन्य का आज्ञा सभी की त्याग रे॥ न्वे हृद्य से प्रार्थना, जन भक्त सचा गाय है। भक्तवत्सल कान में, वह पहुँच झट ही जाय है॥ धेश करणाकर तुरत ही भक्त पर करणा करे। वों. करोड़ों जन्म के अघ, एक क्षण में ही हरे॥ वे हृदय की प्रार्थना, निश्चय सुने जग-वास है। ं भक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पास है ॥ ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा।

तों करोड़ों जन्म के अघ, एक क्षण में हा हर ॥
वे द्ध्य की प्रार्थना, निश्चय सुने जग-वास है।
मक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पास है॥
ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा।
प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना सुख पायगा॥
पर मिथ्या वस्तुओं में, यदि तुझे निहं राग हो।
प नहीं, हरि-चरण में, जल्दी तुझे अनुराग हो॥
प्रार्थना विश्वेश से, प्रभु! भक्ति अपनी दीजिये।
प्रार्थना कित्र प्रेम से, प्रभु! मम विनय सुन लीजिये।
प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रभु! मम विनय सुन लीजिये।
प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रभु! मम विनय सुन लीजिये।
प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रभु! मम विनय सुन लीजिये।
पर्याग भी भूला हुआ हूँ, मार्ग दिखला दीजिये।
पर्यागर पार में निहं जा सक् हूँ है प्रमो!।
प्राह मेरी नाव के निहं आप जवतक हों विमो!।
ता यहाँ है ज्वारमाटा, रोक उस को लीजिये।
परसागर पार मुझ को शीव्र ही कर दीजिये।
परसागर पार मुझ को शीव्र ही कर दीजिये।

सर्वज्ञ हैं प्रभु सर्वविद् करुणा दया से युक्त हैं। स्वाभाविकी बल क्रिया से, प्रभु सहज ही संयुक्त हैं॥ नहिं में हिताहित जानता, प्रभु ! ज्ञान मुझ को दीजिये। भूले हुए मुझ पथिक को, भव पार खामी ! कीजिये॥ प्रमु! आप की में हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये। में कुछ नहीं हूँ माँगता, जो आप चाहें दीजिये॥ सिर आँख से मंजूर है, मुख दीजिये दुख दीजिये। जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये॥ हैं आप ही तो सर्व, फिर कैसे करूँ मैं प्रार्थना। सब कुछ करें .हैं आप ही। क्या बोलना क्या चालना ॥ फिर बोलना किस भाँति हो, है मौन ही सब से भला। रक्षक तुही भक्षक तुही, तलवार तू तेरा गला। विश्वेश प्रभु के सामने, कर प्रार्थना इस रीति से। या अन्य कोई भाँति से, सच्चे हृदय से प्रीति से॥ सची प्रार्थना, विश्वेश सुनता है सभी। विश्वेश की आज्ञा बिना, पत्ता नहीं हिलता कभी॥ फिर कार्य कर अपना सभी, दिन का नियम से ध्यान से। होकर धैर्य से, आनन्द मन, सुख चैन से॥ धनरा न जा, मन शान्त रख, मतक्रोध मन में लाकभी। प्रमु देवदेव प्रसन्नता हित, कार्य जो हो, कर सभी॥ जब शयन का आवे समय, एकान्त में तब बैठ कर। जो कार्य दिन में हो किया, लेसोच सबमन खस्य कर॥ जो जो हुई हों भूल दिन में, सर्व लिख ले चित्त पर। आगे कभी नहिं भूल होने पाय ऐसा यत कर॥ जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच ले। मत कार्य कोई कर बिना सोचे बजा हे ठोक है। सोचे बिना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायँ हैं। जो कार्य करते सोचकर, वे ही सफलता पायँ हैं॥ राजा नहुष जैसे गिरा था, स्वर्ग से ऋषि-शाप से । आसक्त हों जो भोग में, हों तप्त वे संताप से॥ सब कार्य कर तू न्यायं से, अन्याय से रह दूर तू। आश्रय सदा ले धर्म का, मत कुद्ध हो, मत कूर तू॥ हो उच्च तेरी भावनाः मत तुच्छ कर त् कामना । कर्तव्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामना॥ जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्यु से कुछ भय न कर । डरपोक कायर मृत्यु से भयभीत रहते, तून डर॥

आचार अपना ग्रुद्ध रख, मत हो दुराचारी कभी। मत कार्य कोई रख अधूरा, कार्य पूरे कर सभी॥ मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूल के कर कामना। है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर तू उसी की भावना ॥ पुरुषार्थ अन्तिम सिद्ध कर, आज्ञा जगत् की छोड़ रे। भय शोकप्रद हैं भोग सब, मुख भोग से तू मोड़ रे॥ विश्वेश सुख के सिन्धु में ही चित्त अपना जोड़ दे। रिश्ता उसी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड़ दे॥ जैसे झड़ी बरसात की सब चर अचर की जान है। त्यों ही दया विश्वेश की, सब विश्व जीवनदान है ॥ सब पर दया है एक-सी, क्या अज्ञ है क्या प्राज्ञ है। सब के मिटाती दुःख, सब को ही बनाती तज्ज्ञ है। सचम्च मिटाती कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय है। कुंडी उसी की खटखटा, यदि चाहता निज श्रेय है।। अध्यातम का अभ्यास कर, संसार से वैराग्य कर। कर्तव्य यह ही मुख्य है, विश्वेश में अनुराग कर ॥ जीवन से बना, अध्यात्म जीवन आपना । सुख शान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दुःखना, संतापना।। जीवन बिता इस भाँति से, निहं प्राप्त फिर संसार हो । सद् ब्रेह्म में तल्लीन होकर सार का भी सार हो ॥ शिष्टाचरण में प्रीति कर, हो धर्म पर आरुद तू। हो शुभ गुणों से युक्त तू, रह अवगुणों से दूर तू॥ धर्म पर आरूढ हैं, वे शूर होते धीर भी। हैं सत्य निशिदिन पालते, नहिं सत्य से हटते कभी ॥ यदि पुण्य में रत होयगा, तो धीर तू वन जायगा। जो पुण्य योड़ा होय तो भी कीर्ति जग फैलायगा।। मत स्वप्न में भी पाप का आचार कर तू भूल कर। निष्पाप रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धूल धर॥ हो पुण्य में तू रत सदा, दे दान तू सन्मान से। उत्साह से सख मान कर, दे दान मत अभिमान से ॥ हैं वस्तु सब विश्वेश की अभिमान तेरा है वृथा। निज स्वार्थ तज कर कार्य कर, बादल करें वर्षा यथा।। अभिमान मत कर द्रव्य का, अभिमान तज दे गेह का। अभिमान कुल का त्याग दे, अभिमान मत कर देह का ॥ शानेन्द्रियाँ, सब ईश को ही मान रे। मन बुद्धि शिव को अर्प दे, शिव का सदा कर ध्यान रे॥

## स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी

समझ मन ! इक दिन तन तजना ॥

बाँकी छिव छिकि छिकित रहत चिल, नितप्रित हिर भजना ।

जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल, निसिवासर दजना ॥

कर कुकर्म सुभ चहत चित्त नर, आठ पहर लजना ।

'निरगुन' बेग सम्हार अपनपी, हिर सम को सजना ॥

जग में काज किये मन भाये ॥
गुन-गोविंद सुने न सुनाये, ज्यर्थिह दिवस गँवाये ।
हिर-भक्तन को संग न कीन्हों, दुस्संगत चित लाये ॥
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-बस, परधन चित्त छुमाये ।
सत्कर्मादिक काज न कीन्हें, दोऊ लोक हैंसाये ॥
बीती ताहि विसार चित्तसों, 'निर्गुन' तज पछताये ।
निसिवासर मज नंदनँदन कों, करनी के फल पाये ॥

## स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी

प्रीति मित अतिमें तू काहू सन करें मीत !

भले के प्रतीति मानि प्रीति दुख-मूल है।
जा मैं सुख रंच है विसाल जाल दुःख ही को,
लूटि ज्यों वतौरन की वरछी की हूल है।।
सुन ले सकंद माहिं कान दे कपोल-कया,
जातें मिटि जाइ महा मोहमई सूल है।
तातें करि 'दीनदयाल' प्रीति नंदलाल संग,
जग को संबन्ध सबै सेमल को फूल है।।

काहू की न प्रीति हद तेरे संग है रे मन,

कासों हिंठ प्रेम किर पिच-पिच मरे है।
ये तो जग के हैं सब लोग ठग रूप मीत!

मीठे बैन-मोदक पै क्यों प्रतीति करें है॥

मारिहें प्रपंच बन बीच दगा फाँस डारि,

काहे मितमंद मोही दुःख-फंद परे है।

प्रेम तू लगाउ सुखधाम धनस्याम सों जो,

नाम के लिये तें ताप पाप कोटि हरें है॥

### भजनका अधिकार

#### क्रोधका नाश

एक बृद्ध अनुभवी संतके समीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सचा या। कहीं कोई कामनाः कोई विपयासक्ति रही नहीं थी। भगवद्भजनकी प्रवल इच्छा थी। वृद्ध संतने एक ही हिएमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—'मुझे अपने श्रीचरणोंमें स्थान दें।'

नृद्ध संतने कहा-जिम स्नान करके पवित्र होकर आओ।' युवक स्नान करने गया और नृद्ध संतने आश्रमके पास साड़ू देती मंगिनको पास बुलाया। वे बोले—'जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लौटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाड़ू लगाना, जिससे उसके ऊपर उड़कर धूलि पड़ जाय। लेकिन तिनक सावधान रहना! वह मारने दोड़ सकता है।'

भंगिन जानती थी कि वृद्ध संत सन्चे महात्मा हैं। वह देखती थी कि अन्छे विद्वान और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज्ञा स्वीकार की।

युवक स्नान करके लौटा । मंगिन जान-बूझकर तेजीसे झाडू लगाने लगी । धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने झपटा । मंगिन असावधान नहीं थी । वह झाडू फेंककर दूर भाग गयी ।

जो मुखमें आया, युवक बकता रहा। दुवारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा। संतने उससे कहा—'अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो। भगवान्का मजन तुमसे अभी कैसे होगा। अच्छा, एक वर्ष बाद आना। एक वर्षतक नाम-जप करते रहो।'

×

युवकका वैराग्य सचा था। भजनकी इच्छा सची थी। संतमें श्रद्धा भी सची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। वह स्नान करने गया तो संतने फिर भंगिनको बुलाकर आदेश दिया—'वह साधु फिर आया

है। इस बार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जब वह पास आवे। झाड़ूकी एकाध सींक उसके पैरोंसे छू जाय। डरना मतः वह मारेगा नहीं। कुछ कहे तो चुपचाप सुन हेना।

भंगिनको आशापालन करना था। स्नान करके लैको युचकके पैरसे भंगिनकी झाड़ छू गयी। एक वर्षकी प्रतीक्षके पश्चात् वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह दुष्ट भंगिन— फिर बाधा दी इसने। युवकको क्रोध बहुत आयाः किंतु भारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी। वह केवल भंगिनको कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने लैट गया।

जब वह संतके पास स्नान करके पहुँचा, संतने कहा— 'अभी भी तुम भूँकते हो। एक वर्ष और नाम-जप हमें और तब यहाँ आओ।'

#### x X X

एक वर्ष और बीता । युवक संतके पास आया । उसे पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली । संतने भंगिनको बुलाकर कहा—'इस बार जब वह स्नान करके लोटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँड़ेल देना उसपर । पर देखना टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो, कोई गंदी चीज न हो।'

भंगिन डरी; किंतु संतने उसे आश्वासन दिया—'वर कुछ नहीं कहेगा।'

आप समझ सकते हैं—युवकके ऊपर जब भीगते कूड़ेकी टोकरी उँडेली, युवकने क्या किया ? न वह माले दौड़ा, न रुष्ट हुआ। वह भीगतके सामने भूमिपर महाक टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला— भाता ! तुम्हीं मेरी गुरु हो । तुमने मुझपर बड़ी कृपा थी। तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और क्रोपस्य शत्रुको जीत सका।?

दुवारा स्नान करके युवक जब संतके पास पहुँचा। संतने उसे हृदयसे लगा लिया । वे बोले—'अब तुम भजनके सच्चे अधिकारी हुए ।'

कोध पाप को मृल है, कोध आपही पाप। कोध मिटे बिनु ना मिटे कबहुँ जीव-संताप॥



भजनका अधिकार

## भजनका अधिकार

#### क्रोधका नाश

एक वृद्ध अनुभवी संतके समीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सचा था। कहीं कोई कामना, कोई विपयासक्ति रही नहीं थी। भगवद्भजनकी प्रवल इच्छा थी। वृद्ध संतने एक ही दृष्टिमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—'मुझे अपने श्रीचरणोंमें स्थान दें।'

मृद्ध संतने कहा-'तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ।' युवक स्नान करने गया और मृद्ध संतने आश्रमके पास साडू देती भंगिनको पास बुलाया। वे बोले—'जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लीटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाडू लगाना, जिससे उसके ऊपर उड़कर धूलि पड़ जाय। लेकिन तनिक सावधान रहना! वह मारने दीड़ सकता है।'

भंगिन जानती थी कि बृद्ध संत सन्ने महात्मा हैं। वह देखती थी कि अच्छे विद्वान् और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज्ञा स्वीकार की।

युवक स्नान करके छौटा । भंगिन जान-बूझकर तेजीसे झाड़ू लगाने लगी । धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पात पड़ा पत्थर उठाकर मारने झपटा । भंगिन असावधान नहीं थी । वह झाड़ू फेंककर दूर भाग गयी ।

जो मुखमें आया, युवक वकता रहा । दुवारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा । संतने उससे कहा— अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो । भगवान्का भजन तुमसे अभी कैसे होगा । अच्छा, एक वर्ष बाद आना । एक वर्षतक नाम-जय करते रहो ।

× × ×

युवकका वैराग्यं सचा था, भजनकी इच्छा सची थी। संतमें श्रद्धा भी सची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। वह स्नान करने गया तो संतने फिर मंगिनको बुलाकर आदेश दिया— वह साधु फिर आया है। इस वार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जल पास आवे, झाड़ूकी एकाघ सींक उसके पैरोंसे छू र डरना मत, वह मारेगा नहीं। कुछ कहे तो चुपचाप सुनहे

मंगिनको आज्ञापालन करना था। स्नान करके युवकके परसे मंगिनकी झाड़ छू गयी। एक वर्षकी प्रत पश्चात् वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह दुष्ट मंगि फिर बाधा दी इसने। युवकको क्रोध बहुत आया; मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी। वह केवल मंं कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने लौट गया

जब वह संतके पास स्नान करके पहुँचा, संतने व 'अभी भी तुम भूँकते हो । एक वर्ष और नाम-जप और तब यहाँ आओ ।'

× × ×

एक वर्ष और बीता। युवक संतके पास आया। उरे पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। संतने भिगनको बुलाकर कहा—'इस बार जब वह स्नान कर्षे छौटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँड़ेल देना उसपर। पर देखना टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो, कोई गंदी चीज नहीं।'

भंगिन डरी; किंतु संतने उसे आधासन दिया— वह कुछ नहीं कहेगा।

आप समझ सकते हैं—युवकके ऊपर जब भीगने कूड़ेकी टोकरी उँडेली, युवकने क्या किया ? न वह मार्ति दौड़ा, न रुष्ट हुआ । वह भंगिनके सामने भूमिपर मसक टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला— 'माता ! तुम्हीं मेरी गुरु हो । तुमने मुझपर बड़ी कृपा की । तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और क्रोपरूप श्रुको जीत सका ।'

दुवारा स्नान करके युवक जब संतके पास पहुँची। संतने उसे हृदयसे लगा लिया । वे बोले—'अब तुम भननकें सच्चे अधिकारी हुए।'

क्रोध पाप को मृह है, क्रोध आपही पाप । क्रोध मिटे बिनु ना मिटे क**बहुँ** जीव-संताप ॥



भजनका अधिकार



भजन बितु बैल विराने हैहो।

भजन बिनु बैल बिराने हुँहों।
पाउँ चारि, सिर सींग, गूँग मुख, तब कैसें गुन गैहों॥
चारि पहर दिन चरत-फिरत बन, तऊ न पेट अघेहों।
टूटे कंघ अरु फूटी नाकनि, को लों घों भुस खेहों॥
लादत जोतत लकुट बाजिहें, तब कहँ मूँड़ दुरहों।
सीत, घाम, घन, बिपति बहुत बिधि, भार तरें मिर जेहों॥
हिर-संतन को कहाों न मानत, कियों आपुनों पहें।।
'सूरदास' भगवंत भजन बिनु, मिथ्या जनम गँवेहों॥

–सूरदास

भजन बिनु कूकर-सूकर जैसी

जैसें घर बिलाव के मूसा, रहत बिषय-बस वैसी॥ बग-बगुली अरु गीध-गीधनी, आइ जनम लियो तैसी। उनहूँ कें गृह सुत दारा हैं, उन्हें भेद कहु कैसी॥ जीव मारि के उदर भरत हैं, तिन को लेखों ऐसी। 'स्रदास' भगवंत भजन बिनु, मनो ऊँट, बृष, भैंसी॥

—सूरदास

## परमहंस श्रीबुद्धदेव

( प्रेपक----श्रीबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय )

#### विदेह मुक्त

कुछ करता दीखे नहीं थिर बैटा चुप चाप ॥ थिर बैटा चुपचाप दीइ उद्योग की नाहीं। प्रमु शरणं चित चैन सैन चिन्ता विसराहीं॥ काम कोध अभिमान का दीना बीज जलाय। यह देह अब खोखला चाले कुम्म चकाय॥
गर्मवास अब है नहीं, नहीं आवण की आस।
निज सत्ता से हूँ नहीं जीता प्रभु विश्वास॥
'खुद्ध देव' निष्कर्म में, नहीं दोष न्नै ताप।
कुछ करता दीले नहीं, थिर बैटा लुप चाप॥

### परिव्राजकानन्द रामराजाजी

( प्रेपक-श्रीगिरिजाशंकरजी शास्त्री अवस्थी, एम्० एस्० १

जोग तो वहीं सराहिये, भोग विलग है जाय।
तेल तक काई पड़े, जल तोसाफ देखाय।
आशा जल को साफ कर, काई बासा मान।
बुद्धिहि तेल सराहिये, मन माठा में आन।
मन बुद्धिहि एक टौर कर, गुन लीजै सब काम।

रित पित के संयोग से बीतल सारी याम ॥
विना द्वेत के रूप निहं गुन लीजे मन माहि।
देत छोड़ि अदैत भा आपे आप लखाहि॥
कारण सब सम्बन्ध का जह देखो तह बन्ध।
कारण के छूटे विना छूटै निहं सम्बन्ध॥

## महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी

आत्मशानकी प्राप्तिके लिये योग सीखना पड़ता है। के लिये ग्रह-त्याग या अरण्यवासकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रकारके कुछ नियम हैं जिनका केवल चिन्तन करके नुरूप आचरण करनेसे योगफल और आत्मशानकी प्राप्ति जाती है। आत्मशान प्राप्त करनेके लिये अन्य किसी एकी कठिन साधना नहीं करनी पड़ती, केवल उनका ही ह्यान करनेपर योगफल प्राप्त किया जाता है; उनको भी य्र योग कहते हैं। योगफल प्राप्त करनेके लिये जिन सब ग्रंथोंका निरोध करना आवश्यक होता है, उनको किये विना एफलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उन नियमों और प्रकारों इस नियमावलीमें स्थान दिया गया है। इस प्रकार वरण करने और इदयमें इस प्रकारके भावोंको ग्रहण करनेनिश्चय ही योगफलकी प्राप्ति हो सकती है। वे नियम प्रकार हैं—

 असंतुष्ट मनुष्य किसीको भी संतुष्ट नहीं कर सकता, सर्वदा संतुष्ट रहता है वह सबको प्रकुछ कर सकता है ।

- २. जिह्वा पापकी बार्ते कहनेमें बहुत ही तत्पर रहती उसको संयत करना आनश्यक है।
- आलस्य सब अनयोंका मूल है, यत्वपूर्वक आल्खा परित्याग करो ।
- े ४. संसार धर्माधर्मकी परीक्षाकी भूमि है। सावधान हो। धर्माधर्मकी परीक्षा करके कार्यका अवलायन करो।
- किसी धर्मके प्रति अश्रद्धा न रक्लो, सभी धर्म म हैं और उनमें अवश्य ही सत्य निहित है।
- ६. दरिव्रको दान दो । धनीको दान देना व्यर्ग है
   क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है, इसी कारण वह आगिन्य नहीं होता ।
- ७. साधुका सहवास ही स्वर्ग तथा असत्सङ्ग ही नस्य वासका मूल है ।
- ८. आत्मज्ञान, सत्यात्रमें दान और संतोपका आश्र करनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है।

- ९. जो शास्त्र पढ्कर तथा उसके अभिप्रायको जानकर उसका अनुष्ठान नहीं करते, वे पापीसे भी अधम हैं।
- १०. किसी भी कार्यके अनुष्टानके मूलमें धर्म होना नाहिये, नहीं तो सिद्धि न होगी।
- रश. कभी किसीकी भी हिंसा न करो, सत् या असत् उद्देश्यसे कभी किसी प्राणीका वध न करो।
- १२. जो आदमी पाप-कलङ्कको विना धोये, मिताचारी और सत्यानुरागी विना हुए गेरुआ वस्त्र धारणकर ब्रह्मचारी यनता है, वह धर्मका कलङ्करूप है।
- १३. विना छप्परके घरमें जैसे वर्षाका पानी गिरता है। चिन्तनरहित मनमें भी उसी प्रकार शत्रु प्रवेश करते हैं।
- १४. पापी लोग इहकालमें अनुतापामिसे दम्ध होते हैं, वे जन-जन अपने कुकर्मोंको याद करते हैं, तन-तन उनके प्राणीं-में अनुताप जाग उठता है।
  - १५. (क) मननशीलता अमरत्वकी प्राप्तिका मार्ग है, मनन-शून्यता मृत्युका मार्ग है।
    - ( ख ) गर्व न करो, कामोपभोगका चिन्तन न करो।
  - १६. शत्रु शत्रुका जितना अनिष्ट नहीं कर सकता, कुपथ-गामी मन मनुष्यका उससे भी अधिक अनिष्ट करता है।

7

- १७. मधुमिक्षका जैसे पुष्पके सौन्दर्य अथवा सुगन्ध-का अपचय न करके मधुसंग्रह करती है, तुम भी उसी प्रकार पापमें लिप्त न होकर ज्ञान प्राप्त करो।
- १८. यह पुत्र मेरा है, यह ऐश्वर्य मेरा है, अति अज्ञानी लोग भी इस प्रकार चिन्तन करके क्षेत्र पाते हैं। जब अपना-आप अपना नहीं होता, तब पुत्र और सम्पत्ति किस प्रकार अपने हो सकते हैं?
- १९. कम ही लोग भवसागर पार होते हैं, अधिकांश लोग तो धर्मका ढोंग रचकर किनारेपर ही दौड़-धूप करते गहते हैं।
- २०. संग्राममें जिसने लाखों मनुष्योंको जीत लिया है नह मनुष्य नाम्तविक विजयी नहीं है। जिसने अपने-आपको जीत लिया है वही वास्तविक विजयी है।
- २१. पाप मुहापर आक्रमण नहीं कर सकता—यह गोचकर निश्चिन्त न रहो। एक-एक वूँद जलते घड़ा भर जाता है, वैसे ही निर्वोध मनुष्य कमशः पापमझ हो जाते हैं।
  - ः. किमीको कटोर वन्तन मत बोली। कठोर वन्तन

- बोलनेसे कठोर बात सुननी पड़ेगी । चोट करनेपर चोट महनी पड़ेगी । रुलानेसे रोना पड़ेगा ।
- २३. जो लोग वासनाको नहीं जीत सकते। उनका मन नंगे वदन, जटा-धारण, भस्म-लेपन, उपवास, मृत्तिका-शय्या—इत्यादिसे पवित्र नहीं हो सकता।
- २४. दूसरोंको जैसा उपदेश देते हो, स्वयं भी वैसे ही बन जाओ, जिसने अपनेको वशीभृत कर लिया है, वह दूसरको भी वशमें कर सकता है। अपनेको वशमें करना ही कठिन है।
- २५. पाप और पुण्य सब निजकृत होते हैं। कोई आदमी दूसरेको पवित्र नहीं कर सकता।
- २६. यह जगत् जल-बुद्बुद्, मृग-मरीचिकाके समान है, जो इस जगत्को तुच्छ जानता है, मृत्यु उसको नहीं देख पाती।
- २७. दौड़ती हुई गाड़िक समान उत्तेजित कोधको जो संयत कर सकता है, वही यथार्थ सार्राथ है, दूसरे लोग तो केवल रास पकड़े हुए हैं।
- २८. प्रेमके बलसे कोधको जीतो, मङ्गलके द्वारा अमङ्गलको जीतो, निःस्वार्थताके द्वारा स्वार्थको जीतो तथा सत्यके द्वारा मिथ्याको जीतो।
- २९. गुरू जो उपदेश दें, उसको मन लगाकर सुनो और पालन करो।
- ३०. व्यर्थ मत बोला करो, जो अधिक बोलता है, वह निश्चय ही अधिक झूठ बोलता है। जहाँतक हो, बात कम करनेकी चेष्टा करो, उसके साथ ही शान्ति प्राप्त होगी।

X X X X

योग सीखनेके लिये वनमें जाना या अनाहारी होना नहीं पड़ता । चित्तवृत्तिके निरोधका नाम ही योग है । वशमें की हुई इन्द्रियादिको इष्टर्माधनमें लगानेकी क्षमता जिसमें है, उसके लिये घर या वन दोनों समान ही हैं । एकाग्रता योगका प्राण ह, इस एकाग्रताके कारण जब जीवातमा और परमात्मामें कोई भेद लक्षित न होगा, तभी साधक वास्तविक योगी होगा । ईश्वरकी प्राप्तिके लिये योगाङ्गोंका सहारा नहीं लेना पड़ता; भक्तिके द्वारा ही साधक ईश्वरमें समाहित हो सकता है । भक्त भक्तिके द्वारा भगवान्को प्रसन्न करके उनमें समाहित होता है । इसीको समाधि कहते हैं ।

समाधिका अर्थ है ब्रह्मों मनका खिर हो जाना, परमात्मा और जीवात्माका एकीकरण; अत्य समाधि योगकी फल- स्वरूपा है। जब चित्त वशीभृत होकर मब कार्योंसे निःस्पृह होकर आत्मामें ही अवस्थान करता है, तब उसीको समाधि कहते हैं। जब विश्वद अन्तः करणद्वारा आत्माका अवलोकन भरके आत्मामें ही परितृप्त होता है, तब साधकको केवल बुद्धिद्वारा प्राप्त, अतीन्द्रिय, आत्यन्तिक सुखकी उपलब्धि होती है। जिस अवस्थामें स्थित होनेपर आत्मतत्त्वसे च्युत नहीं होता, जिस अवस्थामें स्थित होनेपर अन्य लाम नहीं जान पड़ते, जिस अवस्थामें स्थित होनेपर गुरुतर हु:ल भी विचलित नहीं कर सकते, उसी अवस्थाका नाम योग है।

मनको आत्मामें निहित करके स्थिर बुद्धिके द्वारा ध विरितिका अभ्यास करो, अन्य कोई चिन्तन न करो। स्वभाववाला मन जिन-जिन विषयोंमें विचरण करे, र विषयोंसे उसको लोटाकर आत्माके वशीभूत करो। और तमोगुणसे विहीन योगी इस प्रकार मनको वशीभृत करके अनायास ही ब्रह्मताक्षात्काररूप सर्वेत्हार को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र ब्रह्मदर्शी पुरुष समाहित सप मृतोंमें आत्माको और आत्मामें सब मृतोंको देख कामनासून्य होकर जो योगका अभ्यास करते हैं। समाधिस्थ या मुक्त होने योग्य हैं। ईश्वरमें लीन होकर जी और परमात्माके मिलनका नाम 'मुक्ति' है।

### परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी

'तत्त्वमित' आदि महावाक्यमें भागत्याग-लक्षणा स्वीकृत हुई है। इस सिद्धान्तके ज्ञानके लिये 'तत्' और 'त्वं' पद-का वाच्यार्थ कहा जाता है। सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक इत्यादि धर्मयुक्त मायाविशिष्ट ईश्वर चेतन ही 'तत्' पदका वाच्यार्थ है। और अल्पशक्तिमान्। अल्पज्ञ तथा परिन्छिनादि धर्मसे युक्त अविद्याविशिष्ट जीव-चैतन्य ही 'व्वं' पदका वाच्यार्थ है। ये दोनों ही एक हैं। यह 'अकि' पदके द्वारा सिद्ध होता है। इस प्रकार जीव-ब्रह्मकी एकता शक्तिवृत्तिद्वारा सिद्ध होनेपर भी यह कैसे संगत हो सकती है ! क्योंकि सर्वशक्तिमत्ता अल्पदाक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, न्यापकता और परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, अतएवं इनकी ्कता नहीं हो सकती। अतएव महाबाक्यमें लक्षणा स्वीकार करनी पड़ती है । परंतु जहत् और अजहत् लक्षणा महावाक्य-र्ने प्रयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि जहत् लक्षणामें वाच्यार्थ-हा पूर्ण त्याग तथा वाच्यके साथ सम्बन्धयुक्त अन्य अर्थ रुक्षित होता है। 'तत्त्वमित' महावाभयमें तत्पदका वाच्य ृश्वर-चेतन तथा त्वं पदका वाच्य जीव-चेतन हैं। अतएव नहत् छक्षणाद्वारा इन दोनों चेतनसत्ताका त्याग करनेपर लक्ष्य-हे लिये अतिरिक्त अन्य चेतन पदार्थ नहीं रहता । इस कारण ।हावाक्यमें जहत् लक्षणाका प्रयोग युक्त नहीं होता । अजहत् अक्षणाका प्रयोग भी सङ्गत नहीं हो सकता। क्योंकि अजहत् ध्यणामें वाच्यार्थका अतिरिक्त अर्थ लक्षित होता है और ाहावास्यस्थित वान्यार्थं परस्परविरुद्ध-भाषापन्न हैं । इस इरोधको दूर करनेके लिये अजहत् लक्षणा स्वीकार करनेसे

काम न चलेगा। अतएव महावास्यमें अजरत् लक्षणाक प्रयोग नहीं हो सकता । अन्ततः भागत्याग-लक्षणाका महावाक्यके अर्थ-विचारमें प्रयोग करना होगा। और ए तथा 'त्वं' पदके अर्थमें स्थित विरोधी भाग सर्वज्ञा अस्पज्ञतादि धर्म तथा आभाससहित माया और आभाससी अविद्या--इस वाच्यांशका त्याग करते हुए 'तत्' और ' पदके चेतन अंशमात्रमें लक्षणा करनी पहेंगी। अर्थात् सर्वर और अल्पज्ञतादि धर्मयुक्त एकताविरोधी समष्टि और वर्ष भावमें स्थित स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन त्रिविध शरीरीं मिथ्यारूप जानकर इनके आधार, प्रकाशक तथा सम्बन्ध रहित शुद्ध, निर्विकार, अदितीय, सिचदानन्द अस्मे र निजस्वरूप निश्चय करना होगा, इसीका नाम भागत्यागरुःण है | इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माकी अलण्डरूपमें घाण करनेपर आवरणदोष निष्टत्त हो जाता है और यही अपरोग ज्ञान'के नामसे अभिहित होता है। 'तत्त्वमित' महावावयां भाग-स्थागलक्षणाद्वारा जीव और ब्रह्मकी एकता क्रीयत हुई है, इस अर्थको हढ़ करनेके लिये अन्य दृष्टान्त भी फरे जाते हैं। जैसे, 'समुद्र जलविन्दु ही है।' इस वाश्यमें समुद्रः पदका वाच्यार्थ महद्रमें युक्त जल और जलविन्दुका वाच्यार्थ अल्पभर्मविशिष्ट जलमात्र हैं। अत्राप्य शक्तिवृत्तिवे इन दोनी की एकता सिद्ध करनेपर भी यह अक्षम्भव जान पड़ता है। क्योंकि महत् और अन्य धर्ममें परस्परं विरोध ही दीख पड़ना है, एकता सम्भव नहीं है। इसिलये समुद्र और निन्दुपटना केवल जलमात्रमें भागत्याग-लक्षणा करनेपर, मधुद्रया मध्य धर्म और जलविन्दुका अल्य धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा समुद्र और विन्दुकी जलमात्रमें एकता लक्षित होगी। इसी प्रकार एकताके विरोधी समिष्ट और व्यष्टिभावमें प्रतीयमान स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप वाच्यमागका त्याग कर 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती है। भागत्यागलक्षणाद्वारा (सामवेदीय) 'तत्त्वमित' महावाक्य जैसे जीव और परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योंके द्वारा भी जीव और ईश्वरकी एकता प्रतिपन्न होती है।

अयमात्मा ब्रह्म' (अथर्वविदीय) इस महावाक्यमें 'आत्मा'पद जीववाच्य है तथा 'ब्रह्म'पद ईश्वरवाज्य है, उपर्युक्त रीतिसे भागत्याग-लक्षणाके द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य है। ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही 'अयं' पद सिद्ध करता है। इसी प्रकार—'अहं ब्रह्मास्मि' (में ब्रह्म हूँ) इस (यजुर्वेदीय) महावाक्यमें 'अहं' पद जीववाच्य और 'ब्रह्म' पद ईश्वरवाच्य है, तथा उपर्युक्त रीतिसे दोनों पद भागत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रको लक्ष्य करते हैं। और 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस (ब्रह्म'यदेका अर्थ ईश्वर है। उपर्युक्त रीतिसे दोनों पदोंमें मागत्यागलक्षणा करनेपर चेतनमात्र लक्षित होता है। ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दस्वरूप है, आनन्द पद इस अर्थका ज्ञापक है। सहुरुके मुखसे महावाक्यका अर्थ-श्रवण करनेसे अखण्ड ब्रह्मात्माका बोध और कैवल्यमुक्ति प्राप्त होती है।

सजातीय, विजातीय और स्वगत—इन तीन प्रकारके भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अख़ण्ड नामसे ख्यात है। वृक्षोंके परस्पर भेदका नाम 'सजातीय भेद' है, वृक्ष और पशुके भेदका नाम 'विजातीय भेद' है, तथा वृक्ष और उसके पत्र-पुष्पादिमें जो भेद होता है उसका नाम 'स्वगतभेद' है। आत्मामें ये तीनों ही भेद नहीं हैं; क्योंकि आत्मा दो या अनेक होता तो उसमें सजातीय भेद सम्भव होता; परंतु चेतन केवल एक है, इसिल्ये उसमें सजातीय भेद नहीं है, और अनात्म पदार्थ सत्य होते तो विजातीय भेद सम्भव था; परंतु अनात्मरूपा अविद्या और उसके कार्य मृगतृष्णाके समान मिष्या हैं; अतएव आत्माका विजातीय भेद भी नहीं

है, आत्मा यदि सावयव होता तो इसमें स्वगत भेद सम्भव था, परंतु निरवयव आत्माका स्वगत भेद नहीं हो सकता। अथवा देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम अखण्ड है। व्यापकताके कारण आत्मामें देश-परिच्छेद नहीं, आत्माकी नित्यताके कारण काल-परिच्छेद नहीं तथा एकत्वके कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं है। इस प्रकार त्रिविध भेदमे रहित आत्मा अखण्डरूपमें अवस्थित है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

'तत्-त्वं' और 'त्वं-तत्'—इस प्रकार भावनाके द्वारा महावाक्यकी परोक्षता और परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति नष्ट होती है। 'तत्-त्वं' वाक्यके द्वारा 'तत्' और ·त्वं' पदके अर्थकी अभिन्नता कही जाती है। <त्वं पदका अर्थ ( साक्षी नित्य आत्मा ) परोक्षताको दूर करता है, एवं 'त्वं-तत्' वाक्यके द्वारा 'त्वं' पदके साथ तत्पदके अभिनार्थके कारण तत् पदका न्यापकतारूप अर्थ परिन्छिन्नताकी भ्रान्तिका नाश करता है। इसी प्रकार 'अहं ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म', < आत्मा ब्रह्म<sup>२</sup> आदि महावाक्योंके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानि तथा 'ब्रह्म अहं', 'ब्रह्म प्रज्ञानं' और 'ब्रह्म आत्मा' महावाक्यके द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है। ब्रह्मरूप आत्मास पृथक् जो कुछ देखने या सुननेमें आता है। तथा शास्त्रमें स्वर्ग-नरकः पुण्य-पापादि जो कुछ कथित हुआ है, उस सबको मिथ्या भ्रमरूप जानो; परंतु मिथ्याकल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती; क्योंकि स्वप्नमें मिथ्या भिक्षाके द्वारा राजा दरिद्र नहीं होता, मस्सूमिके मिथ्या जलसे भूमि आर्द्र नहीं होती। मिथ्या सर्प रज्जुको विषाक्त नहीं कर सकता। अतएव समस्त ग्रुभाग्रुभ क्रियाका कर्त्ता होनेपर भी अपने अनुपमेय आश्चर्यस्वरूपको परमार्थतः अफर्ता ही जानो । सारांश यह है कि ब्रह्मसे अभिन्न तुम्हारे यथार्थ स्वरूपमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन त्रिविध शरीरोंके शुभाशुभ कर्म तथा उसके फल जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, मुख और दुःख—सब अविद्याकिल्पत हैं, अतएव उपर्युक्त कल्पित पदार्थ तुम्हारे ब्रह्मभावको विकृत नहीं कर सकते । ज्ञान-प्राप्तिके पहले भी आत्मा ब्रह्मस्वरूप या और उसके साथ भृत-वर्तमान-भविष्य, किसी भी कालमें शरीर और धर्मादिका सम्बन्ध नहीं है। आत्मा सदा ही नित्यमुक्त है, ब्रह्मके साथ आत्माका किसी कालमें भी भेद नहीं होता।

## स्वामी श्रीएकरसानन्दजी

[जन्म—वि० सं० १९२३, भाद्रशुक्ता (ऋषिपंचमी ), पिताका नाम—प० राधाक्तणाजी, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, माताका नाम—श्रीपाउ यारं, स्थान—भूमियाणा । देहावसान—अश्विन कृष्णा २, वि० सं० १९९५ ]

१-संसारको स्वप्नवत् जानो--

उमा कहों में अनुभव अपना। सत हरि भजन जग्त सब सपना॥

२-अति हिम्मत रक्लो-

भीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत काल परिविषे चारी॥

३-अवण्ड प्रफुलित रहो दुःखमें भी--

फिरत सनेह मगन सुख अपने । हर्ष विषाद सोक नहिं सपने ॥

४-परमात्माका स्मरण करो, जितना बन सके--

दह घरे कर यह फल भाई

मजिअ राम सब काम बिहाई ॥ ५-किसीको दुःख मत दो बने तो सुख दो--

परहित सरिस धर्म नहिं माई । पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥

६-सभीपर अति प्रेम रक्खो--

सरक स्वभाव संबंधि सन प्रीती । सम सीतक नहिं त्यागहिं नीती ॥ ७-नूतन बालवत् स्वभाव रक्खो-

संवक सुत पितु मातु भरोसे। रहे असोच बने प्रभु पोसे॥

८-मर्यादानुसार चलो--

नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥

९--अखण्ड पुरुषार्थं करो गङ्गा-प्रवाहवत्, आल्सी मत बनों---

करहु अखंड परम पुरुवारथ। स्वारथ सुजस धर्म परमारथ॥
१०-जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े ऐसा काम मत करो-

गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाते । चलत कुमग पग परत न खाले ॥

दो • – यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न आनहिं कांग। जानें ते रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह ग होय॥

## श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज

( प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी )

मारतमं जन्म लेकर भी जो अपने वेद-शास्त्रोंको नहीं मानता, वह तो पशुसे भी गया-बीता है। याद रक्खो, शास्त्र मनुष्योंके लिये ही हैं, पशुओंके लिये नहीं । कुछ मनुष्य कहते हैं कि 'हम शास्त्रोंको क्यों मानें ? हम शास्त्रोंको नहीं जानते ।' हम उनसे पूछते हैं कि आप पशु हैं या मनुष्य ? जितने भी कानून हैं, सब मनुष्यके लिये हैं। आपने देखा होगा कि मनुष्य यदि सड़कपर मल-मूत्र कर दे तो वह पकड़ लिया जाता है, परंतु यदि पशु कर दे तो उसका कुछ भी नहीं होता; क्योंकि सब जानते हैं कि यह पशु है और इसे शान नहीं है। अतः मनुष्यके

लिये ही शास्त्र हैं और हमें शास्त्रांको अवस्य ही मानना चाहिये।

हमने अपने चाल-चलन पुराने रहन-सहन आदि मब्की छोड़ दिया है इसीसे आज हम पराधीन हो गये हैं। पहिले मनुष्य जप-तपमें, भजन-पूजनमें भी अपना कुछ समय अवस्य लगाते थे और विना स्नान किये भोजन करनेमें पाप मानते थे; परंतु आजकल तो प्रातःकाल विना स्नान-ध्यान किये ही लोग चाय-विस्कुट खाना प्रारम्भ कर देते हैं। यह बड़ा अनर्थ है, इससे बचना चाहिये।

पण्डित वही है कि जो विद्वान होकर भी श्राद करे।

तर्पण करे, संध्या-वन्दन करे, भजन-पूजन करे और सदाचारी तथा जितेन्द्रिय हो।

स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरोंको सुख पहुँचाना चाहिये। जिस प्रकार नमक अपनेको तो साग-दालमें गला देता है; परंतु साग-दालको अच्छा बना देता है। वैसे ही मनुष्यको परिहतके लिये अपनेको गला देना चाहिये।

सब तो मर जाते हैं परंतु जिसने भगवान्की भक्ति की, वह नहीं मरता; जिसने देशकी सेवा की, वह नहीं मरता; जिसने मंदिर, कुँआ, बावड़ी बनवाया, वह नहीं मरता। ऐसे धर्मात्मा मनुष्योंका नाम सदा अमर रहता है। बेनका नाश हो गया क्यों? अधर्मते। और पृथुकी जय हुई क्यों ! धर्मका पालन करनेसे।

हम आज सर्वथा आत्मिविस्मृत हो गये हैं ? हमारे देशके ही मनुष्य अपनी बोली न बोलकर अंग्रेजी बोलते हैं और इसमें शान समझते हैं । हमारा खाना भी आज अंग्रेज़ी हो गया है और हम होटलोंमें अपवित्र विदेशी खाना खाने लगे हैं।

परम मन्त्रका जप करो और गो-ब्राह्मणकी रक्षा करो। भगवान् श्रीकृष्णने गो-ब्राह्मणकी ही रक्षा की थी। भगवान् श्रीरामने भी गो-ब्राह्मणोंकी ही रक्षा की थी । तुम भी गो-ब्राह्मणकी सेवा करो ।

किसी भी देशमें चले जाइये, हमारे भारतकं समान कोई भी पवित्र देश नहीं मिलेगा । भारतकी तरह कहीं भी आपको श्रीगङ्गाजी नहीं मिलेंगी, जिसके परम प्रतित्र जलको पान करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं।

कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिसके निवासी अपने देशसे प्रेम न करते हों ? परंतु दु:ख की बात है कि हम आज अपने देशसे प्रेम न कर दूसरोंकी नकल करते हैं । जिन श्रीगङ्गाजीका हजारों कोसकी दूरीपर नाम लेनेमानमें पाप कट जाते हैं, हम उसी श्रीगङ्गाजीके पिवत्र जलको न पीकर जूठा-गंदा सोडावाटर पीते हैं; वताओ, हमारा कितना पतन हो गया है । पहिले हमें अपने खान-पानको शुद्ध करना जाहिये ।

दुःखके साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बहुत-से महामहोपाध्याय और विद्यावाचस्पति लोगोंके लड़के अंग्रेजी कालेजोंमें पढ़ते हैं, इससे बढ़कर पतन और क्या होगा १ हमें अपने लड़कोंका संस्कार कराकर उन्हें सदाचारी बनाना चाहिये, उनसे संध्या-वन्दन कराना चाहिये और उन्हें देववाणी संस्कृत पढ़ानी चाहिये।

## स्वामी श्रीअद्वैतानन्दजी महाराज

( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी )

अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मानुसार चलनेपर ही कल्याण होगा।

वदः शास्त्रः पुराणः रामायणः गीताः महाभारतको प्राणींसे प्यारा समझकर इनके अनुसार चलो ।

मांस, मछली, अंडे, मदिरा आदि खाना-पीना तो दूर, इन्हें छूओ भी मत ।

गो-ब्राह्मणोंको, देव-मंदिरोंको प्राणोंसे भी प्यारा समझो और श्रद्धासे सिर द्युकाओ, प्रणाम करो, सीधे हाथपर लो। भूलकर भी कभी बंदरोंको मत मारो। मोर, नीलगाय आदि किसी भी जीवको कभी मंत सताओ।

यङ्ग भयानक समय आनेवाला है । अपने सनातनधर्मको मत छोड़ना, इसे पकड़े रहना, इसीसे कल्याण होगा ।

हरा वृक्ष कभी मत काटना और पीपलको तो भूलकर भी नहीं, तथा नित्य श्रीतुलसीका पूजन करना। इससे भगवान् प्रसन्न होते हैं। अपने घरोंमें अंडे, प्याज, लहसुन, सलजम, तम्बाकू मत आने देना । ये पापोंकी जड़ हैं।

जितना वन सके, खूब श्रीभगवन्नामामृतका पान करना, सदाचारी पूज्य ब्राह्मणोंके श्रीचरणोंकी धूलिको मस्तकपर लगाना और धर्मपर इट रहना।

भूलकर भी सिनेमा मत देखना, सहभोजमें सम्मिलित मत होना।

परस्त्रीको भयानक विवके समान मानकर त्याग देना, सर्वथा दूर रहना; इसीमें भलाई है।

पतितपावनी श्रीगङ्गा-यमुनाका परम पवित्र जल पीना और श्रीगङ्गा-यमुनाका पूजन कर पुण्य लूटना।

देवी-देवताओंका पूजन करनाः शास्त्रोंमें श्रद्धा रखनाः भजन-पूजन करते रहना। यही कल्याणका मार्ग है।

सनातनधर्म-विरोधीका सङ्ग न करना । इसीमें भलाई है।

## स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज

( प्रेपक---भक्त श्रीरामशरणदासजी )

प्रश्न

मक्रलमय देव कौन है ? वया किनपर की जाय ? ायाकी फाँसी कैसे छूटे ? म्रताका लक्षण क्या है ? र्म किसे नहीं वाँधते ? ण्य-क्षीणका हेत् क्या है ? द्यदर्शी कौन होता है ? द्ध भाव क्योंकर हों ? न्धका कारण क्या है ? न्यवादके योग्य कौन है ? ष्ठ पुरुष कौन है ? ांधनेवाली साँकल क्या है ? ख कैसे प्राप्त होता है ? न्मोंका हेत कौन है ? रकके समान क्या है ? र्ग कैसे प्राप्त होता है ? दा जाप्रत कीन है ? ात्यन्त शत्रु क्या है ! रम मित्र कौन है ! ्रिद्धताका हेत् क्या है ? गनका साधन क्या है ? उत्युके समान कौन है ? रम प्रेमका विषय क्या है ? उम्पत्तिवान् कौन है ? इंढ बन्धन कौन-सा है ? शीव्रता किसमें की जाथ ? मदिरासम मादक कौन है ? अन्धा कौन है ? धर्मका मूल क्या है ? चित्तकी एकाग्रता कैसे हो ? सर्वोत्तम लाभ क्या है ? संग्रह करने योग्य क्या है ? अत्यन्त दुःखद कौन है ? भरोसा किसपर रखना !

उत्तर

परमातमा । दीन जनोंपर । सञ्चे ज्ञानसे । अभिमानका अभाव । आत्मज्ञानीको । गुणोंका गर्व । उत्तम साधक ! ममत्वके त्यागसे । हद आसक्ति। समदृष्टि पुरुष । अहंकाररहित । भोगवासना । तृष्णाके त्यागसे । अज्ञान । क्रोधादि बुरी वृत्तियाँ। जीव-दयासे । विवेकी जन । विषयरत प्रबल इन्द्रियाँ । विजय किया हुआ मन। तृष्णा । पूर्ण वैराग्य । प्रमाद । सत्य आत्मा । संतोषी जन। विषयासक्ति । परमार्थ-साधनमें। धन । कामातुर । दया 1 प्रमुके ध्यानसे । ब्रह्मकी प्राप्ति । श्रेष्ठ गुण । दुराशाएँ ।

प्रभु-कृपापर ।

प्रश्न

श्रेष्ठ जीवन क्या है ? तत्त्व-प्रदर्शक कौन है ? परम समाधि क्या है ? जगत किसने जीता है ? उत्तम कर्म कौन-सा है ? श्रारवीर कौन है ? मुखका उपाय क्या है ? भारी विष कौन-सा है ? धन्यवादके योग्य कौन है ? उत्तम कीर्ति किनकी है ? निक्रष्ट कर्म कौन-सा है ? सद्गुर किसकी मानें ? दुस्तर पीड़ा कौन-सी है ? आनन्द कौन पाता है 🖁 उत्तम भूषण क्या है ? चिन्तनीय वस्त क्या है ? सचा शिष्य कौन है ? महान तीर्थ कौन-सा है ? त्याग करने योग्य क्या हैं? क्षंमा करनेंका फल क्या है ? सदैव सुनने योग्य क्या है ? पाप क्यों होते हैं ? सात्त्विक तप कौन-सा है ? ब्राह्मणोंका धर्म क्या है ? क्षत्रियका मुख्य धर्म क्या है ? वैश्यका मुख्य धर्म क्या है ? शूद्रके कल्याणका हेत् क्या है ? सदैव दुखी कौन है ? सर्वथा पूज्य कौन है ? भक्ति क्षीण कैसे होती है ? साधन-ज्ञान कैसे घटता है ? सदैव क्या करना चाहिये ? संसार दृढ़ कैसे होता है ! सचा शानी कौन है !

उत्तर

प्रभु-भक्तिसे पूर्ण। ब्रह्मविद्या । ब्रह्मसे एकता । जिसने मनको जीता। भजन-कीर्तन । कामविजयी । अनासक्ति । विषय-भोग । परोपकारी । भक्तजनोंकी । कामनायुक्त । तस्वदर्शीको । आवागमनकी । निष्कामी पुरुष। शीलस्वभाव । ब्रह्मतत्त्व, भगवान् । गुरु-आज्ञाकारी । आत्म-शुद्धि । दुर्भावनाएँ। दु:खकी निवृत्ति । भगवद्गणानुवाद । कामनारे । इन्द्रियसंयम् । सर्वथा संतोष । दीन-रक्षा । परोपकार, सात्त्विक दान । निप्कपट सेवा। भोगे-लम्पट । समदर्शी । भोगेच्छासे । अहंकारसे । धर्मका पालन । अति रागरे ।

संश्यरहित ।

ग्रश् भारी पातक क्या है ! जीतेजी मृतक कौन है ? मोह कैसे नष्ट हो ? दृढ फाँसी क्या है ? प्रभ किसके अधीन हैं १ सखद आहार कौन-सा है ? उत्तम प्रकृति कैसे हो ? संगति किसकी बरी है ? छ्टाईका कारण क्या है ? महत्त्वका हेत् क्या है ? उत्तम सहकारी कौन है ? स्वर्गका साम्राज्य क्या है ? समाधिका फल क्या है ? भारी कष्टोंका हेतु क्या है ? भगवान कैसे रीझते हैं ! धर्मका साधन क्या है ? साधक क्या त्याग करें ? प्रेमका खरूप क्या है ? क्षणमंगुर क्या है ? प्रवल शत्रु कीन है ?

मन कैसे वशमें हो ?

· 🛵

स्त्रीमें कुदृष्टि । आलसी । भोगोंमें दोषदृष्टि होनेपर । विषयोंसे सुखकी आशा । प्रेमियोंके। अस्य और सादा । शान्त वृत्तिसे। दुराचारीकी । याचना । अयाचकता । आत्मिक बल । तष्णाका अभाव । शान्ति-प्राप्ति । मनके दुर्वेग। सञ्ची प्रार्थनासे । सरल निष्कपट व्यवहार। कृतर्क दृष्टि । प्रेमास्पदका हो रहना। संसारके भोग।

न जीता हुआ मन ।

अभ्यासः वैराग्यसे ।

उत्तर

ज्ञानका लक्षण क्या है ? पापोंका मूल क्या है ? स्वार्थका हेत् क्या है ? सत्यका लक्षण क्या है ? कमोंका प्रेरक कौन ? ईश्वर क्या करते हैं ? धर्म सफल कैसे हो ? उत्तम गति कैसे प्राप्त हो ? वाणी पवित्र कैसे हो ? सावधान किससे रहे १ सदा भय किससे करना है ! परमपदका साधन क्या है ! हानिकारक कौन है ? दु:खोंका कारण कौन है ? श्रद्धा कैसे बढती है ! तप क्षीण किससे होता है ? पराक्रम कैसे बढता है ! देह दुखी क्यों रहती है ! बुद्धि निर्मल कैसे हो ? आरोग्यता कैसे रहती है १ भक्तिका परिणाम क्या है ?

एकता और समता । स्वार्थ । अज्ञान । जो एकरस रहे। अपने संस्कार। कर्म-फल-दान। सद्भावोंसे । सत्संगसे । सत्य भाषणसे । मन-इन्द्रियोंसे। दुर्व्यसनोंसे। सदा अभ्यास । व्यर्थ आडम्बर । अधिक व्यय । निष्कामतासे ) कोध या दम्भसे। ब्रह्मचर्यसे । मिथ्याहार-विहारसे। स्वाध्यायसे । सदाचारसे । भगवान्के प्रेमकी प्राप्ति ।

उत्तर

## स्वामी श्रीबहार्षिदासजी महाराज

( प्रेपक-भक्त श्रीरामशरणदासजी )

(१) भारतवर्ष भगवान्की अवतार-भूमि है। श्रीभगवान्ने यहाँ विविध रूपोंमें चौबीस अवतार धारण किये हैं। साथ ही यह तपोभूमि भी है। यहाँके पुण्यक्षेत्र श्रीनैमिषारण्यमें ८८ हजार सिद्ध महात्माओंने तपश्चर्या की है। ऐसी पुण्यस्मलीमें वे ही लोग नित्य निवास कर सकते हैं और मुखरे जीवनयापन कर सकते हैं , जो श्रीभगवद्भक्त और तपोनिष्ठ हों। फिर चाहे वे सद्ग्रहस्थ हों या संतजन। इस पूज्य पद्धतिके विरुद्ध जो किञ्चित् भी अनिधकार नेए। करेगा वह अक्षम्य अपराधी माना जायगा। आज कहीं भी रावण, हिरण्यकशिपु, वेन और कंसका अस्तित्व नहीं दिखलायी पड़ता; किंतु विभीपण, प्रहाद और ध्रुवकेचार चिग्वोंसे आज भी नतुर्दिक —दिग्दिगन्त आलेकित हो रहा

है। यह भारतीय सिद्धान्त सदासे महामान्य रहा है और अन्ततक रहेगा। आज चाहे जडवादकी जडतासे इसे न महत्त्व दें; किंतु इसमें हमारी ही क्षति है, हमारा ही पतन है और हमारा ही सर्वनाश है।

(२) भारतवर्ष धर्मप्राण देश है। जो धर्मकी खिल्ली उड़ाते हुए धर्मप्राण पुरुषोंका उपहास कर रहे हैं वे सावधान हो जायँ और भगवान श्रीमनुकी इस अमर वाणीको न भूलें—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित:।

और धर्मप्रिय वन्धुओंसे तो मैं यहीं कहूँगा कि वे सदा-सर्वदा और सर्वथा 'स्वधर्में निधनं श्रेयः परधर्मो भयानहः' इस श्रीभगवन्याणीकी वार-वार आहिन करते हुए भर्मकी विद्यवेदीयर अपनेको उत्तर्ग कर दें । यही उनका धर्म हुं और हंश्वरीय आदेशका पालन है। ऋपि-ऋण-ते मुक्तिमा भी यही महामन्त्र है।

(३) आज मर्वद मतगणनाका बाहुल्य है। जन-मम्दायका आधिक्य है तथा अन्धानुकरण-कर्ताओंका वैज्ञिष्य है। बिनु क्या अनन्त तारागणींके होते हुए भी अमावस्थाके धोर अन्धकारका आत्यन्तिक ध्वंस हो जाता े ! नहीं नहीं। कवापि भी नहीं। विकालमें भी नहीं। अन्धकारका अन्त तो वास्तवमें एकमात्र नीमके द्वारा ही होता है । टीक ्मी प्रकार शास्त्रपद्रतिमे पराङ्मुख अनन्त लोगोंका भी प्राधान्य हो जाय तो क्या उससे शाश्वती शान्ति और स्थायी आनन्दका आदिर्माव हो जायगा ? नहीं, कदापि नहीं । एक धर्मात्मा पुरुपके द्वारा, एक तपोनिष्ठ महात्माके द्वारा, एक भगवन्द्रक्त व्यक्तिके द्वारा विश्वका कल्याण और जगत्का उद्धार हो मकता है। एक प्रह्लाद और एक विभीषणके द्वारा दैत्यकुलका मुख उडव्वल हो गया और वे भुवनभूषण वन गये । आज यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रत्येक संस्था और सम्प्रदाय जन-संख्याकी वृद्धिके साधनमें संलग्न हैं। और धर्म-निष्ठ पुरुप अँगुलियोंपर गितने योग्य भी दृष्टिगोचर नहीं हो. रहें हैं। तो क्या इससे उनका महत्त्व कम हो जायगा ? अनन्त नदियोंके बीचमें अकेटी श्रीगङ्गाजीकी महिमा क्या न्यूनतम है ! किसी मनुष्यके खजानेमें करोड़ों रुपये हीं.पर वे हों खोटे, तो उनसे क्या हो सकता है ? उन्हींकी जगह एक न्दरा रुपया हो तो उसले अनेक कार्य हो सकते हैं। विल्क स्रोटे रुपये रखनेके जुर्गमें उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अधर्म करनेवाला अपनादभाजन बनता है और वर्माचरण करनेवाला प्रशंसाका पात्र होता है। अनेकरिक शृगाल जंगलमें हैं।आ-हीआ करते हैं, इससे क्या वनराजका कुछ विगड़ जाता है ? किंतु अकेले उठकर मैदानमें सिंहनार वरनेवाले केशरीका वह प्रवल प्रताप होता है कि सारा वन्य-प्रदेश प्रकम्पित हो जाता है और सारा अरण्यमण्डल आतिङ्कित हो उठता है तथा वहाँके सभी जीव स्तम्मित और मृतप्राय हो जाते हैं।

(४) वैदिक धर्मकी विजय-वैजयन्ती फहराते हुए भाष्यकार भगवान जगद्गुरु श्रीवंकराचार्यजी महाराजने अकेले होते हुए भी वौद्धधर्मके बाहुल्यका विध्वंस कर दिया

और इसाँ दिशाओं में अपने वैदिक सिद्धान्तकी दुः दी। क्या उन वौद्धांके सम्मुख उनका महत्व कुछ उनका आदर्श न्यून था ! इसी तरह एक भी महापुरुष अनेकानेक अकर्मण्य प्राणियोंको उपहास सकता है और उसका लोहा माननेके लिये सम होना पड़ता है। अगणित आलसियोंका आधिक्य ह कर्तव्यनिष्ट पुरुषका पराभव नहीं होता। बिन्ह प्रतिमा और भी प्राञ्चल हो जाती है।

(५) वर्णव्यवस्या वैदिक धर्मका वीज है। वर्ण को माने विना वैदिक धर्मकी सत्ता ही सिद्ध नहं वर्णव्यवस्था ही हिंदू धर्मकी चहारदीवारी है। वृध् पत्ता और पश्च-पक्षियोंतकमें वर्णव्यवस्था दृष्टिगी है: पित्र भला इस वैदिक और प्रकृतिसिद्ध वर्ण को कौन मिटा सकता है! हाँ, जो मिटानेपर तुल सम्भव है वे स्वयं मिट आयँ। कर्मणा वर्णव्यवस्थाकं स्या है मानो बहुक्तिप्याका स्वाँग धारण करना है। श्रीकुरण स्वयं श्रीगीताजीमें कहते हैं—

चातुर्वेण्यं मया सुष्टं गुणकर्मविभागतः क्या कोई इस भगवदुक्तिको मिटानेमें सम् भगवानने स्वयं—

तसाच्छास्रं प्रमाणं ते कार्योकार्यस्थवस्थिती ज्ञात्का शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईपि (गीता १६

कहकर अर्जुनके लिये ग्राह्म-व्यवस्थाका विधान । और जो उसे नहीं मानता है उसके लिये भी कहा है यः शास्त्रविधिमुत्स्ण्य वर्तते कामकारतः व स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परो शतिम । ( गीता १६ ।

जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी है वर्तता है। बहुन तो सिद्धिको प्राप्त होता है और न परमा तथा न सुखको ही प्राप्त होता है। वर्णस्यवस्थाको मिन्न कर्मणा वर्णस्यवस्थाका मनमाना प्रचार करना सर्वया है। विरुद्ध है और इसका परिणाम भी उन्हें भीगना ही हो।

(६) आज धर्मके परिवर्तन करनेकी आवश्यकता म जा रही हैं, किंतु क्या यह सम्भव है ! इस ग्रारीका प्राण है जो इसकी सतत संजीवनी है। क्या इसके तिणा ोई खतरा नहीं है ! जो योगिजन प्राणोंका नियमन करते ; उनका भी प्राण सुषुम्णा नाड़ीमें सूक्ष्म गतिसे संचालित होता हता है। क्या उनका आत्यन्तिक ध्वंस मृत्युस्वरूप न होगा १ रात्रिमें सूर्य-चन्द्रके अभावमें हम दीपक, टार्च, वेजलीकी रोशनी जलाते हैं तो क्या उससे सार्वभौम प्रकाश ग्राप्त हो सकता है ? क्या एकके यहाँका प्रकाश दूसरेके अन्धकारस्थलको खटकता नहीं है ! ठीक इसी तरह आज इम भारतीय वैदिक धर्मको उकराकर दूसरोंके नाना वाद-वेवादोंको, मतमतान्तरोंको महत्त्व प्रदान करते जा रहे हैं, क्या यह हास्यास्पद और घृणास्पद नहीं है ? क्या आज वर्म और ईश्वरके अभावने उन अनायोंको स्पर्धाका विषय नहीं बना रक्ला है जो रात-दिन धर्म और ईश्वरको ढोंग कहकर चिल्लाया करते हैं ? क्या उनका अन्तःकरण पूर्ण प्रशान्त है ! क्या उनका जीवन सम्यक् सुख-शान्तिमय है ! यदि नहीं तो क्यों ? इसीलिये कि उनका कोई आधार-आधेय नहीं है। हमारा भारतवर्ष श्रीभगवदाश्रित रहकर और धर्मा-चरण करके सदा-सर्वदा सुरक्षित रहा है और अन्ततक रहेगा। हाँ, जिन लोगोंने धर्म और ईश्वरको ढोंग वतलाया, उनका कहीं भी अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। वास्तवमें धर्म ही हमारा जीवन-सर्वस्व है, पैतृक सम्पत्ति है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर ही एकमात्र हमारे आधार हैं। उनके बिना हमारा जीवन मृतप्राय है। भगवान्के बिना ये समस्त भोग रोगमय हैं। ईश्वर तथा धर्मको मानकर ही हम फल-पूल सकते हैं—उन्हें मिटाकर नहीं। 'नप्टे मूले नैव शाला न पत्रम्'। धर्मके पथमें चलते हुए हमें जो कुछ धर्म-संकटका सामना करना पड़ेगा, उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये और सदा बद्धपरिकर रहकर प्राणपणसे उसका प्रतीकार करना चाहिये। सोनेको जब तपाया जाता है तभी वह खोटेसे खरा बनकर कुन्दन हो जाता है। हीरेको जब खराद-पर चढ़ाते हैं तन उसकी प्रतिभा निखरकर वह महान् मूल्यमय हो जाया करता है। इससे उसकी कुछ क्षति थोड़े ही होती है, विन्त उसके ऐस्वर्य-सौन्दर्यका मूल्य अधिक हो जाता है। इसी तरह धर्मके पथमें भी समझना चाहिये। परम पूज्यपाद प्रातःसारणीय श्रीगोस्वामीजी महाराजने कहा है-

सिबि दंशीन हरिचंद नरसा । सहे धर्म हित कोटि कलेसा ॥ रंतिदेव बिल भूष सुजाना । सहे धर्म हित संकट नाना ॥ इसे हमें कदापि भी नहीं भूलना चाहिये।

· (७) धर्मक्षेत्रोंमें रहते हुए भी धार्मिक जीवनयापन करना चाहिये। यही धर्मशास्त्रकी विशेष आज्ञा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्यत्र अधर्म ही करना चाहिये। लिखा है—

अन्यक्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यित । पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यित ॥

दूसरी जगह किया हुआ पाप पुण्यक्षेत्रमें नष्ट हो जाता है पर पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ पाप तो वज्रलेप हो जाता है । इसे हमें कदापि नहीं भुलाना चाहिये।

किसी बड़भागीका पुण्यक्षेत्रमें निवास करना ही सौभाग्य-सूचक है। फिर जिसकी वह जन्मभूमि हो उसका तो कहना ही क्या है ! जिसके विषयमें कहा गया है—

अहो मधुपुरी धन्या स्वर्गादपि गरीयसी। विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति॥

उस प्रचुर पुण्यभूमिमें जो बङ्भागी आये हुए हों वे चाहे रारणार्थी हों या तीर्थयात्री हों अथवा नित्य निवासी हों, उन्हें बड़ी ही सावधानीसे श्रीभगवद्धामका सेवन करना चाहिये। मनसा,वाचा, कर्मणा वजरजके महत्त्वको समझना चाहिये। 'मथुरा तीन लोकते न्यारी' और 'गोकुल गाँव को पैंड़ों ही न्यारो है' इस लोकोक्तिका उदात्त अर्थ अनुभव करना चाहिये। किंचित् भी मर्यादाके विरुद्ध, शास्त्रके विरुद्ध, धर्मके विरुद्ध अनिधकार चेष्टा नहीं करनी चाहिये । अन्यथा वह अनन्त गुना कटुफलदायक सिद्ध होगी। यहाँ सदासे ही वैष्णवताका बोलवाला रहा है, विधर्मीपनका नहीं। अतएव हमें विशुद्ध वैष्णवधर्मका अनुष्टान करना चाहिये। दानवताकी दुर्दमनीय लीलाका दुर्दश्य यहाँ कदापि भी नहीं उपस्थित करना चाहिये। यह भगवान्की भन्यंभूमि है, जहाँ भगवानकी भक्ति-भागीरथी सर्वत्र लहरा रही है। उसमें अपने आपको अवगाहन कराके सदाके लिये पाप-तापसे मुक्त हो जाना चाहिये और अपने पूर्वार्जित पापोंका पूर्णतः प्रायश्चित्त करके पावन बन जाना चाहिये-कृतार्थहो जाना चाहिये और एक ही साथ भगवान्के नाम-रूप-छीछा-धामका रसास्वादन और नित्य लीलाका दिव्य दर्शन करना चाहिये और उन्हींका बनकर उनके श्रीवजरजमें मिल जाना चाहिये।

## स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज

· ( प्रेपक—भक्त श्रीरामशरणदासजी )

जिस प्रकार पहला ग्रास खाते हैं, तब उस पहले ग्राससे ही तृप्ति शुरू होने लगती है और अन्तिम ग्रासमें अन्तिम तृप्ति होती है, लेकिन तृप्ति शुरूसे ही होने लगती है, इसी प्रकार जिस दिन हमारा जन्म होता है, काल भी हमें उसी दिनसे ही खाने लगता है। हाँ, अन्तिम श्वास उसका अन्तिम ग्रास होता है। श्रेष्ठ पुरुष इसीलिये नहीं रोते। वे जानते हैं कि पहलेसे ही खाये जाते रहे हैं अब क्या रोना है!

जिस प्रकार जिसे भृख-प्यास लगी हो, वही जब अन्न-जल खाये-पीयेगा तभी उसकी भूख-प्यास दूर होगी, किसी दूसरेके खाने-पीनेसे दूर नहीं होगी, इसी प्रकार अपने करनेसे ही सब कुछ होगा, दूसरेसे नहीं।

जब तुम अपने मनसे बुराई उठा दोगे तो तुम आप-ही-आप रह जाओगे । बुराई दूसरेमें तो है ही नहीं, अपनेमें ही है । 'समीप होनेसे' अपनेमें तो मनुष्य बुराई देख नहीं सकता, उसे दूसरेमें प्रतीत होती है । जिस प्रकार अपनी ही आँखोंमें काजल होनेपर भी अपनेको नहीं दीखता है, इसी प्रकार अपनेमें बुराई होनेपर भी नहीं दीखती है । यदि अपने मुखपर खराबी है तो दर्पणमें भी वही खराबी दीखेगी। सो यदि तुम दर्पणमें अपने मुखको अच्छा देखना चाहते हो तो अपने मुखको पहले साफ करो । फिर दर्पणमें भी आप ही ग्रुद्ध दीखने लगेगा।

प्रश्न-महाराजजी! मन एकाप्र नहीं होता ?

उत्तर-तुमने कौन-सा उपाय मनको रोकनेका किया कि जिससे मन एकाग्र नहीं होता ?

भक्त—महाराजजी ! जैसे संध्या-वन्दन करने बैठे कि मन चला !

उत्तर—जैसे जंगली पशुको एकदम वाँघनेसे वह नहीं रुकता । हाँ, उसे एक घंटे बाँध दिया और फिर छोड़ा। फिर अगले दिन दो घंटे बाँध दिया फिर छोड़ दिया। ऐसे ही उसे आदत डालेंगे तो वह फिर हिल जायगा। इसी प्रकार मनको आज एक मिनिट, अगले दिन दो मिनिट रोका जाय तो धीरे-धीरे आदत पर जायगी। गीतामें भी 'चञ्चलं हि मनः कृष्ण' कहा है। चञ्चल मनका वशमें करना एकदम कठिन है; परंतु धीरे-धी अभ्यास करनेसे वह वशमें हो जाता है।

प्रश्न—कौन-सी अवस्थामें गृहस्थको छोड़ देना चाहिये!

उत्तर—विना वैराग्यके तीसरी अवस्था बीतनेपर चौपी अवस्थामें गृहस्थका त्याग करे । बाकी जिस दिन भी वैराग्य हो जाय, उसी दिन गृहस्थका त्याग कर संन्याह छे छे । पर वैराग्य होना चाहिये सचा । विना वैराग्यके संन्यासी होना उचित नहीं है ।

जितने सीधे हैं, भोले हैं और छल-कपटसे रहित हैं उत्तने ही वे सिद्ध पाये जाते हैं। और जितने चतुर हैं उनमें वह बात नहीं पायी जाती।

आत्माको खींचनेवाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थोंमें तो ग्लानि हो और इधर अभ्यास हो, तभी काम चलता है।

जिस प्रकार हाथसे दीपकको छोड़कर कोई अँधेरेको अँधेरेसे दूर करना चाहे तो यह असम्भव है, इसी प्रकार बिना अभ्यास और वैराग्यके मनका निग्रह करना भी असम्भव है।

अँधेरेसे अँधेरा दूर नहीं होता, इसी प्रकार विपर्योंके तन्तुओंसे यह मनरूपी हाथी बाँधा नहीं जा सकता । यह तो प्रवल अभ्याससे ही वशमें होता है।

बुरे कर्मसे बचना चाहिये। बुरे कर्मका फल यहाँपर भी भोगना होता है और धर्मराजके यहाँ भी। ईश्वर यहाँ इसलिये भुगवाते हैं कि जिससे दूसरे लोगोंको भी शिक्षा मिले और कोई बुरे कर्मन करे।

एक उदरसे पैदा हुए भाइयोंमें परस्पर मेल बढ़े ही पुण्योंसे होता है। यह कलिकालकी महिमा है कि आज भाई-भाईमें भी प्रेम नहीं है।

प्रश्न--आत्माका स्वरूप क्या है ? उत्तर--सत्-चित्-आनन्द--यदी आत्माका स्वरूप है।

## काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज

( प्रेषक---भक्त श्रीरामशरणदासजी )

प्रश्न—बावा ! हमारा क्लेश कैसे मिटेगा ! उत्तर—राम-राम जपो। श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

राम नाम विनु सुनहु खगेसा । मिटहिं न जीवन केर कलेसा ॥

श्रीराम-नाम जपनेसे सब क्लेश मिट जायँगे !

प्रश्न-श्रीमहाराजजी ! हमें क्या करना चाहिये !

उत्तर—सुबह-शाम श्रीभगवान्का नाम खूब जपो और श्रीमद्भागवतका श्रवण करो । जितने भी भगवद्भक्त या भागवत हुए हैं इसमें प्राय: सभीकी कथा है, इसीसे इसका नाम 'भागवत' है।

प्रम-वावा ! श्रीमगवान्के नाममें प्रेम कैसे हो ?

उत्तर—निरन्तर सत्सङ्ग करो। गोस्वामी श्रीतुल्सीदास-जी महाराज कहते हैं—

मिक स्वतंत्र सकल गुनखानी । बिनु सतसंग न पाविहं प्रानी ॥

विना सत्सङ्गके भक्तिलाभ नहीं होता और भक्तिसे ही सब लाम होता है।

प्रश्न—महाराजजी ! कुछ लोग कहते हैं कि श्रीभगवानके दर्शनसे विशेष लाभ नहीं होता !

उत्तर—भगवान्के दर्शन हो गये तो फिर बाकी ही क्या रह गया ? इससे बढ़कर और छाम क्या होगा ? मिक्ति करो, ग्रुद्ध भाव रक्खो, श्रीमगवान्का नाम जपो— यही सार है।

प्रश्न—बाबा ! हमें क्या करना चाहिये ! उत्तर—शिव-शिव जपो, ॐ नमः शिवाय जपो । प्रश्न—बाबा ! शिव-शिव मालापर जपें या उँगलियोंपर ! उत्तर—मालापर ही जपो या कैसे भी जपो । पर जपो ! प्रश्न—क्या सामने मूर्ति रखनेकी भी जरूरत है ! उत्तर—हाँ, मूर्ति भी सामने रक्खो । प्रश्न—बाबा ! और कुछ भी करें !

उत्तर—पहले स्नान करो, फिर मृर्तिको स्नान कराओं और फिर उस मूर्तिका चन्दनादिके द्वारा पूजन करके तब फिर भगवान्का नाम जपो । जपो भगवान्का नाम निष्काम । श्रीरामनामके बराबर कुछ भी नहीं है । जो भी श्रीरामनाम जपता है उसके सब काम पूरे हो जाते हैं और उसे मोक्षकी भी प्राप्ति हो जाती है।

जब श्रीसूर्यनारायण निकलें तो उन्हें दण्डवत् करो औ जब स्नान करो, तब श्रीसूर्यनारायणको जल दो । श्रीसूर्य नारायण भगवान्को प्रणाम करके ही श्रीराम-श्रीराम जपन चाहिये।

प्रश्न---महाराजजी ! हमें मिक्त करनी चाहिये र ज्ञानविषयक प्रन्य देखने चाहिये !

उत्तर—मिक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञानका अर्थ है— भगवान्का दर्शन हो जाना।

प्रश्न नावा ! आजकल कुछ लोग कहते हैं कि वर्णव्यवस कुछ नहीं है, जात-पाँत कुछ नहीं है इसे नहीं मान चाहिये !

उत्तर—कीन है जो मर्यादाको मेटेगा ? जब भगवा मर्यादा बनायी है तो उसे कीन मेट सकता है ? च वेद, छः शास्त्र, पुराण सभी वर्ण-विभाग मानते हैं।

#### स्वामी श्रीममानन्दजी

[स्थितिकाल--- उन्नीसवीं शताब्दी । समाधिस्थान--- प्राम तिवारीपुर, जिला फतेपुर ] ( प्रेपक--- डा० श्रीवालगाविन्दजी अधवाल, विशारद )

चेतन भिन्न अपर नहिं कोई।
जो भासे सब सत चित आनंद दूसर हुवा न होई।
आपु आपु में सब कुछ भासे चित विलास है सोई॥
सर्व यह चेतन जोई।
आपि नहा नहीं जाने आपुहि जाने सोई॥

मप्तानन्द कछु जतन नहीं है आपा मिटे सुख होई देत नहिं मारी कोई

आपुहि में आप समाया । ' स्वयं प्रकास न सोवत जागत नहिं कहुँ गया न आय नहिं उत्पति नहिं परलय सृष्टि ईश्वर जीव न साय वेद क़रान शिप्य नहिं मुरशिद अलख अरूप अजाया ॥ नाम रूप किया रज्जु सर्प जिमि अद्भुत खेल दिखाया। मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित गुरु दृष्टि दरशाया ॥ चेतन में चित दृष्टि प्रभासत दृष्टि में सृष्टि अनन्त नई है। दृष्टि के नासत सृष्टि विनासत दृष्टि प्रकासत सृष्टि भई है ॥ दृष्टि का साक्षी सदा निलेंप अरूप अजिक्रय मोदमई है। रघुवीर सो ज्ञान अखंडित रूपमनन्दित पूरण ब्रह्म सोई है॥

निशिदिन अमृत बरसत सारे। मधुर ध्वनि मध्र बादर कोटिन उजियारे ॥ चन्द्र सहस भरि ' भरि कटोरी सुरति पियत पियत छिक अगर जिया रे॥ अखण्डित मग्नानन्द पिया हेरत भये आप पिया रे ॥

⇔೨**©**ԵԺ

## श्रीउड़िया स्वामीजी महाराज

#### साधकके लिये

साधकके लिये विपयी पुरुषोंका सङ्ग और विषयमें प्रेम— । पतनके कारण हैं।

ईश्वरमें प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है। साधकको शरीर स्वस्थ और खान-पानका संयम रखना त्राहिये।

भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये। अपनेको भजनानन्दी कट न करना चाहिये।

भजनसे कभी तृप्त न होना चाहिये। भगवान्से सांसारिक विषयकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। खोटे पुरुषोंका सङ्ग त्यागकर सदा ब्रह्मचर्यका पालन हरना चाहिये।

पापकर्म, छल, कपट, मान, धन और स्त्रीका अनुराग, ार-निन्दा और परचर्चाका प्रेम, गर्व, अभिमान, धूर्तता तथा पाखण्ड आदि दोषयुक्त मनुष्योंका सङ्ग—सदा त्याग करना चाहिये ।

प्रदोषदर्शन भगवत्प्राप्तिमें महान् विघ्न है । साधकको साम्प्रदायिक झगड़ोंमें नहीं पड़ना चाहिये। निरन्तर जप, पाठ, पूजन और ध्यानमें समय विताना चाहिये।

एकान्त स्थानमें रहनेका अभ्यास करना चाहिये। निद्रा या आलस्य सतावे तो ऊँचे स्वरसे सद्ग्रन्थ-पाठ अथवा भगवन्नामजप करना चाहिये।

आसक्ति छोड़कर किये हुए सभी शुभ कर्म भजनमें शामिल हैं।

सब प्रकारके दुःखींको शान्तिपूर्वक सहना चाहिये।

क्रोधीके प्रति क्षमा और वैरीके प्रति प्रेम करना चाहिये तथा बुरा करनेवालेके साथ भी भलाई करनी चाहिये।

अपनेको सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना किसीका दोष न देखना, किसीसे घृणा न करना, कम बोलना, अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, दीनोंपर दया करना, विवाह-उत्सव आदि जनसमूहमें कम शामिल होना, पापेंसे सावधान रहना और ईश्वरपर पूर्ण विश्वास रखना—ये सापक के आवश्यक गुण हैं।

सुवर्ण और स्त्री इन दोनोंसे बचकर रहो। ये भगवात् और जीवके बीचमें खाई बनाते हैं, जिससे यमराज गुँहमें धूल डालता है।

अविनाशी भगवान् और जीवके बीचमें तीन धाराएँ ( निदयाँ ) हैं—( १ ) कुल, ( २ ) काञ्चन और (३) कामिनी। जो इन तीनोंको पार कर लेता है (इनमें आसक नहीं होता ), वह भगवान्के पास पहुँच जाता है।

तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये (१) दीनताः (२) आत्मचिन्तन और (३) सद्गुरुसेवा।

भजनके विन्न ये हैं---

- (१) लोकमें मान-प्रतिष्ठा होना ।
- (२) देश-देशान्तरमें ख्याति होना ।
- (३) धन-लाभ होना।
- (४) स्त्रीमें आर्साक्त होना ।
- ( ५ ) संकल्पसिद्धि अर्थात् जिस पदार्थकी मनमें इन्छ। हो वही प्राप्त हो जाना ।

भगवत्प्राप्तिके लिये ये अवश्य करने चाहिये—

(१) सहनग्रीलताका अम्यास ।

- (२) समयको व्यर्थ न गँवाना ।
- (३) पदार्थ पास होनेपर भी भोगनेकी इच्छा न करना।
- (४) निरन्तर इष्टदेवका चिन्तन करना।
- (५) सद्गुस्की शरण ग्रहण करना।

श्रीभगवान् चार मनुष्योंपर अधिक प्रेम करते हैं और चारपर अधिक क्रोध करते हैं।

किन चारपर अधिक प्रेम करते हैं ?

- (१) दान करनेवालेपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो कंगाल होते हुए भी दान करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं।
- (२) शूरवीरपर प्रेमं करते हैं, लेकिन जो शूरवीर विचारवान् होता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं।
- (३) दीनपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होकर भी दीन हो जाता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं।
- (४) भक्तपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो बचपन या जवानीसे ही भक्ति करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं।

किन चारपर अधिक क्रोध करते हैं ?

- (१) लोभीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो धनी होकर लोभ करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं।
- (२) पाप करनेवालेपर क्रोध करते हैं। लेकिन जो बुढ़ापेमें पाप करता है। उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं।
- (३) अहंकारीपर कोध करते हैं, लेकिन जो भक्त होकर अहंकार करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं।
- (४) क्रियाभ्रष्टपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो विद्वान् होकर क्रियाभ्रष्ट होता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं।

विश्वास करो, मङ्गलमय श्रीहरि तुम्हारे साथ निरन्तर खेल कर रहे हैं। दुखी क्यों होते हो १ दुखी होना अपनेको अविश्वासकी अवस्थामें फेंकना है। सारी परिस्थितिके रचियता ईश्वर हैं। जिस प्रमुने तुम्हें पैदा किया है, जिस प्रमुने तुम्हारी जीवन-रक्षाके हेतु नाना वस्तुओंकी सृष्टि की है, जिस प्रमुने सूर्य और चाँद-जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएँ दी हैं; वही प्रमु तुम्हें बुद्धियोग भी प्रदान करेगा।

किंतु आवश्यकता है-सर्वतीभावेन अपनेको उसके अपर छोड़ देनेकी--निछावर कर देनेकी। अपनी सारी

अहंता और ममताको उसीके चरणोंमें रख दो । अहंता और ममता ही बन्धन हैं । बन्धनमें क्यों पड़े हो १ इस महा-दु:खदायी वन्धनको अपना महाशत्रु समझ उतारकर फेंक दो ।

भगवत्प्राप्तिके चार उपाय हैं-(१) भगवद्द्यनिकी तीव उत्कण्ठा, (२) निरन्तर नामजप, (३) विषयोंमें अरुचि, (४) सहनज्ञीलता।

मैं चार बातें सबको बतलाता हूँ-१-सहनशक्ति, २-निरिममानता, ३-निरन्तर नामस्मरण और ४-'भगवान् अवश्य मिलेंगे' इस बातपर पूर्ण विश्वास | जहाँ इसमें संदेह हुआ कि सब गया | इन चार बातोंमें जब तुम पास हो जाओंगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया |

जिस कार्यसे भगविचन्तनमें कमी हो उसको कभी न करे। एक वक्त या दो वक्त भूखे रहनेसे यदि भजन बढ़ता हो तो वही करना चाहिये। जहाँतक हो खर्च कम करे, आवश्यकताओंको न बढ़ावे। विरक्तको तो माँगना ही नहीं चाहिये। साधु दाळ-रोटी माँगकर खा छे या गृहस्थके घरमें जो मिले वही खाना चाहिये।

#### उपयोगी साधन

प्रo-चित्तराद्धिका साधन क्या है और यह कव समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हो गया ?

उ०-चित्तशुद्धिके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है-विवेक और ध्यान । केवल आत्मा-अनात्माका विवेक होनेपर भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जायगी तो वह स्थिर नहीं रह सकता । इसके सिवा इस वातकी भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरोंके दोष न देखकर निरन्तर अपने चित्तकी परीक्षा करते रहें ।

जिस समय चित्तमें राग द्वेषका अभाव हो जाय और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थमें आसक्त न हो, उस समय समझना चाहिये कि चित्त ग्रुद्ध हुआ; परंतु राग-द्वेषसे मुक्त होनेके लिये परमात्मा और महापुरुषोंके प्रति राग होना तो परम आवश्यक है।

प्र०-राग-द्वेष किन्हें कहते हैं ?

उ० - जिस समय मनुष्य नीतिको भूल जाय, उसे सदाचारके नियमोंका कोई ध्यान न रहे, तब समझना चाहिये कि वह राग-देषके अधीन हुआ है। राग-द्रेषका मूल अहंकार है। अहंकारके आश्रित ही ममता और परत्वकी भावनाएँ रहती हैं। ममता ही राग है-परत्व ही द्वेष है।

प्र०-समयको किस प्रकार विताना चाहिये ?

उ०-सबके लिये एक मत नहीं है। जो गुरुके पास रहनेवाले भक्त हैं उनको गुरुकी सेवामें अधिक समय लगा-कर भजनमें कम समय लगाना चाहिये और जो गुरुके समीप नहीं रहते उन्हें भजनमें अधिक समय लगाना चाहिये। यदि गुरु सेवा न कराते हों तो भजनमें ही अधिक समय लगाना चाहिये। गुरु गृहस्थ हों तो उनकी सेवा करनेकी जरूरत रहती है। यदि वे भी सेवा स्वीकृत न करें तो भजनमें ही अधिक समय लगावे। विरक्त संन्यासीको धन नहीं देना चाहिये। उन्हें धन देनेसे पाप लगता है। सबको अधिक समय तो भजनमें ही लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये।

प्रo — भगवान् तो हमें दीखते नहीं इसलिये उनकी शरण कैसे हों ?

उ॰-विराट् स्वरूप भगवान् तो हमें दीखते ही हैं, शक्ति, शान्ति और सौन्दर्य--ये भगवान्के ही स्वरूप हैं।

प्रo-सबका सर्वोच ध्येय क्या होना चाहिये ?

उ०-परमानन्दकी प्राप्ति और दुःखोंकी आत्यन्तिक नित्रति' ही सबका ध्येय होना चाहिये। इसके साधन हैं—

१-निष्काम भावसे परोपकार-प्राणिमात्रकी सेवा।

२-भगवद्विग्रह और भगवद्भक्तोंकी सेवा।

३-भगवन्नामजप और ध्यान ।

प्र० -विधवा स्त्रीको भगवत्प्राप्तिके लिये क्या करना चाहिये?

उ०—भगवान्को सर्वस्व समझकर उनमें प्रेम करना और शास्त्रोक्त वैधव्यधर्मका पालन करते हुए जीवन-निर्वाह\_करना यह विधवा स्त्रीका धर्म है। स्त्रियोंके लिये सेव्य-सेवकभाव ही उत्तम है। यह सबके लिये उत्तम है; किंतु स्त्रियोंके लिये तो इसके सिवा कोई भी भाव उपयोगी नहीं है। और भावोंमें पतनकी सम्भावना है। इस भावमें भय रहता है इसलिये इसमें पतनकी सम्भावना नहीं है। यह स्वामी-सेवकभाव ही सबके लिये सर्वोत्तम है।

सत्सङ्गः भगवत्सेवा, श्रीमद्भागवतका पाठ और भगवन्नाम-कीर्तन—ये भगवत्प्राप्तिके साधन हैं।

शरीर, वाणी, धन और अन्तःकरण किस प्रकार शुद्ध होते हैं!

- (१) झूठ, हिंसा और न्यभिचारके त्यागसे शरीरहा होता है।
  - (२) भगवन्नामके जपसे वाणी ग्रुद्ध होती है।
  - (३) दानसे धन शुद्ध होता है।
  - (४) धारणा और ध्यानसे अन्तःकरण ग्रुद्ध होता है। सिर्फ चार वातोंसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है-
  - (१) कथा-पुराण सुननेसे।
- (२) लोगोंका मरना देखकर अपनी मृत्युका विचार करनेसे ।
  - (३) साधु-महात्मा, विरक्त पुरुषोंकी संगति करनेते।
  - (४) संसारी व्यवहारको घ्रुठा समझनेसे।

राजिसंहासनपर बैठते ही राजाके समीप मन्त्री तथा अन्य कर्मचारी आ जाते हैं, उसी माँति अविवेकके उर्ष होते ही काम, क्रोध, मद, लोभ आदि आ जाते हैं। 'अहं' के उदय होते ही खस्थता नष्ट हो जाती है। खस्थताके मानी हैं—'स्व' में स्थित होना।

'स्व' में तुम तभी श्थित रह सकोगे, जब तुम अपने 'अहं' को अलग कर दोगे। तुम अभ्यासी बनो, त्यागी बनो। बिना अभ्यासके आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यों ही अभ्यासमें प्रमाद करोगे, त्यों ही चित्तमें नाना तरहकी स्फुरणाएँ होती प्रारम्भ हो जायँगी।

जवतक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चित्ताकारामें डेरा डाले पड़े हैं, तबतक न तो ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है और न भक्ति-तत्त्वकी ही उपलब्धि हो सकती है।

जबतक ज्ञानका 'अहं' है, तबतक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता । जबतक भक्तिका 'अहं' है, तबतक भक्त नहीं कहा जा सकता ।

अज्ञान, अविवेकका नाश करना शान तथा प्रेम-तन्वकी आमन्त्रित करना है। सारे अज्ञान एवं अविवेककी सिंध अहं ने की है। इसिलये अहं को ही अपराधी समझकर गिरफ्तार करो। उसीका नाश करो। अहं का नाश होते ही दिव्यताका अनुभन्न होने लगेगा। किर तुम अपने अंदर एक बढ़ती हुई ज्योतिका अनुभव करने लगोगे।

यदि तुम ज्ञानकी प्राप्ति करना चाहते हो तो आवश्यकता इस बातकी है कि देश, जाति तथा शरीरकी आसिककी अलग करो । चित्र इस्य-जगत्में आसक्त है, वह परमतत्त्वका नहीं कर सकता। जित अवस्थामें पहुँचनेके लिये प रहे हो, उसके समीप पहुँचनेके पूर्व तुम्हें बहुत-से ' समाप्त करना होगा, अपनी सारी बुराहयोंको दूर गिवक संसार्में उत्तरना होगा।

ोध पापका प्रधान कारण है। पापियोंका चिह्न क्रोधं समें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी ॥ चाहिये। राग-द्वेष-मिश्रित क्रोध मनुष्यको उत्थान-ही ओर जानेने रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और बिंके प्रति क्रोध करना ही नहीं चाहिये।

जल किसीने रागद्वेषमय जीवन विताया है, वही उन्नति-नहली पगडंडीपर चलनेसे विज्ञत रहा है। आवस्यकता ,ण्ड मनपर शासन करनेकी।

गीताका एक रुतेक मुझे बहुत ही पसंद है। यह सबके उपयोगी है। सभी सम्प्रदायके छोग इससे खाम उठा है हैं।

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥

जिसने अभ्यासमय जीवन बिताया है, उसीने परम य पुरुषकी प्राप्ति की है।

मेरिया ( स्मुक्षेत्र ) के बंगालीवाबा सुनाया करते थे। 
ह वार त्रमुक्तिकाकी झाड़ीमें साधु-महास्माओंका सत्तक हो । या। सभी अपने-अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। 
तमेंमें झाड़ीमेंने एक वृद्धा साधु निकला। लोगोंके बहुत 
हाह करनेपर इद्ध साधुने कहा—स्माधन दो तरहके हैं—
१) अन्तरंग और (२) बहिरंग। दोनों ही आवहसक 
। (१) निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। किसी 
एण भी चित्तमें 'दत्त्वचिन्तन' से हतर विचार न होने 
हाहिये। (२) प्रतिग्रह (दूसरेसे लेना), परिग्रह (सञ्चय 
हरना), उपग्रह (वार-वार खाना), परचर्चा ( निन्दास्तुति वरना)—हन चारोंसे बच जाय तो भजनका फल 
प्राप्त हो।

अविनेद्रिके लिये साल भारत्वलय प्रतीत होता है, समी-को ज्ञान भार है। अशान्त लोगोंको मन भार है। अनाव्य-दर्शोंको शरीर भार है। इसी आशयका एक स्ट्रोक है— भागेऽविवेकिन: द्वारं भारो ज्ञानं च रागियाम्।

भारोऽविवेक्तिः शास्त्रं भारो ज्ञान च सागणाम् । भज्ञान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वसुः ॥

য়ুদ্ধি छ: तरहकी होती है—मनकी शुद्धि, वाणीकी যুদ্ধি, अल-शुद्धि, हस्त-शुद्धि, कच्छ-शुद्धि, किया-शुद्धि।

मनकी शुद्धि-मनको विषय-भोगके पदार्थीसे पृथक करके सत्य चिन्तन करमेरी होती है ।

वाणीकी गुद्धि—सत्य, मधुर, सरल भाषण तथा श्रीहरिका गुणगान करनेसे होती हैं।

अत-गुद्धि-साधुके किये मिक्षात्र पानेसे ग्रुद्धि होती है; किंतु ग्रहस्थियोंको ग्रुद्ध आजीविका ही अपेक्षित है।

हत्त-गुद्धि-प्रतिग्रह न छेनेसे तथा हाथोंद्वारा ग्रुभ कर्म करनेसे होती है।

कल्छ-गुद्धि-वीर्यकी रक्षा करनेसे, पूर्ण ब्रह्मचर्यमय जीवन वितानेसे होती है।

कियालुदि-ग्रदः। निष्कपट व्यवहार करनेसे होती है। प्रत्येक कार्यमें ग्रद्धता होनी चाहिये।

प्रेम या सयके विना वैराय्य नहीं होता। सय इस बातचे होना चाहिये कि ये सव वस्तुएँ सगवान्की हैं। इन्हें सुझे अपने काममें नहीं लाना चाहिये इन्हें अपनी समझकर मोगना पाप है। इस प्रकार जब सगवान्की तरफ मन लग जायगा तब विषयों में और विषयी लेगों में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। सगवान्में प्रेम न होनेसे ही अन्य पदार्थों में मन जाता है। जबतक बढ़प्पनका अभिमान रहेगा तवतक प्रेम या वैराय्य नहीं हो सकता। कोथ न करनेकी प्रतिज्ञा करनेले क्षोधका त्याग हो सकता। यदि किसी दिन क्रोध आ जाय तो उस दिन सप्तास करो।

#### x x x x

राग-द्रेव किछ प्रकार दूर किया जाय ? पहले शुभ कर्म-का आचरण और अशुभका त्याग करे । त्यागद्वारा अन्ता-करण शुद्ध हो जानेसे साधक ईश्वरोगामग्रका अधिकारी होता है। फिर उपासना करनी चाहिये। उपासना परिपक्ष हो जानेपर भगवानका मिलन होता है। भगवानके मिलनसे राग-द्रेष जाता रहता है और ईश्वर, जीव तथा जगत्का पूर्ण तथा यथार्थशन हो जाता है।

प्रेम सच्चगुण, काम रजोगुण और प्रमाद या मोह तमो-गुण हैं। सच्चगुण हुए विना शान नहीं होता। अतः प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्ध है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ काम है। जिस समय स्वार्थ नहीं रहता, उसी समय प्रेम होता है। जीवका स्वभाव प्रेम करना है। ज्ञानीका प्रेम वैराग्यमें होता है, कामीका प्रेम संसारमें होता है और मक्तका प्रेम भगवान्में होता है। ज्ञानी शिवरूप है, वह कामका अत्रु है; भक्त विष्णुरूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मा-रूप है, संसार उसकी संतान है।

शान अशानका नाश करता है, व्यवहारका नाश नहीं करता। देवी सम्पत्ति ज्ञानको पुष्ट करती है और आसुरी उसका आन्छादन करती है। इसिलये ग्रुम कर्मको छोड़ना नहीं चाहिये। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना है। श्रुम कर्म छोड़ देनेसे चित्त विषय-चिन्तन करेगा। कर्म बुद्धिका विषय है, साक्षीका नहीं। अतः विचारवान् पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहे।

जो परमात्माके दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भव-बन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और काञ्चनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। जो इनमें मन लगाये रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। भगवान् उनसे सदा दूर रहते हैं।

जिसका रूप और शब्दमें थोड़ा-सा भी अनुराग है वह सगुणोपासनाका ही अधिकारी है। निर्गुणोपासनाका अधिकारी वहीं है जिसका रूप या शब्दमें विल्कुल प्रेम न हो।

बंगलामें एक कहावत है 'येमिन मन तेमिन भगवान' अर्थात् जैसा मन होता है वैसा ही भगवान् होता है । भगवान्-का खरूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही है ।

जिस भाषणसे सत्त्वगुण, ज्ञान और भक्तिकी वृद्धि हो तथा मन शान्त हो ऐसा भाषण करना ही मुख्य कर्तव्य है।

भगवत्सारण और भगवद्भक्तोंका सङ्ग करना ही भक्तोंका मुख्य कर्तच्य है ।

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, विक्षेप और संशय—ये सब साधनके विघ्न हैं।

श्रद्धा, मिक्त, नम्रता, उत्साह, धैर्य, मिताहार, आचार, श्रारीर, वस्त्र और यह आदिकी पवित्रता, सिबन्ता, इन्द्रिय-संयम और सदाचरणका सेवन तथा कुचिन्ता और कुसङ्गका सर्वथा परित्याग—ये सब सच्वगुणको बढ़ानेवाले हैं।

भगविचिन्तनमें समय व्यतीत करना मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है। भक्तके लिये भगवान्की सम्पत्तिका अपव्यय करना महापाप है। अनावश्यक भाषणका परित्याग करना चाहिये।

सर्वदा नियम-निष्ठामें तत्तर रहना चाहिये, मन फ़र रखनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा भगवान्को सर्ववाक समझकर ईंप्या, द्वेष, वृणा, शत्रुता और कुत्सितभावका कर करना चाहिये।

अनावश्यक कर्मका परित्याग करना चाहिये। तर भगवान् सर्वदा मेरे समीप हैं' ऐसा निश्चय रखना चाहिये। सरलता भक्तिमार्गका सोपान है तथा संदेह और कार अवनतिका चिह्न है।

शारीरिक स्वास्थ्य, संयम एवं भगवत्-सेवा ही भगवत्राक्षि का मुख्य साधन है ।

संसारकी चमकीली वस्तुओंको देखकर अपनेको न भ्र जाना चाहिये।

विस्वास करो, फल अवस्य मिलेगा ।

रोते-रोते आये हो। ऐसा काम करो कि हँसते-हँखे जाओ।

न्याय-मर्यादाका उल्लङ्घन न करना चाहिये।

हे भगवन् ! आप मुझे जिस प्रकार रक्लेंगे मुझे उर्जी प्रकार रहना स्वीकार है । आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपको न भूलूँ ।

शरीरके लिये आहार है, आहारके लिये शरीर नहीं।

भक्त सञ्छास्त्र, सत्सङ्ग, सदालोचना, सिंद्रचार और सत्कर्मकी सहायतासे भगवानके प्रेममयत्व, मङ्गलमयत्व, सर्व-मयत्व, ज्ञानमयत्व और सर्वकर्तृत्वका अनुभव करनेके योग्य होता है।

यदि मनुष्यको प्रेमी, निःस्वार्थी, उदार प्रकृति, निर्मिमान, श्रोत्रिय और भगवित्रष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरणकमलोंमें आत्मविसर्जन करना मनुष्यका मुख्यकर्तस्य है।

भगवत्-विषयका प्रश्नकर्ताः उत्तरदाता एवं श्रोता तीर्नी ही पवित्र होते हैं।

हे जगन्मङ्गल ! हे परमिपता ! मेरी वाणी आपके गुण-कीर्तनमें, कर्ण महिमा-अवणमें, हाथ युगल चरण-सेवामें, वित चरण-चिन्तनमें, मस्तक प्रणाममें और दृष्टि आपके स्वरूपनृत साधुओं के दर्शनमें नियुक्त रहे । भगवान्का नित्य स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्यका पाय है।

भक्त मोक्षकी आज्ञा नहीं करता, कामना-रहित भगवत्येम उसका एकमात्र प्रयोजन है।

जैसे निरन्तर विषय-चिन्तन करनेसे विषयमें आसिक ति है वैसे ही भगवचिन्तन करनेसे भगवान्में अनुराग ति है।

भगवान् मेरे समीप हैं और सदा रक्षा करते हैं ऐसा स्थ्रय करना चाहिये।

मौन, चेष्टाहीनता और प्राणायामसे शरीर, मन और वाणी शीभृत होते हैं।

गाहिस्थ्यसम्बन्धी कार्य यथासमय नियमानुकूल सम्पादन उत्नेसे भजनमें सहायता मिळती है।

जबतक कोघ, द्वेष, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान और गेकनिन्दाका भय हमारे हृद्यमें विद्यमान रहेगा तबतक ग्ठोर तप करनेपर भी भक्ति-लाभ करना दुष्कर है।

ब्रहाचर्यमय जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है।

सद्भावणः सिद्धचारः सद्भावना और न्यायनिष्ठाका गरित्याग कर बाह्य आङम्बरसे धर्मात्मा नहीं बन सकता।

जो भक्त व्रहाचर्य धारणकर शेष रात्रिमें ध्यान-भजनका अभ्यास करता है, उसको प्रातःकाल स्नान करनेकी आवश्यकता नहीं है।

रसास्वादके छोभसे भोजन करनेसे तमोगुण बढ़ता है। एसनेन्द्रिय वशीभृतन होनेसे अन्य इन्द्रियाँ वशमें नहीं होती।

संध्या-समय भोजन न करना चाहिये। भोजनके समय भाषण न करना चाहिये। भोजनसे पहले हाय-पैर घोना चाहिये और पवित्र वस्त्र धारणकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर गोजन करना चाहिये। तामस भोजन सर्वदा वर्जनीय है। दूसरोंके अवगुणोंका देखना ही अवनतिका कारण है। प्रत्येक व्यक्तिसे गुण ग्रहण करना ही उन्नतिका कारण है।

अहितकारीके प्रति क्षमा तथा सम्पत्-विपत्, मान-अपमान और सुल-दुःखमें समचित्त रहना ही भक्तका लक्षण है।

राग द्रेषः अस्य आन और सभिमान जीवके बन्धन हैं। कुनिन्ताः कुप्रकृत्ति और कुतङ्ग अवनति है तथा सश्चिन्ताः सत्प्रकृति और सलङ्ग उन्नतिका उपाय है। विश्वास ही फल-लाभका उपाय है।

देवता, वेद, गुरु, मन्त्र, तीर्थ, ओपधि और महान्मा— ये सब श्रद्धांसे फल देते हैं, तर्कते नहीं ।

अनेक विष्न होनेपर भी जो धीर पुरुष कर्त व्यसे चळावमान नहीं होता वही भगवान्का कृषापात्र है ।

द्याः तितिक्षाः संयमः वैराग्यः अमानित्वः अद्भित्यः शिष्टाचारः सत्यपरायणताः सदाचारः अस्यार्राहत उत्माः अध्यवसाय और अन्यभिचारिणी भक्ति—ये सव उन्नतिके लिये आवश्यक हैं।

अधिक भाषण करना मिय्यावादीका चिह्न है।

हास्य-परिहास करना, तमाशा देखना, छलसे वात करना और अन्यायसे दूसरोंका घन हरण करना अभक्तींका कक्षण है।

दूसरोंकी समालोचना न करना वैराग्यका लक्षण है। अधिक जप करनेसे शरीरके परमाणु मन्त्राकार हो जाते हैं।

विद्वान् होकर शान्त रहना अर्यात् वाद-विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषोंका लक्षण है ।

श्रद्धापूर्वक विधिवत् तीर्थभ्रमण करनेसे चित्त-शृद्धि होती है । तीर्थोमें कुभावनाके उद्य होनेसे पाप-संग्रह होता है।

भी दुर्बल हूँ', भी अपवित्र हूँ'—यह मनकी दुर्बलताका लक्षण है। भैर्य एवं उत्साहसे कार्यमें तत्पर होना पवित्र मनका लक्षण है।

भनका शान्त रहना ही आरोग्य श्ररीरका लक्षण है।

प्रातः, मन्याह्न, संध्या-समय और द्योष रात्रिमें ध्यान करनेसे विशेष एकाप्रता होती है। मन्त्र-ध्यान स्थूल है, चिन्तामय ध्यान सूक्ष्म है और चिन्तारहित ध्यान परा-मिक्त है।

विधर्म, परवर्म, धर्माभाव, उपधर्म और छलधर्म भी अधर्मकी नाई त्यागने योग्य हैं।

आलस्य, अनुसंधानका त्यागः संसारी सनुष्योंसे भय एवं वासना भगवद्भक्तिके विष्न हैं।

भक्तकी भगवान्, भजन और गुरुवाक्य इनको छोडकर और किसीमें श्रद्धा नहीं होती।

काम-कोवादि मनकी तरङ्गें हैं; मन शान्त हो जानेते शान, विज्ञान, वैराग्य और आनन्द प्राप्त होते हैं। ध्यान अधिक होनेसे मनकी शान्ति होती है। जिस दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो, उस दिन कोई चिन्ता न करनी चाहिये; किंतु यदि जप अधिक हो, ध्यान कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये।

जप और ध्यानमें चित्त न लगनेपर जिस पुस्तकमें तुम्हारा अधिक प्रेम हो, उसका पाठ करो। अधिक पुस्तकें देखना भी भजनका विन्न ही है।

वायुरिहत स्थानमें निष्कम्प, स्थिर और शान्तभावसे आधा-आधा घंटा वैठनेका अभ्यास करो ।

भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम होनेसे चित्त नीचे जाने-की सम्भावना है, इस बातको अच्छी तरह याद रक्खो ।

प्रीतिः, संतोषः, प्रसन्नताः, उत्साहः, वैर्यः, साहसः और निर्भयता भगवत्पाप्तिके सहायक हैं।

जिस विषयको ग्रहण करके अनेक विष्न होनेपर भी त्यागनेकी सामर्थ्य न हो, उसीको निष्ठा समझना चाहिये । निष्ठा अनेक प्रकारकी है । जैसे—धर्मनिष्ठा, नियमनिष्ठा, समयनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा आदि ।

शारीरिक स्वास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है। अति भोजन और अपथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य है। जिस वस्तुको खानेसे शरीरमें रोग उत्पन्न हो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी चाहिये। बिछौना, ओढ़ना और वासस्थान परिष्कृत रखना चाहिये। किंतु विळासिताका सर्वथा त्याग करना चाहिये। शिष्टाचारको कभी न छोड़ना चाहिये। हाँ, परनिन्दाका अवश्य त्याग करना चाहिये।

आलस्य सबसे अधिक विष्नकारक है। आलस्यसे शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं।

भगवन्नाम-स्मरण करनेके लिये मुसमय-कुसमय, श्रुचि-अशुचि अथवा मुस्थान-कुस्थानका विचार न करना चाहिये।

जिस समय विन्न उपस्थित हो, उस समय सरह भावसे भगवान्की प्रार्थना करनी चाहिये।

ध्यानारम्भके समय प्रथम ध्येय-मूर्तिके चरणसे मस्तक-पर्यन्त मनको घुमाना चाहिये और पहले छः मिनिटसे अधिक ध्यान न करना चाहिये ।

इष्टदेवमें प्रेम होनेसे निद्रा नहीं आती ।

विश्वास और निर्भरता होनेसे निद्रा आदि सम्पूर्ण दोष दूर हो जायँगे।

जो व्यक्ति क्रुप्रवृत्तिमें तत्पर, मनुष्यत्व-दीन, संसार-

विष्ठाका कृमि, पशुधर्मी, मोहान्ध, उन्नतिकी आशासे रहित तथा प्रवृत्तिपरायण होता है, उसे भगवत्प्राप्ति नहीं होती।

जो व्यक्ति विचारपरायण, सत्यिनिष्ठ, संयमशील, शान्ति-नामी, दुःख-निवृत्तिमें तत्पर, पिवत्रताका ही आदर्श रखने-वाला, भगवान्को ही लक्ष्य बनानेवाला, श्रद्धा और वीर्षक्षी ही बन्धु बनानेवाला तथा भगवनामका ही आभूषण पहनने-वाला होता है, वह भगवान्को प्रेमरञ्जुसे बाँष लेता है।

जिस प्रकार सुकरातने प्रसन्न वदनसे विप-पान कर लिया, किंतु सत्यका त्याग नहीं किया, हरिदासने काजीके अत्याचार से हरिनाम नहीं छोड़ा, हिरण्यकशिपुके अत्याचारसे प्रहार विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्तव्य-परायण मगवद्भक्तको मगवन्निष्ठासे विचलित न होना चाहिये।

साधकके लिये लोकसंग्रह अत्यन्त विष्नकारी है तथा ब्रह्म चर्य, सरलता, निर्भरता और वैराग्य सहायक हैं। साधन परिपक्क हो जानेपर लोक-संग्रह हानिकारक नहीं होता।

भगवान्की दया और निजकी चेष्टा दोनोंते ही उन्नति होती है। वृद्धावस्थामें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा होनेपर भी भक्ति लाभ होना कठिन है। भगवद्भक्तको प्रत्येक कार्यके आरम्भः में भगवान्का ध्यान करना चाहिये।

निद्रा, घृणा, देघ और अभिमान जीवके लिये वन्धनकी शृङ्खला हैं।

समय व्यर्थ न बिताना चाहिये । जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानसपूजा अथवा सद्ग्रन्थोंका पाट करना चाहिये ।

मनमें कुत्सित चिन्ता उत्पन्न होनेसे उसके हटानेके किये जप अथवा धर्मचिन्ता या वैराग्यभावना करनी चाहिये।

प्रथम ध्यान एवं मानस-पूजाका अभ्यास बढ़ाकर मनको स्थिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । मन अधिक टहरनेष्ठे मगवान्में अनुराग उत्पन्न होता है । पहले पहल मन टहरना कठिन होता है । मन न लगे तो मानिसक जप करना चाहिये । कुछ काल अभ्यास करनेके पश्चात् थोंडा-गोंडा आनन्द आने लगता है, फिर कुछ समयतक अभ्यास दृष्ट हो जानेसे अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्पन्न होता है । उसके बाद ध्यानकी माना अधिक हो जानेसे चित्त भगवांत्रमन्त्रमें डूब जाता है । यही अवस्था साधनका पूर्ण पद है । इसी अवस्थाको भगवात्साक्षात्कार समझना चाहिये ।

साक्षात्कार तीन प्रकारका होता है—( १) इष्टरंगका प्रत्यक्ष दर्शन, ( २) स्वप्नदर्शन और (३) तत्हीनता।

इनमें खप्तदर्शन अघम, प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तछीनता उत्तम है । तछीनताके पश्चात् साघक जगत्को स्वप्नवत् देखता है । जबतक ऐसा शुभ दिन प्राप्त न हो, तबतक कष्ट सहन करके श्रद्धा और धैर्यके साथ मजन-साधन करना चाहिये । कितने ही साधक संसारी कर्म त्यागकर दिन-रात जप करते रहते हैं; परंतु किसी प्रकारका कष्ट उपस्थित होनेपर वे उसे सहन करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण केवल ध्यानका अभाव है । इसिल्ये जपके साथ ध्यान, मानसपूजा और ईश्वरप्रार्थना भी करनी चाहिये।

प्रतिदिन नियत समयमें इष्टदेवको हृदयसिंहासनपर विराज-यान कर मानसिक द्रव्यद्वारा पूजा करनी चाहिये । पूजाके उपरान्त जप आरम्म करना चाहिये । नाम-जपसे सम्पूर्ण पापोंका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । अन्य चिन्ताएँ त्यागकर यथासाध्य नाम-जप करना ही मङ्गल है । साधकके लिये नाम-जप, सद्ग्रन्थ-पाठ, पवित्रता और नियम-निष्ठा भक्ति-प्यमें सहायक हैं ।

सम्पूर्ण निदयोंका जल गङ्गाजींमें सिलकर गङ्गाख्य हो जाता है। भगवानको निवंदन करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गकी अपेक्षा सरल और सुमधुर है हैं। किंतु श्रद्धाहीन तर्कवादीको दुर्लभ है।

भक्तके लिये 'संसार नित्य है या अनित्य' यह विचार करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिखकायी

देता है वह छीलामय पुरुपोत्तमका छीलास्थान है।

भक्तके लिये नाम-स्मरण तथा ध्येय-मूर्तिको प्रेमके साय देखना ही मुख्य साधन है । देखनेका अभ्याप जितना अधिक होगा, चित्तकी चञ्चलता उतनी ही कम होगी।

वाणीके मौनसे कोई मुनि नहीं होता । मनकी चञ्चलता-के अभावसे मुनि होते हैं।

भजनमें चार विष्न हैं—लय, विक्षेप, कषाय और रसाखाद । लय—ध्यानके आरम्भमें निद्धा-तन्द्रासे ध्येयको भूल जाना ही लय है। विक्षेप—ध्यानके समय अगली-पिछली बातें याद करना विक्षेप है। कषाय—ध्यानके समय राग-द्वेष-का सूक्ष्म संस्कार चित्तमें रहनेसे शून्य हो जाना कषाय है। रसाखाद—खल्प आनन्दमें ही अपनेको कृतकृत्य मान लेना रसाखाद है।

सत्कर्म और सिचन्तासे अपना और संसारका लाम है तथा असत्कर्म और असिचन्तासे अपनी और संसारकी हानि है।

भक्त निरन्तर अभ्यासके बळसे रागद्वेधरहित होकर विधि-निषेधरूपी भवसागरको पार कर जाता है ।

साधकको स्त्री। घन और नास्तिकसम्बन्धी चरित्रोंकी संसाकोचना नहीं करनी चाहिये।

भक्तिपरायण पुरुषोंको स्त्रियोंसे जितना भय होता है, भक्तिपरायणा स्त्रियोंके लिये भी पुरुष उतना ही भयदायक है।

## संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए०

[जन्म-ई० सन् १९१७ के लगमग ।]

( प्रेषक--श्रीकपूरीलालजी अग्निहोत्री, एम्० ए० )

#### साधकोंके लिये

यह जानते हुए कि विश्वके प्राणियोंके स्वरूपमें प्रमु ही विकासकी विभिन्न दशाओंको व्यक्त कर रहे हैं। यदि हम व्यक्तियोंके विभिन्न व्यवहारोंमें उनके विकासकी माँगके अनुसार, उनकी सेवा करें, तो हम सभी प्रमुका दर्शन कर सकेंगे और सभी कुछ प्रमु ही दीखेगा।

अपने शन्दोंकी और व्यवहारकी दूसरोंमें होनेवाळी प्रति-क्रियांके प्रति सावधान रहते हुए, असफलताओं और दूसरोंके अशोभनीय शन्दों और व्यवहारसे निक्त्साहित हुए विना दूसरोंकी सेवाको सौभाग्य माननेवाला मनुष्य शोब्र ही प्रेम-प्रसारका केव्य यन जाता है।

प्रत्येक नागं जगन्माता महाराक्तिका प्रतीक है। जिस विश्वम्भरने तुम्हारे उत्थान और विकासका भार लिया है, वही दूसरींका भी कल्याणकर्ता है। तुम्हारा यह सोचना कि तुम किसीके भाग्य-विधाता हो, अपराध है।

अपनेको बदल बालनेके लिये 'रामनाम' से अधिक प्रभावशाली और अनुभूत दवा में नहीं जानता हूँ। इसपर जितना कोई निर्भर करेगा, जितना अधिक जप करेगा, उतने ही शीघ अपनेमें उसे परिवर्तनका अनुभव होगा।

विश्वासके साथ डाल दो अपने आपको उसके श्रीचरणों-पर । प्रत्येक दशामें ईश्वरेच्छाको नम्नतासे स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहो । यही शरणार्गात और समर्पण है।

ध्यान करो—में शक्तिमय, ज्ञानमय, आनन्दमय और मङ्गलमय हूँ! राम अनन्त शक्तिमय, अनन्त ज्ञानमय, अनन्त आनन्दमय और अनन्त मङ्गलमय हैं! में रासमय हूँ अमृतमय हूँ!

## गृहस्थ संत

संतं विरक्त ही हों, यह आवश्यक नहीं है । संतोंका न कोई वर्ण हैं, न आश्रम । वे सभी वर्णोंमें, सभी आश्रमोंमें, सभी देशोंमें, गृहस्थ-विरक्त सभीमें हुए हैं— हो सकते हैं । छी-पुरुष सबमें संत होते आये हैं ।

#### अत्रि-अनुसूया

महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी श्रीअनुसूयाजी—ब्रह्मा, विष्णु और शंकरजी भी जिनके पुत्र बने चन्द्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासारूपमें, जो महर्षि-मण्डलीमें सदासे पृज्य हैं—धन्य है उनका गार्हस्थ्य। जगज्जननी श्रीजानकीजीको भी जो पातिव्रत-धर्मका उपदेश कर सकें—अनुसूयाजीको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा हो सकता है।

#### यहाराज जनक

पूरे राज्यका संचालन करते हुए उससे सर्वया अनासक, अपने शरीरका भी जिन्हें मोह नहीं—इसीसे तो वे 'विदेह' कहे जाते हैं। विश्काशिरोमणि श्रीशुकदेवजी भी जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश ग्राप्त करने गये, उन परम ज्ञानीके सम्बन्धमें क्या कहा जाय। क्या हुआ जो वे धित्रिय थे, क्या हुआ जो वे नरेश थे। उनका तत्त्वज्ञान, उनकी अनासक्ति, उनकी भगवद्गक्ति—जगत् उससे सदा प्रकाश पाता रहेगा।

### तुलाधार वैश्य

संत होनेके लिये जैसे विरक्त होना आवश्यक नहीं, वैसे ही अमुक साधन भी आवश्यक नहीं। उपनिषदोंके अध्ययन, योगके अभ्यास, सविधि यज्ञ या देवार्चन तथा माला-झोली लटकाये बिना कोई संत नहीं होगा—ऐसी कोई बात नहीं । ये उत्तम साधन हैं; किंतु ये ही साधा नहीं हैं । भगवान्ने गीतामें बताया—

'खकर्मणा तसभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः।'

तुलाधार वैश्य थे—व्यापार उनका स्वकर्म था और उसीसे वे अर्चन करते थे घटघटविहारी प्रभुका। व्यापार उनके निजी लाभका साधन नहीं था, वह आजीविकाक साधन था—यह गौण बात है। उनके पास प्राहकोंके नाना रूपमें जो जगिनयन्ता आते थे, उनकी सेवाका साधन था व्यापार। प्राहक आया—वे सोचते थे थे इस वेषमें प्रभु आये। इस समय इनके इच्छानुसार इनकी सेवा कैसे हो ?' प्राहकका हित, ग्राहकका लाभ-यह था उनके व्यापारका आदर्श और ईमानदारीके इस व्यापारने—इसी साधनने उन्हें संत बना दिया। ऐसे संत बन गये वे कि एक वनवासी, त्यागी, तपसी ब्राहण को अपनी तपस्या छोड़कर उनसे धर्मीपदेश प्राप्त करने आना क्षावश्यक जान पड़ा।

#### धर्मव्याध

वे शूद्ध थे—उनके द्वारपर भी उसी त्यागी तपली ब्राह्मणको आना पड़ा—आना पड़ा धर्मीपदेश प्राप्त करने और उन्होंने अपना परम धर्म प्रत्यक्ष दिखला दिया—'ये मेरे धर्म हैं, ये मेरे आराध्य हैं, में और कोई ज्ञान और धर्म नहीं जानता।'यह कहकर उन्होंने अपने माता-पिताकें दर्शन करा दिये। माता-पिताकी तत्परता, विनम्नता और श्रद्धापूर्वक सेवा—यही साधन था जिसने उन्हें विग्र-वन्ध संत वना दिया था।







गृहस्य संत

## कल्याण



विरक्त संव

## विरक्त-संत

#### महर्षि याज्ञवल्क्य

परम योगीश्वर, ज्ञानियोंके शिरोमणि महाराज जनकके भी गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य प्रारम्भमें गृहस्थ ही
थे । जब वे गृहस्थ थे महाराज जनककी सभामें जो
गायें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीके लिये थीं, उन्हें अपने शिष्यको उन्होंने हाँक देनेको कहा । शास्तार्थमें वे विजयी हुए, सभी
शृष्योंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना, किंतु ध्यान देने योग्य तो उनकी नम्रता है । उनसे गीएँ ले जाते समय छोगोंने पूछा—
'याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हो ?'
उन्होंने सरलतासे उत्तर दिया—'ज्ञानियोंको तो मैं
नमस्कार करता हूँ । मुझे तो गायोंकी आव्ययकता है,
इसलिये ले जा रहा हूँ ।' वही महर्षि समय आनेपर विरक्त
हो गये । संन्यासाश्रम स्त्रीकार किया उन्होंने । एक
कोपीन और जलपात्रके अतिरिक्त उनके पास कुछ
नहीं था ।

#### भगवान् ऋषभदेव

सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट् थे मगवान् ऋष्म-देव। लेकिन वे तो पृथ्वीपर आये ही थे अवधृत वेशका परम आदर्श विश्वको दिखाने। उन्होंने उपदेश किया था—'वह गुरु गुरु नहीं, वे खजन खजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह भाग्य भाग्य नहीं और वह खामी हामी नहीं जो आती मौतसे बचा न सके।' संसार मृत्यु-मस्त है, इसमें सर्वत्र मृत्युकी ही दुर्दमनीय छाया है। यह प्रत्यक्ष दिखलानेके लिये चक्रवर्ती सिंहासनका उन्होंने त्याग कर दिया। त्यागकी पराकाला—भोजन और जलतकका त्याग, मृत्यमें एक पत्थरका दुकड़ा रख लिया उन्होंने और मौन होकर उन्मक्तके समान वर्नों-में विचरते रहे। वनमें दावागिन लगी—उनकी वह पवित्र देह आहुति वन गयी; किंतु जो शरीर नहीं,

जिसकी शरीरमें तनिक भी आसिक नहीं, उसे अग्निका क्या भय। अग्नि हो या काळ हो, वह उनकी वन्दना ही तो कर सकता था।

#### श्रीशुकदेवजी

महाराज परीक्षित् जब राज्य त्याग करके मृत्युकी प्रतीक्षामें निर्जल व्रत लेकर भगवती भागीरथीके किनारे आ बैठे, सभी ऋषि-मुनि उन परम भागवतके सभीप आये। उनमें भगवान् परशुराम और भगवान् व्यास थे, समस्त देवता-असुरोंके पिता महर्षि कर्यप थे, परम तेजस्वी महर्षि भृगु थे, सभी देवर्षि-महर्षि थे; किंतु षोडशवर्षीय नवजलभरसुन्दर दिगम्बर अवभूत व्यासनन्दन श्रीशुक-देवजीके आनेपर सब उठ खड़े हुए। सबसे उच्चासनपर महाराजने उन्हें बैठाकर उनकी पूजा की। यह ज्ञान, वैराग्य, त्याग और मिक्तका अपार प्रभाव और ऐसे ऋषियोंके भी उन परम वन्दनीयने सुनाया क्या—श्रीमद्भागवत। 'श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोंमें अनुराग ही समस्त साधनोंका परम फल है।' यही उनका अमृतोपदेश है।

#### श्रीशङ्कराचार्य

डिन्छनप्राय वैदिक धर्मकी स्थापना की किसने ! किसने कन्यानुमारीसे हिमालयतक सनातन-धर्मका विजय-घोष कराया ! जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यके अतिरिक्त इसमें भला दूसरा कौन समर्थ था । वे विरक्तशिरोमणि, उन्होंने तो स्पष्ट घोषित किया—'समस्त दृश्य प्रपञ्च मिथ्या है। अज्ञानी ही मोहवश इसे सत्य मानकर इनमें आसक्त रहता है। सत्य तो केवल एक चेतन सत्ता है। निर्विकार, नित्य, निर्जुण, अनविन्छन, ज्ञानखरूप ब्रह्मसत्ता । उसकी अनुभृति ही ज्ञान है और उस ज्ञानसे ही जीव अपने जीवत्वसे मुक्त होता है।'

#### रवामी श्रीनिरंजनानन्दतीर्थजी महाराज

[ जन्म संवद् १९०३, जन्म-स्थान—कांधा, उन्नाव ] ( प्रेपक—अजिह्मानन्दजी मिळ )

भन हे सीताराम फिरत मन काई भटका ॥ टैक ॥

गुरु पद सेड् संत संगति कारे अहंकार को पटका ।

राम नाम को रटीड् निरंतर सीखि भजन का लटका ॥

है संसार असार कह्नू नहि माया मोह में अटका ।

तीह छूटन का बेगि जतन कर विषय भोग को सटका ॥

छाडि हरासा मन का तन का धन का सुल का खटका ।

निक्षल गत ते प्रेम भाव से लखि ले स्वामी घट का ॥

बीति गई आयुदां हतनी हाय न यन को हटका ।

विषय वाक्सा का नहिं खूटा ईतन ते यदि चटका ॥
अन्त समय पश्चितावा करिहै करि करि वस के टोटका ।
सो आई कछु काम न जब ही परी यमन का सटका ॥
तीर्य निरंजन कहि समुझावत राम मजन का फटका ।
भव सागर ते पार करहया है येड़ा वेखटका ॥
दोहा-आत्मा में परमात्मा टखहु सुमिरि ऑकार।
स्योतिसरूप हिय ध्वान करि उत्तर जाय भव गरा॥

### स्वा<mark>मी श्रीदयानन</mark>्दजी सरस्वती

( आर्थसमानके प्रसिद्ध प्रवर्तक )

जैसे शीतसे आतुर पुरुषका समिके पास जानेसे शीत निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वरकी समीपता प्राप्त होनेसे भी सब दोष-दुःख स्टूटकर परमेश्वरके ग्रुण, कर्म, स्वभावके सहग्र जीवके भी ग्रुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसल्विय परमेश्वरकी भक्ति अर्थात् स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवस्य करनी चाहिये।

परमेश्वरकी नित्यप्रति प्रार्थना और उपायना सबको अनन्यचित्त होकर अववय करनी चाहियो; क्योंकि को मनुष्य नित्य प्रेम-मिक्तिसे परमेश्वरकी उपासना करते हैं। उन्हीं उपासकोंको परम करणामय अन्तर्यामी परमेश्वर सोक्षरपी मुख प्रदान कर सदाके लिये आनन्दका भाषी बनाते हैं।

परमेश्वरकी उपासना अर्थात् योगदृत्ति ही सव क्लेडॉ-का विनाद्य करनेवाळी और सब शान्ति आदि गुणींको प्रदान करनेवाळी है ।

बही एक परमेक्षर इम सब मनुष्योंका उपास्परेव हैं। जो मनुष्य उसकी छोड़कर दूखरेकी उपास्ना करता है, वह पशुके समान बनकर सब दिन दुःख भोगता रहता है। इतिक्रये प्रभुग्रेममें अत्यन्त मन्त हो, अपनी आत्मा और मनको परमेक्षरमें जोड़कर सब मनुष्योंको पिवन वेदमन्त्री-हारा भगवान्की स्तुति-गार्यना और उपासना करनी चाहिये।

जो ब्रह्म विमल सुलकारक, पूर्णकाम, सदा दृप्त और जगत्में व्याप्त है, वहीं सब वेदोंसे प्राप्य है। जिसके

मनमें इस बहाकी प्रकटता अर्थात् यथार्थ ज्ञान है। वही मनुष्य भगवान्के आनन्दका भागी है और वही सदैव सबसे अधिक सुरती है। ऐसे मनुष्यको धन्य है। जो नर हत वंसारमें अत्यन्त प्रेमः, वर्मः, विद्याः, सत्तङ्कः, सुविचाराः निर्वेरताः जितेन्द्रियता आदि शुभ गुणों तथा प्रत्यक्षारि प्रमाणोंसे परमेश्वरका आश्रय लेता है। वही जन सीमाय-शाली है। क्योंकि ऐसा जन ययार्थ सत्य विद्याके द्वारा सम्पूर्ण दुःखोंसे छूटकर परमानन्द परमेश्वरका नित्य सङ्गरूप। जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करता है। पित वह जन्म-मरणरूपी हु:त-सागरको प्राप्त नहीं होता । परंतु जो विषयलम्पट, विचाररित। विद्याः धर्म, जितेन्द्रियता, सत्तङ्गसे रहित, छल, कपट, दुराग्रहादि दुष्ट गुणोंसे युक्त है। वह कभी भी मोक्षमुलको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि वह ईश्वर-मिक्तरे विमुख है। ऐसा जन जन्म-मरण आदि पीड़ाऑसे पीड़ित होकर सदा दुःखसागरमें ही डूचा रहता है। इसलिये सव मनुष्योंको उचित है कि परमेश्वर तथा उनकी आगके विकड़ वभी भी कोई आचरम न करें। अपितु परमेश्वर तथा उनकी आज्ञामें सदा तत्पर होकर इस लोक तथा परलोककी शिंड यमावत् करें । यही मनुष्य-जीवनकी कृतकृत्यता है ।

योगाभ्यायद्वारा भगवान्के समीप होने और उनके सर्वान्तर्यामीरूपसे प्रत्यक्ष करनेके दिये जो ग्रापन हैं, वे साधकको अवस्य करने चाहिये। अतः जो मक्त उपागनाका (म्म करना चाहे उसके लिये उचित है कि वह किसीसे न रक्ले, सबसे प्रीति करे। सत्य बोले, मिथ्या कभी न हे। चोरी न करे, सत्यका व्यवहार करे। जितेन्द्रिय हो, अयल्यपट न हो। निरिममानी हो, अभिमान कभी न रे। राग-द्रेष छोड़ भीतर और बाहर पिन्न रहे। धर्म-र्वक पुरुषार्थ करनेसे न लाभमें प्रसन्नता और न हानिमें प्रसन्तता प्राप्त करे। आल्स्यको छोड़ सदा प्रसन्न होकर रुषार्थ किया करे। सदा सुख-दु:खका सहन करे। धर्मका अनुष्ठान करे। सदा सत्-शास्त्रोंको पढ़े-पढ़ावे। सत्पुरुषोंका क्ष करे और अोइम्' परमात्माके इस पिन्न नामका भर्म-विचारसहित नित्यप्रति जप किया करे। अपने आत्मा-को परमात्माके आज्ञानसार समर्पित कर दे!

# × × × × × प्रार्थना

हे सिचदानन्द ! हे नित्यग्रुद्ध, बुद्ध, भुक्तस्वभाव ! हे अद्वितीयानुपम जगदादिकारण ! हे करुणाकराऽस्मित्पता ! हे परम सहायक ! हे सकलानन्दप्रद ! सकलदः ख-विनाशक ! हे अविद्यान्धकारनिर्मूलक ! विद्याके प्रकाशक !हे अधमी-द्धारकः, पतितपावन ! हे विश्वविनोदक ! निरञ्जन ! निर्विकार ! सर्वान्तर्यामिन ! दीनदयाकर ! सत्यगणाकर ! परम सुखदायक ! राजविधायक ! प्रीतिसाधक ! निर्बेलपालक ! इत्यादि अनेक अनन्तिविशेषणवाच्य मङ्गलप्रद प्रभो । आप सर्वदा सबके निश्चित मित्र हो । इसको सत्य सखदायक सर्वदा आप ही हो ! हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय बरेश्वर । आप षबसे परमोत्तम हो ! अतः इमको परम सुख देनेवाले आप ही हो । प्रमो ! इम जो कुछ माँगेंगे सो आपसे ही माँगेंगे; क्योंकि सब सुखोंका देनेवाला आपके सिवा और कोई नहीं । इमलोगोंको सर्वया आपका ही आश्रय है, अन्य किसीका नहीं । इसलिये हमलोग सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयामय सबसे बड़े पिताको छोड़कर नीचका आश्रय कभी न लेंगे । भगवन् ! आपका तो यह खमाव ही है कि अङ्गीकत-को कभी नहीं छोड़ते। हे मित्र! जो ( भक्त ) आपको आत्मादि दान ( आत्मसमर्पण ) करता है। आप उरुको व्यावहारिक तया पारमार्थिक सुख अवस्य प्रदान करते हो । हे प्राणप्रिय ! स्वभक्तोंको परमानन्द प्रदान करना आपका सत्यवत है । प्रभो । यही आपका स्वभाव इसको सदा

सखदायक है। हे परमैश्वर्यवान् प्रभो ! हम हृदयसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक आपको गावै, आपकी यथावत् स्तृति करें। आपकी क्रुपासे हमारा परमैश्वर्य सदा बढ़ता रहे और हम परमानन्दको प्राप्त हों | हे प्रभो ! आपकी कृपासे हम उत्तम विद्वानी तथा दिव्य गुणोंसहित उत्तम प्रीतियुक्त होकर सदा आपमें रमण तथा आपका ही सेवन करनेवाले हों। हे प्रभो ! आप देवोंके भी देव तथा उनको भी आप ही परमानन्द प्रदान करनेवाले हो । आप सबके अत्यन्त आश्चर्ययुक्त मित्र, सर्व-सखकारक तथा सबके सखा हो। हे सहनशीलेश्वर! आपके समान हमलोग भी परस्पर प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरेके रक्षक हों, आपकी कपासे सदेव आपकी ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनेवाले हों। आपको ही पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, सहायक, सुखद, सुद्धद, तथा गुरु जानें। क्षणमात्र भी आपको सूलकर न रहें। आपके तुल्य वा अधिक कभी किसीको न मानें। आपके अनुग्रहसे हम सब लोग परस्पर प्रीतिमान्, रक्षक, सहायकं तथा परम पुरुषार्थी हों । एक दूसरेके दु:खको न देख सकें । सब मनुष्योंको परस्पर निर्वेर, अत्यन्त प्रीतिमान तथा पाखण्डसे रहित करें । हे प्रमो ! आप हमको अपने अनन्त परमानन्दके भागी करें । अपने उस दिव्यानन्दसे हमको एक क्षण भी अलग न रक्खें । हे प्रभी ! इस परस्पर प्रेम, परम वीर्य और पराक्रमसे निष्कलंक चक्रवर्ती राज्यको भोगें। इस सब सजन नीतिमान् हों, इसमें परस्पर विद्वेष अर्थात अग्रीति न रहे: किंतु अपना तन, मन और धन तथा विद्या-इन सबको परस्पर सबके सुखमोगमें ही परस प्रीतिसे लगा दें। हे कुपासागर ! आप इमारे आधिमौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक इन त्रिविध तापोंको धीष्ठ दूर करें जिससे कि हमलोग अत्यानन्दमें तथा आपकी अखण्होपासनामें सदा रत रहें । हे विश्वगुरो ! सुझको असत्य और अनित्य पढायाँ-से तथा असत्य कार्यांसे खुड़ाकर सत्य तया नित्य पदार्थी और श्रेष्ठ व्यवहारमें सदा स्थिर करें | हे न्यायाधीश प्रभो । आप अपनी कृपासे मुझको काम, कोघ, छोम, मोह, भय, छोकः आलस्यः प्रमादः ईर्षाः देषः विषय-तृष्णाः नैष्द्र्यः, अभिमान, दुष्टस्त्रभाव तथा अविद्या आदि दुर्गुणोंसे बुड़ा सदा श्रेष्ठ कार्योमें ही यथावत् स्थिर करें ! में अति दीन होकर आपसे यही माँगता हूँ कि मैं आप और आपकी आज्ञासे भिन पदायों में कभी भी प्रीति न कलें । इत्यादि । 

## संत श्रीराजचन्द्र

[ जन्म-स्थान ववाणिया ( सीराष्ट्र ), जन्म-सं० १९२४ वि०, देहावसान सं० १९५७ । ] ( प्रेपक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी )

पुण्य केरा पुंज थी बहु ग्रुभ देह मानव नो भल्यो। ये अरे भव चक नो टल्यो ॥ नहीं एके करताँ टले सुख प्राप्त लहो । लेश ये लक्षे क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे अहो राची रहो ॥ कां



अने अधिकार लक्ष्मी तो ते बध्युं कहो । कुटुंब के परिवार यी बधवापणुं एनेय -प्रहो ॥ बधवापणुं संसार नुं नर ने देह हारी जवो । एमां बिचार नहीं अहो हो तमने इवो ॥ एक पल

## बाबा किनारामजी अघोरी

( जन्म बनारस जिलेके चन्दौली तहसीलमें रामगढ़ गाँव। पिताका नाम श्रीअकवरासिंह। दीक्षागुरु श्रीकालूराम अधोरी। सि संत एवं अघोरमतके प्रचारक।)

संतो भाई में भृत्यो कि जग वौरानो, यह कैसे करि किहये । याही वड़ो अन्यंभो लगत, समुझि समुझि उर रिहये ॥ कथे ग्यान अस्तान जग्य ब्रत, उर में कपट समानी । प्रगट छाँड़ि किर दूर बतावत, सो कैसे पहचानी ॥ हाड़ चाम अरु मांस रक्त मल, मजा को अभिमानी । ताहिं खाय पंडित कहलावत, वह कैसे हम मानी ॥ पढ़े पुराण कोरान वेद मत, जीव दया निहं जानी । जीविन भिन्न भाव किर मारत, पूजत भूत भवानी ॥ वह अर्देष्ट स्झै निहं तिनकी, मन में रहे रिसानी । अंधिह अंधा डगर बतावत, बिहरिह बिहरा बानी । सम किना, सतगुरु सेवा विनु, भूहि मरयो अग्यानी ॥ सम किना, सतगुरु सेवा विनु, भूहि मरयो अग्यानी ॥

शब्द का रूप साँचो जगत पुरुष है,

शब्द का भेद कोई संत जाने।
शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष ;

संत गुरु शब्द सुविचार आने॥
चंद में जोति है, जोति में चंद है;

अरथ अनुमी करे, एक मानै।

'राम किना' अगम यह राह बाँकी निपट ,

निकट को छाँड़ि के प्रीति ठाने॥ साँचि कहिय साँचो सुनिय, साँचो करिय विचार। साँच समान न और कछु, साँचो संग सम्हार॥ पाँच तत्व गुन तीनि है, रच्यौ सकल ब्रह्मंड। सो देखिये, भुवन सिहत नव खंड॥ पिंड माहँ सो सब प्रभु सहँ रिम रह्यों, जड़ चेतन निज टौर। तातें राम सँभारि गहु, सब नामन को मौर॥ नहीं दूरि नहिं निकट अति, नहीं कहूँ दृढ़ गिह करें, जपै सो अजपा जान II आपु बिचारै आपु में, आपु आपु महँ होय। रमि रहै, यह पद पार्व सोय॥ आपु निरंतर यथा योग्य ब्यवहार को, जानि रहे निर्मेट। अभय असंक असोच हैं, जाने अजपा येह॥ अनुभव सोई जानिये, जो नित रहे विचार। राम किना सत शब्द गंहि, उत्तर जाय भी पार॥ चौह चमारी चूहड़ी, सव नीचन ते नीच। तुँ तो पूरन ब्रह्म था, चाह न होती बीच ॥

## श्रीकौलेशर बाबा

[ स्थान —सारन जिला, बिहार ]

( प्रेषक-श्रीअच्चूपर्मनाथ सहायजी, बी० ए०, बी० एल्०)

- (१) प्राणिमात्रसे प्रेम करनेसे भगवान्की प्राप्ति सहजर्मे हो सकती है। प्रेमका दर्जा बहुत बड़ा है। इसीसे मनुष्य ईश्वरको प्राप्त कर सकता है। पर प्रेम सच्चा होना चाहिये 'रामहि केवल प्रेम पिआरा'।
- (२) संत तो संत ही हैं, जीवमात्रकी सेवा करना ही उनका जीवन है।
- (३) हृदयसे बुरी वासनाओंको निकाल रखना । जितना ही हृदय शुद्ध, कोमल, पवित्र, सास्विक और साफ रहेगा, उतने ही जल्दी भगवान् उसमें आयेंगे ।

'जेकर घर मइल, तेकर घर गइल। जेकर घर साफ, तेकर घर आप॥' (४) 'झुटमुट खेले सचमुच होय। सचमुच खेले बिरले कोय॥ जो कोई खेले मन चित लाय । होते होते होइए जाय ॥

(५) जब बृहो तब सूहो, जब ना वृह्मे तब जुह्मे ।

- (६) कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोय।
  सो कहता विह जान दे, जो नहीं गहता होय॥
  सुमिरन की सुधि यों करो, जैसे कामी काम।
  एक पलक विसरे नहीं, निसिदिन आठों याम॥
  पुन्यवान नर होइ जे, तिन कर यह पहचान।
  ईश्वर डर जाके सदा, पुन्यवान सोइ जान॥
  नाम मिलावे रूप को, जो जन सोजी होय।
  जो यह रूप हृदय बसे, छुधा रहे निहें कोय॥
  (७) भगवानके इस वचनको याद रक्खो—
  जो 'तूँ' होगा मेरा, तो जगत करूँगा तरा।
  जो 'तूँ' नहीं मेरा, तो जम मार बहुतेरा॥
- महात्मा श्रीमंगतरामजी

( प्रेषक---संगत समतावाद

निःवैरी निष्कामता, सत्पुरुषों से हेत । दुर्तभ पाइय संतजन, 'मंगत' मस्तक टेक ॥

\*

## धर्मोपदेशकोंके लक्षण

- (१) जबतक अपना अन्तःकरण बिल्कुल शुद्ध न हो, अर्थात् वासनारूपी विकारसे निर्मल न हो चुका हो, तबतक उसे किसीको उपदेश करनेका कोई हक नहीं है।
- (२) जो न्यक्तिगत स्वार्थके लिये अर्थात् अपने गुजरानके लिये अथवा मानके लिये उपदेश करता है वह उपदेशक दुराचारी है, देश और धर्मको विगाड़नेवाला है।
- (३) जिसके अंदर सत्यः आत्म-निर्माण करनेकी शक्तिः निष्कामता और उदासीनता नहीं है, वह बड़े-से-बड़ा

विद्वान् भी मूर्व है।

- (४) उपदेशकके लिये विद्या और निदिच्यास—दोनों आवश्यक हैं। निर्मानता और निष्कामताको धारण करनेवाला उपदेशक ही संसारको सच्चा सुख प्रदान कर सकता है।
- (५) जिसने स्वयं अपने मनको पापोंसे रहित किया है, ईश्वरीय प्रेम, और

विश्वासको दृढ़ किया है, जो हर समय ईश्वरका स्मरण करता है, दुनियासे स्वतन्त्र होकर एक ईश्वरपर ही भरोसा रखता है और सब जीवोंको ईश्वरका स्वरूप मानकर उनको सुख पहुँचाना अपना परम धर्म समझता है, वही उपदेशक धर्मका यथार्थ प्रकाश करनेवाला है।

## साधु श्रीयज्ञनारायणजी पाण्डेय

( जन्म मिर्जापुर जिलेमें चन्द्रप्रभाके तटपर पसही नामक गाँव )

प्तके कुपूत होनेपर भी माता कुमाता नहीं होती। माताका दृदय तुम्हारे पास नहीं, इसल्यि उसके प्यारका तुम्हें अनुभव नहीं। माँके बनो, माँको याद करो, माँको

पुकारो—निरापद हो जाओगे तुम । विश्वास करो—यह घ्रुव सत्य है।

रामचरितमानसका पाठ करो । जितना कर सको,

सं० वा॰ अं० ७३--

करो । दो ही दोहा, एक ही दोहा सही, पर छोड़ो मत । पाठ करते जाओ । श्रीराममें मन लगेगा । श्रीराममें मन लगतेका अर्थ जगत्से मुक्ति है ।

दो त्रंटे रात रहते जग जाओ । ध्यान करो, जप करो । यह न हो सके तो गा-गाकर धीरे-धीरे प्रभु-प्रार्थना करो । सोनेके पहले भी प्रार्थना करो । सत्सङ्ग हूँ दृते रहो । तीर्थोंमें जाते रहो । साधु-महाताः ओंकी सेवा करते रहो । तुम अपनी जिम्मेदारीते मुक्त माते जाओंगे ।

पापसे डरो, झुट मत बोलो । परायी स्त्रीपर कुटि क्यें भी मत डालो । सर्वत्र भगवान्को देखनेका प्रयत्न करो। तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा।

## संत श्रीपयोहारी बाबा

( जन्म---सिलीटा ग्राम जिला बनारसं। उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें गांगी नामक छोटी-सी नदीके तटपर सिसीझ नाम गाँवमें कुटीपर निवास। केवल दूध (पय) लेनेसे इनका नाम पयोहारी बाबा पड़ गया।)

जिन्होंने संसारको ही सर्वस्व मान लिया है। उनकी बात नहीं, पर जो संसारके उस पारपर भी विश्वास करते हैं— उन्हें भगवान्का भजन करना आवश्यक है। भजनमें बड़ा सुख है, पर जवतक भजन नहीं किया जाय, कैसे पता चले।

मन नहीं लगता, कोई बात नहीं । बिना मनके नाम रटो, रटते जाओ । अभ्याससे तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने लगती है । भगवन्नाम तो बहुत मधुर है ।

रात-दिन सोनेमें ही मत बिताओं । कितने जन्म और

कितने काल्से सोते आये हो। अन्न जग जाओ, सजग हो जाओ। मगवान्को पानेके लिये चल दो, तुरंत चले। नहीं तो सदा रोते ही रहोंगे।

मन, वाणी और शरीरसे पवित्र रही।

भगवान्का गुण गाओ, सुनो । भगवान्का सभी गुण गान करें—इसके लिये प्रयत करो । पर पहले खयं गुणगात करो । तुम्हारा मङ्गल होगा ।

## परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती

[ जन्म--संवत् १८७२ ]

( प्रेषक--हा० श्रीबालगोविन्दजी अधवाल )

जन लग लखें न आप को, तम लग नहीं जुड़ात ।
आप लखे शीतल भयो, नहिं कहुँ आवत जात ।)
हिय मन्दिर शोधा नहीं, करे अन्य की सेव ।
मृग-नृष्णा में भरिम के, लख्यों न आतमदेव ॥
नव खिड़की का पींजरा, चिड़िया बोल अमोल ।

कुछ दिन में उड़ जायगी, रहा पोल का पोल ॥ मन दर्पण काई लगी, नहिं दरसत है शान । जैसे घन की ओट में छिपा रहत है गान ॥ जब लग फ़रना प्राण में, तब लग झूटा जान । अचल भयो फ़रना नहीं, चूँद में सिन्धु समान ॥

# श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज

- १. पहले अपनेको बनाओ। फिर दूसरेकी चिन्ता करो।
- २. धर्म इन्द्रियोंपर नियन्त्रण करता है इसीलिये इन्द्रियोंके गुलाम धर्मको हौआ समझते हैं ।
  - ३. धर्मका मार्ग प्रत्येक क्षेत्रमें स्थायी सफलताका मार्ग है।
  - ४. धर्मका खण्डन करनेवाला सबके हितका विरोधी है ।
- ५. एकको (भगवानको ) मजबृतीं प्रवह हो तो अनेकोंकी खुशामद नहीं करनी पड़ेगी।
- इ. दुर्जनके लिये दुर्जन मत बनो । दुर्जनकी दुर्जनकी
   को अपनी सज्जनतासे दवाओ।
  - ७. सिद्धियोंके चक्करमें ठोकरें लाते मत फिरा । भगगान्य

मजन करो, सिद्धियाँ स्वयं तुम्हारे चरणोंमें ठोकर खायँगी । पराधीनताका नहीं, स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ ।

- ८. परमार्थका मार्ग व्यवहारसे ही होकर जाता है । इस-लिये व्यवहारको शास्त्र-मर्यादाके अनुसार बनाओ । व्यवहार अमर्यादित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा ।
- परमात्मा व्यापक है, तुम्हारे अंदर भी है। पासकी
   चीजको दूर देखोगे तो दूँढ़नेमें देर लगेगी।
- १०. जो काम स्वयं कर सको, उसीमें हाथ लगाओ । दूसरोंके बलपर काम उठानेमें अशान्ति भोगनी पड़ेगी।
- ११. अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनन्तशक्ति और अखण्डानन्द प्राप्त हो । ऐसा न करो कि सब शक्ति क्षय हो जाय और दुःखके पहाड़ोंसे घिर जाओ ।
- १२. कहीं भी किसी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी मत आने दो । जहाँ रहो मस्त रहो ।
- १३. पापियोंके ऐश्वर्यको देखकर धर्म-फलमें संदेह मत करो । फाँसीकी सजाका जो मुल्जिम होता है, उसको फाँसीके पहले इन्छानुसार भोग-सामग्री दी जाती है ।
- १४. कोई गलती हो जाय तो उसे सुधार लेना चाहिये। दुराग्रह करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढ़ती जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दूसरोंकी भी हानि होगी।

१५. भगवान्का भजन करो, पर उनसे कुछ माँगो मत; क्यांिक जितना भगवान् दे सकते हैं उतना तुम माँग ही नहीं सकते । माँगना और देना दोनों अपनी हैसियतके अनुसार होता है । तुम माँगोगे तो अल्पन्न अल्पन्नािक्तमान् जीवकी हैसियतसे माँगोगे और यदि भगवान् स्वयं देंगे तो वे सर्वत्र मर्वद्राक्तिमान्की हैसियतसे देंगे । इसिलये इसीमें लाभ है कि शुभ कर्म करों और उसका फल कुछ माँगो मत, भगवान्पर छोड़ दो, जैसा वे चाहें करें।

१६. यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो मीतर-मीतर प्रसन होना चाहिये, उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर हे रहा है—तुम विना प्रयत्नके ही पागेंसे मुक्त हो रहे हो। इसिल्ये निन्दकको परमार्थमें सहायक ही मानना चाहिये। इसीलिये कबीर कहते थे—

निंदन नेंग गासियं आँगन कुटी छवाय।

- १७. जिसे आत्मानन्दका अनुभव है, वह विषयानन्दमें नहीं फँसेगा। क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट्दो गाँवकी सीरकी इच्छा कर सकता है ?
- १८. ऐसा करो कि गर्भवासमें फिर न आना पड़े, तभी मनुष्य-जन्म सार्थक होगा।
- १९. मालीसे सम्बन्ध रक्खोंगे तो पूरी वाटिकासे लाभ उठा सकोगे। भगवान्से सम्बन्ध बना लो तो भगवान्की वाटिकारूप यह सारा संसार तुम्हारा हो जायगा।
- २०. कोई काम हो सोच-समझकर करो। आतुरता चाहे जिस काममें हो, अच्छी नहीं । सत्सङ्ग भी सोच-समझकर करना चाहिये; क्योंकि साधुवेषमें भी न जाने कितने सी० आई० डी० और चोर-डाक्र् भरे पड़े हैं। जिनके सम्पर्कर हानि हो सकती है। इसिल्ये सतर्क रहना आवश्यक है।
- २१. विषयीका सङ्ग साक्षात् विषयसे अधिक भयावह है। विषय तो साक्षात् अग्नि है और विषयी अग्निकें सम्पर्कमें रहनेवाले चिमटेके समान है। अग्नि (अङ्गार) को हाथमें उठाकर जल्दीसे फेंक दो तो उतना नहीं जलोगे, पर यदि चिमटा कहीं छू जाय तो चाहे जितनी जल्दी करो पर, फफोला अवश्य पड़ जायगा। इसलिये चिमटोंसे सदा बचते रहो।

२२. पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विषयी और दुर्जनोंसे व्यवहार न करना पड़े। पर यदि कोई कार्य आ ही जाय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रक्सो जैसा पाखानेसे रखते हो। आवश्यकता पड़नेपर पाखानेमें जाते हो, पर काम हुआ कि वहाँसे हटे, जल्दी-से-जल्दी बाहर आनेकी कोशिश करते हो। इसी प्रकार इन लोगोंसे काम लेकर जल्दी-से-जल्दी दूर हट जाना चाहिये।

२३. सदा उचित और अनुचितका ध्यान रक्खो । ऐसा नहीं कि जिसने टुकड़ा डाल दिया, उसीके दरवाजे पूँछ हिलाने लगे । उदर-पोषणके लिये अपने भाग्यपर विश्वास रक्खो । किसीके दवावमें आकर अनुचित कार्य करके पापका संग्रह मत करो; क्योंकि जब उस पापका फल तुम्हारे पास आयेगा तब तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा । उस समय कोई हिस्सा वँटाने नहीं आयेगा । इसलिये जो कुछ करो, पाप-पुण्यका विचार करके करो । ऐसा बीज मत बोओ जिसमें काँटे फलें ।

२४. <u>टगो मत चाहे टगा जाओ;</u> क्योंकि संसारमें हमेशा नहीं रहना है, जाना अवश्य है और साथ कुछ नहीं जावगा— यह भी निश्चित है। यदि किसीको ठग लोगे तो ठगी हुई वस्तु तो नए हो जायगी या यहीं पड़ी रह जायगी; पर उसका पाप तुम्हारे पाय जायगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमको कोई ठग ले तो तुम्हारा भाग्य तो वह ले नहीं जायगा—विचार कर लो कि उसीके भाग्यकी चीज थी। धोगेमे तुम्हारे पात आ गयी थी। अब ठीक अपनी जगह पहुँच गयी। या ऐसा सोच लो कि किसी समयका पिछला ऋण उसका तुम्हारे ऊपर या सो अब चुक गया। इस विचारने ठगा जानेमें ज्यादा हानि नहीं। ठगनेमें ज्यादा हानि है।

२५. सावधान रही कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय कि जिसके लिये चलते ससय पछताना पड़े । यदि सतर्क नहीं रहोगे तो नीचे गिरनेसे यच नहीं सकते । संसारका प्रवाह नीचे ही गिरायेगा।

२६. शामन-मत्ताकी मय वार्ते मानोः पर धर्मविरुद्ध बार्ते मत मानोः क्योंकि---

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रिक्षतः।

यह स्वामाविक नियम है कि जो वेद-शास्त्रोक्त अपने
धर्मकी अवहेलना करता है, वह नाशको प्राप्त होता है।
और जो धर्मानुसारी आचरण करता है, उसकी रक्षा धर्म
करता है। इसिलिये प्रत्येक व्यक्ति और समाजके कल्याणकी
दृष्टिसे ही हमारा यह कहना है कि कोई भी शासन-सत्ता हो,
उसकी सब बातें मानो, पर अर्मविकद्ध बातें मल मानो।
राष्ट्र तो हमारा है। जहाँतक राष्ट्रकी उन्नतिका प्रदन है, हम
सर्वथा सहमत हैं; परंतु यदि सरकार धर्मका विरोध
करनेमें राष्ट्रका हित समझती है तो इतने अंशमें हम उससे
सहमत नहीं। हम तो यही कहेंगे कि जनताको स्वधर्मपालनमें लगाना भी शासन-सत्ताका ही कार्य है; क्योंकि
यह नीति है कि—

विषये योजयेन्छक्षुं मित्रं धर्मेण योजयेत्। अर्थात् शत्रुको विषयकी ओर प्रवृत्त करो और मित्रको अर्थात् जिसकी मलाई चाहते हो उसको स्वधर्म-पालनमें लगाओ। इसल्यि यदि शासनाधिकारी प्रजाको मलाई चाहते हैं तो उन्हें स्वधर्मपालनमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

२७. धर्महीन शिक्षा ही समाजमें बढ़ते हुए नैतिक पतनका कारण है ।

२८. शासन-सत्ता सावधान रहे । मौतिक उन्नतिके लिये प्रयत्नशील होनेके साथ-साथ यदि शिक्षामें धार्मिक, दार्शनिक और यौरिक तत्वोंका प्राधान्य न किया गया तो केवल अर्थ और कामकी प्रवृत्तियाँ जागेंगी और सम पशुभावमय भोगप्रधान बनाकर रसातलमें पहुँचा देंगी।

२९. मौक्षिक उपदेश उत्तना प्रभावशाली और सामी होता जितना चरित्रका आदर्श । इसलिये पिद दू पर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवान् बनो । च शुद्ध होनेसे संकल्प-वल बढ़ता है और संकल्प-शक्ति हो कि सिद्धिका कारण होती है ।

#### 'क्रियासिद्धिः सस्वे भवति महतां नोपकरणे'

( प्रेषक---भक्त श्रीरामशर्णदास्जी )

३०.यदि हस श्रीभगवलामका श्रीभगवान्के लिये ही उपये करते हैं, उनके प्रेमके लिये ही लगाते हैं तब तो डीव करते हैं और यदि श्रीभगवलामको संसारी चीजोंके किं लगाते हैं तो हम नामका अपमान करते हैं। श्रीभगवलाम का तो वस, भगवान्के लिये ही उपयोग करो। यरि तुम्हें विवाह करना है तो उसके लिये नाम जपनेकी जरूरत नहीं, उस समय देवानुष्ठान करनेकी जरूरत है। नाम तो भगवान्के लिये ही होना चाहिये।

३१. श्रीमगवन्नाम बहुत सुन्दर है, परंतु वह भी ससकी चाहता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं— रमा विलास राम अनुरागी। तजत बमन इव नर बहमागी।

आज देखनेमें आ रहा है कि जो श्रीराममितकी दींग मारते हैं, वे भी रमाकी खोजमें रहते हैं और किमी प्रकार हमें धन मिले-इसीकी चिन्तामें डूबे रहते हैं। किसी भी प्रकार सबको अपने अनुकूल कर लेना और उनसे रुपये कमाना तम उन रुपयोंको चाहे जहाँ विलास-वासनामें खर्च करना-वसा पर्ध रह गया है। आजकल धर्मकी ओटमें सब कुछ हो रहा है। देने वाले भी धन तो दे देते हैं पर यह खयालतक नहीं परते कि हमारा धन कहाँ जा रहा है। आपको माळुम हे कि जो बिरन महातमा हैं। उनके पीछे लक्ष्मी क्यों दौड़ती है ! इगीनिय कि यह हमारे पति श्रीविष्णु भगवान्को छोड़ दे। इने वड़ा विन्न समझना चाहिये और इससे यचना चाहिये। जो मन्ने महात्मा हैं। उनके लिये यह लक्ष्मी तुच्छातितुच्छ है। रोगींह सामने भक्त बनकर रोना-हँसना और उनगे धन हैना बड़ा चुरा है। ऐसा रोना-हँसनातो एक वेश्या भी ग सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। व्याग्व्यान रेगर ऐसा कोई भी कर सकता है।

३२. श्रीभगवन्नाम तो सवको अवस्य स्मरण करना चाहिये परंतु साथ ही पाखण्डसे सर्वथा दूर रहना चाहिये। तभी विशेष लाभ होगा।

३२. हम अपनेको सनातनधर्मी भी कहते जायँ और फिर वेद और शास्त्रोंके विरुद्ध भी चलते जायँ यह बड़े दुःख तथा आश्चर्यकी बात है। वे अपनेको सनातनधर्मी कैसे कहते हैं ? यह टीक नहीं कि दिनभर माला भी धुमाते रहें और मिथ्या भी खूब बोलते रहें।

३४.गुरुओंका कर्तव्य है कि वे अपने शिष्योंकी बुद्धिको शुद्ध करें। यह जानते हुए भी कि शिष्य झुठ बोलता है, अन्य पाप करता है, उससे कुछ भी न कहकर उलटे यह कह दें कि 'कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण हो ही जायगा।' बड़ा ही अनर्थ है। वेद-शास्त्रको सामने रखना और अत्याचार-अनाचार करना उचित नहीं है। प्रभु घट-घटकी देख रहा है। वह अंधानहीं है। इसे याद रखना चाहिये।

३५. एक मनुष्यने हमसे प्रश्न किया कि 'महाराजजी! जब श्रीभगवन्नामसे ही सब काम हो सकता है तो फिर हम संच्या, तर्पण, यह और दान आदि क्यों करें ?' हमने उत्तर दिया—हाथी भी खेतोंमें हल चला सकता है; फिर बैलसे ही हल क्यों चलाया जाता है ? हाथी एक हल नहीं, दस हल चला सकता है; परंतु हाथीसे कोई हल नहीं चलाता, बैलसे ही सब चलाते हैं। इसी प्रकार छोटेसे कामके लिये भगवन्नाम-जैसे महान साधनकी क्या जरूरत है ?

३६. शास्त्रोंमें स्त्रियोंके लिये आजा है कि वह एकमात्र अपने पूज्य पतिकी ही सेवा करे । इसीमें स्त्रीका कल्याण है । एकमात्र अपने पतिकी सेवा करते-करते उसकी वृचि तदाकार हो जायगी । मृत्युके समय पतिका ही ध्यान रहेगा, इससे वह स्त्री-योनिसे मुक्त होकर पुरुष-योनिको प्राप्त हो जायगी और पुरुप वनकर वह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी । शास्त्रोंने स्त्रियोंके लिये पति-सेवा करनेकी आजा उनके साथ द्वेष करके नहीं दी है, विकि स्त्रियोंके कल्याणके लिये ही यह विधान है । स्त्रियोंको अपने पतिसे कहना चाहिये कि प्पतिदेव ! आप तो परमात्माका ध्यान करके मनुष्ययोनिसे मुक्त हो जायँ और इधर में आपका ध्यान करके सनुष्ययोनिसे मुक्त हो जाउँगी । इस प्रकार हम दोनोंका कल्याण हो जायगा ।

३७. पतिको भी परमात्माका ही ध्यान करना चाहिये। स्त्रीका नहीं । वह यदि स्त्रीका ध्यान करेगा और स्त्रीका ध्यान करते-करते मरेगा तो उसे स्त्री होना पड़ेगा।

३८ हमारा यही कहना है कि स्त्रियोंका पित-मेवासे ही कल्याण हो सकेगा । स्त्रियोंको उतना लाभ श्रीकृष्णभिक्ति भी नहीं होगा जितना कि उन्हें पित-सेवासे हो सकेगा । हमारे शास्त्रोंमें इसीसे पित-सेवापर जोर दिया गया है । स्त्रीको जब भी बच्चा होता है, तभी उसे मृत्युका सामना करना पड़ता है । पुरुषकी मृत्यु एक बार ही होती है । इस बार-बारकी मृत्युसे बच्चनेके लिये उसे पुरुपकी सेवा करनी चाहिये और आगे पुरुष-शरीर मिलनेपर परमात्माका ध्यान करना चाहिये, जिससे मृत्युसे आत्यन्तिक छुटकारा प्राप्त हो और सदाके लिये मुक्ति मिल जाय ।

( प्रेषक--श्रीशारदाप्रसादजी नेवरिया )

३९. भगवान्का भक्त होकर कोई भी दुखी नहीं रह सकता, यह हमारा अनुभव है।

४०. ईश्वरप्राप्तिकी वासना जयतक दृढ़ नहीं होगी तयतक अनेक वासनाओंके चक्करमें पतंगेकी भाँति न जाने कहाँ-कहाँ उड़ते फिरोगे।

४१. यदि कोई पानकर्म हो जाय तो परमात्मासे यही प्रार्थना करनी चाहिये कि भगवन् ! हमारा इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं है, क्षमा किया जाय, भविष्यमें फिर ऐसा नहीं होगा । परंतु ऐसा नहीं कि पाप भी करते जाओ और भगवान्का भजन भी—भगवान्की कृपाके बलपर पाप करनेका विधान नहीं है।

४२. पेटके िलये धर्म मत छोड़ो, ईश्वरको अंधा वनानेका व्यर्थ प्रयास मत करो । चरित्रवान बनो, पाप करनेसे डरो।

४३. शास्त्र-मर्यादाओंको छिये रहोगे तो छोकमें ऐसे ही कार्य होंगे जो परछोकको उज्ज्वल बना देंगे।

४४. राष्ट्रके चरित्र-बलकी वृद्धि और हर प्रकारसे राष्ट्रकी उन्नतिके लिये देशमें धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता है।

४५. मनमें सदा भगवान्का स्मरण बना रहे और मर्यादाका उछाङ्गन न हो, यही महात्मापन है।

४६. जगत्के व्यवहारमें केवल कर्तव्यबुद्धि रक्खो उसमें इष्ट बुद्धि मत रक्खो—यानी संसारमें कमल-पत्रव वने रहो।

४७. मनसे कभी किसीका अनिष्ट-चिन्तन न करो

४८. मनुष्य-जीवनकी सफलता भगवत्-प्राप्तिमें है यह तन वार-वार मिलनेका नहीं । इसलिये आगेकी यात्र लिये। अभीसे भगवत्-भजनरूपी धन साय ले लो ।

## महर्षि रमण

( घरका नाम--श्रीवेंकटरामन । जन्म--- ३० दिसम्बर सन् १८७९ ई० । पिताका नाम--श्रीसुंदरमन्यर । देहावसान-- १४

समर्पणका सञ्चा अर्थ समझनेके बाद ही समर्पण सफल होता है। ऐसा ज्ञान बार-बार विचार करने और अनुज्ञीलन हरनेके बाद ही होता है। निश्चितरूपमें उसका परिणाम आत्मसमर्पण है। मन, वचन और कमेंसे किये हुए किसी उमर्पण और ज्ञानमें अन्तर नहीं है। समर्पण तभी सम्पूर्ण हो किता है जब वह संदेहरहित हो। यह सौदेका विषय नहीं । भगवान्से कुछ माँगा भी नहीं जा सकता। ऐसे उमर्पणमें सब समा जाता है। ज्ञान या वैराग्य वही है, भिक्त और प्रेम भी वहीं है।

किसी भी उपायसे अहंकार तथा ममताका नाश करनेश नाम ही मुक्ति है; फिर भी ये दोनों एक दूसरेके आश्रयमें टिके रहते हैं। इसलिये एकका नाश दूसरेके नाशका काल बन जाता है। मन-वाक्से अगोचर ऐसी मनोदशा प्राप्त करने के लिये अहंकारको निकाल देना ज्ञानमार्ग है और ममताको मार भगाना भक्तिमार्ग है। इन दोनोंमेंसे कोई एक मार्ग पर्याप्त है। भक्ति और ज्ञानमार्गका परिणाम भी समान है। इसके विषयमें शङ्का करनेका कोई कारण नहीं हैं।

## स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज

( प्रेषक--श्रीब्रह्मदत्तजी )

१-मनको ग्रुम गुणोंसे संस्कृत करना हो तो उसके मल-हुँसा, असत्य, क्रोध आदिको हटाना आवश्यक है।

२—हिंसा-त्यागके विना दान दिखलावा या दम्भमात्र हो गता है, जिसका चतुर मनुष्य भोले लोगोंको ठगनेके लिये इष्पयोग करते हैं।

३-ऐसा कौन-सा सदुपदेश है जिसका विवेकच्युत मनुष्य हुरुपयोग नहीं करता ? चोरोंके भयसे धनोपार्जन नहीं त्यागा । सकता ।

४—मनको यज्ञादि कमोंमें लगाये रखना ही उसके अनर्थकारी प्रवल वेगको रोकनेका सफल उपाय है।

५—जो इहलैंकिक भोगोंको ही सब कुछ समझता है उसके कर्तव्य-पालनकी नींव बहुत निर्वल होती है और वह छोभादिके हल्केसे आघातसे ही गिर सकती है।

६—इहलौकिक भोगोंको ही सब कुछ समझनेसे साधारण तामाजिक व्यवहारोंमें ग्रुद्ध प्रेम तथा कर्तव्यकी दृष्टिका लोप हो जाता है।

७-सामान्य सुख-दुःखोंसे उपरामकी वृत्ति, उदासीनता, सहनशीलता, अनासक्ति आदिको भी प्राणी किसी अन्य विलक्षण नित्यसुखके लिये अपनाता है।

८-नवजात शिशुके मुख-दुःखका क्या कारण है ? विना किसी बुद्धि-ग्राह्म प्रत्यक्ष कारणके मुख-दुःखकी धारा अकस्मात् क्यों टूट जाती है ? मनुष्यके सुखके लिये किये जानेवाले प्रयत्न क्यों विफल हो जाते हैं ? यह जीवनधारा क्यों और कहाँसे आती है ? और कहाँ कैसे चली जाती है ?—इत्यादि प्रश्नोंका समाधान, देहकी अवधिमात्रतक ही प्राणीके अस्तिल वादहारा नहीं हो पाता ।

९-शास्त्रीय प्रवृत्तिमार्ग लैकिक मुन्यवस्थाका साधक है और निवृत्तिमार्ग केवल ब्रह्मविद्यापरायण महात्माओंकी सहायता करता है।

१०-शास्त्रीय प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों एक ही लक्ष्ये परम साधन होनेसे परस्पर सहकारी हैं। विरोधी नहीं।

११—निवृत्तिमार्गी महात्मा अपने तप, शुद्धाचरण तथा ब्रह्माभ्यासके द्वारा आध्यात्मिक वायुमण्डलकी सामान्यतया अप्रत्यक्ष शुद्धि और प्रवृत्तिमार्गियोंके लिये परम लक्ष्यका निर्देश न करें तो प्रवृत्तिमार्ग केवल भोग-लिप्साका ही कारण वनकर संसारका संहार करनेवाला वन जाय।

१२-मानव-जीवनके उच आदर्शको प्राप्त करनेमें धन और राक्ति आवश्यक साधन हैं। परंतु ध्यान रहे इनकी प्राप्ति का आधार दम्भ, झूठ, दुराचार, अन्याय और देश-शेह नहीं होना चाहिये।

१३-ज्ञानी मूक भाषाद्वारा ब्रह्मज्ञानका उपदेश करता है। ज्ञानीसे सामान्य लौकिक सेवाका कार्य लेना आयुर्वेद-विद्यामें प्रवीण धन्वन्तरिसे ओपधि कुटवानेके समान ही है। १४-ब्रह्मचर्याश्रम शास्त्रीय दृष्टिकी प्राप्तिके लिये द्वार है।
१५-जो लोग भोग-वासनामें आसक्त हैं, अतएव
साक्षात् परम लक्ष्यके मार्गपर नहीं चल सकते। उनके लिये
शास्त्रीय प्रवृत्तिल्पी गृहस्थाश्रम है।

१६-ब्रह्म-साक्षात्कारद्वारा परम इष्टकी सिद्धि करना और इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये आदर्श वातावरण बनाना ही वान-प्रस्थ तथा संन्यासका कर्तन्य है।

१७-परम आनन्दकी उपलब्धिके लिये मनका और वाणीके भी व्यापाररूपी विक्षेपका निरोध आवश्यक है। १८-पञ्ज व्यवहारके औचित्य और अनीचित्यका निर्णः अपने शारीरिक बळके आधारपर ही किया करता है।

१९-परम ज्ञानीकी स्वाभाविक र्घाच और शास्त्रादेश कुछ अन्तर नहीं रह जाता ।

२०-सामान्य मानवीय या शास्त्रीय परिभाषामं ति धर्म कहा जाता है। वही ज्ञानीकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जैसे अग्निकी दाह-प्रवृत्ति ।

२१--ज्ञानीसे आत्म-अनात्मकी ग्रन्थि खोलनेके लि ब्रह्मविद्याका उपदेश लेनेमें ही संसारका हित है।

## भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार

( प्रे०--श्रीविमलकृष्ण 'विद्यारल')

'मरण, देहका मरण तो है ही, पर मैं सियार-कुत्तेकी मौत नहीं महँगा । श्रीमगवान्का स्मरण करते-करते ही महँगा।' पहलेसे ही इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा करो । 'सदा श्रीभगवान्का स्मरण कहँगा' इसे बार-बार प्रतिदिन स्मरण करो। कभी भूलो नहीं।

गीताका आश्रय लेनेपर उस देशमें पहुँचा जा सकता है, उसी भूमाको प्राप्त किया जा सकता है; किंतु भगवती गीताको कृपा विना उनका आश्रय कौन प्राप्त कर् सकता है ? कृपा उसी व्यक्तिको प्राप्त होती है, जो गीतासे प्रेम करता है, गीतामें प्रेम करता है और गीताके प्रेमका अनुभव करके गीताके उपदेशको जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करता है।

यदि समीप ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाय, तो समझना बहुत दूर है। ऐसा न हो और बहुत दूर भी कुछ मिल जाय तो समझना कि अभी विलम्ब है और जब समीप या दूर कुछ भी न रहे, तब समझना कि प्राप्त हो गया है।

आलस्य, अनिच्छा और मंद इच्छाको प्रश्नय मत देना। इतनेतर भी ऐसा हो तो विचार करना कि अञ्चभ प्राक्तन मुझे अञ्चभ कार्यमें प्रष्टुत्त कर रहा है, मुझे असम्बद्ध प्रलागमें डाल रहा है। अञ्चभ घड़ी आते ही प्रणाम करते-करते, प्रार्थना करते-करते पुरुपार्यका वल वहाना।

हताश मत होओ। आश्वस्त होओ। विश्वास रक्लो।

जीवित रूपसे प्रभुको पुकारो । मनुष्यके सामने अ दुःखकी बात मतकहो । उनके साय वार्ते करनेका अभ्य करो । उनके साथ जो लोग हैं, उनको जनाओ । वे तु मार्ग दिखा देंगे ।

जो चाहते हो, वह मिलेगा ही। गुरुसे भ्रम जान उस भ्रमको दूर करनेके लिये तपस्या करो। तपस्या भारतकी विशेषता है। इस तपस्याको छोड़कर दूसरी त चेष्टा करनेसे कुछ भी मङ्गल नहीं होगा।

साधनामें सचमुच कष्ट है। परंतु साधनासे उनकी निश्चय प्राप्ति होगी। ऐसा विश्वास होनेपर सारे कष्ट अग्राह्म जाते हैं।

जिसका चित्त ब्रह्ममें रमण करता है, उसीको आन है, निश्चय ही आनन्द है । तुम हम 'अल्प' को छे सोचते हैं, आनन्द मिछ गया। परंतु वह आनन्द नहीं आनन्दके आभासका छेप छगा छेनेसे तो दुःख ही होगा।

नाम-कीर्तन करो । दूसरी चिन्ता जितनी ही जे मनमें उठे। उतने ही धने-धने उचस्वरसे नाम-कीर्तन क खय कट जायगा।

नाम-जप करो । सब कुछ मिलेगा । जब नाम-र रुचि न हो। तब समझना पाप है । साधु-सङ्गर्भे ना महिमा अवण करो ।

## प्रभु श्रीजगद्दन्ध

( जन्म—सन् १८०१ई० । जन्म-स्थान—-डाहापाडा ( मुर्शिदाबाद ), बाह्मण-कुळ । देहाबसान—-अपनी कुटी श्रीअह्मपे सितम्बर १९२१ ई० 1)

द्सरेकी चर्चा विपवत् छोड़ो, न खयं करो। न कार्नोसे सुनो। निन्दासे धर्म नहीं होता, केवल पाप मिलता है। परचर्चा और वाह्यद्वष्टि सदाके लिये त्याग करो । दूसरेके वावत ख्याल करनेसे अपना चित्त मलिन होता है। मालिन्य दूर करो। घरकी दीवारपर लिख रक्लो-परचर्चा निपेधः बाह्यदृष्टि त्याग ।

निन्द्या तैधते धर्मः पापं लभ्यं हि केवलम् । ततो निन्दां न कुर्वन्ति सहाभागवता जनाः॥

जीवहिंसासे मनुप्यकी उन्नति कभी नहीं होती । हिंसा करनेवालेका परिणाम कष्ट ही होता है । अहिंसाके साथ सिंहिविकमसे चलो । तुम किसीको आधात न करो । जीवदेहमें नित्यानन्दका वास है । जीवदेहपर आधात करना



मानो नित्यानन्दको ही आधात करना है। जीवोंको नित्यानन्दके खरूप समझो। आत्मसंयमसे ही आत्मरक्षा होती है। पवित्रता सदा निष्ठा । आत्मशौचसे शरीर होती है। निष्ठा ही आरोग्य है। अनिष्ठामें व और मृत्यु है । किसीकी हवा अङ्गण

बाधा नहीं दे सकता । तुमलोग पवित्र रहकर हरिनाम क

श्रीकृष्ण सब जानते हैं, तो भी अपने मुखरे सबको क चाहिये, निर्जनमें स्थिर-चित्त होकर प्रार्थना और निर् करना चाहिये। उनको न जनानेसे, उनके पास न अं वे कुछ नहीं कर सकते। अचलकी माँति पड़े रहते ३ देखते रहते हैं।

## महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर

[जन्म-वंगला सन् १२७२ की १८ वीं आधाद । जन्म-स्थान-सोनासुखी गाँव (बाँकुहा जिला)। विताय साम-जयराम बन्धोपाच्याय ( के औरस )। माताका नाम--श्रीमगवती सुन्दरी देवी । ]

#### श्रीकृष्ण-प्रेस

सदा हरिग्रेममें मस्त रहो, हरिनाममें रमते रही, परोपकारके वृती बने रही, अवस्य ही श्रीकृष्ण कृपा करेंगे। श्रीकृष्णका मोल बस एक लालसा है। अन्य कोई धन या रता देकर श्रीकृष्णको नहीं पा सकते । जपबल, तपबल, व्रतः, अध्ययन आदि किसी चत्तुमे उन्हें वशमें नहीं किया जा सकता, इसीलिये

कहता हूँ प्रेम चना रहे। श्रीकृष्णके लिये सब समान हैं। जगत्को अपना समझो; जगत् कृष्णका है; कृष्ण हमारे हैं; इसलिये उनकी वस्तु अवश्य ही प्रिय होगी । जगत्को जगत्रूक्षेसे मत प्यार करो; जगत्को श्रीकृष्णका जानकर प्यार करो; ऐसा करनेसे हिंसा नहीं होगी, किसीका द्रेप न होगा; क्योंकि जब किसी वस्तुको कोई दूसरेकी समझ छेता है तब उसे कमी अपनी नहीं समझ सकता । चरवाहे अपने



मालिककी गौओंको चराते हुए आपसमें उ गौओंको अपनी कहकर बतलाया करते हैं। कर हैं—भाई, हमारी गौओंको थेर लाओ, मेरी ग वीमार है, मेरी गौके बछड़ा हुआ है इत्यादि । पर यह सत्र कहते हुए भी इनव मुल-दुःख उन्हें कुछ नहीं होता; क्योंकि अमे दिलमें वे जानते हैं कि गौएँ उनकी नहीं है केवल मुँहसे अपनी वतलाते हैं । इसी प्रकार

यदि यह बात मनको जँच जाय कि यह सब जो कुछ है श्रीकृष्णका है। तो किसी भी वस्तुमें आसक्ति न होगी और <sup>किर</sup> भी सब बस्तुऑको अपनी कह सकेंगे । इसीका नाम मंन्याम आत्मसंयम आदि है। इसीके चिन्तनमे जीव मुक्त होता है। ऐसा जीव ही जीवनमुक्त होता है। इमल्यि मदा इसी भागी रहो । इसी भावमें रहते हुए परोपकार करनेते कर्मा अर्दका नहीं होगा । अहंकारके न होनेसे अभिमानरहित हाँवे और

निवाईको पानेसे चैवन्य करतलगत होंगे, तब तम निश्चिन्त चिरकाल्टवक विसी भी रूपमें नहीं रह सकते । मैं अभी हूँ हो जाओंगे। तब केवल तम ही आनन्दमें सगन होओंगे, सो सम्भव है एक क्षणमें न रहें। इसीलिये कहता हैं कि हो : नहीं। यत्कि तुम्हारे कारण कितने ही छोग प्रेमानन्दर्मे प्रवाहित दिनकी पृथ्वीको चिरकालीन मानकर जिसमें हमलोग जस होंगे, कितनींको तम प्रेममें हवा दोगे ।

#### श्रीकृष्णनाम

ञ्चाचि तथा अञ्चाचका विचार मत आने दो । इस मंतारमें सम्बन्धी श्रीकृष्ण-मामको मूलकर दो दिनके पार्थिय सुख-दुःख, अश्चिष कुछ है ही नहीं, यदि कुछ हो भी तो बह श्रीकृष्णके पुत्र-परिवारको अपना समझकर हम कहीं भूछ न कर कैंटें। नाम-स्वर्वार श्रृचितम हो जाता है। इसीछिये कहता हूँ कि नाम न शृङ्गा सभी सक्तिगोंके आचार तया श्रीक्षतंकरूप शयनमें, स्वयंमें सदा इसी नाममें हुने रहो । यह नाम ही जाममें विश्वास करना तथा कायमनीयाक्यसे उसीका आध्रर सन्त्र हैं, नाम ही तन्त्र और नाम ही ईश्वर है। नामसे प्रवृत्त सरका कर्तव्य है। जिन मित्रके निकट रहनेरे बद्बर और कुछ भी नहीं है । श्रीकृष्णका नाम सदा ईश्वरका नाम छेना पहें। उसे सबा मित्र समझन शीष्ट्रणाने भी बढ़ा तया गुम बस्तु है । इस नाम चाहिये और जो छोग पृथ्वींड बन्धर्नोंको और भी टह औ महामन्त्रके उचारणसे भवरोग निवारण होता है। देहिक कहा करनेकी चेटा करते हैं वे कमी भी पवित्र बन्धुपदके व्यावियोका तो पूछना ही क्या ? किसी प्रकारको चिन्ता न प्राप्त नहीं कर सकते । यहाँके जो-जो कर्तव्य हैं। उन्हें करो । नामोबारण करो—जारा संशार तुम्हारा ही हो कर्तव्यक्षानके विचारते करो और नामको अपना परम अतु जायमा--तुम इसके हो जाओं । निदानन्तमें सद्र ग्रामे-- वीर प्रीतिरावक निकस्व सानकर उसे प्राचीते भी प्रि निरानन्दकी हाया भी देखनेको न मिन्नेगी। तुम्हे आधिमौतिकः आविदेविक, आयाभिक किसी प्रकारका भय न रहेगा, सभी भय वार्यरको पुष्तीको ही मदान कर दो और श्रीकृष्णके प्राप्त औ भवभीत होकर भाग खड़े होंगे। उदाके किये तुम निश्चित्त सनको उन्हें ही प्रदान कर सुखा होओ। कष्टकाता : हा बाओंथे । इसीसे कहता हूँ कि नाम लेना बीवोंका एकमात्र कर्तव्य तथा उद्देश्य हैं । नाम भूल जानेपर इन्द्रका इन्द्रस्व भी महानरक-भोगमें परिस्थित होता है। श्रीकृष्णको भूछनेसे ही मायाके दात और श्रीकृष्णको सरण करनेते ही जीवन्युक्त हो बाओंगे। जिसे जितने क्षण जीना हो) उसे श्रीकृष्णका नाम लेकर जीवन सार्यक बनाना चाहिये । श्रीकृष्णको भूल कानेपर त्रसत्य और शिवल भी कुछ नहीं है । सुल-दु:ल क्षणस्थावी हैं। इनके पेरमें पड़कर श्रीकृष्णके नामको भूछ जाना विषयान करनेके वसवर है ।

श्रीकृष्णकी अपेक्षा श्रीकृष्णका नाम अधिक क्रक्ति-वाली तथा परम शानिदासक है। ऐसा सजीव महामन्त्र दूसरा कॉल्युगमें इससे अधिक सुगम और कोई नहीं है। क्यों कोई भी नहीं है। इद विश्वासके साथ नाम लेते रही, बिना भदाके भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता । इस क्षणस्वायिनी प्रयोशी निरक्षानिका साम समझकर मुख्येंमें पड़ जाना ठीन नहीं : इस पृथ्वीस हम जो बुद्ध देखते हैं। सर्वत्र वे-र्धा-पे हैं। उनके चिस्सायी होनेसर भी हमारे लिपे वे धणसायी रें: नमींक पृथ्वी तो जैसी है वैसी ही है किंतु हम तो सिखानाइये और प्रेमके भावते प्रवत्न बनाइये । अन्य कि

संर वार अंग ७४-७५-

अनन्त शान्ति-निकेतनको न भूछ जायँ। उस द्यामयरे इमारी यही प्रार्थना है। प्रभु हमारी मानसिक आकाञ्चाको अनस्य पूरी करेंगे । इस्रक्षिये कहता हूँ कि चिस्काल तथा सर्वदा ही इंश्वरके नाममें मच वने रहो; कमी भी मनमें सभी अवस्थाओं के निष्कपट वन्सु अक्रिणकों और सदावें समझो । किसीको भी अपने प्राण अर्पण न करो । प्रध्वीः होओरो, तो किसीका भी भय न रहेगा। जी संसारके बी तथा मंशास्त्रे मूळ कारण हैं। उन्हें प्रेम करनेसे सपका प्रे करना होता है, जैसे वृक्षकी बड़में जलक्षित्रन करनेसे उस सभी अङ्गोंका विकास होता है। उसी प्रकार श्रीकृष्णसे प्रे करनेपर समीते प्रेम करना होता है। जिसके वे मिन हैं, उस स्थायरः जङ्गम सभी मित्र हैं। इसलिये सभी कारणोंके कार उन श्रीकृष्णसे प्रेम करना सरका कर्तव्य है । इसीते शास्त्रे कहा है कि, जो मनुष्य श्रीकृष्णका संजन करता है : बड़ा चतुर है।

भगवान्को प्राप्त करनेके दूसरे भी अनेक मार्ग हैं, हि इस युगमें दुर्शेका सबसे अधिक भय होता है। जो उप दूसरे अपूर्म बताये गये हैं, वे अब इस बुनमें लामरायक : हो सकते। जब दुष्ट शक्तियाँ संख्यामें बहुत हो जाती तत्र भगवान्का केवल नाम लेनेते ही उनका नाश हो जाता

·दयाख परमातमन् । हमें नाम हेनेते प्रेम क

वस्तुके लिये आपसे क्या प्रार्थना करें ! आपने हमें सब कुछ दिया है और अब भी आप हरेक वस्तु, जिसकी हमको आवश्यकता होती है, दे रहे हैं। हम नहीं जानते कि आपके पास क्या-क्या अमृल्य रहा हैं। हम तो सदैव आपकी कृपा चाहते रहते हैं।

उस मनुष्यको भगवान्से बुछ नहीं माँगना चाहिये जो केवल उनका प्रेम प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है। हमेशा अपने मनमें भगवान्को स्मरण रखना चाहिये और उनसे ही अपने दुःख प्रकट करना चाहिये। वे ही कैवल रमारे दुःखभरे शब्दांको सुनते हैं। जब मनुष्य हर समय उनको याद रखता है तो वे उसके कहनेको अवश्य सुनेंगे, वे अपने भक्तोंके शोकसे भरे अश्रुओंको कदापि नहीं देख सकते हैं।

## सत्सङ्गति तथा सद्विचारोंका प्रभाव

यदि मनुष्य बुरी सङ्गितमें पड़ जाते हैं तो वे प्रायः अपनी इच्छाके विरुद्ध भी बुरे काम कर डालते हैं, इसलिये मनुष्यको सर्देव कुसङ्गितिसे घृणा करनी चाहिये और सदैव अच्छी सङ्गितकी खोजमें रहना चाहिये । अच्छे मित्र न मिल सकें तो अकेले रहना ही उचित है । मनुष्य सच्चा सुख चाहता है तो उसे सदैव अच्छी सङ्गित करनी चाहिये । दुष्ट मनुष्योंकी सङ्गित ध्यानमें न लानी चाहिये । मनुष्यके परम प्रिय मित्र बुरे स्थानोंमें जानेके लिये और दुष्ट जनोंकी सङ्गित करनेके लिये विवश करें तो उनके प्रति भी घृणा करनी चाहिये ।

यदि मनुष्यको किसी कामके करनेमें डर हो तो उसपर विचार करनेसे भी डरना चाहिये। ऐसे कामोंसे दूर रहना चाहिये जिनके केवल स्मरण करनेसे चित्त दुखी होता है। बुरे विचार बुरे कामोंसे अधिक शक्तिशाली हैं; इसलिये ऐसे विचार पूर्णतया मनसे निकाल देने चाहिये। मनुष्यको अपने विचार सदैव पवित्र बनाने चाहिये। यदि विचार अच्छी तरह पवित्र बन जायँगे तो उनका प्रकाश विजलीके समान अँधेरी कोठरीमें भी प्रकाश करेगा। विचारकी शक्ति सचमुच महान है। विचार इतने बलवान होते हैं कि इनके द्वारा ऐसे-ऐसे कार्य मनमें आ जाते हैं जिनकी ओर मनुष्यका मन जा भी नहीं सकता। सांसारिक विचार शरीरका नाश कर देते हैं; किंतु भगवानको समर्पित हुए सब विचार हृदय, शरीर और आत्माको प्रसन्न बनाते हैं। जिस प्रकार स्वच्छ शरीर और आत्माको प्रसन्न बनाते हैं। जिस प्रकार स्वच्छ

साबुनसे शरीर साफ हो जाता है, उसी प्रकार सद्विचारि हृदय शुद्ध हो जाता है। जितना अधिक निर्मल साबुन होता है उतना ही अधिक शरीर निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्यके जितने ही अधिक शुद्ध विचार होते हैं, उतना ही अधिक उसका हृदय शुद्ध वन जाता है।

### जीवनकी समस्या

इस संसारमें हरेक पदार्थ नाशवान है। जो आज है वह कल न रहेगा; अतएव यदि मनुष्य इस संसारके किसी पदार्थपर आवश्यकतासे अधिक प्रेम करते हैं तो वे वहत भूल करते हैं । कुछ मनुष्य अज्ञानवश अपने बचोंको बहुत ही अधिक प्यार करते हैं और ऐसा करनेपर भी उनकी आज्ञाके बिना उनके बच्चे उनसे विदा हो जाते हैं। तर उनको विछोहके कारण असहनीय दुःख उठाना पड़ता है। यह संसार कुछ दिनोंके लिये है और इसके दुःख-मुख भी थोड़े समयके लिये हैं, इसलिये मनुष्यको यह कदापि उचित नहीं है कि वह सांसारिक दुःख-सुखमें पड़कर स्थायी सुलको भूल बैठे । भगवान् ही केवल सर्वकालमें हमारे सन्वे पित्र हैं, वे ही सच्चे बन्धु और प्राणाधार हैं, इसलिये उन्हें कभी न भूलना चाहिये। कितनी बार हमको माता, पिता, पुत्र, कन्याः स्त्री तथा पति मिले। हम क्षणभरके लिये अपने पूर्वजन्मके सम्बन्धियोंके विषयमें विचार नहीं करते हैं और वे भी हमको भूल गये हैं।

इस संसारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। जो कुछ आज दिया गया है, कल ले लिया जायगा। जो देता है वही फिर उसे वापस ले लेता है। कुछ समयके लिये हम उसकी अपनी रक्षामें रखते हैं, इसलिये हम उसकी अपनी समझने लगते हैं; किंतु जब हम उससे पृथक होते हैं, तब हमको शोक होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम अपना कहकर पुकार सकें। यहाँतक कि यह नाशवान् शरीर भी ईश्वरका है और जब वे चाहें तब ले सकते हैं। आश्चर्यकी बात है कि दूसरेकी सम्पत्तिको अपनी समझते हुए जब हम उससे अलग होते हैं तब हम दुर्गी होते हैं। अतएव चतुर ज्ञानवान् मनुप्यको किसी प्रकारक दुःख-मुखका चिन्तन न करते हुए केवल कर्म करना चाहिये। उसको किसी मनुप्यके विपयमें अधिक चिन्तन न करना चाहिये। उसको किसी मनुप्यके विपयमें अधिक चिन्तन न करना चाहिये। तमी वह सदाके लिये मुखी वन सकता है।

### प्राणिमात्रके प्रति प्रेम

यह प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह दूसरेके बच्चोंकों ने बच्चोंके समान समझे । इस प्रकार सांसारिक रीतिकी गका उल्लिचन करता हुआ वह भगवान्का प्रेमपात्र । सकता है । दीनोंके दुःलको भोजन तथा अन्य पदायोंके रा यथाशक्ति दूर करना चाहिये ।

भगवान्ने सार्वजनिक प्रेम उत्पन्न करनेके लिये अपने ड़ोसियोंके प्रति तथा दूरवालोंके प्रति प्रेमका सम्बन्ध वापित किया है। मन्ष्य पहले अपने माता, पिता, भाई, ाहिन आदिसे प्रेम करता है। जब वे बड़े हो जाते हैं तब । अपने मित्रों तथा साथियोंसे प्रेम करने लगते हैं। जब उनके विवाह हो जाते हैं तब वे दूसरे कुटुम्बवालींसे प्रेम करने लगते हैं। जब उनको अपने बच्चोंके विवाह करने पड़ते हैं तब वे बहुत-से अन्य मनुष्योंसे प्रेमका नाता जोड़ते हैं। इस प्रकार प्रेमका सम्बन्ध यहाँतक बढ जाता है कि मन्प्य अपने पासवाले सम्बन्धियोंके प्रति प्रेम करना भूल बैटते हैं। इस प्रकार उनका प्रेम सार्वजनिक हो जाता हैं; तभी मनुष्य भगवान्की सची सेवा करते हैं और असीम सुखका अनुभव करते हैं। दूसरोंके शति प्रेम करनेमें कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ता है; किंतु मनुष्यको इतना ही करना पडता है कि वह अपने हृदयके किंवाड़ोंको पूरा-पूरा खोल दे । इस प्रकार सार्वजनिक प्रेम करना सीखना चाहिये ऐसा करनेपर शनै:-शनै: उसका हृदय कोमल हो जायगा।

वादशाहोंके वादशाहको भी उसी तरह मरना पड़ता है जिस प्रकार एक भिखारी मरता है। इस संसारमें मनुष्य अपने साथ गुछ भी नहीं लाता है और न वह विदा होते समय इस संसारमें कोई वस्तु ले जाता है, केवल अपने मले- बुरे कामोंको ही इस संसारमें लाता है और मरनेके बाद उनको ले जाता है, अतएव उसको अच्छे ही कर्म करनेमें लगे रहना चाहिये। और दीनोंकी सेवा करना सर्वोत्तम कर्म है। यदि वह धन कमानेकी प्रवल इच्छामें लगा है तो उसे, अवकाश नहीं मिलेगा। यदि ऐसी इच्छा नहीं है और दूगरोंकी सेवा करना चाहता है तो वह समय वचाकर अपने मनको इस ओर लगा सकेगा।

### शारीरिक शक्ति तथा भोजनकी ओर ध्यान

शक्ति ही जीवन है। इस जीवन-शक्तिका सम्पादन वन्ता प्रत्येक मनुष्यका प्रथम कर्तव्य होना चाहिये। यदि

मनुष्य कोई उद्देश्य रखता है तो उसके सफल करनेके लिये जीवनशक्तिका बनाये रखना प्रधान साधन है। यदि श्रारीर स्वस्य होता है तो सांसारिक कर्तव्योंके पालन करनेने अन्यस्त आनन्द प्राप्त होता है। किंतु यदि शरीर स्वस्य नहीं रहता है तो आनन्दमय जीवन व्यतीत करना असम्भव है। सब कर्तव्य स्वास्थ्यपर ही निर्भर हैं तो इससे अधिक कीन-र्ध शोकप्रद बात हो सकती है कि आरोग्यताहची अनृह्य खजानेको नष्ट कर दिया जाय। इसके विगरीत मनुष्यका कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्यकी ओर अधिक ध्यान रहन्ते । जिस तरह वर्षात्रमुतुमें पानीके बहाबके कारण गहे पह जाते हैं तो उनकी मरम्मत की जाती है। उसी प्रकार यदि मनुष्यका स्वास्थ्य किसी कारणसे विगइ गया हो तो उसे पूर्णक्यमे ठीक कर लेना चाहिये। चाहे उसको कितना ही कष्ट क्यों न उदाना पड़े।

ं शरीरकी शक्ति भोजनपर निर्मर है। इस कारण मनुष्यकों भोजनपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। लामदायक भोजन करना चाहिये और बुरे तथा उत्तेजक पदार्थों से पृणा करनी चाहिये। यदि हम शरीरको खस्य रखना चाहते हैं तो मनने पहले अपने भोजनको नियमित कर लेना चाहिये। कर्म भोजनका परिमाण अधिक नहीं होना चाहिये। किंतु इसके विपरीत आवश्यकतासे कम भोजन करना भी अनुचित है। अच्छा और शक्ति-उत्पादक भोजन निःसंदेह शरीरको खस्य बनाता है। मिट्टीके बने हुए पदार्थ मिट्टी ही बने रहेंगे और खणीर बने हुए पदार्थ स्वर्ण ही कहलार्येगे। मिट्टीका स्वर्ण नहीं बन सकता है और सोना मिट्टीके क्यमें नहीं बदल सकता है। ठीक इसी प्रकार अपनित्र और कुपथ्य भोजन शरीर-शक्तिको ही केवल नाश नहीं करता है। विंतु इससे चरित्रपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

### माता-पिताकी सेवा

जिस माताने अपने हृदयके रक्तसे प्रयत्न करके शरीरको पालाः उस माताका सम्मान प्रेम और भक्तिसे करना चाहिये। जिस मनुष्यने अपने माता-पिताकी सेवा करनेक पाट नहीं बाद किया है। वह कभी भी ईश्वरकी सेवा करनेके योग्य नहीं हो सकता है। विद्यार्थीका प्रथम कर्तव्य यह है कि वह शब्दीके हिण्जे भ्यानपूर्वक याद करे। यदि ऐसा नहीं करेगा ते वह परीक्षामें पान नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्यक्र पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने माता-पिताकी सेवा करे

नहीं तो, जीवनरूपी परीक्षामें सफल होना उसके लिये असम्पन्न है।

जिस आंर दृष्टि जाती है उसी ओर माताका प्रेम
व में प्रेम प्रति प्रकट होता है। यदि ऐसा प्रेम न होता तो
तंसार भी खिर न रहता। जिस प्रकार कोई भी वृक्ष किना
ललके नहीं रह सकता है, उसी प्रकार संगर माताके प्रेमके
विना नहीं रह सकता। यदि माता अपने पुत्रसे प्रसन्न होती
है और उसको आशीर्वाद देती है तो उस पुत्रको इस
संगरमें कियी यातकी कमी नहीं रहती है। वह सदैव
अपने जीवनको सुख तथा शान्तिसे व्यतीत करता है और
अन्तमें भगवादके चरणोंको प्राप्त होता है। इसके विन्तरीत
यदि सुखी-से-सुखी मनुष्य अपनी माताको कृष्ट देता है तो
उसके यहरे सब सम्पत्ति श्रीष्ठ ही बिदा हो जाती है। चाहे
कितना भी शामिक वह क्यों न हो, अन्तमें वह अवश्य
नरकका अधिकारी होगा।

देखिये। माताका गौरव स्पष्टरूपमें कहाँतक है। हम गायका वृध पीते हैं इसल्ये वह हमारी माता है; पृथ्वीपर इम निवास करते हैं इसलिये वह भी हमारी माता है। बहत-से देव तथा देवियाँ हमारे कल्याणका ध्यान रखती हैं, इसलिये हम उनकी भी पूजा करते हैं। साधु हमको कुमार्गसे बचाकर सदैव सन्मार्गपर लाते हैं इसलिये हम उनका भी सम्मान करते हैं: गुरु हमको मोधके छिपे शिक्षा देते हैं इसछिपे इस उनको भी आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । अब ध्यान देकर विचारिये कि माता इसको दूध पिछाती है। अपनी छातीपर सलाती है, सदैव इसारी वशालताका ध्यान रखती है और गृहसम्बन्धी तथा धर्मसम्बन्धी सभी कार्योंमें शिक्षा देती है तथा हमको बतलाती है कि क्या करना चाहिये और क्या त करता चाहिये और इस प्रकार वह हमारे भविष्यका सदैव त्यान रखती है। इससे सिद्ध होता है कि केवल मातामें ही ती, प्रध्वी, देव और देवियाँ, साधु और गुरुके गुण विराजमान हैं। एक माताको प्रसन्न रक्खा जाय तो इनमेंसे रेकको प्रसन्न किया जा सकता है।

माता-पिताफें चरणोंकी सेवामें घरपर रहना सब देव-ध्वानोंके दर्शनके तुल्य हैं; क्योंकि माता-पिताकी सेवा की आयगी तो सब देवता प्रसन्न होंगे और इस प्रकार घरपर इते हुए भी मनुष्यका मनोरथ सफल होगा।

### स्त्री और उसका स्थान

स्त्री शक्ति कहलाती है। क्योंकि हम संसारकी वृहत-यातोंमें शक्तिहीन होते हुए उसते महायता लेते हैं वं इस प्रकार उसकी सङ्गतिसे शक्ति ग्राप्त कर लेते हैं। ह सहायिणी है। क्योंकि वह हमारे धार्मिक कार्योंने सहाय देती है। वह जाया है। क्योंकि वह हमारे उत्तराधिकारिक अपने गर्भमें धारण करती है। अतए यही कारण है। स्त्री जीवनकी हरेक अवस्थामें, धर्ममें, धर्ममें, इन्जामें जी मोक्षमें प्रधान सहायक है। वही हमको नस्कर्मे ले जाती और वही हमको मोक्षका मार्ग दिखला सकती है। आए हमको उसके अनादर करनेका विचार करापि हृहयां। स्त्रामा चाहिये।

अपनी स्त्रीको गुणवती बनानेके लिये शिक्षा देते रहत चाहिये। उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह रीन मनुष्योंकी सहायता करें, नहीं तो, इस संवारमें सुख तथा शान्ति प्राप्त न होकर भय और अपयश मिलेगा। स्त्रीपुर्वे तेनोंको एकमय बन जाना चाहिये। जबतक वे दोनों अग्ना स्वार्थ छोड़कर एकमय नहीं हो जाँकों। तबतक वे सोस नहीं प्राप्त कर सकते। इस संवारमें स्त्री-पुरुवक सम्बन्ध अपने स्वार्थके लिये नहीं है। अपनी स्त्रीको ऐसी श्रिष्ठा देनी चाहिये कि वह पहले-पहल माता-पिताकी सेवा करके दीन दुखियोंकी सेवा करना सीखे। जित्रको मनुष्यने अपनी वर्ती कना लिया ह, उसको अपना कर्तव्य पूर्णस्वते सिखलानेंगे करांगि न चुकना चाहिये।

भगवानकी पूजा करना ग्रहस्थ होकर भी अवभव नहीं है, किंतु हरमें चतुराईकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग प्रगम हो ही नहीं सकता। पत्नीरहित होते हुए मगवानकी भक्तिके लिये प्रयक्त करना बहुत कटिन है। इस मार्गमें आवश्यकता इस बातकी है कि ली-पुरूप एक मय हो जायें। आप कदाचित् पूलेंगे कि किस प्रकार नित्त मय हो जायें। आप कदाचित् पूलेंगे कि किस प्रकार नित्त मय हो जायें। आप कदाचित् पूलेंगे कि किस प्रकार नित्त मय हो जायें। आप कदाचित् पूलेंगे कि किस प्रकार नित्त मय हो लिये की तथा पुरूप दोनों ही अत्यन्त नित्वार्य भावते परस्पर प्रेम करना सीलें। उनको अपने स्वार्यका भाव लेखामात्र न रखना चाहिये। वे कपटको छोड़कर प्रशार हुद्ध व्यवहार करें। इदतापूर्वक इस प्रकार कार्य वरकों अक्थनीय सुख प्रात होगा।

शास्त्रोंमें पत्नी सहधर्मिणी कही सभी है । वही मचसुच मुखी तथा धार्मिक है जो इस संशासमें ऐसी प्री स्पता है, उसके गृहमें शान्ति और पवित्रता आती है। जो मनुष्य है। उसका जीवन मृत्युके समान है और मृत्यु ही वास्तवमें धार्मिक स्त्री नहीं रखता है, उसको वैकुण्ट भी नरकके समान उसका जीवन है।

## महात्मा अश्विनीकुमार दत्त

( जन्मस्थान—पटुआखाली, वंगाल, पिताका नाम—क्रजमोहन'दत्त, माताका नाम—प्रसन्नमयी, जन्म—सन् १८५६, २५ जनवरी, देहावसान—सन् १९२३, ७ नवम्बर)

क्रमज्ञः शास्त्राध्ययन, शास्त्र-श्रवण तथा भगवान्के खरूप-प्रतिपादक तर्क करते-करते और सुनते-सुनते भगविद्विषय-में मित होती है, उसमें भाव होता है। ऐसे मधुर विषयकी आलोचना करते-करते उसमें लोग न हो, यह नहीं हो सकता। लोग होनेपर प्राणमें आकर्षण होता है, आकर्षण होनेपर रागात्मिका मिक्त उदय होती है। बार-बार भगवान्का नाम सुनते-सुनते मनुष्य कवतक स्थिर रह सकता है ! कितने ही नास्तिक भगवान्की कथा सुनते-सुनते पागल हो गये हैं।

जो सर्वान्तःकरणसे भक्त होना चाहता है, भगवान् उसके सहायक होते हैं। उसकी कामना सिद्ध होती ही है। किसीको यह वात मुँहपर भी नहीं लानी चाहिये कि इस संसारमें भक्त होनेका कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा कहा जाय तो यह भगवान्के प्रति भयानक दोषारोपण होगा। कोई दुराचारी भी भगवान्को पुकारे तो वह भी थोड़े ही दिनोंमें धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति प्राप्त करता है। तय फिर निराश होनेका कारण कहाँ है १ सभी कमर कसकर अग्रसर हो सकते हैं, भगवान् सभीको कृतार्थ करेंगे। हम जितने भी जगाई-मधाई (महापापी) हैं, सभीका उद्धार हो जायगा।

चुम्वक पत्थर जैसे लोहेका आकर्षण करता है, उसी प्रकार वे हमलोगोंका आकर्षण करते हैं। कीचड़से सने हुए लोहेके समान होनेके कारण हम उनमें लग नहीं पाते हैं, रोते-रोते जब कीचड़ धुल जायगा, तब हम चटसे उनमें लग जायगे। उनको पुकारना पड़ेगा तथा पापके कारण रोना पड़ेगा; इसीसे उनकी कृपाकी अनुभृति होगी। इसमें विद्या, धन और मानकी आवस्यकता नहीं है। वे जिसपर कृपा करते हैं, वही व्यक्ति उनको पाता है।

भगवान्को पुकारने, उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्राण समर्पण करनेके मार्गमें कुछ वाधाएँ हैं। कुसङ्ग, कुन्चिन-दर्शन, कुसङ्गीत-अवण, कुप्रन्य-अध्ययन आदि भक्ति-प्रापके वाहरी कण्टक हैं। और काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उच्छृङ्खलता, सांसारिक दुश्चिन्ता, पटवारी-बुद्धि अर्थात् कौटिल्य, बहुत बोलनेकी प्रवृत्ति, कुतर्क करनेकी इच्छा, धर्माडम्बर तथा लोकभय आदि भक्तिपथके मानस-कण्टक हैं।

### मक्तिपथके सहायक

आत्मचिन्तन भक्तिपथका प्रधान सहायक है। प्रत्येक दिन यदि हम विचार करें कि, हम किस प्रकार जीवनयापन करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, कितना अतत्कर्म करते हैं, पापके साथ किस प्रकार संग्राम करते हैं तो हम अपनी यथार्थ अवस्था देखकर सिहर उठेंगे। इस प्रकार जो अपनी यथार्थ अवस्थाको समझते हैं, वे ही भगदान्के शरणापन्न होनेके लिये व्याकुल होते हैं। यही भक्तिका प्रथम सोपान है। जैसे कुसङ्ग भक्तिपथका कण्टक है, उसी प्रकार सत्सङ्ग भक्ति-पथका सहायक है। साधुजन अपने सदुपदेशरूपी किरण-मालाके द्वारा लोगोंके हृदयके पापरूपी अन्धकारको पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जो लोग प्राणोंसे भगवचर्चा करते हैं। उनकी चरणधूलि ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकारके व्यक्तिके पास उपस्थित होते ही फल प्राप्त होता है। सङ्ग निश्चय ही रंग लाता है। साधुसङ्गसे जो उपकार होता है उसका दृष्टान्त है—जगाई-मधाईका उद्धार।

जो जिस देवताका उपासक है वह उसी देवताकी पूजा-आराधना करके भक्तिलाभ कर सकता है। जिनका मूर्तिमें विश्वास नहीं होता, उनके लिये प्रकृतिमें भगवान्को उपलब्ध करके उनका चिन्तन और लीला-कीर्तन आदि करना ही श्रीकृष्ण-सेवा है। विश्वमय भगवान्के आश्चर्य रचना-कौशल और विविध क्रीड़ाको देखकर किसका प्राण उसमें डूव नहीं जाता ?

धर्मग्रन्थोंका पठन और श्रवण विशेष उपकारी होता है। भगवान्के खरूपका वर्णन, लीला-कीर्तन, भक्ति-प्रचार और भक्तोंके चरित्र जिन ग्रन्थोंमें प्रचुर परिमाणमें पाये जायँ, उनका अध्ययन और श्रवण करनेपर मन भक्तिपथमें अग्रसर होता है। नाम-कीर्तन, श्रवण और जप भक्तिपथके प्रधान सहायक हैं। जिन्होंने भगवान्के नाम और छीछा-कीर्तनरूपी व्रतका अवलम्बन किया है, उस प्रियतम भगवान्का नाम-कीर्तन करते-करते उनके हृदयमें अनुरागका उदय होता है और चित्त द्रवीभृत हो जाता है। वन्धु-वान्धवोंको साथ छेकर प्रतिदिन किसी समय नाम-संकीर्तन करनेके समान आनन्दका व्यापार और कुछ भी नहीं है। सचमुच ही उस समय आनन्द-सागर उमड़ उठता है, प्राणोंमें शान्ति प्राप्त होती है, विषयवासना अन्ततः उस समय तिरोहित हो जाती है। नाम-संकीर्तन करते-करते प्रेमका संचार और पापका नाश होता है।

नाम-जप करनेके लिये नामका अर्थ और शक्ति जान लेनी चाहिये। जो जिस नामका मन्त्रके रूपमें जप करते हैं उनको उसका अर्थ और शक्तिको जान लेना आवश्यक है। जो साधक मन्त्रका अर्थ और शक्ति नहीं जानता, वह सौ-सौ वार जप करनेपर भी मन्त्र सिद्ध नहीं कर पाता। कमशः नाम-जप करनेपर जो लाभ होता है, उसको भक्त कवीरने अपने जीवनमें समझ पाया था। कबीर अपने एक दोहेमें कहते हैं—

(कबीर) तूँ तूँ करता तूँ भया मुझमें रही न हूँ। बिलहारी उस नाम की जित देखूँ तित तूँ॥

जप करते-करते साधक इस अवस्थाको प्राप्त होता है, भगवान्में डूव जाता है, चारों ओर भगवान्के सिवा और कुछ नहीं देख पाता, उसे समस्त ब्रह्माण्डमय भगवत्स्फूर्ति होने लगती है।

तीर्थ-भ्रमण या तीर्थमें वास करनेसे हृदयमें भक्तिका भाव जागरित होता है। तीर्थको पुण्यभूमि क्यों कहते हैं १ भूमिका कुछ अद्भुत प्रभाव, जलका कोई अद्भुत तेज अथवा मुनियोंका अधिष्ठान होनेके कारण तीर्थ पुण्यस्थान कहलाते हैं।

ज्वालामुखी तीर्थमें पहाड़से निकलनेवाली अग्निशिखा, सीताकुण्डमें उप्ण जलका प्रस्तवण, केदारनाथमें तुषार-मण्डित गिरिश्टङ्ग, हरद्वारमें प्रसन्नसिल्ला भागीरथीका दर्शन करनेपर किसके प्राण भक्तिरससे आप्नुत नहीं हो जाते ? और वृन्दावनमें श्रीकृष्णका स्मरण करके, नवद्वीपमें श्रीगौराङ्गकी लीलाका ध्यान करके, अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रके कीर्ति-चिह्नको देखकर किसके दृद्यमें पवित्र भावका उदय नहीं होता ? और केवल साधु-स्मृतिकी बात ही क्यों कहें ? तीर्थस्थलोंमें महापुरुषोंका साक्षात्कार प्राप्त कर कितने लोग

कृतार्थ हो गये हैं; यह याद करनेपर भी प्राणींमें भक्ति संचार होता है।

#### भक्ति-रस

जब ईश्वरमें निष्ठा होती है, जब संसारासिक छक्ष जाती है, तभी मन शान्त होता है। शान्तरस मिस प्रथम सोपान है। परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा हैं— ज्ञान भक्तके चित्तमें शान्तरसमें उदय होता है।

दास्प्ररितमें भक्तके मनमें ममताका संचार होता वह भगवान्की सेवा करनेमें व्यस्त होता है। श्रीकृष्ण-से सिवा उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। वह भगव कुछ भी कामना नहीं करता, केवल उनकी सेवा व चाहता है।

सख्यरसका प्रधान लक्षण यह है कि भक्तके ह भगवान्की अपेक्षा और कोई प्रियंतर नहीं हो गुहराज कहते हैं—'पृथ्वीपर रामकी अपेक्षा कोई प्रियंतर नहीं।' जो भक्त प्राणोंके भीतर भगवान्के कीड़ा करता है, वहीं सख्यरसकी माधुरीका उपभोग सकता है। सख्य-रितमें भक्त भगवान्को अपना अ बना लेता है। वृन्दावनके मार्गमें अन्ध विल्वमङ्गले प्रदर्शक श्रीकृष्ण बलपूर्वक जब उनका हाथ छुड़ाकर के हैं, तब बिल्वमङ्गल कहते हैं—

हस्तमुरिक्षप्य यातोऽसि चलात् कृष्ण किमजुतम्। हदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते॥ श्रीकृष्ण ! तुम बलपूर्वक हाथ छुड़ाकर चले जा इसमें आश्चर्य क्या है ! हृदयसे यदि तुम दूर हो तब मैं जानूँ कि तुम्हारेमें चल है। भक्तने अपने स सर्वथा हृदयका अलङ्कार बनाकर बाँध रक्ता है भगवान्के लिये भागनेका रास्ता नहीं है!

वात्सल्य-रसमें भगवान् गोपाल है। भक्त उनको समान प्यार करता है, स्नेह करता है, गोदमें ले ले माता यशोदाके सामने भगवान् गोपाल-वेशमें उ होकर प्रेमिक्श करते थे, वह उनको योदा-सा प्रेम कि कर फिर विमुख कर देते थे। फिर यदि वह अन्त जाते थे तो गोपालके वियोगमें भक्त अनुतापसे छटपटाने लगते थे।

प्राणोंमें मधुर रसका संचार होनेपर—'सती जैसे पितके सिवा दूसरेको नहीं जानती'—भक्त भी उसी प्रकार भगवान्के सिवा और किसीको नहीं जानता। इस अवस्थामें भक्त और भगवान् सती और पित हैं। महाप्रभु श्रीचैतन्य इसी भावमें वेसुध हो गये थे। चैतन्य और भगवान् राधा और श्रीकृष्ण हैं, जीवात्मा और परमात्मा हैं। जो इस मधुररसमें डूब गया है उसके फिर बाहरके धर्म-कर्म नहीं रह जाते। वह 'वेदविधि छोड़ चुका।' पागल हाफिजने इसी कारण अपने शास्त्रोक्त कर्मकाण्डका त्याग कर दिया था। वृन्दावनकी गोपिकाओंका कामगन्ध-हीन प्रेम मधुररसका परम आदर्श है।

इस रसके आवेशमें प्राणमें किस भावका उदय होता है। यह हम क्या जानें ? उस समय हृदयवहरमको वक्षःश्वल चीरकर हृदयके भीतर भरकर रखनेपर भी प्यास नहीं चुझती। भगवानके साथ हृदय-से-हृदय मिलाकर, मुँह-से-मुँह मिलाकर रहना क्या है, इसको क्या हम कुछ समझ सकते हैं ? इसी भावके आवेशमें विभोर होकर विस्वमङ्गलने कहा—इस विभुका श्रीर मधुर है, मुख्मण्डल मधुर है, मधुर है।

भक्तिका चरमोत्कर्ष यहींतक है। इसके आगे क्या है। उसे कौन वतलायेगा ?

#### .. निष्काम कर्मयोग

यह संसार कर्मभूमि है । स्वयं भगवान् महाकर्मी हैं । वे इस ब्रह्माण्ड-ग्रहके महाग्रहस्य हैं । स्वावर-जङ्गमात्मक विश्वव्यापी इस महापरिवारमें जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता है, उसको वह वस्तु ठीक तौरसे प्रदान करनेका प्रभु सदा प्रवन्ध करते रहते हैं । इस संसारमें कर्मके विनाकोई उहर नहीं सकता । आत्म-रक्षा और जगत्-रक्षाके लिये सभी कर्मचक्रमें भूम रहे हैं । निष्काम कर्मयोगके सिवा हमारे उद्धारका और कोई मार्ग नहीं है । जातीय उत्थान-पतन कभी कर्मनिरपेश्च नहीं हो सकता । भारतवर्ष जबसे निष्काम कर्मके उच्च आदर्शको भूल गया, तभीसे इस देशकी अधोगति प्रारम्भ हुई । कर्मको अन्तर्गुल कर लेनेपर जैसे उसके द्वारा वाहरी मङ्गल-साधन होता है, उसी प्रकार भीतरका मङ्गल भी संगाधित होता है । वर्मकुण्ड, अकाल संन्यासी, और कर्माक्क भी विगय किसीके लिये भी यह धारणाका विगय नहीं रह गया ।

भगवान् सिचदानन्द हैं। हमारे जीवनमें भी इस

सिंचदानन्दकी लीला चलती है। हम जवतक अपने इदयों में इस सिंचदानन्दको प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तवतक 'कर्मयोग' 'कर्मभोग' में ही पर्यवसित होगा। जगत्में व्यास होकर कमशः आंशिक भावमें जो सिंचदानन्दकी प्रतिष्ठा हो रही है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता।

दार्शनिकचूड़ामणि काण्टने भी यही बात कही है— 'इस प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे कर्मका मूळसूत्र सार्वभौम विधिके रूपमें ग्रहण किया जा सके ।'

सुप्रसिद्ध जोसेफ मैजिनीने कार्यकर्ताओं को उपदेश दिया है— जुम परिवारके लिये या देशके लिये जो काम करने जा रहे हो, उस प्रत्येक कार्यके पहले अपनेसे पूछो, में जो करने जा रहा हूँ, वह यदि सभी लोग करते तथा सबके लिये किया जाता तो उसके द्वारा समस्त मानव-समाजका लाभ होता या हानि ? यदि तुम्हारा विवेक कहता है कि हानि होती तो उस कार्यको मत करो, यदि उसके द्वारा स्वदेश तथा स्वपरिवारका आपाततः कोई लाम भी होता हो तथापि उस कार्यको मत करो।'

### अहङ्कारसे हानि

ऋषियोंने, भक्तोंने इस देशकी अस्थि-मजामें तात्विक भाव इतनी हदतासे प्रविष्ट करा दिया था कि आज भी साधारण किसान तीर्थ-भ्रमण करके छौटनेपर अपनी तीर्थयात्राके विषयमें कुछ वर्णन करनेके छिये इच्छुक न होगा; क्योंकि ऐसा करनेसे उसके मनमें अहंकार उत्पन्न हो जायगा। आज भी ऐसे बहुत से छोग हैं जो समाचारपत्रोंमें नाम न छपे, इस कारण बहुत गुप्त रीतिसे दान देते हैं।

'कर्ताके श्रीचरणोंमें प्रार्थना करता हूँ, किसी जातिके प्रति हिंसा-द्वेषसे दग्धबुद्धि होकर हम कहीं निःसार बाह उन्नतिके मोहसे मुग्ध न हों। हम ऋषिनिर्दिष्ट साल्विक लक्ष्यको स्थिर करके शुभेच्छाके द्वारा समस्त भूखण्डको व्यार करें। हमारा सारा व्यक्तिगत, जातीय और राष्ट्रिय उद्यम अनुष्ठान और प्रचेष्ठा केवल विष्णुप्रीत्यर्थ हो।'

#### श्रेम

आजकल बाजारमें शैतान प्रेमके नामसे अनिष्टकर पदा बेंच रहा है। युवकगण इसे न समझकर उसे खरीद रहे हैं प्रेमके नामपर काम और मोह बिंक रहे हैं। असली प्रेम जगत् सार है, अमूल्य पदार्थ है, स्वर्गसे प्रेरित होता है प्रश्वीः स्वर्गमें परिणत करनेके लिये। स्वयं प्रेमस्वरूप मगवा ा करते हैं। जहाँ भगवद्-बुद्धि नहीं है, वहाँ प्रेम ो सकता। प्रेमकी भित्ति हैं भगवान्। युवको ! देखो तुम्हारे प्रेमके मूलमें भगवान् हैं या नहीं ? करते हो, उसके साथ भगवचर्चा करनेकी इच्छा नहीं ? पवित्रता-संचयके लिये परस्पर सहायता नहीं ?

। वित्रता नहीं, वहाँ प्रेम नहीं । प्रेमखरूपकी सत्ता है । पृथ्वीका कोई कलङ्क जिस प्रेममें लगा है, भी 'प्रेम'के नामके उपयुक्त नहीं है । तुम जिससे हो, एक बार उसकी ओर ताककर देखों, उसका पर भगवान् याद आते हैं या नहीं !

सम्बन्धमें सर्वदा आत्मपरीक्षा करो । तुम्हारा प्रेमआत्मसंयमको नए करता है या नहीं ? कर्तव्यको इच्छाको कम करता है या नहीं ? उसके
विरहमें प्राण विशेषरूपसे चञ्चल होते हैं या नहीं ?
तर चञ्चल आमोद करनेकी इच्छा होती है या
से जो प्रेम करता है वह दूसरे किसीको प्रेम करे
रिर्याका उदय होता है या नहीं ? यदि देखों कि
नए होता है, कर्तव्य-कार्यमें बाधा पड़ती है,
भोद करनेकी इच्छा होती है, ईप्यांका उदय होता
जान लो कि तुम्हारा यह कलङ्कित प्रेम यथार्थ
है!
। सर्वप्रधान धर्म है—स्वार्थरहित होना । प्रेम कमी

अपनेको नहीं पहचानता । दूसरेके लिये सदा उन्मत्त रहता है। स्वार्थपरता और प्रेम परस्पर-विरोधी हैं। जहाँ खार्प परता है वहाँ प्रेम नहीं है। जितनी ही प्रेमकी वृद्धि होती है, उतना ही स्वार्थपरताका हास होता है । प्रेमी प्रेमासदे मुखके लिये अपने मुखका त्याग करता है। साधारण मुख स्वच्छन्दताके किसी नगण्य-से पदार्थका भोग प्राप्त होनेगर भी पहले प्रेमास्पदको भोग मिलना चाहिये, अन्यथा प्रेमी उसका भोग नहीं कर सकता। और विषम संकट उपिसत होनेपर जब मरुभूमिमें प्यासके मारे प्राण जानेको प्रसुत हो जाते हैं, एकसे अधिक दो आदमीतकके पीनेयोग्य पानीका पता नहीं मिळता, वहाँ भी प्रेमास्पदके जीवनकी रक्षा पहले की जाती है। पिथियस कहता है, 'डामन, तुम रहो, मैं मरूँगा। १ फिर डामन कहता है, 'न, यह नहीं होगा, मैं ही मरूँगा।' कदापि डामन पिथियसको और पिथियस डामनको मरने नहीं दे सकते। दोनों ही अपने प्राण देकर अपने मित्रके प्राण बचानेके लिये पागल हैं । यही प्रेमीका चित्र है । प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, मोह प्रतिदान चाहता है।

दिते-केते बदला पाते, मिट जाती है प्रेम-पिपासा।'
—यह विनिमयका भाव तो विणक्-वृत्ति है। यथार्थ प्रेमी
कभी विणक् नहीं हो सकते। वे प्रेम करके ही सुखी होते
हैं, प्रेमास्पदका प्रेम पानेके लिये व्याकुल नहीं होते। 'वे प्रेम
करेंगे, इस हेतु मैं प्रेम नहीं करता'—यह प्रेमीका धर्म है।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

गम्य वाह्य सुखोंकी अपेक्षा बुद्धिगम्य की अर्थात् आध्यात्मिक सुखकी अधिक तो है ही, परंतु इसके साथ यह भी है कि विषय-सुख अनित्य दशा नीति-धर्मकी नहीं है। इस सभी मानते हैं कि अहिंसा, सत्य र्व कुछ बाहरी उपाधियों अर्थात् सुख-

र्व कुछ बाहरी उपाधिया जयार छुटा अवलियत नहीं है, किंतु ये सभी अवसरोंके लिये और भिएक समान उपयोगी हो सकते हैं, अतएव नित्य हैं। मिएक समान उपयोगी हो सकते हैं, अतएव नित्य हैं। मियन्यनसे छुटकारा पानेके लिये कर्मको छोड़ देना चित मार्ग नहीं है, किंतु ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानसे बुद्धिको स्के परमेश्वरके समान आचरण करते रहनेसे ही मोक्ष मिलता है। कर्मको छोड़ देना उचित नहीं है, कर्म किसीसे छूट नहीं सकता। प्रतीक दुछ भी हो, भिक्तमार्गका पल प्रतीकमें नहीं है, किंतु उस प्रतीकमें जो हमारा आन्तरिक भाव होता है उस भावां है, इसिलिये यह सच है कि प्रतीकके वारेमें झगड़ा मचानेसे दुछ लाभ नहीं। जिस का कोई न हो हृदय से उसे लगावे। प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे।

सब में विभु को व्याप्त जान सब को अपनावे।

है वस ऐसा वहीं भक्त की पदवी पांवे॥

चतुराई चेतना सभी चूल्हें में जावे।

बस, मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पांवे।

आग लगे आचार-विचारों के उपचय में,

उस विभु का विश्वास सदा हद रहे हृदय में॥

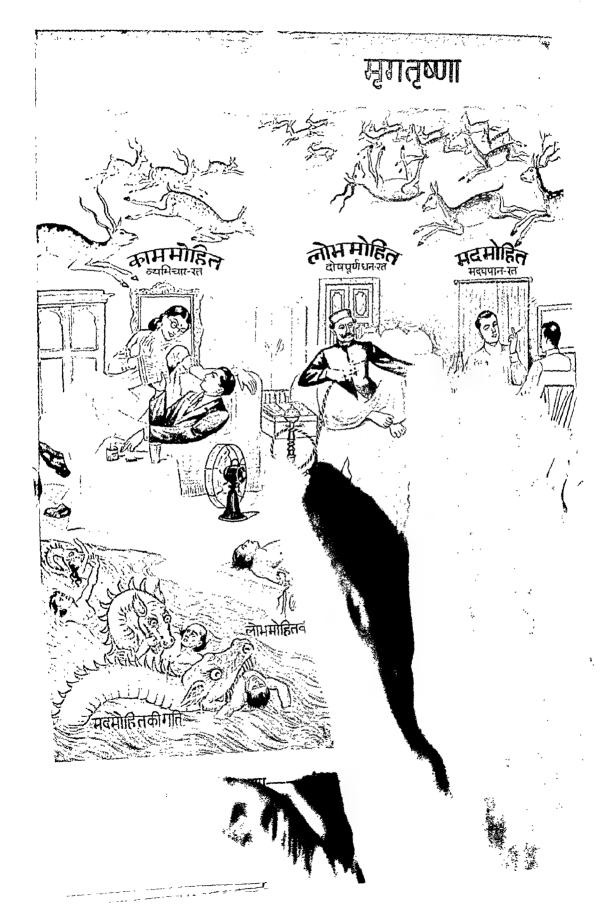

## मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका नम रूप

### परिणाममें नरक-भोग

मरुप्रदेश और उसमें भी ज्येष्ठकी तपती दोपहरी।
ार मार्तण्डकी अग्नि-वर्षा और नीचे भड़भूजेके भाड़की
कासे प्रतिद्वन्द्विता करती वालुका-राशि। न कहीं वृक्षकी
या है। न जलका लेश। चिलचिलाती दोपहरीमें सूर्यकी
रणें—जैसे प्यासी प्रेतिनियोंका समूह धराका समस्त रस
स लेनेको खप्पर लेकर निकल पड़ा हो।

वड़ी उष्णता, भयंकर उत्ताप, तीव पिपासा—हरिनोंका । इंड दौड़ता जा रहा है। प्राणोंकी शक्ति पैरोंमें आ गयी है। री छलाँगें भरते मृग दौड़ रहे हैं। एक आशा—एक विश्वास—(आगे समुद्र लहरा रहा है। वहाँ पहुँचते ही ताप । प्यास बुझ जायगी।

एक दल नहीं है। अनेक यूथ हैं मृगोंके। वे दौड़ते जा रहे हैं—दौड़ते ही जा रहे हैं। प्रत्येक यूथ अपने आगेके यूथको देखता है और सोचता है—वे मृग पहुँच गये। मिट गयी उनकी पिपासा। वे सुखी हैं, तृप्त हैं। हमें भी वहीं पहुँचनां है। प्रत्येक यूथ अपनेसे आगेके यूथको ही देखता दौड़ा जा रहा है।

यह दौड़, यह प्रगति—ज्वाला बढ़ती जा रही है, ताप उत्तरोत्तर भीषण होता जा रहा है। लहराती किरणोंमें दीख़ता जल आगे ही दीख़ पड़ता है। तड़पन, मूर्छा, मृत्यु—वहाँ दूसरा क्या मिलना है। जहाँ जल है ही नहीं, वहाँ जल या शीतलता मिल कैसे सकती है।

मृग पशु हैं.—पशु ही हैं संसारके भोगोंमें आसक्त मानव भी। उनकी तृष्णा भटका रही है उन्हें। स्त्रीमें सुख है। धनमें सुख है। मान-प्रतिश्रामें, पद-अधिकारमें या व्यसनोंके सेवनमें सुख है। मृग-मरीचिकामें मृगोंको लहराता समुद्र दीखता है—मानवको भोगोंमें सुख दीख रहा है। संसारके भोग—मरुभ्मिकी उत्तप्त रेणुका तो रात्रिमें शीतल हो जाती है; किंतु भोगोंकी ज्वाला शीतल होना जानती ही नहीं। 'वे सुखी हैं। वे सम्पन्न हैं। उनके पास इतने भोग-साधन हैं। हमें भी वे साधन प्राप्त करने हैं। हमें भी उस स्थितिमें पहुँचना है। हम वहाँ पहुँचकर सुखी होंगे।' प्रत्येक अपनेसे आगे, अपनेसे समृद्धको देखता है। प्रत्येक पूरा प्रयास करता है वहाँतक वढ़ जानेका। सब असंतुष्ट हैं, सब अधिक-अधिक भोग-सामग्री पानेके प्रयत्नमें छगे हैं। बढ़ती जा रही है तृष्णा, बढ़ती जा रही है अशान्ति, बढ़ता जा रहा है संघर्ष और बढ़ता जा रहा है दुःख!

भोगोंके सेवनते मिलते हैं रोग। भोगोंकी प्राप्तिसे मिलता है संघर्ष, भय, अज्ञान्ति। भोगोंकी प्राप्तिके उद्योगमें मिलता है श्रम, द्रेष, कटुता, छीना-झाटी, वैर और हिंसा। जहाँ मुख़ है नहीं, वहाँ मुख मिलेगा कैसे। भोगोंमें तो मुख है नहीं। वहाँ तो अञ्चान्ति, असंतोष, संघर्षकी ज्वाला है। वहाँसे श्रान्ति, निराशा और दुःख ही मिलते हैं।

मरुभूमिमें भटकते मृग मूर्छित होते हैं, तड़प-तड़पकर मरते हैं; किंतु एक वार मरते हैं। लेकिन संसारके भोगोंमें आसक्त मानव—जीवनभर दुःखा नैराश्य एवं अशान्ति भोगनेके बाद मृत्युका ग्रास होता है। सहस्र-सहस्र बार दारुण मृत्युका ग्रास बनता है वह। क्योंकि—

भोगोंको प्राप्त करता है वह पापसे। भोगोंकी प्राप्तिके प्रयासमें पाप होते हैं और भोगोंकी प्राप्ति होनेपर प्रमत्त मानव पाप करता है। पापमय ही हैं भोग। छल, कपट, ईप्तां, द्वेष, कलह, चोरी, हिंसा, अनाचार आदि पापोंका मूल है सांसारिक भोगोंकी तृष्णा।

पापका परिणाम है नरक । भोगासक्त प्राणी पापरत होता है और पापरत होकर नरकमें जाता है। सहस्र-सहस्र जन्मोंतक उसे यमदूत नरककी दारुण यन्त्रणा देते रहते हैं। व्यभिचार-रत, अर्थसंचयरत और मद्यरत मानवकी नरककी दुर्दशा कितनी भयानक होती है। यों अपने कुकमोंका परिणाम प्राणीको बाध्य होकर भोगना ही पड़ता है!

## महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय

( जन्म——वि० सं० १९१८, पौष कृ० ८, प्रयाग । पिताका नाम——पं० श्रीव्रजनाथजी । देहावसान——वि० सं० २००३ फांही ফু০্ঁখ, काशीधाममें । )

## हिंदू-धर्मोपदेश

हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुप्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय

प्रणम्य परमेश्वरम् ॥ य्रामे ग्रामे सभा कार्या

यामे यामे कथा शुभा।

प्रतिपर्वमहोत्सवः ॥ मल्लशाला अनाथा विधवा रक्ष्या मन्दिराणि तथा च गौः। धर्म्य संघटनं कृत्वा देयं दानं च तद्धितम् ॥ स्रीणां समाद्रः कार्यो दुःखितेषु द्या तथा। अहिंसका न हन्तव्या आततायी वधाईणः॥ અમર્ય सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं धृतिः क्षमा । सदामृतमिव स्त्रीभिश्व पुरुषैस्तथा ॥ कर्मणां फलमस्तीति विस्मर्तव्यं न जातु चित्। पुनः पुनर्जन्म मोक्षस्तद्नुसारतः ॥ स्पर्तन्यः सततं विष्णुः सर्वभूतेष्ववस्थितः। एक एवाद्वितीयो शोकपापहरः शिवः॥ यः पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् । दैवतं देवतानां च लोकानां योऽव्ययः पिता ॥ सर्वधर्माणां हिंदुधर्मोऽयमुच्यते । उत्तम: प्रचारणीयश्च सर्वभूतहिते रक्ष्यः

परमेश्वरको प्रणाम कर, सब प्राणियोंके उपकारके लिये, बुराई करनेवालोंको दबाने और दण्ड देनेके लिये और धर्मकी स्थापनाके लिये, धर्मके अनुसार संघटन एवं मिलाप कर गाँव-गाँवमें सभा करनी चाहिये। गाँव-गाँवमें कथा बिठानी चाहिये। गाँव-गाँवमें पाठशाला और अखाड़ा खोलना चाहिये और पर्व-पर्वपर मिलकर महोत्सव मनाना चाहिये।

सब भाइयोंको मिलकर अनाथोंकी, मन्दिरोंकी और लोकमाता गौकी रक्षा करनी चाहिये और इन सब कामोंके लिये दान देना चाहिये । स्त्रियोंका सम्मान करना चाहिये । दुखियोंपर दया करनी चाहिये ।

उन जीवोंको नहीं मारना चाहिये जो किसीपर चोट नहीं



करते । मारना उनको चाहिये जो आतता हों अर्थात् जो स्त्रियोंपर या किसी दूसरें धन वा प्राणपर आक्रमण करते हों और हें किसीके घरमें आग लगाते हों । ऐसे लोगोंह मारे बिना यदि अपना वा दूसरोंका प्राण धन न बच्च सके तो उनको मारना धर्म है स्त्रियोंको और पुरुषोंको भी निडरपन, सचां

चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, धीरज और क्षमाको अमृत समान सदा सेवन करना चाहिये।

इस बातको कभी न भूलना चाहिये कि भले क्मों फल भला और बुरे कर्मोंका फल बुरा होता है और क्मों अनुसार ही प्राणीको बार-बार जन्म लेना पड़ता है या मो मिलता है।

घट-घटमें वसनेवाले विष्णु—सर्वन्यापी ईश्वरका सुमित सदा करना चाहिये, जिनके समान दूसरा कोई नहीं, जो ए ही अद्वितीय हैं और जो दुःख और पापके हर्नेवाले शि स्वरूप हैं, जो सब पवित्र वस्तुओंसे अधिक पवित्र, जो र मङ्गल कमोंके मङ्गलस्वरूप हैं, जो सब देवताओंके देवता और जो समस्त संसारके एक अविनाशी पिता हैं।

सब धमोंसे उत्तम इसी धर्मको हिंदू-धर्म कहते हैं। ह प्राणियोंका हित चाहते हुए धर्मकी रक्षा और प्रचार कर हमारा धर्म है।

## ईच्चर और उसकी सर्वव्यापकता

एक ही है और इसका नियन्ता तथा व्यवस्थाक प्र अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, शक्ति अथवा परमाला जिसके विना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। यह र रक्तो कि यह विश्व उसी अदितीय शक्तिका साशात्कार जैसा कि उपनिषदोंने बताया है कि दृश्य अथवा अद सबका कर्ता तथा भर्ता बही परमात्मा है। इस बातका प्र रक्तो कि वह शक्ति—उसे ब्रह्म कही अथवा देशर करी समीप और दूर तथा सदा वर्तमान है। जीवित सृष्टिता जीवन है। जब कभी आपको इस शक्तिके अस्तित्वों सं पैदा हो तो आप अपनी दृष्टि आक्षाश्च श्री और फेरिये, जो उन ताराओं और फ़होंसे विनित्र प्रकारते सुरोिसत है, जो अतंबय सुगोंसे मनोहारी हंगते अमण करते आये हैं। उस प्रकासकी ओर ध्यान दो जो अत्यन्त दूरस सुबंसे पृष्टीपरके जीवोंकी रक्षाके लिये आक्ष्यंकारी वेगते यात्रा करके आता है। अपनी दृष्टि तथा अपने मिसाष्कको अपनी शक्तिकरी अञ्चत मशीनकी ओर इस कल्की अञ्चत ननावट और शक्तिकर गम्मीरतापूर्वक विचार करो । अपने चारों और निगाह फेरो और स्वादिष्ट फर्लोको रेखो । इस मात्रक समाव पुणों और स्वादिष्ट फर्लोको रेखो । इस मात्रक समरण रक्षों कि वह परमात्मा, जिसे हम मात्र अथवा ईश्वर कहते हैं। इस सम्पूर्ण जीवधारी स्विधें उपदेशका तस्व है—

सार्तेन्यः सततं विष्णुर्विसार्तन्यो न जातु सित्। सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः॥

ईश्वरको चदैव स्मरण रखना चाहिये। उसे कभी व मुळाओ। तभी धार्मिक आदेशों तथा निपेषोंका इन्हों दो वाक्योंचे पालन हो जाता है। यदि आप यह याद रस्कोंगे कि परमातमा विद्यमान है और वही सभी जीवधारियोंमें विद्यमान है तो उस इंश्वर तथा अन्य जीवधारी माह्योंचे आपका सचा सम्यन्य सदा बना रहेगा। इसी विश्वासने कि परमातमा सभी प्राणधारियोंमें विद्यमान है, मूल उपदेशोंका निर्माण हुआ है जिनमें तभी प्रकारके मानवधर्मके आदेशों तथा धमोका समावेश हो जाता है। जैसे—

आत्मनः प्रतिकृष्टानि परेषां न समाचरेत्। अर्थातः, दूनरोके प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करो जिसे तुम अपने प्रति किये जानेपर अप्रिय समझते हो। तथा---

1

Si.

桶

É

g!

यद्यायमि चेच्छेत तत्यस्यापि चिन्तपेत्। अर्थात्, जो कुछ तुम अपने प्रति चाहते हो, वैसा ही तुम्हें दूखरेके प्रति भी करना आवश्यक है, ऐसा समझना चाहिये।

ये दो प्राचीन आदेश मनुष्यमानके लिये पूर्ण आवरणीय हैं।

यदि कोई मनुष्य आपकी बड़ी अयवा आपकी अन्य कोई वस्तु चुरावे तो आपको दुःख होता है। इसी प्रकार

दुसरींकी घड़ी आदि जुराकर आर उसे दःख न पहुँचाइं जब आर बीमार या प्यासे रहते हैं उस समय आप च हैं कि कोई आपको ओपधि देता और आपकी प्यास ह देता। इतिलिये यदि आपका कोई माई या आपकी न उसी प्रकारकी सेवाकी आवस्यकतामें हो तो आवका यह है कि उसकी सेवा करें। इन दो अकरणीय तथा करा आदेशोंको आप याद रक्खें; क्योंकि धर्मके ये ही दो र नियम हैं, जिनकी प्रशंता संसारके सभी धर्मोंमें की गयी धर्म तथा नीतिके ये ही आत्मा हैं। ईमाई-धर्म तो इसे अ सुख्य धर्म मानता है। परंतु वास्तवमें यह एक वहुत पुरातन उपदेश हैं। जो ईसाके जन्मसे हजारों वर्ष प महाभारतमें प्रशंसा पा चुका था। में किसी संकुचित विच ऐसा नहीं कहता । मेरा अभिप्राय यह है कि आपके हृद यह बात हद हो जाय कि ये प्राचीन उपदेश हमारे : परम्पराते चड़े आते हैं और हमारी अमृत्य वयौती हैं। केवल हिंदुओंके ही लिये नहीं है बहिक सारी मन जातिकी अमूल्य निधि हैं। आप इन्हें अपने हृदयमें सी कर ळीजिये और मुझे पूर्ण विश्वात है कि ईश्वर तया मृत दोनोंके साथ आपका सम्बन्ध सत्य तथा प्रिय रहेगा ।

### <sup>्जन्म</sup>-भूमि भारतकी महिमा

आपको यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यह ।
आपका जनम-सान है। यह एक सुन्दर देश है। सभी वा
के विचारसे संवारमें इंतक समान कोई दूवरा देश नहीं
आपको इस बातके लिये इतज तया गीरलान्वित होना चा
कि उस कुपालु गरमेश्वरंत आपको इस देशमें वैदा किय
आपका इसके प्रति एक मुख्य कर्ताव्य है। आपने इसी म
की, गोदमें जनम लिया है। इसने आपको मोजन दिशा,
दिया तथा आपका पालन-गोपण करके आपको बड़ा कर
है। यही आपको सब प्रकारको सुविधा, सुल, लाम र
यश देती है। यही आपको क्रीडा-मृमि रही है और
आपके वीवनका कार्य-क्षेत्र चनेगी तथा आपको समी आश
तथा अमंगोंका केन्द्र रहेगी। यही आपके पूर्वेंकों तथा कार्य-क्षेत्र
है। अतएव पृथ्वेंके घरातल्यर यहाँ गृमि आपके लिये स
बहकर प्रिय और आरस्पायि होनी चाहिये।

अहिंसा धर्म और अपनी रक्षाका हक इसमें कुछ शक नहीं कि ध्वहिंसा गरमो धर्मा? आ

हमारा मुख्य धर्म है। लेकिन मनस्मृतिमें यह भी लिखा है कि किसी आततायीको विना विचारे मार दो । आततायी उसे कहते हैं जो चोरी-डाका डालने, लूट-मार करने, आग लगाने या वेकसूरींके सतानेके इरादेसे हमला करे । अंग्रेजी कानृनमें भी यह बात आती है। मुसल्मानी तहजीवमें भी इसकी इजाजत है। हमारे यहाँ भौ-गोहार' और 'त्रिया-गोहार' बहुत मशहूर हैं कि जब कभी गौ या किसी देवीपर मुसीबत आयी। उसने पुकार की कि फौरन तमाम गाँव इकहा हो गया और पाजी-दृष्टोंको भगा दिया | भाइयो ! अब हम अपने पुराने आचारको छोड़ बैठे हैं। नयेको भी ग्रहण नहीं किया । सन् १८६० ई० में जाब्ता फौजदारी बनाया गया था। उसकी रूसे भी आत्मरक्षा करनेका हक हर एकको हातिल है। ताज़ीराते हिंदमें भी ऐसी धाराएँ हैं, जो इस वातकी इजाजत देती हैं कि अपनी जायदाद वो जिसानीज दुसरोंके बदन वो जायदादकी रक्षाका हर एकको पूरा हक डातिल है। अपनी या किसी औरकी जात व जायदादे मन-कुछा, व गैरमनकूठाको, चोरी-डकैती, नुकसान, मुदाखठते बेजाके फ़ेलि बचाने या उसकी कोशिशकी रोक-थामके लिये न्नोरका इस्तैमाल करनेकी कानून इजाज़त देता है। मेरी रायमें एक पुस्तिका हर एक भाषामें छपवाकर हर एक मनुष्य-हो जाननेके लिये वितरण करनी चाहिये। जान्ता फीजदारीके ानानेवालोंमेंसे लार्ड मेकाले एक थे । उन्होंने आत्मरक्षाके इक्क़की बाबत कुछ भूमिका लिखी है। उतका सारांश यह है के हिंदस्तानमें छोग जुल्मको सत्रके साथ वर्दास्त कर लेते 📳 उनमें मर्दानगीकी तबीयत पैदा करनेके छिये अपनी आके हकका अधिकार हर एकको दिया जाता है। वेन्यम ग्रहबने भी लिखा है कि 'हर एक मनुष्यको अपनी रक्षा करनी भावस्यक है। १ हम बहुत कम इस हक्कको इस्तैमाल करते [ । मदोंकी निस्वत तो नहीं कहताः परंतु अगर मैं ज़िन्दा हा तो कम-से-कम बहू-वेटियोंको तो पिस्तौल और बंदूक बलाना सिखा दूँगा । वे कालीकी मृर्ति अपनी रक्षा खुद कर क्तेंगी। लेकिन मर्दी ! तुम इनकी क्या मुँह दिखाओंगे ? भगर मर्द हो तो तुमको अपनी हिसाज़तके हक्कभी आगाही ोनी चाहिये।

#### तीन प्रतिज्ञा

(\*\*\*प्रमात्माको बाद रखते हुए, हम ईश्वरकी पैदा
ौ हुई वस्तुओंसे दुश्मनी नहीं रक्लेंगे। अपनी किसी

हरकतरे किसी पड़ोसीके दिल्में अपनी निस्वत शक्य पैदा नहीं करेंगे।

दूसरी प्रतिशा यह होनी चाहिये कि प्हम हिंदुसाक्तं इज्जतका खयाल रक्खेंगे। यूरोपके लोग हँफते हैं किरे लोग एक दूसरेकी बहू-वेटियोंपर हमले करते हैं। लिखें चलाते हैं:....

'किसी भी मज़हनकी माँ, वहन और वेटियाँ हों वे सब इज्ज़तके छायक हैं। अपनी औरतके विवा तमा औरतोंको अपनी बहनके बरावर जानना चाहिये।'

### अधोगतिका कारण धर्म-विम्रुखता

" इमारी इस अधोगितका मुख्य कारण यह है कि हिंदू-जाति अपने धमेंसे विमुल हो रही है। अलामुमें बालकों और वालिकाओंका विवाह करनेसे हमारा बल पर रहा है। हिंदू-समाजमें अनेक बुराइयोंने अपना पर कर लिया है। हिंदू-समाजमें अनेक बुराइयोंने अपना पर कर लिया है। हिंदू-समीकी शिक्षा क्या है? यह धमें हमें औरोंके मतों का मान करना सिखाता है। सहनशील होना बताता है। और किसीपर आक्रमण करनेकी शिक्षा नहीं देता। साथ ही यह भी आदेश देता है कि यदि तुम्हारे धर्मपर कोई आक्रमण को लो अपनी रक्षाके लिये प्राणतक निल्लावर करनेमें कभी संबोच न करो। इस धर्मको छुद्ध हृदयसे और अलाक पालन करनेसे ही हिंदू-मुसल्मानोंमें एकता स्थापित हो सकती है। जनतक हिंदू-मुसल्मान दोनों ही इतने बल्वान् और संबंधित नहीं हो जाते कि वे दूसरी जातिके गुंडों और बदमाशोंने अपनी रक्षा कर सकें, तयतक उनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती।

#### गोमाता

भाप जानते हैं कि भारतके कल्याणके छिये गो-सा अनिवार्य है। संज्ञारका जो उपकार गोमाताने किया है उसके महत्त्वको जानते हुए भी छोग उपेक्षा करते हैं और गो-स्क्षाके प्रभार ध्यान नहीं देते। यह उनका भ्रम और अन्याय है। जो छोग गो-वध करते अथवा गो-वध करता अपना धर्म समझते हैं उनके अज्ञानका ठिकाना नहीं। गी-जैसे उपकारी प्राणीका वध करना कभी भी धर्मठङ्गत नहीं कहा जा सकता। दुःखकी वात है कि जो छोग गोमाताको पूज्यहिष्टेसे देखते हैं और उनकी पूजा कर चैताणी पार उत्तरना चाहते हैं, वे भी गो-सेवासे विमुख दिखायी देते हैं. "। उब सजनोंसे मैं अनुरोध करता हूँ कि गो-रक्षाके प्रश्नपर विशेष व्यान दें और प्राणपणते इस बातकी चेष्टा करें कि भारतमें फेर वही दिन आ जाय जब गौ सचमुचमें माता समझी जाय और उसकी रक्षाके लिये हम अपने प्राणींका मोह न करें। मझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा संकल्प कर छेंगे और गो-रक्षाके अनुष्ठानमें तन-मन-धनसे लग जायँगे तो वे दिन दूर नहीं हैं, जब फिर देशमें दूधकी नदियाँ वहें और प्रत्येक भारतीय गोमाताको पूज्यदृष्टिसे देखे। याद रहे कि इस्लाम या करान-शरीफमें गोवधका विधान नहीं है जो हमें उसके रोकनेमें मज़हबकी अङ्चन पड़े। गो-माताकी सभी संतान हैं। हिंद्, मुसल्मान या ईसाईका सवाल गोमाताके यहाँ नहीं है। उदार अकबरको इस बातका ज्ञान था। उसने गो-वध बंद करवा दिया था। सँभलो और औरोंको समझाओ कि दिव्य जीवनके लिये गो-सेवा कितने महत्त्वकी चीज है। विश्वास रक्खों कि यदि आप गो-पालनके लिये तैयार हो गये तो परमात्मा अवस्य आपकी मदद करेगा और आप जरूर अपने काममें सफल होंगे।'

### धर्भ

'प्रह्लादने अपने साथी बालकोंको बचपनमें धर्म-पालनकी शिक्षा दी थी। इसका पालन जवानीमें नहीं वित्क वृद्ध होनेपर पालन कर लेंगे, ऐसा विचार त्यागकर कौमार-अवस्थामें ही धार्मिक शिक्षाकी नींवपर जीवनकी भित्ति खड़ी कर दो। 'कौमारे आचरेद्धर्मम्' धर्मभावना आजीवनकी वना लें। मनुष्य-जीवन अन्य जीवोंके जीवनसे विशेषता रखता है। दूसरे प्राणी, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, कुचे आदि इन्द्रियोंका सुख पाते हैं। उनमें और मनुष्यमें सब गुण समान होते हैं। वे हमलोगोंकी तरह भोजनप्रेमी हैं, वे सोते हैं, आराम करते हैं; किंतु उनमें विवेक-बुद्धि नहीं है। मछली मछलीको खाती है। एक पशु दूसरे पशुका शिकार करता है। उन प्राणियोंमें विचार नहीं है।'

''''''थोड़े ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें देखा जाता है कि अधर्मसे सांसारिक मुख पा रहे हैं। परंतु उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। उन्हें अधर्मसे शान्ति नहीं मिलती। उनका आत्मा टूट जाता है। वे पापका बुरा फल अवस्य पाते हैं।'

'पर नारी पैनी छुरी ताहि न दीजै दीङ'

## 'मातृवत् परदारेषु'

'दूसरी स्त्रीपर माताका भाव रखना चाहिये। जो स्त्री अवस्थामें बड़ी हो वह मातृवत् है, जो बराबरीकी है वह बहन-तुन्य है और जो छोटी है उसे पुत्रीवत् मानो। शारीरिक बलकी शक्ति ब्रह्मचर्यव्रत-पालनसे प्राप्त होती है। गन्धर्वने अर्जुनसे हार जानेपर कहा था कि 'तुम ब्रह्मचारी हो, इसल्ये में तुम्हें जीत नहीं सका।' गाड़ीमें दो बैलोंके आगे ब्रह्मचारी बटवा रहता है जो चढ़ावपर अपनी शक्तिसे गाड़ीको खींचकर ले जाता है।'

'जो छात्र विवाहित हैं, ये यहाँ ब्रह्मचारी वनें। उनका रहन-सहन आचार-विचार लक्ष्मणकी तरह हो। लक्ष्मणने चौदह वर्ष ब्रह्मचर्यका पालन किया, उसीसे वे मेघनादका वध कर सके। उसी तरह विवाहित छात्र अपनी धर्मपत्नीको छोड़कर अन्य स्त्रियोंको मातृवत् देखें। इसी ब्रह्मचर्यपालनसे मनुष्य ऊपर उठता है, ऐसा न करें कि अपना जीवन नीचे गिरे।'

'''''संसारमें सब पदार्थ बदलते रहते हैं, सुल-दुःख होते रहते हैं; किंतु धर्म नित्य है, वह कभी नहीं बदलता। यदि प्राण भी जाता हो तो धर्म न त्यागो।'

#### महाभारत

'महाभारतकी क्या महिमा है, इसका वर्णन करना किटन है। इसे 'पञ्चम वेद' कहा गया है। जो महाभारतका पाठ करता है, वह वेद-पाठका लाम उठाता है। यदि एक क्लोक भी पढ़ ले तो भी उसे कुछ-न-कुछ आनन्द तो अवस्य मिलता है। मनुष्यका धर्म है कि गङ्गास्तान, हर या हिरकी पूजा और महाभारतका पाठ अवस्य करे। इन तीन कामोंको जो करता है वह अपने जीवनको सफल करता है। पूरा ज्ञान या मोश्चज्ञान महाभारतमें भर दिया है। अध्यातम् शक्तिके साथ-साथ सांसारिक व्यवहार महाभारतसे मिलता है। शान्तिपर्व, वनपर्व आदिमें सांसारिक व्यवहार देखो।

महाभारतमें गन्धारीकी वीरताः कुन्तीकी धीरताः विदुरकी नीतिः, वासुदेवका माहात्म्यः, पाण्डवोंकी सत्यता आदि अनेक उपदेश भरे हैं। पतिवता गान्धारीने पतिके अन्धे होनेसे अपनी आँखोंपर आजन्म पट्टी वाँधी। एक वार उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधनसे कहा कि भरे सामने वच्चेकी तरह खड़े हो जाओ तो मेरी दृष्टि जिस-जिस अङ्कपर पड़ेगी उस-

उस अङ्गपर शक्षका भय नहीं रहेगा।' किंतु दुर्योधन लंगोटी लगाकर माताके सामने आया, इसीसे भीमने गदा कमरमें मारी और दुर्योधनकी मृत्यु हुई। हर एक छात्र महाभारतके अध्यायोंको पढ़े और उनसे अमृत्य उपदेशोंका लाभ उठावे। वे अधिक न पढ़ सकें तो महाभारतका सारांश गीताका पाठ करें। गीतामें उन्हीं श्रीकृष्ण भगवान्ने उपदेश दिया है, जिन्होंने सत्य तथा धर्मका, पक्ष लिया था। सव ानते हैं कि राज्यके कारण कौरव और पाण्डवोंका झगड़ा आ। यथिय अंधे धृतराष्ट्रके पुत्रोंको राज्य करनेका अधिकार या तथापि उन्होंने अन्याय किया और पाण्डवोंको राज्यसे एकाल दिया। श्रीकृष्ण भंगवान्ने पाँच गाँव माँग पर दुर्योधनने दूंकी नोक वरावर भी जमीन न दी।

माता कुन्तीने कृष्ण भगवान्से कहा कि भेरे पुत्रोंको ही उपदेश दो जो विदु लाने अपने पुत्र संजयको दिया था। रहुलाका पुत्र संजय अधिक शतु-सेना देख युद्धक्षेत्रसे माग गया था। माताने कहा कि नौने मेरी कोलमें दाग लगाया। ज़लको कंलकित किया। तू मर जाता तो अच्छा था। अन्तमें संजय युद्धमें गया और माताके उपदेशसे विजयी जा। जिस व्यक्तिने दान, तरस्या, सत्य, विद्या तथा अर्थका अम न किया, उसका जन्म व्यर्थ है। माता कुन्तीका उपदेश पाकर पाण्डवोंने विजय पायी और अर्जुनके कारण गिताका उपदेश आज भी सहस्तों मनुष्योंको शान्ति-सुख रहा है।

#### गीता

गीता संसारका एक अनमोल रत्न है और उसके एक-एक अध्यायमें कितने रत्न भरे पड़े हैं। इसके पद-पद और अक्षर-अक्षरसे अमृतकी धारा बहती है। गीता पढ़नेका बहुा माहात्म्य कहा गया है—

गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेतप्रयतः पुमान् । विष्णोः पदमवाशोति भयशोकादिवर्जितः ॥ गीताष्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥ सल्हिमोंचनं पुंसां जलस्तानं दिने दिने । सल्हिहोतास्मसि स्तानं संसारमलनात्रानम् ॥ गीता सुगीता कर्वद्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः । या स्वयं पद्मनामस्य सुखपद्माद्विनिःस्तम् ॥ भारतासृतसर्वस्वं विष्णोर्घकशद्विनिःस्तम् । गीतागङ्गोदकं पीत्र्या पुनर्जन्म न विद्यते ॥ भी मनुष्य इस पवित्र गीताशास्त्रको पवित्र और हो होकर पढ़ता है, वह भय और शोकरहित होकर विणुलेलं प्राप्त होता है।

गीता अध्ययन करनेवाले तथा प्राणायाम करेकों को पूर्वजनममें किये हुए पायोंका फल नहीं लगता । प्रविद्ध जल-स्नान करनेवालेका बाहरी मल धुल जाता है। है गीतारूपी जलमें एक बारके ही स्नानमानसे संसारस्पीर नष्ट हो जाता है।

सव शास्त्रोंको छोड़कर गीताका ही भनीमाँति ग करना चाहिये जो कि स्वयं भगवानके मुखकमन्त्रे विक हुई है।

महाभारतरूपी अमृतका सार विष्णु भगवाक् वै निकळा है। यह गीतारूपी अमृत पीनेसे फिर जन्म नहीं है पड़ता।

"कहनेका तात्पर्य यह है कि जितना भी वन उतना गीताका पाठ करना चाहिये। प्रातः झान के गीताका पाठ कर चुकनेपर यह विचार करो कि हमें करना चाहिये। जैसे क्षेंधेरेमें लालटेन हमें प्रकाश रेती हैं: हमें ठीक मार्ग बतलाती है, ठीक उत्ती प्रकार गीता भी कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान कराती है। यह आध्यात्मिक और सांसारिक दोनोंका ऊँचे-से-ऊँचा उप देती है।

संतारमें जितने नगर और गाँव हैं, वहाँ प्रति तत्तारं लोगोंको मिलकर गीता-पाठ करना चाहिये। मैं समसत कि आपलोग इसमें अवश्य सहयोग देंगे; क्योंकि गीता-प्रचारकी भावनाका मूल हिंदू-विश्वविद्यालय है। अनेक साधु, महात्मा और विद्वान् रहते हैं। यहाँ देश विद्यार्थी पढ़नेके लिये आते हैं। इनका कर्तन्य है कि भें गीताका अध्ययन करके देशमरमें उसका प्रचार के उसका एक सरल उपाय यही है कि प्रति र्विवासी समय निश्चित है उस समय वहाँ आकर अध्ययन करें या है

## परमात्माकी स्तुति हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य

लः सबसे पहला कर्तव्य हमारा यह है कि प्रमात्माकी स्तुति करें, उनके गुणगान करें, जो विश् हैं, सिष्ट-रचना करनेवाले हैं। हमारा शान इसीलिये हैं हम प्रमात्माको समझें। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ। पद् उसी परम शक्तिका गुणगान करते हैं। हमारे पशास्त्रमें उसकी विराट रचनाका वर्णन है। आकाशमें तारागण उसीकी विभृति हैं। उसीकी ज्योतिसे यह ज्वा हो रही है। केवल आकाशकी विभृतियाँ नहीं, पृथ्वीमण्डलपर मिन्न-मिन्न प्रकारके मनुष्य, जीव, सव उसीके मिन्न-मिन्न आकार हैं। ये सव रूप के बनाये हुए हैं। पृथ्वीमण्डलके किसी भी भागपर चले ये, एक ढाँचेके मनुष्य मिलेंगे। सबकी शरीर-रचना सी है। सबकी रचना गर्ममें होती है, ईश्वर ही करता गी, सिंह, मयूर आदिका कैसा-कैसा विचित्र रूप-रंग या है जो समझमें नहीं आता कि कैसे किया। वह लिपा सब कुछ करता रहता है। मिन्न-भिन्न प्रकारके पेड़-, पूल-फल आदि उसीकी रचनाका चमत्कार है। इनकी वट मनुष्य नहीं कर सकता।

### मानव-शरीरका कर्तव्य

भानव-शरीर अनेक जन्मोंके पुण्योंसे प्राप्त होता है।
शरीर देवोंको दुर्लभ है उसे व्यर्थ नष्ट कर देनेमें हमारी
ह है। हम अपने कर्तव्यको भुला दें, उसका सरण न
रं, उसके बनाये नियमोंका पालन न करें, तब हम दुखी
हों तो कीन होगा ? पञ्चतत्त्वका यह सुन्दर शरीर है।
सकी प्रभासे देदीप्यमान हो रहा है। उसके सम्बन्धसे सबसे
म्यन्धित हैं। उसके कारण ही एक-एक छोटे-छोटे शरीरत्यी बहााण्डका चमस्कार होता रहता है। भीतर-ही-भीतर
वर हाउसका काम करता रहता है और सब काम होते
हते हैं। वहीं स्टोर है, जिसमें पदार्थोंका रस एकत्र होता
हता है (ईस्वर अंस जीव अविनासी)। उसकी कृपाको
तव चाहते हैं। जब व्योति निकल जाती है तो शरीर शीव
नष्ट कर दिया जाता है, उसे फेंक देते हैं। कोई देखना भी
नहीं चाहता। क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता है। माताहती सब उस शरीरसे मोह त्याग देते हैं।

#### उपदेश-पश्चामृत

हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव और विचार मातृ-भाषामें प्रकट करें। पहले हमारा जन्म होता है और माताकी शिक्षा मिलती है। माताकी बोलीका हम अनुकरण करते हैं। अतः मातृभाषाका गौरव रखना पहला कर्तव्य है, फिर अंग्रेजी भाषामें देश, काल तथा पात्रके अनुसार बोलनेका अभ्यास करें।

आज में आपलोगोंको पञ्चामृत पान कराना चाहता हूँ। पञ्चामृतमें दूध, दही, बी, मधु (मिटास) और मिश्री रहती है। मैंने माताका दूध पिया, फिर गोमाताका दूध पिया, जिससे मेरा शरीर बना। माताने ही शक्ति दी जिससे बोल रहा हूँ। माताने ही आधिमौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक बल दिया है। माताकी कृपासे ही शरीरवल बढ़ा। तब बुद्धिवल पा सका। गुद्ध प्रवित्र भोजन, शुद्ध वस्तु-सेवनसे शरीर, धन, सम्पत्ति, विद्या, पाण्डित्य और यश प्राप्त हुआ। पवित्र व्यवहार और सदाचार ही शरीरकी परीक्षा है। इनके द्वारा मनुष्य पचहत्तरसे ऊपर सौ वर्षतक ही नहीं, वरं इससे अधिक जीनेकी शक्ति रखता है। उसे मृत्युका भय नहीं रहता, उसमें तेज दिखायी पड़ता है।

हम नित्य प्रातःकाल, मध्यकाल और संध्याकालकी संध्यामें सूर्यभगवान्से स्तृति करते हैं कि सौ वर्षतक सुनें, बोलें और दीन न हों। हममें शक्ति हो, मुख हो, परमातमाका स्मरण रहे। ईसाई धर्मवाले ईश्वरसे माँगते हैं कि हमें नित्य भोजन मिले। उन्हें रोटी ही बहुत है। उनका आदर्श सिर्फ लोक मुख, व्यक्तिगत, शारीरिक मुखतक सीमित है। परंतु हम परमातमासे इस लोकके मुखके साथ परमानन्दकी प्रार्थना करते हैं। हम इस जीवनसे अच्छा दिव्य जीवन चाहते हैं। जबतक हमारा यह मौतिक शरीर है, तबतक दीन न हों, तगड़े रहें। इसका तात्पर्य यह है कि हममें शक्ति रहे, हमारा जीवन उज्ज्वल हो।

हम नारायणका स्मरण करते रहें। जिन माता-पिताने जन्म दिया है, उनका स्मरण करते रहें तथा उनकी सेवा करते रहें। गुरुने ज्ञान दिया है, उस गुरुको न भूठें; क्योंकि गुरुने ऐसी बुद्धिका विकास किया है जो बारहरें सोलह वर्षकी अवस्थामें ही तेजस्वी दीखने लगते हैं और कोई-कोई तेरह, चौदह, पंद्रह या सोलह वर्षकी आयुमें।

पञ्चामृतमें केवल पाँच चीजें ही नहीं ली गयीं; किंतु छ: चीजें भी ली गयी हैं, जैसे 'ॐ नमः शिवाय' पञ्चाक्षर मन्त्र कहलाता है। यद्यपि इसमें छः अक्षर लिये गये हैं। प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह परमात्माकी स्तुति करे। जिस प्रभुने जन्म दिया है, उसका समरण करे। एक परमात्माके द्वारा शरीर मिला है, उसीसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण संध्यामें गायत्री मन्त्रका जप करते हैं। गायत्री सब वेदोंकी माता है। गायत्री मन्त्रमें सिवतारूपी परमात्माका ध्यान करते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

## ईश्वरकी सत्ता और उसका रचना-कौशल

जो सिवता तीनों लोकोंको प्रकाश देता है, उसे नमस्कार है। चौदह लोकोंमेंसे प्रधान तीन लोक भूर्भुवः स्वः हैं। जनलोकमें अनेक जीवजन्तु रहते हैं। गौरीशंकर पर्वत-शिखरकी ऊँचाईके बरावर गहरे महासागरोंमें सुन्दर मछलियाँ रहती हैं। इंगलैंडके अजायब-घरमें चार-पाँच मील नीचे-की सुन्दर मछलियाँ हैं, उनके मस्तकपर वैसी ही सुनहरी पट्टी है जैसी हमारे देशकी स्त्रियाँ विंदियाँ वाँघती हैं। इतने गहरे समुद्रमें ऐसी सुन्दर मछलियाँ किसने बनायीं। एक परमात्मा ही सबका बनानेवाला है। इसी तरह पृथ्वीपर अनेक जीव-जन्तु हैं। कितने सुन्दर नर-नारी हैं, कितने फूल-पत्ते हैं। एक ही स्थानपर गेंदा और गुलाव दोनों पैदा होते हैं, पर दोनों अपने-अपने रूप और गुण रखते हैं, अपनी-अपनी सुगन्ध रखते हैं। बिली, कुत्ते, बछड़े कैसे उछलते-कदते हैं । उनमें क्या शक्ति भरी है । उनको देखकर हमारा मन उछलने लगता है। कैसे-कैसे पश्नी हैं। मोरकी कैसी सुन्दर पूँछ है, कोयलकी कैसी सुन्दर वोली है, सुगोका कैसा सुन्दर कण्ठ है और उसकी चोंच कितनी सुन्दर है। इन सबका बनानेवाला कोई-न-कोई अवश्य है। इसी तरह आकाशमें कैसे-कैसे ग्रह चलते रहते हैं और समय-समयपर अपना प्रकाश देते हैं। नक्षत्र अपना भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य हजारों मील दूर है, पर उदय होते ही आठ मिनटमें हमारे पास उसकी किरणें आ जाती हैं। ये सब ग्रह अपनी-अपनी कक्षामें हैं। यदि एक भी टूटे तो संसारमें प्रलय हो जाय, पर वही परमात्मा सबको चला रहा है। वह सबमें विचरने-वाला सब कुछ देखने तथा करनेवाला है। जैसे माता अपनी संतानकी देख-रेख करती है वैसे ही परमात्मा भक्तकी रक्षा करता है। उस भगवान्की सत्ता बुद्धने भी सानी है और उसे पानेके लिये नियम बतलाये हैं। सदाचार, यम, नियम-द्वारा दृदय शुद्ध करनेका आदेश दिया है। सत्य बोले हृदय पवित्र करे, तब ज्ञान-चक्षुसे परमात्माका दर्शन हो।

परमात्मा इस शरीरके अंदर बैठा है जैसे कोई मोटरमें सवार हो। शरीर कपड़ेकी तरह है, जिसे हम जीर्ण होनेपर बदल लेते हैं। आत्मा सब जीवोंमें एक-सा है। मच्छड़में वही आत्मा है। मच्छड़ कानमें कहता है मैं भी वही हूँ। मक्सी उड़ती रहती है, उसे भी दुःख या सुख होता है। उस आत्माका दर्शन पवित्र हृदयवालेको हर जगह होता है। शीशोकी तरह मन उज्ज्वल करे, बुद्धिको शीशोके समान

निर्मल कर ले, तब ध्यान आता है। आत्मा सूतकी त जो मिणयोंको गूँथे रहती है। वह कीट-पतंगमें रहती पहली शिक्षा इन बातोंसे मिलती है कि परमात्मा है। उ सत्ता नित्य है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब परम सबमें है तो कौन किसे मारे, किसे कष्ट दे। कोई अप कष्ट नहीं देता। वैसे ही एक परमात्माका सब वैभव वही हममें और तुममें है— अब हों कातों वैर करों।

### उपयोगी नियम

प्रत्येक मनुष्यको ऐसा कोई काम नहीं करना च जो वह मातासे न कह सके। ऐसा नियम मैंने किया प इस नियमसे मैं कई पापोंसे बचा, मुझे शक्ति मिली। मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योतिसे उज्ज्वल होता ग

### परम उपयोगी बातें

जो काम करे वह परमात्मा श्रीकृष्णको अर्पण कर ह ईश्वरको पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं। व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं लगते । ईश्वर सत्यका प्रे है। पाँचवीं शिक्षा मुझे यह मिली कि ब्रह्मचर्य-व्रत पालन के सब धमोंसे हिंदू-धर्ममें एक विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर महत्त्व बतलाता है । ब्रह्मचर्य जीवन है । ब्रह्मचर्य पालनकर पचीस वर्षतक विद्या प्राप्त करे। संध्या वि कर्म और ईश्वर-प्रार्थना कर शरीर और आत्माको पुष्ट के पचीससे पचासतक गृहस्थ बने, कुल-मर्यादाका पाटन व माता-िपताकी सेवा करे, अपनी पत्नीके सिवा अन्य ही मातृभाव रक्खे । संतान पैदा करे, सामाजिक जीवन विता अतिथि-सत्कार, श्राद्ध, तर्पण, कुटुम्ब-पालन करे। पचा पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे । गृहस्थीका भार संतानको दे ही उनको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वल करे। परमार की ओर लक्ष्य बढ़ावे। पचहत्तर वर्षके उपरान्त संन्याः हो । लोक-सुखसे विमुख हो, परमात्माका चिन्तन <sup>श्री</sup> ध्यान करे।

ब्रह्मचर्यका आजीवन पालन करे। केवल मंतान-प्राि के लिये विवाह कहा गया है, विपयमोगके लिये नहीं। म जीव भोग-विलासमें लिस रहते हैं, केवल मनुष्य विवेश अपना जीवन उज्ज्वल करता है, प्राणायाम कर मन भें इन्द्रियोंको रोकता है। मनुष्य परोपकार कर आना भें दूसरोंका हित करता है। एक बार मेरे वर्षोंको एक अंगेः ापित्तसे बचाया या, मैं उसके उपकारको नहीं भूल सकता।

यदि पाप किया है तो प्रायश्चित्त कर ले, फिर आगे पाप करे। सबेरे और शामको संध्या कर ईश्वरसे प्रार्थना कर । जैसे स्नानसे शरीर शुद्ध होता है, बैसे ही भजनसे द्रय। सबसे पहले धर्मभार और परमात्माका स्मरण, दूसरा ज्ञाम माता-पिता और गुरुकी सेवा, तीसरा काम प्राणिमात्र-ज्ञा लाभ, चौथा काम देशसेवा और तब जगत्की सेवा-ज्ञा भार ले।

### विद्यार्थियोंसे

'यह शरीर परमात्माका मन्दिर है। इसमें ईश्वरका निवास है। सदैव उसको अपने भीतर अनुभव करो और इस मन्दिरको कभी अपवित्र न होने दो। इस मन्दिरको अपवित्र वना देनेवाळी कुछ बातें हैं जिनसे सदा बचो। भूळकर भी स्वप्नमें भी असत्य मुँहसे न निकले, इसकी कोशिश बराबर करो। यदि कहीं भूळसे झूठ निकल जाय तो उस असत्यके लिये प्रार्थना करो, क्षमा माँगो, सच्चे और पवित्र हृदयसे उसके चरणोंमें गिरो और पुनः असत्य न बोळनेका वत लो। उसे अपना प्राण देकर भी पालो।

इस पवित्र मन्दिरका रक्षक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही हमें वह आत्मबल देता है जिसके द्वारा हम संसारको जीत सकते हैं। ब्रह्मचर्यकी ही यह महत्ता है कि मेघनादको परास्त करनेके लिये लक्ष्मण-जैसा ब्रह्मचारी चुना गया। अर्जुनने भी ब्रह्मचर्यके बलसे जयद्रथको हराया या। महावीर, भीष्म, अर्जुन, लक्ष्मण, शङ्कर ब्रह्मचर्यकी मूर्ति हैं। हम ब्रह्मचर्यके द्वारा अपने शरीरके भीतर वह विद्युत् शक्ति भर सकते हैं जिसे प्राप्तकर हम विश्वविजयी बन सकते हैं। लक्ष्मण और अर्जुनको सदा ध्यानमें रक्स्यो। ब्रह्मचर्यके पालनमें उनका स्मरण बड़ी सहायता देगा। भारतवर्यका मस्तक इन्हीं ब्रह्मचारियोंने कँचा एक्सा है और आज इसकी रक्षाका भार तुम्हारे सिरपर है। महापुरुपोंके चित्र अपने कमरेमें लगा लो और उन्हींके उपदेश एवं आचरणपर अपने मनको लगाओ। हृदयको कभी कल्लपित न होने दो। मनको सदा प्रफुल्ल और उल्लित रक्खो।

तुमलोग धर्मके सैनिक हो, धर्मकी रक्षाके लिये सरस्वतीके सैनिक हो । सैनिक-आदर्श अपने सामने रक्खो । प्रातःकाल पाँच बजेके पूर्व अवश्य विस्तर छोड़ दो और नित्य-कर्मादिसे निवृत्त होकर एकान्तमें भगवान्से प्रार्थना करो ।

आह्निक (डायरी) लिखनेसे मनुष्यको उन्नतिमें बहुत सहायता मिलती है। संसारके अनेक महापुरुपोंके चरित्रमें यह पाओगे कि वे अपनी दुर्वलताको डायरीमें नोट करते जाते थे और उसे दूर करनेके लिये भी अथक प्रयत्न करते जाते थे। डायरीमें अपना हृदय खोलकर रख दो। वहाँ अपने सम्मुख भगवान्को समझकर अपनी बुराइयों, दोपों और अपराधोंके लिये पश्चात्ताप करो और परमात्मासे क्षमा माँगो। तुम्हारे जीवनको पवित्र, मुखी, नियमयुक्त वनानेके लिये गीताका यह स्रोक बहुत लाभदायक सिद्ध होगा—

### युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमानबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

सभी बातोंमें संयम सीखो । वाणीमें संयम, भोजनमें संयम रक्खो और अपने सभी कार्योंमें शीलवान् बनो । शील-से ही मनुष्य मनुष्य बनता है । शीलं परं भूषणम्'। शील ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है ।

कठोर काममें अनवरत लगे रहनेका अभ्यास डालो। पढ़ते समय सारी दुनियाको एक ओर रख दो और पुस्तकों-में, लेखककी विचारधारामें हूब जाओ । यही तुम्हारी समाधि है, यही तुम्हारी उपासना है और यही तुम्हारी पूजा है। कठिन परिश्रम करना सीखो। खूब गड़कर, जमकर मेहनत करो और अपने उच्च और पित्रत्र आदर्शको कभी मत भूलो। शास्त्र और शस्त्र, बुद्धिबल और बाहुबल, दोनोंका उपार्जन करो। सादा जीवन और उच्च विचारका आदर्श न भूलो। स्त्री-जातिका सदा आदर करो। जो बड़ी हैं उन्हें माताके समान देखो। जो बरावरकी हैं, उन्हें यहनके समान और जो छोटी हैं उन्हें पुत्रीके समान देखो। उनके प्रति कभी कोई रूखापन या अपराध न करो।

## महात्मा गाँघी

(पूरा नाम—श्रीमोहनदास कर्मचन्द गाँषी, जन्म-षि सं० १९२५ शाश्विन क्र० १२ (ई० सन् १८६९, २ कक्ष्रा), जन्म-स्थान—पीरवंदर अथवा सुदामापुरी (काठियावाड ), पिताक नाम—श्रीकर्मचन्दजी गाँधी, माताका नाम पुतलीवाई, देहावसन— ३० जनवरी १९४८)

### ईश्वरके अस्तित्वकी अनुभृति

अनुभव करता हूँ कि जब मेरे अनुभव करता हूँ कि जब मेरे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, मर रहा है, तब भी इन सब परिवर्तनोंके नीचे एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं



बदलती, जो सबको एकमें यथित करके रखती है, जो नयी सृष्टि करती है, उसका संहार करती है और फिर नये सिरेसे पैदा करती है। यही शक्ति ईश्वर है, परमात्मा है। में मानता हूँ कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। बह प्रेम है। वह परम मङ्गल है।

### जीवनमें ईश्वरका स्थान

(आजकल तो यह एक फैशन-सा वन गया है कि जीवनमें ईश्वरका कोई स्थान नहीं समझा जाता और सच्चे वरमें अंडिंग आस्था रखनेकी आवश्यकताके बिना ही वांच जीवनतक पहुँचनेपर जोर दिया जाता है। ..... पर मेरा अपना अनुभव तो सुझे इसी शानपर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विश्वका संचालन होता है, उस शाश्वत नियममें अचल विश्वास रक्खे विना पूर्णतम जीवन सम्मव नहीं है। इस विश्वाससे विहीन व्यक्ति तो समुद्रसे अलग आ पड़नेवाली उस बूँदके समान है जो नष्ट होकर ही रहती है।

## ईश्वर और उसकी साधना

ा यदि हमारे अंदर सची श्रद्धा है, यदि हमारा हृदय वास्तवमें प्रार्थनाशील है तो हम ईश्वरको प्रलोभन नहीं देंगे, उसके साथ शर्ते नहीं करेंगे। हमें उसके आगे अपनेको शून्य-नगण्य-कर देना होगा। "" जबतक हम अपनेको शून्य-तातक नहीं पहुँचा देते, तवतक हम अपने अंदरके दोषोंको नहीं हटा सकते। ईश्वर पूर्ण आतम-समर्पणके बिना संतुष्ट नहीं होता। वास्तविक स्वतन्त्रताका

इतना मृत्य वह अवश्य चाहता ह । और जिस क्षण म्नुण इस प्रकार अपनेको भुला देता है, उसी क्षण वह अपेको प्राणिमात्रकी सेवामें लीन पाता है । वह उसके लिये अन्तर और श्रम-परिहारका विषय हो जाती है । तब वह एक विस्कुल नया मनुष्य हो जाता है और ईश्वरकी सिक्षी सेवामें अपनेको खपाते हुए कभी नहीं यकता।

#### रामनाम

····· करोड़ोंके हृदयका अनुसंधान करने और उसे ऐक्य भाव पैदा करनेके लिये एक साथ रामनामकी <sup>धुन</sup> जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सवल साधन नहीं है। हाँ नौजवान इसपर एतराज करते हैं कि मुँहसे रामनाम बोल्<sup>ते</sup> क्या लाभ जब कि हृदयमें जबर्दस्ती रामनामकी धुन जान नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह गायनविद्या-विशाए जबतक सुर नहीं मिलते। बरावर तार कसता रहता है औ ऐसा करते हुए जैसे उसे अकस्मात् योग्य खर मिल जात है। उसी तरह हम भी भावपूर्ण हृदयसे रामनामका उचाए करते रहें तो किसी-न-किसी वक्त अकसात् ही हरवके चुपे हुए तार एकतान हो जायँगे। यह अनुभव हैं। अकेलेका नहीं है; कई दूसरोंका भी है। में खुद इस बातन साक्षी हुँ कि कई एक नटखट लड़कोंका त्पानी खभाव निरन्तर रामनामके उच्चारणते दूर हो गया और वे रामम<sup>छ</sup> वन गये हैं। छेकिन इसकी एक शर्त है। धुँहते रामनाम बोलते समय वाणीको हृदयका सहयोग मिलना <sup>चाहिये</sup>। क्योंकि भावनाशून्य शब्द ईश्वरके दरवारतक नहीं पहुँकी।

ं रामनामके प्रतापसे पत्थर तैरने लगे, रामनामके बलसे वानर-सेनाने रावणके छक्के छुड़ा दिये, रामनामके सहारे हनुमान्ने पर्वत उठा लिया और राश्चसंके घर अनेव सास रहनेपर भी सीता अपने सतीत्वको यचा सकी। भरतने चौदह सालतक प्राण धारण कर रक्खा; क्जॉकि उनके कण्डी रामनामके सिवा दूसरा कोई शब्द न निकल्ता या। इसिंग तुलसीदासने कहा कि कल्लिकालका मळ थे शालनेके विवे रामनाम ली।

'इस तरह प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य तमनाम लेकर पवित्र होते हैं। परंतु पावन होनेके लिये तमनाम हृदयसे लेना चाहिये, जीम और हृदयको एक- एस करके रामनाम लेना चाहिये। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं संसारमें यदि व्यभिचारी होनेसे बचा हूँ तो रामनाम- की बदौलत। मैंने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं, परंतु यदि मेरे पास रामनाम न होता तो तीन स्त्रियोंको मैं बहिन कहनेके लायक न रहा होता। जब-जब मुझपर विकट प्रसंग आये हैं, मैंने रामनाम लिया है और मैं बच गया हूँ। अनेक संकटोंसे रामनामने मेरी रक्षा की है।'

'मेरा विश्वास है कि रामनामके उश्चारणका विशेष महत्त्व है। अगर कोई जानता है कि ईश्वर सचमुच उसके हृदयमें बसता है, तो मैं मानता हूँ कि उसके लिये मुँहसे रामनाम जपना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे किसी आदमीको नहीं जानता। उल्टे, मेरा अपना अनुभव कहता है कि मुँहसे रामनाम जपनेमें कुछ अनोखापन है; क्यों या कैसे, यह जानना आवश्यक नहीं।'

'जिन्हें योड़ा भी अनुभव है, वे दिलसे गायी जानेवाली रामधुनकी, यानी भगवान्का नाम जपनेकी शक्तिको जानते हैं। मैं लाखों सिपाहियोंके अपने बैण्डकी लयके साथ कदम उठाकर मार्च करनेसे पैदा होनेवाली ताकतको जानता हूँ। फौजी ताकतने दुनियामें जो बरबादी की है, उसे रास्ते चलनेवाला भी देख सकता है। हालाँ कि यह कहा जाता है कि लड़ाई खतम हो गयी, फिर भी उसके बादके नतीजे लड़ाई-से भी ज्यादा बुरे साबित हुए हैं। यही फौजी ताकतके दिवालियापनका सबूत है।

मैं विना किसी हिचिकिचाहटके साथ कह सकता हूँ कि लाखों आदिमियोंद्वारा सच्चे दिलसे एक ताल और लयके साथ गायी जानेवाली रामधुनकी ताकत फौजी ताकतके दिखावेसे विटकुल अलग और कई गुना बढ़ी-चढ़ी होती है । दिलसे भगवान्का नाम लेनेसे आजकी बरबादीकी जगह टिकाऊ शान्ति और आनन्द पैदा होगा।

'जो रामनामका प्रचार करना चाहता है, उसे स्वयं अपने हृदयमें ही उसका प्रचार करके उसे शुद्ध कर लेना चाहिये और उसपर रामनामका साम्राज्य स्थापित करके उसका प्रचार करना चाहिये। फिर उसे संसार भी ग्रहण करेगा और लोग भी रामनामका जप करने लगेंगे। लेकिन हर

किसी स्थानपर रामनामका जैसा-तैसा भी जप करना पाखण्ड-की वृद्धि करना है और नास्तिकताके प्रवाहका वेग बढ़ाना है।'

'रामनामके प्रभावका आधार इस वातपर है कि आपकी उसमें सजीव श्रद्धा है या नहीं । अगर आप गुस्सा करते हैं, सिर्फ शरीर-हिफाजतके लिये नहीं, विहक मौज-शोकके लिये लाते और सोते हैं, तो समिन्नये कि आप रामनामका सच्चा अर्थ नहीं जानते । इस तरह जो रामनाम जपा जायगा, उसमें सिर्फ होठ हिलेंगे, दिलपर उसका कोई असर न होगा । रामनामका फल पानेके लिये आपको जपते समय उसमें लीन हो जाना चाहिये और उसका प्रभाव आपके जीवनके तमाम कामोंमें दिखायी पड़ना चाहिये ।'

'जो आदमी रामनाम जपकर अपनी अन्तरात्माको पिवत्र बना लेता है, वह बाहरी गंदगीको वरदाक्त नहीं कर सकता। अगर लाखों-करोड़ों लोग सच्चे हृदयसे रामनाम जपें तो न तो दंगे—जो सामाजिक रोग है—हों और न वीमारी हो। दुनियामें रामराज्य कायम हो जाय।'

'विषय जीतनेका सुवर्ण नियम 'रामनाम' के सिवा कोई नहीं है।'

**x** x x

'रामनाम उन लोगोंके लिये नहीं है जो ईश्वरको हर तरहसे फुसलाना चाहते हैं और हमेशा अपनी रक्षाकी आशा उससे लगाये रहते हैं।'

'स्वप्नमें व्रतभंग हुआ तो उसका प्रायश्चित्त सामान्यतः अधिक सावधानी और जागृति आते ही रामनाम है।!

'विकारी विचारसे बचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम है।'

'कोई भी न्याधि हो, अगर मनुष्य हृदयसे रामनाम ले तो न्याधि नष्ट होनी चाहिये। रामनाम यानी ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गाँड।'

'रामनाम पोथीका बैंगन नहीं, वह तो अनुभवकी प्रसादी है। जिसने उसका अनुभव किया है, वहीं वह दवा दे सकता है, दूसरा नहीं।'

'प्राकृतिक चिकित्सामें मध्यविन्दु तो रामनाम ही है न १ रामनामसे आदमी सुरक्षित वनता है । शर्त यह है कि नाम भीतरसे निकलना चाहिये ।

'सत्य और अहिंसापर अमल करनेके लिये

The same of the sa

जितनी दवाइयाँ हैं उनमेंसे सबसे अच्छी दवाई रामनाम है।

'रामनामका जन्तर-मन्तरसे कोई बाह्या नहीं।' 'सम्बा डाक्टर तो राम ही है।'

'अद्धापूर्वक रामनामका उद्यारण करनेसे एकाम्रचित्त हो सकते हैं।'

'रामनामका चमत्कार सब लोगोंको प्रतीत नहीं होता; क्योंकि वह हृद्यसे निकलना चाहिये; कण्ठसे तो तोता भी निकालता है।'

'भगवान् न मन्दिरमें हैं, न मस्जिदमें; न भीतर हैं, न बाहर; कहीं है तो दीनजनोंकी भूख और प्यासमें है। चलो, हम उनकी भूख और प्यास मिटानेके लिये नित्य कार्ते या ऐसी जात मेहनत उनके निमित्त रामनाम लेकर करें।'

'छेकिन अगर ईश्वरका नाम जपनेवाले लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बाजारोंमें सट्टा खेलते हैं, जूआ खेलते हैं और काला बाजार वगैरह करते हैं तो उनका रामधुन गाना बेकार है।'

'हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये। हमारे इदयमें जितनी बार धड़कन होती है उतनी बार तो, अर्थात् निरन्तर, हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये। इसमें स्वदेशी अवश्य सहायभूत है, परंतु दोनों बात एक नहीं है। स्वदेशी देहका धर्म है, ईश्वर-स्तवन आत्माका गुण है।

'''विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे कई ऐसे मन्त्र हैं। द्वादश मन्त्र भी यही काम देता है। अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिये। मुझे छड़कपनसे रामनाम सिखाया गया था। मुझे उसका सहारा बराबर मिछता रहता है, इससे मैंने उसे सुझाया है। जो मन्त्र हम जपें, उसमें हमें तल्छीन हो जाना चाहिये। मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आवें तो परवा नहीं। फिर भी अद्धा रखकर मन्त्रका जप यदि करते रहेंगे तो अन्तको अवस्य सफलता प्राप्त करेंगे। मुझे इसमें रत्ती भर शक नहीं है। यह मन्त्र उसकी जीवन-डोर होगी और उसे तमाम संकटोंसे बचायेगी। ऐसे पवित्र मन्त्रोंका उपयोग किसीको आर्थिक छामके छिये हरगिज नहीं करना चाहिये। इस मन्त्रका चमत्कार है हमारी नीतिको सुरक्षित रखनेमें और यह अनुभव प्रत्येक साधकको थोड़े ही समयमें मिछ जायगा। हाँ, इतना

'जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहें तब तुम घुटनोंके बल झुककर भगवान्से मददकी प्रार्थना करो।' 'रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है।'

'रामकी मदद लेकर हमें विकारोंके रावणका का करना है और यह सम्भवनीय है। जो रामपर भरोसा रख सको तो तुम श्रद्धा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना। सबसे वही बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना। खानेका खूब नाप रखना, ज्यादा और ज्यादा तरहका भोजन न करना।'

'अभ्याससे ही चित्त एकाग्र होता है। ग्रुम और ए विषयमें लीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है। जैसे—कोई रोगीकी सेवा करनेमें, कोई चरखा चलानेमें और कोई खादीका प्रचार करनेमें। श्रद्धापूर्वक रामनामका उचाएं करनेसे एकाग्र हो सकते हैं।

स्तम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार होता है। शुद्ध मावसे नाम जपनेवाळों में श्रद्धा होती ही है—नाम-जपके द्वारा पापहरण होगा ही। इस निश्चयसे वह आरम्भ करता है। पापहरण अर्थात् आत्मशुद्धि। श्रद्धाके साथ नाम जपनेवाळा थक ही नहीं सकता अर्थात् जो जीभसे बोळा जाता है, वह अन्तमें हृदयमें उतरता है और उससे आत्माकी शुद्धि होती है। यह अनुभव निरपवाद है। मानस-शास्त्रियोंका भी यही विचार है कि मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा वतता है। रामनाम इस नियमका ही अनुसरण करता है। नाम-जपसे जिसने खोज की, वह अनुभवी था और उसकी यह खोज अत्यन्त महत्त्वकी है। यह मेरा इद विश्वास है। निरक्षरकी भी शुद्धिका द्वार खुळा रहना चाहिये, यह नामजपसे होता है। (देखो गीता ९। २२, १०। १७) माळा इत्यादि एकाग्र होनेक साधन हैं।

'रोना-हँसना दिलमेंसे निकलता है । मनुष्य दुःल मानकर रोता है। उसी दुःखको सुख मानकर हँसता है। इसीलिये राम-नामका सहारा चाहिये। सव उनको अर्पण करना तो आनन्द-ही-आनन्द है।'

'आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं। लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं।'

'इसी तरह बूढ़े, बच्चे, जवान, धनी, गरीब सबको मरते हुए पाते हैं तो भी संतोषसे बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन योदे दिनके जीनेके लिये रामको छोड़ सब प्रयत्न करते हैं।'

'कैसा अच्छा हो कि इतना समझकर हम राम-भरोसे रहकर जो व्याधि आवे, बरदाश्त करें और अपना जीवन आनन्दमय बनाकर व्यतीत करें।'

'नामकी महिमा सिर्फ तुल्सीदासने ही गायी है, ऐसा नहीं है। बाइविलमें भी मैं वही पाता हूँ। दसवें रोमनके १३ कलममें कहते हैं जो कोई ईश्वरका नाम लेंगे वे मुक्त हो जायेंगे।'

("For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." The New Testament Romans 10: 13)

'मनुष्य जानता है कि जब मरनेके नजदीक पहुँचता है सिवा ईश्वरके कोई सहारा नहीं है, तो भी रामनाम लेते हिचकिचाहट होती है। ऐसा क्यों ?'

### प्रार्थना

"" प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, वह तो आत्माकी पुकार है।

'हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वरपर भरोसा करते हैं तब उसी भावना-का फल प्रार्थना है।'

'एक मनुष्यको हम पत्र लिखते हैं। उसका भला-बुरा उत्तर मिलता भी है और नहीं भी मिलता। वह पत्र आखिर कागजका दुकड़ा ही है। ईश्वरको पत्र लिखनेमें न कागज चाहिये, न कलम-दावात ही और न शब्द ही। ईश्वरको जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले, यह सम्भव ही नहीं। उस पत्रका नाम पत्र नहीं, प्रार्थना है, पूजा है। मन्दिरमें जाकर ऐसे करोड़ों लोग प्रतिदिन लिखते हैं और उन्हें श्रदा है कि उनके पत्रका उत्तर भगवानने दे

ही दिया है । यह निरपवाद सिद्धान्त है—भक्त भले ही उसका कोई बाह्य प्रमाण न दे सके। उसकी श्रद्धा ही उसका प्रमाण है। उत्तर प्रार्थनामें ही सदा रहा है, भगवान्-की ऐसी प्रतिज्ञा है।

'''प्रार्थना या भजन जीभरे नहीं हृदयरे होता है। इसीसे गूँगे, तुतले, मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभपर अमृत हो और हृदयमें हलाहल तो जीमका अमृत किस कामका ! कागजके गुलाबसे सुगन्ध कैसे निकल सकती है!'

"स्तुति, उपासना, प्रार्थना अन्य-विश्वास नहीं, बिल्क उतनी अथवा उससे भी अधिक सच वातें हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं ये सच हैं। बिल्क यों भी कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि यही एकमात्र नच है; दूसरी सब बातें झूठ हैं, मिथ्या हैं।

'ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणीका वैभन्न नहीं है। उसका मूल कण्ठ नहीं, बल्कि हृद्य है। अतएव यदि हम हृदयको निर्मल बना लें, उसके तारोंका सुर मिला हें तो उसमेंसे जो सुर निकलता है, वह गगनगामी हो जाता है। उसके लिये जीभकी आवश्यकता नहीं। यह तो स्त्रमानतः ही अद्भुत वस्तु है। विकाररूपी मलकी शुद्धिक लिये हार्दिक उपासना एक जीवन-जड़ी है।

### साधु-जीवन

"'साधु-जीवनसे ही आत्म-शान्तिकी प्राप्ति सम्भव है। यही इहलोक और परलोक, दोनोंका साधन है। साधु-जीवनका अर्थ है सत्य और अहिंसामय जीवन, सम्पूर्ण जीवन। मोग कभी धर्म नहीं बन सकता, धर्मकी जड़ तो त्यागमें ही है।'

## × × × भक्ति

'भक्ति-धारा लेखनीसे नहीं वह सकती । वह बुद्धिका विषय नहीं है। वह तो द्धृदयकी गुफामेंसे ही निकल सकती है; और जव वहाँसे फूट निकलेगी, तब उसके प्रवाहको कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी । गङ्गाके प्रवल प्रवाहको कौन रोक सकता है ?'

## पूजा-मानकी भूख भक्ति नहीं।

'जो भक्त स्तुति या पूजाका भूखा है, जो मानन

मिलनेसे चिद जाता है, वह भक्त नहीं है। भक्तकी सची सेवा आप भक्त बननेमें है।

× × ×

#### सत्य

'सत्य' शब्द 'सत्'से बना है। सत्का अर्थ है अस्ति— सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्यके बिना दूसरी किसी चीजकी हस्ती ही नहीं है। परमेश्वरका सच्चा नाम ही 'सत्' अर्थात् 'सत्य' है।'

'इस सत्यकी आराधनाके लिये ही हमारा अस्तित्व, इसीके लिये हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसीके लिये हमारा प्रत्येक क्वासोच्छ्वास होना चाहिये। ऐसा करना सीख जानेपर दूसरे सब नियम सहजमें हमारे हाथ लग जा सकते हैं। उनका पालन भी सरल हो जा सकता है। सत्यके बिना किसी भी नियमका शुद्ध पालन अशस्य है।

'सत्यकी आराधना भक्ति है और भक्ति 'सिर हथेली-पर लेकर 'चलनेका सौदा' है, अथवा वह 'हरिका मार्ग' है जिसमें कायरताकी गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नामकी कोई चीज है ही नहीं। वह तो 'मरकर जीनेका मन्त्र' है।

'''सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए दिखायी देते हैं। उनका अन्त ही नहीं होता। ज्यों-ज्यों हम गहरे पैठते हैं, त्यों-त्यों उनमेंसे रत्न निकलते हैं, सेवाके अवसर हाय आते रहते हैं।

## शुद्ध सत्यकी शोध

्राप्त-द्वेषादिसे भरा हुआ मनुष्य सरल हो सकता है; वह वाचिक सत्य भले ही पाल ले, पर उसे गुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। गुद्ध सत्यकी शोध करनेके मानी हैं राग-द्वेषादि द्वन्द्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।

#### अहिंसा

अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषता ही है । पूर्ण अहिंसाका अर्थ है प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव ।'

'( अहिंसामें ) किसीको न मारना इतना तो है ही, कुविचारमात्र हिंसा है। उतावल ( जल्दबाजी ) हिंसा है। िण्ध्या-भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसीका बुरा चाहना

हिंसा है। जगत्के लिये जो आवश्यक वस्तु है। उसप रखना भी हिंसा है।'

'''''अहंसा बिना सत्यकी खोज असम्भवहै। और सत्य ऐसे ओतप्रीत हैं, जैसे सिक्केके दोनों चिकनी चकतीके दो पहलू। उसमें किसको उल किसे सीधा ? तथापि अहंसाको साधन और सत्यन्य मानना चाहिये।'

सत्यके दर्शन बिना अहिंसाके हो ही नहीं इसीलिये कहा है कि 'अहिंसा परमो धर्मः' ।

अहिंसा कोई ऐसा गुण तो है नहीं जो सकता है। यह तो एक अंदरसे बढ़नेवाली चीज का आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है।

× · × ×

एः ''संसार आज इसिलये खड़ा है कि यहाँ प्रेमकी मात्रा अधिक है, असत्यसे सत्य अधिक है बाजी और जोर-जब्र तो बीमारियाँ हैं; सत्य और स्वास्थ्य हैं। यह बात कि संसार अभीतक नष्ट नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संसारमें रोग स्वास्थ्य है।'

अगर मनुष्य और पशुके बीच कोई मौरि सबसे महान् अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य इस धर्मका अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता अपने व्यक्तिगत जीवनमें उसपर अमल भी कर स संसारके प्राचीन और अर्वाचीन सब संत पुरुष अ शक्ति और पात्रताके अनुसार इस परम जीवन-धर्म उदाहरण थे। निस्तंदेह यह सच है कि हमारे अ हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह आचरणमें कठिन है।'

'जब मनुष्य अपनेमें निर्दोष होता है तो वृ नहीं बन जाता। तब वह सिर्फ सन्ना आदमी व अपनी वर्तमान स्थितिमें हम आंशिक रूपसे म आंशिक रूपसे पशु हैं और अपने अज्ञान, विश्व उद्दण्डतामें कहते हैं कि हम धूँसेका जवाव धूँसे और इस कार्यके लिये कोधकी उपयुक्त मात्रा अ पैदा करते हैं तो अपनी योनिके तात्पर्यकी उचित ढंगपर पूर्ति करते हैं। हम यह मान छेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला हमारे जीवनका नियम है, जब कि प्रत्येक शास्त्रमें हम देखते हैं कि प्रतिहिंसा कहीं अनिवार्य नहीं, बिक्क क्षम्य मानी गयी है। संयम—नियन्त्रण—अलबत्ता अनिवार्य है। "" संयम हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है। सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति सर्वोच्च संयमके विना सम्भव नहीं। इस प्रकार कष्ट-सहन मानव-जातिका बैज (पहिचानका लक्षण) है।'

 $\times$   $\times$   $\times$ 

'''''अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है; कायरता बुरी-से-बुरी बुराई है। अहिंसाका मूळ प्रेममें है; कायरताका घृणामें। अहिंसक सदा कष्ट-सहिष्णु होता है। कायर सदा पीड़ा पहुँचाता है। सम्पूर्ण अहिंसा उच्चतम वीरता है'''।'

#### . ब्रह्मचर्य

'ब्रह्मचर्यके मूल अर्थको सब याद रक्खें। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्मकी---सत्यकी शोधमें चर्या अर्थात् तत्सम्बन्धी आचार। इस मूल अर्थमें सर्वेन्द्रिय-संयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है।'

''''ंब्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन और कायासे समस्त इन्द्रियोंका संयम ।'''ंजबतक अपने विचारोंपर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके बिना एक भी विचार न आने पाये, तबतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं।'

करीय असम्भव माना गया है। इसके कारणकी खोज करनेसे

····ः इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन, करीब-

मालूम होता है कि ब्रह्मचर्यको संकुचित अर्थमें लिया गया है। जननेन्द्रिय-विकारके निरोधभरको ही ब्रह्मचर्यका पालन मान लिया गया है। मेरे ख्यालमें यह न्याख्या अधूरी और गलत है। विषयमात्रका निरोध ही ब्रह्मचर्य है। निःसंदेह जो अन्य इन्द्रियोंको जहाँ-तहाँ भटकने देकर एक ही इन्द्रियको रोकनेका प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है। कानसे विकारी वातें सुनना, आँखसे विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभसे विकारोत्तेजक वस्तुका स्वाद लेना, हाथसे विकारोंको उभारनेवाली चीजको छूना और फिर भी जननेन्द्रियको रोकनेका इरादा रखना तो आगमें हाय दालकर जलनेसे यचनेक प्रयत्नके समान है। इसल्ये जननेन्द्रियको

रोकनेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके विकारोंसे रोकनेका निश्चय होना ही चाहिये। ""मेरा तो यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको एक साथ वशमें करनेका अभ्यास डालें तो जननेन्द्रियको वशमें खनेका प्रयत्न तुरंत सफल हो सकता है।

'मुझे यह बात कहनों ही होगी कि ब्रह्मचर्य-व्रतका तब-तक पालन नहीं हो सकता, जबतक कि ईश्वरमें, जो जीता-जागता सत्य है, अट्टूट विश्वास न हो।'

#### अस्वाद

'ब्रह्मचर्यके साथ यह बत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला है। मेरे अनुभवके अनुसार इस बतका पालन करनेमें समर्थ होनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय-संयम विल्कुल सहज हो जाता है।'

'अस्वादका अर्थ होता है स्वाद न लेना। स्वाद मानी रस। जैसे दवाके खानेमें हम इसका विचार न रखते हुए कि वह स्वादिष्ट है या कैसी, शरीरको उसकी आवश्यकता समझकर उचित परिमाणमें ही सेवन करते हैं, वही बात अन्न-के विषयमें समझनी चाहिये। '''किसी भी वस्तुको स्वाद लेनेके लिये चखना न्नतका भंग है। स्वादिष्ट लगनेवाली वस्तु-का अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास न्नतका भंग हो गया।'

'अस्वाद-व्रतका महत्त्व समझ लेनेपर हमें उसके पालनके लिये नया प्रयत्न करना चाहिये; इसके लिये चौबीसों घंटे खानेके बारेमें ही सोचते रहनेकी जरूरत नहीं। सिर्फ सावधानी-की, जाग्रतिकी पूरी आवश्यकता रहती है। ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमें हमें मालूम हो जायगा कि हम कब स्वादके फेरमें पड़ते हैं और कब शरीर-पोषणके लिये खाते हैं। वह मालूम हो जानेपर हमें दृढ़तापूर्वक स्वादोंको बटाते ही जाना चाहिये।'

#### अस्तेय

'—अस्तेयका अर्थ है चोरी न करना।'''' दूसरेकी चीजको उसकी आज्ञाके विना लेना तो चोरी है ही, पर मनुष्य अपनी मानी जानेवाली चीजकी भी चोरी करता है, जैसे—एक वाप अपने बच्चोंको जनाये विना, उनसे छिपाने-की नीयत रखकर गुपचुप कोई चीज खा ले।' 'पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीजकी जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है, उससे चाहे उसकी आज्ञा लेकर ही लें, तो वह भी चोरी है। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये।'

'इससे सूक्ष्म और आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली चोरी मानसिक है। मनसे हमारा किसी चीजके पानेकी इच्छा करना या उसपर जूठी नजर डालना चोरी है।'

'वस्तुकी माँति ही विचारोंकी चोरी भी—चोरी होती है। अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सूझा, पर अहंकारपूर्वक यह कहना कि हमें ही वह पहले सूझा, विचारकी चोरी है।'

### अपरिग्रह

-अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये। वास्तवमें चुराया हुआ न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरी-का-सा माल हो जाता है। परिग्रहका अर्थ है संचय या इकडा करना। सत्यशोधक, अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता।

ग्रें भीर जहाँ तक बने उसे घटाते रहें । सञ्चे सुधारका, सञ्ची सम्यताका लक्षण परिम्रह बढ़ाना नहीं है, बिल्क विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है। परिम्रह घटाते जानेसे सच्चा सुख और सञ्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है।

( गार्चस्तुओं की भाँति विचारका भी अपरिग्रह होना चाहिये। अपने दिमागमें निरर्थक ज्ञान भर छेनेवाला मनुष्य परिग्रही है। जो विचार हमें ईश्वरसे विमुख रखते हों अथवा ईश्वरके प्रति न छे जाते हों वे सब परिग्रहके अंदर आते हैं और इसिछये त्याज्य हैं।

#### अभय

--अभयके मानी हैं बाहरी भयमात्रसे मुक्ति-मौतका भय, धन-दौलत छुट जानेका भय, कुटुम्ब-परिवारविषयक भय, रोगभय, शस्त्र-प्रहारका भय, प्रतिष्ठाका भय, किसीके बुरा माननेका भय। भयकी यह पीढ़ी चाहे जितनी लंगी बढ़ायी जा सकती है।

·····भयमात्र देहके कारण हैं। देह-विषयक राग दूर

हो जानेसे अभय सहजमें प्राप्त हो जा सकता है। इस हिंडे माल्र्म होता है कि भयमात्र हमारी कल्पनाकी उपज है। घनसे, परिवारसे, शरीरसे अपनापन' हटा दें तो फिर मन कहाँ! 'तेन त्यक्तेन भुजीथाः' यह रामवाण वचन है। कुटम्ब, धन, देह ज्यों-के-त्यों रहें, कोई आपित्त नहीं, इतरे बारेमें अपनी कल्पना बदल देनी है। यह 'हमारे' नहीं, यह ईश्वरके हैं, 'मैं' उसीका हूँ; 'मेरी' कहलाने वाली इस संसारमें कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुसे भय किसके लिये हो सकता है! इसलिये उपनिषत्कारने कहा है कि 'उसका त्याग करके उसे भोग' अर्थात् हम उसके सक्त बनें। वह उसकी रक्षा करने भरकी ताकत और सामग्री दे देगा। इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जाये। शून्यवत् होकर रहें तो सहजमें भयमात्रको जीत लें, सहजमें शान्ति पा जायें, सत्यनारायणके दर्शन प्राप्त कर लें।'

#### ग्रेमं

''''प्रेम-तत्त्व ही संसारपर शासन करता है। मृतुः से घिरे रहते हुए भी जीवन अटल रहता है। विनायके निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बरावर चलता ही रहता है। असत्यपर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम शृणाको जीत लेता है। ईश्वर शैतानपर सदैव विजय पाता है।'

( जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरताको सान ही नहीं होता । शुद्ध प्रेम देहका नहीं, आत्माका ही समाव है। देहका प्रेम विषय ही है। ' अत्म-प्रेमको कोई बग्धन बाधारूप नहीं होता है परंतु उस प्रेममें तपश्चर्या होती हैं और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त वियोग रहे तो भी क्या हुआ ?'

(जगत्का नियमन प्रेम-धर्म करता है। मृत्युके होते हुए भी जीवन मौजूद ही है। प्रतिक्षण विष्वंस चल रहा है, परंतु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। मत्य अस्त्य-पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम द्वेपको परास्त करता है और ईश्वर निरन्तर शैतानके दाँत खट्टे करता है।

'देखनेमें आता है कि जिंदगीकी जरूरतोंको यहाँ<sup>15</sup>

नुष्य आचार-विचारमें पीछे रह जाता है। इतिहास यही तलाता है। संतोषमें ही मनुष्यको सुख मिलता है। चाहिये तिना मिलनेपर भी जिस मनुष्यको असंतोष रहता है, उसे। अपनी आदतोंका गुलाम ही समझना चाहिये। अपनी तिकी गुलामीसे बढ़कर कोई दूसरी गुलामी आजतक नहीं खी। सब शानियोंने और अनुभवी मानस-शास्त्रियोंने, कार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और ह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। बन्धन और ची है, वैसे ही अनेकके लिये भी सची है। यह युक्ति केवल ादे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है।

× × × संयम

'संयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गया-बीता समिक्सये। न्द्रियोंको निरङ्कुश छोड़ देनेवालेका जीवन कर्णधारहीन विके समान है। जो निश्चय पहली चट्टानसे ही टकराकर र-चूर हो जायगी।'

> × × असत्य और व्यभिचार

'''''में तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ। रि जिस संस्थामें झूठको बर्दाश्त किया जाता है, वह संस्था भी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती ही रादा दिनोंतक रह सकती है।'''ंव्यिमचारी तीन दोष रता है। झूठका दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको प्राता है। व्यिमचारको दोष मानता ही है और व्यक्ति-। भी पतन करता है।'

''''''थोड़ा-सा झूठ भी मनुष्यका नाश करता है, से दूधको एक बूँद जहर भी।'

'''''कोधके लक्षण शराव और अफीम दोनोंसे लिते हैं। शरावीकी माँति कोधी मनुष्य भी पहले आवेशवश लि-पीला होता है। फिर आवेशके मन्द होनेपर भी कोध घटा तो वह अफीमका काम करता है और वह मनुष्यकी दियो मन्द बना देता है। अफीमकी तरह वह दिमागको रेद डालता है। कोधके लक्षण क्रमशः सम्मोह, स्मृतिभ्रंश तैर बुद्धिनाश माने गये हैं।

सं वा अं ७७-

## हिंदूधर्म

"'हिंदू वह है जो ईश्वरमें विश्वास करता है। आत्माकी अनश्वरता, पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त और मोक्षमें विश्वास करता है और अपने दैनिक जीवनमें सत्य और अहिंसाका अभ्यास करनेका प्रयत्न करता है और इसल्यि अत्यन्त व्यापक अर्थमें गोरक्षा करता है और वर्णाश्रम-धर्मको समझता है और उसपर चलनेका प्रयत्न करता है।

× × ×

''' वर्णाश्रम-धर्म संसारको हिंदूधर्मकी अपूर्व मेंट है। हिंदूधर्मने हमें भयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे सहारेको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके सिवा और कोई चारा नहीं होता। मैं हिंदू इसलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही वह चीज है जो संसारको रहने लायक बनाता है।'

× × ×

'हिंदूधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्भर है और इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है। हिंदूधर्मीकी नित्य प्रदक्षिणा यह होनी चाहिये कि जगत्के सर्वप्रतिष्ठित धर्मोंकी उन्नति हो और उसके द्वारा सारे संसारकी।

× × × × गीता और रामायण

भेरे लिये तो गीता ही संसारके सन धर्मग्रन्थोंकी कुञ्जी हो गयी है। संसारके सन धर्मग्रन्थोंमें गहरे-से-गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं, उन सनको मेरे लिये वह खोलकर रख देती है।

× × >

'भगवद्गीता और तुलसीदासकी रामायणसे मुझे अत्यधिक शान्ति मिलती है। मैं खुल्लमखुल्ला कबूल करता हूँ कि कुरान, बाइविल तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोंके प्रति मेरा अति आदरभाव होते हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुलसीदासकी रामायणका होता है।'

× × ×

'रामचिरतमानसके लिये यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों मनुप्योंको शान्ति मिली है; जो लोग ईश्वर-विमुख थे वे ईश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं। मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर है । मानस अनुभवजन्य ज्ञानका भण्डार है ।

#### प्रकीर्ण

जो सनुष्य अपनेपर काबू नहीं रख सकता है। वह दूसरोंपर कभी सभा काबू नहीं रख सकता ।

x x x

पानीका स्वभाव नीचे जानेका है, इसी तरह दुर्गुण नीचे ले जाता है, इसिलये सहल होना ही चाहिये। सद्गुण ऊँचे ले जाता है, इसिलये मुश्किल-सा लगता है।

संकटका सामना करनेके बदले उससे दूर भागना उस श्रद्धांते इन्कार करना है। जो मनुष्यकी मनुष्यपर, ईश्वरपर और अपने आपपर रहती है। अपनी श्रद्धांका ऐसा दिवाला निकालनेसे बेहतर तो यह है कि इन्सान हूनकर मर व

X X X

'जो दूसरोंकी चेवा करता है उसके हृदयमें ईश्वर व आप अपनी गरजले रहता है।'

**ारीबोंकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है।**'

(हम ऑटोंसे असत्य कडुवे वचन न निकार । क्ष किसीकी निन्दा या गंदी बातें न सुनें। बाँखोंसे हिन्द्रं विचित्रित करनेवाला कुछ न देखें, जीभसे सच ही वे ईश्वरका नाम जपें, कानोंसे मजन-कीर्तन सुनें, हमें व बढ़ावे ऐसा कुछ सुनें और ऑखोंसे ईश्वरकी लील दे संतजनोंके दर्शन करें। जो ऐसा करेगा, वहीं सत्यके दः पायेगा।'

## श्रीअरविन्द

( जन्म---१५ अगसा सन् १८७२ ई०, कलकता । देहावसान---५ दिसम्बर १९५० ई०)

### साधनाका सामान्य क्रम



विषयासिकवाळी निम्न प्रकृति और उससे अपने सागोंमें पड्नेवाळी वाधाओं-का निस्तार साधनाका अभावपक्ष है। इन वाधाओंको देखना, समझना और हराना अवस्य ही एक काम है, पर इसीको सब कुछ समझकर इसीमें

तिमा सदा क्ये रहना ठीक नहीं । साधनाका जो भावपक्ष अर्थात् परा शक्तिक अवतरणका अनुभव—वही मुख्य है। इकोई यही प्रतीक्षा करता रहें कि पहले निम्मप्रकृति सदाके ये सर्वया शुद्ध हों के, तब परा प्रकृतिके आनेकी बाट ही जाय, तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना गा। यह सच है कि निम्म प्रकृति जितनी ही शुद्ध होगी, जा ही परा प्रकृतिका उत्तर आना आसान होगा। पर यह सच है, बल्कि उत्तरों भी अधिक सच है कि परा तिका उत्तरना जितना होगा, उत्तनी ही निम्म प्रकृति कि उत्तनी ही नहीं हो सकता। यह दीर्वकाल्प्री निरन्तर प्रवेगूर्विक क्रमशः ही होनेका काम है । चित्तकी शुद्धि और भगवत्-शक्तिका अवतरण दोनोंका काम एक साथ चळता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता और इट्रताके साथ

होनों एक-दूसरेको आलिङ्गन करते हैं--साधनाका गर सामान्य कम है।

### दिव्यीकरणका प्रथम सोपान

किसीका सद्भावका आस्यन्तिक अभिनिवेश निक्ते होकर भी तबतक नहीं ठहरता, जयतक अवनी मानव बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती—दिव्य भावको लामसात् करके यह क्रिया परदेके अंदर ऊपरी आवरणको बोधशक्तिको केवल मृद्धताकी-सी स्थितिका अनुभव होता है और केपरी आवरणको बोधशक्तिको केवल मृद्धताकी-सी स्थितिका अनुभव होता है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भावना पहले मिला था वह भी चला गया, पर जव जीव जानात है, उनकी बोधशक्ति जाग उठती है, तब वह देख सकता है कि कि प्रक्रार भीतर-ही-भीतर आत्मसात् करनेकी किया हो रही है और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नप्ट नहीं हुआ है, विलं जो दिव्य भाव उतर आया था, वह अब स्थिर होवर बैटाई।

विशालता और अपार शान्ति और मीनक साधकते को अनुभव होता है वह आत्मा झान्त बहा है। वह योगोंक तो इसी आत्मा या झान्त बहाको पावर उपमें रहना एकमाव ह्येय होता है। परंतु हमारे योगमें ता भगवत्मताची अनुगींक त तथा जीवके कमश्राः उस भगवन्चेतन्यको प्राप्त होनका—ियं हम दिन्यीकरण कहते हैं)—यह केवल प्रथम संपन्त है।

#### जीवनका एकमात्र सत्य

...

जीवनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसारमें बराबर ही प्रत्येक चीज मनुष्यको निराशा प्रदान करती है । एकमात्र भगवान् ही उसे निराश नहीं करते, अगर वह पूर्णरूपसे उनकी ओर मुझ जाय । तुम्हारे अपर जो चोटें पड़ रही हैं, उनका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई हुरी चीज है—चोटें तो सभी मनुष्योंपर पड़ती हैं; क्योंकि वे ऐसी चीजोंकी कामनाओंसे भरे होते हैं जो बराबर नहीं टिक सकतीं और वे उन्हें खो बैठते हैं, अथवा अगर वे उन्हें पाते भी हैं तो उन्हें उनसे निराशा ही प्राप्त होती है, वे चीजें उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकतीं । अतएव भगवान्की ओर मुझना ही जीवनका एकमात्र सत्य है ।

#### हमारा उद्देश्य

योगका उद्देश्य है भगवान्की सत्ता और चेतनामें प्रवेश करना और उनके द्वारा अधिकृत होना, एकमात्र भगवान्के लिये भगवान्से प्रेम करना, अपनी प्रकृतिके अंदर भगवान्की प्रकृतिके साथ समस्वर होना और अपने संकल्प, कर्म तथा जीवनमें भगवान्का यन्त्र बनना। इसका उद्देश्य कोई बड़ा योगी या अतिमानव होना ( यद्यपि वह अवस्था आ सकती है) नहीं है अथवा अहंकारकी शक्ति, दम्भ या मुलभोगके लिये भगवान्को हस्तगत करना नहीं है। यह योग मोक्षके लिये भगवान्को इस्तगत करना नहीं है। यह योग मोक्षके लिये भी नहीं है, यद्यपि इससे मोक्ष प्राप्त होता है और अन्य सभी चीजें आ सकती हैं, परंतु ये सब चीजें हमारा उद्देश्य कभी नहीं होनी चाहिये। एकमात्र भगवान् ही हमारे उद्देश्य हैं।

#### साधनाके अङ्ग

साधनाका अर्थ है-योगका अभ्यास करना ।

तास्याका अर्थ है साधनाका फल पानेके लिये और निम्न प्रकृतिगर विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी संकल्पशक्ति-को एकाम करना।

आराधनाका अर्थ है भगवान्की पूजा करना, भगवान्के साथ प्रेम करना, उन्हें आत्मतमर्पण करना, उन्हें पानेकी अभीष्ता करना, उनका नाम जरना, प्रार्थना करना।

ध्यानका अर्थ है अपनी चेतनाको भीतरमें एकाग्र करनाः समाधिके अंदर चले जाना । ध्यानः तपस्या और आराधना—ये सव साधनाके अङ्ग हैं।

#### विक्वास रक्खो

भगवान्पर, भगवान्की कृपापर विश्वास रक्खो। साधना-के सत्यके ऊपर मन, प्राण और शरीरकी कठिनाइयोंपर आत्माकी अन्तिम विजयके ऊपर विश्वास रक्खो। साधन-मार्ग और गुरूपर विश्वास रक्खो। उन बातोंकी अनुभूतिपर विश्वास रक्खो जो हेगेल या इक्सले या वर्टण्ड रसेलकी फिलासफीमें नहीं लिखी हैं; क्योंकि अगर ये वातें सच्ची न होतीं तो फिर योगका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।

#### भक्तिका साधन

अहैतुकी भक्तिके मार्गमें प्रत्येक चीजको साधन बनाया जा सकता है—उदाहरणार्थ कविता और संगीत केवल कविता और संगीत ही नहीं और भक्तिको अभिन्यक्ति मात्र भी नहीं रह जाते, बल्कि वे स्वयं प्रेमकी और भक्तिकी अनुभूतिको ले जानेवाले साधन बन जाते हैं। ध्यान स्वयं मनको एकाग्र करनेका प्रयास ही नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम, आराधना और पूजाकी एक धारा बन जाता है।

#### भक्ति और ज्ञान

मनके द्वारा साधनाके विषयमें कुछ जानना आवश्यक नहीं है। अगर साधकके हृदयकी गम्भीर नीरवतामें भिक्त और अभीष्मा हो, अगर उसमें भगवान्के लिये सच्चा प्रेम हो तो उसकी प्रकृति स्वयं ही उद्घाटित होगी। उसे सच्ची अनुभृति प्राप्त होगी। श्रीमाँकी शक्ति उसके अंदर कार्य करेगी और आवश्यक ज्ञान उसमें आ जायगा।

#### निर्भरता और प्रयास

साधकको भगवान्पर ही निर्भर करना चाहिये। सगवान् साथ ही कुछ उपयोगी साधना भी करनी चाहिये। भगवान् साधनाके अनुपातमें फल नहीं देते बल्कि अन्तरात्माकी सचाई और इसकी अभीष्माके अनुपातमें देते हैं। (अन्तरात्माकी सचाईसे मेरा मतलब है भगवानके लिये उसकी चाह और उच्चतर जीवनके लिये उसकी अभीष्मा।) पित इस प्रकार दुश्चिन्ता करनेसे भी कोई लाभ नहीं कि भी ऐसा होऊँगा, मैं वैसा वन्ँगा, मैं क्या वन्ँगा। विस्ति यह कही भीं जो कुछ चाहता हूँ वैसा वननेको मैं तैयार नहीं हूँ, बल्कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसा में बनना चाहता हूँ।'— श्रेष सभी चीजें, बस, इसी आधारके ऊपर होनी चाहिये।

#### मगवत्कृपाविषयक सत्य

भगवत्कुपाके विषयमें कोई संशय नहीं हो सकता । यह भी पूर्णतः सत्य है कि यदि मनुष्य सचा है तो वह भगवान्तक पहुँचेगा, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह तत्काल सरलतासे बिना देरी पहुँच जायगा । तुम्हारी भूल इसमें है कि तुम भगवान्के लिये पाँच-छः वर्षका- समय निर्धारित करते हो और संशय करते हो कि क्यों फल नहीं मिलता । मनुष्य केन्द्रीय तौरपर सचा हो सकता है फिर भी ऐसी अनेकों वस्तुएँ उसमें हो सकती हैं जिन्हें परिवर्तित करना जरूरी हो, इससे पूर्व कि अनुभृति प्रारम्भ हो सके । उसे अपनी सचाईसे सदा धीरज मिलना चाहिये; क्योंकि यह भगवान्के लिये अमीष्ता है जिसे कोई भी वस्तु, वह चाहे देरी हो या निराशा या बाधा या अन्य कुछ, नहीं बुझा सकती।

#### दों आवश्यक चीजें

जीवनमें सब प्रकारके भय, संकट और विनाशके प्रति सशस्त्र होकर चळनेके लिये दो ही करूरी चीजें हैं और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं—एक भगवती माताकी कृपा और दूसरी तुम्हारी ओरसे ऐसी अन्तः शिति जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पणसे गठित हो।

#### आवश्यक निर्देश

एक बात प्रत्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये कि
प्रत्येक कार्य योग एवं साधनाकी दृष्टिसे तथा श्रीमाँकी
चेतनाके अंदर प्राप्त दिव्य जीवनमें वर्धित होनेके उद्देश्येष्ठे
किया जाना चाहिये । अपने मन और उसकी धारणाओं पर
आग्रह करना, अपने प्राणगत वेदनाओं और प्रतिक्रियाओं के
द्वारा अपने-आपको परिचालित होने देना, यहाँ जीवनका
नियम नहीं होना चाहिये । साधकको इन सबसे पीछे
हटकर अन्तरमें स्थित होना चाहिये, अनासक्त हो जाना
चाहिये और इनके स्थानपर अपरसे सच्चा ज्ञान और भीतरसे
अन्तरात्माके सच्चे अनुभवोंको प्राप्त करना चाहिये । ऐसा
तवतक नहीं किया जा सकता, जवतक कि मन और
प्राण समर्पित नहीं हो जाते, जवतक कि वे अपने उस

अज्ञानके प्रति जिसे वे सत्यः सुकृत और न्यायके नामसे पुकारते हैं। अपनी आसिक्तका परित्याग नहीं कर देते। सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती है। अगर इसको अतिका कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति और कठिनाईके स्थानपर भगवानके साथ प्राप्त एकताके अंदर जीवन, कर्म और सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सन्धा आधार उत्तरोत्तर स्थापित हो जायगा।

#### उद्घोधन

हे भगवानके सैनिक और वीर योदा ! कहाँ है तेरे लिये शोक, लजा या दुःख-कष्ट ! क्योंकि तेरा जीवन तो एक गौरवकी वस्तु है। तेरे कर्म हैं आत्मनिवेदन, विजय है तेरा देवत्व-लाभ, पराजय है तेरी सफलता!

युद्ध कर, जबतक तेरी भुजाएँ मुक्त हैं। अपनी भुजाओं अपनी वाणीरे, अपने मस्तिष्कसे और सब प्रकारके अहाँ है युद्ध कर। क्या त् अपने शत्रुकी कालकोठरीमें जंजीरें हैं वैंघा है और उसकी लगामोंने तुझे मौन कर दिणा है। युद्ध कर अपने नीरव सर्व आकामक अन्तरात्माते और युद्ध प्रसारित संकल्पज्ञक्तिसे और जब तू मर जाय त्य भी युद्ध कर उस विश्वन्यापिनी शक्तिसे जो तेरे अंदर विश्वन्यापनी शक्तिसे जो तेरे अंदर विश्वन्यापनी शक्तिसे जो तेरे अंदर विश्वन्यापनी मानामसे निःस्त हुई थी।

समुद्रकी तहमें कोई इल्चल नहीं होती, पर उपसें होता है उसका उल्लासपूर्ण बज्जनिर्नोष तथा तटोनमुख तीम अभिधावन, वस, ऐसी ही अवस्था होती है प्रचण्ड कर्मी निरत सुक्तात्माकी । आत्मा कर्म नहीं करता, यह तो केवल अपने अंदरसे दुर्धर्ष कर्मका प्रश्वास छोड़ता रहता है।

#### समीमें भगवान्

भगवान् सत्, चित्, आनन्द हैं। जगत्के सब पदांषीं अपनेको वितरण करते हैं और पुनः अपने सत्, चित् और आनन्दकी शक्तिद्वारा अपनेको समेट ठेते हैं। यह जगत् भगवान शक्तिके कर्मका ही जगत् है। यह शक्ति असंख्य प्रकारके जीवोंमें नाना रूपमें अपनेको परिणत करती है और प्रश्वेक चस्तुके अंदर इसी शक्तिकी विशेष-विशेष शक्तियाँ रहती हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान्का एक-एक रूप है, भगवान् जैने भिर वने हैं, वैसे ही हरिण भी बने हैं, देवता बने हैं और शत्य भी वने हैं। आकाशमें जठते हुए अचेतन मूर्य वने हैं और जगत्के दृश सचेतन मनुस्य बने हैं। गुणोंके दृशा जो जगत्के दृश सचेतन मनुस्य बने हैं। गुणोंके दृशा जो

विकृतिकी सृष्टि बनती है वह केवल एक नीचेका खेल है, मूल भाव नहीं है। मूल वस्तु है भागवत-शक्तिके आत्मप्रकाशकी लीला। उच्च मनीषी पुरुष धीर, मनुष्योंके नेता, महान् गुरु, ऋषि, श्रानी, धर्मसंस्थापक, साधु, मानव-प्रेमी, उच्च किव, महान् शिल्पी, असाधारण वैश्वानिक, इन्द्रिय-विजयी, संन्यासी, जगज्जयी, शिक्तमान् मनुष्य आदि—सभीमें भगवान् ही अपनेको प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ कार्य हो रहे हैं, महान् काव्य, सर्वाङ्गसुन्दर रूप-सृष्टि, गम्भीर प्रेम, महान् कर्म, दिल्य सिद्धि आदि सभी भगवान्के कर्म हैं। सभी आत्मप्रकाश-लीलामें भगवान हैं।

इस सत्यको सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार किया है और इसपर श्रद्धा की है, आधुनिक मनुष्योंके मनकी एक दिशा इस सत्यसे विमुख हो रही है, वह उसमें केवल तेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह समझती है कि इस भावसे शक्तिमान्की पूजा करनेसे मनुष्यके आत्माको हीन बनाया जाता है, पर यह केवल आसुरी अभिमानका तत्त्व है!

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सत्यको लोग भूलसे दूसरे भावमें ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इस सत्यकी वास्तविक उपयोगिता है। जगत्में भगवान्की जो लीला चल रही है, उसमें इस सत्यको स्वीकार किये विना काम नहीं चलता। इस सत्यकी वास्तविक सार्थकता और उपयोगिता क्या है, यही वात गीताने दिखलायी है। सभी मनुष्योंमें, सभी जीवोंमें भगवान् हैं, इस ज्ञानपर इस सत्यको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, जिससे यह उच्च-नीच और उज्ज्वल-मिलन आदि सभीमें समभाव रखनेका विरोधी न हो जाय। मूर्क, नीच, दुर्वल, अधम, पतित आदि सभीके अंदर भगवान्को देखना पड़ेगा और सभीसे प्रेम करना होगा। विभूतिकी भी जो पूजा होगी सो उसके बाहरी व्यक्तित्वकी नहीं, परंतु उसके अंदर जो एक भगवान् प्रकाशित हैं, उनकी पूजा होगी।

# विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर

( जन्म-स्थान कलकत्ता। जन्मतिथि ७ मई सन् १८६१। पिताका नाम—महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर। निथनतिथि—७ अगस्त सन् १९४१)

मस्तक मेरा नत कर दो हे अपने चरणधू िक तलमें। तुरत डुबा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनेकि जलमें ॥ निजको गौरव-दान । देकर निज-अपमान ॥ केवरा करता केवल अपनेको ही घेर घूम-घूम मरता दल-दलमें । तुरत डुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जरूमें ॥ रहा है शान्ति पर्म कान्ति प्राणमें परम तव ॥ मुद्दे आड़ रख खड़े रहो तुम मेरे हृदय कमलके दलमें। तुरत डुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

आज हमें अच्छी तरह समझ-चूझकर निर्णय करना होगा कि जिस सत्यके द्वारा भारतवर्षने अपने-आपको निश्चित रूपसे प्राप्त किया था, वह सत्य क्या है ! वह सत्य मुख्यतः विषक्-चृत्ति नहीं, स्वराज्य नहीं, सार्वदेशिकता नहीं; वह सत्य है विश्व-जागतिकता । वह सत्य भारतवर्षके तपोवनमें साधित हुआ है, उपनिषद्में उचारित हुआ है, गीतामें न्याख्यात हुआ है। बुद्ध और महावीरने उस सत्यको संसारमें समग्र मानव-जातिके नित्य व्यवहारमें सफल बनानेके लिये तपस्या की है। और कालान्तरमें, नाना प्रकारकी दुर्गति और विकृतियोंमेंसे गुजरते हुए भी, कबीर, नानक आदि महा-पुरुषोंने उसी सत्यका प्रचार किया है। भारतवर्षका सत्य है ज्ञानमें अद्देत तत्त्व, भावमें विश्व-मैत्री और कर्ममें योग-साधना । भारतवर्षके हृदयमें जो उदार तपस्या गम्मीर-भावसे संचित है, वही तपस्या आज हिंदू, मुसल्मान, जैन, बौद्ध और अंग्रेजोंको अपनेमें मिलाकर एक कर लेनेके लिये प्रतीक्षा कर रही है, दासरूपमें नहीं, जड़रूपमें नहीं, विलेक सास्विक भावसे , साधक-भावसे । जबतक ऐसा न होगा, तबतक हमें दुःख ही उठाना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा; तवतक नाना दिशाओंसे वारम्वार हमें व्यर्थ होना पड़ेगा, असफल पड़ेगा। हमारे भारतवर्षमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मज्ञान, सव जीवोंपर दयाः सव प्राणियोंमें आत्मोपलिंध और स्व-आत्माकी अनुभृति किसी भी युगमें केवल एक काव्य-कया या मतवादके रूपमें नहीं थी, किंतु प्रत्येक जीवन- में इसे सत्य बनानेके लिये अनुशासन था। उस अनुशासनको यदि हम न भूलें और अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षाको उस अनुशासनके अनुगत कर लें, तभी हमारी आत्मा विराट्में अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगी और तब फिर कोई भी सामयिक बाह्य अवस्था हमारी उस स्वाधीनताको विद्युत्त नहीं कर सकेगी।

#### × × ×

प्रयलतामें सम्पूर्णताका आदर्श नहीं है । समयके सामञ्जस्यको नष्ट करके प्रचलता अपनेको स्वतन्त्ररूपमें दिखलाती है, इसीलिये वह बड़ी मालूम होती है, परंतु असल-में वह छोटी है। भारतवर्षने उस प्रबलताको नहीं चाहाः उसने परिपूर्णताको ही चाहा था। वह परिपूर्णता निखिलके साय योगमें है और वह योग अहंकारको दूर करता है विनम्र होकर । यह विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है, दुर्बल स्वभावके लोग इसे नहीं पा सकते । वायका जो प्रवाह नित्य है। उसकी शक्ति शान्तताके द्वारा ही आँधीसे अधिक है। इसी-लिये आँधी केवल संकीर्ण स्थानको ही कुछ समयके लिये क्षच्य कर सकती है और शान्त वायु-प्रवाह समस्त पृथ्वीको नित्यकालतक वेष्टित किये रहता है। यथार्थ नम्रता, जो साचिकताके तेजसे उज्ज्वल है, जो त्याग और संयमकी कठोर शक्तिसे हद प्रतिष्ठित है, वही नम्रता ही समस्तके साथ विना बाधाके मिलित होकर सत्य रूपमें समस्तको प्राप्त करती है। वह किसीको दूर नहीं करती। विच्छिन्न नहीं करती। विच्कि अपनेको त्याग करती है और सभीको अपना बनाती है । इसीलिये महातमा ईसाने कहा है कि जो विनम्र है। वही जगत्-विजयी है, श्रेष्ठ धनका अधिकार एकमात्र उसीको है।

जीवनमें यह जो मृत्युका दुःख-क्लेश हमें बराबर सहना पड़ता है, इसका कारण क्या है—यही न कि हम दो जगह रहते हैं। हम परमात्मामें भी हैं और संसारमें भी हैं। हमारे एक तरफ 'अनन्त' और दूसरी तरफ है 'सान्त'। 'अनन्त' का कोई अन्त नहीं और 'सान्त' का अन्त है। हसीलिये मनुष्य बराबर केवल यही सोचा करता है कि क्या करनेसे इन दोनों तरफोंको सत्य किया जा सकता है। हमारे इस संसारके पिता, जो इस पार्थिव जीवनका स्त्रपात कर गये हैं। केवल उन्हींको पिता मानकर हमारे अन्तःकरणको संतोष नहीं होता। कारण, इम जानते हैं कि दीखनेवाला यह शारीरिक

जीवन समाप्त भी हो जायगा । इसीसे हम दूसरे एक पितानं पुकार रहे हैं, जो केवलमात्र इस पार्थिव जीवनके ही नह बल्कि नित्यजीवनके पिता हैं। उनके पासतक पहुँच जार तो हम मृत्युमें वास करते हुए भी अमृतलोकमें पहुँच करे हैं, यह आश्वास, चाहें किसी भी प्रकारसे हो, हमें अपर्न अन्तरात्मासे ही मिला है। इसीलिये राह चलते-चलते मनुष क्षण-क्षणमें ऊपरकी ओर ताका करता है। इसीलिये संगरि मुख और भोग-विलासोंमें रहते हुए भी उसकी आतामें एक तरहकी वेदना जाग उठती है और तब वह अपनी इन्छांहे ही परम दु:खको अपनाने और ढोनेको तैयार हो जाता है। क्यों ? क्योंकि वह समझता है कि मनुष्यके अंदर कितना बड़ा सत्य है, कितनी बड़ी चेतना है, कितनी बड़ी शिंक है। जनतक मनुष्य छोटी-छोटी बातोंके लिये मरता रहेगा तबतक दुःख-पर-दुःख, विपत्ति-पर-विपत्ति, चोट-पर-चोट उत-पर पड़ती ही रहेगी। कौन उसे बचासकता है ! परंतु ज्यों ही उरे अपने दुःख और चोटोंके अंदर उस अमृतलोकका आखार मिलता है, त्यों ही उसकी यह प्रार्थना और सब प्रार्थनाओंके आगे बढ़ जाती है—मा मा हिंसी: । बचाओ मुझे बचाओ प्रतिदिनके हाथसे, छोटोंके हाथकी मारसे बचाओ मुझे। मैं बड़ा हूँ, मुझे मृत्युके हायसे, स्वार्थके हायसे, भौनी के अभिमानके हाथसे बचाकर हे जाओ । हे परमात्मा मेरा यह जीवन तुम्हारे उस परिपूर्ण प्रेममें जाना चाहता है। अपनेको दुकड़ोंमें खण्ड-खण्ड करके प्रतिदिन अपने अहंकार्मे धूम-धूमकर मुझे कोई आनन्द नहीं मिल रहा है । भामा हिंसी:' मुझे इस विनाशसे बचाओ ।

#### x x x

इस संसारमें जिस प्रेमकी बदौलत मनुष्यको अना सन्धा स्थान मिलता है, संसारके सारे मनुष्योंसे उसका सन्धा सम्बन्ध स्थापित होता है, उस प्रेमको पाये विना मनुष्य भन्न कैसे विपत्तियोंसे छुठकारा पा सकता है। संसारके दुःख-करोंने कीन उसे बचा सकता है १ पारस्परिक प्रेमके विना मनुष्यार चारों ओरसे वार-बार विपत्तियों आर्येगी ही आर्येगी। पाकी आग उसे जलकर मारेगी ही मारेगी। इसीते, संसारकी गंव पुकारोंगर उसकी और—एक पुकार बराबर जागती रहती है— रहे अनन्त ! तुम्हारे भीतरसे सारे संसारके साथ मेरा जो नित्य सम्बन्ध है, उस सम्बन्धमें मुझे बाँचो, तभी मृत्युकं भीतरसे में अमृतमें पहुँच सकूँगा।

# श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास

( गुजरातके वसो नामक त्रामके निवासी । जाति—बाह्मण, देहत्याग—संवत् २००५, आषाढ कृष्णा सप्तमी, सोमवार )

(१) दूसरेकी चीज लेनेकी इच्छा कभी हीं करनी चाहिये । इस नियमके पालनसे ोरी नहीं होगी, घूस नहीं ली जा सकेगी, उसीका न्याय्य स्वत्व नहीं छीना जायगा, उसत कुछ भी नहीं लिया जायगा, दुराचार हीं होगा, परस्त्रीके प्रति विकारसे नहीं देखा गायगा और अपना हक ही लिया गायगा। जिस वस्तुका मूल्य न दिया गया



ो, उसे लेनेकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिये। इस नेयमका पालन करनेवाला सबका प्रिय होता है, उसमें सब विश्वास रखते हैं, उससे सबको शान्ति मिलती है और सभी उसका प्रिय चाहते हैं।

- (२) जैसा अन्न वैसी बुद्धि । जैसा सङ्ग वैसी बुद्धि । अतएव सजनका सङ्ग करो । आत्माका कल्याण करनेवाली पुस्तक पदो और मेहनत करके अपने हकका खाओं । पराया अन्न जहाँतक बने नहीं खाना चाहिये । यदि कभी खाना ही पड़े तो भाववान् गुणवान् भगवान्के भक्त और उद्यमीका अन्न खाओं ।
- (३) तुम दुखी हो ! तुम जरूर दूसरेकी निन्दा करते होओगे। दूसरेका दुःख देख-सुनकर प्रसन्न होते होओगे। सुखी होना हो तो दूसरेकी निन्दाका त्याग करो। जो उपस्थित नहीं है, उसके अवगुणोंका, दोषोंका कथन निन्दा कहलाता है, उसका त्याग कर देनेपर तुम सुखी हो जाओगे। जो दूसरोंका दुःख देखकर प्रसन्न होता है, उसके पास दुःख अवश्य आता है, दूसरेको दुखी देखकर सहायता करो, दया करो। यदि कुछ भी न बने तो उसका दुःख दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना करो।
- (४) परायी वस्तु लेनेकी इच्छा करनी ही नहीं। परायी वस्तु ही पाप है। दान नहीं लेना चाहिये। मेहनत करके खाना चाहिये। विना मेहनतके जो जिसका खाता है, वह उसका गुलाम हो जाता है और इस प्रकार उसके अधीन हो जाता है। स्वतन्त्र वह है, जो अपनी सच्ची मेहनतकी कमाई खाता है।
- (५) वेकार कभी न वैठो । या तो कोई उद्यम करो, जगत्के लिये उपयोगी काम करो, जगत्की सेवा

करो अथवा ईश्वरकी भक्ति करो; परंतु कभी वेकार न वैठो । आत्मिचिन्तन करना ही कर्म है । मिथ्या वचन मत वोछो । दूसरोंकी निन्दा न करो । दूसरोंकी बुराई न करो । दूसरोंकी बुराईकी इच्छा भी न करो । दूसरोंकी बुराई देखकर प्रसन्न मत होओ । अपने विनश्वर शरीरसे जबतक जीओ, तबतक कर्म करके प्राणिमात्रकी किसी-न-किसी

प्रकारकी सेवा करो।

- (६) कभी क्रोध नहीं करना । घवराना नहीं । क्रिया जो कुछ भी करो, पर करो शान्तिचित्तरे, प्रसन्न मनसे । मतलब यह कि इस प्रकार बर्तना चाहिये कि मन सदा प्रसन्न रहे, सदा शान्त रहे । प्रतिदिन ध्यान रक्लो कि मन प्रसन्न और शान्त तो है १ बोलने पहले यह देख लो कि जो कुछ बोलते हो वह सत्य और प्रिय तो है १ यह अभ्यास सहज ही नहीं सिद्ध होता है । अनेक वर्षों प्रयत्नसे सिद्ध होगा, परंतु इसके सिद्ध किये विना छुटकारा नहीं । इसलिये खूब धीरज और लगनके साथ इस अभ्यासको सिद्ध करनेका यत्न करना चाहिये।
- (७) जैसा सङ्ग वैसा मन । इसिलये शान्त, सदाचारी और ज्ञानी भक्तका सङ्ग करना चाहिये । वैसा व्यक्ति न मिले तो भगवान्के अवतारकी कथाओं अन्थोंको बाँचना चाहिये । ज्ञान और भक्तिके अन्थोंको बाँचना चाहिये । ज्ञान और भक्तिके अन्थोंको बाँचना चाहिये । विषयवासनाको निर्मूल करनेवाली पुस्तकोंको बाँचना चाहिये । जैसा बाँचोंगे, वैसा ही आचरण करनेकी बुद्धि होगी । जगत्की अनित्यता और आत्मा—परमात्माकी नित्यताको प्रयत्न करके बुद्धिमें उतारना है । मन सुलकी इच्छामें दुःखसे भरपूर जगत्के भोगोंकी ओर फँसा है । उसमेंसे उसे वापस लौटाकर परमात्मा, जो आनन्दका भण्डार है, उसमें लगाना है । इस कार्यमें समर्थन प्रदान करनेवाले पुरुषोंका सङ्ग तथा पुस्तकोंका अध्ययन करना चाहिये । इसके विरुद्ध दूसरे सङ्गोंका त्याग करना चाहिये ।
- (८) जिसके चित्तमें विकार नहीं होता, वह सदा ही मुक्त है। चित्त सदा प्रसन्न रहे, ऐसा अभ्यास करो। इस अभ्यासके लिये जिनसे चित्त अप्रसन्न होता हो, उन सबका त्याग करो।

# संत श्रीमोतीलालजी महाराज

[ जन्म—आवण कृष्णा १३, वि० सं० १९४१ । जन्मस्थान—उरई (संयुक्तप्रान्त), गुजरातके खेडावाल ब्राह्मण।] ( प्रेपक—श्रीहरिकिशनजी झवेरी )

भक्त अपने प्राण-प्रियतम प्रभुके दृष्टिसे ओझल हो जानेपर उनसे कहता है—

'प्रभो ! आप मौन क्यों हैं, बोलिये, आप कहाँ चले गये ? मुझे आपका यह खेल पसंद नहीं । यदि आपको यही खेल खेलना है तो मुझे संकेतसे कह दीजिये, मैं खेल कर रहा हूँ रे!

यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो दयामय ! आपका दिल बड़ा है पर मुझे इस तरह क्यों छटपटाते और सिसकाते हैं, यदि तंग ही करना है तो फिर मृत्यु देकर खतम कर दीजिये, जिससे छुटकारा ही हो जाय।'

इस विश्वमें जो विषय-सुखका भान होता है, वह वास्तव-में मुख ही नहीं है अपितु लहरकी तरह मुखका केवल-आभासमात्र है। विषयरूपी हवाके कारण जो लहरें उठती हैं, उन्हींके कारण सचे सुख-चन्द्रका सम्यक् दर्शन नहीं हो पाता । इस विषयरूपी पवनको रोकनेके लिये अतृष्णारूपी ईंटों और संतोषरूपी सीमेंटसे बनी दृढ़ अभ्यासरूपी दीवारकी जरूरत है। अतः सद्गुरुके उपदेशामृतके आधार ( नींव ) पर उस दीवारको बनाओ और अपने इष्टके भजन-रूपी चूनेको पीसकर रक्खो, फिर अनीर्धा और अमोहका पानी छिडककर जमीनको तर कर लो और उसपर काम-रहित मसाले और मत्सररहित प्लास्तर दीवारके ऊपर लगाते जाओ । इस प्रकारकी अच्छी चहारदिवारी त्यागवृत्ति और मुख-दु:खके प्रति मनमें समत्व रखकर बनाओ । इस दीवारके बन जानेके बाद विषयरूपी पवन फिर अंदर नहीं आ सकेगा और सरोवरके पानीका हिलना बंद होकर वह स्थिर हो जायगा। तब तुम सच्चे सुख-चन्द्रको सम्यक् प्रकारसे देख सकोगे।



भाल चन्द्रसर् तीन नयनधर , नागहारधर मुण्डमालधर ॥ शिव०॥ जटारंग सारंग अङ्गधर, उमा श्री वाम दक्षनाथधर ॥ शिव०॥ गरल कण्ठधर नीलकण्ठधर । नन्दिपीठ धर ॥शिव०॥ भवभूत भार क्रिया कर्म कारण अनन्त सर, 'मोति' कर सार सुधर धर ॥शिव०॥

लिलेते लिलत नाम गोविन्द । (टेक ) गाओ सुमधुर मुरली ध्वनि स्वर, श्रीमाधव गोविन्द ॥ लिलेते ॥

ताप विदारण भक्त उधारण केशव बालमुकुन्द । अनुपम अलख सुधर विम्बाधर तारण तर मुचकुन्द ॥ लल्लि॰॥

अच्युत धरणीधर धर सर पर रवि स्वभक्त अरिवन्द । नारायण नर तारण कारण हरण विषय नदनन्द ॥ लिलेते ॥

जय गोपाल लाल ललना वज तारण शरणानन्द ; भोतीं जपत देव गुणगण तब छूट जाय भवफन्द ॥ लिते ॥

जय मुरलीधर जय पीताम्बर कस्तूरीका तिलक मुधर धर । वनमालाधर रत्नरागधर कौस्तुभमणिधर श्रीराधावर ॥ कुण्डलधर भुजधर कंकणधर कटी किंकिणि नूपुर मुरधर । अधर मुधाधर मुरलि अधर धर गोपी कर धर नाचत खर पर ॥ अङ्ग अङ्ग आभरण दिन्यधर रूप कलाधर प्रकृति सारमर । पाप त्रिताप निवार मंजुकर भोति भक्त भव तार पार कर ॥

द्युलनेमें क्या हमारा द्युक रहा , यारकी सूरत पे दिल क्यों द्युक रहा ! कण्डमें कारीगरी नायाव यी , फिर किसीकी आँखपर क्यों द्युक रहा ! दिलकी हरकत पेश थी या हूर या , कुछ भी हो परदेमें प्याला धुक रहा ! आँख थी मेरी न पहलू पर गयी, क्या कहूँ किस पर यहाँ कुछ झुक रहा। या अंधेरेमें तमाशा देखता, रोके हँसना क्यों जिगर फट झुक रहा? तेलमें पड़ उड़ गई क्या मिक्खयाँ। मर मिटा 'मोती' कहो क्यों छक रहा ? वाह अव क्या पूछते हो क्या कहा ? जल रहा 'मोती' इसीसे छुक रहा॥

## तपस्वी अञ्चउस्मान हैरी

( जन्मस्थान---खुरासान, मस्तं फकीर )

पृथ्वीमें तीन प्रकारके मनुष्य श्रेष्ठ हैं--

- (१) जो ज्ञानी ज्ञान-भक्तिकी ही चर्चा करता है।
- (२) जो साधक सांसारिक वस्तुओंमें आसक्तिरहित होता है।
- (२) जो ऋषि अलौकिक रीतिसे ईश्वरकी प्रशंसा करता है।

चार वातोंसे जीवका कल्याण होता है-

- (१) ईश्वरके प्रति दीनता रखना।
- (२) ईश्वरके सिवा सभी पदार्थोंमें निःस्पृहता रखना।
- (३) ईश्वरंके ध्यानपरायण होना।
- (४) विनयी होना।

विनयके तीन मूल हैं---

- (१) अपने अज्ञानका स्मरण करना।
- (२) अपने पापका सारण करना ।
- (३) अपनी त्रुटियों और आवश्यकताओंको प्रभुके प्रति निवेदन करना।

जो मनुष्योंके साथ लजाके सम्बन्धमें बातें करता है। परंतु ईश्वरसे लजित नहीं होता। उसका कथन बिरलाही सन्चा होता है। जो कलके लिये चिन्ता और पैरवी न करके प्रभुमें रत रहता है, वही सच्चा सहनशील है।

जनतक तुम संसारते ही सुख-संतोष प्राप्त करनेकी आशामें रहोगे, तनतक ईश्वरकें प्रति संतोषी नहीं बन सकोगे। यदि तुम संसारियोंका भय रक्खा करोगे तो तुम्हारे अन्तरमें ईश्वरका भय नहीं रहेगा।

जो मनुष्य ईश्वरके िसवा दूसरेसे मय नहीं करता और ईश्वरके िसवा दूसरेसे कोई आशा नहीं रखता, उसने अपने सुख-संतोषकी अपेक्षा प्रसुकी प्रसन्नताकी ओर अधिक ध्यान दिया है। ऐसे ही मनुष्यका ईश्वरके साथ मेळ होता है।

ईश्वरका भय तुम्हें ईश्वरके पास ले जायगा। दम्म और अभिमान तो तुम्हें ईश्वरसे दूर ही रक्खेंगे।

दूसरींका तिरस्कार करना और उनको नीच मानन बड़े-से-बड़ा मानसिक रोग है।

इन तीन बातोंको अपना महान् रात्रु मानना चाहिये—

- (१) धनका लोभ।
- (२) लोगोंसे मान-बड़ाई प्राप्त करनेकी लालसा।
- (३) लोकप्रिय बननेकी आकाङ्का।

ईश्वरकी ओर वृत्ति रखनेते तुम्हारी उन्नति ही होगी इस रास्तेमें कभी अवनति तो होती ही नहीं।

# तपस्वी अबुल हुसेन अली

( निवास-स्थान बगदाद, हिजरी सन् ३९१ में देहान्त )

तुम ईश्वरके अतिरिक्त जो कुछ भी जानते हो, सब भूल जाओ और जहाँ-तहाँकी बातें न जानते हो तो जाननेके लिये भटको मत । केवल ईश्वरमें ही लीन रहो । रॅंग जाओ ।

जयतक तुम्हारे मनमें संसार वर्तमान है, तवतक प्रमु तुमसे दूर हैं। संसारकी ओर तुम्हारी दौड़ वंद होनेपर ईश्वर- की ओर तुम्हारी गित होगी, जरूर होगी और ईश्वर प्रकाश तुम्हारे अन्तरमें उदय होगा, फिर ईश्वरके सिवा व दीखेगा ही नहीं। ईश्वरके सिवा कोई दूसरी वस्तु तुम्ह समृतिमें और वाणीमें आवेगी नहीं। यही योगकी अस अवस्था है।

#### तपस्वी शाहशुजा

( जन्म-स्थान---करमान देश, राजवंशमें उत्पत्ति )

साधुताके तीन लक्षण हैं—(१) संसारकी मान-बड़ाई-को तुम्हारे अन्तरमें स्थान नहीं मिलता चाहिये। उदाहरणके लिये सोना-चाँदी तथा परथर-मिट्टी तुम्हारी दृष्टिमें समान होना चाहिये। जैसे मिट्टी हाथसे कि दी जाती है, उसी तरह हाथमें आये हुए सोने-चाँदीके लिये भी होना चाहिये।

- (२) लोगोंकी दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिये अर्थात् लोगोंकी प्रशंसासे तुम्हें फूल नहीं जाना चाहिये और न लोक-निन्दासे ग्लानि ही होनी चाहिये।
- (३) तुम्हारे हृदयमें किसी भी छोिकक विषयकी कामना नहीं रहनी चाहिये। संसारी छोगोंको इन्द्रियोके विषयोंसे और स्वादिष्ट भोजनसे जैसा आनन्द मिळता है, वैसा ही

आनन्द तुम्हें कामनाओंके त्याग और भोगोंके प्रति होना चाहिये। जब तुम ऐसे बनोगे, तभी काधु समागम करने. योग्य बन सकोगे। ऐसा हुए विना साधुताकी बातोंमें क्या रक्खा है।

सहनदािळताके तीन छक्षण हैं—(१) निन्दाका (२) निर्मेळ संतोष, (३) आनन्दपूर्वक ईश्वरकी आ का पाळन।

जो मनुष्य अशुद्ध दर्शनसे अपनी आँखोंको और भोगोंसे इन्द्रियोंको बचाता है, नित्य ध्यानयोगरे ह निर्मल रखकर और खधर्मके पालनसे अपने चरित्रकें करता है एवं सदा ही धर्मसे प्राप्त पवित्र अन्नका भ करता है, उसके ज्ञानमें कभी कमी नहीं आती।

#### तपस्वी इब्राहिम आदम

( पहले नलखके बादशाह, पीछे फकीर )

तुमने जिन ( धन, सद्गुण आदि ) को कैंद्र कर रक्खा है, उन्हें ( दान तथा लोकसेना आदिके लिये ) मुक्त कर दो, और जिन ( इन्द्रियाँ, काम, कोंध, लोमादि शत्रु आदि ) को खतनत्र कर रक्खा है, उन्हें कैंद्र कर लो।

इस दुनियाकी सफरके लिये मैं चार तरहकी सवारियाँ रंखता हूँ—

१-जब सम्पत्तिका प्रदेश आ पड़ता है। तब कृतज्ञता-

की सवारीपर सफर करता हूँ।

२—जब पूजाका प्रदेश आता है, तत्र मैं प्रभुन्ने बाहनका उपयोग करता हूँ ।

३—विपत्तिके प्रदेशमें सहनशीलतापर सवारी <sup>क</sup> हैं और-—

४--पापके प्रदेशसे बाहर निकलनेके छिपे मैं पश्चान रूपी बाहनका उपयोग करता हूँ ।

#### तपस्त्री हैहया

(रीडस-निवासी)

१-त् बीज बोता है नरकामिके और आशा रखता है स्वर्गभोगकी, इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी !

२-पश्चात्ताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिरले किया जाय तो वह पश्चात्ताप करनेंछे पहलेके सत्तर पापोंसे भी अधिक हानिकारक होता है।

३-मनुष्य रोगकी सम्भावना होनेपर मोजन करना बंद कर देता हैं; परंतु दण्ड और मृत्युका निश्चित भय होनेपर भी पाप करनेसे नहीं रुकता, यही आश्चर्यकी पात है

४—सावधान रहना; क्योंकि यह संसार होतानकी रूक है। इस दूकानसे भूळकर भी कोई चीज न ले लेना। व तो, यह होतान तुम्हारे पीछे पहकर उस वस्तुके वहने तुम्हारा धर्मरूपी धन खूट लेगा।

५—संसारकी मान-बड़ाई दौतानकी शराव है। जो मनुष् इस सुराको पीकर मस्त होता है, वह अपने पासेंक दि पश्चात्ताप और आत्मग्ळानिरूपी तीव्र तपस्या नहीं कर सकता और उसे ईश्वरीय लाभ भी नहीं मिल सकता ।

६-संसार-लोखप मनुष्यके लिये संसारमें शोक और चिन्ताका सामान आगे-पीछे तैयार रहता है और परलोकमें सजा तथा पीड़ा तैयार रहती है, फिर उसे मुख-शान्ति तो मिलती ही कहाँसे।

७-इन तीन मनुष्योंको बुद्धिमान् समझना चाहिये---

- (१) जो संसारकी आसक्तिका त्याग कर देता है।
- (२) जो मरनेसे पहले ही सारी तैयारी कर रखता है।
- (३) जो पहलेसे ही ईश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है।

८-साधक भी तीन प्रकारके होते हैं-

(१) विरागी। (२) अनुरागी और (३) कर्मयोगी। विरागीका धन सहनज्ञीलता है। अनुरागीका धन प्रमुक्ते प्रति प्रेम और कृतज्ञता है और योगीका धन सबके प्रति समता और बन्धुभाव है।

९-सन्त्री धीरजं और प्रमुपरायणताकी परीक्षा विपत्तिमें ही होती है।

१०-ईश्वरका मय एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके प्रभु-प्रार्थना और आर्तनादरूपी परम सुखदायक महान् फल हैं।

११-जो ईश्वरको ही अपना सर्वस्व मानता है, वही यथार्थ धनवान् है। जो सांसारिक वस्तु-स्थितियोंको ही अपनी सम्पत्ति मानता है उसको सदाके लिये दरिद्री—निर्धन समझना चाहिये।

#### तपस्वी फजल अयाज

इंश्वरके प्रति नम्न रहना, उनकी आज्ञाके अनुसार आचरण करना और उनके इच्छानुसार जो कुछ हो, उसीको सिर चढ़ाना, इसका नाम प्रभुके प्रति विनय है।

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेकी आशा नहीं रखता और ईश्वरके अतिरिक्त दूसरेका भय नहीं रखता। उसीको सचा ईश्वर-निर्भर जानना चाहिये।

जो मनुष्य अपने वन्धुओंके प्रति बाहरसे प्रेम दिखलाता है और अंदर शत्रुता रख़ता है, उसपर तो ईश्वरका शाप ही उत्तरता है। जिसके हृदयमें सदा प्रभुका भय रहता है, उसकी जीम अनर्गल नहीं बोलती। उसके हृदयमें रहनेवाले प्रभु-भयकी अग्नि उसकी संसारासक्ति और विषय-कामनाको जलाकर भस्म कर देती है।

संसारमें प्रवेश करना सहज है पर निकल सकना बहुत कठिन।

जो मनुष्य अपनेको महान् ज्ञानी मानता है, वह अज्ञानी और विनयरहित है।

# तपस्वी हुसेन बसराई

( समय लममग--१३०० वर्षे पूर्व, स्थान--गदीना )

विशयी मनुष्य तीन वार्तोके लिये अफसोस करते हुए मरते हैं---

- (१) इन्द्रियोंके भोगोंसे तृप्ति नहीं हुई।
- (२) मनकी आशाएँ पूरी न होकर अधूरी ही रह गर्यो।

(३) परलोकके लिये पायेय नहीं लिया जा सका।

इस संसारमें इन्द्रियोंको वाँधनेके लिये जितनी मजबूत साँकलकी जरूरत है। उतनी मजबूत साँकलकी जरूरत पद्मओंको बाँधनेके लिये नहीं है।

जो मनुष्य संसारको नाशवान् और धर्मको सदाका

सायी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता है। और जो नाशवान् पदायोंमें मोह न रखकर संसारका सारा भार प्रभुपर ही छोड़कर भाररिहत बन जाता है, वह सहज ही संसार-सागरसे तर जाता है।

जो मनुष्य प्रभुको पहचानता है, वही उनपर विश्वास और प्रेम रख सकता है, परंतु जो मनुष्य केवल संसारको ही पहचानता है, वह तो प्रभुके प्रति शत्रुता ही किया करता है।

जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता, वह विपत्तिमें पड़ता है। जो मनुष्य विचार कर मीन नहीं रहता, उसका सन दुष्ट इच्छाओंका स्थान बन जाता है और जो मनुष्य अपनी दृष्टिको वशमें नहीं रखता, उसकी दृष्टि उसे कुमार्गमें ले जाती है।

जिसने वासनाओंको पैरोंसे कुचल दिया है, वही मुक्तात्मा हो सका है। जिसने ईप्योंका त्याग किया है, वही प्रेम प्राप्त कर सका है और जिसने धैर्य धारण किया है, उसीको ग्राप्त परिणामकी प्राप्ति हुई है।

मनुष्योंकी अपेक्षा तो भेंड़ और बकरे भी अधिक सावधान हैं; क्योंकि वे रखवालेकी आवाज सुनते ही तुरंत उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना-पीना भी छोड़ देते हैं परंतु मनुष्य इतने लापरवाह हैं कि वे ईश्वरकी ओर जानेकी पुकार (बाँग) सुननेपर भी उसकी तरफ नहीं जाते और आहार-विहारादिमें ही रचे-पचे रहते हैं। तुम्हारी मृत्युके बाद संसार तुम्हारे लिये कैसे विचार प्रकट करेगा, इसको जीते-जी ही जानना हो तो दूसरे मनुष्योंकी मृत्युके पश्चात् उनके लिये संसार कैसे विचार प्रकट करता है, इसे देख लो।

तुम्हारे मनका चिन्तन ही तुम्हारे लिये दर्पण-रूप है; क्योंकि तुम्हारा ग्रुभ या अग्रुभ जो कुछ होनेवाला है, वह उसीमें दीख जायगा ( जैसा चिन्तन वैसा परिणाम )।

अनासक्तिकी तीन अवस्थाएँ हैं—(१) साधक सर्य वड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है, इस रूपमें नहीं बोलता। वह केवल प्रभुकी आज्ञाका ही अनुबाद करता है। (२) जिस वातको प्रभु पसंद नहीं करते, उसकी तरफ अपनी इन्द्रियोंको नहीं जाने देता। (३) जिस बातसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, वह उसीका आचरण करता है।

## तपस्वी जुन्नुन मिसरी

( मिश्रनिवासी )

मनुष्य छः विपत्तियों में डूबा रहता है—(१) पारलेंकिक कर्त्तव्योंकी ओरसे लापरवाह, (२) शरीरको शैतान (दुर्गुण, दुराचाररूपी शत्रुओं) के अधिकारमें सौंप देना, (३) मृत्युके समयकी निराशा, (४) ईश्वरको संतोष देनेकी अपेक्षा मनुष्यके संतोषको विशेष महत्त्व देना, (५) सात्त्विक कार्योंको छोड़कर राजस-तामस प्रवृत्तियोंमें लगे रहना, (६) अपने दोषोंके समर्थनमें पूर्वके धार्मिक पुरुषोंके दोषोंका हवाला देना।

बीमारको पागलपनकी अवस्थामें जो वैद्य दवा और परहेज बताता है, वह वैद्य भी मूर्ख माना जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य सांसारिक धन, कीर्ति इत्यादिके मदमें मतवाला हो रहा है, उसे उपदेश देना भी मूर्खताका ही काम है।

निम्नलिखित चार लक्षण मनुष्यके मानसिक रोगी होनेका प्रमाण है—

- (१) ईश्वरकी उपासनामें आनन्द न मिलना।
- (२) ईश्वरसे डरकर न चलना।
- (३) बोध प्राप्त करनेकी दृष्टिसे प्रत्येक वस्तुको न देखना ।

(४) ज्ञानकी वात सुनकर भी उसके मर्मको ग्रहण न कर सकना।

ईश्वरका कटु आदेश पालन करनेमें भी प्रसन्नता वनाये रखना चाहिये। ईश्वरका आदेश सुनना-समझना चाहते हो तो सबसे पहले अभिमानका त्याग करो और आदेश सुननेके बाद उसका पालन करनेमें निमम हो जाओ तण विपत्तिकालमें भी प्रभु-प्रेमके ही श्वासोच्छ्वास लो।

सहनशिलता और सत्यपरायणताके संयोग विना प्रभु-प्रेम पूर्णताको नहीं प्राप्त हो सकता।

सच्चे प्रेमीके दो लक्षण हैं—(१) स्तुति-निन्दाः मानापमानमें समभाव रखनाः (२) धर्मके पालन और अनुष्ठानमें कोई भी लौकिक कामना न रखना।

विश्वासके तीन लक्षण हैं—(१) तमाम पदार्गीमें ईश्वरको देखना, (२) समस्त कार्य ईश्वरकी और दृष्टि रखकर ही करना, (३) प्रत्येक अवस्थामें ईश्वरसे सहायताकी याचना करना।

प्रभुके प्रति विश्वासके तीन चिह्न हैं—(१) जीविन दशामें विषयासक्त लोगोंको अत्यन्त विरोधी (विनर्धत ार्गपर चलनेवाले ) जानकर उनसे दूर रहना, (२) ।न देनेवालोंकी प्रशंसा या खुशामद न करना, (३) दुःख नेवालेकी निन्दा और तिरस्कार न करना।

निर्भयताकी प्राप्तिके क्या लक्षण हैं १ संसार-प्रेमी लोगोंसे गःस्पृह इच्छारहित होना और मनको साधन भजनमें लगाकर इेपनके मोहसे—लोक-कीर्तिसे दूर रखना। संसार क्या है ? जो तुम्हें ईश्वरसे अलग रक्खे । अधम कौन है ? जो मनुष्य ईश्वरके मार्गका अवलम्बन नहीं करता।

सङ्ग किसका करना चाहिये ! जिसमें भौं 'और 'तू' नहो। इस संसारमें मुखी कौन है ! दूसरे तमाम पदायों और लोगोंसे जिसने ईश्वरको ही सर्वोपरि समझा हो।

#### **→**◆◆**②**◆**6**>◆

## तपस्वी जुन्नेद वगदादी

( बगदादनिवासी )

अहंभावको छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना— सीका नाम सञ्चा संतोष है।

तुम जो धन, धामादि प्राप्त करनेके लिये दौड़-धूप रते हो, इसके बदले जिस ईश्वरने स्वयं तुम्हारे प्रत्येक विश्वयक कार्यको पूरा करने, तुम्हारा योग-क्षेम वहन रनेका भार ले रक्खा है, उसपर श्रद्धा और निर्भरता प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करो तो तुम सदाके लिये सभी तों में परिपूर्ण हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

प्रायश्चित्तकी तीन सीढ़ियोंपर चढ़ना चाहिये— १) आत्मग्लानिः (२) फिर पाप न करनेका निश्चयः ३) आत्मशुद्धि ।

गया हुआ समय वापस छौटकर किसी प्रकार भी नहीं तता, इसीलिये समयके सहश कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है।

जो ऑखें ईश्वरकी आज्ञाके अधीन रहनेमें कल्याण नहीं देखतीं, उन ऑखोंसे अन्धा होना अच्छा है; जो जीभ ईश्वरकी चर्चामें नहीं लगती, उससे गूँगा रहना ही अच्छा; जो कान सत्यको नहीं सुन सकते, उनसे बहरा रहना ही अच्छा और जो शरीर ईश्वरकी सेवामें नहीं लगता, उसका तो मर जाना ही सबसे अच्छा है।

उच्च और पिवत्र भावना एक ऐसी विचित्र वस्तु है जो मनुष्यके अन्तःकरणमें आती तो है पर स्थिर नहीं रहती। मनुष्यपर उसका तो वड़ा प्रेम है, पर मनुष्यका उसपर प्रेम हो तभी वह टिक सकती है।

किसी भी वस्तुको उसके मूलखरूपमें देखंना, यही उसका वास्तविक दर्शन है।

# तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी

जो गम्भीर भावसे ईश्वरका स्मरण-चिन्तन करते हैं। ही दूसरे पदार्थोंको भूल जाते हैं।

जो इंश्वरके प्रति विशेष प्रेम करते हैं, उनको लोगोंकी गिरसे क्लेश और अपमान ही अधिक मिलते हैं, परंतु प्रभुके बन्दे भी ऐसे जबर्दस्त होते हैं कि उनके बदलेमें उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं।

तमाम अवस्थाओं में प्रमुक्ते और प्रमु-भक्तोंके दास वनकर इना—इसीका नाम अनन्य और एकनिष्ट भक्तिहै । अंदर प्रमु-प्रेम करना और याहरसे अपने साधनको प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना, यही साधनको मुख्य छक्षण है।

विशुद्ध प्रभुप्रेम इस जगत्में दुर्लभ पदार्थ है। मनसे कपट-बुद्धिको दूर करनेके छिये जब मैंने प्रवह प्रयत्न किया, तभी प्रमु-प्रेमने अपने सद्गुणोंके हर्ज आकर इदयपर अधिकार जमा छिया।

होभी मनुष्य सबसे अधम है और निर्लिन हैं सर्वोत्तम है।

#### तपस्त्री बायजिद बस्तामी

जो मनुष्य प्रभुके सिवा दूसरे पदार्थोंका अनुसरण करता है, उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिये; क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी मनःशक्तिका पूरा उपयोग किये विना केवल अपने आसपास जो-जो अनित्य पदार्थ देखते हैं, उन्हींको प्राप्त करना चाहते हैं और इससे सदा साथ न रहनेवाले लौकिक पदार्थ ही उनको मिलते हैं।

अन्तः करणमें एक भण्डार है। उस भण्डारमें एक रत्न है और उस रत्नका नाम है 'प्रमु-प्रेम'। जो इस रत्नको प्राप्त कर सकता है। वहीं संत हो सकता है।

जो मनुष्य साधनारूपी शस्त्रसे समस्त जागतिक कामनाओंका मस्तक काट डाळता है, जिसकी समस्त आकाङ्काएँ केवल प्रभु-प्रेममें ही अदृश्य हो जाती हैं, ईश्वर जिसको चाहते हैं उसीके प्रति जो प्रेम करता है और ईश्वर जैसे रखना चाहते हैं, उसी प्रकार रहना चाहता है, उसी-को सद्या योगी और सद्या पुरुषार्थी जानना चाहिये।

जो ईश्वरको जानता है। वह ईश्वरके सिवा दूसरे विषयकी बात ही नहीं करता।

ईश्वर जिसपर प्रसन्न होता है, उसे तीन प्रकारका स्वभाव देता है—(१) नदीके जल-जैसी दानशीलता,(२) सूर्यके सदश उदारता और (३) पृथ्वी-जैसी सहनशीलता ।

ये सारे वाद-विवाद, शब्दाडम्बर और अहंता-ममता केवल पर्देके वाहरकी ही चीजें हैं। पर्देके अंदर तो नीरवता, स्थिरता तथा शान्ति ही व्याप रही है।

जो मनुष्य लैकिक मान-बड़ाई प्राप्त करनेके लिये लगा रहता है, उसे परमात्माकी कृपा या समीपता नहीं मिल सकती; परंतु जो मनुष्य प्रमुको पानेके लिये सं होकर लौकिक मान-बड़ाईको तिलाझिल देना जा ईश्वरीय-मार्गसे पतित न होकर उसकी समी मितछा और परम-पद भी प्राप्त कर सकता है।

तुम या तो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहरसे देते रहो और या जैसे बाहरसे दीखते हो है बन जाओ।

धर्मकी भूख वादलके समान है । जहाँ वह लग जाती है और चातककी तरह आतुरतारूपी : जाती है तो फिर तुरंत ही ईश्वरीय कृपारूपी अमृह होने लगती है ।

जो मनुष्य अपनी ही शक्तिसे प्रमुको पाना च वह तो उलटा मृत्युके ही मुखमें जा पड़ता है।

एक बार प्रभुने पूछा क 'बायिजिद ! तू क्य है !' मैंने कहा 'प्रभो ! तुम्हारी जो इच्छा हो। उ अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ।' तब उन्होंने क तो सहज बात है और जगत्की रचना हुई तमीहे लिये खुला सदावत है। जो कोई जितना भी मेरा उतना ही मैं उसका बन्हेंगा।'

एक बार मैंने प्रभुसे याचना की कि 'तुम्हारे पा और किस रास्तेंसे तुरंत पहुँचा जा सकता है!' द कहा 'यह तो बहुत ही सहज बात है। तू अपने ! उटाये हुए अहंता-ममतारूपी मिथ्यामिमानको नीचे है, तो तुरंत ही मेरे पास पहुँच जायगा!'

## तपस्विनी रविया

जन्म-तुर्किस्तानके वसरा नगरमें )

दारुण दशामें रिवया प्रभुते गर्थना करती है—हे प्रभो ! मुझे प्रपनी इस दुर्दशका शोक नहीं है । तिक्के भृद्ध नहीं और तृ मुझपर प्रसन है, बस, यही एक प्रार्थना है।'

एक रातमें प्रमुखे प्रार्थना करते ए रवियाने प्रभुक्ते कहा-



्हे प्रभो ! तेरी ही सेवामें मेरा रात-दिन बीते, ऐसी हिन्छा है। पर मैं क्या करूँ ! तूने मुझे पराबीन दाती वर्त है, इसीलिये में सारा समय तेरी उपासनामें नहीं दे सबते प्रभु ! इसके लिये मुझे क्षमा कर ।'

ंहे प्रभु ! यदि में नरकके डरते ही तेरी पूजा परे होऊँ तो मुझे उस नरकवी आगमें जला हाल और पर स्वर्गके लोमसे तेरी सेवा करती होऊँ तो वह स्वर्गका हार : भ्ये यंद कर दे; किंतु यदि मैं तेरी प्राप्तिके लिये ही तेरा जन करती होऊँ तो त् अपने अपार सुन्दर खरूपसे मुझे खित न रख।

ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञानका ल है।

ईश्वरकी प्रार्थनासे पिवत्र हुए हृदयको जो उसी श्रतिमें उस प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर देता है, अपनी सारी भाल भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके थान भजनमें मस्त रहता है, वहीं सच्चा महातमा है।

पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके सिवा ्सरी किसी चीजपर चले ही नहीं। जो मन उस परवरिदगार-जी खिदमतमें लीन हो जाता है उसे फिर दूसरे किसीकी त्या जरूरत? सेंवक अपने प्रभुपर संतुष्ट है। यह कब समझा जाय ! सम्पत्ति मिलनेपर लोग जैसे उपकार मानते हैं। वैसे हीं दुःखकी प्राप्ति होनेपर भी प्रभुका उपकार समझें तंय ।

मानव ! ईश्वरके मार्गमें न ऑखोंकी जरूरत है न जीमं-की । उसके लिये तो एक पवित्र हृदयकी ही आवश्यकता है । अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन उस पवित्रताको प्राप्त करनेके लिये सतत जाग्रत् रहे ।

पूरे जाप्रत् मनका अर्थ यही है कि ईश्वरके अतिरिक्त दूसरे किसी विश्वयकी इच्छा या उद्देश्य मनमें रहे ही नहीं और जिसका मन सर्वेश्वर्यसम्पन्न परम प्रभुकी स्मृतिमें ही नित्य हुना रहे।

### तपस्वी अबू हसन खर्कानी

( महमूद गजनीके समसामियक )

ईश्वर जब स्त्रयं अपने दासको अपना मार्ग दिखलाता है तभी उसकी गति और स्थिति अध्यात्मराज्यमें होती है।

ईश्वरको पानेके लिये जिसका हृदय तङ्गता रहता है। उसीकी माता धन्य है। क्योंकि उसका सारा हित ईश्वरमें ही समाया होता है।

तन, मन, धन और वाणिके द्वारा लोग ईश्वरके अपराध करते हैं। इसके बदले यदि वे शरीरको उसकी सेवामें तथा वाणीको उराके गुणानुवादमें लगाये रक्खें तो मन भी अपराध करनेसे बाज आये। मन भी प्रभुको ही अर्पण कर देना चाहिये, परंतु यह तभी हो सकता है जब कि अपना सर्वस्व प्रभुको अर्पण कर दिया जाय। और जैसे ही इन चार कस्तुओंको तुम प्रभुको अर्पण करते हो, वैसे ही उनकी ओरसे भी तुमको ये चार वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुका

प्रेम, (२) तेजस्विता, (३) प्रभुमय जीवन और (४) प्रभुमें मिल जाना ।

जबतक तुम मानुषी भावोंमें रहोगे, तबतक तुमको जीवनकी कटुता और खटातका खाद चखना ही पड़ेगा। जब इन भावोंसे मुक्त होकर प्रभुकी ओर बढ़ोगे तभी प्रभुमय, सिंचदानन्दमय जीवन प्राप्त कर सकोगे।

मेरे पास न शरीर है, न वाणी और न मन; क्योंकि इन तीनोंको मैंने ईश्वरके अधिकारमें सौंप दिया है।

जो प्रभुप्रेमी हो गया। वहीं प्रभुको प्राप्त करता है और जितने प्रभुको प्राप्त किया। वह अपनेको भी भूल जाता है और उतका भैंग्पन भी खो जाता है।

पश्चात्तापरूपी दृक्ष रोपो तो कड़वेके बदले मीठा फल प्राप्त हो। लोगोंके आगे दुःख रोनेकी अपेक्षा प्रमुके आगे ही रोओ तो सम्पत्ति भी प्राप्त हो।

#### तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी

- १. उन्नत कौन है १--जिसको पाप नहीं दबा सकता।
- २. मुक्त कौन है !—सांसारिक लोभ जिसको गुलाम नहीं बनाता।
- ३. मर्द कौन है !--आसुरी दृत्ति जिसको वाँघ नहीं सकती ।
- अ. जानी कौन है ?—जो ईश्वरकी प्राप्तिके लिये सर्वभावसे एकनिए हो गया है ।
- ५. जो मनुष्य वैराग्यरित होनेपर भी ज्ञानकी ही बातें किया करता है, वही इस जगत्में सर्वोपरि नास्तिक, ठग और पालण्डी है।
- ६. जिसकी दृष्टिमें जन्म और मरण दोनों समान हैं, वही सचा साधु है।
- ७. ईश्वरके ही प्रसङ्गमें सदा अनुराग रखना—यह प्रभुव्रेम-का स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण लक्षण है ।

# विजयी और पराजित

गर्वका अन्त्

इस युगके—यूरोपके तीन महान् गर्विष्ठ— नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर । तीनों अपनेको अपराजित माननेवाले । तीनोंने विश्व-साम्राज्यका खप्न देखा । तीनों तपे—खूब तपे; किंतु—

सम्राट् नेपोलियन—वह कहता था—'शब्द-कोपसे 'असम्भव' शब्द निकाल देना चाहिये। यूरोपको उसकी विजयवाहिनीने रौंदकर घर दिया। नेपोलियन जिधर गया—विजय उसका खागत करनेको पहलेसे प्रस्तुत मिली।

वही नेपोलियन—एक नन्हे-से समुद्री टापूमें कारागारमें मरा वह । उसकी विजयका क्या महत्त्व रह गया ? एक साधारण कैदी बनकर वह जेलमें जब सड़ता रहा—कहाँ गया उसका गर्व ? × ×

मदान्ध मुसोलिनी—पूरा दानव बन गया था वह । अपनी वायुसेनापर उसे बड़ा गर्व था। शक्तिके मदमें चूर मुसोलिनी—उसने कहा था—'युद्ध तो विश्वकी अनिवार्य आवश्यकता है।' नन्हे-से देश अबीसीनियापर वर्षर आक्रमण करके प्रसन्न होता रहा वह । उसने उस असमर्थ देशके निवासियोंपर विपैली गैसें डलवायीं—विजयके लिये।

वही मुसोलिनी—युद्धको विश्वकी अनिवार आवश्यकता बतानेवाला, वही सीन्योर मुसोलिनी— युद्धने ही उसे समाप्त कर दिया। फाँसीके तस्ते पर प्राणान्त हुआ उसका।

× . x x

हिटलर—हिटलरका तो नाम ही आतङ्कका प्रतीक बन गया था। हिटलरने जैसे एक हाथमें हथकड़ी और दूसरे हाथमें बम लेकर विश्वको चुनौती दे दी थी—'हथकड़ी पहिनो! मेरी परतन्त्रता स्वीकार करो। नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर बम पटक दूँगा। भून दूँगा में तम्हें।'

युद्धकी अग्नि स्वयं हिटलरने लगायी और उस युद्धने उसके सामने ही जर्मनीको खंडहर कर दिया । हिटलर—एडाल्फ हिटलरका अस्तित इस प्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी-को पता न चला।

× × ×

भगवान् गर्वहारी हैं। मनुष्यका गर्व मिया है। धनका, बलका, सेनाका, ऐश्वर्यका—विसी का, कितना भी बड़ा गर्व—गर्व तो मिटेगा— मिटकर रहेगा। गर्व भूलकर भी नहीं करना!



विजया और पराजित—गर्वका अस्त

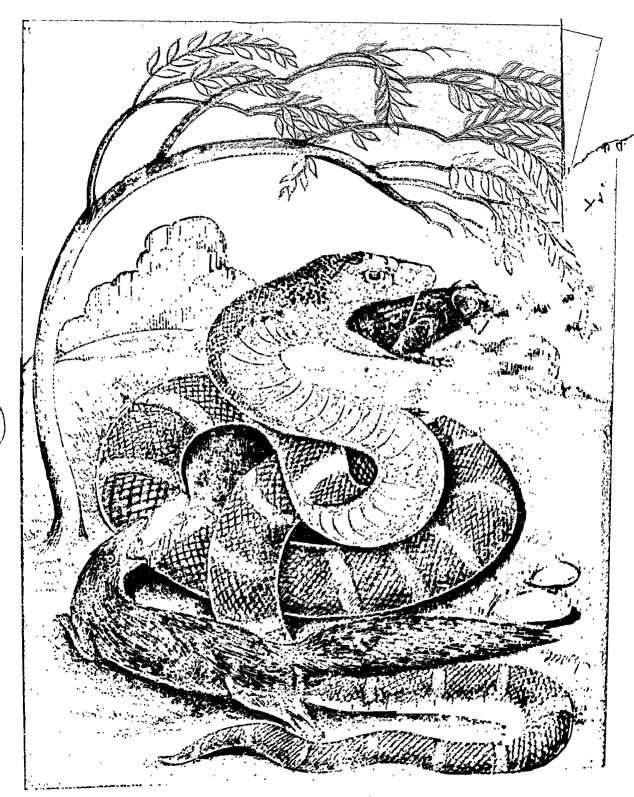

सभी मृत्युके मुखमें

# सभी मृत्युके मुखमें

नेवलेने सर्पको पकड़ रक्खा है, सर्पने मेढकको और मेढक मक्खियोंके आखेटमें मग्न है। एक रूपक है यह।

सारा संसार मृत्युके मुखमें पड़ा है।
मृत्युने पकड़ रक्खा है, केवल निगल
जानेकी देर है—किसी क्षण वह निगल
लेगी। प्रतिदिन लोग हम सबके सामने
मरते हैं। हम ख्यं किसी क्षण मर
सकते हैं।

मृत्युके मुखमें पड़ा हुआ भी यह मनुष्य दूसरोंको सताना, दूसरोंको पीड़ा देना, दूसरोंका स्वत्व हरण करना, दूसरोंको मारना छोड़ता नहीं है। स्वार्थसे प्रमत्त मनुष्य—सर्वथा विवेकशून्य चेष्टा है उसकी।

छल-कपट, हिंसा-चोरी, झूठ-ठगीसे प्राप्त धन—क्या काम आयेगा यह धन? क्या सुख देंगे ये भोग ?

बड़े छोटोंको, सबल निर्बलोंको, धनी निर्धनोंको सताने, धमकाने, ठगने—

चूसनेमें लगे हैं। मनुष्य मनुष्यका रात्रु , बना घूम रहा है! किसलिये?

उसका वैभव, उसका उपार्जन, उसके खजन—जिस सुखके लिये, जिन खजनों- के लिये, जिस शरीरके लिये वह यह पाप कर रहा है, वे सब नष्ट होंगे। महाकाल उन सब भोगों, पदार्थों और व्यक्तियोंको पीस देनेवाला है। स्वयं मनुष्य मर्त्य है—मृत्युके सुखसें पड़ा है।

यह पापकी कमाई—जन्म-जन्मतक मृत्युरूपी सर्पके मुखमें पड़े रहनेकी यह तैयारी—इसे छोड़े बिना कल्याण नहीं है। इस मोहसे छूटकर ही मृत्युसे छूटा जा सकता है।

भगवान्—केवल भगवान् ही बचा सकते हैं कालसपेसे ग्रस्त प्राणीको। उन दयामयकी शरण—उन मङ्गलमयका स्मरण—कल्याणकी कामना हो तो यही एकमात्र मार्ग है।

#### तपस्वी अबू बकर वासती

( निवासस्थान—पहले फरगान, पीछे वासन )

जहाँ उपदेश अधिक दिया जाता है वहाँ गम्भीरता कम होती है और जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ उपदेश कम होता हैं।

विधाताने तुम्हारे लिये जो विधान कर रक्ला है, उसका विरोधं करना—यह हलका स्वभाव है, अर्थात् जो विधि-विधान है उसको प्रार्थना या प्रयक्तके द्वारा बदलना चाहते हो, यह उत्तम नहीं है।

सारे सांसारिक पदार्थोंके कर्ता परमात्माको प्राप्त करना—किसी भी पदार्थको प्राप्त करनेकी अपेक्षा सुलभ है, तथापि तुम उसके पाससे सांसारिक पदार्थोंको ही प्राप्त करने और उसका हिस्सेदार होनेकी इच्छा करते हो यह कैसी बात है ! जो भी भक्त या भेषधारी मनुष्य सांसारिक लेर सामने गर्न करता है, अपना बङ्ग्यन दिखलाता है— अपने ज्ञान-वैराग्यकी हँसी ही कराता है; नगेंकि: उसके भीतरसे संसारकी सत्यता और मोह-ममता नि गयी होती तो उनसे (संसार और सांसारिकोंसे) कि हो जानेके कारण वह जरा भी गर्वनहीं करता।

तुम किली भी विषयके वैराग्य या निवृत्तिके लिये व गर्व करते हो १ ईश्वरके सम्मुख तुम्हारे ये सव (ता वैराग्य, निवृत्ति और गर्व ) मच्छरकी पाँचले भी तुच्छं जिस सनुष्यका अन्तःकरण प्रमुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकारि होता है और जो सदा प्रमुके विश्वासकी वात कहता है। व सचा सूफी या शानी है।

#### तपस्त्री सहल तस्तरी

(स्थान--तस्तर)

- १. पवित्र भोजनके बिना एकान्तमें भी उत्तम साधना नहीं हो सकती और ईश्वरार्पण किये बिना कोई भी वस्तु पित्रत्र नहीं हो सकती।
- २. इन चार बार्तोका पालन करोगे। तभी तुमसे विद्युद्ध साधना हो सकेगी—(१) भूसकी अपेक्षा कम भोजन करना। (२) छोक-प्रतिष्ठाका त्यागः (३) निर्धनताका स्वीकार और (४) ईश्वरेच्छामें संतोष।
- ३. अन्यायसे प्राप्त वस्तुका उपमोग करनेवालेके सारे अङ्ग पापसे लिप्त हो जाते हैं। उसकी अपनी इच्छा न हो तो भी वह पापमें ही डूबता चलता है। जो मनुष्य (न्याय-पूर्वक प्राप्त ) पवित्र वस्तुका उपयोग करता है, उसके सारे अङ्ग साधनाके अनुकूल वर्तते हैं और वाह्य संयोग-रूपमें ईश्वरकृपा भी उसको विशेषरूपसे आकर प्राप्त होती है।
- ४. जो मनुष्य चाहता है कि उसे सच्ची निवृत्ति प्राप्त करनी है तो उसको सब प्रकारके पापकर्मोंसे और विपरीत ज्ञानसे हाम खींच लेना चाहिये।
  - ५. तुम जो भी काम करो, वह यदि उसकी आसाके

अनुसार नहीं है तो उससे तुमको दुःख ही प्राप्त होगा।

- ६. ईश्वरभंक्त जवतक अहत्य वस्तु-िश्वितकी और प्रे नहीं पैदा करता और भ्मृत्यु सिरपर है?—यह बात या नहीं रखता, तबतक उसमें सर्वाङ्गसुन्दर तपश्चर्या आ ही नहीं।
- ७. ईश्वरके तिवा दूसरे किसी भी पदार्थमें जो मनुष्य गुमानता है उसका मन ही दूषित है, इतिहये उसके हरिंग में प्रभुविश्वास और पवित्रताकी ज्योतिका प्रकट क्षेत्र किटन है।
- ८. तुम बाहरसे निर्धन दील पड़नेबाले साधु पुरुषें के प्रति अवज्ञा और गर्व दिखलाते हो। पर यह अपी तरह जान लो कि वे ही प्रभुकी सच्ची संतानः पूर्ण प्रति निधि और सर्वोत्तम सम्पत्तिवान् हैं।
- ९. इन छः विषयोंका अवलम्बन करना टीक है— (१) ईश्वरीय अन्यका अवलम्बन, (२) भ्रृषि-मुनियींवे द्वारा प्रचारित ईश्वरीय आजाओंका अनुसरण, (३) मान पानको पवित्र रखना, (४) हिंसा और निन्दा करनेवाटों री हिंसा और निन्दा करनेसे बचना, (५) निर्णद विषयों छे

दूर रहना और (६) जो कुछ भी देनेका विचार उठे। तुरंत ही दे डालना।

१० धर्मके तीन मूल हैं—(१) विचार तथा आचार-में महात्माओंके मार्गपर चलना, (२) पवित्र खान-पान करना, (३) सत्कार्यमें ही स्थिति और प्रीति रखना।

११. ये दो वातें मनुष्यके लिये घातक हैं—(१) लोक-में मान-प्रतिष्ठा-प्राप्तिके लिये दौड़ना और (२) निर्धनतासे भयभीत होना।

१२. इस जगत्में प्रभुके समान कोई भी सच्चा सहायक नहीं और प्रभुप्रेरित महापुरुषके समान कोई सन्मार्गदर्शक नहीं।

१३. मनको सत्यमार्गपर चलानेकी पहली सीढ़ी है सत्यका स्वीकार; दूसरी सीढ़ी है संसारसे उपरित; तीसरी सीढ़ी है आचरणकी उच्चता और पवित्रता तथा चौथी सीढ़ी है प्रमुके प्रति अपराधोंके लिये क्षमा प्रार्थना ।

१४. जो पुरुष मनकी मिलनतासे मुक्त और सिंद्वचार-शील है, ईश्वरके सानिध्यके कारण जिसका मायावन्धन छिन्न-भिन्न हो गया है और जिसकी दृष्टिमें धूल और सुवर्ण एक समान है, वहीं सच्चा सुफी या ज्ञानी ऋषि है।

१५. अल्पाहारमें दिव्य शान्तिमें और लोक-संसर्गके त्यागमें साधता रहती है।

१६. कोई भी अत्यन्त आवश्यक वस्तु तुम्हारे पास न

हो तो समझो कि तुम्हारे भलेके लिये ही प्रभुकी ऐसी इच्छा है, इस प्रकार सच्चे समाधानके साथ शान्त रहनेका नाम ही प्रभुपर निर्भरता है।

१७. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंके तीन लक्षण हैं—(१) दूसरोंके सामने याचक न वनना। (२) मिलनेपर भी न लेना। (३) और लेना भी पड़े तो उसे बाँट देना।

१८. आत्म-समर्पण किये बिना कोई प्रभुके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता और स्वार्थ-साधनका त्याग किये बिना आत्म-समर्पण नहीं हो सकता।

१९. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंको तीन वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुमें पूर्ण श्रद्धा, (२) अध्यात्मविद्याका प्रकाश और (३) परमात्माका साक्षात्कार।

२०. ईश्वरने तुमको जो देना स्वीकार किया है, उसमें जरा भी संदेह न रखना—इसीका नाम निर्भरता अर्थात् प्रभुके ऊपर निर्भर रहना है।

२१. जिस वस्तुकी जरूरत हो, वह वस्तु जिसके पास हो उसीसे जान-पहचान करनी चाहिये। तुम्हें मोक्ष चाहिये तो वह भी ईश्वरके पास भरपूर होनेके कारण उसीसे जान पहचान करनेपर प्राप्त होगा, सांसारिक भाई-वन्धुओंसे नहीं।

२२. प्रभुको पानेके लिये दीनता और हीनता ( लैकिक पदार्थ न रखना ) के समान दूसरा सहल मार्ग नहीं है।

#### तपस्वी मारुफ गोरखी

ईश्वरके आश्रयपर रहनेवाले मनुष्योंके ये लक्षण हैं— (१) उनके विचारका प्रवाह ईश्वरकी ओर ही बहता रहता है। (२) ईश्वरमें ही उनकी स्थिति होती है और (३) ईश्वरकी प्रीतिके लिये ही वे सारे काम करते हैं।

जिस मनुष्यको सत्ता और प्रभुत्व प्रिय है। उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिस मार्गपर चलनेसे ईश्वरके पास जल्दी पहुँचा जा सकता है। वह मार्ग यह है कि तुम कभी मनुष्यके पाससे किसी वस्तुकी इच्छा न करो और तुम्हारे पाससे किसी वस्तुकी कोई इच्छा करे, तब वैसी वस्तुको कभी तुम अपने पास न रहने दो।

#### तपस्वी सरी सकती

(स्थान---नगदाद)

 धनवान् पड़ोसी और राजतभाके पण्डितोंसे दूर ही रहो ।

२. नीचे डिप्ले परिमाणसे अधिक मिले तो यह

निष्प्रयोजन और भारस्वरूप ही है—(१) प्राण वचा सके, इतना अन्न, (२) प्यास बुझे, इतना जल, (३) लजा निवारण हो, इतना बस्न, (४) रहने-जितना घर और (५) उपयोगी हो इतना ज्ञान।

- ३. अपने दोर्षोको न देखने और न सुधारनेका ही नाम धर्मान्धता है।
  - ४. कहनीके अनुसार रहनी न हो-इसीका नाम ठमई है।
- ५. जिस शक्तिके द्वारा इन्द्रियों और मनको वश कर सको। उसीका नाम शक्ति है।
- ६. जो मनुप्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकता, उसकी सम्पत्तिका इतनी जल्दी विनाश होगा कि वह उसे जान भी नहीं सकेगा।
- ७. मन तीन प्रकारका होता है—एक प्रकारका मन पर्वतके समान अचल होता है, अतएव उसको कोई चलाय-मान नहीं कर सकता। दूसरे प्रकारका मन वृक्ष-जैसा होता है, अतएव उसको बाह्य संयोगरूपी वायु बराबर सञ्चालित करती रहती है। तीसरे प्रकारका मन खर—तिनकेके समान

होता है, उसको बाह्य संयोगरूपी पवन जिधर चाहता है, उधर ही उड़ाया करता है।

- ८. जिस अन्तःकरणमें सांसारिक् लालसाएँ भरी होती हैं, उनमें ये पाँच बार्ते नहीं रह सकर्ती—(१) ईश्वरका भय, (२) ईश्वरसे आशा, (३) ईश्वरके जगर प्रेम, (४) ईश्वरसे लजा और (५) ईश्वरके साथ मित्रता।
- किसी भी मनुष्यके आत्म-ज्ञानकी माप इसीते होती
   के वह ईश्वरके समीप कितना पहुँचा हुआ है।
- १०. सत्यके लिये जो मनुष्य धैर्य प्राप्त कर सकता है। वहीं आगे बढ़ता है।
- ११. ईश्वर कहता है कि 'हे भक्त ! जब तेरे मनमें मेरा स्मरण-मनन अधिक प्रबल होगा, तभी मैं तेरे जगर आसक्त हूँगा।'

## तपस्वी अबु उस्मान सैयद

१. अभिमानीकी अपेक्षा तो जो मनुष्य सीधा-सादा पापी होता है वही श्रेष्ठ है; क्योंकि पापी मनुष्यमें तो कुछ नम्रता और पापके स्वीकारकी भावना होती ही है अथवा हो सकती है, परंतु मिथ्याभिमानी तो सदाके लिये पापकी बेड़ियोंमें बँधा रहकर दुर्गतिके घोर अन्धकारकी ओर ही दुलकता जाता है।

२. जो मनुष्य लोभके कारण धनिकोंका धन या अत्र लेनेके लिये हाथ फैलाता है, वह कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य आपद्धर्मके कारण बाध्य होकर धनी आदमी-का अन्न खाता है, उसको वह नुकसान नहीं पहुँचा सकता।

३. जो मनुष्य दूसरोंके ही दोषोंको देखता और विचारता रहता है, उसका अपना जीवन भी दूषित ही होता जाता है।

# तपस्वी अबुल कासिम नसराबादी

( नन्मभूमि-नसराबाद [ खुरासन ] )

जो मनुष्य अपने श्रोताओंको केवल मौिखक ज्ञानसे ही ईश्वर-प्राप्तिका मार्ग दिखलाता है, वह तो उनको दुर्दशा-में ही डालता है और जो मनुष्य अपने उत्तम आचरणद्वारा ईश्वरीमार्ग दिखलाता है, वही सुन्दर स्थितिको प्राप्त करवाता है।

जिसने अपने जीवनमें धर्म-नीतिका पालन नहीं किया, वह सची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिसमें मानसिक नीति ही नहीं, वह आध्यात्मिक नीति कहाँसे समझ सकेगा ? और जिसमें आध्यात्मिक नीति नहीं, वह प्रभुके पास पहुँचेगा कैसे और किस प्रकार सदाके लिये सिचदानन्द-पर-पर विराजमान होगा ? जिस मनुष्यने उच नीति प्राप्त की हो और जो बाह्य विषयोंसे तथा आन्तरिक दोपांसे निलेंप रा हो, उसके सिवा दूसरा कोई भी क्या इस महत्तम पदकी प्राप्त कर सकता है ?

जो मनुष्य प्रसन्नताकी भूमिकामें जानेकी इच्छा करे। उससे कहो कि ईश्वर जिस रीतिसे प्रसन्न होता है, उमी मीति को वह धारण करे तथा उसीका आश्रय है।

## तपस्वी अबू अली दकाक

तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना भार भी अपने ऊपरसे प्रभुके ही ऊपर डाल दो और बाहरसे शवके समान अकर्ता तथा अंदरसे प्रभुका ही भजन करनेवाले बने रहो। जो मनुष्य अपने प्रेमपात्रके ऊपर अपने प्राणोंको न्योछावर नहीं कर सकता, वह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है।

साध्यको सिद्ध करनेमें प्रारम्भसे ही जिसको अनुभवी पुरुषका संयोग नहीं मिला और उच्च गुणोंकी प्राप्तिके लिये जबतक किसी सिद्ध आत्माकी सेवा नहीं की गयी, तबतक ईश्वरके साथ योग होना कठिन है।

सम्पूर्ण जीवनमें एक बार भी जिसने ठीक-ठीक

ईश्वरकी अर्चना कर छी, वह मनुष्य नरकमें भले ही जाय, तथापि उसके भीतर एक बार जो ईश्वरी प्रकाश पड़ा हुआ है, उस प्रकाशको वह जब कभी प्रकट करता है या स्मरण आता है, तभी वह नरककी आग भी बुझ जाती है और वह नरक स्वर्गके समान हो जाता है।

राजाओं और वड़े छोगोंके संसर्गसे दूर रहना; क्योंकि इनका मनोभाव छोटे बच्चोंके समान अख्यिर तथा इनका प्रताप बिगड़े हुए बाघके समान जोरावर और घातक होता है।

### तपस्वी अबू इसाक इब्राहीम खैयास

( स्थान---ईराक देशमें रय नामक नगर )

१. जो आदमी लोगोंके आगे तो ईश्वरकी बातें करता है, परंतु भीतरसे लोगोंमें मान प्राप्त करने या ऐसी ही दूसरी-तीसरी वस्तुओंको स्थान देता है, वह शीघ्र या देरसे बेआबरू होकर आफतमें ही जा पड़ता है। पश्चात् जब वह अपने अयोग्य आचरणको अयोग्य समझकर पश्चात्ताप करता है तथा वैसे कायोंसे निवृत्त होकर प्रभुपरायण बनता है, तभी वह तमाम संकटोंसे बाहर निकलता है।

२. जो मनुष्य संसार-त्याग तथा प्रभुपरायणताका वाना पहनकर लोगोंसे ही प्रार्थना करता फिरता है, उसकी ओर लोगोंकी कुछ भी दया या श्रद्धा नहीं रहने पाती और अन्त-में वह इतना हल्का पड़ जाता है कि उसका जीवन निराशा और कष्टसे भर जाता है और उसके हाथमें केवल अफसोस और अवगुण ही रह जाते हैं।

#### तपस्वी हारेस महासवी

लोगोंके आगे अपना दोष स्वीकार करनेमें जिसकों लेशमात्र भी संकोच नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि इसमें जो अपना कल्याण देखता है; अपना सत्कार्य दूसरोंके सामने प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता तथा जो दृढ़ संकल्पवाला है, वही सत्यनिष्ठ और सच्चा साधक है।

ऐसा काम करो कि प्रभुके प्रीतिपात्र बनो । संसार-का प्रीतिपात्र बन जाना तो अधोगतिमें ही जा गिरना है । यही अन्तिम और सारभृत बात है । जो मनुष्य साधनाके लिये तैयार होता है या इच्छा करता है, उसको रास्ता दिखाना तो प्रभु अपना आनन्द तथा प्रथम कार्य मानते हैं।

ईश्वरकी महिमा जाननेवाले लोग सदा प्रमु-कृपारूपी अमृत-सरोवरमें मम रहते हैं, प्रमुके निर्मलता-पवित्रतारूपी सागरमें वे बार-बार डुबकी मारते हैं और प्रमु-प्रेमरूपी अमृत्य मोती चक्षुद्वारा बाहर लाते हैं। इस प्रकारकी विशुद्धि और अमृत्य सामग्रीके कारण ही वे प्रमुदर्शन और प्रमुमयता प्राप्त करते हैं।

### तपस्वी अबू तोराब

१. जय ईश्वरमक्त सत्यिनिष्ठासे अनुष्ठानमें लगता है, तय आरम्भमें ही अनुष्ठानकी मधुरताके खादका उसको अनुभव होता है।

२. चित्तको पवित्र करने-जैसी कल्याणकारक साधना

दूसरी कोई भी नहीं; क्योंकि यह चित्त ही चिन्तामणि जैसे सव पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाली भूमिका है। जिसका विचार और चिन्तन पवित्र होता है। उससे अपवित्र किया नहीं हो सकती। विक्त विशुद्ध कियाएँ ही होती हैं।

# तपस्वी मंसूर उमर

साधक दो प्रकारके होते हैं—पहले प्रकारके साधक जगत्को ही पहचानते हैं और इस कारण उसीकी प्रसन्नताके लिये कठोर साधनाके पीछे लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकारके साधक प्रभुको पहचानते हैं; इसलिये उसीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका प्रयन करते हैं।

श्रेष्ठ लोग दो प्रकारके होते हैं---जो केवल ईश्वरका

ही साक्षात्कार करना चाहते हैं और दूसरी किसी वर्ल्ज इच्छा नहीं करते, वे उच्च कोटिके हैं; और जो लोग किसीके भी आगे अपनी आवश्यकताएँ नहीं दिखलाते तथा ऐस समझते हैं कि निर्वाहके विषयमें और जीवन तथा मरणके विषयमें ईश्वरने जो कुछ निर्धारित किया होगा, वही होगा— वह किसीसे भी बदला नहीं जा सकता। अतएव वे ईश्वरके सिवा दूसरी सारी वस्तुओंसे निःस्पृह रहते हैं।

#### तपस्वी अहमद अन्ताकी

१. मनुप्यके जीवनमें अभी जो दिन बचे हैं उसका भी यदि वह ज्ञानपूर्वक सदुपयोग करे तो उससे भी पूर्वकी सारी भूलों और पापोंको धोकर वह प्रभुसे क्षमा प्राप्त कर सकता है।

२. आन्तरिक रोगके ये पाँच औषध हैं—(१) सत्तंग, (२) धर्म-शास्त्रका अध्ययन, (३) अस्प आहार-विहार, (४) रात्रिकी और प्रातःकालकी उपासना तथा (५) जो भी कुछ करे उसे एकाग्रतापूर्वक तथा सारी शक्तिसे करनेकी पद्धति।

३. सदाचरणके दो प्रकार हैं—(१) जनसमाजके प्रति धर्मसे और नीतिपूर्वक बर्तना—इसका नाम बाह्य-

सदाचार है; और (२) प्रभुके प्रति ध्यान-भजन, श्रद्धाः प्रार्थनाः संतोषः कृतज्ञताः दर्शनकी आतुरताः प्रेमः आज्ञापालन इत्यादिके रूपमें जो आचरण होता है। वर्धः आन्तरिक सदाचार है।

४. मयका फल है पापसे दूर रहना और परमातम् अद्धाका फल है उसकी खोज करना । जो मनुष्य अपनेको नीतिमान् या उपदेशकके रूपमें परिचय देता है तथापि पापते दूर नहीं रहता; तथा जो अपनेको अद्धाल अथवा भक्तके रूपमें परिचय देता है, फिर भी प्रभुको नहीं खोजता या उसकी आज्ञा नहीं पालन करता—ये दोनों प्रकारके मनुष्य झुठे हैं, बड़े पाखण्डी हैं और महान् ठग भी हैं।

# तपस्वी अबू सैयद खैराज

१. ईश्वर जब अपने दासके ऊपर कृपा करता है, तब उसके लिये गुणानुवादका द्वार खोलता है, फिर उसको एकताके मन्दिरमें ले जाता है और बहाँ उसकी दृष्टि महिमा और गौरवपर पड़ती है। जब वह इस स्थितिमें पहुँचता है, तमी वह अहंता और ममतासे पूरा-पूरा छूटकर प्रभुमें—सचिदानन्द-पदमें स्थित होता है।

२. ईश्वरके गुणानुवादके तीन प्रकार हैं—(१) केवल जीमके द्वारा ही गुणानुवाद गाया जाय और अन्तःकरण उसमें जुड़ा हुआ न हो। (२) जीमके द्वारा गुणानुवाद- गानके साथ ही अन्तःकरण भी उसमें जुड़ा हुआ हो। हम प्रकारके गुणगानसे पुण्यका संचय और प्रभु-कृपाकी प्राप्ति होती है। (३) केवल अन्तःकरणसे ही गुणानुवाद गाता हो और जीभ जरा भी न हिले। इस प्रकारके गुणानुवादमा पुण्य इतना अधिक होता है कि स्वयं प्रभुके सिवा और कोई उसको जान ही नहीं सकता।

 जव परमात्माका साक्षात्कार होता है, तन अन्तःकरणमें अन्य किसी भी विषयका या किसी भी प्रकारके अस्तित्वका आभासतक नहीं रहता।

#### तपस्वी अहमद खजरुया बलखी

( स्थान—खुरासानमें बलख नगर )

प्रश्न-प्रभुप्रेमीके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—प्रभुप्रेमीके मनको इहलोक या परलोकके कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते । उसका अन्तःकरण प्रभुकी ही महिमा और मनन-चिन्तनमें डूबा रहता है और प्रभुसेवाके सिवा दूसरी कोई भी उसमें वासना नहीं रहती। अपने परिवारमें रहकर वह खाता-पीता, बोलता-चलता और वैठता-उठता है, फिर भी वह अपनेको विदेशी मेहमान ही जानता है; क्योंकि अपने परम सखा प्रभुके हृदयमें उसने जो उच्च स्थिति प्राप्त की है, उस स्थितिको उसके परिवार या संसारमें कोई भी शायद ही समझ या अनुभव कर सकता है।

# तपस्वी अबू हाजम मकी

तुम संसारकी कामनाओंसे निवृत्त हो जाओ। जो संसारमें आसक्ति रक्खेगा, उसके सारे साधन और भजन परलोकमें विनष्ट हो जायँगे और ऐसा कहलायेगा कि 'देखों, ईश्वरने जिन वस्तुओंको तुच्छ समझकर थोड़ा-योड़ा, जहाँ-तहाँ, जैसे-तैसे बिखेर रक्खा है, उन अत्यन्त तुच्छ (असत्, जड और दु:खरूप) वस्तुओंको इस मूर्ख आदमीने हृदयके हारके समान गलेमें धारण कर रक्खा है!

इस संसारकी लौकिक वस्तुओंमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जो तुमको निर्मल आनन्द प्रदान कर सके; क्योंकि संसारमें निर्मल आनन्दका सजन ही नहीं हुआ। तो भी यदि तुम ऐसे तुन्छ पदार्थोंमें आसक्त रहोगे तो वह बतारोके बदले रूपया दे देनेके समान, परलोकके महान् पदार्थोंसे दूर ही रखनेवाळा होगा।

# तपस्वी बशद हाफी

( जन्मभूमि---मर्भ )

'लोग मेरी योग्यताको जान हें तो कितना अच्छा हो।' जो ऐसी इच्छा करता है, वह स्वर्गीय मधुरता प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि होगोंमें जानकार होनेकी इच्छा करना—यह भी असार संसारमें सारबुद्धि और आसक्तिका ही हक्षण है।

तीन चातें कठिन हैं—( १ ) निर्धनतामें भी

उदारता रखना, (२) एकान्तमें भी वैराग्यकी रक्षा करना, और (३) जिसका भय लगता हो उसको भी सच-सच ही कह देना।

प्रत्येक क्षण अपने जीवनमें स्हम विचार करो और संदेहजनक वस्तुसे अलग रहो, यही पुण्यकी ओर प्रीति होनेका लक्षण है।

#### तपस्वी यूसुफ आसबात

रै. पापिनवृत्तिके ये लक्षण हैं—(१) पाखण्डी छोगोंसे दूर रहना। (२) असत्यका त्याग करना। (३) अहंकारियों-से दूर रहना। (४) प्रभुकी ओर अग्रसर होना। (५) कल्याणके मार्गपर ही चलना। (६) अधर्म। अनीति और पापकर्म छोड़नेकी हद प्रतिशा करना। (७) कृत पापोंको दूर करनेके लिये प्रयत्नशील रहना और (८) नालायकके साय नालायक न बनना।

२. वैराग्यके ये लक्षण हैं—(१) सांसारिक प्रवृत्ति

और वस्तुश्चितिका त्याग करना, (२) त्याग की हुई तथा नाशको प्राप्त हुई वस्तुकी याद भी न करना, (३) उपास्य प्रभुका ही स्मरण-सेवन करना, (४) प्रभुप्राप्तिके लिये दूसरे सारे स्वार्थोंका त्याग करना, (५) अन्तःकरणकी पवित्र वनाना, (६) ऐसा हरेक आचरण, जो प्रेमपात्र प्रभुको प्रिय लगे, करना, (७) आहार और निद्राको, जहाँतक वन सके, कम करना, (८) वैराग्यका यह भी एक लक्षण है कि जो साभक ईश्वरमें ही शान्ति नहीं पाता, उसमें सम्बा नैराग्य ही नहीं होता।

३. सात्विकताके ये लक्षण हैं—(१) जो बात कोई गुप्त रखना चाहता है उसको जाननेकी इच्छा न होना। (२) संदेहवाली वस्तुओंसे दूर रहना और भले-बुरेका विचार करना। (३) भविष्यकी चिन्ता न करना। (४) लाभ-हानिमं समानता रखना। (५) दूसरी बातोंको छोड़कर प्रभुकी प्रसन्नताकी ही ओर ध्यान रखना। (६) राजस और तामस खान-पान तथा सहवाससे दूर रहना। (७) संग्रह किये हुए पदार्थोंका सदुपयोग करना और (८) अपना गीरव प्रदर्शित करनेसे दूर रहना।

४. धैर्य धारण करनेके ये लक्षण हैं—(१) ओछी प्रवृत्तियोंपर अङ्कुश रखना, (२) प्राप्त शानको हद करके आचरणमें लाना, (३) प्रभुप्रेमकी प्राप्तिके पीछे लगे रहना, (४) घबराहट और उतावलापन न करना, (५) सात्त्विकताका अनुसरण करनेकी अभिलाषा होना, (६) साधनकी सिद्धिमें हद होना, (७) उचित कार्योंके लिये पूर्ण प्रयत्न करना, (८) आचार-व्यवहारमें सच्ची निष्ठा, सत्यपरायणता रखना, (९) शुभप्रयत्न करते रहना और (१०) अशुद्धि—अपवित्रता दूर करना।

५. सत्यनिष्ठाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) जैसा भीतर हो वैसा ही मुँहसे बोलना, (२) वाणी और वर्ताव एक रखना, (३) लोकप्रतिष्ठाकी लालसा छोड़ देना, (४) कर्त्तापनके अहंकारसे दूर रहना, (५) इस लोककी अपेक्षा परलोककी श्रेष्ठताको बढ़कर समझना और (६) प्रदृत्तिको कावूमें रखना।

६. निर्भरताके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) ईश्वर जित बातके लिये जामिन हो गया है उस बातकी चिन्ता न करना। (२) जिस समय जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोष रखना। (३) तन-मन-धनको सदा प्रभुकी ही सेवा-साधनामें जोड़े रखना। (४) प्रभुता (मालिकी) का परित्याग करना। (५) भैं पद' को छोड़ देना। (६) सांसारिक सम्बन्धोंका त्याग करना। (७) मन। वाणी और कमेंसे सत्यका ही अनुसरण करना। (८) तत्त्रान प्राप्त करना और (९) सांसारिक लोगोंकी आशा छोड़कर निराशाको ही पकड़ना।

७. ईश्वर-प्रेमीके कुछ लक्षण ये हैं—(१) एकान्तों रहना, (२) संसारमें डूब जानेका भय, (३) प्रभुके गुणानुवादमें मुखास्वादन, (४) साधन-भजनमें मुखका भान और (५) ईश्वरीय आदेशके अनुसार आचरण।

८. लजाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१)
मानिसक शरमः (२) विचार करके बोलनाः (३)
जिसके करनेसे क्षमा माँगनी पड़ेः ऐसे कार्योंसे समय रहते
ही दूर रहनाः (४) जिस कार्यके करनेमें लजा लगेः वैसे
विचारोंसे ही दूर रहनाः (५) नेत्रः, कान और जीभको
वशमें रखनाः (६) भोजनमें सावधानता रखना तथा
(७) शवः समाधि-स्थान तथा इमशानका स्मरण करना।

# तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी

तुम जिस सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रभुका उपकार मानना आवश्यक समझो और उपकार मानो, उस सम्पत्तिका विनाश नहीं होगा । और जिस सम्पत्तिके लिये उसका उपकार न मानकर, अपनेको ही बड़ा पराक्रमी मान बैठो, वह सम्पत्ति टिकनेवाली नहीं।

जब साधक पूरा-पूरा श्रद्धाछ बनता है। तब विपत्ति

भी उसके लिये सम्पत्ति बन जाती है। संसारके ऊपर भरोता रखना, यह तो उसके लिये विपत्तिका ही कारण हो जाता है।

ईश्वरीय आनन्द प्राप्त करनेके तीन साधन हैं— (१) सर्वभाव और एकिनिष्ठापूर्वक साधन-भजनः (२) संसार और संसारियोंसे दूर रहना और (३) ईश्वरके विवा किसी दूसरेका स्मरण न हो, ऐसा प्रयत्न करना।

## तपस्वी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद फजल

इन चारोंमें कोई-सा भी काम करनेवालेको धर्म छोड़ जाता है—(१) जिस विषयका ज्ञान होता है, उस विषयमें भी वह ज्ञानके अनुसार नहीं चळता, (२) जिस विषयका ज्ञान न हो, उस विषयमें भी काम करनेके दिये घुसता है, अथवा तीसमार खाँ वन बैठता है, (३) प्राम ज्ञानको छिपाकर योग्य मनुष्यको भी नहीं सिखाता और (४) दूसरे लोग ज्ञानका आदान-प्रदान करते हों तो उसमें विष्न डालता है।

प्रमु-प्रेमकी चार स्थितियाँ हैं—( १ ) ईश्वरके गुणानुवादमें प्रेम और आनन्द उत्पन्न होना, ( २ ) भीतर भी प्रभुका गुणानुवाद हुआ करना, (३) विषयानुरागको नष्ट कर ईश्वरसे दूर रखनेवाली तथा वियोग करानेवाली सारी बातोंसे दूर रहना, (४) अपने पाण्डित्यकी अपेक्षा, तथा इस लोक और परलोकमें ईश्वरके सिवा दूसरा जो कुछ है, उस सबकी अपेक्षा प्रभुको ही श्रेष्ठता प्रदान करना।

# तपस्वी अबू बकर ईराक

लोगोंके द्वारा प्रमु इन आठ बातोंको चाहते हैं— ईश्वरीय आज्ञाके प्रति पूज्यभाव तथा प्रमुक्ते बनाये सारे जीवोंके प्रति प्रीतिभाव—इन दो बातोंको अन्तःकरणसे देखना चाहते हैं। एकेश्वरवादको स्वीकार करना और लोगों-के साथ मधुर वचन बोलना—इन दो बातोंको जिह्नामें देखना चाहते हैं। ईश्वराज्ञाका अनुसरण और प्रमुपरायण व्यक्तिकी सेवामें उत्साह—इन दो बातोंको देहमें देखना चाहते हैं। ईश्वरेच्छामें धीरज और लोगोंके प्रति गम्भीरता— इन दो बातोंको चरित्रमें देखना चाहते हैं।

नीचे लिखी पाँच वस्तुएँ सदा तुम्हारे साथ ही रहती हैं—(१) परमेश्वर, (२) सांसारिक जीवन, (३) पापवासना अथवा आसुरी बुद्धि, (४) घर-संसार और (५) जन-समाज। इनमें ईश्वरके साथ मिलनकी रक्षा करो, और उसने जो कुछ कहा है तथा जो कुछ कहता है, उसके अनुसार वस्तो। सांसारिक जीवनसे विरुद्ध चलना, आसुरी बुद्धिके साथ शत्रुता करना, संसारके सम्बन्धमें

धीरज रखना तथा जन-समाजके प्रति दयालु आचरण रखना। यदि तुम इस प्रकार करनेमें समर्थ होओगे तो तुम भी मुक्तात्मा हो जाओगे; ऐसा न करोगे तो अधोगितके अन्ध कूपमें जा गिरोगे। दोनों मार्ग सामने हैं, जँचे जिसपर चलो!

जबतक तुमने सांसारिक आसक्तिको निर्मूल नहीं कियाः तबतक प्रभुको पानेकी कभी भी आशा न रक्खो ।

तुम्हारे और ईश्वरके बीच जो साधन और सहायक हो, उसकी ओर पूज्य और पिवत्र भाव रक्खों; और तुम तथा तुम्हारी बाह्य प्रवृत्तिके बीच जो कुछ साधनादि हो, उसकी ओर सहनशीळता रक्खों।

प्राप्त सम्पत्तिको प्रभुके प्रीत्यर्थ समर्पण करना तथा उस मार्गमें समर्पण करानेके लिये प्रभुका हृदयसे उपकार मानना—इसीका नाम है प्रभुके प्रति कृतज्ञ बनना— न कि मुँहसे केवल चार शब्द कृतज्ञताके उच्चारण करना।



#### तपस्वी अहमद मशरूक

जो मनुष्य ईश्वरको भूलकर अन्य विषयोंमें आनन्द लेता है, उसके गारे आनन्दोंका परिणाम दुःखरूप होता है। ईश्वरकी सेवा-पूजामें जिसको प्रीति नहीं पैदा होती, उसकी अन्य सब प्रीतियोंका परिणाम भयरूप होता है; और जो प्रभुमें हृदय लगाता है, उसको सब आपत्तियोंसे प्रभु बचा लेते हैं।

प्रभुका सम्मान करनेमें प्रभुके भक्तोंका भी सम्मान आ जाता है; परंतु प्रभुभक्तोंका सम्मान करनेमें तो प्रभुके सम्मानके अतिरिक्त प्रभुको पानेका महत्त्वपूर्ण द्वार भी खुल जाता है।

# तपस्वी अबू अली जुरजानी

सायकके नीभाग्यके चार निह्न हैं—(१) साधन-का सहज समझमे आना, (२) धर्म गलनमें मेहनत न जान पड़ना, (३) माधुजनोंके प्रति स्नेह्यील होना और (४) सबके साय सदाचरणसे पर्तना। जिस साधुने अपने प्राणोंको प्रभुमें ही स्थापित किया है, जिस साधुका पार्थिव जीवन वदल गया है तथा जिसने ईस्वर-दर्शनसे अमृतत्व प्राप्त किया है, उसके सारे कार्योंमें प्रेरक, प्रभु, कर्चा और नेता भी ईश्वर ही होते हैं; क्योंकि उसने

एंट बार छंट ८०-

अपने पास तो तिनक भी कर्तव्यः, कर्तृत्व या प्रभुत्व-जैसी कोई भी वस्तु रक्ली नहीं।

जिसने अपना सम्पूर्ण हुदय प्रमुको अर्पण कर दिया है और देहको लोकसेवामें लगा दिया है, वही सच्चा त्यागी, दाता और तत्त्वज्ञानी है।

तुम प्रभुमय रहनेमें ही श्रेष्ठता समझो, लौकिक असाधारणता या चमत्कारोंका अभिलाषी होनेमें नहीं; क्योंकि ऐसी इच्छा जागी तो फिर तुम्हारी चित्तवृत्ति प्रश् मार्गमें स्थिर रहनेवाली नहीं, जिस स्थिरताको तुममें ईह आयी हुई देखना चाहता है। अधीनता (अर्थात् प्रभु आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना) प्रभुभित्तका धाम धैर्य उस धाममें प्रवेशका द्वार है और आत्मिविसर्जन । उस मन्दिरके अंदरका भाग है कि जिस धाममें सदाके हि सर्वोत्तम सुख, चेतना और शान्ति-ही-शान्ति रहा करती है

# तपस्वी अबू बकर केतानी

अन्न-जल न मिलनेपर भी जो अत्यन्त प्रफुल्ल रहता है और मृत्युपर्यन्त साधन-भजनमें लगा रहता है; विल्क जो दुःखको भी प्रभुकी कृपा समझ सकता है और मृत्यु आनेपर भी जो इँसता दीखता है, वही सञ्चा वैरागी है।

प्रायश्चित्त यद्यपि एक ही शब्द है, फिर भी इसमें ये छः भाव रहते हैं—(१) पूर्व किये गये पापोंके लिये खेद, (२) फिरसे पापमें प्रवृत्ति न हो इसके लिये स् (३) ईश्वरके लिये किये जानेवाले कर्त्तव्योंमें जो रह गयी हों उनको दूर करना, (४) अन्य लोगे जो अवाञ्छनीय आचरण हो गया हो उसका वद देना, (५) शरीरका रक्त-मांस, जो अवाञ्छनीय बढ़ा हो, उसको क्षय करना और (६) जिस पापकी मधुरता चक्खी हो, उस मनको साधनाक भी चखाना।

# तपस्वी अबू नसर शिराज

भक्तके हृदयमें जब प्रभुप्रेमकी ज्वाला पूरे जोरसे भभक उठती है, तब ईश्वरके सिवा दूसरी जो भी कोई वस्तु उसमें रहती है, उसको वह ज्वाला जलाकर भस्म करके वाहर फेंक देती है।

नीति तीन प्रकारकी है—( १ ) 'संसारियोंकी नीति'—इसमें वाणीकी मधुरता, चतुराई, बाह्य विषयोंका

श्चान, धनिकों-अफसरों और राजाओंका गुणानुवाद (२) समयका सदुपयोग, कहे अनुसार चलना, १ न ठगाना, प्रसु-प्रार्थनामें तथा हरिभक्तोंसे मेंट होनेपर प्रदर्शित करना—ये सब 'सत्पुरुषोंकी नीति' है। आन्तरिक शोधन, गृढ़ रहस्योंका श्चान, इन्द्रिय-चित्तसंयम, वासनाका त्याग और साधना—ये सब 'धर्मात्माआ' की नीति' है।

## तपस्वी फतह मोसली

सब आदमी जानते हैं कि अन्न बिना भी मनुष्य जी सकता है, परंतु उसके साथ इतना नहीं जानते कि जी मनुष्य अपने अन्तः करणको साधु-समागमसे अथवा भक्त-जनोंके चरित्रोंसे विश्वत रखता है, उसके अन्तः करणकी तो इप्रभसे मृत्यु ही हो जाती है—अर्थात् वह अधर्म, अनीतिमें

ही डूबता चला जाता है।

जो मनुष्य पूर्ण निष्काम वनकर ईश्वरकी गण लेता है, उसीके अन्तःकरणमें प्रभुप्रेम प्रवेश कर सकता है। क्योंकि जो केवल प्रभुको ही पानेकी कामनावाला होता है। वह प्रभुक्ते सिवा सारी वस्तुओंसे विमुख बनता है।

## तपस्वी मम्शाद दनयरी

जो मनुष्य सांसारिक पदार्थोंके ऊपर आसक्त नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि उल्टा अपनी देह और जीवन-तकको दुःखरूप और दोषमय समझकर उससे भी असंतुष्ट रहता है, वही सच्चा विरागी—विगतरागी है।

जबतक तुम्हारा अन्तःकरण सांसारिक विषयोंसे

उपरत होकर प्रभुके मार्गमें आसक्त और स्थिर नहीं हो जाता तथा परमेश्वरके दिये हुए वचनोंमें तुमको दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, तबतक तुम चाहे जितनी किया, उपासना, ध्यान, उपवास और व्रत किया करो, तथा चाहे जितने विषयोंका सूक्ष्मज्ञान इकड़ा किया करो, परंतु ऋषियोंकी कृपा, आचरण, अवस्था या पद तुम्हें प्राप्त होनेवाला नहीं है।

# ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिस्तियार काकी

( प्रेषक--डाक्टर एम्० इफीज सैयद एम० ए०, पी-एच्० डी० )

१—साधकको चाहिये कि खाना कम खाय। स्वादके लोभसे अधिक भोजन करना भोगीके लक्षण हैं।

२-भोजन इसिलये किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उस शरीरसे ईश्वरकी आराधना की जाय । साधकका वस्त्र भी सात्त्विक हो और उसमें किसी प्रकारका दिखावटी-पन न हो ।

३-साधकका धर्म है कि वह कम सोये और कम

बोले । सांसारिक व्यवहारोंसे अपनेको अलिप्त रक्खे ।

४—विना पूर्ण त्याग और वैराग्यके भगवान्की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टान्तके तौर हजरत बायजीद बस्तामीको भी सत्तर सालकी आराधनाके बाद, पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति उस समय हुई थी जब कि उन्होंने अपने पासकी बची हुई दो वस्तुओंको (एक मिट्टीका बर्तन और एक वस्त्र) भी त्याग दिया था।

# ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर

( प्रेषक--डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एचं० डी०)

१—ईश्वरके मार्गपर चलनेवाला साधक अपने आहार-की चिन्ता नहीं करता । अगर समयपर आहार न मिलनेसे उसका मन चिन्तित होता है तो वह ईश्वरीय दृष्टिकोणसे पापी समझा जाता है । ईश्वर ही सबका अन्नदाता है और वही सबको आहार पहुँचाता है । इसल्चिये सदा उसी भगवान्के ही अधीन रहना चाहिये ।

२-सचा बुद्धिमान् व्यक्ति वह है जो संसारके सब कामोंको ईश्वरपर छोड़ देता है और हिर-इच्छाको ही अपना आदर्श बनाता है। ३-त्यागी साधुओंके लिये आवश्यक है कि वे इस संसार और परलोकसे अपने हृदयको स्वच्छ रखते हुए उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रक्खें।

४-साधकका परम धर्म है कि वह हर समय सोते-जागते, उठते-बैठते भगवान्के स्मरणमें ही अपनेको लगाये रक्खे ।

५—जबतक साधक ईश्वरके ध्यानमें लीन रहता है, वह जीवित समझा जाता है और जब वह भगवद्-भजन नहीं करता, तव मृतकके समान समझा जाता है।

## ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती

( प्रेषक—डा॰ एम्० इफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी० )

१—जो व्यक्ति ईश्वर-उपासनाकी निन्दा करता है वह पुष्ट है। ईश्वरके नामपर दान-पुण्य करना हजार वारकी नमाजसे कहीं अच्छा है। २-किसी धार्मिक सज्जन पुरुषको गाली देना व्यभिचारके समान है। ईश्वर मेहनत-मजदूरी करनेवालींसे प्रेम रखता है। परंतु जो व्यक्ति अपने आहारके लिये अपने पुरुषार्थपर ही अभिमान रखता है, वह अधर्मी समझा जाता है; क्योंकि अन्नदाता ईश्वर ही है और वही सबको आहार देता है।

३--विपत्तिके समय जो मनुष्य दुखी होता है, वह ईश्वर-के दृष्टिकोणसे अविश्वासी समझा जाता है।

४—अगर कोई मनुष्य ईश्वरकी उपासना करता हो और उस समय कोई मिखारी और गरीव उसके पास आ जाय, तो उसका धर्म है कि अपनी उपासना छोड़कर गरीव व्यक्तिकी ओर ध्यान दे और उसकी सहायता करें।

५-तीन प्रकारके मनुष्य स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते-

(१) वे जो झूठ बोलते हैं, (२) जो कंजूस हैं और (३) वे जो पराये धनको अपनाना चाहते हैं।

६—ज्ञानी पुरुष वे हैं जो ईश्वरकी भक्तिमें लीन रहते हैं और सोते-जागते ईश्वरका ही स्मरण करते हैं। पूर्ण ज्ञानी वे हैं जो इस लोक और परलोकसे अपने मनको हटाकर सबसे विरक्त हो जाते हैं।

(७) ज्ञानी अपने अंदर देवी गुणोंको पैदा करता है और ईश्वरसे पूर्ण प्रेम करता है। ईश्वरकी प्राप्तिके लिये अपना तन, मन, धन सब कुछ छुटानेके लिये तैयार रहता है।

## संत शेख सादी

( प्रेषक--श्रीरामअवतारजी चोरसिया 'अनन्त' )

सच्चे फकीरका आदर्श दूसरा ही होता है। अगर वह अपनेको खुदाका बंदा स्वीकार करता है तो खुदाके सिवा और किसीको नहीं जानता-समझता, आखिर खुदासे नाता रखनेवालेको दुनियाके भले-बुरेसे क्या लेना-देना ?

इंसानको चाहिये कि अपनी अच्छी हालतमें उन लोगोंकी तरफ मददका हाथ बढ़ाता रहे जो दीन-दुखी हों, सहायताके मोहताज हों, इसिलये कि दीन-दुखियोंकी मदद-इमदाद करनेसे इंसानकी बला टलती रहती है। जो धन दीन-दुखियोंकी मददमें काम नहीं आता, वह आखिर जालिमके हाथका शिकार होता है।

जो आदमी अक्लमंद होता है, वह लोगोंके खेल-कूदसे ही सभी कुछ सीख लेता है। मगर जो बेवकूफ होता है वह हिकमतके तत्त्व-ज्ञानके सौ अध्याय सुननेके बाद भी कुछ नहीं सीखता।

अगर मनुष्य पेटको भोजनसे खाळी रक्खे यानी थोड़ा भोजन करे तो उसे ईश्वरीय ज्ञानका प्रकाश नजर आने लगे । इसके विरुद्ध जो नाकतक भोजनसे भरे रहते हैं, वे सानो अक्लमे खाळी रहते हैं । वे अक्सर शैतानकी तरफ बढते हैं ।

दुनियवी आदमीकी आँखें या तो संतोषसे भर सकती हैं या कब्रकी मिट्टीसे।

अगर तुम्हारे पास सोना, चाँदी हो तो उससे तुम खुद

ही न फायदा उठाओं, बल्कि दूसरोंको भी फायदा उठानेका मौका दो ।

एक तरफ तो जिंदगी बितानेकी उम्मीद और दूसरी तरफ जिंदगी जानेका डर । इसिल्ये जिंदगी वितानेकी उम्मीदमें जिंदगीको तकलीफमें डालना अक्लमंदीकी रायके खिलाफ है।

न तो काम-काजसे घबरानाः न दुखी होनाः क्यों<sup>कि</sup> अमृत हमेशा अँधेरेमें ही रहता है ।

सब्ब कडुवा होता है मगर उसका फल मीठा होता है। ईश्वरीय दया-दृष्टिपर गौर कीजिये। वह सबके गुण देखता है, दोष भी देखता है; मगर किसीकी रोजी नहीं छीनता।

अगर तुम्हें अपने पैरके नीचे दवी हुई चींटीकी हाटत माल्स है तो समझना चाहिये कि उसकी वैसी हाटत हैं। जैसी हाथींके पैर तले दवनेसे तुम्हारी हो सकती है। दूमंके दु:खको अपनेसे मिलान किये वगैर अपनी असली हाटत नहीं जान सकते।

जब तुम झगड़ेका सामान देखों तो खामोश हो जाओ। इसिलये कि खामोश-िमजाज झगड़ेका फाटक यंद कर देता है। इसके साथ ही बदिमजाजीके साथ मेटरवानी तौलकर देखों; नतीजेमें तेज तलबार नरम रेशमको हमीगड़ न काट सकेगी। मीटी जुबान और आजिजीमें यह सामीर होती है कि तुम हाथीको भी सिर्फ एक वालके जरिये जहाँ भी चाहो, ले जा सकते हो ।

इंसान अगर लालचको ठुकरा दे, तो बादशाहसे भी ऊँचा दर्जा हासिल कर ले; क्योंकि संतोष ही हमेशा इंसानका माथा ऊँचा रख सकता है।

हम इस खाकमें पीछे मिलें, पहले अपनेको ही खाक बना डालें।

अगर इंसान सुख-दुःखकी चिन्तासे ऊपर उठ जाय तो आसमानकी ऊँचाई भी उसके पैरोंके तले आ जाय।

आदतसे ही बुरा काम करनेवाला आदमी एक-न-एक दुश्मनके हाथमें गिरफ्तार रहता है। वह कहीं भी जाय, सजा देनेवाले हाथोंसे छुटकारा नहीं पा सकता। और तो और, अगर ऐसा आदमी बलाके चंगुलसे छूटनेके लिये आसमानपर भी जा पहुँचे, तो अपनी आदतसे अपनी बदकारीसे वलाके हाथों गिरफ्तार हो जायगा।

जो शख्स किसी मनमानी करनेवाले और बद-मिजाज आदमीको नसीहत करता है। वह खुद नसीहतका मोहताज है।

लालची आदमी पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता है। मगर सब्र करनेवाला एक रोटीसे ही पेट भर लेता है।

भोग-विलास एक आग है, दोजलकी आग । उससे बचते रहना, उसे तेज मत करना; तुम उसकी आँच सहनेकी ताकत कहाँसे पाओगे ? इसलिये उसपर सत्रका ठंडा पानी छिड़क देना ।

जो आदमी अच्छे जमानेमें ताकत और अख्तियार रहते हुए नेकी नहीं करता, वह बुरे जमानेमें ताकत और अख्तियार चले जानेके बाद वेहद परेशानी उठाता है। जालिमसे ज्यादा बदनसीव और कोई नहीं होता; क्योंकि मुसीवतके बक्त कोई उसका दोस्त नहीं रहता।

सबसे बहुत काम निकल आते हैं । मगर जल्दवाज मुँहकी खाते हैं । मैंने जंगलमें अपनी आँखों देखा है कि धीरे-धीरे चलनेवाला तो मंजिलपर पहुँच गया, मगर तेज दौड़नेवाला बाजी खो बैठा । तेज चलनेवाला घोड़ा तो चलते-चलते थक गया, मगर धीरे-धीरे चलनेवाला ऊँट बराबर चलता रहा ।

लोगोंके छिपे हुए ऐव जाहिर मत करो । इससे उसकी इज्जत तो जरूर घट जायगी, मेगर तेरा तो एतवार ही उठ जायगा ।

जो श्राख्स नसीहत नहीं सुनता, वह लानत-मलामत सुननेका शौक रखता है, त् अगर नसी-हतसे दूर भागता है तो तुझे लानत-मलामतके पास रहना चाहिये।

# मोलाना हजरत अली

[ पैगम्बर हजरत महम्मदके दामाद— उनकी वाणीसे अनुवादित ] ( प्रेपक—वैद्य श्रीवदरुक्षीन राणपुरी )

अकेला रहना मर्दका भला उससे जो यैठे बुरेके साथ। बुरेके साथ बुराई सीखे और न कुछ भी लागै हाथ।। नित उठि नेक संगतिमें यैठो जिससे सीखो इस्म नेकी। नेक न पावो तो रही अकेले बुरे संगसे भला एकी।। × × × जीभ चुप्पीरे पुरुप सलामत चुप रहनेमें बहुत है गुन। जीभ वाँधो ध्यानको खोलो आप चुप रहो औरकी सुन॥ बहुत बोलेसे बन्धन होता ज्यों तोता बुलबुल मैना। वोलत ही विंजरेमें डाले पंछीसे किसका क्या लेना॥

सास उसीसे सुमिरन कर ले और हिरस हवा सब छोड़। हक बिना सब हिरस हवा है तुम हकसे मुहब्बत जोड़॥ जो जो सुख दुनिया उकबाके सबसे दिलको जल्द निवार। जो पावेगा वसल हकका तो यह सब होंगे ताबेदार॥

× × ×

अन्वल आखर जाहिर वातन दरसता सुनता सो है। हे सव ही में सबसे न्यारा और नहीं सब ही वो है॥ में और तू की दुई छोड़कर एक देख कुछ दो नहीं है। ऐसा समझ फना हो उसपर तू नहीं तब सही वह है॥

#### श्रीअनवर मियाँ

[ जन्म-वैशाख बदी ७ शुक्रवार, वि० सं० १८९९, स्थान-विसनगर, पिताका नाम-अजा मियाँ, गुरुका नाम-सैया देदरशाह फकीर । ]

( प्रेषक:-वैश श्रीवदरुद्दीन राणपुरी )

समझ मन मेरा ॥ समझ मन मेरा रे यहाँ कोई नहीं तेरा। क्या गफलतमें कहता है तूँ नाहक मेरा मेरा ॥ समझ०॥ बाप भाई और लड़का लड़की औरत कुटुँब कबीला। दोस्त आस्ना सब दुनियाँके, क्यूँ गफलतने घेरा ॥ समझ० ॥ महल झरोखा काम न आवे, साहेबकी दरगामें। एक दिन ऐसा आयेगा बंदे, जंगल होगा डेरा ॥ समझ०॥ खाओ, पीओ, खरचो प्यारे, धर्म-पुण्य कुछ कर लो। संग तुम्हारे हो उजियाला, आगे राह अँधेरा ॥ समझ० ॥ ज्ञानी ! तम बेपारको आये, कुछ तो सौदा कर लो । जव मूड़ीमें खोट पड़ेगी, फोकट जायगा फेरा ||समझ मन मेरा रे||

इरिको देखा दरसन में, समझकर मगन हुआ मन में ॥ टेक ॥ जलमें देखा, यलमें देखा, देखा पवन-अगनमें, रे भाई। कंकर पाथर सबमें देखा, मनवा भया मगनमें ॥ हरि०॥ झाड़में देखा, पातमें देखा, देखा फूल-फलमें, रे भाई। ठाम-ठाममें दरसन पाया ज्ञानरूप दरपनमें ॥ हरि०॥ तुममें देखा, हममें देखा, देखा सब पुरुषनमें, रे भाई। कोई उस विन नजर न आया, हमको जग-दरसनमें ॥ हरि०॥ अकास देखा, पताल देखा, देखा गहन-गगनमें, रे भाई। तीन लोकमें उसको देखा, रमता सबके मन में ॥ हरि०॥ उसके बिना कोइ चीज न देखी, दरिया बस्ती वनमें, रे भाई।

चौदह भवनमें आप समाया, तरह-तरहके फनमें ॥ हरि०॥ हर जगहमें उसको देखा, नूर भया लोचनमें, रे भाई। उस बिन दूजा कछू न देखा, बोला सत्य बचनमें ॥ हरि०॥ उससे डोरी लगी है सबकी, खींचे सब कारनमें, रे भाई। बाजीगर ज्यूँ पूतलियोंका खेल करें लोकनमें॥ हरि०॥ कभी हमारा संग न छोडे जाग्रत् और सुपनमें रे भाई। आठ पहर हाजिर ही रहता, 'ज्ञानी' के चेतनमें ॥ हरि॰॥

मेरे दिलमें दिलका प्यारा है मगर मिलता नहीं। चश्मोंमें उसका नज़ारा है मगर मिलता नहीं॥ हुँढता फिरता हूँ उसको दर बदर औं कू-वकू। इर जगह वो आशिकारा है मगर मिलता नहीं॥ ऐ स्कीबो गर खबर हो, तो लिल्लाह दो जवाब। मेरे घरमें मेरा प्यारा है मगर मिलता नहीं॥ हरममें औ बिरहमन देरमें। शेख हूँ है इर जगह उसको पुकारा है मगर मिलता नहीं॥ पड़ा जखमी तड़पता हूँ फिराके यारमें। तीर मिजगा उसने मारा है मगर मिलता नहीं॥ मेरे अन्दर वोही खेले औ खिलावे मुझको वोह। घरमें दुलहनका दुलारा, है मगर मिलता नहीं॥ क्या करें कुछ बस नहीं, अनवर यहाँ छाचार है। पास वह दिलवर हमारा है मगर मिलता नहीं॥

# श्रीखळील जित्रान

( जन्मस्थान—–सीरियाके रुवनानमें वशेरी नामक याम। समय—–ई० सन् १८८३ जनवरी। मृत्युके समय उग्न ४८ व<sup>र्ग</sup>ः मृत्युस्थान--न्यूयार्क )

मेरे मित्रो ! स्मरण रखो कि जो सिका तुमने वृद्ध, अशक्त या आवश्यकतासे पीड़ित दरिद्रके हाथमें दिया है। वह सिक्का नहीं रह जाता । वह ईश्वरीय हृद्रयके साथ तुम्हारे रृदयको जोड्नेवाली स्वर्ण-शृङ्खला बन जाता है।

प्रेम मृत्युसे बलवान् है और मृत्यु जीवनसे बलवान्।

यह जानते हुए भी मनुष्य मनुष्यके वीचमें कितने क्षुद्र भेद खड़े कर लेता है।

में किसीकी हत्या करने-जैसा क्षुद्र वन्ँ, इसरे पूर्व अच्छा यही है कि कोई और मुझे मार डाले। आवश्यकता और विलासके मध्य कोई रेगा कोई

ानुष्य नहीं खींच सकता । केवल देवदूत यह काम कर तकता है और देवदूत—यह तो हमारे सिंद्धचारोंका ही नाम है।

इतना स्मरण रखना, कोई वासना यहाँ अपूर्ण नहीं एहती । आकांक्षा, इच्छा, कामना, राग—देर-सबेर जीवनमेंसे इन्हें अपनी तृप्तिकी शोध करनी ठहरी और जीवनको वह प्रदान करना ठहरा । (ताल्पर्य यह कि पाश्चिक वासनाएँ उठेंगी तो उनकी पूर्तिके लिये पशु होना पड़ेगा । शुभ वासनाएँ ही उठें, इसीमें जीवनका हित है । )

महान् शोक अथवा महान् आनन्द—तुम्हारे सत्यको यही प्रकट कर सकते हैं और कोई नहीं । इसका यह अर्थ हुआ कि सत्यकी प्राप्तिके लिये या तो तुम्हें अपार कष्ट सहने होंगे या आनन्दकी मस्ती प्राप्त करनी होगी—दोमेंसे एक ।

तुम्हें जिसकी आवश्यकता नहीं है, वह मुझे दे दो; इसमें कोई उदारता नहीं है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें मुझसे अधिक है, वह तुम मुझे दे दो—यही सच्ची उदारता है।

में कब समझूँगा कि मुझे जो अन्याय (कष्ट आदि) मिला, वह मेरे द्वारा किये अन्यायोंका केवल पासँग मात्र है। अपने मर्यादित ज्ञानसे दूसरेको मापनेके बदले यह मापनेका काम ही छोड़ दो।

वृत्तियों कामनाओंका संघर्ष यह और कुछ नहीं है, जीवन व्यवस्थित होना चाहता है। उसकी माँगको समझो।

धनी और कंगालके मध्यका अन्तर कितना नगण्य है। एक ही दिनकी धुधा या एक ही घंटेकी प्यास दोनोंको समान बना देती है।

में ही अग्नि हूँ और मैं ही कूड़ा-करकट हूँ । मेरी अग्नि मेरे कूड़े-करकटको भस्म कर दे—इसका नाम है— शाश्वत जीवन ।

अपना मन ही अपनेको भ्रममें डालता है और अपने नियम-संयमको भंग करता है। लेकिन मनसे परे एक तत्त्व है जो नियम-संयम भंग करनेवाले मनके वशमें नहीं होता। मनको वशमें करनेके लिये उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा

यह आश्चर्य देखो, मेरे दुःखका एक भाग—प्रधान भाग मेरे सुख पानेकी इच्छाओंमें ही है। मुझे यह जानकर

नवीनता लगी कि सुख पानेकी इच्छाका ही अर्थ है—दुःख ।
मैंने अपने आपको सात अवसरोंपर क्षुद्र बनते देखा—
१-जव मैं मनुष्यके सामने विनम्न रंक बना, इस
आशासे कि इससे संसारमें उन्नत अवस्था प्राप्त कहूँगा।

२-जब मैं निर्वल लोगोंके समक्ष गर्वसे फुदकता चलने लगा। जैसे मेरी शक्ति मेरे विकासका एक माग न होकर दुर्वलोंसे स्पर्धा करनेका साधन हो।

३-कठिनाइयोंसे भरे कार्य-क्षेत्र और सरलतासे मिलने-वाला सस्ता (वैषयिक ) सुख-इन दोनोंमेंसे एकको पसंद करनेका अवसर आनेपर जब मैंने सरलतासे मिलनेवाला सस्ता सुख चुना।

४-जब मैंने अपराध करके पश्चात्ताप एवं परिमार्जन करनेके बदले उसका समर्थन करते हुए कह दिया— ऐसे तो चला ही करता है। दूसरे भी तो यही करते हैं।

५-जब अपनी दुर्बलताको मैंने सहन कर लिया, इतना ही नहीं—इस दुर्बलताको सहन कर लेनेमें भी अपनी भक्ति मान ली।

६-जब मैंने कुरूप चेहरेकी ओर घृणा प्रदर्शित की, किंतु यह नहीं जाना कि घृणाका ही एक आच्छादन यह कुरूपता है।

७-जब किसीके द्वारा प्रशंसा सुनकर मैंने समझा कि सचमुच मैंने श्रेष्ठ कार्य किया है। दूसरोंके द्वारा प्रशंसा पाने-को अच्छाईकी कसौटी मान लेना—यह तो हद हो गयी।

इस प्रकार सात अवसरोंपर मैंने अपने आपको क्षुद्र बनते देखा।

नंगी पृथ्वीपर सोये मनुष्यके स्वप्न और गुदगुदे गद्दे-पर सोनेवाले मनुष्यके स्वप्नमें कोई अन्तर नहीं होता। जबसे मुझे इस बातका पता लगा, मैंने समझ लिया कि कहो-न-कहो; किंतु संसारमें न्यायात्माका न्याय ही चलता है। जीवनका मार्ग न्यायका मार्ग है—इसमें मेरी अचल श्रद्धा हो गयी।

संसारणका अर्थ है शान्त मिलन; किंतु विसारणका अर्थ ? संत कहते हैं कि यही मुक्ति है। जो भूल गया—भूलने योग्य सब कुछ जो भूल गया, वह उन सबके बन्धनोंसे मुक्त हो गया।

तुम्हारे ज्ञानके ऊपर पड़े हुए जडत्वके आवरणको दूर करनेके लिये तुमको प्रकृतिकी ओरसे एक वस्तु प्रदान की गयी है—वह है तुम्हारी वेदना !

# संत पीथागोरस

(जन्म-ईसापूर्व ५८६ वर्ष। देहान्त-ईसाके लगभग ५१० वर्ष पूर्व।)

संतोंके द्वारा निर्दिष्ट क्रमके अनुसार देवाधिदेव— परमेश्वरकी पूजा करो तथा धर्म-पालनमें गौरवका अनुभव करो।

अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा सगे-सम्बन्धियोंका आदर करो। पुण्यात्माओंसे मित्रता करो, उनकी मधुर सीख तथा सदाचरणके अनुसार जीवन विताओ, छोटे- से अपराध—साधारण भूलके लिये उनसे अपने प्रेम-सम्बन्ध- का विच्छेद न करो।

इसको सच मान लो और उदर, आलस्य, भोग-विलास तथा क्रोधपर विजय प्राप्त करना सीख लो। दूसरोंके तथा अपने प्रति और आत्मसम्मानके ओर ले जानेवाला कोई नीच कर्म—कुकर्म मत करो

कर्म और वचनसे सत्यका आचरण करो। वस्तुके प्रति अन्याय न हो जाय। इसका सदा १ इसको जान लो कि सब-के-सब अवश्य मर जायँ आता है और चला जाता है।

यदि कोई असत्य बोलता है तो तुम शान्त रही तुम उसे मत करो जिसे नहीं समझ पाते हो, जे उसका ज्ञान प्राप्त करो, इससे तुम्हारा जीवन मधुरहो

# चीनी संत कन्फ्यूसियस

( जन्म-ईसापूर्व ५५० या ५५१ वर्ष, ल्यू राज्यमें। पिताका नाम--शुहलेंग हेह । देहान्त-ईसापूर्व ४७८ वर्ष।)

ईश्वरके प्रति अपराध करनेवालेके लिये कोई दूसरा नहीं बचता है जिसकी वह प्रार्थना कर सके।

यदि आप ईमानदारीसे जनताका सुधार करना चाहते हैं तो कौन ऐसा प्राणी है जो अपना सुधार नहीं चाहेगा अथवा अपनी गळती नहीं सुधारेगा ?

यदि आप स्पष्टरूपसे भलाईकी कामना करेंगे तो निस्संदेह लोग भले होंगे।

जो उत्थानके योग्य हैं, उनका उत्थान करो और जो अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश दो जिससे कि वे कल्याणमार्गकी ओर अग्रसर हो सकें।

शासन वही उत्तम है जो अपने अधीनस्थोंको सुस्ती रक्खें और जो अपनेसे दूर हैं, उन्हें आकर्षित करे।

बुद्धिमान् और उत्तम शासक वही है जो प्रजापर बोझ डालकर भी उसे क्षुब्ध नहीं होने देता। वह स्वयं भी किसी प्रकारका प्रमाद नहीं करता, चाहे उसे अधिक आदिमियोंसे व्यवहार करना पड़े अथवा कम आदिमियोंसे, साधारण काम हो या महान्।

जिन विषयोंका स्वयं उन्हें ज्ञान नहीं, बुद्धिमान् पुरुष उन विषयोंमें अपना निर्णय कभी प्रकट नहीं करते।

जो स्वयं अपना ही सुधार नहीं कर सकता, उसे दूसरोंके सुधारकी बात करनेका भटा, अधिकार ही क्या है!

जो काम शीव्रतासे किया जाता है, वह पूर्णतया कभी सम्पादित नहीं होता।

मनुष्यको कभी तुच्छ विषयोंपर विचार नहीं करना चाहिये। यदि वह उन्हींमें उलझा रहेगा तो महान् कार्य यें ही रह जायँगे।

स्वामीकी सेवा करते समय, सेवाको सदा मुख्य और पारिश्रमिकको गौण समझो ।

दूसरोंने उसकी पूछ नहीं की, इस वातको जान-कर भी जो उद्दिस नहीं होता, क्या वह महापुरुप नहीं है!

महान् पुरुष वही है जो कथनके पूर्व ही किया करता है और केवल उसी वातको कहता है जिमे कि उसे करना है। वह सदा साम्प्रदायिक झंझटोंसे दूर रहता है।

महान् पुरुष क्षणमात्रके लिये भी सत्ययका त्याग नहीं करते—भीषण-से-भीषण दुःख और विपत्तिके समयमें भी वे अचल रहते हैं।

शुभके जानकारसे शुभका इच्छुक उत्तम हैं। उसने भी उत्तम वह है जो निरन्तर शुभमें ही रमण करता है।

जो गुण अपनेमें हो नहीं, उसे जो दिखानेका दोंग करता है, क्या ऐसे दाम्भिकके हृदयमें कभी सत्यकी प्रतिश हो सकती है! सरलता और सचाईके साथ मनुष्यको आत्मसंशोधनका प्रयत करना चाहिये।

सचा मनुष्य कभी उद्दिश नहीं होता।

जो व्यवहार तुम दूसरोंसे अपने प्रति नहीं चाहते। वैसा व्यवहार तुम भी दूसरोंके प्रति कभी मत करो।

जो भय और शोकसे रहित हो गया है, वहीं महान् है।

भद्र पुरुष सदा दूसरोंके गुणोंको ही बखाना करते हैं, दोषोंकी तो वे कभी आलोचना ही नहीं करते।

( इसी प्रकार सच्चा मित्र सदा अपने मित्रके गुणोंको ही प्रकाशमें लाता है, दोषोंको सदा वह छिपाता है।)

स्वार्यका दमन और आचारके स्वाभाविक नियमींका पालन करना ही सची भद्रता है।

सच्चे पुरुष सदा कर्मठ होते हैं, वे व्यर्थ बकवाद कभी नहीं करते। वे सम्मानित होते हुए भी अभिमानसे सदा दूर रहते हैं।

सचा पुरुष सदा साहसी होता है, पर साहसी पुरुष सदा सचा ही हो, सो बात नहीं। साहस तो चोर-डाकुओंमें भी होता है, पर उन्हें भला कोई नहीं कहता।

क्रोध आनेपर बुद्धिमान् पुरुष सदा परिणामपर विचार करते हैं। लाभका संयोग उपिथत होनेपर कर्तन्यकी ओर देखते हैं।

दूसरोंका सम्मान करो, लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे।

जो कदाचित् ही पूर्व अनिष्टोंको याद करता है, उसके योहे ही शत्रु होते हैं।

वचन दे देनेके बाद, मनुष्यको कभी भी काम करनेमें पीछे नहीं हटना चाहिये।

बहुत-से आदमी विल्कुल ईमानदार हो सकते हैं। चाहे उन्होंने सदाचारसम्बन्धी पुस्तकोंका अध्ययन ही न किया हो।

बुद्धिमान् पुरुष कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, भले ही वे जिज्ञासुओंको उपदेश देनेमें पूर्ण समर्थ हों।

मनुष्यको केवल ज्ञानप्राप्तिके लिये नहीं भटकना चाहिये उसे जीवनमें उतारनेका भी अभ्यास करना चाहिये।

जाननेपर यह समझना कि मैं जानता हूँ और न जाननेपर यह अनुभव करना कि मैं नहीं जानता—यही सच्ची जानकारी है।

कर्तव्य-कर्ममें प्रमाद मनुष्यके नैतिक पतनका सूचक है।

जो विद्यार्थी केवल कल्याण-सूत्रोंके अध्ययनमें ही संलग्न है, पर जिसे मोटा खाने और मोटा पहननेमें संकोच होता है, वह कमी शिक्षा पानेका अधिकारी नहीं।

गुणोंका दुराव असम्भव है, उन्हें छोग जानेंगे ही।

जो केवल अपने ही दोषोंको देखें, ऐसे पुरुष बड़े ही दुर्लभ होते हैं।

तुम इसकी चिन्ता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं जानते, बल्कि चिन्ता करो कि तुम जानने योग्य नहीं हो।

खानेको मोटा भोजन, पीनेको ग्रुद्ध जल और सहारेके लिये अपनी मुड़ी हुई बाँह हो—ऐसी स्थितिमें भी मनुष्य मुखी रह सकता है।

विना आत्म-संयम किये कोरी बुद्धिमानी कायरतामें और स्पष्टवादिता अशिष्टतामें बदल जाती है।

किसी विशाल वाहिनीके नायकको छीना जा सकता है, परंतु किसी गरीब आदमीसे उसकी दृढताको नहीं छीना जा सकता।

गुण-प्रहणमें असफलताः प्राप्त ज्ञानका परीक्षण और व्याख्या न कर सकनाः मार्ग-दर्शन करा दिये जानेके उपरान्त भी सत्पयपर न चल सकनाः अपने दोषोंको दूर न कर सकना—ये मनुष्योंको दुःख देनेवाले कारण हैं।

#### चीनी संत मेनसियस

( चीनी संत कल्प्यूसियसके शिष्य । जन्म-ईसाके पूर्व चौमी शताब्दीके प्रथम चरणमें । मृत्यु---२८९ ई० पूर्व ।)

प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सहानुभूति, शालीनता, मृदुता और न्यायपरता रहती है; जिसमें इन सद्गुणोंका अभाव होता है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका हृदय है, सदाचार उसका पय है।

में जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ। यदि वे साय-ही-साय मुझे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड़ दूँगा और सदाचारपर हट रहूँगा । मेरी इच्छित और पारी वस्तुओं मेंसे जीवन भी एक वस्तु है पर यदि जीवनते भी बड़ी कोई वस्तु है तो उसे मैं दुराचारसे अपने पार नहीं रक्खूँगा । इसी प्रकार मेरी घृणित वस्तुओं मेंसे मृत्यु भी एक वस्तु है, पर यदि इनमें मृत्युसे भी बड़ी और भगंकर कोर वस्तु है तो इन भयंकर और घृणित वस्तुओं है वचना नहीं चाहूँगा ।

# दार्शनिक खेटो

( समय ईसापूर्व ४२७ वर्ष )

अन्याय सहन करनेकी अपेक्षा, अन्यायकारी बनना अधिक निन्दनीय (धृणित ) है।

प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं तथा एक ही कारीगरद्वारा समान मिडीसे ही बनाये गये हैं। इस अपने-आपको निःसंदेह घोखा दे हें (भ्रममें डाल हें), किंतु भगवान्को तो निर्धन कुषक और शक्तिशाली राजकुँवर समानरूपरे ही प्रिय हैं।

××××

ईश्वर सत्य है (सत्यता ही ईश्वर है) तथा प्रकाश उसका प्रतिविम्ब (छाया) है। जिसने भली प्रकार रहना (जीवन-यापन करनी) सीखा है, वहीं सत्य (यथार्थता) को प्राप्त करेगा, और फिर तभी, उससे पूर्व नहीं, वह सब कहोंसे मुक्त भी हो जायगा।

× × × ×

सभी उपाधियोंके मनुष्योंको, चाहे वे सफ्ह हैं अथवा असफल, चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा न करें। चाहिये कि वे अपने कर्तव्य-कर्मको करके संतोषपूर्वक विश्राम करें।

महात्मा सुकरात

[ जन्म-ईसापूर्व ४७० वर्ष,स्थान प्थेन्स नगर । पिताका नाम-सोफोनिसकस । माताका नाम फायनेरेट । मृत्यु-ईसापूर्व ३९९ वर्ष । ( प्रेषक-श्रीकृष्णवहादुर सिन्द्रा, बी० प०, एल-एल्० बी०)

'इमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि सुख।'

किसी वस्तुका निर्णय करनेके लिये तीन तत्त्वोंकी आवश्यकता होती है—अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करनेकी क्षमता।

अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनोंका सम्मिश्रण होता है।

्हमारी आत्मा अमर है " क्या तुम जानते हो कि आत्मा अमर है और अनश्वर है १ ग्लाकन (शिष्यका नाम) ने आश्चर्यसे मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा—'भगवन्!



नहीं, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं। 'बृद्ध पुरुषोंसे पूछ-ताछ करना गरम

'वृद्ध पुरुषास पूछ-ताछ करना हितकारी है! क्योंकि उनको में उन यांत्रपंक समान समझता हूँ जो लम्बा मार्ग तय हर चुके हैं और शायद उसी मार्गपर हम स्वयं जाना है।'

'दार्शनिक कीन है ! जिसको प्रत्येक प्रकारके शनरो
प्राप्त करनेका ज्वर होता है, जिसको सदा जाननेकी रिया
वनी रहती है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वही गुज्जा
दार्शनिक है।'

जो सत्यकी झलकके प्रेमी हैं वही छच्चे दार्शनिक है।'

# यूनानके संत एपिन्यूरस

[ काल-ईसापूर्वं वर्ष ३४२-२७० ]

( प्रेषक नैय श्रीबदरुदीन राणपुरी )

जिस समय हमलोग कलह-विवाद करते हैं, परस्परकी हानि करते हैं, क्रोधसे उन्मत्त होते हैं, उग्न चण्डमूर्ति धारण करते हैं, उस समय हमलोग कितना नीचे गिर जाते हैं ! उस समय हमलोग हिंस्न पशुओंके समान हो जाते हैं!

लोगोंकी क्या भलाई करोगे ! तुमने क्या अपनी कुछ भलाई की है !

दूसरेके दोषका क्या संशोधन करोगे ! अपने दोषका क्या संशोधन किया है!

तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना, बिस्क तत्त्वज्ञानकी शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तैयार होता है, उसीका उदाहरण अपने जीवनमें दिखाओ । जो लोग तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा भोजन देखकर अच्छे हो सकें, जो तुम्हारे साथ पान करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा पान करना देखकर अच्छे हो सकें, तुम वैसा ही करो ।

आत्म-त्याग स्वीकार करो, सबको रास्ता दे दो, सबकी बातों और आचरणोंको सह हो, इसी प्रकारसे तुम उन होगोंकी मलाई कर सकोगे। उन होगोंके ऊपर कोघ उगह-कर, उनपर कटु वाक्योंकी वर्षा करके तुम उन होगोंकी महाई नहीं कर सकोगे।

भिरी जो इच्छा है, वही हो'—इस प्रकार आकाङ्का न करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि 'चाहे जैसी घटना हो, में उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूँगा' तो तुम सुन्ति होते । दूसरे किसी आदमीके दोषसे तुम्हारा अनिष्ट होगा, ऐसा अपने मनमें मत सोचो ।

अपनेको तत्त्वज्ञानी कहकर कभी प्रसिद्ध मत करो, दूसरे साधारण लोगोंके सामने तत्त्वज्ञानकी वार्ते अधिक मत बोलो, तत्त्वज्ञानके जो उपदेश हैं, उन्हें तुम कार्यमें परिणत करो।

जिनसे इमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विप्रयोंसे हमलोग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैं। जब कोई बालक दूसरे किसी बालकका प्याला तोड़ डालता है, तब हम लोग स्वभावतः यही कहते हैं—'वह संयोगसे टूट गया' अतएव दूसरेका प्याला टूटनेपर तुम जिस भावसे देखते हो, अपना प्याला टूटनेपर भी तुम्हें उसी भावसे देखना उचित है। और भी बड़े-बड़े विषयोंमें इसका प्रयोग करो। किसी दूसरेका लड़का अयवा स्त्री मर गयी है, यह सुनते ही कीन नहीं कहेगा—'यह विधाताका अखण्डनीय नियम है, यही मनुष्योंकी साधारण गति है।' किंतु तुम्हारा अपना लड़का अयवा तुम्हारी अपनी स्त्री मृत्यु-मुखमें पड़ती है, तब तुम कहते हो—'हाय! में कैसा अभागा हूँ' किंतु ऐसे समयमें एक बार तुम्हें यह विचार कर देखना चाहिये कि दूसरेके अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था। प्रकृतिका नियम सबके लिये ही समान है।

# रोमके संत मारकस अरलियस

(पिताका नाम-पिनयस वेरस, अन्म-ईसापूर्व १८० वर्ष, अप्रैक माइमें, देहान्त-१२१ वर्ष ईसापूर्व, १७ मार्च)

प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम कार्य समझना चाहिये। इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिनको अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये।

सज्जन ही ईश्वरीय कार्यकी पूर्तिमें योग देता है और धर्माचरण सिखाता है। छोटे-से-छोटा कार्य भी करना चाहिये तथा वस्तुओंके लौकिक और अलौकिक रूपके प्रति सदा सावधान रहना चाहिये।

यदि आप हँगड़े और असमर्थ हैं तो दूसरेकी सहायता और कृपासे सत्यनगरके दिन्य प्राचीरपर चढ़नेमें लजाका अनुभव नहीं करना चाहिये।

#### संत पाल

( जन्म-साईलेसियाके अन्तर्गत टारञ्चसमें। पिताका नाम- पॉल्स । ईसाके समसागविक । )

यह जान छो कि तुम ईश्वरके मन्दिर हो, तुममें ईश्वरका अंश है। यदि कोई ईश्वरके मन्दिरका नाश करता है तो वह नष्ट हो जाता है। ईश्वरका मन्दिर पवित्र होता है और इ तुम्हीं हो।

उदारता विना विश्वात और आशाके टहर ही नहीं कती । इन तीनों दिव्य सद्गुणोंमें जो अमृत्य रूपसे श्वरीय कृपाके फलस्वरूप न्यायतः हमें प्राप्त हैं, उदारता वंश्रेष्ठ है और शाश्वत—अमर जीवन ही उसका पुरस्कार है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक सर्वोत्तम मार्ग दिखाता हूँ । दि मैं मानव और देवदूतकी तरह मधुर वाणी वोलता हूँ और उदारतासे शून्य हूँ तो में पीतलकी शनशनाहट करतालकी खनखनाहटके समान हूँ। यदि में भविष्य-योग्य हूँ, सारे रहस्य और ज्ञान समझता हूँ और पह स्थानान्तरित करनेका मुझमें सुदृढ़ विश्वास है, पर उ नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।

उदारता सहनशीलता और दयाका नाम है। उ ईंण्यां, दिखाने, अहंता, दुर्व्यनहार, स्वार्थ, जल्य दुराचारणसे परेकी वस्तु है। वह दुष्टतापर गर्वित नहीं है, सत्यसे आनन्दित रहती है, कायोंमें उतकी सार्थ यचि होती है, वह सबका विश्वास करती है, सबसे रखती है और सबका साथ निवाहती है।

### पैलस्टाइन (गैलिली) के संत फिलिप

( महात्मा ईसाके सम-सामयिक )

हे आनन्दों के आनन्द, परमानन्दस्वरूप परमेश्वर ! पिके बिना किसी आनन्दकी सत्ता ही नहीं है, आप श्विदानन्द हैं। मैं आपको कब प्राप्त करूँगा !

हे समस्त गुणोंकी निधि परमेश्वर! आप मुझे अपने निदं और ऐश्वर्यकी कुछ किरणोंसे ही धन्य कर दें— तार्य कर दें। मेरे हृदयमें निरन्तर आपके प्रेमकी व्वाला जल्ती त्या आपमें ही छीन होनेकी मेरी उत्सुकता बनी रहे।

आपको प्रत्यक्ष देखने, रात-दिन आपके ही भगन कीर्तनमें लगे रहने, आपके दिन्य ऐश्वर्य और आनः रसास्वादन करते रहने, सदा आपके प्रेममें ही आसक और किसी-न-किसी अंदामें आपके स्वरूपमूत हो जानेवं मेरी परम इन्ला है।

#### पैलस्ताइनके संत पीटर बालसम

( जन्म-स्थान---पस्नृथिरोपोलिस प्रान्तका एक धाम । अस्तित्वकाल ३११ ई० के लगभग । )

में ईश्वरीय शासन्के नियम मानता हूँ । ईश्वर ही समस्त कि स्त्रोकान्तरके अधिपति हैं ।

मुझे लोहेके अंकुशसे छेदकर दुकड़े-दुकड़े भले ही कर

दो, पर में आसुरी शक्तिके सामने कभी मस्तक नत । करूँगा । मैं ईश्वरके लिये सर्वस्व स्वाहा कर दूँगा ।

मैंने ईश्वरसे निवेदन किया है; मेरी सदा यही यान रहेगी कि मैं आजीवन उनके ही लोकमें निवास करें।

#### सीरियाके संत इफम

( काल-ईसाकी चतुर्थ शतान्दी )

मैंने कभी धनका संचय नहीं किया। मैंने घरतीपर हहीं भी अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया, मेरे हुदयमें सोने और चाँदीके लिये कोई वासना नहीं है। किया सांसारिक पदार्थमें मेरी रुचि नहीं है। जिनके दृदयमें कृपा है वे मुझपर कृपा करें। मेरी दिखावटी पोशाकको हटा लीजिये तो आप देखेंगे कि मेरा श्रीर की ड़ोंसे भरा हुआ है, उसमें आपको मलिनता—अपवित्रता और दुर्गन्थका ही दर्शन होगा। मेरे तनको दकनेवाले छग्न और छलका परदा उठते ही आप मुझे एक कुरूप और वीमत्स शवके रूपमें देखेंगे।

अपने आगेकी पीढ़ीके सत्यप्रेमियोंके लिये मेरा यही संदेश है कि रात-दिन परमेश्वरके भजनमें लगे रहना चाहिये, जिस प्रकार कड़े श्रमके परिणामस्वरूप किसान अच्छी फसल काटता है, उसी प्रकार अविच्छिन्न भगवद्भक्तिसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। अनवरत ईश्वरका भजन करते रहना चाहिये।

### सीरियाके संत थैलीलियस

में अपने पापी शरीरको इसिलये यातना दे रहा हूँ कि ईश्वर मेरे क्लेश और संकटसे द्रवीभूत होकर मेरे पाप क्षमा कर दें तथा मुझे मिलनेवाले जन्मके दुःखोंसे मुक्त कर दें या उन्हें कम कर दें। ईश्वरकी दयासे आत्मसंतोष और पश्चात्तापके लिये हमें समय मिला हुआ है, यदि हम उपेक्षा करते हैं तो यह हमारे लिये बड़े अभाग्य और दुःखकी बात है।

### संत ग्रेगरी

( फारस-- कैपोडोसियाके संत । मस्तित्वकाळ ३३०---३९१ ई० के लगभग । )

सांसारिक वैभव और विपत्तिको हमें कभी वास्तविक रूप तथा महत्त्व नहीं देना चाहिये। हमें अपना ध्यान दूसरी ओर रखना चाहिये। हमारी दृष्टि सदा स्वर्गपर रहनी चाहिये। इस बातको सदा स्मरण रखना चाहिये कि पाप ही सबसे बड़ा दुर्गुण है और पुण्योंसे परमात्माकी प्राप्ति होती है।

परमात्मामें ही हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिये जिससे हम सदा पूर्ण रूपसे उन्हींमें अवस्थित रहें।

हमें सदा परमात्माके ही गुणोंका स्तवन करना चाहिये।

वे हमारी समस्त इच्छाओंको बहुत मूल्यवान् समझने-की कृपा करते हैं। उनकी यह बहुत बड़ी इच्छा रहती है कि हम उन्हें चाहें तथा उनसे प्रेम करें। हम उनसे जब पस्तुओंके लिये कृपायाचना करते हैं। तब वे हसे अपने ही प्रति की गयी कृपा समझते हैं; मानो ऐसा करके हम लोगोंने उन्होंका उपकार किया है। उनते याचित वस्तु पाकर हमें जितनी प्रसन्नता होती है। उससे कहीं अधिक प्रसन्नता उस वस्तुको हमें देनेमें उन्हें होती है। हमें इस बातके लिये सदा सावधान रहना चाहिये कि हम परमात्मासे तुच्छ वस्तुओंके लिये प्रार्थना न करें या अपनी इच्छाओंको संकुचित और सीमित न कर दें। हमें उनसे असार—तुच्छ वस्तुओंकी याचना नहीं करनी चाहिये, यह माँग उनकी उदारताके अनुकृल नहीं हो सकती। उनकी दृष्टिमें कोई भी ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है जिसे साधारण-से-साधारण मनुख्य या बड़े-से-बड़ा सम्राट् अथवा महान्-से-महान् विद्वान् अपित न कर सके। परम पवित्र और पूर्ण प्रेमसे अपने-आपको परमात्माके चरणोंपर समर्पित कर देना चाहिये।

## अलेक्जिन्द्रयाके संत मैकेरियस

(काल-ईसाकी चतुर्य शताब्दी)

परधाममें ईश्वर और उनके देवदूर्तोंके पास फिर न आना पड़े; संसारके पदार्थोंको महत्त्व नहीं पहुँचनेपर इस वातका स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें देना चाहिये।

#### संत आगस्तीन

( चर्चके विशय और डावटर कन्म-१३ नवस्कर । सन् ३९४, टगरटी (अफ्रीका )। पिताका नाम-वैद्रीशियस । माताका नाम-मोनिका । शृत्यु-सन् ४३१)

है नित्यनवीन-अनादि सीन्दर्यके मूळ अधिष्ठान परमेश्वर । अपने समयका अधिकांश को देनेके बाद मैंने आपको अपना प्रेमास्पद स्त्रीकार किया है । आप निरन्तर प्रुप्तमें विद्यमान थे, पर मैं आपसे दूर या । आपने मुझे अपने पास बुलाया, पुकारा और मेरा बहिरापन नष्ट कर दिया । आपने मेरा सर्व्य किया और आपके प्रेमाल्झिनकी आकांक्षाका मेरे मनमें उदय हुआ । वह आपको कम चाहता है जो साथ-ही-साय अपने मनमें किसी दूसरी वस्तुकी, जो आपकी पूजाके लिये नहीं है—अभिकाषा रखता है।

हे प्रेमस्वरूप परमेश्वर | अनन्त-शाश्वन ज्योतिःखरूप देव || मेरे हृदयमें कृपापूर्वक अपनी जविनश्वर प्रेमच्योति मा दीजिये |

मेरे िक्ये विपत्तिमें रहना श्रेयस्कर है, मैं विपित्तीं स्वस्य रहता हूँ; क्योंकि परमेश्वरने मेरे िक्ये हवीका विवान किया है। यदि हम उनकी इच्छाने विपरीत खितिका वरण करेंगे तो हम अपराधी हैं, ईश्वरने तो हमारे िक्ये उसी स्थितिकी व्यवस्था की है जो उनकी सत्य समझसे सर्वण उसित और न्यायपूर्ण है।

#### देवी सिंक्लेटिका

(जन्म-स्थान---अकन्नेन्डरिया नगर ( मिस्रदेश), समय चतुर्व क्रताब्दी।)

अरे, इमलोग कितने हर्षित और प्रसन्न होते यदि इमने दिच्य धाम और ईश्वरके लिये उतने प्रयन किये होते जितने संसारी लोग धन-संचय और नश्वर पदार्थोंके लिये करते हैं।

पृथ्वीपर वे डाकुओं और चोरोंका सामना करते हैं; समुद्रमें अपने-आपको अंधड़ और त्फानके सम्मुख झोंक देते हैं; उनके जहाज नष्ट हो जाते हैं, वे संकटोंको सहन करते हैं; अपने जीवनकी बाजी लगा देते हैं; सब कुछ स्वाहा कर देते हैं पर इमलोग इतने महान् और शक्तिमान् स्वामी (ईश्वर) की तेवा तथा अमृत्य पदार्थ (परम धाम) की प्राप्तिमें विष्न-बाधाओंसे भयभीत हो जाते हैं।

हमें सावधान और सचेत रहना चाहिये। हम अनवरत युद्धमें संख्या हैं। यदि हम सावधान नहीं हैं तो शत्रु किसी भी समय आक्रमण कर सकता है।

कभी-कभी जहाज झंझाबात और अंबड़मेंसे पुरिह निकल आता है, पर यदि धान्तिकालमें भी नाविक हक विद्योप स्थान नहीं रखता है तो झंझाबावके एक होंके ही वह ( जहाज ) हुब सकता है।

एक अज्ञात समुद्रके तमान इस जीवनमें इमा यात्रा हो रही है। हमारे मार्गमें चटान, रेता और जल्मा टीले मिलेंगे। कमी-कभी हमारी यात्रा शानिपूर्ण थे निर्वित्र होती है और कमी-कभी हम त्पानद्वारा उछाल थे बहा दिये जाते हैं। "" 'हम कभी सुरक्षित नहीं हैं का संकटमुक्त नहीं हैं। यदि हम सो जावँगे तो निमंदेर न हो जायँगे।

#### संत बरनर्ड

( काल-सन् १०९१-११५३ ई० )

जो मनुष्य अपने वाह्य कार्योमें लगा रहता है तया उसके भीतर क्या हो रहा है—हसकी ओर प्यान नहीं देता है, वह समझता है कि मैं ही सब बुख हूँ पर वास्तवमें वह बुख भी नहीं है।

बाग्रवृत्तिवाले व्यक्तिकी हिष्ट सदा बाह्य कार्योपर

रहती है, वह संतोष कर लेता है—अपना प्रन मना ले है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है; न तो उग ध्यान इस ओर जाता है और न वह समझता ही है। कोई गुप्त कीड़ा—दोष अपना अभाव उमे नित्यप्र कीण तथा कमजोर चनाता जा रहा है। ऐसा व्यक्ति क करता है, अपने जीवनको धार्मिक विखानतें अपुर बनाता है। पिवत्रता और तपस्यासे जीवन बिताता है पर ईश्वरकी उसके लिये यही घोषणा है कि वह गुक्से दूर ही है। वह मनुष्य बाह्यरूपसे साधना। तपस्या और व्रत-पालनमें केवल हायका उपयोग करता है। उसका हृदय तो नितान्त नीरस और कटोर होता है। उसके सारे कर्मोंकी पूर्ति स्वामाविक रूपसे किसी विशेष नियम या संयमके अन्तर्गत होती है, वह अपना कोई भी कार्यक्रम अधूरा नहीं छोड़ता है, पर अपने छोटे-से-छोटे लामके लिये वह अमूल्य-से-अमूल्य पदार्थकी हानि कर बैठता है। वह अपनी इच्छाका दास बना रहता है, कामना, तुच्छ तथा नश्वर बैमव और धन-लिण्लाका शिकार हो जाता है। इनमेंसे किसी-न-किसी या प्राय: सारे दुर्गुजोंसे उसका हृदय आकान्त रहता है।

#### संत फांसिस

( अस्तीलाईके महात्मा । जन्म ११८२, मृत्यु १२२६ ई० )



ď

H

×

şſ

# 1. w.

प्रभो ! मुझे अपनी शान्तिका साधन बना ! देषको जगह मुझे प्रेमका बीज बोने दे । अत्याचारके बदले क्षमाः संदेहके बदले विश्वास, निराशाके स्थानपर आशा, अन्धकारकी जगह प्रकाश और विपादकी भूमिमें आनन्दका निर्माण करनेकी शक्ति मुझे दे । भगवन् ! दया करने मुझे वह शक्ति दे कि किसीको मेरी सान्त्वनाकी आवश्यकता ही न पड़े । लोग मुझे समझें, इसकी जगह में ही उनको समझें, लोग मुझे प्यार करें इससे पहले में ही उन्हें प्यार करें । हमें प्राप्त वहीं होता है जो दिया जाता है । क्षमा करनेसे ही मनुष्य क्षमाका पाव वनता है और आत्मोत्सर्गमें ही नित्य-जीवनका मार्गिहित है ।

#### संत एडमंड

( आचंडिशप ऑफ केन्टरबर । पिताका नाम---रेनास्ड रिच, माताका नाम---मेविलिया, स्थान---वकशायर ( एवरिंगडन मृत्यु---१६ नवम्बर, सन् १२४२ सोयसीमें ।)

हजारों मनुष्य प्रार्थनाके समय अनेक उद्गार प्रकट कर घोषा खाते हैं। पाँच इजार शब्दोंकी अपेक्षा सब्चे भावसे हृदयरों निकले केवल पाँच शब्दोंका ही प्रभाव विशेषकपसे पड़ता है। मनुष्य जिन शब्दोंको मुखसे निकालता है, उनकी वास्तविकताका अनुभव उसे अपने हृदयमें करना चाहिये। परमेश्वर ! मैंने आपमें विश्वास किया है । लोगोंको में आपकी आराधना और उपासनाकी सीख दी है । आप इ बातके साक्षी हैं कि मैंने पृथ्वीपर आपको छोड़कर और कु भी नहीं चाहा है । आप जानते ही हैं कि मेरा द्वारा स आपकी इच्छाके अनुरूप आचरण करना चाहता है, इसिं मेरी हार्दिक अभिकाषा पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये।

#### साध्वी एलिजाबेथ

( अन्म सन् १२०७, इंगरीमें । पिताका नाम इंगरी-नरेश सिकन्दर द्वितीय, माताका नाम रानी गरह्रमृह ( Gertrude पतिका नाम राई, मृत्यु १९ नवम्बर १२३१ ई०। )

है प्राणेश्वर ! मुझे इस योग्य बना दीनिये कि मैं आप-को होड़न्तर किसी भी अन्य वस्तुरें। जो आपके लिये न हो। ग्रेम न करूँ । हे परमेश्वर ! आपकी मधुर इच्छाके अतिरिक्त ग्रेरी अन्य वस्तुर्ए मेरे लिये क्लेशकारिणी और अक्षिकर हो, ग्रांद ने आपकी पृजामें काम न आ सर्वें ।

टेव । जो आनकी इच्छा दें। वहीं मेरी इच्छा हों । जिस-

प्रकार परधाममें आपकी ही इच्छाके अनुरूप नियमपूर्वक कार्य सम्पन्न होते रहते हैं। उसी प्रकार पृथ्वीपर सभी भां तथा विशेपरूपने मेरेद्वारा आपकी मधुर इच्छाकी विधिर पूर्ति होती रहे। प्रेम प्रियतमसे एकातमबोध होनेका नार प्रियतमके हाथमें सर्वातम-समर्थण ही प्रेम है।

परमेश्वर | में पूर्णरूपसे अपने-आपको आपके ह

सोंपती हूँ । मैं हृदयसे समस्त ऐश्वर्य और समृद्धिका त्याग करती हूँ । यदि मेरे पास लोक-लोकान्तरका साम्राज्य होता तो मैं उसे छोड़कर दीनता और विरक्तिके सहारे आपका ही आश्रय ग्रहण करती । आप मेरे लिये स्वयं दैन्यका वरण करते रहते हैं ।

हृदयेश्वर ! मैं आपको बहुत चाहती हूँ । यह सच है कि आपके प्रेमको पानेके लिये पवित्र मनसे दैन्यको ही अपनाती हूँ; क्योंकि दैन्य आपको अत्यन्त प्रिय है । देव ! में अपने अहंकारको छोड़ती हूँ जिससे में आपमें ही स हो जाऊँ और मेरा अहंकार स्याग आपकी प्रस्तता कारण बने।

प्रियतम ! मेरे परमेश्वर ! आप पूर्णरूपते मेरे हो जां और मैं पूर्णरूपते आपकी हो जाऊँ। मुझे सर्वाधिक प्रेम केक आपसे ही करने दीजिये। मुझे अपने आपसे भी आप (ईश्वर)हे तथा आपमें परिन्यास समस्त वस्तुओंके लिये ही प्रेम कर्ते। दीजिये। मैं एकाग्रचित्त और दृदयसे आपको ही प्रेम करें।

## टॉमस अकिनस

( जन्म—ईस्वी सन् १२२६ के अन्तिम चरणमें । पिताका नाम—लेण्डरफ, काउन्ट ऑफ अकिनस। माताका नाम—धियोशोर। देहान्त—७ मार्च, १२७४ ई०।)

#### मृत्यु-समयकी वाणी

शीघ्र अति शीघ्र आनन्दमय प्रमु मुझपर कृपा-वृष्टि करें, मेरी सारी कामनाएँ पूरी होंगी। मैं उनमें लीन होकर पूर्ण तृस हो जाऊँगा। मैं उनके आनन्दमें सम्प्रावित हो उटूँगा। उनके परम धामकी समृद्धिते उन्मत्त हो जाऊँगा। में अपने जीवनमूळ—परमात्मामें सत्यके प्रकाशका दर्शन करूँगा।

मैंने प्रभुसे सदा यही याचना की यो कि सीपे नो आवारिन प्राणीकी तरह इस संसारसे पार हो जाऊँ विश्व में इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ।"" उन्होंने अपने अन्य सेवकोंकी अपेक्षा मुझपर विशेष हुमा विहे कि इतने शीव इस असार-संसारसे मुक्त कर मुझे अप आनन्दधाममें बुलाया है। मेरे लिये कोई दुसी न हो, अनन्दिवमोर हूँ।

### संत लेविस

( टोलोसीके विशप—जन्म—ई०सन् १२७४ विगनोकेस नाम—मेरी (इंगरीके राजाकी पुत्री)। मृत्यु—१९ अगस्त, १२९७ )

भगवत्तेवा ही जिनका कर्म है। उनके लिये विपत्ति बड़े लाभकी वस्तु हैं; इससे हमें सहनशीलता, विनम्रता और भगवच्छरणागतिकी शिक्षा मिलती है। हमारे भीतर समस्त सहुणोंका सुचार रूपसे अभ्यास बढ़ता है। सम्पत्तिके मदसे प्रान्तमें । पिता नेपल्स और सिसलीके राजा चार्ल दितीय । माताबर

जीवात्मा अन्धाः उन्मत्त और चझल हो जाता है। धन और वैभवके उन्मादमें वह अपने-आपको तथा ईश्वरको भूल जाता है। इससे वासनाएँ बलवती होती हैं, अहंबार बदता है और मन स्वार्थसे आकान्त हो जाता है।

## साध्वी कैथेरिन

(जन्म-सन् १३४७ ई० इटलीका सायेना नगर, देहस्याग-२९ अप्रैल सन् १३८० ई०)

जो जीव आत्मविस्मृत होकर एवं समस्त संसारको भुलाकर केवल स्रष्टाकी ओर दृष्टि रखता है, वही सिद्ध है।

जो जीव अपने तन-मनकी अयोग्यता और निर्वलताको समझ सकता है और उसके लिये 'जो कुछ भी सुखदायक या मङ्गलकारी है वह सब उसे ईश्वरसे प्राप्त होता है' ऐसा अनुमव करता है, वही सर्वभावसे ईश्वरको आतम-समर्पण कर सकता है और वही परमात्मामें तहीन है। सकता है।

जो जीव ईश्वरके साथ योगयुक्त होकर जितना उगले मिल सकता है। उतना ही वह अपने पापा और गरिन भागी की तरफ घृणा प्रकट कर सकता है। जिसके हृदयमें अपने पापों और मिलन भावोंके प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती, उसके हृदयमें ईश्वरका प्रेम संचरित नहीं होता, यह निश्चित वात है।

तुम विनयी बनो । परीक्षा और दुःखके समय सहिप्णुता रक्खो । सौभाग्यके समय गर्वमें फूल न जाओ । अपने-आप-को सर्वदा संयम और शासनमें रक्खो । इस प्रकार आचरण करनेसे तुम ईश्वर और मनुष्योंके प्रियपात्र बन सकोगे ।

## थोमस ए केम्पिस

[ काल सन् १३८०-१४७१ ई० ] ( प्रेषिका---बहिन श्रीकृष्णा सहगत )

#### वाणीका दुरुपयोग

यदि बोलना उचित और आवश्यक ही मालूम पड़े तो ऐसी चीजोंके बारेमें बोलो, जिनसे आत्माकी उन्नति होती है। शब्दोंका अपव्यय और आत्म-निरीक्षणका अभाव ही मुखका बुरा उपयोग करना सिखाते हैं। हाँ, आध्यात्मिक सत्सङ्ग और चर्चांसे आत्मिक उन्नतिमें बड़ी सहायता मिलती हैं।

आत्माकी प्यास बड़ी-बड़ी बातोंसे नहीं बुझती, सदाचार-मय जीवनसे ही मनको शक्ति मिलती है। पवित्र और शुद्ध अन्तःकरण ईश्वरमें हमारे विश्वासको दृढ़ करता है।

तेरे असंयमित और बेकाचू मनोविकारोंसे अधिक तेरी उन्नतिमें बाधक और तुझे दुःख देनेवाली और कौन चीज है ! जब कोई आदमी किसी वस्तुकी अनुचित वाञ्छा करता है या उसके प्रति अपवित्र आग्रह करता है तो उसका दृदय अज्ञान्त हो जाता है। वासनाओंकी विजयसे ही दृदयको शान्ति मिलती है, न कि उनके अधीन होनेसे।

अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान् न समझ लो बिल्क अपने अज्ञान और अपनी छोटाईको स्वीकार करते रहो । हम सभी अत्यन्त निर्बल प्राणी हैं; किंतु तुम अपनेसे अधिक निर्बल और किसीको न समझो ।

सत्कर्मोपर गर्व मत करो । मनुष्यका निर्णय कुछ होता है, ईश्वरका मन कुछ होता है । प्रायः जो वार्ते हमें प्रिय लगती हैं, वही भगवान्को अधिय होती हैं । अपनी योग्यता या चतुराईपर घमंड न करो, इससे तुम भगवान्को अप्रसन्न करोगे, स्मरण रक्तो कि तुम्हारे अंदर जो कुछ अच्छा है, सब भगवान्से ही तुम्हें मिला है ।

आज्ञा-पालन और आधीनता

मेंने प्राय: सुना है कि उपदेश और सलाह देनेकी

अपेक्षा, दूसरोंके उपदेश सुनना और सलाह लेना ज्यादा कल्याणकारी है। मनुष्यके लिये यह एक बहुत अच्छी वात है कि वह एक पथ-प्रदर्शककी आज्ञाकारितामें रहे और उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे, न कि मनमाना चले। उच्छृङ्खल होनेकी अपेक्षा अधीनतामें रहना कम खतरनाक है।

प्रत्येक मनुष्यको अपना हृदय मत दिखाओ। जो विवेकी है और भगवान्से डरता है, उसके सामने अपनी समस्याएँ रक्खो।

जो व्यक्ति अधीन रहना तथा प्रसन्नतापूर्वक आज्ञापालन करना नहीं जानता, वह भलीभाँति योग्यतापूर्वक शासन भी नहीं कर सकता।

#### नित्य-साधना तथा शान्ति और कल्याणके उपाय

यदि त् सर्वदा आत्मपरीक्षा नहीं कर सकता तो प्रति-दिन एक बार प्रातः या सायंकालमें तो अवश्य आत्मदर्शन-में प्रवृत्त हो।

अपनी ऑंखें अपनी ओर फेर; दूसरेके कर्मोंका निर्णायक (जज) मत बन। दूसरेसे अपनेको अच्छा मत समझ। कौन जाने भगवानके सम्मुख तू ही सबसे बुरा निकले; क्योंकि वह तो मनुष्यके भीतरकी सब बातें जानता है।

यदि इम जीवन-युद्धमें भलीमाँति वीरों एवं शक्तिमानों-की भाँति दृदतापूर्वक खड़े हों तो इम देखेंगे कि दिव्य धामसे ईश्वरकी सहायता हमें मिल रही है; क्योंकि ईश्वर उनकी सहायताके लिये सदा तैयार रहता है जो उसके लिये लड़ते हैं और उसकी विभृतिमें जिनका विश्वास है। वह हमें कृष्ट भी इसीलिये देता है कि हमें ( बुराइयों और कठिनाइयोंसे ) युद्ध करनेका अवसर मिले और हम उनपर विजय प्राप्त कर सकें।

# × × × × × पर-छिद्रान्वेपण

दूसरेकं दोप और कमजोरियोंको, चाहे वे किसी प्रकारकी हों, सहन करने और निभानेमें धीर और सहनशील होनेका
अभ्यास कर; कारण, तुझमें बहुत-सी ऐसी कमजोरियाँ हैं
जो दूसरोंको सहनी पड़ती हैं। जब तू अपनेको ही अपनी
इच्छाके अनुकूल नहीं बना पाता है तो दूसरोंसे अपने
इच्छानुसार बन जानेकी आशा कैसे रख सकता है ! हम
लोग प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक दूसरोंको पूर्ण बनानेकी इच्छा
करते हैं, किंतु अपने दोषोंको दूर नहीं करते। दूसरेके दोषोंपर
शासन करना चाहते हैं, पर स्वयं शासित होनेकी बात हमारे
मनमें नहीं आती। हम दूसरोंकी दुर्बलता, छूट और अपरिचित
स्वाधीन आचरणसे असंतुष्ट और दुखी होते हैं, किंतु अपने
लिये तो हम जो कुछ करते हैं, उसमेंसे किसी बातके लिये
इनकार सुनना पसंद नहीं करते। दूसरोंको हम कठिन
व्यवस्थाके अधीन रखना चाहते हैं; किंतु अपने किसी

#### प्रभुके साथ घनिष्ठ मैत्री एवं प्रेम

जो प्रभुको प्राप्त कर लेता है, वह संसारका सर्वोत्कृष्ट धन और वैभव प्राप्त कर लेता है और जो प्रभुको खो देता है वह सभी कुछ खो देता है। जो प्रभुसे हीन है, वही दरिद्र है और जो उसके साथ आलाप करता है वही सच्चा धनी है।

किस प्रकार प्रभुसे बातचीत की जाती है, इसे जानना

ही विज्ञता है और किस प्रकार प्रभुको हृदयमें प्रत्यक्ष करन यह जानना ही परम ज्ञानका विषय है।

कष्टोंसे पराजित और निराश न हो, वरं भगवात् इच्छापर अपनेको सम्पूर्णतया छोड़ दे। जो भी कष्ट-दुःल ३ पड़े, उसे प्रभुकी महिमाके लिये चुपचाप सहन कर। य याद रख कि शिशिरके बाद वसंत, रातके बाद दिन औ त्रानके बाद शान्तिका आगमन अवस्य होता है।

यदि त् केवल भगवान्की इच्छा-पूर्ति और पड़ोिषयोंक कल्याणकी चेष्टा करनेमें लग जाय तो निश्चय ही त् आन्तिक स्वाधीनता प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। यदि तेरा हृदय सरल एवं पवित्र हो तो संसारका प्रत्येक प्राणी तेरे लिये जीवन इ दर्पण और पवित्र प्रन्थके सहश अनुभव होगा। संसारकी कोई वस्तु इतनी क्षुद्र और अपदार्थ नहीं कि उसमें भगवान् की विभूति वर्तमान न हो।

× × ×

बातचीत आरम्भ होनेपर शब्दोंके अपव्ययको रोकनेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये एकदम मौन रहना सदा ही अपिक सरल है। बाहर प्रलोभनोंसे अपनी रक्षा करनेकी अपेक्षा घरमें एकान्त-सेवन करना अधिक सरल है। इसिलये जो आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके अभिलापी हैं। उनका जन-समाजसे दूर रहना आवश्यक है।

सानन्द बाहर जानेपर भी कभी-कभी दुःखके साप पर लौटना पड़ता है। संध्याकालके आमोदके बाद कई बार प्रातःकाल दुःखका संदेश लिये हुए आता है। शारीिक सुखका यही हाल है; वह मृदु हँसी हँसते-हँसते आता है। विंनु अन्तमें अपने तीत्र दंशनसे हँसता और मार डालता है।

## दार्शनिक संत पिकस

( मिरन्दुलाके राजकुमार, जन्म--१४६२ ई०, मृत्यु--१४९४ ई०।)

संसारके बहुत-से लोगोंका यह विचार है कि मान-प्रतिष्ठा, अधिकार और राजकीय भोग-विलासमें ही जीवनका सर्वोत्कृष्ट सुख संनिहित है। मुझे इनका विशेष अनुभव है, ये मेरे जीवनके विशेष अङ्ग थे। मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मेरे आत्माको इनमेंसे एक-से भी शान्ति और संतोषकी प्राप्ति न हुई। मुझे एकान्त और ईश्वरके चिन्तनमें ही आनन्द मिल सका।

मेरा ऐसा मत है कि यदि सीजर (रोमके ममार्) अपनी समाधिसे बोल सकते तो वे यही कहते कि किम कि हमलोगोंसे, जो जगत्के राजकार्यमें तत्पर थे, एकान्तमें रहनेतां कहीं अधिक प्रसन्न और सुखी हैं। यदि मृत प्राणी जीवित हैं। सकते तो वे दूसरी मृत्युकी यातना तत्काल स्वीकार कर हेतं, पर सांसारिक कार्यों और मान-प्रतिष्टामें पड़कर अपनी मुनिकां वास्तिवक शान्तिको खतरेमें न डाक्ते।

## संत एगनाशियस लायला

( जन्म-ई० सन् १४९१ स्थान लायलामें। पिताका नाम-डॉन बरट्राम। माताका नाम-मेरी। मृत्यु-३१ जुलाई सन् १५५६)

हमारे लिये परमात्माने जो विधान निश्चित किया है, उसीके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिये। हमें दूसरा रास्ता, यह वहाना कर कि यही सुरक्षित और सुविधापूर्ण है, नहीं अपनाना चाहिये। शैतान अपनी कलासे जीवके सम्मुख एक स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो पवित्र होते हुए भी जीवके लिये असम्भव होती है अथवा उसके स्वरूपसे भिन्न होती है—जिससे इस नवीनताके मोहमें वह अपनी वर्तमान स्थितिमें, जिसमें ईश्वरने उसे रक्खा है और जो

उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है, अरुचि और शिथिलताका अनुभव करे। ""मैं परमात्मासे प्रेम करता हूँ और वे मुझे बहुत चाहते हैं।

हे मेरे परम प्रेमास्पद परमात्मा ! हे परमानन्द-स्वरूप ईश्वर् !! यदि मनुष्य आपकी शक्ति अच्छी तरह जान जाते तो वे कभी आपके प्रति अपराध नहीं करते । आप मेरे-ऐसे पापीसे भी सम्बन्ध निवाहते हैं, आप कितने मले हैं !

## कुमारी टेरसा

( जन्म-२८ मार्च १५१५, अवीलाका ओल्ड केसटाइलमें । पिताका नाम-आलफॉनसस सेनचेज ऑफ केपीडा । माताका क्य-वियट्रीस अहेम्दा । देहावसान-४ अक्टूबर सन् १५८२ )

परमेश्वर ! मैं आपके संलाप-सुखका रसास्वादन तवतक नहीं कर सकती, जबतक अपने-आपको दिव्य भागवत-प्रेमकी आगमें पूर्णरूपसे मोमकी तरह गला देने और अपनी लौकिक विषयासक्तिको आपके प्रेमके चरणोंपर चढ़ा देनेकी परम अभिलापाका मुझमें उदय नहीं होता है। आपका सौजन्य अपार है, दुराचारी और पापीसे भी आप प्रेम करते हैं तथा उनके हितमें निरन्तर लगे रहते हैं। जो लोग थोड़े समयके भी लिये आपकी सेवामें लग जाते हैं, उनके समस्त दोष और अपराध पश्चात्तापकी वाढ़में नष्ट—निर्मूल हो जाते हैं। ऐसा तो मुझे स्वयं अपने-आपका ही अनुभव है। . . . . मैं इसका

कारण नहीं समझ पाती हूँ कि लोग आपके सम्पर्कमें आकर आपकी मैत्रीसे आत्मकल्याण क्यों नहीं कर लेते!

मुझे ऐसा लगता है कि केवल दुः लोंको सहनेके लिये ही मुझे जीवित रहना चाहिये। मैं ईश्वरसे बड़े प्रेमसे दुः लकी ही याचना करती हूँ । कभी-कभी मैं उनसे हृदय खोलकर यही कहती हूँ कि आप मुझे मृत्यु और दुः ल—दोनोंमेंसे कुपापूर्वक एक अवश्य दे दें। मुझे अपने-आपके लिये और किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। ज्यों-ज्यों समय वीतता है त्यों-ही-त्यों मुझे बड़ा आराम मिलता है कि मैं अपने प्रियतम परमात्माके निकटतर हो रही हूँ; क्योंकि मेरे जीवनकी एक पड़ी समाप्त होती जा रही है।

### संत फिलिप नेरी

( फ्लोरेन्स नगर (इटली )के संत । जन्म—सन् १५१५ ई० । पिताका नाम—फान्सिस नेर । माताका नाम—ल्यूकेशिया स्रोल्टी । देहावसान—२५ मई १५९५ ई० लगभग )

हे परमेश्वर ! वस कीजिये—वस, योड़ी ही देरके लिये इस समय अपने माधुर्य-लोतको मेरे सामनेसे मोड़ लीजिये । हे देव ! इस समय कुछ देरके लिये आप मेरे पाससे चले जाइये, चले जाइये । में मर्त्य मानव हूँ, इस स्वर्गीय आनन्दका में अधिक देरतक रसास्वादन नहीं कर सकता हूँ । मेरे परम प्रिय ! प्राणधन परमेश्वर ! मैं मर रहा हूँ, आप मेरी सहायता कीजिये ।

है परमेश्वर ! मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि हम लोगोंपर आपका अनन्त प्रेम है । आपने हमलोगोंको आपसे प्रेम करनेके लिये क्यों एक ही—इतना छोटा और इतना संकीर्ण हृदय दिया है !

#### मेरी मगडालेन

( फ़ीरेन्स ( इटली ) की साध्वी देवी । जन्म-ई० सन् १५६६ । देहान्त--२५ मई सन् १६०७ )

ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मधुर है। जब हम अपना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और सुदृढ़ समर्पण-भावनासे ईश्वरकी प्रसकता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं, तब हमारे और ईश्वरके बीचका सम्बन्ध अभित समृद्ध हो उठता है।

प्राणियो ! आओ, आओ, ईश्वरसे प्रेम करो, वे तुम्हें

बहुत चाहते हैं। हे प्रेम! जब मुझे यह पता चलत तुम्हें लोग कम जानते हैं और वे तुम्हें बहुत कम व तब मुझे मरणान्तक पीड़ा होती है। प्रेम! प्रेम तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिलता हो तो पूर्णरु पास चले आओ। मैं तुम्हें शरण प्रदान करूँ। प्रेमात्माओ! तुम प्रेम क्यों नहीं करते! तुम्हें प्रे

जीवन दिया है।

#### जर्मन संत जेकब ब्यूमी

[ काल सन् १५७५—१६२० ई० ]
( प्रेषक—वैद्य श्रीबदरुदीन राणपुरी )

जहाँ किसी प्रकारका भी संसार नहीं है, ऐसे प्रदेशमें एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवानका ग्व्ह सुन सकता है, यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और ज्ञाको तू यद कर सके तो भगवान्की आश्चर्यजनक वाणी [सन सकता है |

प्रभुसय जीवनके तीन उपाय हैं—(१) अपनी च्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये । २) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये । २) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये । १) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये । ति तुझे दुःख सहन करना सीलना चाहिये। ति हो तुझे दुःख सहन करना सीलना चाहिये। ति से तुझे दुःख को सहन कर सके। स प्रकार यदि तृ कर सकेगा तो भगवान तेरे साथ वार्ते करेगा । तिर तेरी इच्छाको वह अपनेमें प्रविष्ट कर लेगा।

प्रभुके साथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु जैसा कर डाल्सा । प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है। प्रेममें रहनेवाले द्रव्यकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती; क्योंकि वह विगतमाको ईश्वरकी सृष्टि-जैसा बड़ा बना देता है।

यदि त् जगत्को और अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा

और उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुझको मुख-शान्ति नहीं मिलेगी ! जगत्की सारी प्रदृति हे निवृत्तिकी शान्ति जीवको मिले, यह असुरको पसंद परंत उसको आदर-मान मत प्रदान कर ! प्रकार वह जो कहे उसे बिल्कुल मत कर। उसके क अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा, उससे वासना व उससे प्रभुके सौन्दर्यके बीच परछाई पहेंगी और व दृष्टिसे त् उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं सकेगा। विध्न करना तो असुरका स्वभाव है। गरंब मर्जीके बिना असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसिंग्पे तु यदि अपनी आत्मामें भगवान्का तेज देखना है। उ प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत नंबर का रास्ता है; किंतु अपनी आत्माकी दृष्टिको जद परा मत जाने दे । स्वर्गकी अथवा पृथ्वीकी कोई भी वस्तु उ मत भरः चल्कि दृढ़ श्रद्धासे उसके तेजमें प्रविष्ट हो ह पवित्र प्रेमसे प्रभुका तेज प्राप्त कर और उसकी शक्ति ( प्राप्त हो; इसके लिये उसके-जैसा शरीर त्थारण कर र ऐसा कर कि तेरा सारा जीवन प्रभुमय हो <sup>जाय</sup> भगवान्के प्रेमका रास्ता तो जगत्के मनमें मूर्वका रामा परंतु भगवान्के वालककी दृष्टिमं वही बुद्धिमानीका राजा (

## भाई लारेंस

( जन्म-सन् १६१० ई०, फ्रांसके लोरेन प्रान्तमें, जन्म-नाम-निकोलस इरमन, भगवान्का विश्वासी परम भक्त )

भगवान्के साथ निरन्तर वार्तालापके अभ्यासद्वारा अपने-को भगवत्-सान्निध्यके भावमें भलीभाँति स्थिर कर लेना चाहिये। भगवान्के साथ (मानसिक) वार्तालापको छोड़कर तुच्छ एवं मूर्खताभरी बातोंको सोचना लजाकी बात है।

हमें चाहिये कि अपने भगविद्धासको सजीव बनायें। भगवान्में हमारा विश्वास कितना कम है, यही तो शोचनीय विषय है। भगविद्धश्वासको अपने आचरणका आधारस्तम्भ न बनाकर छोग मनोविनोदके छिये प्रतिदिन बदलनेवाले तुच्छ साधनोंका आश्रय छेते हैं। भगविद्धश्वासकी साधना ही भगवान्की सची आराधना है और यही हमें पूर्णताके अति निकट ले जानेके छिये पर्याप्त है।

लैकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें कुछ न रखकर सर्वस्व भगवान्को समर्पित कर देना चाहिये और उनके प्रत्येक विधानमें संतोषका अनुभव करना चाहिये, चाहे वह विधान सुखके रूपमें प्रकट हो अथवा दुःखके । आत्मसमर्पण हो जानेपर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायँगे । प्रार्थनामें जब हमें नीरसता, भावशून्यता अथवा शियिलताका अनुभव हो, उस समय हमें भगविद्धश्वासकी आवश्यकता होती है; क्योंकि भगविद्धश्वासके अनुपातसे ही भगवान् हमारे प्रेमकी परीक्षा लेते हैं । यह वही समय है जब हम समर्पणके सुन्दर एवं सफल कार्य कर सकते हैं । ऐसाएक भी कार्य बन जानेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अग्रसर करनेमें सहायक होता है ।

बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओं में हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये। आत्मशक्तिसे सम्पन्न होनेवाली क्रियाओं के सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओं का कुछ भी महत्त्व नहीं। हमारे लिये यही एक कर्तन्य है कि भगवान्से प्रेम करें और उन्हों में ही रमण करें।

भगवत्प्रेमसे रिक्त निम्नहकरणके जितने भी साधन सम्भव हो सकते हैं, यदि उनको जुटा हैं तो भी उनसे हमारे एक भी पापका नाश नहीं हो सकता । सम्पूर्ण हृदययोगके द्वारा भगवान्से प्रेम करनेपर हमारे पापोंका स्वतः मार्जन हो जाता है। उसके लिये चिन्ताकी कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसा लगता है, मानो भगवान्ने बड़े-से-बड़े पापियोंपर महान्- से-महान् अनुग्रह कर अपनी दयाका एक अनुपम कीर्तिस्तम्भ खड़ा कर दिया है।

बड़े-से-बड़े क्लेशों और महान्-से-महान् सुर्खोका आध्यात्मिक जगत्में जो मुझे अनुभव हुआ, उसके सामने भौतिक जगत्के दुःख-सुख कुछ भी नहीं । मैं तो भगवान्से यही माँगता हूँ कि कहीं मुझसे उनका अपराध न वन जाय; इसके सिवा न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न किसी-का भय ही।

भगविद्वश्वासके प्रति मेरी जो महत्ताकी भावना एवं आदरबुद्धि है, वहीं मेरे आध्यात्मिक जीवनका मूळ आधार है। इस तथ्यको एक बार द्धदयङ्गम कर लेनेपर मुझे केवल इसी बातका सदा ध्यान रहा है कि मेरे सब काम भगवत्प्री-त्यर्थ हों और इससे इतर विचारोंके लिये मेरे मनमें कहीं कोई स्थान न रहे।

जो व्यक्ति भगवान्के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है और उनके लिये प्रत्येक कष्ट सहन करनेको कटिबद्ध हो जाता है, भगवान् उसे न तो कभी घोखा दे सकते हैं और न बहुत समयतक उसे यन्त्रणाका भोग ही कराते हैं।

भगवच्छरणागितके लिये न तो किसी विज्ञानकी आवश्यकता है और न किसी विशेष कलाकी ही; आवश्यकता है दृढ़ निश्चयसे युक्त दृदयकी, जो अनन्य भावसे भगवान्का चिन्तन करे और उन्होंमें सर्वभावेन रमण करे।

जो वस्तुएँ एवं क्रियाएँ हमें भगवदिभमुल न करें, भगवन्मार्गमें केवल कंटकरूप ही वनें, उनका सच्चे हृद्यसे त्याग ही भगवच्छरणागितकी प्रक्रियाका मुन्दर स्वरूप है। स्वतन्त्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर भगवान्के साथ वार्तालाप करनेका हम अपनेको अभ्यासी वनायें। उनको अपने अत्यन्त निकट अनुभव करें; उनके सम्मुख प्रतिक्षण अपनेको समझें। जिस कार्यके करनेमें हमें संदेह हो, उसके विषयमें भगवान्की इच्छा जाननेके लिये, एवं जिस कार्यको हम स्पष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान् हमसे करवाना चाहते हैं, उसको समुचित हंगसे करनेके लिये हम उनसे उनकी सहायताकी याचना करें और कार्यको करनेके पहले उसे

भगवानुको समर्पित कर दें तथा उसके सम्पन्न हो जानेपर उन्हें इसके लिये हार्दिक धन्यवाद दें ।

अपनी त्रृटियों एवं कमजोरियों अथवा पापेंछे निष्तसाह न होकर भगवान्के अनन्त गुणोंपर भरोसा खते हुए उनकी बाहेतुकी कुपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रार्थना करें।

जब हम अपनी शङ्काओं के समय निरुपाय होकर भगवान्-से उनके समाधानके लिये प्रार्थना करते हैं, तब वे दयाछ हमें सदा प्रकाश प्रदान करते हैं।

भगवान्की शरणमें जानेकी सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही है कि लोगोंकी प्रसन्नताका विचार न करके हम अपने निरय-प्रतिके कार्योको जहाँतक हो सके, एकमात्र भगवत्पीत्यर्थ ही करें।

हमें चाहिये कि निश्चितरूपरे हार्दिक प्रसन्नताके साथ अपना सारा विश्वास भगवान्में स्थापित कर दें और उन्हींके पदारिक्टोंमें पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण भी करें । ऐसी दढ़ निश्च बनाये रखना चाहिये कि भगवान् कभी किसी काळमें भी हमें घोला नहीं दे सकते।

भगवत्प्रीत्यर्भ छोटेसे-छोटा कार्य करते हुए हमें कभी
उकताना नहीं चाहिये । भगवान कार्यकी महत्ताकी ओर
नहीं देखते; वे देखते हैं एकमात्र हमारी मावनाको, जिससे
प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं। ऐसा प्रायः होता है कि
आरम्भमें हम प्रयत्न करते हुए भी कभी-कभी असफल हो
जाते हैं। इसपर न तो आश्चर्य प्रकट करना चाहिये और न
निराज्ञा ही। प्रयत्नको अविरतहरूपि जारी रखनेपर अन्तमें
हमें एक ऐसी सुन्दर स्थिति प्राप्त होगी, जो हमसे विना
हमारी किसी सावधानीके ऐसे कार्य कराती रहेगी जिनसे हमें
अस्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होगी।

श्रद्धा, विश्वास तथा दया—ये धर्मकी साररूप त्रिपुटी हैं) इसके सेवनसे हमारा जीवन भगवत्तंकरूपमय हो जाता है और इसके अतिरिक्त जो कुछ वच रहता है, उसका कोई महत्त्व नहीं। हाँ, उसको हम श्रद्धा एवं दवासे अभिभूत कर अपने उहस्पकी प्राप्तिमें प्रशुक्त कर सकते हैं।

श्रद्धाके सामने सब कुछ सम्भव है। विश्वास कठिनको सुगम बनाता है और प्रेम तो उसे सुगमतर बना देता है। और जो इन तीनों सहुणोंका दृहतापूर्वक अभ्यास करता है उसके छिये तो कहना ही क्या, समस्त मार्ग कण्टकहीन होकर उसका स्वागत करता है।

भगवच्छरणकी प्राप्तिकी भिन्त-भिन्न प्रकारकी प्रक्रि ओंको मैंने बहुत-सी पुस्तकोंमें पढ़ा और आधािक जीवन बनानेके लिये विविध प्रकारके माधनीका अध्य भी किया। परंतु मुझे ऐसा लगा कि जिस बातकी खो मैं हूँ यदि पुस्तकोंमें लिखे हुए सब साधनींके अनुः चलूँ तो ये मेरा मार्ग सुगम बनानेकी अपेक्षा और जटिल बना देंगे। मेरी लालसा एकमात्र सब प्रका भगवानका ही हो जानेमें थी। अन्तमें मैंने निश्वकी कि पूर्ण (भगवान्) की प्राप्तिके लिये में सम्पूर्ण लौकि वस्तुओंका त्याग कर दूँ । और पापमोचन भगवान्में पूर्णले आत्मसमर्पण कर मैंने उनके प्रेमके लिये ही उनके हि अन्य सब वस्तुओंका परित्याग कर दिया। तथा में इ प्रकार रहने लगा मानो मेरे और भगवानके विवा संजा दसरा कोई है ही नहीं। कभी मैं अपनेको भगवान्के सम् ऐसा समझता, जैसे न्यायाधीशके चरणोंपर गिरा हुआ के अपराधी ! और कभी अपने पिता, अपने परमात्माके हैं। अपने हृदयमें उनका साक्षात्कार करता। अधिकतर वर्ष सम्भव भगवान्को मैं अपने सम्मुख समझक्र पूजा<sup>-अ</sup> करता । जन-जब मेरा मन इधर-उधर मटकताः उसी-उ क्षण मैं उसे खींचकर भगवान्में लगा देता। इस प्रक्रिया मुझे पर्याप्त संतापका अनुभव हुआ । तथापि कटिगहकी उपस्थित होनेपर और मनके बलात् विचलित हो जानेगर मैं विना किसी धवराहट या अशान्तिके तत्परताके साथ अंग अम्यासमें स्था रहता। उपासनाके निर्धारित समयमें कें में भगवान्में संलग्न रहता, उसी प्रकार मैंने सारे दिन रहनेक अपना नियम बना लिया। सब समयः प्रतिपत्तः प्रतिक्षण यहाँतक कि कार्यमें अति व्यस्त रहनेपर भी में आने मना भगवद्विसारण करानेवाले समस्त विचाराँसे बचाता रहता।

मगवान्के प्रति मैंने सब प्रकारके अपराध किये हैं। गंग जीवन हुर्गुण और अधाचारकी मृति ही है। ऐसा गानार मैं अपने-आपको सबसे अधिक दीन हीन समझता हैं। अपने अपराधोंके पश्चात्तापसे अभिमृत होकर में भगतानें समुख इनको स्वीकारकर क्षमा मँगता हूँ और अपने आपरो उनके हाथोंमें साँप देता हूँ। वे जैना चाहाँ, मेरे नाम व्यवध करें। परंतु दण्ड देना तो दूर रहा, भगवान भरे अमाधीं ओर देखतेतक नहीं, कृपा-द्यासे सराबेर एंकर वे पृत्र आखिक्कन करते हैं। अपने साम-साम जिल्ला हैं और आंर करकमकोंने मुझे परोवतं हैं, यहाँतक वि अपने मण्डारशं करकमकोंने मुझे परोवतं हैं, यहाँतक वि अपने मण्डारशं

वावी मुझे सौंप देते हैं। हजारों प्रकारसे वे मेरे साथ बात-चीत तथा क्रीड़ाएँ करते हैं और पूर्णरूपसे मुझे अपना कृपा-गात्र बना छेते हैं। इस प्रकार समय-समयपर मैं अपने-आपको भगवान्की पवित्र संनिधिमें अनुभव करता रहता हूँ।

कदाचित् इम यह समझ पाते कि भगवान्की कृपा एवं सहायताकी हमें कितनी अधिक आवश्यकता है तो हम कभी एक क्षणके लिये भी भगविद्यसरण न कर सकते। आप मेरी बात मानिये और इसी क्षण पिवत्र एवं हद निश्चय कीजिये कि अबसे जान-बूझकर भगवान्को कभी नहीं सुला-येंगे और जीवनके शेष दिन परम पावन भगवत्-सांनिध्यमें ही व्यतीत करेंगे। यदि भगवान्की यह इच्छा हो कि उनके प्रेमके लिये आप अन्य सब सुखों एवं आश्वासनोंसे विश्चत करेंगे।

भगवान्में इमारी अनन्य श्रद्धा हो, इसके लिये आवश्यक है कि हम अन्य सब प्रकारकी चिन्ताओं को तिला खिल दे दें। बाहरी विशेष विधि-विधानों को, जिनमें मनुष्य प्रायः विवेक सून्य हो कर प्रवृत्त होते हैं और जो चाहे देखने में कितने ही अच्छे क्यों न हों, नमस्कार कर लें; क्यों कि आखिर ये बाहरी साधन ध्येयकी प्राप्तिके लिये ही तो किये जाते हैं, और जब भगवत्-सांनिध्यके अनुभवमें हम स्वयं भगवान् को ही प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे ध्येय हैं, तो फिर इन साधनों का आश्रय ग्रहण करने की हमें क्या आवश्यकता रह जाती है। अपने दृद्यके अने क भावों द्वारा कभी भगवान् की स्तुति, आराधना एवं आराधना की अभिलापा करते हुए और कभी उन्हीं को आत्मसमर्पण तथा धन्यवाद देते हुए कृत शतापूर्वक हम उन्हीं की संनिधिमें रहें और उन्हीं संरमण करें।

नितान्त निष्कपट एवं दीनभावसे हम अपने समस्त अपराधोंको भगवान्के सम्मुख स्वीकार कर लें और सदैव विनम्न बने रहें । प्रार्थना करते समय शब्दाहम्बर रचा जाय, ऐसा में आपको कदापि परामर्श नहीं दे सकता; क्योंकि प्रार्थनाके समय जब हम वाग्विलासकी कीड़ामें फॅसकर लंबेचीड़ स्तुति-याठ आलापने लगते हैं, तो हमारा मन बहुधा अवसर पाकर चुपकेसे भाग निकलता है। प्रार्थनाके समय भगवान्के सम्मुख आप अपने-आपको ऐसा समझें कि में एक मूढ़ अथवा पक्षाधातसे प्रस्त भिद्धक हूँ। अत्यन्त दीन-दीन अवसामें एक परम द्याद्ध भनवान्के द्वारपर पढ़ा

हूँ । उस समय आपका एक ही काम है कि अपने मनको सब ओरसे वटोरकर एकमात्र परमिपता भगवान्की संनिधिके अनुभवमें लगा दें। फिर भी यदि कभी आपका मन पूर्वाभ्यासके कारण भगवान्से हटकर इधर-उधर भटकने लगे तो इसके लिये आप विशेष चिन्तित न हों। नयोंकि खेद एवं विषाद मनको अधीन करनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा उसे और भी विक्षिप्त बना देते हैं। बल्कि आत्मवलके द्वारा अपने मनको फिरसे शान्तिपूर्वक वापस खींचकर भगवानमें लगावें । इस प्रकार यदि आप लगातार दृढतापूर्वक अभ्यास करेंगे तो भगवान् निश्चय ही आपपर अनुग्रह करेंगे। प्रार्थनाकालमें मनको सुगमतापूर्वक वशमें तथा शान्त रखनेका एक और भी उपाय है। वह यह कि अन्य सब समय इस सावधान रहें । देखते रहें कि मन कहीं विषयोंका चिन्तन तो नहीं कर रहा है। जब कभी वह भटके, आप उसे पुचकारकर लौटावें और भगवत्सांनिध्यके अनुभवमें जोड़ दें। ु इस प्रकार बार-बारके अभ्याससे जब भगविचन्तन उत्तरोत्तर बढेगा, तब प्रार्थना-कालमें मनको शान्त रखनेमें आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी और यदि कभी किसी समय वह विषयोंका चिन्तन करने भी लगेगा तो वहाँसे उसे हटानेमें आपको कोई परिश्रम नहीं होगा। क्योंिक भगवत्सांनिध्यकी ातुभूतिमें जो परम सुख मिलता है, उसका वह रसास्वादन कुछ तो कर ही चुका होगा।

आप दुःखों एवं क्लेशोंसे छूट जायँ, इसके लिये में भगवान्से कदापि प्रार्थना नहीं करता। मैं तो उन दयामयसे यही हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि जितने समयतक वे आपको इन दुःखों एवं क्लेशोंमें रक्खें, आपको इन्हें सहन करनेकी शक्त तथा धैर्यसे भी सम्पन्न बनादें। जिन भगवान्ने कृपावश आपके लिये दुःखोंका विधान रचा है, आप उन्हें अपने संनिकट अनुभव कर सुखी हों। वे जब चाहेंगे, इन्हें दूर कर देंगे। सचमुच वे लोग भाग्यशाली हैं, जो दुःखमें भी भगवान्को अपने पास समझते हैं। आपको भी इसी प्रकार भगवान्को अपने पास समझते हैं। आपको भी इसी प्रकार भगवान्को अपने अत्यन्त समीप समझते हुए प्रसन्नतापूर्वक दुःख भोगनेका अभ्यास करना चाहिये और जितने कालतक वे आपको दुःखरूप विधानमें रक्खें, आप उनसे और दुःछ न माँगकर, केवल उसे सहर्ष सहन करनेका ही वल माँगें। सांसारिक प्राणी यदि इन वातोंको न समझ पार्वे तो इसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं; क्योंकि वे

देहाभिमानी होनेके कारण जड देहके मुख-दुःखसे प्रसन्न और विषण्ण होते रहते हैं। रोग एवं क्लेशोंको वे भगवान्की ओरसे आया हुआ मङ्गलविधान न मानकर शरीरके कप्टसे दुखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओंको बाध्य होकर रो-रोकर भोगते हैं; परंतु जो लोग रोगको भगवान्का कृपाप्रसाद मानते हैं और समझते हैं कि यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही प्रमुक्ता रचा हुआ अनुटा ढंग है, वे भयानक रोगमें भी प्रायः अत्यन्त मुख एवं आश्वस्तताका अनुभव करते हैं।

कितना अच्छा होता यदि आप विश्वास कर सकते कि
भगवान् किसी-न-किसी रूपमें हम सबके सदैव संनिकट रहते
हैं; स्वस्थ अवस्थाकी अपेक्षा रोगमें तो और भी विशेषरूपमें व
हमारे पास उपिस्थत रहते हैं। भगवान्के अतिरिक्त आप
किसी दूसरे चिकित्सकपर भरोसा न करें; क्योंकि मैं समझता
हूँ, आपके रोगका इलाज उन्होंने अपने ही हाथमें ले रक्खा
है। भगवान्में पूर्ण विश्वास कीजिये और देखिये कि इससे
आपके स्वास्थ्यपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है।
भगवान्को छोड़कर केवल औषध आदिमें विश्वास रखनेसे
तो सुधारकी अपेक्षा हानि ही होती है।

दूसरे, रोगको दूर करनेके जितने भी उपाय आप करते हैं, उन सबकी सफलता भी तो भगवान्की इच्छापर निर्भर करती है। भगवान् स्वयं ही जब हमारे लिये दुःखका विधान रचते हैं तो फिर भाई! उनको छोड़कर उसे दूर करनेकी और किसकी सामर्थ्य है। सचमुच हमारे अन्तःकरणके मलको दूर करनेके लिये ही भगवान् हमें शारीरिक रोग प्रदान करते हैं। शरीर और अन्तःकरणके रोगोंका नाश

करनेवाले एकमात्र भगवान्रूपी वैद्यकी शंरण ग्रहण कर सुख-शान्ति लाभ करना चाहिये।

भगवान् आपको जैसी भी स्थितिमें रक्षें, उसीमें आपको संतुष्ट रहना चाहिये। आप मुझे चाहे कितना भी अधिक मुखी समझें, पर मैं आपकी इस रुग्णावस्थाते ईर्घ्या ही करता हूँ। क्योंकि, दुःखके समय भगवान्के दर्शन विशेषरूपमें होते हैं। भाई! भगवान् साथ हों तो भारी-के भारी दुःख— क्लेशको भी भोगते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है, उसके सामने स्वर्गका मुख कुछ भी महत्त्व नहीं रखता और भगवान्के बिना महान्-से-महान् सुख भी नारकीय यन्त्रणा ही देनेवाला होता है। भगवान्के लिये जो कुछ भी दुःख भोगना पड़े, उसमें एक विलक्षण सुखानुभूति होती है।

'हमारा समस्त जीवन-व्यापार भगवत्प्राप्तिके लिये ही होना चाहिये। भगवान्में जितना-जितना हम प्रवेश करते हैं, उतना ही अधिक उनको जाननेकी उत्सुकता बढ़ती है। अपने प्रेमास्पदके परिचयके अनुपातसे ही उसके प्रति हमारा प्रेम होता है। जितना अधिक हमें उसकी महिमाका शान होता है उतनी ही महान् एवं गम्भीर हमारी भिक्त उसके प्रति बढ़ती है। सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान्की असीम महिमाका जिस-किसीको भी अनुभव हो जाता है, वह संगरिकी आधि-व्याधि और विषमताको सहजमें ही उल्लंच कर जाता है। सुख और दुःख दोनोंमें उसकी समान खिति हो जाती है; क्योंकि भगवान् और उनकी कृपाके अतिरिक्त उसके अनुभवमें कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं। यही भगवत्प्रेमकी महिमा है।'

## संत दा-मोलेनस पिगल

[ जन्म सन् १६४० ई० ]. ( प्रेषक--वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी )

जिस स्थितिमें संकल्प-विकल्प नहीं होताः वह भगवान्को प्राप्त करनेकी सुयोग्य स्थिति है।

अन्तः करणकी शान्तिका रास्ता यह है कि सब बातों में भगवान्की इच्छाके अनुसार चले।

अपनी इच्छाकी चञ्चलता अपने विक्षेपका एक विशेष कारण है। हम भगवान्की इच्छाके अधीन नहीं रहते हैं और इसी कारण हमको बहुत दुःख और विक्षेप घेरे रहते हैं। अपने हृदयमें स्थित भगवानकी गद्दीको स्वच्छ रागकें। लिये तुमको पुरुषार्थी होना चाहिये, जिससे वह ममार् वहाँ आराम कर सके ।

वाणी बंद करके नम्न शरणागत भावते ही भगवात्रं पास जाना हो सकता है। महापुरुष, उनका मत तथा





उनका जीवन साधकके लिये दर्पण होता है, भूमिका होती है, रास्ता होता है। वह द्वार होता है, जिससे वे नित्य जीवनके क्षेत्रमें प्रविष्ट हो सकते हैं।

जो लोक-कल्याणके लिये जन्म लेता है, जो दुःख भोगता है, वह महात्मा मोक्षका मार्ग बता देता है। शरणागितके रूपमें बिताया गया सामान्य जीवन भी जीवके अपने किये हुए तपकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान् होता है। भगवान्की सेवा करना हो तो दूसरोंका मला करो और दुःख सहन करो। जो मनुष्य विषय-मुख और संतोषके रास्ते पूर्ण होना चाहता है, वह अपनेको धोखा देता है। अपने बाहर जाकर मदद मत खोजो, अत्यन्त कल्याण तो मौनमें, दुःखमें शान्तिसे धीरज रखनेमें रहता है।

रोये विना और दुःखके विना भगवान्को कौन पा सकता है ? देवके सुख़की अपेक्षा भगवान्का दिया हुआ दुःख अधिक श्रेष्ठ है । अच्छा लाभ सुखमें नहीं है, बिल्क शान्तिसे भोगे जानेवाले दुःखमें है ।

शान्ति खोनेसे दुश्मनको अंदर आनेका रास्ता मिलता है। जो जीव भगवान्को पानेके लिये बहुत खोता है उसको सदाके लिये बहुत मिलता है।

सञ्चे विरही मनुष्यका स्वभाव ऐसा होता है कि वह विपय-सुखका अनादर करता है।

आनन्द और अन्तरकी शान्ति प्रभुमय जीवनका फल है, परंतु जो जीव अपने दृदयके अंदर भगवान्की शरणागित नहीं लेता, उसको वह नहीं मिलता।

सचा संत यही चाहता है कि अपने विपयमें लोग कुछ भीनजानेंं और भगवान् जो देता है उसमें संतोप मानता है।

सचा दीन मनुष्य अपने हृदयमें आराम लेता है और शान्त रहता है। दुःखा विन्न और मृत्यु भी उसके आनन्दके स्थान हैं।

सचा दीन मनुष्य जगत्में जो कुछ मान मिलता है, उसको धिकारता है। अपनेको भी धिकारता है।

सचा दीन मनुष्य बहुत देखता है तो भी कितीके विषयमें अपना निर्णय नहीं देता। वह मानता है कि मैं स्वयं ही खराव हूँ। सचा दीन मनुष्य, जो अपनेको दुःख देता है, उसको अच्छा वतलाता है। इस प्रकारके अच्छे हेतुबाले मनुष्यके ऊपर कौन कोध करेगा ?

बुद्धिमान् आदमी करते हैं अधिक और वोलते हैं कम।

दिव्यज्ञानसे दीनता आती है, विद्वत्तासे अभिमान बढ़ता है, बुद्धिमान और ज्ञानी कहलानेकी अपेक्षा मृखं कहलानेमें अधिक मान है। बुद्धिमान और सच्चा आव्यात्मिक मनुष्य आवश्यकताके विना नहीं वोलता, जरूरी कामके विना किसीको जवाब नहीं देता और संतोप मानकर रहता है।

जगत्की वस्तुओंके अधीन होना उस दुद्धिमान् और सारवान् मनुष्यको नरकके समान लगता है।

हे भगवन् ! ऐसे कितने कम जीव हैं जो बाहरकी वस्तुओंके प्रति अन्धे, बहरे और गूँगे हैं तथा पूर्ण अन्तर्मृत्य होकर रहते हैं ?

#### जान हंटर

( काल १७२८---१७९३ )

जो मनुष्य कटिनाइयोंसे हताश हो जाता है और हो सकता; परंतु जो मनुष्य विजय प्राप्त करनेका संकल्प आपत्तिके सामने सिर झुका देता है, उससे कुछ भी नहीं कर छेता है, वह कभी असफल नहीं होता।

#### संत बीचर

[ काल-१७७५-१८६३ ई० ]

( प्रेषिका--बिहन श्रीकृष्णा सहगल )

जीवन मृत्यु है और मरणान्त ही जीवन है। हम जो कुछ भी हम्मोचर होते हैं, यथार्थमें वह नहीं हैं। समाधि (कब्र, अनन्त) के इस ओर हम वनवासी हैं, उस पार नागरिक हैं; इस ओर अनाथ हैं, उस ओर सनाथ; इस ओर बंदी हैं, उस ओर स्वतन्त्र; इस ओर अज्ञात छद्मवेशी हैं; परंतु उस ओर प्रकाशित तथा भगवान्की संतितिके नामसे उद्घोषित किये जाते हैं।

प्रभुकी प्रमुता उसके दायें हाथमें नहीं, भगवान्का आधिपत्य उसकी विवेक-शक्तिमें नहीं। ईश्वरका साम्राज्य (प्रमुता) तो उसके प्रेममें ही है।

#### श्रीराल्फ वाल्डो ट्राइन

जितना हम सोचते हैं कि इस पुरुषमें इतनी बुराई है उतनी ही बुराई हम उसे देते हैं। जितना जो कमजोर होगा उतना ही अधिक दूसरोंके विचारोंका प्रभाव उसपर पढ़ेगा। इस प्रकार जितना हम दूसरोंको बुरा समझते हैं, उतना ही उनके प्रति बुराईके हम भागी होते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी मनुष्यको अच्छा, सच्चा और ईमानदार समझते हैं तो उसके जीवनपर हम अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। यदि हम उन्हें प्यार करते हैं जो हमारे सम्पर्कमं आते हैं तो वे भी हमें प्यार करते हैं जो हमारे सम्पर्कग्हरा वैज्ञानिक सिद्धान्त है (यदि तुम चाहते हो कि संसार तुमसे प्रेम करेतो तुम पहले संसारके लोगोंसे प्रेम करे। ।'

एक प्रकारसे चारों ओर प्रेम-ही-प्रेम है। प्रेम जीवनकी कुञ्जी है। प्रेमका प्रभाव इतना होता है कि उससे संसार हिल उठता है। सबके साथ प्रेम करनेका ही विचार चौबीस घंटे करो, तो तुम्हें सब ओरसे प्रेम-ही-प्रेम मिलेगा। लोगोंसे यदि तुम घृणा करोगे तो चारों ओरसे तुम्हें घृणा ही प्राप्त होगी।

बुराई करनेसे विष पैदा होता है, ईर्ष्या तीरकी तरह लौटकर हमीको बेधती है और दृदयमें ऐसा घाव करती है कि जो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कोधािम अपने ही दृदयको जलाया करती है।

प्रेम करो तो तुम्हारे हृदयमें प्रेमकी सरिता बरेगी और तुम्हारी अत्यन्त आवश्यकताके अवसरपर तुम्हं वह मिलेगा। अपनेमें विश्वास रक्को तो तुम्हारे वचनों और कायोंमें सैकड़ों हृदय विश्वास करेंगे।

एक-दूसरेको अपने कोमल करोंसे गले लिग्टाओं और प्रेमकी मिठाससे उन्हें अपनाओं । मीठे वचन योल्नेसे कभी न चूको जब कि हमें जीवनयापन करना है। मीठे वचन प्राय: स्वर्गके अमृतरूपी पदार्थके तुल्य हैं।

### दार्शनिक इमर्सन

(जन्म-स्थान-अमेरिकाका बोस्टन नगर। जन्म-२५ मई, १८०३ ई०। पिताका नाम-विलियम इमर्सन। मृत्यु-काल-२७ अप्रैल, १८८२ ई०।)

सर्वोच्च दृष्टिसे जीवनकी बातोंपर विचार करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना जागरुक-आनन्दमग्न आत्माका स्वगत-भाषण है। प्रार्थना भगवान्की शक्तिके रूपमें उनकी कृतियोंकी प्रशंसा करती है। स्वार्थ-साधनके लिये की गयी प्रार्थना तो चोरी और क्षुद्रता है। ऐसी प्रार्थना तो द्वेत-भावको लेकर चलती है, इसमें स्वरूपगत और चेतनागत एकताका भाव नहीं होता। ज्यों ही मनुष्य भगवान्में एकाकार होता है, उसकी याचना समाप्त हो जाती है और वह अपने समस्त कर्म प्रार्थनासे परिपूर्ण देखता है।

## श्री जान रस्किन

(काल-१८१९-१९००)

धैर्य वीरताका अति उत्तमः मूल्यवान् और दुष्पाप्य अङ्ग है। धीरज सारे आनन्दों और शक्तियोंका मूल है।

## श्रीस्टॉफोर्ड० ए० ब्रुक्स

( काल १८३२-१९१६ई० )

कोई भी मनुष्य वास्तिवक उत्कृष्टताको प्राप्त नहीं कर सका, जिसने किसी अंश (सीमा) तक इस बातका अनुभव नहीं किया कि उसका जीवन जातीय है; तथा जो कुछ भी उसे भगवान्से उपलब्ध हुआ है, ईश्वरने उसको वह सब मानवजातिके लिये ही दिया है।

प्रकाश, पवित्रता, विवेक तथा शक्ति एक ही आत्मामें बहती है, उसका सामीप्य प्राप्त करें। हम पवित्रतासे उसे देखें, प्रेमसे उसमें निवास करें, सत्यके द्वारा उसके ज्ञाता बनें, सम्मानके भावसे उसको समझें, नम्रतासे उसमें आनन्द तथा प्रसन्नताका अनुभव करें, प्रफुछित मनसे उसके कार्योंमें आश्रय प्राप्त करें तथा बलपूर्वक उसके कार्योंको करें। मूलतत्त्व यह कि भगवान्का विज्ञान प्राप्त करके उसके अनन्त सौन्दर्यका रसपान करें।

### संत चार्ल्स फिलमोर

यदि हमें अपनी प्रार्थनाका उत्तर नहीं मिलता है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने धर्मानुकूल कार्य नहीं किया। 'आप माँगें और इन्छित वस्तु न मिले—' इसका कारण यह है कि आपने अनुचित रूपसे उसकी माँग की।' इसका आश्रय यह नहीं है कि हम भगवान्से उस वस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है; इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि भगवान्से माँगनेके तरीकेमें हमसे कहीं-न-कहीं भूल हो जाती है तथा भगवान्के चित्तके साथ हमारा सम्बन्ध धर्मानुकूल नहीं है। असपलता भगवान्में नहीं, हमारे भीतर है। हमें कभी भी

हतोत्साह नहीं होना चाहिये। जनतक हमें अपनी प्रार्थनाओं-का उत्तर न मिल जाय, हमें उनमें लगे रहना चाहिये।

मैंने अनुभव किया है कि भगवान्का राज्य मनुष्यके ही भीतर है; यदि हम उसे कहीं अन्यत्र खोजते हैं तो अपने समयका अपन्यय और भगवान्के विधानको निष्फल करते हैं।

असंख्य छोटे-छोटे समपार्श्व अवयवोंके सर्वाङ्गसुन्दर विन्याससे ही हीरेकी दीति स्थिर रहती है, उनमेंसे प्रत्येक एक-दूसरेकी ज्योतिसे प्रकाशित होता रहता है। इसी प्रकार मनुष्यका श्रीर चेतना—शानके केन्द्र-विन्दुऑसे परिनिर्मित हैं। वे उपर्युक्त क्रमसे विन्यस्त होनेपर आपके भीतर प्रकाशका प्रसारण करते रहेंगे तथा आप भी हीरेकी ही तरह चमकेंगे।

समस्त वस्तु चेतनतासे परिव्याप्त है; हमें सत्यसे मिथ्या और प्रकाशसे अन्धकारको पृथक करनेकी शिक्षा लेनी है।

# श्रीजेम्स एलन

जहाँपर आशङ्का, दुःखा, चिन्ता, भया, कष्ट, क्षोम और निरुत्साह होता है वहींपर विश्वासका अभाव भी होता है। ये मानसिक परिस्थितियाँ स्वार्थके प्रत्यक्ष फल हैं और इनका आधार बुराइयोंकी शक्ति और प्रधानताके सहज विश्वासपर है। इस कारण ये नास्तिकताके वास्तविक स्वरूप हैं और बराबर इन्हीं निषेधात्मक आत्म-विनाशक मानसिक अवस्थाओंके अनुसार ही रहना और उनका कारण बनना सच्ची नास्तिकता है।

कोई कठिनाई, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ऐसी नहीं, जो शान्ति और शक्तिके साथ चित्त एकाम करनेपर जीती न जा सकती हो; और कोई न्यायानुमोदित उद्देश्य ऐसा नहीं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंके विवेकपूर्ण प्रयोग और संचालनसे तुरंत प्राप्त न किया जा सके।

जिन बड़े अधिकारों और उच्च स्थानोंको महान् पुरुषोंने प्राप्तकर उनका उपभोग किया था, वे केवल छलाँग मारकर एकाएक नहीं पहुँचे थे, बिल्क वे केवल रात्रिमें, जिस वक्त उनके साथी सोते थे, बराबर जागकर पूर्ण उन्नतिके लिये परिश्रम किया करते थे।

इच्छा ही नरक है और उसीमें सारी पीड़ाएँ केन्द्रस्य हैं। इच्छाओंको छोड़ना स्वर्ग प्राप्त करना है, जहाँपर सब प्रकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते हैं।

जिस समय आप अपने स्वार्थको छोड़कर त्यागपर उच्चत हो जायँगे, उसी समय स्थायी सुख आपको प्राप्त होने छगेगा।

दूसरोंके प्रेममें जिस हृदयने अपनेको भुटा दिया है, उसको केवल सर्वोत्तम परमानन्दका ही सुख प्राप्त नहीं है, बल्कि अब वह अमरत्वमें प्रवेश कर गया; क्योंकि परमेश्वरका अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया।

नर-नारी अन्धे बनकर इधर-उधर **सु**खकी खोजमें मारे-मारे फिर रहे हैं। उनको सुख नहीं मिल सकता। और न तो उनको उस समयतक सुख मिल्रेगा जबतक वे इस बातको नहीं मान लेते कि सुख उनके अंदर ही हैं। उनके चारों ओर विश्वमें भरा पड़ा है और अपनी स्वार्थमयी खोजसे वे अपनेको सुखसे अलग हटाते चले ज रहे हैं।

त्यागके बिना न तो कोई उन्नति हो सकती है और न किसी उद्देश्यकी पूर्ति। सांसारिक सफलता वहींतक प्राप्त हो सकेगी, जहाँतक कि मनुष्य अपने पाश्चिक विचारोंका हनन कर लेगा, अपने मस्तिष्कको अपनी आयोजनापर शिर रक्खेगा और स्वावलम्बी होते हुए अपने व्रतपर दृढ़ रहेगा। अपने विचारोंको वह जितना ही ऊँचा उठा लेगा, उतना ही वह सच्चा धर्मात्मा और साहसी बन जायगा, उतनी ही उसे स्थायी सफलता भी मिलेगी और वह सुखका भागी होगा।

जितनी भी सफलताएँ हैं, चाहे वे व्यापारमें हों या मानसिक या आध्यात्मिक, वे सब विचारोंको ठीक मार्गपर लगानेसे ही मिलती हैं। सबके लिये एक ही नियम है, एक ही विधि है, अन्तर केवल उद्देश्यमें है।

आत्मसंयम धनसे भी मूल्यवान है । शान्तिसे मनुष्यका स्थायी कल्याण होता है ।

एक विद्वान्का कथन है कि मनुष्यके लिये सत्य वैसी ही अमूल्य वस्तु है जैसे कि स्त्रीके लिये शील । जिस मनुष्पमं सत्य नहीं है उसे मनुष्य कहलानेका कोई अधिकार नहीं है और वह पशुओंसे भी गया-वीता है । अतएव हमें सत्य बोलना चाहिये। हम चाहे कहीं हों और किसी दशामें हीं सत्यका कभी परित्याग न करें।

मनुष्य जयतक मनसा, वाचा और कर्मणा धूठ योटना नहीं छोड़ देता, जयतक उसे इस भयानक पापका दुष्परिणाम मलीमाँति अवगत नहीं हो जाता, तयतक वह सचा ईमानदार नहीं वन सकता । जिस प्रकार पागल मनुष्य आनमानमें सूर्यको पकड़कर नहीं ला सकता, उसी प्रकार वेईमान ईमानदारको नुकसान नहीं पहुँचा सकता । वेईगान यि कभी ईमानदारको घोखा देनेका प्रयत्न करेगा तो वह धोमा लौटकर वेईमानको ही हानि पहुँचायेगा और ईमानदार साफ बच जायगा।

अपनी बुद्धि और अपने नैतिक बलको कायम रखकर और सरलतासे जीवन विताकर मनुष्य बड़ा हो सकता है। उसकी किसी असली वस्तुकी हानि नहीं होती। वह केवल बनावटीपनको निकालकर फेंक देता है जिससे उसका चरित्र-रूपी असली सोना चमंकता रहता है। जहाँ सचाई है वहीं प्राकृतिक सरलता होती है।

पक्षपातहीन मनुष्य बुद्धिमान् होता है । उसकी बुद्धि उसकी सहायक होती है । उसके काम उसकी रक्षा करते हैं । बुद्धिके द्वारा वह सुमार्गमें चलकर सुखी होता है।

पक्षपातहीनताका स्तम्भ इस प्रकार बड़ा वजनी और मजबूत होता है और उञ्चतिके मन्दिरको सुशोभित करता हुआ वह उसके भारको सँमाले रहता है।

सहानुभृति ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे जानवर भी समझ लेते हैं और उनकी कद्र करते हैं। चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, दु:ख सभीको उठाना पड़ता है, इसिल्ये सहानुभृतिका अनुभव सभी प्राणी करते हैं।

स्वार्थी मनुष्य दूसरोंको हानि पहुँचाकर अपना मला करते हैं, किंतु सहानुम्ति करनेवाला अपने स्वार्थका त्याग करके दूसरोंको लाभ पहुँचाता है । स्वार्थका त्याग करनेसे कोई वास्तविक हानि नहीं होती; क्योंकि स्वार्थीका आनन्द योड़े समयके लिये होता है, किंतु सहानुम्ति करनेवालेकी अच्छी कृति चिरस्थायी होती है।

मामूळी काममें भी सहातुभूतिसे बड़ा काम निकळता हैं। क्योंकि लोग उस पुरुषकी ओर हमेशा द्युकते हैं जिसका स्वभाव कोमल और दयाछ होता है तथा उस पुरुषकी ओर से खिंचे रहते हैं जो निर्दय और कठोर होता है। सहातुभृति करनेवाला साधारण बुद्धिका भी मनुष्य सहातुभृति न करनेवाल बुद्धिमान् पुरुषसे हर जगह बाजी मार ले जाता है।

स्वावलम्यन और स्वाभिमानमें अन्तर है। पहला बहुत ही ऊँचा गुण है और दूसरा निम्नकोटिका अवगुण। स्वावलम्यनमें कोई तुच्छ चीज नहीं हो सकती और स्वाभिमानमें कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती।

जीवनका कोई भाग ऐसा नहीं जिसमें स्वावसम्बके

आधारपर मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता । अध्यापकः धार्मिकः उपदेशकः व्यवस्थापकः प्रवन्धक और ओवरिसयर (जिसके पास बहुत-से आदमी रहते हैं ) को तो अवश्य ही स्वावलम्बी होना चाहिये।

खावलम्बमें चार महान् गुण है---

(१) निश्चयः (२) दृद्ताः (३) गौरवः (४) स्वतन्त्रता ।

मनुष्यको अपने और अपने समाजके हितके लिये परिश्रम करना चाहिये। जबतक वह लँगड़ा न हो जाय, जबतक वह अपाहिज न हो जाय, तबतक उसे दूसरोंके सहारे नहीं रहना चाहिये। यदि सहारे रहना स्वतन्त्रता है तो उसे निकृष्ट दर्जेकी गुलामी समझना चाहिये। जो दूसरोंके सहारे रहेगा उसका लोग समय आनेपर खुले आम अपमान करेंगे।

× × ×

अधिक खाना भी खास्थ्यके लिये बुरा है और कम खाना भी बुरा है। खाने-पीनेमें मनुष्यको संयमी होना चाहिये। जो मनुष्य संयमी नहीं होते, वे ही मदिरा आदिका सेवन करने लगते हैं और विषय-वासनामें लिस हो जाते हैं। इन सब ऐबोंसे संयमी मनुष्य बचे रहते हैं। वे उतना ही मोजन करते हैं जितना वे पचा सकते हैं और जो खास्थ्यके लिये लामदायक होता है। शरीर और खास्थ्यके लिये बहुत खादे और हल्के मोजनकी जरूरत है। हम साधारणतया यह कह सकते हैं कि गायका दूध बहुत ही हल्का, सादा, स्वादिष्ट और खास्थ्यप्रद है। यह प्रायः बालकसे लेकर चृद्धतक सभीके लिये उपयोगी है। इसका सेवन मनुष्य प्रत्येक अवस्थामें कर सकता है।

आपका काफी बल क्रोधादिक कारण नष्ट होता है। शरीरको भस्म कर देनेके लिये क्रोधसे बढ़कर कोई चीज नहीं। क्रोधी मनुष्य दिन-रात अपनेको जलाता रहता है। चिन्ता भी मनुष्यके शरीरके लिये विषतुख्य है। चिन्ताकी उपमा चितासे दी जाती है। ईर्घा, द्वेष, निन्दा, घृणा सब शरीरको खुलानेवाली हैं। इनसे मन और शरीर दोनोंकी अवनति होती है। सबेरेसे शामतक काम करके मनुष्य इतना नहीं यकता, जितना क्रोध करके अथवा चिन्ता करके एक धंटेमें यक जाता है। हमने देखा है कि कभी-कभी मनुष्य क्रोधके आवेशमें आकर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं और तो क्या आत्महत्यातक कर लेते हैं।

पिता हो चाहे स्वामी, मित्र हो चाहे सम्बन्धी, दूसराँको

जो आशा दिलाता है, उन्हें प्रसन्न करता है और अच्छे कामोंको करनेके लिये उत्साहित करता है, वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता और आत्मोन्नति करता है। वह अपना और पराया दोनोंका भला करता है; परंतु इसके विपरीत जो केचल दोप हूँ द्वा करता है और दूसरोंकी सदा निन्दा किया करता है, वह अपना और पराया दोनोंका शत्रु है । बहुत-से लोग कोधके आवेशमें अंट-संट बोल दिया करते हैं। परिणाम यह होता है कि परस्परमें द्वेष और शत्रुता हो जाती है और दोनों ही आत्मोन्नतिके मार्गसे पीछे हट जाते हैं।

किन्हीं-किन्हीं मनुष्योंमें यह आदत भी होती है कि दूसरोंको दुःख और विपत्तिमें देखकर उन्हें सान्त्वना देनेके स्थानमें उनके दुःख और विपत्तिका कारण बतलाने लगते हैं। यह ऐसा ही है जैसा कि आग लगनेपर उल्टा उसर मिटीका तेल छिड़क देना। दुःख और विपत्तिसे जो लेग प्रिसित हैं, उन्हें सान्त्वना देनी चाहिये और जहाँतक हो को उनकी सहायता करनी चाहिये, न कि पिछली बातोंकी यार दिलाकर उनके जीको जलाना चाहिये। जरा-जरा-सी बातों चिढ़ने, नाक-भौं सिकोड़ने, डाँटने-डपटने और गाली-गलैंव देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये और उनको समझाना जुझाना और उत्साह दिलाना चाहिये। दुर्वल-से-दुर्वल मनुष्य भी उत्साह दिलानेसे बहुत कुछ कर सकेगा। दूसरोंके रोग हुँद्देनेसे और उनको निन्दा करनेसे उनके अवगुण दूर नहीं हुंगे, किंतु उलटे बढ़ेंगे। इसलिये कभी किसीके अवगुणोंको नहीं देखें, किंतु गुणोंको देखकर प्रवृत्त रहनेका उपदेश देते रहें। इसीमें स्वयं आपका और दूसरोंका उपकार है।

#### महात्मा टालस्टाय

( जन्म रूस मास्कोके समीप एक गाँवमें, सन् १८२८, मृत्यु सन् १९१० )



लोग अनेक प्रकारते ईश्वरका स्मरण करते हैं। लेकिन उसे समझने और अनुभव करनेका मार्ग सबका एक ही है।

मनुष्य यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि उसके जीवनके साथ कुछ किया जा रहा है, वह किसीका हथियार है। लेकिन अगर वह किसीका

हिथियार है, तो ऐसा कोई अवश्य होना चाहिये जो उसे निमित्त बनाकर काम करता हो। वह कोई जो उसे निमित्त बनाकर काम करता है, ईश्वर है।

मनुष्यको प्रेम करना चाहिये, लेकिन वह वास्तविक प्रेम उसीसे कर सकता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिये ऐसी कोई चीज जरूर होनी चाहिये, जो बिल्कुल निर्दोष है। और केवल एक ही ऐसी वस्तु है, जिसमें कोई दोष नहीं है—ईश्वर।

सबसे पहला प्रश्न है—'हम क्या करें ?' इसका मैंने स्वयंको यह उत्तर दिया—'मुझे अपनेसे या दूसरोंसे झूठ नहीं बोलना चाहिये और सत्यसे भयभीत नहीं होना चाहिये। चाहे उनका कुछ भी परिणाम क्यों न निकले। यह बात हम सब जानते हैं कि दूसरोंसे झूठ बोलनेका अर्थ क्या है। फिर भी हम सुबहसे शामतक झूठ बोलते रहते हैं। 'घरपर

नहीं हैं' जब कि हम घरपर होते हैं; 'बहुत खुशी हुई' जब कि हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती, 'आदरसहित' जब कि हममें आदरकी कोई भावना नहीं होती; 'मेरे पास पैसा नहीं हैं' जब कि हमारे पास खूब पैसा होता है, आदि-आदि । हम यह तो जानते हैं कि दूसरे व्यक्तियोंसे झूठ बोलना—विशेष कर कुछ विशेष बातोंमें—बुरा होता है, किंतु ख़यंते झूठ बोलने विशेष कर कुछ विशेष बातोंमें—बुरा होता है, किंतु ख़यंते झूठ बोलने विशेष हमें जरा भी डर नहीं लगता । हम यह सोचने विशेष छलपूर्ण झूठका भी परिणाम उस झूठकी तुलनामें कुछ नहीं होता जो हम स्वयंसे बोलते हैं और जिसके आधारपर हम अपने सारे जीवनकी रूपरेखा बनाते हैं । इसलिये यि हम इस प्रश्नका उत्तर देना चाहते हैं कि 'हम क्या करें !' तो हमें स्वयं अपनेसे इस प्रकार झूठ बोलनेका अपगर्ध नहीं होना चाहिये ।

किंतु जब हमारे सारे काम, सारा जीवन खट्टपर आधारित है और हम बड़ी सावधानीके साथ इस असत्यको दूगरों के सामने और स्वयं अपने सामने भी सत्य कहकर रणते हैं तब फिर हमारे लिये इस प्रश्नका उत्तर देना कैसे सम्भव हो सकता है ? झूठ न बोलनेका मतलब है सत्यसे न टरना। बुद्धि और अन्तरात्माके निष्कर्षीको स्वयंसे हिंपानंके दिये बहाने न खोजना और जब दूसरे इस प्रकारके बहाने बनायें तो

उन्हें स्वीकार न करना; अपने चारों ओरके व्यक्तियोंसे मत-भेद रखनेमें भयभीत न होना; इस वातसे न घवराना कि इमारी बुद्धि और अन्तरात्मा जो कुछ कहती है उसे मानने-वाला कोई दूसरा नहीं; इस बातसे भी न डरना कि सत्य हमें किस स्थितिपर पहुँचा देगा । हमें यह दृढ़ विश्वास खना चाहिये कि सत्य और अन्तरात्माकी पुकार चाहे हमें किधर भी क्यों न ले जाय, वह झठपर आधारित जीवनसे बुरा नहीं हो सकता। ऊँची स्थितिवाले हम-जैसे विचारकोंके लिये इंदर न बोलनेका अर्थ है अपने लेखे-जोखेरी भय न खाना। शायद इम पहलेसे ही दूसरोंके इतने ऋगी हैं कि उससे उन्गण नहीं हो सकते, फिर भी अपनी स्थितिको न जाननेसे तथ्योंका सामना करना अधिक अच्छा है। असत्य मार्गपर हम चाहे कितने भी दूर क्यों न जा चुके हों, वहाँसे छौट पड़ना उसपर चलते रहनेकी अपेक्षा बेहतर है। दूसरोंसे झूठ योलनेमें हानि ही होती है। सारी उलझनें झुठकी अपेक्षा सत्यसे ही अधिक प्रत्यक्षरूपसे और अधिक शीव्रतापूर्वक सुलझायी जा सकती हैं। दूसरोंसे झूठ बोलनेसे केवल गुत्थी उलस जाती है और उसके हलमें बाधा पड़ जाती है, किंतु । खयं अपने सामने किसी झुठको सत्य कहकर उपस्थित करनेसे तो मनुष्यका समस्त जीवन ही नष्ट हो जाता है।

गलत रास्तेपर चलना आरम्भ करके भी यदि कोई व्यक्ति उसे ही ठीक समझे तो उस रास्तेपर उठाया गया उसका कदम ही उसे अपने लक्ष्यसे अधिक दूर ले जाता है। यदि कोई मनुष्य बहुत समयतक झूठे रास्तेपर चलता रहता है, किर उसे पता चलता है या बताया जाता है कि वह गलत मार्गपर है, तब भी इस विचारसे डरकर कि वह इस मार्गपर बहुत दूर निकल आया है, यदि वह अपने आपको यह कहकर आश्वासन देता है कि इसी मार्गपर चलकर वह अब भी ठीक राहपर पहुँच जायगा, तो वह कभी भी ठीक रास्तेपर नहीं पहुँचेगा। यदि कोई मनुष्य सत्यसे हरता है और उसे देखकर उसे अङ्गीकार न कर झूठको ही सत्य मान लेता है तो वह यह कभी नहीं समझ सकेगा कि उसे क्या करना चाहिये।

हमलोग। जो न केवल धनिक हैं वरं विशेष स्थितिमें हैं और शिक्षित कहें जाते हैं। झूठे मार्गपर इतनी दूर बढ़ चुके हैं कि हमारे लिये स्वयंको समझ पाना और उस झूठ-को स्वीकार करना। जिसके यीच हम जीवन विता रहे हैं। तभी

सम्मव हो सकता है जब या तो हममें दृढ़ निश्चय हो या हमने मार्गके घोर कप्टोंका अनुभव प्राप्त कर लिया हो।

धन्यवाद है उन कष्टोंको जो मुझे झूटे मार्गपर चलनेके कारण मोगने पड़े । मैंने जीवनके असत्यको देख लिया और उसे स्वीकारकर मैं अपनेमें इतना साहस ला पाया (पहले केवल मनमें ही) कि विना परिणामकी चिन्ता किये बुद्धि और अन्तरात्माके बताये मार्गपर चल सकूँ । और मुझे उस साहसका पुरस्कार मिला। मेरे चारों ओर जीवनका जो जिटल, अस्त-व्यस्त, भ्रामक और अर्थहीन रूप विखरा हुआ या वह तत्काल स्पष्ट हो गया और मेरी जो स्थिति पहले विचिन्न और वोक्षिल पी, वह अकस्मात् स्वामाविक और सरल बन गयी। इस नयी स्थितिमें मेरे कार्यने अपनी ठीक दिशा निश्चित कर ली और उसका रूप वैसा ही रह गया जैसा मैंने पहले सोचा था। यह नया कार्य कहीं अधिक शान्तिदायक, सुरुचिपूर्ण और आनन्दप्रद था। वे ही चीजें, जिनसे पहले मैं भयमीत होता था, आकर्षक बन गयीं।

इसिलये मैं सोचता हूँ जो मनुष्य ईमानदारीसे अपनेसे यह प्रश्न करता है कि भीं क्या करूँ और उसका उत्तर देनेमें स्वयंसे झूठ नहीं बोलता बल्कि बुद्धिद्वारा निर्देशित मार्गको ग्रहण करता है, वह इस प्रश्नका उत्तर दे चुकता है। यदि वह अपनेसे झूठभर न बोले तो उसे मालूम हो जायगा कि उसे क्या करना चाहिये। जो एकमात्र वस्तु उसे अपना मार्ग खोज निकालनेमें वाधक हो सकती है, वह है अपना और अपनी स्थितिका झूठा तथा बहुत ऊँचा अनुमान लगाना । यही बात मेरे साथ थी और इसलिये इस प्रश्नका कि 'इम क्या करें' मुझे पहले मेरे उत्तरसे ही उद्भूत होने-वाला एक दूसरा उत्तर समझमें आया—वह यह कि सन्चे अर्थमें पश्चात्ताप किया जाय अर्थात् अपनी स्थिति और कार्य-का हमने जो मृल्याङ्कन कर रक्खा है, उसे पूरी तरहसे बदल दिया जाय । अपनी स्थितिको उपयोगी और महत्त्वपूर्ण समझनेके वजाय हमें उसकी हानि और तुच्छता स्वीकार करनी चाहिये, अपनी शिक्षापर अहंकार करनेके वजाय हमें अपने अज्ञानको स्वीकार करना चाहिये; अपनी दया और नैतिकतापर गर्व करनेके वजाय हमें अपनी अनैतिकता और निर्दयताको स्वीकार करना चाहिये और अपने महत्त्वके वजाय अपनी नगण्यताको स्वीकार करना चाहिये।

-02121240---

#### श्री एच० पी० ब्लेवास्तकी

[जन्म सन् १८०१, मृत्यु १८९१ ई०, थियासोफी मतकी प्रवर्तिका, रूसीमहिला।]
( प्रेपक—श्रीमदनविद्दारीजी )

गुद्ध जीवन, उन्मुक्त मन, पवित्र दृद्य, उत्सुक बुद्धि, आवरणरिहत आध्यात्मिक दृष्टि, सबके प्रति भ्रातृ-प्रेम, सलाइ और शिक्षालेने-देनेकी तत्परता, अपने प्रति किये गये अन्यायोंका वीरतापूर्वक सहन, सिद्धान्तोंकी निर्भीक घोषणा, अन्य लोगों- पर अन्यायपूर्वक आक्षेप होनेपर उनका दृढतापूर्वक संरक्षत तथा ब्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति एवं पूर्णताके आदर्शोगर निरन्तर दृष्टि—ये ही स्वर्ण-सोपान हैं, जिनके द्वारा जिज्ञातु ब्रह्मज्ञान-मन्दिरतक पहुँच सकता है।



## डाक्टर एनी वेसेंट

( थियोसोफीकी प्रधान प्रचारिका, जन्म आयलेंण्डमें सन् १८४७, मृत्यु १९३३ ई० )

उन्नतिके मार्गपर चलनेवाले पुरुषका ज्ञान ज्यों-ज्यों वढ़ता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसका यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि संसारकी समस्त क्रियाएँ पूर्ण नीतिसे तथा न्याय-पूर्वक होती हैं। उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व लोकोंमें जाकर तथा वहाँकी लीलाको दृष्टिगोचर कर—उस ज्ञानको जाम्रत् अवस्थाकी उपाधिमें लाने लगता है, तब यह निश्चय अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढ़ता है कि सत्य-नीतिका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसमें कभी भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी निर्मान्त अन्तर्दृष्टि और सुनिश्चित शक्तिसे काम करते हैं कि उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं आता है।

जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति पूर्णरूपसे परोपकारमें सदुपयोग करता है, उसे इसके फलस्वरूप आगामी जन्ममें परोपकार करनेका विशेष समागम—योग मिलता है। जो मनुष्य इस जीवनमें अपने संसर्गमें आनेवाले प्रत्येक मनुष्यकी सहायता करता है, उसे आगामी जन्ममें ऐसे सम्बन्धोंमें देह मिलता है, जिनमें परोपकार और सेवा करनेका पर्याप्त समय सुलम रहता है।

केवल इमारे कर्म ही हमको रोकते हैं और हमारी इच्छाएँ ही हमें बाँधती हैं—एक बार भी इस सत्यका अनुभव हो जानेसे मुक्तिका द्वार सुल्लभ हो जाता है। प्रकृति उस मनुष्यको बन्धनमें नहीं रख सकती है, जिसने ज्ञानद्वारा बल ( शक्ति ) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों ( ज्ञान और शक्ति ) को ईश्वरार्पण कार्योंमें सदुपयोग करता है।

्हिंदू-शास्त्रोंके अनुसार मनुष्य अपने विचारोंद्वारा ही बना है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है अतएव हमें नित्य उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिये। इसाइलके एक ज्ञानी राजाने बुरे मनुष्योंके सहवाससे वचनेके लिये सावधान करते हुए कहा है— 'जैसा मनुष्य अपने हृदयमें सोचता है वैसा ही वह है।' भगवान बुद्धने भी कहा है कि 'जो कुछ हम हैं अपने विचारोंद्वारा ही बने हैं।' विचार कार्यको जन्म देता है अर्थात् कार्य विचारद्वारा ही पैदा होते हैं; हम जैसे विचार करते हैं, वही रूप हमारा स्वभाव धारण कर लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शरीर विचारका अनुगमन करता है।

विचारोंमें जब ऐसी प्रबल शक्ति है तब स्वभावतः गर् जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन विचारोंसे अधिक-से-अधिक लाम उठानेके लिये इनका प्रयोग हम कैसे करें । ध्यान या मननद्वारा हम इस विचार-शक्तिका अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं । इसकी सबसे गरह मार्ग निम्नलिखित है । सभी लोग स्वयं प्रयास करके इम्बी उपयोगिताकी परीक्षा कर सकते हैं ।

अपने स्वमावका निरीक्षण करके उसका कोई अवगुण या दोण हूँ हु लो । अब देखों कि इस अवगुणका विपरीत गुण क्या है ! मान लो कि तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभावके हो। अब इसके विपरीत गुण धैर्यकों ले लो और नियमितरूपमें निय प्रातःकाल सांसारिक कार्योमें प्रवृत्त होनेके पूर्व ही नार्याव मिनटतक शान्त भावसे बैटो तथा धंर्यं पर विचार परो । इसके गुण तथा इसकी सुन्दरताका अपने मनमें मनन तरे । चिढ़नेका अवसर आनेपर किस प्रकार घैर्यका प्रयोग हरोगे, इसकी कल्पना करो । आज उसके एक पहलूपर, कल केसी दूसरे पहलूपर ध्यान करो । मन जब इधर-उधर भागे तब उसे झट अपने विषयपर लगाओ । ध्यानमें ही तुम अपनेको पूर्ण वैर्यवान तथा घैर्यके एक आदर्शके रूपमें देखो तथा इस संकल्पके साथ इस ध्यानको समाप्त करो— 'यह धैर्य जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसीका में आज अनुभय करूँगा और आजके जीवनमें धैर्यका प्रदर्शन पूर्णरूपेण करूँगा ।'

कदाचित् कुछ दिनेंतिक कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर न होगा तथा चिड्रचिड्रापन अभी भी तुम अनुभव करोगे और उसे प्रकट भी कर दोगे; किंतु नित्य प्रातःकाल अम्यास करते जाओ। धीरे-धीरे ऐसा होगा कि जैसे ही चिड्रचिड्रेपन-की कोई बात तुम्हारे मुँहसे निकलेगी, वैसे ही तुम्हारे मनमें यह भाव भी पैदा होगा कि हमें घैर्यवान् होना चाहिये था। फिर भी अभ्यासमें लगे रहो। चिड्रचिड्रेपनका भाव क्रमशः क्षीण होता जायगा और अन्तमें तुम देखोगे कि चिड्रचिड्रापन् तुम्हारे अंदरसे एकदम विद्यप्त हो गया है तथा धैर्य तुम्हारा स्वाभाविक गुण वन गया है।

यह एक प्रयोग है जिसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके इसकी सत्यताको अपने लिये सिद्ध कर सकता है। एक बार इसकी सत्यता प्रमाणित हो जानेपर वह ऐसे प्रयोग- द्वारा सभी गुणोंको अपना सकता है और इस प्रकार विचारोंकी शक्तिका सदुपयोग कर अपना स्वभाव आदर्श बना सकता है। विचारोंका दूमरा उपयोग हम दूसरोंतक अच्छे विचारोंको भेजकर कर सकते हैं। किसी दुखी व्यक्तिको धैर्यका विचार भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। एक मित्र जो सत्यक्ते अन्वेपणमें हैं। उसके पास जो कुछ सत्यता हम जानते हें। उसे स्वच्छ और निश्चित विचारोंद्वारा भेजकर हम उसकी हों। मानिसक वासु-

मण्डलमें हम ऐसे विचार भेज सकते हैं जो ग्रहणशील स्वभाववालोंके उत्थानमें प्रेरणा दे सकते हैं, उनको पावन बना सकते हैं एवं उनके हृदयमें उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं। जिन्हें हम प्रेम करते हैं, उनके पास सुरक्षक विचार भेजकर उनके लिये रक्षक तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार सरनेका मीठा पानी प्यासोंकी सहायता करता है, उसी प्रकार सत्य और उत्कृष्ट विचार सतत आशीर्वाद और हितकामनाके रूपमें लोगोंको लाभान्वित करता रहता है।

इसके विपरीत चित्रको भी हमें नहीं भूलना चाहिये। जिस प्रकार अच्छे विचारोंसे भलाई होती है, उसी प्रकार बुरे विचारोंसे तत्काल बराई भी होती है। विचारोंसे चोट भी पहुँचांयी जा सकती है तथा कष्ट-निवारण भी किया जा सकता है। दुःख भी हो सकता है सुख भी। बुरे विचार, जो वायु-मण्डलमें भेजे जाते हैं, दूसरीतक पहुँचकर उनके मस्तिप्कमें विष पैदा कर देते हैं। क्रोध और बदला लेनेवाले विचार हत्या करनेमें प्रोत्साहन एवं प्रेरणा दे सकते हैं। दूसरोंकी बुराई करनेवाले विचार किसीपर झुटा दोषारोपण करनेवाले-की जिह्नाको पैनी कर सकते हैं तथा उसके कोघरूपी वाणमें और तेजी छा देते हैं। दुष्ट विषयोंसे भरा हुआ मस्तिष्क, एक ऐसा चुम्बक बन जाता है, जो दूसरोंके वैसे ही बुरे विचारोंको अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और इसी तरह उस मौलिक बुराईमें और भी परिवृद्धि होती जाती है। बुरा विचार करना बुराई करनेकी ओर प्रथम कदम है तथा एक कलुषित कल्पनाका परिणाम बुराई ही होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह वन जाता है? यह उक्ति अच्छे और बुरे दोनों तरहके कार्योमें समभावसे लागू होती है। सभी मनुष्योंके अंदर एक ऐसी उत्कृष्ट प्रदृत्ति रहती है जो बुराईसे दूर रहनेके लिये प्रेरणा देती रहती है; यह प्रवृत्ति बुरे विचारोंमें रत रहनेसे नष्ट हो जाती है तथा मनुष्य स्वच्छन्दतासे बुराई करने लगता है।

#### संत सियारामजी

( जन्मस्थान ग्राम साथी, जिला चित्रकूट-वाँदा )

अपने मुँदते आगी स्तुति करना दम्भ है, जब कोई दूसरा आगवी तारीक करे, तब आग उसमें न कैंमें। अपनी कमजोरियोंका स्वाल करें कि स्थमी तो यह बात कुछ भी नहीं है, बहुत-नी कमी है, जो उनको नहीं माल्म।' विक तारीफ करनेवालेसे कह दें कि भाई ! मैं इस तारीफके लायक नहीं हूँ । अपनी कमजोरियोंको मैं ही जानता हूँ ।

जाग

पालन करना—हतनी वार्ते पद्म, पक्षी, कीड़े, मकोड़े और मनुष्योंमें एक-जैथी होती हैं। यदि मनुष्य-शरीर पाकर हतना ही फिया तो वह पद्मुऑंके बरावर रहा और वह मरकर अधोगितको प्राप्त होगा! परंतु यदि उसने विचार किया और धर्मको समझा तथा दुःखके कारणको नाश किया, घोड़ेसे सुखके लिये अपने आपको दुःखमें न डाला, इन्द्रियोंके विपयोंकी परचा न की, उनको जीत लिया। तो उसने देवलोकको जीत लिया। मरनेपर उसकी बहुत उत्तम गित होगी और यहाँ भी वह सुखी रहेगा।

राजा घतराष्ट्र अन्धे थे, इसिंख्ये वे नेत्रोंका सुख नहीं हे सकते थे। उनकी स्त्री गान्धारी सची पवित्रता थी। इसलिये उसने भी नेत्रोंका सख लेना छोड़ दिया था। वह आँखोंमें पड़ी बाँधे रखती थी । बद्ध सहाराजकी स्त्रीने जब देखा कि उसके पतिने पलंगपर शोना तथा नमक, खटाई, मिठाई आदि खादिष्ट पदार्थोंको खाना छोड दिया, तच उसने भी ऐसा ही किया। इन बार्तोंसे उसका पति जन्मभर उससे प्रसन्न रहा । राज-पाट छोड दिया। परंत उससे प्रेम नहीं छोड़ा। जो सबी पतिवता होती हैं। वे उस सुखको नहीं प्रहण करती। जिलको पति नहीं प्रहण करता और उसके साय-साथ अपना भी सुधार करती अती हैं। परंत जो दिखलावेकी पतिवता होती हैं। वे मनमाना करती हैं। बरिक पतिके कल्याणके रास्तेमें विध्नरूपसे लडी हो जाती हैं। इससे वे इस जन्मको गँवाती हैं और परलोक भी बिगाड़ लेती हैं। परंतु जो सची पतिवता होती हैं, वे देवलोकको जीत लेती हैं। यहाँ भी उनका यहा होता है और वं सखी रहती हैं तथा मरनेपर बहुत उत्तम गतिको प्राप्त होती हैं।

जो पुरुष किसी दुरमनसे छड़ना चाहता है और दुरमन के पक्षके आदिमियोंको अपनी तरफ मिलकर जीतना चाहता है, उस मूर्वको जीतकी आशा छोड़ देनी चाहिये; क्योंकि जब दुरमनके पक्षके आदमी दुरमनकी ही तरफदारी करनेवाले हैं, तब वे कब फतह होने देंगे ? हसी तरह जो पुरुष कामकोच आदि विषयोंको गण्ट करना चाहता है, उसे चाहिये कि उनके पक्षके छड़नेवालोंको अपनी सहायताम न स्कले, नहीं तो, उसका पक्ष निर्वल रहेगा और वह घोला खायेगा । जितना पापका अंश है वह उनके पक्षका है और जो पुण्य अर्थात् धर्मका अंश है, वह उनके विषद्ध पद्धका है। जो मनुष्य किश्चित् मात्र भी पायरे काम लेना चाहता है,

उसके लिये इनको जीतना कठिन ही नहीं, बिल्क अर परंतु जो पुरुष अपने हुदयसे प्रथम पापका बीज ना है, केवल बर्म अर्थात् सचाईपर खड़ा होता है । लक्षण मनुस्मृति या गीताके लोलहवें अध्ययमें अ निर्णय किया गया है ), वहीं Sooner or late तथा देरते ) फतह पानेकी उम्मीद रख सकता है।

यदितुम सफलता चाहते हो तो तुमको ईश्वरके सा
प्रण करना चाहिये कि 'चस, अब पाप विच्छुल नहीं ।
सचाईसे कभी नहीं गिल्गा' और ईश्वरसे सुध मनसे प्रार्थ
कि वे तुमको सहायता प्रदान करें। जब तुम धर्मपर
होकर पुच्छार्थ करोगे, तभी सफलताकी आशा व
हो । नहीं तो, प्रथम तो तुमको सफलतानी तीलेंग
पीछे पापसे हृदय मिलन होकर गिर जाओंगे, मिलन
सस्यका प्रकाश कभी नहीं होता ।

अभ्यासमें उन्मति न होनेका सबसे प्रथम काए पूरा न होना है। दूसरा, पिछले कर्मोंका असर है। भोजनका सारिवक न होना है। यह गुण और क दो प्रकारका होता है। चौथा कारण खानका सार्विक है। और पाँचवाँ, वर्तमानमं व्यवहार सारिवक न है

भोग बलवान् होता है । बहुँ-बहु ऋषिनु बुद्धिको केर देता है, फिर भी पुरुषार्थके साथ लहा है। यदि पुरुषार्थ बलवान् हो तो उसीकी बिजय हो इसल्लिये अभिमानसे बचना चाहिये और आलखरित आगेको प्रत्येक मिनट सावधान रहना चाहिये।

कोशिशके फलके लिये ईश्वरपर ही निर्मर रहता च यदि सफलता हो गयी तो टीक है, परंतु यदि दें सफलता न हो तो अफसोछ नहीं करना चाहिये; क्योंक र प्रमु करते हैं, टीक करते हैं | जीव अपनी कु उल्टा समझकर ईश्वरको दोप लगाता है, अपने पापेंग नहीं देता | इसीलिये दुखी रहता है। जो धार्मिक आव वह ईश्वरपर विश्वास रखता है कि प्रमु न्यायवारी दयाल भी हैं | वे जीवको जो दुख देते हैं, वह बिना अपरायोंके नहीं देते | चाहे वे अपराय पूर्वजगोंक चाहे इसी जनमके | और असीकी दयापर विश्वास हुए बिना शिकायत किये हुए उनसे यह प्रायंना वगते रहे प्रमु | आपने जो दुख दिया है, वह आरंग न्या किया है | अन आपसे यह विनती है कि वृत्रा हरके बुद्धि-वल तथा वैर्य दीजिये कि मैं इस दुःखको सहार जाऊँ।
यह आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी।' जो पुरुष सन्चे
दिलसे ईश्वरसे बारम्वार प्रार्थना करता है, प्रभु कभी-न-कभी
उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही लेते हैं। जितने प्राणधारी
हैं, दुःख सबको होता है। जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा
धैर्यवान हैं, वे सहार जाते हैं। जो अधीर हैं वे रोते रहते हैं।

गीतामें भगवान् कहते हैं जो सुख-दुःख, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, हानि-लाभ इत्यादि द्वन्द्वोंको सहारते हैं, वे ही मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि ये सब जीवके भोग हैं, जो उसके प्रारब्ध-अनुसार होते हैं। इनसे भागना पाप है। जो कुछ आ गया उसको धैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक पुक्षोंको उचित है।

देह धरें का दण्ड है सब काहू को होष ।

शानी भुगते ज्ञान से मृरख भुगते रोय ॥

बड़े-बड़े साधु-महात्माओंपर भी दुःख आता है, परंतु वे

इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रभुकी बंदगीमें
लगाये रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँजहाँ भक्तोंका मन फँसा होता है, वहाँ-वहाँसे वे किसी-नकिसी तरह हटा लेते हैं । उनकी महिमाको कोई समझ नहीं
सकता । यहाँ एक बड़े भारी सेठ थे, जो श्रीकृष्ण भगवान्के
भक्त थे और वृन्दावन-वास करते थे । जब उनका जवान
लड़का, जो उनके साथ ही यहाँ रहता था, मर गया, तब उन्होंने
यड़ी खुशी मनायी और बिरादरीको पीले पत्र भेजे कि मुझको
बहुत आनन्द हुआ जो मेरा लड़का वृन्दावनमें मरा, वह
सीधा परधामको जायगा । देखो ! भक्तोंका हृदय और धैर्य
ऐसा होता है ।

भगवान् कहते हैं जो संसारको लात मारकर मेरी शरणमें

आता है, उसकी जरूरतोंको में आप ही पूर्ण करता हूँ और कराता हूँ । इसलिये तुमको ईश्वरपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिये। परमेश्वर तो हमेशा हैं, वे ही तो असली रक्षक हैं। जिसका हृदय ग्रुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आप ही करते हैं और ऐसा ही सत्सङ्ग प्राप्त करा देते हैं। जिनका पिछला पुण्य अधिक है, उनको मुकाबला कम करना पड़ता है। और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिक मुकाबला करना पड़ता है, परंतु परीक्षा होती जरूर है। प्रह्लाद, श्रुव, मीराँबाई आदि सबकी परीक्षा हुई है। और अब भी होती रहती है। जितनी ही कठिन परीक्षामें पास होकर जीव निकलता है, उतनी ही उसकी उन्नति अधिक होती है और वह ईश्वरका प्यारा बनता है। और जल्दी ही इस आवागमनरूपी बन्धनसे मुक्त होकर मगवानकी गोदमें जा पहुँचता है।

इस जन्ममें जो हानि-लाम, संयोग-वियोग, सुख-दुःख प्राप्त हो रहा है, वह पिछले जन्मोंके अनुसार हो रहा है। इसिंकिये तुमको ईश्वरके न्यायपर सब्र करना चाहिये।

जो दुष्ट लोग हैं, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते; क्योंकि उनको उसीमें सुख प्रतीत होता है, चाहे पीछे उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े । परंतु पीछेकी वे परवा नहीं करते । वे तो अभी जिससे सुख मिले वही करते हैं; परंतु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी दुष्टतासे बुरा नहीं मानते; क्योंकि—

खल परिहास मोर हित होई।

महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं—दुष्टोंके हँसनेसे और मेरी बुराई करनेसे मेरा भला है। इसलिये उन्होंने रामायणकी रचना करते हुए दुष्टोंको भी प्रणाम ही किया है।

## संत श्रीशाहन्शाहजी

( राजपुर [ देहरादून ] में आश्रम, प्रसिद्ध संत, देहान्त १ अप्रैल सन् १९५३ ई० )

राम नाम जपते रहो जिस विध जिपया जाय । कभी तो दीनदयालजी बोलॅंगे मुसुकाय ॥ बोलॅंगे मुसुकाय छोड़ दो आनाकानी । रहो नाममें निरतः न हो जिससे कद्धु हानी ॥ कहं शाहन्साह आप सदा लेते रहो नाम । काम करेंगे पूर्ण सभी रे तुमरे श्रीगम ॥

प्रेम

प्रेम गलीमें पग घरा, औ सिरका करे वचाव।
टूचेगी मॅझवारमें, कागजकी यह नाव॥
कागजकी यह नाव कभी न पार पहुँचावे।
आधे चितका प्रेम तुक्षे अध-यीच हुवावे॥

कहे शाहन्शाह प्रेम नहीं जाने कछु नेम।
यदि नेम कछु राखे नहीं है पूरा प्रेम॥
प्रेम गलीमें बास कर, राखे भीतर मान।
कभी न पूरा समक्षिए, वाका ज्ञान औ ध्यान॥
वाका ज्ञान औ ध्यान सभी तुम बिरया जानो।
प्रेम पूर्ण जो पुरुष उसे ही ज्ञानी मानो॥
कहे शाहन्शाह प्रेम रहे तब रहे न नेम।
नेम न उतरे पूरा यदि न होवे प्रेम॥

चोट प्रेम लागी जिसे, औं सूझे संसार । वाको झूठा जानिए, कपटी औं मकार ॥ कपटी औं मकार भेद जो मनमें राखे। ब्रह्मानन्दके रसको कभी न कपटी चाखे॥ कहे शाहन्शाह राखे जो टट्टीकी ओट। कभी निशाने लागे नाहीं उसकी चोट॥

मन प्रेमीका हर घड़ी, रहे तहाँ जहाँ प्रीत । जगत न वाको भासता, उलटी ताकी रीत ॥ उलटी ताकी रीत रसम नहीं जाने जगकी । बात करे वह सदा ही सबसे प्रेमके मगकी ॥ कहे शाहन्शाह करे निछावर तन मन औ धन । सब बातोंमें देखें हैं वह प्रभुको जामन ॥

जिसकी प्रेम कमानकाः द्ध्ययं लागा बान । आठ पहर चौसठ घड़ीः राखे वाका ध्यान ॥ राखे वाका ध्यान रखे नहीं कान वह मनमें। लागी रहे है लगन सदा ही उसके तनमें॥ कहे शाहन्शाह जाने दुनियाँ गाँठ है बिसकी। लगा रहे है ध्यान उसीमें लागी जिसकी॥

नाम प्रेम जाने सभी, विरला बरते प्रेम । जहाँ प्रेम निहं नेम हैं, जहाँ नेम निहं प्रेम ॥ जहाँ नेम निहं प्रेम इसे निश्चय कर जानो । रहे दया भरपूर जो उसको प्रेमी मानो ॥ कहे शाहन्शाह तजे वह सगरे औघट काम । जात बरण कुल भेद तजे वह रूप अरु नाम ॥ रहे प्रेम नित जिस हृदय, तामें भगवत बास । सदा रहे भरपूर वह, कमू न निबटे रास ॥ कमू न निबटे रास आस हों सगरी पूरी।

हरिसे राखे काम जगत पर डारे धूरी॥
कहे शाहन्शाह दुख-सुख सारे सुखसे सह।
जिस विध राखे राम उसी विध राजी रहे॥
जप तप वत सब ही करे, त्यागे वस्तर अन।
शाहन्शाह विन प्रेमके, कभू न हो परसन्न॥
कभू न हो परसन्न, प्रभू धूनीके तापे।
पावे निश्चय ग्यान तजे जो झुठे स्यापे॥
कहे शाहन्शाह दूर होवें तीनों ही ताप तन।
करे जो हरिको याद छोड़के सगरे तप जप॥

#### प्रार्थना

दयासिंघु भगवंतजी, सुनिए हमरी देर।

मिलनेको हमरे प्रभु, काहे करी है देर॥

काहे करी है देर हरी कछु मुखसे बोले।

करें खुला दीदार बेग घूँघट-पट खोले॥

कहें शाहन्शाह हमसे क्या कुछ औगुण भया।
अब लों स्वामी हम पर जो नहीं भई है,दया॥

बिना तुम्हारी मेहरके, दरस कभी नहिं होय। चाहे हम सब माल धन, सहित जानके खोय॥ सिहत जानके खोय॥ सिहत जानके खोय॥ वृद्धी बिद्या सगरी। नहीं होवें दीदार बिना किरपाके तुमरी॥ कहे शाहन्शाह छोड़ सकल चतुरई मना। नहीं बनेगा काम हिर किरपाके बिना॥

दीनसरण दुखहरण हो, तुम स्वामी में दास।
तुमरी ऋपा-कटाक्ष बिन, कभी मिटे नहिं त्रास ॥
कभी मिटे नहीं त्रास आस छूटे नहीं तनकी।
दूर न हो आभास फास निकसे नहिं मनकी॥
कहे शाहन्शाह ध्यानमें हो जो तुमरे टीन।
मिटे ताप संताप रहे कवहुँ न दीन॥

जाना तुमको हे प्रभु, घट घट जाननहार।

फिर परदा क्यों राखियों, हे मेरे करतार॥

हे मेरे करतार! करो अब दूर यह परदा।

दया दृष्टि अब करो जानके अपना वरदा॥

कहे रंक हो दयाल गुसाई कृपानिधाना।

राखो अपने साथ मिटा आना औ जाना॥

हमने तो तुमपर भलाई औं बुराई छोड़ दी। भूतके करमोंकी अपने आज गरदन तोड़ दी॥ टूटा रिस्ता गाँठा है तुमसे जहाँसे तोड़कर। दुनियाके नखरेकी हाँडी अब तो हमने फोड़ दी॥ चाहे तुम मानो न मानो हमने तो माना तुम्हें। टूटी यी जो तार पहले उसको फिरसे जोड़ दी॥ ऐ शाहन्शाह सच्चे दिलसे करके रुख तेरी तरफ। बाग अब तो दुन्याए-दूकी तरफसे मोड़ दी॥

### भक्तराज श्रीयादवजी महाराज

[ जन्म-स्थान सुदामापुरी, भाद्रशुक्त ( वामन ) द्वादशी, संवत १९१२, देहावसान ज्येष्ठ कृष्णा ११ संवत् १९८८ ] ( प्रेषक—श्रीमवानीशंकर 'सिंह' जोशी )

- १. जवानीमें मौज करना और बुढ़ापा आनेपर माला लेकर भगवान्को भजना, आम खाकर गुठलीका दान करने-जैसा है, अतः जवानीसे ही प्रमुकी भक्ति करनी चाहिये।
- २. घनी मनुष्यके आमने-सामने बैठनेसे तो साधु पुरुषके आगे बैठना अच्छा है। भक्तजन तो भगवान्के स्मरण-कीर्तनको ही अपनी आजीविका समझते हैं।
- ३. बबूलके पेड़के नीचे बैठनेसे कॉंटा लगता ही है, वैसे ही दुष्टजनोंकी संगतिसे दुःख होना अवश्यम्भावी है।
- ४. जिस प्रकार सर्पके एक ही जहरीले दंशनसे मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार नरकमें जानेके लिये एक ही पाप काफी है।
- ५. जैसे टूटे हुए नगारेकी आवाज अच्छी नहीं होती। वैसे ही अनीतिमान् गुरुका वोध भी भक्तपर असर नहीं करता।
- ६. फलवाली डाल जैसे झकी रहती है, वैसे ही
  गुणवान् पुरुष भी नम्न बने रहते हैं।
- ७. जिसके हृदयमें प्रभुका वास होता है, वहाँ 'अहं' भाव नहीं रहता; जहाँ 'अहं' भाव रहता है वहाँ प्रभुका निवास नहीं होता।
- ८. जिन विश्वरूप भगवान्की कृपासे तुम्हें घन प्राप्त हुआ है, उन्हींकी सेवामें खर्च करनेमें ही उसकी शोभा है।
- ९. जैसे इनकी शीशी खोलनेसे सदा सुगन्ध ही आती है, दैसे ही सद्गुरुके मुखसे सदा उपदेश-वाक्य ही निकला करते हैं।
- १०. जो आदमी दूसरेको कुएँसे बाहर निकालना चाहता है, उसे पहले अपने पैर मजबूत कर लेने चाहिये। इसी तरह जो गुरु बनना चाहे, उसे पहले स्वयं पूरा ज्ञानी पनना चाहिये।

- ११. जैसे नाव चारों ओर पानीसे घिरी हुई रहती है, फिर भी जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार संसारकी घोर वासनाओं के बीचमें रहते हुए भी संतजन अलिस रहते हैं।
- १२. मनुष्यको अपने घरपर स्नेह होता है, परंतु पैसोंवाली तिजोरीपर उससे ज्यादा स्नेह होता है, उसी प्रकार भगवान्को सारा संसार प्यारा है, पर उसमें भी जो भक्तजन हैं वे उनको अधिक प्यारे हैं।
- १३. जिस प्रकार सूर्यके सामने जानेवालेको अपनी छाया नहीं दीखती, इसी प्रकार भगवान्के सम्मुख जानेवालेको अज्ञान और नरकका मुँह भी नहीं देखना पड़ता।
- १४. शक्तिसे उपरान्त पैसे खर्च करके तीर्थयात्रा करनेकी अपेक्षा तो घर बैठे ही मन शुद्ध करना अधिक उत्तम तीर्थ-सेवन है।
- १५. भला करनेवालेका भला तो प्रायः सभी करते हैं, पर जो बुरा करनेवालेका भी भला करता है, वही असलमें भगवानका भक्त है।
- १६. सांसारिक पुरुषोंको जैसे कुटुम्बियोंके यहाँ जाना अच्छा लगता है, वैसे ही जब तुम्हें भगवान्के मन्दिरमें जाना अच्छा लगे, तभी समझना कि अब भक्तिका प्रारम्भ हुआ है।
- १७. ईश्वर मनुष्यके लिये अवतार लेता है, परंतु मनुष्य अपनेको ईश्वरके अर्पण नहीं करता ।
- १८. जैसे सब निदयाँ समुद्रकी ओर जाती हैं, वैसे ही सब धर्म प्रभुका ज्ञान बतलाते हैं।
- १९. संसार तो मुसाफिरखाना है, असली घर तो प्रभुका घाम है।
  - २०. जिसे घरमें चोर न घुसने देना हो, उसे दीएक

जलता हुआ रखना चाहिये। वैसे ही जिसे पापोंसे बचना हो। उसे सदा प्रभुका स्मरण करते रहना चाहिये ।

२१. अन्धेके हायमें जैसे रोशनी दूसरोंके लिये ही होती हैं। वैसे ही आजकलके अधिकांश ज्ञानियोंका ज्ञान भी

दूसरोंके लिये होता है।

२२. कसाईके घर पुष्ट बना बकरा आखिर मारा ही जाता है, वैसे ही मौज-मजा उड़ानेवालोंकी अन्तमें दुर्शा होती है।

## महात्मा श्रीनाथ्रामजी शर्मा

( गुजरातके प्रसिद्ध महात्मा )

तजानो ! परम कारुणिक और भक्तवत्सल कोई अदृश्य सत्ता जो सर्व प्राणिपदार्थोंकी गहराईमें रहती है, वह तुम मवका भला हो, इस प्रकारके शुभ विचार करनेके लिये तुम सबके अन्तः करणको तथा सदाचारका सेवन करनेके लिये तुम्हारी इन्द्रियों तथा स्थूल शरीरको सामर्थ्य प्रदान करनेकी कुपा करे।

हे विवेकियो ! प्राणिमात्रको दुःख अप्रिय है और सुख प्रिय है, अतः तुम जो बुद्धिमान् हो तो तुमको भी दुःखकी निवृत्ति और अखण्ड सुखकी प्राप्ति इष्ट होनी चाहिये, इस घारणामें कोई भी आपत्ति नहीं जान पड़ती।

हे सुग्वेच्छुओ ! जो वस्तु स्वभावसे ही सर्वदुःखोंसे रहित और परम सुखरूप हो, उस वस्तुका संदेहरित अनुभव होनेसे या उस वस्तुमें अभेद भावसे स्थित होनेसे मनुष्यका अन्तःकरण दुःखरित परम सुखका अनुभव करता है और इससे वह 'में दुःखरित परम सुखमय स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ'—ऐसा जानता है। ऐसी स्थितिको प्राप्तिके लिये सब मनुष्योंको प्रकट या अप्रकट स्वाभाविक इच्छा होती है। और ऐसा जान पड़ता है कि अपनी इस इच्छाकी पूर्तिके लिये सब मनुष्य प्रयत्न करते हैं; परंतु इनमें बहुत अधिक मनुष्य विवेककी कमीके कारण भूलसे भरा प्रयत्न करते हैं, इस कारण उनके शरीरान्तपर्यन्त वे अपनी अभीष्ट स्थिति प्राप्त करनेके लिये भाग्यशील नहीं बनते। विवेकसुक्त प्रयत्नसे ही इच्छित फलकी प्राप्ति होती है, परंतु भूलसे भरा प्रयत्न इच्छित फलकी प्राप्ति होती है, परंतु भूलसे भरा प्रयत्न इच्छित फलकी प्राप्ति करानेमें हेतुभूत नहीं हो सकता, यह

हे मनुष्य-देहधारियो ! तुममेंसे जिनको अज्ञात और सत्यरूप अतीन्द्रिय पदार्थोंका बोध करानेवाले सत्-शास्त्रके वचनोंमें तथा परमात्माके अनन्य भक्तोंके और ब्रह्मज्ञानियोंके वचनोंमें विश्वास न हो, परंतु अपने अन्तःकरणके विचारोंमें ही विश्वास हो, तो उनको अपने व्यावहारिक हितके लिये तथा

साक्षात् या परम्पराके द्वारा सम्बन्धमें आनेवाले अन्य मनुष्योंके हितके छिये नीतिके मार्गपर चलना आवश्यक है। इन्द्रियोंके तथा अन्तःकरणके दुष्ट वेगके वशमें होकर चोरी। हिंसा, ठगई और मिथ्या-भाषण आदि दोषोंका सेवन करना उचित नहीं । परंतु अस्तेय, अहिंसा, ईमानदारी और सत्यभाषणादि ग्रुभ गुणोंका ही सेवन करना उचित है। जैसे विचार और जैसे बर्तावकी तुम अन्य मनुष्योंसे अपने लिये इच्छा रखते हो, वैसे ही विचार और वैसे ही बर्ताव तुम दूसरे मनुष्योंके प्रति करो । अन्य किसी भी प्राणीको वर्तमान या भविष्यमें पीड़ा न हो और तुमको स्वयं वर्तमान या भविष्यमें पीड़ा न हो, इस प्रकारके अपनेको संतोष देने वाले स्वतन्त्र बर्ताव तुम रक्खो, इसमें कोई हानि नहीं है। परंतु इसके विरुद्ध स्वतन्त्र बर्ताव रखनेमें हानि है, यह तुम न भूलना। कालकी कोई अवधि नहीं है, विश्व विशा<sup>ल है</sup> और ज्ञान मर्यादारहित निरवधि है—यह सर्वदा सरण रख कर तुमको अपने ज्ञानका गर्व करके अन्य किसीका तिरस्कार नहीं करना चाहिये। मान प्रदान करनेयोग्य पुरुषको अवस्य मान प्रदान करो और सबके साथ विनयसे वर्ताव करनेका स्वभाव बनाओ । किसी भी विषयमें दोनों पहलुओंगर धैर्य और सावधानीसे पूरा विचार किये विना सहसा निर्णय गत दो और उस निर्णयको सत्य मानकर दूसरेकी निन्दा भी न करो । कुविचारों और दुराचारोंसे दूर रहकर निपक्ष भावके तुमसे जहाँतक हो सके, सत्य वस्तुकी खोज करो। यीद ग्रुम विचारसे और ग्रुभ क्रियाओंसे तुम्हारे अन्तःकरणकी पवित्रतामें और शान्तिमें वृद्धिका अनुभव हो तो उस ग्रुभ विचार तथा ग्रुम क्रियाको उत्साहपूर्वक करते रहो।

हे शास्त्रोक्त कर्ममें प्रीति रखनेवाले ! तुम अपने अन्तः करणको पवित्र करनेवाले शास्त्रोक्त कर्मांको शास्त्रविधंगे पूरी तौरपर समझकर, उन कर्मोंको तथा उनके फटों पूर्य सम्बन्धको ययार्थरूपमें जानकर, उनके शास्त्रोक्त फटों पूर्य

विश्वास रखकर और अपने अन्तःकरणको उन कर्मोंमें बहुत प्रीतियुक्त तथा एकाग्र रखकर कर्म करो । इस प्रकार यदि तुम शास्त्रोक्त कर्मोंको करोगे तो अवस्य तुम्हारे हृदयकी पित्रता बढ़ेगी और तुमको परमार्थके साधन सम्पादन करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त होगी । विधिका त्याग करके। कर्म तथा फलके सम्बन्धको पूर्णतथा न समझकर, पूरा विश्वास न रखकर, विना प्रीतिपूर्वक तथा चिक्तको एकाग्र न रखकर किया गया कर्म फलदाता नहीं होता, उसमें केवल अम ही होता है—यह कदापि न मूलना । तुम जो शास्त्रोक्त कर्म करते हो, उस कर्मके द्वारा शास्त्रमें कहे गये फलका तुम्हारे अन्तःकरणमें कितना अनुभव होता है, यह देखते रहना और उस कर्ममें जो-जो सुधार करनेकी आवश्यकता जान पड़े, वह उचित सुधार तुम्हें प्रीतिपूर्वक करते रहना चाहिये ।

हे प्रमुकी अनन्य भक्तिकी इच्छा करनेवालो ! तुम अपने अन्तःकरणकी ओर दृष्टि करो और तुम्हारे अन्तः-करणमें प्रीतिका स्रोत किन-किन प्राणियोंकी ओर बह रहा है। इसे सावधानतापूर्वक निश्चय करो । पश्चात् परमात्मासे भिन्न किसी प्राणि-पदार्थकी ओर तुम्हारे अन्तः करणके जो-जो स्रोत बड़े और बेगसे बहनेवाले जान पड़ें। उन-उन स्रोतीं-को, छोटे और मन्द गतिवाले बनानेका प्रयत्न करो तथा परगात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तःकरणके स्रोतको उत्तरोत्तर अधिक वड़ा तथा अधिकाधिक वेगयक्त करनेके लिये सर्वदा आदरपूर्वक प्रयत्न करते रहो । इस प्रकार निरन्तर आदरपूर्वक प्रयत्न करते हुए अपने अन्तःकरणके अन्य प्राणि-पदार्योक्ती ओर बहनेवाले स्रोतोंको लगभग ग्रुष्क तया वेग-रित कर डालो और परमात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तः-करणके स्रोतांको अधिक वड़ा तथा अधिक तीव वेगवान बनाओ । परमात्मामें अगाध और अट्टट विशुद्ध प्रीति रखना ही भक्ति है। केवल परमात्माकी प्रतिमाका भटकते मनसे पूजन करना वास्तविक भक्ति नहीं, यह कदापि न भूळना। यदि तुमको परम कृपाछ और आनन्द-महोदधि परमात्माके समीप पहुँचना है और वहीं सर्वेदा निवास करना है तो देशीभमानगर, सासारिक कृष्णापर लात रखकर वहाँ जाओ, जयतक देहाभिमान और संसारानुराग तुम्हारे चित्तमें रहेगा, तयतक तुम वहाँ जा नहीं सकते-यह सदा सारण रक्खो।

े निक्तिरोधकी इच्छा करनेवाली ! तुम नेती-शोतीको, नाना प्रकारके आवनींको, क्रम्भकोंको तथा मुद्राओं-

को ही योग मानकर वहाँ ही अटके न रहो । चित्तकी प्रकारकी वृत्तियोंका रोध करना ही योग है। इसिल्ये योगको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करो । पहले अपने चि शास्त्रोक्त कर्मसे और प्रभुमिक्तसे पवित्र करो और फिर इसहुरके उपदेशके अनुसार अपने चित्तको एकाग्र तथा कि करनेका प्रयत्न करो ।

हे ब्रह्मज्ञान सम्पादन करनेकी इच्छा करनेवालो ! तु यदि सर्वव्यापक और सबके कारणरूप ब्रह्मका ज्ञान सम्प करना है तो तुम विवेकादि चार साधनोंका भली सम्पादन करो। संसारको असार समझकर श्रोत्रिय, ब्रह्म और परम कारुणिक सद्गुक्की शरणमें जाओ; बहुत मानप और दीनतारे उसकी सेना करो । उनके हितकर उपदेश खूब भावसे श्रवण करो, उनको ग्रहण तथा धारण क एकान्तमें उन उपदेशोंका युक्ति और आदरके साथ म करते रहो । तुमको उनके उपदेश किये हुए ब्रह्म-स्वरु लेशभर भी संशय न रहे, तब तुम उस ब्रह्मके आक अपने अन्तः करणकी वृत्तियोंके प्रवाहको चलानेका प्रयत्न व अन्य जड पदार्थोंके आकारमें बने हुए, अन्तःकर चिरकालसे पड़े हुए स्वभावको धीरे-धीरे क्षीण कर डाल अनात्माकार वृत्तियोंको रोकनेमें और आत्माकार वृत्तिय तथा ब्रह्माकार वृत्तियोंके प्रवाहको सतत चलानेमें पहले तुम बहुत परिश्रम प्रतीत होगा, परंतु इससे घबराना नहीं । धै प्रीति और सावधानतापूर्वक चिरकालतक वह प्रयत्न निरः करते रहनेसे तुम्हें अपना श्रम सफल दीख पड़ेगा। ये साधनोंके द्वारा साध्यकी प्राप्ति होती है, यह तम्हारे-सजनको अज्ञात हो। यह सम्भव नहीं । तुमको दुःखरा परमानन्दरूप क्वोत्तम स्थिति प्राप्त करनी हो तो इस सा को प्राप्त करनेके लिये तुम्हें उसके साधनींका अनुष्ठान बहुत उत्तम रीतिसे करना चाहिये।

हे दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पानेवालो ! यदि तुमको तुम दुराचरण और दुर्व्यक्षन तन्मार्गमें प्रवृत्त होने नहीं ? तो तुम सत्तक्षमें रहना ग्रुरू करों, सद्धन्योंका अध्ययन व और दान तथा दूसरे पुण्य कर्मोंको करते रहो । तुमको दुराचरण या दुर्व्यक्षन लग गया हो या तुमने जिस दुराच या दुर्व्यक्षनको पकड़ रक्खा हो, उसे छोड़ देनेका प्रय धीरे-धीरे करते रहो । यदि ऐसा प्रयत्न तुम धीरतापूर करते रहोगे तो परमातमाकी कुपासे तुम सन्मार्गमें प्रदे करनेके अपने प्रयत्नमें अधिक या न्यून परिमाणमें जल्दी या देरसे अवस्य कृतकार्य होगे।

हे दयाछ स्वभाववालो ! जैसे तुम दुःखरिहत परमानन्द-स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हो, वैसे ही तुम्हारे पोप्यवर्गमें अथवा सधवा या विधवा स्त्रियाँ हों तो, उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेकी इच्छा हो सकती है, इसल्थि उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेमें जो-जो उपयोगी सामग्री आवश्यक हो तथा उनको यह कार्य सिद्ध करनेके लिये जितने समयकी आवश्यकता हो, उतनी सामग्री और उतना समय उनको मिले, ऐसी सर्व प्रकारकी सुविधा करकेतुम अपने इदयको अवश्य उदारतावाला बनाओ।

अपने पुत्र-पुत्रियोंको भी तुम बचपनसे ही पवित्रताके पालनमें, नीतिके पालनमें और ग्रुमकर्ममें प्रीतिमान् बनाओ। बचपनमें पड़ा हुआ ग्रुम संस्कार बड़े होनेपर बहत उपयोगी हो जाता है। इसे कदापि न भूलो।

धन-तृष्णा और पुरुषके लिये स्त्रीतृष्णा सत्यकी यद्यार्थं प्रतीति नहीं होने देती, इसलिये विवेकके द्वारा इन तृष्णाओं- को कम करनेका प्रयत्न करना चाहिये। क्रोध, अविवेक, अभिमान, ईप्या, दम्भ, भय, शोक और आश्चर्य— इन दोषोंको भी विवेकके द्वारा बलहीन कर डालो। जबतक अन्तःकरण रजोगुण और तमोगुणके दोषोंसे मिलन रहेगा, तबतक तुमको सत्यका ययार्थ मान नहीं हो सकेगा। इसलिये पवित्र पुरुषोंका सङ्ग करके मनके इन दोषोंको

क्रमशः निवृत्त करते रहो तथा मनकी पवित्रता और शान्तिको बढ़ाते रहो। यह सब तुम्हें अपने ही इहलोक या परलोकके सुखके लिये या मोक्षकी प्राप्तिके लिये ही करना है। किसी दूषरेके ऊपर उपकारके रूपमें नहीं, यह मत भूले।

सर्वदा ग्रुभ विचार और ग्रुभ कर्म यदि न भी कर सकते हो तो विशेष हानि नहीं है, परंतु कुविचार और कुकर्म अवश्य ही महान् हानिकर हैं। इसलिये कुविचार और कुकर्मसे तो सब मनुष्योंको सदा बहुत दूर रहना चाहिये।

जिस विचार या जिस कियाके द्वारा परम शान्ति और परम सुखकी प्राप्तिकी प्रबल सम्भावना हो, उसी विचार और उसी कियाके पश्चपाती बनो, परंतु मत-मतान्तरका, बहमका या रूढ़िका पश्चपाती किसी भी सत्यसुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको नहीं होना चाहिये।

अपने तथा प्रतीत होनेवाले जगत्के वास्तविक कारणकी तुम्हें खोज करनी है, वह कारण एक और अद्वेतस्वरूप है, अतएव तुम्हें प्रतीत होनेवाले भेदोंको धीरे-धीरे विवेक विचारसे दूर करते रहना चाहिये।

जिस-जिस वस्तु, किया या विचारके सेवनसे गुमको अपने अन्तःकरणमें मूढ़ता, व्याकुलता, चञ्चलता और क्लेशंका अनुभव होता हो, उस-उस वस्तु, क्रिया या विचार से अपने अन्तःकरणको मुक्त करने तथा मुक्त रखनेका सतत प्रयत्न करते रहो।

## मक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण

( जन्म-स्थान-वंगालके वीरभूमि जिलेमें एक वका ग्राम, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके महान् विद्वान्, १०७ वर्षकी उम्रमें देए त्याग)

#### खाघीनता

हमारे मनमें निरन्तर परस्पर आधात करती हुई जो वासनाएँ समुद्रके तरङ्गोंकी भाँति हमको उत्धिस, विक्षित और प्रक्षित कर डालती हैं; निरन्तर जो विद्रोह, संग्राम हमारे हृदय- क्षेत्रको वैलाक्षावके अशान्तिमय रणक्षेत्रसे भी घोर अशान्ति- सय कर डालता है—अनन्त ज्वालामुखीकी सृष्टि कर रहा हैं; हम निरन्तर जो सारहीन भोग-लालसाकी कामनासे परिचालित और विचालित हो रहे हैं, उन सब कामनाओंको निरस्त किये विना कहाँ तो हमारा यथार्थ स्वराज्य है और कहाँ स्वाधीनता है ! जो लोग निरन्तर पाश्ची वासनाजालमें, वासनाकी बेड़ियोंमें जकड़े हुए हैं, राज-द्रोहमें उनकी स्वाधीनता या बेड़ियोंमें जकड़े हुए हैं, राज-द्रोहमें उनकी स्वाधीनता या

स्वराज्य-प्राप्तिकी कोई सम्भावना नहीं है। मैं तो आपकी इन सब बातोंका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता।

यदि आप सच्चा स्वराज्य और ययार्थ स्वाधीनता-प्राप्तिकी ही अपने जीवनका पुण्यवत मानते हैं, तो एवंप्रधम अपते गृह-शत्रु कामनाके विजयके लिये प्रस्तुत होइये। सबसे पढ़ले वह उपाय खोजिये, जिसके द्वारा हृदयनिहित स्वार्ध-मंतान अजेय वासनाके संप्राममें विजय प्राप्त हो। मनुष्यको दुःष स्यों उत्पन्न होता है! मनु कहते हैं—

सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुसम्। अतएव पराधीनता दुःखका मृल है। यह सभी म्बीका करते हैं । किंतु 'पर' कौन है और 'अपना' कौन है १ इसके लिये न्याययुक्त वैज्ञानिक विचारमें प्रवृत्त होनेपर जान पड़ेगा कि केवल स्वेच्छाचारी, अत्याचारी राजा ही हमारा 'पर' नहीं है। केवल उसकी स्वार्थप्रेरित विधि-व्यवस्थाके अधीन होकर चलना ही हमारे दु:खका हेतु नहीं है | इससे हमारा यह कहना नहीं है कि यह दु:खका बिल्कुल ही कारण ही नहीं है। परंतु उस दुःखकी मात्रा अति अल्प है, उसको हम अनायास अग्राह्म भी कर सकते हैं। परंतु हमारे लिये अत्यन्त (पर) है—हमारी हृदयगत न्यायरिहत वासनाओंका समृह । नाना प्रकारकी स्वार्थवासनाएँ रात-दिन हमें व्याकुल करती रहती हैं । जिसको हम दासत्व कहकर पृणा करते हैं। स्वाधी-नताका छोप करनेवाला मानकर दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, वह शत्र हे हमारे हृदयमें रहनेवाली वासना। हम वस्तुतः राजकीय विधानके दास नहीं हैं; हम रात-दिन दास हैं अपनी वासनार्थ । हमने चाह-चाहकर वासनाओंकी बेडीसे अपने पैरों-को जकड़ (We have forged our own shackles ) रक्ला है । इस वेड्रीसे अपनेको मुक्त किये विना हमारी सची स्वाधीनताकी आशा विडम्बनामात्र है-स्वराज्य-प्राप्तिकी व्यर्थ आशा केवल मनमोदक खानेके समान है। इमारी वास्तविक स्वाधीनता तथा स्वराज्यकी प्राप्तिका उपाय स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें बतला दिया है---

> एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्॥ (३।४३)

अर्जुन ! तुम इस प्रकार आत्माको जानकर तथा मनको बुद्धिके द्वारा निश्चल करके कामरूप दुरासद शत्रुका विनाश करो । संकल्पते उत्पत्र कामनाओंका पूर्णतया त्याम करो, मनके द्वारा इन्द्रियोंको संयत करो, धृतिग्रहीत बुद्धिके द्वारा भीरे-धीरे चित्तको वश्चमें लाओ—यही स्वाधीनता-प्राप्तिका उत्पाय ६, पदी स्वराज्य-लाभका उपाय है।

संख्यशानका एक विशिष्ट सिद्धान्त भगवद्गीतामें व्याख्यात हुआ है। पुरुष खर्च कर्चा नहीं है। प्रकृतिके सुणस्प इन्द्रिमोंके द्वारा सारे कर्म निष्यत्र हो रहे हैं। जीव उस प्रकृति-के अदिकारके द्वारा विमृद्ध होकर की कर्चा हूँ यह समझ रहा है। का कारिकाह्यातमा कर्चाहमिति मन्यते।

इती कारण जीव पराधीन है, इतीरे जीवका दासभाव ( Stave-mentality ) है। प्रकृति ( Nature ) ने स्वर्ग

एक जीवयन्त्र (Mechanism ) की सृष्टि कर रक्ती है। प्रकृतिके गुणह्म इन्द्रियाँ और इन्द्रियहित्याँ तेलीके अनगर बाँधे बैलके समान निरन्तर जीवोंको दासत्वकी येडीमें याँधे रखती हैं। प्रकृतिके इस संयोग-सम्यन्यका विनाश किये निना जीवकी मुक्ति नहीं, स्वाधीनता नहीं और न उसे स्वराज्यकी ही प्राप्ति हो सकती है; यही सांख्यज्ञानका निद्धान्त है। गीताके प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माण सर्वशः इस क्षोकमें सांख्यज्ञानकी प्रतिस्वित है। आश्चर्यका शिष्य यह है कि जर्मन दार्शनिक काण्टने भी किपलके इस सिद्धान्तकी प्रतिस्वित करते हुए कहा है—"Freedom from the mechanism of Nature, and subjection of the Will only to laws given it as belonging to the Rational world.—'Abridged from Kant."

मनुष्य जबतक प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त नहीं होता, तय-तक उसकी आत्माको स्वराज्य-प्राप्ति नहीं होगी तथा वह स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें भी समर्थ न होगा। अपना शरीर, अपनी इन्द्रियाँ, अपना मन—ये भी हमारे स्वत्वके प्रतिद्वन्द्वी हैं। भूख, प्यास और निद्राकी इच्छा अनवरत हमारी स्वाधीनताके मस्तकपर लात मार रही है—नाना प्रकारकी इन्द्रियमुखकी वासनाएँ हमारी नकेल पकड़कर गधे या बैलके समान हमको इधर-उधर भटका रही हैं। नाना प्रकारकी वासनाएँ अनवरत हमारे स्वाधीन भावोंका विनाश कर रही हैं।

क्षण-क्षणमें हमारे शरीरमें जगह-जगह जो खुजलाहट पेदा होकर हमें अत्यन्त अस्थिर कर डालती है-क्या यह हमारी स्वाधीनताको नष्ट करनेवाली नहीं है ? रात-दिन क्षण-क्षण हमारी स्वाधीनता हमारे देहस्थ सहस्व-सहस्र जीवाणुओं- हारा आहत हो रही है । इसके अतिरिक्त रोग है, शोक है, कोष है, कामका तो बाहुल्य है ही । मान-अभिमान और यश-लिप्याकी असह्य खुजलाहट हमें उन्मक्तके समान परिभ्रान्त कर रही है । अधिक क्या, राजनीतिक प्रसङ्गोंमें सदस्य आदिके चुनावके समय हमें कितने छोगोंकी अधीनता स्वीकार करके बिना खाये-पिये, रातों जाग-जागकर कितना क्रेश सहन करना पड़ता है—यह सब तो सदा ही सबकी आँखोंके सामने होता है । स्वाधीनता कहाँ है ?

× × × ×

मनुष्यके हृदयमें जो कुनुम-कोमला इत्तियाँ हैं, उनमें प्रममक्ति सर्वोत्कृष्ट मानी गयी है। हम माता-पिताके प्रति

भक्ति करते हैं, पत्नी और सखा आदिके साथ प्रणयसूत्रमें आनद्ध होते हैं; कनिष्ठ भाई-वहिन और पुत्र-पुत्री आदिसे स्नेह करते हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं। मनुष्यका हृदय जब सहुरुके सदुपदेशसे सांसारिक आत्मीय लोगोंके कहीं ऊपर आपात-अहस्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुदृद्का संधान पाता है और कुसुम-कोमला भक्ति जब उसको खोजनेका प्रयास करती है, तत्र मानव-हृदय उस चिरमधुर, चिरसुहृद्-का संघान पाकर उसके सम्मुख मनकी बात और प्राणोंकी पीड़ा प्राण खोलकर रख देता है; इसीका नाम 'प्रार्थना' है। अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-दृद्यकी अति समुन्नत्र समुञ्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है। अर्द्धरात्रिमें नीरव-निर्जनमें संसारके विविध विचित्र व्यापारोंसे मुक्त होकर हृदय जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी खोलकर सारी वातें कहने लगता है, तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर होता है। उसमें दृदयका भाव अति लघुतर हो जाता है, सांसारिक दुश्चिन्तासे कल्लावित और दग्ध हृदय पवित्र और प्रज्ञान्त हो जाता है। वासना-प्रपीड़ित दुर्बल हृदयमें तड़ित्-शक्तिके सदृश नवीन बल संचारित होता है। साधकका विषादयुक्त मुख-मण्डल आनन्दमयकी आनन्द-किरणोंसे सम्बद्ध और सुप्रवन्न हो उठता है। सत्यस्वरूप श्रीभगवान्-की सिन्चदानन्द-ज्योतिसे उसका मुख-मण्डल समुद्रासित हो उठता है । हृदयका घनीभूत आनन्द, हिमालयके तुषारके सहश विगलित होकर यमुना-जाह्नवीकी धाराके समान नयन-पथरे प्रवाहित होकर संसारके त्रितापतस वक्षःस्थलको सुशीतल कर देता है । दैन्य-दारिद्रथकी तीव पीड़ा, गर्वित समाजकी द्दस गर्जना, दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना, रोग-शोककी दुःसह यातना तथा स्वार्थ-लम्पटोंकी कायरतापूर्ण लाञ्छना—ये सब इस सरल ब्याकुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हैं। नित्य-मधुर नित्य-सखाकी सुधा-मधुर-मुखच्छवि चित्तमुकुरमें प्रतिबिम्बित हो जाती है । उनकी मधुमयी वाणी कार्नोमें मधु-धाराका संचार करती है। उसके एक-एक झंकारसे संसार-की विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती है। नयी-नयी आशाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति हृदयमें आकर दर्शन देती है, तब भय और निराशाको हृदयमें स्थान नहीं मिलता । हृदयमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार अव-रुद्ध हो जाता है । प्रेमाभक्तिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें संसार-तापका भीषण मरुखल, सहसा आनन्दके महासागरमें परिणत हो जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रभावके

सहसा उद्गमके समय उसकी अमोघ कियाएँ इन्द्रजालके समान जान पड़ती हैं; परंतु कार्यतः ये कियाएँ नित्य सामी रूपमें तथा शास्त्रतरूपमें साधक-हृदयमें प्रतिष्ठित होकर साधकको इस नश्चर मर्त्य-जगत्में अमर कर देती हैं। दुःख-दावानलके भीतर भी उसको स्निग्ध शीतल जाह्नवी-सल्लिक सुखमय निकेतनमें संरक्षित करती है।

हम सांसारिक जीव हैं, निरन्तर संसारके दुःखानल्हे संतप्त हैं। विष्ठाकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विष्ठामें रहता हुआ उसकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता, हमारी दशा भी ठीक वैसी ही है। रोगके बाद रोग, शोकके बाद शोक, दैन्य—दुर्भिक्ष, लाञ्छन-गञ्जन और दुर्वासनाकी तरक्नें सागर-तरक्नोंकी भाँति क्षण-क्षण हमें अभिभृत किये डालती हैं। तथापि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं करते । भगवत्-प्रार्थनासे जो नित्य सुख-शान्तिकी प्राप्तिका एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है, उसके लिये एक क्षण भी अवकाशका समय हम नहीं निकाल पाते। इससे बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है ? एक दिन-रातमें चौबीस घंटे होते हैं, तेईस घंटा छोड़कर केवल एक घंटाका समय भी हम भगवत्प्रार्थनामें नहीं लगा सकते ! यथार्थ वात यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त अभाव है। इसको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वपा मिथ्या है।

आत्मोन्नतिके लिये जो अपने हृदयमें सदिच्छा रखते हैं। वे अनेकों कायोंमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन साधनके लिये समय निकाल लेते हैं। देहके अभावकी पूर्तिक लिये जैसे दैहिक भूख-प्यास खभावतः ही उदित होती है। उसी प्रकार भगवत्-चरणामृतके प्यासे आत्माको भी भृसः प्यास लगती है । आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें भगवस्प्रसादकी प्राप्तिके लिये सहज ही व्याकुल होता है । निर्जन और शान्त स्थानमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी वातः प्राणींकी <sup>व्यसा</sup> कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उटता है और <sup>जयतफ</sup> उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, तवतक साधव-के दृदयको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे ऐदिव शरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम है। खस्य सबल देहकी समयानुसार भूखर्मे अन्न और प्यासमें जल न मिलं तो वर अत्यन्त व्याकुल और व्यस्त हो उटता है, परंतु आत्मावा आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा कहीं अधिकतर प्रबट होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्मामें भगवत्-उपासनाके लिये भूल-प्यास क्यों नहीं लगती !—इसका उत्तर बहुत सहज है। अनेक जन्मोंके संचित अविद्यालय रहेन्माके गाड़े और घने आवरणमें हमारी आत्माकी भगवत-उपासनाकी जठराशि (God-hunger) एक प्रकारसे बुझ-सी गयी है। उस अग्नि को एक बार पनः संदीत करना पहेगा, प्रज्वलित करना पहेगा। इसके विना आत्माका यह मन्दान्नि ( Despepsia ) रोग दुर न होगा। और उसका विषमय फल होगा आत्महत्या। वह आत्महत्या इस जगतकी आत्महत्याके समान नहीं है। साधारण आत्महत्यामें जो अपराध होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महापापसे आत्माका छुटकारा होकर उसको सद्गति मिल सकती है। परंतु निरन्तर भगवत्सेवाविमुख होनेके कारण आत्माके अपोषणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान भीपण अपराव है । इस विषयमें समस्त नर-नारियोंको सावधान होनेकी आवश्यकता है। चिकित्सा कठिन नहीं है। औपय भी विकट नहीं है। यदि उपयक्त औषध भलीमाँति विचारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपैयिक ओषधिके समान निर्विष्ठ निर्विवाद तरंत फल प्रदान करती है । प्रतिदिन कुछ समय भगवानका नाम-जप करना। नाम-कीर्तन करना और सरल व्याक्तल हृद्ववंशे सकाम या निष्काम भावसे अनके चरणोंमें प्रार्थना करना ही वह अमोघ महीषध है।

#### Х

#### सकाम प्राथना

राकाम प्रार्थनाओंके लिये गृहस्य लोग जो उपासना आदि किया करते हैं। उसकी हम असङ्गत नहीं कह सकते। असहाय अवस्थामें अपने आवश्यक पदार्थीके लिये लडके-लड़िक्याँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने अधम मचाते हैं। जगरियता जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्वामाविक नहीं है। भगविद्वभृति इन्द्रादि देवगण वैदिक याग-यहरूप उपासनाके वशीभत होकर जो फल प्रदान करते हैं, वह भी प्राकृतिक नियमके बाहर नहीं।

र्म विशाल अखिल महााण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना करनेशे जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त धारालाने रचित है। यह इस प्रकार गटित है कि एक-दगरेका गहाका हो सके, एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ समानमं संस्पष्ट है। इसमेंसे प्रत्येक ही इसके अंशस्तरूप है। अतएब आबरवस्ता होनेपर हम अपने अहरव सजातीय शानमय जीनोंके द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने प्रत्यक्ष परिचित बन्धऑसे वार्तालाप करके उनके द्वारा जैरे हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं। उसी प्रकार अहरर उच्चतर जीव अर्थात देवताओंसे प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे छिये सम्भव हो सकता है।

परंतु जिनका चित्त अधिक उन्नत है, वे खार्थपूर्तिं लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते। 'धनं देहि जन देहि' इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुवत साधकके लिये प्रयोजनी होनेपर भी शृद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते। यहाँतव कि जिस मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होतं है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी मुक्तिक भी निरितशय तच्छ मानते हैं। भागवत परमहंत लोगोंमें जे विश्रद्ध भक्त हैं, वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते।

श्रीमद्भागवतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्तेवाके तिवा अपने म्वार्थ सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते। श्रीक्रणाचैतन्त्र महाप्रभु कहते हैं---

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कासवे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहेतुकी स्विध ॥

अर्थात व्हे गोविन्द ! मैं घन, जन, दिव्य स्त्री अथव यशस्त्ररी विद्या-कुछ भी नहीं चाहता । मेरी यही प्रार्थन है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अहैतुकी मत्ति हो। यह भी कामना तो है। परंतु इस कामनामें अपन भोग-सखा इन्द्रिय-विलास यहाँतक कि सर्वदु:स्वीक अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निस्स हो गयी है । यदि भगवत्सेवामें या उनके सुष्ट जीवोंकी सेवां अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है, तो ग्रुद्ध भक्त प्रसङ् चित्तसे, अम्लान वदनसे उसको भी स्वीकार करता है श्रीगौराङ्ग-लीलामें देखा जाता है कि भगवान श्रीगौराङ जव महाप्रकाश-लील प्रकट करके भक्तोंको वर गाँगनेक आदेश देते हैं। तत्र अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छावे अनुसार वर माँगते हैं। वासुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त थोड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारको देख रहा है गौराङ्गसन्दर वोले—'वासु ! तुम चुर क्यों हो। तुम क्य चाहते हो !' वासुदेवने हाथ जोड़कर कहा-'दयामय। यदि आप इस अधमको कोई वरदान देना चाहते हैं। तो यही क र्दे कि समस्त जगत्की दुःख-यातना मुझको ही भोगनी पहे में सबके पाप-तार्गोंको प्रहण करके अनन्त काल्द्राक दःस

भक्ति करते हैं, पत्नी और सखा आदिके साथ प्रणयसूत्रमें आयद्ध होते हैं; कनिष्ठ भाई-बहिन और पुत्र-पुत्री आदिसे स्नेह करते हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं। मनुष्यका हृदय जब सहुमके सदुपदेशसे सांसारिक आत्मीय लोगोंके कहीं ऊपर आपात-अदृश्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुदृद्का संधान पाता है और कुसुम-कोमला भक्ति जब उसको खोजनेका प्रयास करती हैं। तब मानव-हृदय उस चिरमधुर, चिरसुहृद्-का संधान पाकर उसके सम्मुख मनकी बात और प्राणोंकी पीड़ा प्राण खोलकर रख देता है; इसीका नाम 'प्रार्थना'है। अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-दृदयकी अति समुन्नतः समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है। अर्द्धरात्रिमें नीरव-निर्जनमें। संसारके विविध विचित्र व्यापारोंसे मुक्त होकर हृदय जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी खोलकर सारी बातें कहने लगता है, तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर होता है। उसमें हृदयका भाव अति लघुतर हो जाता है। सांसारिक दुश्चिन्तासे कछिषत और दग्ध हृदय पवित्र और प्रज्ञान्त हो जाता है। वासना-प्रपीड़ित दुर्बल हृद्यमें तड़ित्-शक्तिके सदृश नवीन बल संचारित होता है। साधकका विषादयुक्त मुख-मण्डल आनन्दमयकी आनन्द-किरणोंसे समुज्ज्वल और सुप्रसन्न हो उठता है। सत्यस्वरूप श्रीभगवान्-की सिन्चदानन्द-ज्योतिसे उसका मुख-मण्डल समुद्रासित हो उठता है । दृदयका घनीभूत आनन्द, हिमालयके तुषारके सदृश विगलित होकर यमुना-जाह्नवीकी धाराके समान नयन-पथसे प्रवाहित होकर संसारके त्रितापतम वक्षः खलको सुशीतल कर देता है। दैन्य-दारिद्रथकी तीव पीड़ा, गर्वित समाजकी हम गर्जना, दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना, रोग-शोककी दुःसह यातना तथा स्वार्थ-लम्पटोंकी कायरतापूर्ण लाञ्छना---ये सब इस सरल व्याकुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हैं। नित्य-मधुर नित्य-सखाकी सुधा-मधुर-मुखच्छवि चित्तमुकुरमें प्रतिबिम्बित हो जाती है। उनकी मधुमयी वाणी कानोंमें मधु-धाराका संचार करती है। उसके एक-एक शंकारसे संसार-की विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती है। नयी-नयी आशाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति दृदयमें आकर दर्शन देती है, तब भय और निराशाको हृदयमें स्थान नहीं मिलता । इदयमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार अव-रुद्ध हो जाता है । प्रेमाभक्तिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें संसार-तापका भीषण मरूखल, सहसा आनन्दके महासागरमें परिणत हो जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रभावके

सहसा उद्गमके समय उसकी अमोघ कियाएँ इन्द्रजालके समान जान पड़ती हैं; परंतु कार्यतः ये कियाएँ नित्य धार्य- रूपमें तथा शास्त्रतरूपमें साधक-हृदयमें प्रतिष्ठित होकर साधकको इस नश्चर मर्त्य-जगत्में अमर कर देती हैं। दुःख-दावानलके मीतर भी उसको खिग्ध शीतल जाह्नवी-मलिलके सुखमय निकेतनमें संरक्षित करती है।

हम सांसारिक जीव हैं निरन्तर संसारके दु:खानल्हे संतप्त हैं। विष्ठाकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विधामें रहता हुआ उसकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता, हमारी दशा भी ठीक वैसी ही है। रोगके बाद रोग, शोकके बाद शोक, दैन्य—दुर्भिक्ष, लाञ्छन-गञ्जन और दुर्वातनाकी तरङ्गें सागर-तरङ्गोंकी भाँति क्षण-क्षण हमें अभिभृत किये डालती हैं। तथापि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं करते । भगवत्-प्रार्थनासे जो नित्य सुख-श्रान्तिकी प्राप्तिका एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है, उसके लिये एक क्षण भी अवकाशका समय इम नहीं निकाल पाते। इससे बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है ? एक दिन-रातमें चौबीस घंटे होते हैं, तेईस घंटा छोड़कर केवल एक षंटाका समय भी इम भगवत्प्रार्थनामें नहीं लगा सकते ! यथार्थ वात यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त अभाव है। इसको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वया मिथ्या है।

आत्मोन्नतिके लिये जो अपने हृदयमें सदिच्छा खते हैं। वे अनेकों कार्योंमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन साधनके लिये समय निकाल लेते हैं । देहके अभावकी पूर्तिकं िखये जैसे दैहिक भूख-प्यास स्वभावतः ही उदित होती है। उसी प्रकार भगवत्-चरणामृतके प्यासे आत्माको भी भ्रव प्यास छगती है । आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें भगवद्यसादवी प्राप्तिके लिये सहज ही व्याकुल होता है। निर्जन और शास स्थानमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी वात, प्राणींकी व्यया कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उठता है और जयतक उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, तवतक साधन-के हृदयको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे ऐहिन शरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम है। खस्य मबल देहकी समयानुसार भूखमें अन्न और प्यासमें जल न मिल तो नर अत्यन्त व्याकुल और व्यस्त हो उटता है, परंतु आत्मात आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा कहीं अधिकतर प्रयः होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्मामें भगवत्-उपासनाके लिये भूख-प्यास क्यों नहीं लगती !—इसका उत्तर बहुत सहज है। अनेक जन्मींके संचित अविद्यारूप श्लेष्माके गाढे और घने आवरणमें हमारी आत्माकी भगवत्-उपासनाकी जठरामि (God-hunger) एक प्रकारसे बुझ-सी गयी है। उस अग्रि को एक बार पुनः संदीप्त करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा। इसके विना आत्माका यह मन्दामि ( Despepsia ) रोग दूर न होगा। और उसका विषमय फल होगा आत्महत्या। वह आत्महत्या इस जगत्की आत्महत्याके समान नहीं है। साधारण आत्महत्यामें जो अपराध होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महापापसे आत्माका छटकारा होकर उसको सद्गति मिल सकती है। परंतु निरन्तर भगवत्सेवाविमुख होनेके कारण आत्माके अपोषणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान भीषण अपराध है । इस विषयमें समस्त नर-नारियोंको सावधान होनेकी आवश्यकता है। चिकित्सा कठिन नहीं है। औपथ भी विकट नहीं है। यदि उपयुक्त औषध भलीभाँति विचारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपैथिक ओषधिक समान निर्विष्ठ निर्विवाद तुरंत फल प्रदान करती है। प्रतिदिन कुछ समय भगवानका नाम-जप करना। नाम-कीर्तन करना और सरल व्याकुल हृद्यरे सकाम या निष्काम भावसे उनके चरणों में प्रार्थना करना ही वह अमोध महौषध है।

#### सकाम प्राथना

सकाम प्रार्थनाओं के लिये गृहस्य लोग जो उपासना आदि किया करते हैं; उसको हम असङ्गत नहीं कह सकते। असहाय अवस्थामें अपने आवश्यक पदायों के लिये लड़केलड़िक्याँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊधम मचाते हैं, जगत्पिता जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्वामाविक नहीं है। भगविद्वभृति इन्द्रादि देवगण वैदिक याग-यग्ररूप उपासनाके वशीभृत होकर जो फल प्रदान करते हैं, वह भी प्राञ्चतिक नियमके बाहर नहीं।

एम विशाल अखिल महाण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना करमेरे जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त शृङ्खलाने रचित है। यह इस प्रकार गठित है कि एक-दूसरेका सहायक हो सके, एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साय समानुष्में संस्क्रिष्ट है। हममेरे प्रत्येक ही इसके अंशस्त्ररूप हैं। अत्यन्न आन्यकता होनेपर हम अपने अहरय सजातीय शानमय जीनोंके द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने

प्रत्यक्ष परिचित बन्धुओंसे वार्तालाय करके उनके द्वारा जैसे हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं, उसी प्रकार अदृश्य उच्चतर जीव अर्थात् देवताओंसे प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है।

परंतु जिनका चित्त अधिक उन्नत है, ने म्वार्यपूर्तिके लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते। 'धनं देहि जनं देहि' इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत साधकके लिये प्रयोजनीय होनेपर भी ग्रुद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते। यहाँतक कि जिस मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त नितृत्ति होती है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी मुक्तिको भी निरितशय तुच्छ मानते हैं। भागवत परमहंस लोगोंमें जो विशुद्ध भक्त हैं, वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते।

श्रीमद्भागवतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं। शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवाके सिवा अपने स्वार्थ-सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते। श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु कहते हैं—

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कासये। मम जन्मिन जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेनुकी त्विया

अर्थात् (हे गोविन्द ! मैं घन, जन, दिव्य स्त्री अयवा यशस्करी विद्या---कुछ भी नहीं चाहता। मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अहैतुकी भक्ति हो।' यह मी कामना तो है, परंतु इस कामनामें अपना भोग-सुखः इन्द्रिय-विलास—यहाँतक कि सर्वद:खोंको अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरस्त हो गयी है। यदि भगवत्सेवामें या उनके सृष्ट जीवोंकी सेवामें अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है। तो ग्रुद्ध भक्त प्रसन्न चित्तसे, अम्लान वदनसे उसको भी स्वीकार करता है। श्रीगौराङ्ग-लीलामें देखा जाता है कि भगवान् श्रीगौराङ्ग जव महाप्रकाश-लीला प्रकट करके भक्तोंको वर माँगनेका आदेश देते हैं, तव अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगते हैं। वासुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त योड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारको देख रहा है। गौराङ्गसुन्दर बोले—वासु ! तुम चुप क्यों हो, तुम क्या चाहते हो !' वासुदेवने हाथ जोड़कर कहा-- 'दयामय ! यदि आप इस अधमको कोई वरदान देना चाहते हैं। तो यही वर दें कि समस्त जगत्की दुःख-यातना मुझको ही भोगनी पहें। में सबके पार-तार्गोको प्रहण करके अनन्त काल्तक दुःस्त- नरकमें पड़ा रहूँ, जगत्के जीव आनन्द प्राप्त करें।' इस प्रार्थनामें देखा जाता है कि जो लोग आत्म-सुलकी इच्छा छोड़कर परदु:खरो कातर होते हैं, समस्त क्लेशोंकी यातना सहन करके भी वे जगत्के जीवोंको सुख-शान्ति प्रदान करनेके लिये निष्कपट और युक्तचित्तसे भगवान्से प्रार्थना

करते हैं। वह प्रार्थना पूर्ण हो या न हो, किंतु प्रार्थिकारे दृदयकी विशाल उदारता तथा परदुः ल-विमोचनके लिये उसका प्रभुसे अलौकिक अद्भुत प्रार्थना करना विश्वप्रेमका एक विपुल उच्चतम कीर्तिस्तम्भ है।

यही विशुद्ध भक्तकी प्रार्थनाका विशुद्ध आदर्श है।

### भक्त कोकिल साई

(जन्म-स्थान सिन्ध प्रानाके जेकमाबाद जिलेका मीरपुर याम, जन्म सं० १९४२, पिताका नाम श्रीरोचलदासकी और मानक नाम श्रीसुखदेवीजी। परलोकवास वृन्दावनमें सं० २००४।)

'ईश्वरके टेलीफोनका नम्बर निरहंकारता है। वह ईश्वर-की ओरसे सदा जुड़ा रहता है। कभी इंगेज नहीं होता। इधरसे ही जोड़नेकी जरूरत है। अहंकार छोड़कर अटल मनसे ऊँचे स्वरसे भगवान्के नाम-गुण-लीलाका कीर्तन करे। जैसे वायुके सम्बन्धसे पुष्पकी सुगन्ध नासिकातक पहुँचती है, वैसे ही सत्पुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास ही ईश्वरतक पहुँच जाता है।'

'व्याकरणके अनुसार भक्तिका अर्थ है विश्वासपूर्वक निष्कपट सेवा। हृणीकेश और उनके प्यारे संतोंकी सर्व शुभ इन्द्रियोंसे सेवा करना ही भक्ति है।'

'साधनाको छोटी वस्तु मत समझो। यह सद्गुरुकी दी हुई सिद्ध अवस्था है। यह रास्ता नहीं, मंजिल है। आनन्द-की पराकाष्ठा है। रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन आलसी होगा। है भी यही बात। साधना ही मंजिल है। जो लोग बिना किसी लालचके रास्तेपर नहीं चल सकते, उनके लिये ही मंजिल अलग बतानी पड़ती है; नहीं तो भैया, मंजिलपर पहुँचकर करोगे क्या? करना तो यही पड़ेगा।

शितता सत्तंग करे, उससे दुगुना मनन करे । योड़ा खाकर अधिक चबानेसे स्वाद बढ़ता है । जैसे नींवके बिना महलका टिकना असम्भव है, बैसे ही मननके बिना सत्तंगका । जैसे भोजनके एक-एक ग्राससे भूख मिटती है, तृप्ति होती है और शरीरका बल बढ़ता है, बैसे ही सत्संगकी जुगाली करनेसे विषयकी भूख मिटती है, रसकी वृद्धि होती है, प्रेमका एक अङ्क परिपृष्ट होता है। '

भिक्तिके मार्गमें पहले-पहल ईश्वरताकी बड़ी आवश्यकता है। ईश्वरकी नित्यता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वश्वता, दयाञ्चता आदि सोचकर ही तो जीव उनसे डरकर सदाचारका पालन करते हैं । उनके समीप पहुँचनेकी इच्छा करते हैं और उनकी जानते हैं। जब प्रमुका प्यार रग-रगमें भर जाता है। तब सहज ही ईश्वरता भूल जाती है। जब उनसे कुछ लेना ही नहीं। तब महाराज और ग्वारियामें क्या भेद रहा! वे हमारे प्यारे हैं, इसलिये हम उनकी कुशल चाहते हैं। एकने कहा— प्वे बड़े दयाछ हैं। व दूसरेने कहा— प्वे तो अपने ही हैं।

जबतक जीव व्याकुल होकर ईश्वरके चरित्रमें हुवकी न ह्यायिगा, तवतक ईश्वरके घरकी झाँकी नहीं देख सकेगा। जैसे तागेको कोमल करके सुईमें विरोते हैं, वैसे ही विरह-भावनासे मनको कोमल करके ईश्वरमें लगाना चाहिये। ईश्वरके लिये व्याकुलता अनायात ही संसारको छुड़ा देती है और मन प्रियतमके पास रहने लगता है।

'जबतक यह संसार, इसका जीवन, इसकी जानकरी, इसकी सुल प्यारेसे अलगा, प्यारेके सम्बन्धसे रहित मालूम पहता है, तमीतक इसकी असत्य कहनेकी जरूरत रहती है। जब इसके कण-कणमें, जरें-जरेंमें श्रीप्रियतमकी ज्योति जगमगा रही है, उन्हींकी चमकसे सब चमक रहा है, व व्यारे हैं। अपना सुख, अपना आनन्द सबके अंदर उँड़ेल रहे हैं, उनथे ही सब सराबोर हैं, वे ही अपने प्रेमोद्यानमें रसमयी, मधुगयी, लास्यमयी क्रीड़ा कर रहे हैं, तब इसको अनत्य केंसे वहें!'

्हमने यह अच्छी तरह सोच-समझकर देखा है कि यह असमर्थ जीव कादरियत्त और कमजोर-दिल है। दुःवर्ष हमें कोई-न-कोई पुकारनेकी जगह जरुर चाहिये। अगर इसके सभी रास्ते वंद होंगे तो यह निष्काम भिक्तमार्थिय नहीं चल सकेगा। जब चलते-चलते इसका प्यार वियवमाँ। गाढ़ा हो जायगा, तब इसे कोई दूसरी इन्द्रा नहीं रहेगी। विश

अपने आप पूर्ण निष्काम हो जायगा । सब कुछ प्रियतमके लिये चाहेगा ।

#### x x X

'नाम-जपके समय घाम, रूप, छीला और सेवाका चिन्तन होनेसे ही सच्चे भगवद्रसका उदय होता है। इसके विना जो नाम-जप होगा, उससे दृत्तियोंकी शिधिलतामात्र होगी, द्रवता नहीं। वह मिट्टीके उस देलेके समान होगी जो गीला तो है, पर पिघलकर किसीकी ओर बहता नहीं है। तदा-कारता तय होती है, जब चित्तवृत्ति पिघलकर इष्टदेवके साँचेमें दलती है। केवल नामजपके समय जो आनन्द होता है, वह संसारकी चिन्ता और दु:खका भार उतर जानेका आनन्द है। इस भारमुक्त वृत्तिपर जब चिरह-तापकी व्याकुलताकी ऑच लगती है, तब पिघलकर वह इष्टदेवके आकारके साँचेमें दलती है और लीलारसका अनुभव होने लगता है। इसिलेये नाम-जपसे यदि चरित्र-समाजका

अनुभव न होता हो तो दीच-वीचमें लीलाके पर गा-गाकर लीलाका भाव जाप्रत् करना चाहिये । नाम-जासे विश्लेपकी निकृत्ति और पदसे लीलाका आविर्भाव होता है, फिर विश्लेप आवे तो नाम-जप करो । जपसे मन एकाग्र हो तो फिर लीला-चिन्तन करो ।?

भगवान्का चिन्तन घंटे-दो-घंटेकी इय्टी अथवा धर्मपालन नहीं है। इसके लिये जीवनका सारा समय ही अपित करना पड़ता है। चलते-फिरते, काम-धंधा करते भी हृदयमें महापुरुषोंकी वाणीके अर्थका विचार करता रहे। उनमें अनेक भाव संझें। उन भावोंसे मिलती-जुलती रिकिक-जनोंकी वाणियोंको हूँदकर मिलान करे। उनमें लीलाके जो सुन्दर-सुन्दर भाव हैं, उनका अनुभव करे। इससे संसारके संकल्प मिटेंगे और भगवान्के प्रति मन-बुद्धिका अर्पण होगा। यह मनीराम बड़े रिक्क हैं। चस्का लग जानेपर नये-नये रस धोलते रहते हैं।

### श्रीजीवासक्त

धीरज तात छमा तुम मात, ६ सांति सुलोचिन बाम प्रमानौ । सत्य सुपुत्र, दया भगिनी अरु श्रात भले मन-संयम मानौ ॥ ज्ञानको भोजन, वस्त्र दसौँ दिसि, भूमि पलंग, सदा सुखदानौ । 'जीवन' ऐसे सगे जग मैं सब कष्ट कहा अब योगी कौँ जानौ ॥

### श्रीबल्लभरसिकजी

जोरी घन सीं गाँठिले, छोरी तन मन गाँठि।
टोरी होरी कहत है, बोरी आनँद गाँठि॥
छूटि-छूटि अंचल गये, टूटि-टूटि गये हार।
च्हि-लूटि छिवि पिय छके, घूँटि-घूँटि रस सार॥

मन पटुका मन कर गहाँ। फरावा कह तव नैन।
मन दीये, मन ही लिये, भये दुहुँन मन चैन॥
होरी खेल कहै न क्यों, दुहुनि मैं न सुख दैन।
बिल्लभरिक सखीन के, रोम रोम में बैन॥

## संत श्रीरामरूप स्वामीजी

[ श्रीचरणदासनीके शिष्य ]

( प्रेपक-शीरामलखनदासजी )

वृथा वन यन भटकना, कवहुँ न मिल्हिँ राम । रामरूप सतसँग विना, सब किरिया वेकाम ॥ धन मंतोषी साधु वे, साँचे वेपरवाह। रामरूप हरि सुमरिके, मेटी जगकी चाह॥ उत्तम हरिके संत हैं, उत्तम हरिके नाम। मध्यम सुख संसारका रामरूप किस काम ॥ पाप गये ता गेहसे जहँ आये हरिदाल । रामरूप मंगल भये हरि मिलनेकी आस ॥ श्रीसुक मुनि सनकादि ज्यों और जो श्रुव प्रह्लाद । रामरूप इक रस रहे। मध्य अंत अरु आदि ॥

### संतका महत्व

प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा कीजिये, ये वेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। यह प्रार्थना है महात्मा ईसामसीहकी।

किनके लिये यह प्रार्थना ईसामसीहने की थी। यह आप जानते हैं ! जिन यहूदियोंने ईसाको स्लीपर चढ़वाया था। जिनके दुराग्रहसे उस सत्पुरुषके हाय-पैरोंमें कीलें ठोंकी गयी थीं। उन अपने प्राणहर्ता लोगोंको क्षमा कर देनेके लिये ईसाने भगवान्से प्रार्थना की।

स्लीपर ईसाको चढ़ा दिया गया था। उनके हाय-पैरोंमें कीलें ठोंक दी गयी थीं। उनके शरीरकी क्या दशा होगी—कोई कल्पना तो कर देखे। उस दारुण कष्टमें, प्राणान्तके उस अन्तिम क्षणमें भी उस महापुरुषको भगवान्से प्रार्थना करना या—यह प्रार्थना करना था कि वे भक्तवत्सल पिता उसको पीड़ित करनेवालोंको क्षमा कर हैं।

शरीर नश्वर है। कोई भी किसको कष्ट देगा ! शरीरकों ही तो। शरीरके सुल-दुःखको लेकर मित्रता-शत्रुता तो पशु भी करते हैं। मनुष्यका पशुत्व ही तो है कि शरीरकें कारण शत्रुताका विस्तार करता है।

उत्पीड़कको उसके अन्यायका दण्ड देना—यह सामान्य मनुष्यकी वात है। उत्पीड़कके अपर्राघ चुप-चाप सहन कर लेना—सत्पुरुषका कार्य है यह; किंतु संत—संतका महत्त्व तो उसकी महान् एकात्मतामें है।

उत्पीड़क यदि कोई तमझदार हो तो क्या स्वयं अपनी हानि करेगा ! उत्पीड़क दूसरे किसीको द्वेषवश कष्ट देनेवाला समझदार कहाँ है ! कर्मका फल बीज वृक्ष-न्यायसे मिलता है । आजका बोया बीज फल तो आगे देगां, समय आनेपर देगा; किंतु एक बीजके दानेसे कितने फल मिलेंगे ! आजका कर्म भी फल आगे देता है, समयपर देता है; किंसु फल तो शतगुणित सहस्रगुणित होकर मिलता है । दूसरेको पीड़ा देनेवाला अपने लिये उससे हजारों गुनी पीड़ा-की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है !

बालक भूल करता है, जब अग्नि पकड़ने लपकता है-भूल करता है। समझदार व्यक्ति उसे रोकता है। कोई जब अत्याचार करता है—किसीपर करे, भूल करता है। भूत हुआ है वह । वह नहीं जानता कि वह कर क्या रहा है दयाका पात्र है वह । संतका महत्त्व इसीमें तो है कि वह उर भूले हुएकी भूलको नहीं तौलता । वह तो उस भूले हुएफ दया करता है—उसका हृदय सची सहानुभ्तिसे कहत है—'ये भूले हुए हैं। ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। दयामय प्रभो ! क्षमा करो इन्हें।'

#### संतकी महिमा

भोगोंसे मुँह मोड़कर, दलबंदियों और मूट आग्रहोंसे निकलकर भगवान्के मार्गपर चलनेवाले मानवरतोंपर भोग वादी और दलवादी लोगोंका रोष हुआ ही करता है और उनके द्वारा दी हुई यन्त्रणाओंको उन्हें भगवान्की भेजी हुई उपहार सामग्री मानकर सिर चढ़ाना ही पड़ता है। भक्तराज प्रह्लाद, महात्मा ईसा, भक्त हरिदास आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। मंसूर भी इसी श्रेणीके संत थे। मंसूरकी दिश्में एक ब्रह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं या, इमें वे सदा अनलहक, में ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहा करते थे। दलवादी खलीफाको यह सहन नहीं हुआ। खलीफाने हुक्म दिया कि जवतक यह अनलहक, बोलता रहे, इसे लकड़ियाँने पीटा जाय और फिर इसे मार डाला जाय। लकड़ीकी प्रत्येक मारके साथ मंसूरके मुखसे वही अनलहक शब्द निकलता था। उन्हें जल्लाद सूलीके पास ले गया!

पहले हाथ काट डाले गये, फिर पैर काटे गये। अपने ही खूनसे अपने हाथोंको रंगकर मंसूर बोले—यह एक प्रभुं प्रेमीकी 'वजू' है। जल्लाद जब इनकी जीम काटनेको तैयार हुआ, तब ये बोले—

प्रसिश्वर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचायी है, उनगर प्रसिश्वर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचायी है, उनगर त् नाराज मत होना, उन्हें सुखसे विश्वत मत करना, उन्होंने तो मेरी मंजिलको कम कर दिया । अभी ये मेरा किर कार हालेंगे तो में स्लीपरसे तेरे दर्शन कर मकुँगा ।'

यही तो संतकी महिमा है।





कुल्याण 🗸 🎊



गाँथीजीद्वारा कुष्टरोगीकी सेवा



## महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार

तं नौमि चैतन्यं वासुदेवं दयाईभीः। रूपपुष्टं भक्तितुष्टं चकार यः॥ ो दयार्द्र होकर वासुदेव नामक पुरुषके गलित कुष्टको ारे मुन्दर रूप प्रदान किया और भगवद्भक्ति देकर ्से धन्यजीवन श्रीचैतन्यको हम नमस्कार करते हैं। न्य आंध्र देशके एक गाँवमें पधारे हैं। वासुदेव रहता है। सारे अङ्गोंमें गलित कुष्ठ है, घाव हो र उनमें कीड़े पड़ गये हैं। वासुदेव भगवान्का गौर मानता है कि यह कुछ रोग भी भगवान्का, । है। इससे उसके मनमें कोई दुःख नहीं है। , एक रूपलावण्ययुक्त तरुण विरक्त संन्यासी पधारे मंदेव त्राह्मणके घर ठहरे हैं । उनके दर्शनमात्रसे वंत्र मार्वोका संचार हो जाता है और जीम अपने--हरि' पुकार उठती है। वासुदेवसे रहा नहीं गया। अके घर दौड़ा गया । उसे पता लगा कि श्रीचैतन्य ये चल दिये हैं। वह जोर-जोरसे रोने लगा और कातर प्रार्थना करने लगा ।

ग्रान्की प्रेरणा हुई, श्रीचैतन्यदेव योड़ी ही दूरसे छैट क्मंदेवके घर आकर वासुदेवको जवरदस्ती बड़े होंने हुदयसे लगा लिया। वासुदेव पीछेकी ओर ला— भगवन्! क्या कर रहे हैं। अरे! मेरा शरीर मरा है, मवाद वह रहा है, कीड़े किलविला रहे हैं। स्पर्श मत कीजिये। आपका सोने-सा शरीर मवादसे हो जायगा। मैं बड़ा पापी हूँ। मुझे आप छूइये गरंतु प्रभु क्यों सुनने लगे, वे उसके शरीरसे बड़े चपट गये और गद्गद कण्ठसे वोले— जासण देवता! भत्तोंका स्पर्श करके में स्वयं अपनेको पवित्र गहता हूँ।

कुं अङ्गोंका आलिङ्गन पाते ही, वासुदेवके तन-मन-। नु:ए सदाके लिये चला गया । उसका शरीर नीरोग हन्दर स्वर्णके नमान चमक उठा । धन्य दयामय प्रसु !

गान्धीजीद्वारा कुष्टरागीकी सेवा

व और अहिंताके पुजारी महात्मा गाम्बी-भारतके

, राष्ट्रिपता । उनको ठीक ही तो राष्ट्र 'वापू' कहता है। भार के अर्थनम दीनोंका वह प्रतिनिधि—वह लँगोटीधारी तपस्व

महात्माजीका जीवन ही त्याग और सेवाका जीवन है अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने दरिद्र-नारायणकी सेवामें समा कर दिया था। पीड़ितोंकी, बुखियोंकी, अभावप्रस्त दिख की, रोगियोंकी—प्रत्येक कप्टमें पंडे प्राणीकी सेवाको स समुद्यत और सावधान वह महापुरुष। सेवामें उन्हें आन आता था। सेवा उनकी आराधना थी।

सन् १९३९ की बात है। सेवाग्रामके आश्रर अध्यापक श्रीपरचुरे शास्त्री रुग्ग हो गये थे। बड़ा भयं या उनका रोग। उन्हें गलित कुछ हो गया था।

गलित कुष्ठ—छूतका महारोग कुष्ठ—राजरोग कु कुष्ठके रोगीकी भला परिचर्या कीन करेगा ! रोगीकी वार् लगे—यहाँतक तो लोग बचाव रखते हैं!

परचुरे शास्त्री किसी चिकित्सा-भवनमें नहीं भेजे ग स्वयं महात्माजीने उनकी परिचर्या अपने ऊपर ली। महात् जीने स्वयं परिचर्याका भार लिया तो आश्रमके लोगोंको उसे लेना पड़ा। महात्माजीने किसीको नहीं कहा, किस दबाव नहीं डाला।

पूरे अक्टूबर और नवम्बर—जबतक कि रोगी स् नहीं हो गया, नियमपूर्वक प्रतिदिन महात्माजी स्वयं सेव अपना भाग उत्साहसे पूर्ण करते थे।

गलित कुष्ठके घाव—लेकिन महात्माजीमें भय या आ कैसे सकती थी। वे स्वयं रोगीके घाव घोते थे, अं लगाते थे, घावमें पट्टी बॉघते थे। घाव घोकर अणुवं यन्त्रसे घावकी स्थिति एवं कुष्ठके कीटाणुओंका सावध निरीक्षण करते थे। रोगीके अङ्ग-प्रत्यङ्कको हाथसे छू-सावधानीसे देखते थे कि किस अङ्गकी स्पर्ध-श्राक्ति किया-शक्ति हैती है।

श्रीपरचुरे द्यास्त्री नहीं चाहते थे कि स्वयं बापू ह स्पर्ध करें; किंतु वापू थे कि वे रोगीके पास देरतक रहते और आश्वासन दिया करते।

### संत श्रीखोजीजी महाराज

( जोधपुरके 'खोड़' आम-निवासी )

'खोजी' खोयो खाकमें अनुपम जीवन रतन। कीन्हों मृरख क्यों नहीं राम मिलनको यतन॥ 'खोजी' खोजत जग मुआ लगा न कुछ भी हाथ। तिजके जग जंजालको भज्ज सीता-रघुनाथ॥ 'खोजी' खटपट छोड़िके प्रभुपदमें मन जोड़। काज न देगी अंतमें पूँजी लाख करोड़॥ 'खोजी' मेरो मत यही नीक लगे तो मान।

हो शरणागत रामके कर अपनो कल्यान॥ ध्वोजीं कहौं पुकारिके ऊँचो वैष्णव धर्म। पटतर याके होयँ किमि यागादिक सकर्म॥ बानो श्रीरघुनाथको ध्वोजीं धारयो अंग। तव कैसे नीको छगे हिर-बिमुखनको संग॥ ध्वोजीं ताछ बजायके सुमिरौ श्रीरघुवीर। जिन्हकी कृपा कटाक्षसे छूटि जाय भव-भीर॥

## श्रीब्रह्मदासजी महाराज (काठिया)

( डाकोरके प्रसिद्ध संत )

रे मन! मूरख मान ले 'ब्रह्मदास' की बात। भज ले सीतारामको काल करेगो घात॥ 'ब्रह्मदास' तूँ जान ले पहले अपनो रूप। चिदचिद्-युत पुनि जान तूँ प्रभुको सत्यस्वरूप॥ अन्तर्यामी राम हैं जड चेतनके ईश। 'ब्रह्मदास' सब जीव है सेवक विश्वाबीश॥ 'ब्रह्मदास' ये जीव किमि स्वयं ब्रह्म वन जाय | बकवादिनकी जालसों, रिहयो सदा बचाय || स्वामी रामानंदको मन विशिष्ट अद्देत | 'ब्रह्मदास' मान्यो तरचो परचो न माया खेत || 'ब्रह्मदास' हैं ब्रह्म पर श्रीसीतापित राम | अपर देव उनके सभी मानहुँ चरण गुलाम ||

## श्रीबजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी)

( जन्म अयोध्याजीके पूर्व-उत्तर अठारह कोसपर सरयू-किनारे, श्रीकमलदासजी महाराजके शिष्य )

खाखीं होगा खाक तूँ कहते संत पुकार ।
भज श्रीसीतारामको तज झूँठे व्यवहार ॥
खलक खेल श्रीरामका खाखीं देख विचार ।
कब पूरा हो जायगा रहना तूँ तैयार ॥
खाखीं जनमत ही लगी तेरे तनमें आग ।
कर श्रीसीतारामके चरणनमें अनुराग ॥
स्वामी रामानंदजी जगको गये सिखाय ।
परव्रह्म प्रभु रामको मिजये नेह लगाय ॥

खावत पीवत खो गई 'खाखी' जीवन रैन । बिना भजन भगवानके क्यों पावहुगे चैन ॥ 'खाखी' मेरा मत यही सबसे मीठो दूध। तप तीरथ सत्कर्मको फल हरि भजन विशुद्ध॥ 'खाखी' बात प्रसिद्ध है सबसे मीठी भृख। राम भजनकी भूख जो लगे भगे जग-दुःख॥ इक दिन तेरा देह यह 'खाखी' होगा खाख। जगकी लालच छोड़के प्रेम सुधारस चाल॥

### संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज

( श्रीकाष्ठजिह्न-देवस्वामीजीके अन्तरङ्ग भक्त )

इत कलँगी, उत चंद्रिका कुंडल तरिवन कान । सिय सियवछम मो सदा बसो हिये विच आन ॥ सोमा हूँ सोभा लहत जिनके अंग-प्रसंग । विधि-हरि-हर बानी-रमा-उमा होहिं लखि दंग ॥ तिन सिय सिय-चल्लभ चरन बार बार सिर नाय । चरनधूरि परिकर जुगल नयनिह माँझ लगाय॥ सांख्य-योग-वेदान्तको छोडि-छाडि सब संग। चरन सरन सिय है रहहु करि मन माँह उमंग॥ अधमा-मलिना राक्षसी नित दुखदायी जीन तिन हूँ की रक्षा करी को अस कचना भीन॥

संत वाणी अंक, पहला खण्ड समाप्त

श्रीद्वरिः

# संत-वाणी-अह

## इसरा खण्ड

['संत-वाणी-अङ्क' के इस दूसरे खण्डमें पुराणोंमें वर्णित भगवान्के विविध ध्यान, सिद्ध स्तोत्र, गाचार्यों, संतों और भक्तोंके सिद्धान्तपरक छोटे-छोटे प्रत्थ तथा खार्ध-परमार्थ-साधक विविध स्तोत्र आदिके उगभग तीन हजार इलोक देनेका विचार किया गया था, परंतु संतोंकी चुनी हुई वाणियोंमें स्थान अधिक उग गया। इसिलिये अनुवाद किये हुए बहुतसे छोटे-बंदे प्रत्थ नहीं दिये जा सके। इसमें यहाँ महाभागा गोपियोंके चार गीत, भगवान् श्रीविष्णु, श्रीशङ्कर, श्रीराम और श्रीकृष्णके ध्यान, कुछ सिद्ध स्तोत्र, श्रीशङ्कराचार्यके कुछ छोटे प्रत्थ तथा स्तवंन, श्रीरामानुजाचार्यके गद्य, श्रीनिम्बाकीचार्यके स्तवन, श्रीविष्टमाचार्यके कुछ छोटे प्रत्थ और स्तवन, श्रीचैतन्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे प्रत्थ और स्तवन श्रीवित्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे प्रत्य और स्तवन श्रीवित्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे प्राप्य और स्तवन श्रीवित्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे प्रत्थ और स्तवन श्रीवित्य-सम्प्रदायके सान्य कुछ छोटे प्रत्य और स्तवन श्रीवित्य क्रिक्ट सान्य क्रिक्ट स्तवन श्रीवित्य क्रिक्ट सान्य क्रीवित्य क्रिक्ट छोटे प्रत्य और स्तवन स्तवन सान्य क्रिक्ट सान्य क्

## प्रेमस्बरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत

गोप्य ऊचुः

अक्षण्यतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूनमु विवेशायतोर्वयस्यैः। वजेशसुतयोरनुवेणु जुरं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् ॥ १ ॥ च्रतप्रवालवर्हस्तवकोत्पलाञ्जमालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेषौ मध्ये विरेजनुरलं पशुपालगोष्टयां रङ्गे यथा नडवरौ क च गायमानौ॥ २॥ गोप्यः किमाचरदयं कुशलं सा वेणुद्धिमोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्। भुङक्ते खर्य यदवशिएरसं हृदिन्यो हुण्यत्वचोऽश्र मुमुचुस्तरवो यथाऽऽर्याः ॥ ३ ॥ वृत्दावनं सिख भुवो वितनोति कीर्तिं यद् देवकीसुतपदाम्बुजलन्घलिम। मत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् ॥ ४ ॥ गोविन्दवेणमन् धन्याः सा मृढमतयोऽपि हरिण्य पता या नन्दनन्दनमुपात्त्विचित्रवेषम्। भाकण्यं वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां दघुर्विरचितां प्रणयावलोकैः॥ ५॥ कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीछं श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविचित्रगीतम्। देव्यो विमानगतयः सारनुन्नसारा भ्रहयत्प्रसूनकवरा मुमुहुर्विनीच्यः॥ ६॥ कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतपीयृपमुत्तभितकर्णपुटैः शावाः स्ततस्तनपयःकवलाः सा तस्युगौविन्द्मातमनि दशाश्रुकलाः स्पृशन्तयः ॥ ७ ॥ मायो वतास्य विहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्। थारुस ये हुमभुजान् रुचिरप्रवालान् श्रुण्वन्त्यमीलितदशो विगतान्यवाचः॥ ८॥

तद्रपधार्य मुक्तन्दगीतमावर्तलक्षितमनोभवभग्नवेगाः। नद्यस्तदा आलिङ्गनस्थिगतस्मिभुजैर्मुरारेर्गृह्वन्ति पादयुगल कमलोपहाराः॥ ९ ॥ दृष्ट्राऽऽतपे वजपशून् सह रामगोपैः संचारयन्तमतु वेणुमुदीरयन्तम्। प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः संख्युर्व्यधात् स्ववपुषाखुद् आतपत्रम् ॥ (० ॥ पूर्णाः पुलिन्द्य उरुगायपदाञ्जरागश्रीकृङ्कमेन दयितास्तनमण्डितेन। तहर्शनसाररुजस्तृणरूषितेन आननकुचेष्र जहस्तदाधिम् ॥ ११ ॥ लिम्पन्त्य रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः। यस् हरिदासवर्यो हन्तायमद्भि**र**बला सहगोगणयोस्तयोर्यत् पानीयस्यवसकन्दरकन्दमुळैः ॥ १२॥ मानं तनोति गोपकैरनुवनं नयतोरुदारचेणुखनैः कलपदैस्तनुभत्स संख्यः। पुलकस्तरूणां नियौगपाशकृतलक्षणयोवि चित्रम् ॥ १३ ॥ अस्पन्दनं गतिमतां (श्रीमद्भागवत १०।२१।७-१९

( अनुवादकः——स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

गोपियाँ कहने लगीं--अरी सखी ! हमने तो आँखवालीं-के जीवनकी और उनकी आँखोंकी बसा यही—इतनी ही सफलता समझी है। और तो इमें कुछ माल्म ही नहीं है। वह कीन सा लाभ है ! वह यही है कि जब स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर बलराम ग्वालबालींके साथ गायोंको हाँककर वनमें ले जा रहे हों या लौटाकर वजमें ला रहे हों) उन्होंने अपने अधरोंपर मुरली घर रक्ली हो और प्रेमभरी तिरछी चितवनसे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख-माधुरीका पान करती रहें ॥ १ ॥ अरी सखी ! जब वे आमकी नयी कोपलें। मोरोंके पंखा फूलोंके गुच्छे। रंग-विरंगे कमल और कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं। श्रीकृष्णके साँवरे शरीरपर पीताम्बर और बलरामके गोरे शरीरपर नीलाम्बर फहराने लगता है। तब उनका वेष बड़ा विचित्र बन जाता है। खालवालोंकी गोष्टीमें वे दोनों बीचोंबीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीतकी तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी ! उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चढुर नट रंगमञ्जपर अभिनय कर रहे हों । मैं क्या बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है ॥ २ ॥ अरी गोपियो ! यह वेणु पुरुषजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें न जाने ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति—दामोदरके अधरोंकी सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि हमलोगोंके लिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा । इस वेणुको अपने रससे सींचनेवाली हृदिनियाँ आज कमळेंके मिस रोमाञ्चित हो रही हैं और अपने वंशमें भगवत्येमी संतानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोंके समान

चुक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर और आनन्दाश्र बहा रहे हैं ॥ ३॥

अरी सखी ! यह बृन्दावन वैकुण्ठलोकतक पृथी कीर्तिका विस्तार कर रहा है; क्योंकि यशोदानन्दन श्रीकृष्ण चरणकमलोंके चिह्नींसे यह चिह्नित हो रहा है। सिल 🖙 श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली बजाते हैं, तव मे मतवाले होकर उसकी ताळपर नाचने लगते हैं। यह देख पर्वतकी चोटियोंपर विचरनेवाले सभी पशु-पक्षी चु<sup>पचाप</sup> शान्त होकर खड़े रह जाते हैं। अरी सखी ! जब प्राणवल श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके वाँसुरी वजाते हैं। ह मूढ़ बुद्धिवाली ये इरिनियाँ भी वंशीकी तान पुनकर अ पति कृष्णसार मृगोंके साथ नन्दनन्दनके पास चली आती और अपनी प्रेमभरी बड़ी-बड़ी ऑलोंसे उन्हें निरलने स्म हैं । निरखती क्या हैं, अपनी कमलके समान बड़ी-बड़ी अँ श्रीकृष्णके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीरृण प्रेमभरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीर करती हैं। वास्तवमें उनका जीवन धन्य है! ( हम वृन्दान की गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको निर्धा नहीं कर पातीं। हमारे घरवाले कुढ़ने लगते हैं। कि विडम्बना है!) ॥ ४-५॥ अरी सखी। हरिनियोंनी बात ही क्या है—स्वर्गकी देवियाँ जब युवितयोंको आनिव करनेवाले सौन्दर्थ और शीलके खजाने श्रीकृणको देग्वरी और वाँसुरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती <sup>(</sup> तब उनके चित्र-विचित्र आलाप सुनकर व अपने विमान ही सुध-बुध खो बैठती हैं---मूर्छित हो जाती हैं। यर है

हुआ सखी ! सुनो तो, जब उनके दृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव आकाङ्का जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए फुल पृथ्वीपर गिर रहे हैं। यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता, वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है ॥ ६ ॥ अरी सखी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो, इन गौओंको नहीं देखतीं ! जब हमारे कृष्ण-प्यारे अपने मुखसे वाँसुरीमें स्वर भरते हैं और गौएँ उनका सधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानोंके दोने सम्हाल लेती हैं—खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस संगीतका रस लेने लगती हैं ! ऐसा क्यों होता है सखी ! अपने नेत्रोंके द्वारसे क्यामसुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँस् छलकने लगते हैं! और उनके बछड़े। वछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायोंके यनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्विन सुनते हैं, तब मुँहमें लिया हुआ दूध-का चूँट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवान्का संस्पर्श और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके ऑस् । वे ज्यों-के-त्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ ७ ॥ अरी सखी ! गौएँ और वछड़े तो हमारे घरकी वस्तु हैं। उनकी बात तो जाने ही दो। वृन्दावनके पक्षियों-को तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूछ है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं ! वे वृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर वृक्षींको नयी और मनोहर कोंपलां-वाली डालियोंपर चुपचाप वैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं करते, निर्निमेप नयनींसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार-भरी चितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानोंसे अन्य सव प्रकारके शर्ब्दोंको छोड़कर केवल उन्हींकी मोइनी वाणी और ंशीका त्रिभुवनमोहन संगीत सुनते रहते हैं। भरी प्यारी सखी ! उनका जीवन कितना घन्य है ! ॥ ८ ॥

अरी साली ! देवता, गौओं और पित्तयोंकी बात क्यों करती हो ! वे तो चेतन हैं । इन जह निदयोंको नहीं देखतीं ! इनमें जो भवर द्रील रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें स्वामसुनद्रसे मिल्नेकी तीन आकाङ्काका पता चलता है ! उसके नेगसे ही तो इनका प्रवाह एक गया है। इन्होंने भी प्रेम-

स्वरूप श्रीकृष्णकी वंशीव्वित सन ली है। देखी, देखी! ये अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर फमलके फुलोंका उपहार चढा रही हैं और उनका आलिक्षन कर रही हैं) मानो उनके चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर फर रही हैं || ९ || अरी सखी ! ये नदियाँ तो एमारी प्रधीकी। हमारे वृन्दावनकी वस्तएँ हैं। तनिक इन बादलोंको भी देखी! जब वे देखते हैं कि वजराजकुमार शीकृष्ण और यलरामजी ग्वालबालोंके साथ धूपमें गौएँ चरा रहे हैं और साथ-साथ पासुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदयमें प्रेम उमर आता है। वे उनके अपर मॅंड्राने लगते हैं और वे श्यामपन अपने सखा धनश्यामके ऊपर अपने शरीरको ही छाता पनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं, सखी ! वे जय उनपर नन्ही-नन्ही फ़िह्योंकी वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे 🅻। नहीं सखीः उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछायर कर देते हैं ! ॥ १०॥

अरी भद्र ! हम तो वृन्दावनकी इन भीलनियोंको ही धन्य और कुतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी ! इसिलेये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे मिलनेकी तीय आकाङ्का जाग उठती है। इनके हृदयमें भी प्रेमकी व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षास्यलीपर जो केसर लगाती हैं, वह श्यामसुन्दरके चरणोंमें लगी होती रे और वे जब वृन्दावनके घास-पातपर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती हैं ॥ ११॥ अरी गोषियो ! यह गिरिराज गोवर्द्धन तो भगवान्के भक्तोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हो, इमारे प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण और नयनाभिराम बलरामके चरण-कमळोंका स्पर्श प्रात करके यह कितना आनन्दित रहता है। इसके भाग्यकी सराहना कौन करे ! यह तो उन दोनोंका-ग्वालवालों और गौओंका वड़ा ही सत्कार करता है। स्नान-पानके छिये हरनोंका जल देता है। गौऑके लिये सुन्दर इरी-हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके लिये कन्द्रराएँ और खानेके लिये कन्द-मूल-फल देता है । वास्तवमें यह बन्य है ! ॥१२॥

अरी सन्ती । इन साँचरे-गोरे किशोरोंकी तो गति ही निराली है। जब वे सिरपर नोचना ( दुहते समय गायके पैर वाँधने-की रस्ती ) लपेटकर और कंशोंपर फंदा (भागनेवाली गायों-को पकड़नेकी रस्ती ) रखकर गायोंको एक बनसे दूसरे चनमें हाँककर ले जाते हैं, साथमें ग्वालवाल भी होते हैं और

मधुर-मधुर संगीत गाते हुए बाँसुरीकी तान छेड़ते हैं समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारिये चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी और जड नदी आदि ते हो जाते हैं तथा अचल वृक्षोंको भी रोमाञ्च हो आर जादू भरी वंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ !॥ १

# प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत

#### गोप्य ऊचुः

मैवं विमोऽहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्य दुरवग्रह मा त्यजासान् देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षून्॥ १॥ यरपत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम्। अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीरो प्रेष्टो भवांस्तनुसृतां किल वन्धुरात्मा॥२॥ कुर्वन्ति हि त्विय र्रातं कुरालाः ख आत्मन् नित्यिषये पतिस्रुतादिभिरातिँदैः किम् । तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या आशां भृतां त्विय चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३ ॥ चित्तं सुखेन अवतापहृतं गृहेषु यित्रविंशत्युत कराविप गृह्यकृत्ये। पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम कि वा॥४॥ नस्त्वद्धरासृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहच्छयाग्निम्। नो चेद् वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा घ्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते॥ ५॥ क्रचिदरण्यजनप्रियस्य। पादतलं रमाया दत्तक्षणं अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता वत पारयामः॥६॥ श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम्। यस्याः खवीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद् वयं च तव पाद्रजः प्रपन्नाः॥७॥ तनः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूळं प्राप्ता विस्तृत्य वसतीस्वदुपासनाशाः। त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीवकामतप्तात्मनां देहि पुरुषभूपण वीक्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाघरसुधं हसितावलोकम्। दत्ताभयं च मुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दाखः॥ ९॥ का रुच्यङ्ग ते कलपदायतमूच्छितेन सम्मोहिताऽऽर्यचरितान्न चलेत्विलोक्याम्। त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गोहिजदुममृगाः पुलकान्यविभ्रम् ॥१०॥ व्यक्तं भवान् वजभयातिंहरोऽभिजातो देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता । तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तवन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम्॥११॥ ( श्रीमद्भागवत १० । २९ । ३१-४१

( अनुवादक-स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

गोपियोंने कहा—प्यारे श्रीकृष्ण! तुम घट-घटव्यापी हो। हमारे हृदयकी बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरताभरे वचन नहीं कहने चाहिये। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती हैं । इसमें मंदेह नहीं कि पु स्वतन्त्र और हटीले हो । तुमपर हमारा कोई वश नहीं दे फिर भी तुम अपनी ओरसे, जैसे आदियुमप भगपान नागप प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंपर वक्षःस्यल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियोंके वक्षःसः तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रियतम! हम भी बड़ी और सिरपर अपने कोमल करकमल खकर इन्हें अपना है। दुःखिनी हैं। तुम्हारे मिलनकी आकाङ्काकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो॥ ११॥

## प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

#### गोप्य ऊच्छः

जयित तेऽधिकं जन्मना वजः श्रयत इन्दिरा दाश्वदत्र हि। दयित दृश्यतां दिश्च तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते॥१। शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा तेऽश्रु कदासिका वरद निम्नतो नेह कि वधः॥२। सुरतनाथ वैद्युतानलात् । विषजलाप्ययाद् वर्षमारुताद् **व्यालराक्षसाद** वृषमयात्मजाद विश्वतोभयाद्दषभ मुहुः॥ ३ । ते वयं रक्षिता गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदक्। न खलू विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले॥४। वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संस्तेभयात्। विरचितासयं करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि न्दः श्रीकरग्रहम् ॥ ५ ॥ योषितां निजजनसायध्वंसनसात। वजजनार्तिहन् वीर भज सखे भवत्किकरीः स्म नो जलरुहाननं चारु दर्शय॥६॥ पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। प्रणतदेहिनां फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृन्धि हुच्छयम्॥ ७॥ पुष्करेक्षण। वल्यवाक्यया बुधमनोज्ञया मधुरया गिरा मुह्यतीरघरसीधुनाऽऽप्याययख विधिकरीरिमा वीर तप्तजीवनं कविभिरीडितं कथासृतं कल्मपापहम् । भुवि गृणन्ति ते जनाः॥ ९ ॥ भूरिदा श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते घ्यानमङ्गलम्। प्रिय रहिस संविदो या दृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥ चलिस यद् व्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। कान्त गच्छति॥११॥ शिलतृणाङ्क्षरैः सीद्तीति नः कलिलतां मनः नीलकुन्तलैवनरुहाननं विभ्रदावृतम्। दिनपरिक्षये घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः सारं वीर यच्छसि॥१२॥ घरणिमण्डनं ध्येयमापदि । पद्मजार्चितं प्रणतकामदं स्तनेष्वर्पयाघिहन् ॥ १३ ॥ ते रमण नः चरणपङ्कजं शंतमं च चुम्वितम्। शोकनाशनं खरितवेणुना **ख**ष्टु सुरतवर्धनं नस्तेऽघरामृतम् ॥ १४॥ इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर

**बु**टियुगायते भवानिह काननं त्वामपश्यतास्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद् दशाम् ॥ १५ ॥ तेऽन्त्यच्युतागताः। पतिस्तान्वयभातृबान्धवानतिविलङ्घन्य गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कस्त्यजेन्निशि ॥ १६॥ कितव योषितः हुच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् । वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा वृहदुरः श्रियो मुह्यते मनः ॥१७॥ व्यक्तिरङ्ग ते च<u>ु</u>जितहन्त्र्यलं विश्वसङ्गलम् । मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृदुजां यिश्रषूद्नम् ॥ १८॥ यसे सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु। तेनाटवीमटिस तद् व्यथते न किंखित् कूर्पादिभिर्भ्रमिति धीर्भवदायुषां नः॥ १९॥

( श्रीमद्भागवत १० । ३१ । १-१९ )

( अनुवादक--स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

गोपियाँ विरहावेशमें गाने लगीं-पारे ! तुम्हारे जनमके कारण वैकुण्ठ आदि लोकोंसे भी व्रजकी महिमा बढ़ गयी है। तभी तो सौन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रक्खे हैं, वन-वनमें भटककर तुम्हें दूँ द रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! इम तुम्हारी विना मोलकी दासी हैं। तुम शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरिसजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरय पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ! अस्त्रोंसे इत्या करना ही वध है ! ॥ २ ॥ पुरुपिशरोमणे ! यमुनाजीके विषेठे जलसे होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्षा, आँघी, विजली, दावानल, वृषमासुर और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सव प्रकारके भयोंसे तुमने वार-वार इमलोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ तम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियोंके हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनारे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥

अपने प्रेमियोंकी अभिलापा पूर्ण करनेवालोंमें अग्रगण्य यदुवंशशिरोमणे ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चकरसे टरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं। उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं।

हमारे प्रियतम ! सबकी लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण करने-वाला वही करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५॥ मजवासियोंके दुःख दर करनेवाले वीरशिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा ! हमसे रूठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं। इस अबलाओंको अपना वह परम सुन्दर साँवला-साँवला मुखकमल दिखलाओ ॥ ६॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौन्दर्य-माधुर्यकी खान हैं और स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके फणोंतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा दृदय तुम्हारी विरद्द-व्ययाकी आगसे जल रहा है, तुम्हारे मिलनकी आकाङ्घा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षः स्थलपर रखकर हमारे हृदयकी ज्वालाको शान्त कर दो ॥ ७॥ कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उनका एक-एक पद, एक-एक शन्दः एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है । वड़े-वड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं। उसार अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणीका रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञा-कारिणी दासी गोनियाँ मोहित हो रही हैं। दानवीर ! अव तुम अपना दिन्य अमृतसे भी मधुर 🌊 🔨 पिछाकर हमें जीवन-दान दो, छका दो ॥ ८॥ व

प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंपर वक्षःस्यल जल रहा है। तुम अपनी इन दािसयोंके वक्षःसः तुम्हारा वड़ा प्रेम, वड़ी कृपा है। प्रियतम! हम भी बड़ी और सिरपर अपने कोमल करकमल खकर इन्हें अपना है। दुःखिनी हैं। तुम्हारे मिलनकी आकाङ्काकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो॥ ११॥

## प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

गोप्य ऊच्छः

जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। दिश्च तावकास्त्विय धृतासवस्त्वां विचिन्वते॥१॥ दयित दृश्यतां साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा शरदुदाशये तेऽशुक्कदासिका वरद निम्नतो नेह किं वधः॥२॥ सुरतनाथ वर्षमारुताद् वैद्यतानलात्। विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद विश्वतोभयाद्दषभ ते वयं रक्षिता महः॥३॥ वृषमयात्मजाद् गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदक्। न खलू उदेयिवान् सात्वतां कुले॥४॥ विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संस्तेभयात्। विरचितासयं करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि घेहि नः श्रीकरग्रहम्॥५॥ योषितां निजजनसायध्वंसनसित। व्रजजनार्तिहन बीर सखे भवतिकरीः सा नो जलरुहाननं चारु दर्शय॥६॥ श्रीनिकेतनम्। तृणचरानुगं पापकर्शनं प्रणतदेहिनां फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं छणु कुचेषु नः क्रन्धि हच्छयम्॥ ७॥ वल्गुवाक्यया बुधमनोक्षया पुष्करेक्षण। मधुरया गिरा मुह्यतीरघरसीधुनाऽऽप्याययख वीर विधिकरीरिमा कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तप्तजीवनं कथासृतं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते जनाः॥ ९ ॥ भूरिदा श्रवणमङ्गलं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। प्रेमवीक्षणं प्रिय प्रहस्तितं कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि॥१०॥ रहसि संविदो या हदिस्पृशः चलसि यद् व्रजाचारयन् पश्नून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। कान्त गच्छति॥११॥ सीदतीति नः कलिलतां मनः **शिलतृणाङ्क्षरैः** नीलकुन्तलैवनरुहाननं विभ्रदावृतम्। **दिनपरिक्षये** वीर यच्छिस ॥ १२॥ दर्शयन् मुहुर्मनिस नः सारं घनरजखलं ध्येयमापदि । पद्मजाचितं **घरणिमण्डनं** प्रणतकामदं स्तनेष्वर्पयाधिहन् ॥ १३॥ ते रमण नः शंतमं च चरणपङ्कजं सुष्टु चुम्चितम्। खरितवेणुना शोकनाशनं सुरतवर्धनं नस्तेऽघरामृतम्॥१४॥ वीर नृणां वितर <del>इतररागविस्मारणं</del>

**ब्रुटियुगायते** त्वामपद्यताम्। कालनं भवानिह अरति यद पक्ष्मकृद् इशाम् ॥ १५ ॥ श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां कुटिलकुन्तलं तेऽन्त्यच्युतागताः। पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवानतिविलद्वन्य कस्त्यजेन्निन्नि ॥ १६॥ योषितः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितव हुच्छयोदयं प्रेमवीक्षणम् । प्रहसिताननं संविदं रहसि मुह्यते मनः॥१७॥ मुहुरतिस्पृहा बृहदुरः थ्रियो वीक्ष्य घाम ते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वसङ्गलम् । ते व्यक्तिरङ्ग व्रज्ञवनौकसां त्यज मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृदुजां यन्निजूदनम् ॥ १८॥ यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । तेनाटवीमटिस तद् व्यथते न किंखित् कूर्पोदिभिश्चमित धीर्भवदायुषां नः॥ १९॥

(श्रीमद्भागवत १०। ३१। १-१९)

( अनुवादक-स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

गोपियाँ विरहावेशमें गाने लगीं--प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि लोकोंसे भी वजकी महिमा बढ़ गयी है। तभी तो सौन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रक्खे हैं। वन-वनमें भटककर तुम्हें ढूँढ़ रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी विना मोलकी दासी हैं। तुम शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ! अस्त्रोंसे इत्या करना ही वध है ! ॥ २ ॥ पुरुषिश्चरोमणे ! यमुनाजीके विषेले जलसे होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्षा, आँधी, विजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियोंके द्वृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो। सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥

अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें अग्रगण्य यदुवंशिशरोमणे! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करसे टरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं। उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छन्नछायामें लेकर अभय कर देते हैं।

हमारे प्रियतम ! सबकी लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण करने-वाला वहीं करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५॥ व्रजवासियोंके दुःख दूर करनेवाले वीरशिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा ! हमसे रूठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं। इम अबलाओंको अपना वह परम सुन्दर साँवला-साँवला मुखकमल दिखलाओ ॥ ६॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौन्दर्य-माधुर्यकी खान हैं और स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके फणोंतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया । हमारा दृदय तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगरे जल रहा है, तुम्हारे मिलनकी आकाङ्का हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षः स्थलपर रखकर हमारे हृदयकी ज्वालाको शान्त कर दो ॥ ७॥ कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-एक पद, एक-एक शन्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है। बड़े-बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं। उसपर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं । तुम्हारी उसी वाणीका रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञा-कारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। दानवीर ! अब तुम अपना दिव्य अमृतसे भी मधुर अधर-रस पिलाकर हमें जीवन-दान दो, छका दो ॥ ८ ॥ प्रभो ! तुम्हारी लीला-कथा



भी अमृतस्वरूपा है । विरह्से सताये हुए लोगोंके लिये तो वह जीवन-सर्वस्व ही है । बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं—भक्त कवियोंने उसका गान किया है; वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है, साथ ही अवणमात्रसे परम मङ्गल—परम कल्याणका दान भी करती है । वह परम सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है । जो तुम्हारी उस लीला-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं ॥ ९ ॥ प्यारे ! एक दिन वह थान जब तुम्हारी प्रेमभरी हैंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह-तरहकी क्रीडाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम मङ्गलदायक है; उसके बाद तुम मिले। तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी टिठोलियाँ कीं, प्रेमकी वातें कहीं। हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब बातें याद आकर हमारे सनको क्ष्रब्ध किये देती हैं ॥ १०॥

इमारे प्यारे खामी ! तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकोमल और सुन्दर हैं। जब तुम गौओंको चरानेके लिये व्रजसे निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुश-काँटे गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुःख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो, तो इम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमलपर नीली-नीली अलकें लटक रही हैं और गौओंके खुरसे उड़-उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है । हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाङ्का-प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंको मिटानेवाले हो । तुम्हारे चरणकमल शरणागत भक्तोंकी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं। कुखाविहारी ! तुम अपने वे परम कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर दो ॥ १३॥ वीरशिरोमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिलनके सुखको, आकाङ्क्षाको बढ़ानेवाला हैं ! वह विरहजन्य समस्त शोक-संतापको नष्ट कर देता है । यह गानेवाली बाँसुरी भलीमाँति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों

और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हस्ते वीर !अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ ॥१४॥ प्यारे ! दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये जाते हो, तब तुम्हें देखें बिना हमारे छिये एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम संह समय लौटते हो तथा बुँघराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा प सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस समय पल्कं गिरना इमारे लिये भार हो जाता है और ऐसा जान प है कि इन नेत्रोंकी पलकोंको बनानेवाला विधाता । है || १५ || प्यारे स्यामसुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, भ बन्धु और कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा : आज्ञाओंका उछङ्घन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम एक-एक चाल जानती हैं, रांकेत समझती हैं और तुर मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन त्याग सकता है ॥ १६ प्यारे ! एकान्तमें तुम मिलनकी आकाङ्का, प्रेम-भावको जा वाली बातें करते थे। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। प्रेमभरी चितवनसे इमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे ह इम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षःखल जिस लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं। तबसे अक निरन्तर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ॥ १७॥ प्यारे ! तुग्ह यह अभिन्यक्ति व्रज-वनवासियोंके सम्पूर्ण दुःख-तापको । करनेवाली और विश्वका पूर्ण मङ्गल करनेके लिये है। हम हृदय तुम्हारे प्रति लालसासे भर रहा है। कुछ योड़ी ऐसी ओषि दो, जो तुम्हारे निजजनोंके द्वदयरोगको <sup>सर्व</sup> निर्मूल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी सुनुम हैं । उन्हें हम अपने कठोर स्तनोंपर भी डरते <sup>उ</sup>हरते वहु धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चीट न लग जाय। उन चरणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे <sup>भरः</sup> रहे हो ! क्या कंकड़, पत्थर आदिकी चोट लगनेमे उन पीड़ा नहीं होती ? हमें तो इसकी सम्भावनामात्ररे ही नह आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीकृष्ण श्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हार हिये हैं हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं ॥ १९॥

## प्रेमस्बरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगलगीत

#### श्रीशुक उवाच

गोप्यः रुष्णे वनं याते तमनुदुतचेतसः। रुष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्॥१॥ गोप्य ऊच्चः

> वल्गितभुरघरापितवेणुम् । वामवाहुकृतवामकपोलो कोमलाङ्कुलिभिराश्रितमार्गे गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः॥२॥ व्योमयानवनिताः सह सिद्धैविंस्मितास्तदुपधार्य सलजाः। काममार्गणसमर्पितिचित्ताः कश्मलं ययुरपस्यृतनीव्यः॥ ३ ॥ हन्त चित्रमबलाः श्र्णुतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत्। यहिं कूजितवेणुः॥ ४॥ नन्दस् नुरयमार्तजनानां नर्मदो चुन्दशो वजवुषा सृगगावो वेणुवाद्यहत<del>चे</del>तस धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् ॥ ५ ॥ द्न्तदृष्टकवला बर्हिणस्तवकथातुपलाशैर्वद्धमञ्जपरिवर्हविडम्बः कर्हिचित् सबल आलि स गोपैर्गाः समाह्नयति यत्र मुकुन्दः॥ ६॥ भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्। स्पृहयतीर्वयमिवाबहुपुण्याः प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः॥ ७ ॥ अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इवाचलभूतिः। वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्वेणुनाऽऽह्मयति गाः स यदा हि॥८॥ वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः। प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहष्टतनवः सस्जुः सा॥९॥ वनमालादिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः। दर्शनीयतिलंको अलिकुलैरलघुगीतमभीष्टमादियन् संधितवेणुः ॥ १०॥ यहिं सारसहंसविहङ्गाध्याखगीतहृतचेतस पत्य । हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदृशो धृतमौनाः॥११॥ सहवलः स्नगवतंसविलासः सानुषु क्षितिभृतो वजदेव्यः। हर्षयन् यहिं वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम् ॥ १२॥ महद्तिक्रमणशाङ्कतचेता मन्द्मन्द्मनुगर्जिति सुहदमभ्यवर्षत् सुमनोभिश्छायया च विद्धत् प्रतपत्रम्॥१३॥ विविधगोपचरणेषु विद्ग्धो वेणुवाद्य उरुधा निजिशक्षाः। स्ति यदाधर्विम्वे दत्तवेणुरनयत् खरजातीः॥ १४॥ सुरेशाः शक्तरार्वपरमेष्टिपुरोगाः। सवनशस्तदुपधार्य **आनतकन्धरचित्ताः क**इमलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ १५ ॥

निजपदाञ्जदलैध्वजवज्रनीरजाङ्कदाविचित्रललामैः खुरतोदं शमयन् वष्मधुर्यगतिरीडितवेणः॥१६॥ व्रजति तेन चयं सविलासवीक्षणार्पितमनोभववेगाः। विदामः कजगति गमिता **न** कश्मलेन कवरं वसनं कचिदागणयन् मणिधरः दयितगन्धतुलस्याः। गा मालया प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे भुजमगायत यत्र ॥ १८॥ प्रक्षिपन् क्रणितवेणुरववश्चितचित्ताः कृष्णगृहिण्यः। कृष्णमन्वसत ग्रणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका विमुक्तगृहाशाः॥१९॥ इव कुन्ददामकृतकौतुकवेषो गोपगोधनवृतो यमुनायाम् । विजहार ॥ २०॥ नन्दसूनुरनघे वत्सी नमदः प्रणयिनां तव मलयजस्पर्शेन । मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन् परिवद्यः ॥ २१ ॥ ये वन्दिनस्तम्पदेवगणा वाद्यगीतबलिभिः वृद्धैः । पथि वत्सलो व्रजगवां यदग्रहो वन्द्यमानचरणः गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः॥ २२॥ दिनान्ते कृत्स्नगोधनम्पोह्य खुररजञ्छुरितस्रक्। दशीनासुश्रयन् उत्सवं श्रमरुचापि देवकीजठरभूरुडुराजः॥ २३॥ सुहृदाशिष दित्सयैति एष वनमाली। मद्विघूर्णितलोचन खसुहदां ईवन्मानदः कनककुण्डललक्ष्म्या ॥ २४ ॥ मृदुगण्डं मण्डयन् बदरपाण्डवदनो दिनान्ते। यामिनीपतिरिवैष यदुपतिर्द्विरदराजविहारो वजगवां दिनतापम् ॥ २५ ॥ मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् श्रीशुक उवाच

पवं वजिस्त्रयो राजन् कृष्णलीला नु गायतीः। रेमिरेऽहःसु तिचित्तास्तन्मनस्का महोदयाः॥ २६॥ ( श्रीमद्रागवत १०। ३५। १—१६)

( अनुवादक---स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था । उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे उनकी लीलाओंका गान करती रहतीं । इस प्रकार वे वड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १॥

गोपियाँ आपसमें कहतीं — अरी सखी ! अपने प्रेमीजनों-को प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवालों तकको मोक्ष दे देनेवाले स्यामसुन्दर नटनागर जब अपने वायें कपोलको बायीं बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी मीहें नचाते हुए बाँसुरीको अधरोंसे लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों हो उसके छेदोंपर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस गम सिद्धपितयाँ आकाशमें अपने पित सिद्धगणोंके साथ विमानीं र चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चिकत तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अमें पितयोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर लग माल्म होती है; परंतु क्षणभरमें ही उनका नित्त प्रेमवारों विंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें ही

बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गयी है और उनके वस्त्र खिसक गये हैं ॥ २-३॥

अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ! ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं। जब वे हँसते हैं तब हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती-सी चमकने लगती हैं । अरी वीर ! उनके वक्षःस्थलपर लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षः खलपर जो श्रीवत्सकी सुनहरी रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो स्याम मेघपर विजली ही स्थिररूपसे बैठ गयी है। वे जब द्रखीजनों-को सुख देनेके छिये, विरहियोंके मृतक शरीरमें प्राणींका संचार करनेके लिये बाँसुरी बजाते हैं, तब वजके झंड-के-झंड वैल, गौएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी ! दाँतोंसे चबाया हुआ घासका ग्रास उनके मुँहमें ज्यों-का-त्यों पड़ा रह जाता है, वे उसे न निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं, मानो सो गये हैं या केवल भीतपर लिख़े हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना खाभाविक ही है, क्योंकि यह बाँसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा लेती है ॥ ४-५ ॥

हे सिख ! जब वे नन्दके लाइले लाल अपने सिरपर मोरपंखका मुकट बाँघ लेते हैं, बुँघराली अलकोंमें फूलके गुच्छे खोंस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अङ्ग-अङ्ग रँग लेते हैं और नये-नये पछवोंसे ऐसा वेष सजा छेते हैं, जैसे कोई वहत बड़ा पहलवान हो और फिर बलरामजी तथा खालवालों-के साथ बाँसरीमें गौओंका नाम ले-लेकर उन्हें प्रकारते हैं: उस समय प्यारी सखियो ! नदियोंकी गति भी एक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धिल हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जायँ, परंतु सिखयो ! वे भी हमारे-जैसी ही मन्द्रभागिनी हैं। जैसे नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी भुजाएँ काँप जाती हैं और जड़तारूप संचारीभावका उदय हो जानेसे हम अपने हायोंको हिला भी नहीं पातीं, वैसे ही वे भी प्रमके कारण काँपने लगती हैं। दो-चार बार अपनी तरङ्गरूपा भुजाओंको काँपते-काँपते उठाती तो अवस्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं। प्रेमावेशसे स्तम्भित हो जाती हैं ॥ ६-७ ॥

अरी वीर ! जैसे देवतालोग अनन्त और अचिन्त्य ऐभयोक स्वामी भगवान् नारायणकी राक्तियोंका गान करते हैं,

वैसे ही ग्वालबाल अनन्तसुन्दर नटनागर श्रीकृष्णकी लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिन्त्य ऐश्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब वृन्दावनमें विहार करते रहते हैं और वाँसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें चरती हुई गोओंको नाम लेलेकर पुकारते हैं, उस समय वनके वृक्ष और लताएँ फूल और फलोंसे लद जाती हैं, उनके भारसे डालियाँ झककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृक्ष और लताएँ अपने भीतर भगवान विष्णुकी अभिन्यक्ति स्चित करती हुई-सी प्रेमसे फूल उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल जाता है और सब-की-सब मधुधाराएँ उँड्रेलने लगती हैं॥ ८-९॥

अरी सखी ! जितनी भी वस्तुएँ संसारमें या उसके बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं-ये हमारे मनमोहन । उनके साँवले ललाटपर केसरकी खौर कितनी फबती है—बस, देखती ही जाओ। गलेमें घुटनोंतक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोयी हुई तुलसीकी दिव्य गन्ध और मधुर-मधुसे मतवाले होकर ह्यंड-के-हुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच स्वरसे गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर स्थामसुन्दर भौरोंकी उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं और उन्हींके स्वर-में-स्वर मिलाकर अपनी बाँसरी फूँकने लगते हैं । उस समय सिल ! उस मुनिजनमोहन संगीतको सुनकर सरोवरमें रहनेवाले सारस-इंस आदि पश्चियों-का भी चित्त उनके हाथसे निकल जाता है, छिन जाता है 1 वे विवश होकर प्यारे स्यामसुन्दरके पास आ वैठते हैं तथा आँखें मूँदः चुपचापः चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं--मानो कोई विहङ्गमृहत्तिके रितक परमहंस ही हों) भला कहो तो यह कितने आश्चर्यकी बात है! !!१०-११||

अरी वजदेवियो ! हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पोंके कुण्डल बनाकर अपने कानोंमें धारण कर लेते हैं और बलरामजीके साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर सारे जगतको हर्षित करते हुए बाँसुरी बजाने लगते हैं—बाँसुरी क्या बजाते हैं, आनन्दमें भरकर उसकी ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिङ्गन करने लगते हैं—उस समय श्याम मेघ बाँसुरीकी तानके साथ मन्द-मन्द गरजने लगता है। उसके चित्तमें इस बातकी शङ्का बनी रहती है कि कहीं में जोरसे गर्जना कर उटूँ और वह कहीं वाँसुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें वेसुरापन ले आये, तो मुझसे महातमा श्रीकृष्णका अपराध हो जायगा। सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह जब देखता है कि हमारे एखा घनश्यामको घाम लग रहा है, तब वह उनके

ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर ! वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है—नन्ही-नन्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा बरसने लगता है, मानो दिच्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो। कभी-कभी बादलोंकी ओटमें छिपकर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर जाया करते हैं॥ १२-१३॥

सतीशिरोमणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर ग्वालवालोंके साय खेल खेलनेमें बड़े निपुण हैं। रानीजी ! तुम्हारे लाड़ले
लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने
बाँसुरी बजाना किसीसे सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होंने निकाल लीं। जब वे अपने विम्बाफल-सहश लाल-लाल अधरोंपर बाँसुरी रखकर ऋषभ, निषाद
आदि स्वरोंकी अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय
बंशीकी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर बहा, शङ्कर
और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वश हैं- उसे
नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त
तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशीध्विनमें
तल्जीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, और वे
अपनी सुध-बुध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते हैं। १४४-१५॥

अरी वीर ! उनके चरणकमलोंमें ध्वजा, वज्र, कमल, अङ्कुश आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह्न हैं। जब वजभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दगति-से आते हैं और बाँसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशीध्विन, उनकी वह चाल और उनकी वह विलासभरी चितवन हमारे हृदयमें प्रेमका, मिलनकी आकाङ्काका आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी सुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल-डोलतक नहीं सकतीं, मानो हम जड मुक्ष हों! हमें तो इस बातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बँधा है, हमारे शरीरपरका बस्न उतर गया है या है ॥ १६-१७॥

अरी वीर ! उनके गलेमें मिणयोंकी माला बहुत ही मली माल्म होती है। तुलसीकी मधुर गत्म उन्हें बहुत प्यारी है। इसीसे तुलसीकी मालाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं। जब वे स्यामसुन्दर उस मिणयोंकी मालासे गौओंकी गिनती करते-करते किसी प्रेमी सखाके गलेमें बाँह डाल देते हैं और भाव बता-बताकर बाँसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उः बाँसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर कृष्णसार मृगोंकी पं हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणोंपर निछावर कर दें? हैं और जैसे हम गोपियाँ अपने घर-ग्रहस्थीकी आशा-अभिदार छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको धेरे रहती हैं, कें ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकछ देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटनेका नाम मं नहीं लेतीं ॥ १८-१९॥

नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती हो। तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाइले लाह वरं प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सलाओं तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र वेभी सल लेते हैं और ग्वाल-बाल तथा गौओं के साथ यसुनाजिके तरण खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चन्दनके समान शीतत और सुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर बणु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि उपदेवता बंदीजनों के समान गा-बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तभ अनेकों प्रकारकी भेंटें देते हुए सब ओरसे वेरकर उनकी सेवा करती हैं। २०-२१॥

अरी सखी! श्यामसुन्दर ब्रजकी गौओंसे यहा प्रेम करते हैं। इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किय धा। अब वे सब गौओंको लौटाकर आते ही होंगे; देखी सायंकाल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है। एवी! रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि वयोगृद्ध और शहर आदि शनगढ़ उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। अब गौअंत पिछे-पिछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल-वाल उनकी कीर्तिका गान कर रहे होंगे। देखों ने, यह क्या और हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर बहुत-सी धूल बनमाटात पड़ गयी है। वे दिनभर जंगलोंमें घूमते-चूमते यक गये हैं। फिर भी अपनी इस शोभासे हमारी आँखोंको कितना गुन, कितना आनन्द दे रहे हैं। देखों, ये यशोदाकी कोखरे प्रस्ट हुए सबको आह्वादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमी उनीं हैं। भलाईके लिये, हमारी आशा-अभिलापाओंको पूर्ण करनेके तिं ही हमारे पास चले आ रहे हैं। २२-२३।

सखी ! देखों कैसा सौन्दर्य है ! मदभरी आँखें कुछ नई। हुई हैं । कुछ-कुछ ठलाई लिये हुए कैसी भली जान पहली

हैं। गलेमें वनमाला लहरा रही है। सोनेके कुण्डलींकी कान्ति-से वे अपने कोमल कपोलोंको अलङ्कृत कर रहे हैं। इसीसे मुँहपर अध्यक बेरके समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। और रोम-रोमसे, विशेष करके मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वालबालोंका सम्मान करके उन्हें बिदा कर रहे हैं। देखी देखी सखी ! वज-विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चालसे इस संध्या-वेलामें हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रजमें रहनेवाली गौओंका, हमलोगोंका दिनभरका असह्य विरह-ताप मिटानेके

लिये उदित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे प्यारे श्याम-सुन्दर समीप चले आ रहे हैं ॥ २४-२५॥

श्रीग्रुफदेवजी फहते हैं--परीक्षित् ! बङ्भागिनी गोपियों-का मन श्रीकृष्णमें ही लगा रहता था। वे श्रीकृष्णमय हो गयी यीं । जब भगवान् श्रीकृष्ण दिनमें गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्हींका चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सिखयोंके साथ अलग-अलग उन्हीं-की छीछाओंका गान करके उसीमें रम जातीं। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥ २६ ॥

## शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान

मृणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क पुरुषं एक शयानम्। फणातपत्रायुतमूर्घरत्नद्यभिर्हतध्वान्तयुगान्ततीये 11 8 11 प्रेक्षां क्षिपन्तं . हरितोपलादेः संध्यास्रनीवेष्वष्यसमूर्धः । रत्नोदधारौषधिस्रौमनस्यवनस्रजो वेणुभुजाङ्चिपाङ्घेः॥ २॥ आयामतो विस्तरतः स्रमानदेहेन लोकत्रयसंग्रहेण। विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम् ॥ ३ ॥ विविक्तमार्गैर भ्यर्चतां पुंसां खकामाय कामदुघाङ्चिपद्मम्। प्रदर्शयन्तं नखेग्दुमयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम् ॥ ४ ॥ क्रपया लोकार्तिहरस्मिते**न** मुखेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन । शोणायितेनाधरविम्बभासा प्रत्यहंयस्तं स्रनसेन सुभवा॥ ५॥ कदम्बिकञ्जलकपिशङ्गवाससा खलंकतं मेखलया नितम्बे। चानन्तधनेन हारेण वत्स श्रीवत्सवक्षःस्यलब्ह्रभेन ॥ ६ ॥ परार्ध्यकेयुरमणिप्रवेकपर्यस्तदोईण्डसहस्रशाखम् भुवनाङ्घिपेन्द्रमहीन्द्रभोगैरिघवीतवल्राम् अव्यक्तमूलं भगवन्महीभ्रमहीन्द्रबन्धु<u>ं</u> चराचरौको सिललोपगृदम् । किरीटसाहस्रहिरण्यश्टङ्गमाविभेवत्कौस्तुभरक्षगर्भम् खकीर्तिमय्या निवीतमाम्नायमधुव्रतश्<u>रि</u>या वनमालया हरिम् । परिक्रमत्प्राधनिकेर्दुरासदम्॥ ९ ॥ स्येन्द्वाय्वगन्यगमं त्रिधामभिः ( श्रीमद्भागवत ३ । ८ । २३---३१ )

( अनुवादक--स्वामीजी भीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

उस प्रलयकालीन जलमें शेषजीके कमलनालसदश गौर और विशाल विग्रहकी शय्यापर पुरुपोत्तम भगवान् अकेले ही लेटे हुए हैं। शेपजीके दस हजार फण छत्रके समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकोंपर किरीट शोभायमान हैं, उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिसे चारी ओरका अन्धकार दूर हो गया है ॥ १ ॥ वे अपने स्याम शरीरकी आभासे मरकतमणिके पर्वतकी शोभाको लिखत कर रहे हैं। उनकी कमराक पीतपट पर्वतके प्रान्त देशमें छाये हुए सायंकाल्य

पीले-पीले चमकीले मेघोंकी आभाको मिलन कर रहा है। सिरपर सुशोभित सुवर्णमुकट सुवर्णमय शिखरीका मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वतके रका जलप्रपावा ओपधि और पुष्पींकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदण्ड वेणदण्डका और चरण वक्षांका तिरस्कार करते हैं ॥ २ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे लंबाई-चौड़ाईमें त्रिलोकी-का संग्रह किये हुए है। वह अपनी शोभारे विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणोंकी शोभाको मुशोभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि अपनी वेष-भूषां सुसजित है ॥ ३ ॥ अपनी-अपनी अभिलापाकी पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्गोसे पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कुपापूर्वक अपने भक्तवाञ्छा-कल्पत्तक चरणकमलॉका दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर अंगलिदल नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलग-अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं ॥ ४ ॥ सुन्दर नासिका, अनुग्रहवर्षी भौंहें, कानोंमें क्षिलीमलाते हुए कुण्डलोंकी शोभा, विम्वाफलके समान लाल-लाल अधरोंकी कान्ति एवं लोकार्तिहारी मुसकानसे युक्त मखारविन्दके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान-अभिनन्दन कर रहे हैं ॥ ५ ॥ वत्स ! उनके नितम्बदेशमें कदम्बक्रसम-

की केसरके समान पीतवस्त्र और सुवर्णमयी मेखल हा है तथा वक्षास्थलमें अमृत्य हार और सुनहरी रेजावारे हं बत्सचिह्नकी अपूर्व शोभा हो रही है॥ ६॥ वे अवदः चन्दनबुक्षके समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तमज्ज्ञ मणियांसे सुशोभित उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो उन की सहस्रों शाखाएँ हैं और चन्दनके वृक्षोंमें के गहेनी साँप लिपटे रहते हैं। उसी प्रकार उनके कंघोंको होती फणोंने छपेट रक्खा है।। ७।। वे नागराज अनलके वर् श्रीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं। मानो कोई जलसे भि हुए पर्वतराज ही हों। पर्वतपर जैसे अनेकों जीव एहते हैं। उर्द प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके पर्णोपर ह सहस्रों मुकूट हैं, वे ही मानो उस पर्वतके मुवर्णमण्डत हित हैं तथा वक्षःस्थलमें विराजमान कौस्तुभगणि उसके की प्रकट हुआ रख है ॥ ८ ॥ प्रभुके गलेमें वेदला भीरें गुआयमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। है चन्द्रः वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँ नहीं है तथा त्रिमुवनमें बेरोक-टोक विचरण करने सुदर्शनचकादि आयुध भी प्रभुके आसपार ही पूमते ए हैं, उनके लिये भी आप अत्यन्त दुर्लभ हैं॥ ९॥

### भगवान् विष्णुका ध्यान

शङ्ख्यकगदाघरम् ॥ । पद्मगर्भारुणेक्षणम् । नीलोत्पलदलस्यामं प्रसन्नवद्नाम्भोजं । श्रीयत्सवस्रसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्घरम् ॥ २ लसत्पङ्कजिक्क्षलकपीतकौशेयवाससम् वनमालया । परार्घ्यहारवलयिकरीटाङ्गदन्पुरम् परीतं **मत्तदिरेफकलया** मनोनयनवर्धनम् ॥ ४ हृदयाम्मोजविष्टरम् । दर्शनीयतमं शान्तं काञ्चीगुणोल्लसच्छोणि शश्वत्सर्वछोकनमस्कृतम् । सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् ॥ ५ अपीच्यदर्शनं पुण्यक्लोकयशस्करम् । ध्यायेद्देवं समग्राङ्गं यावच च्यवते मनः॥ ६ कीतन्यतीर्थयशसं स्थितं वजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम् । प्रेक्षणीयेहितं च्यायेच्छुन्द्रप्राचेन सर्वावयवसंस्थितम् । विलक्ष्यैकत्र संयुज्याद् भगवतो मुनिः॥ ८ तस्मिलन्धपदं

संचिन्तयेङ्गगवतश्चरणारिवन्दं वज्ञाङ्कराध्वजसरोग्ग्हलाञ्चनाख्यम् । उत्तुङ्गरक्तविलसम्बन्धव्यकवालज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृद्यान्धकारम् ॥०॥ यञ्जीचिनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्येन मूर्ण्येधिकृतेन शावः शिवोऽभृत्। ध्यातुर्भनःशामलशैलिनसृष्टवज्ञं ध्यायेखिरं भगवतश्चरणारिवन्दम् ॥१०॥ ध्यातुर्भनःशामलशैलिनसृष्टवज्ञं ध्यायेखिरं भगवतश्चरणारिवन्दम् ॥१०॥ जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याविलस्य सुरवन्दितया विधातुः। कर्वोर्तिधाय करपह्नवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ॥११॥ कर्वोर्तिधाय करपहन्नरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ॥११॥

सुपर्णसुजयोरधिशोभमानावोजोनिधी अंतसिकाकुसुमावभासौ । करू व्यालस्विपीतवरवाससि वर्तमानकाञ्चीकलापपरिरम्भि नितम्वविम्यम् ॥१२॥ भुवनकोश्रागुहोदरस्थं यज्ञात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम्। न्यृढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरसुष्य ध्यायेद् द्वयं विश्वदहारमयृखगौरम् ॥१३॥ वक्षोऽधिवासमृष्यस्य महाविसूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानम्। कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यविललोकनमस्कृतस्य ॥१४॥ बाहंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्तबाहुवलयानधिलोकपालान्। संचिन्तयेददारातारमसहातेजः शङ्कं च तत्करसरोरुहराजदंसम् ॥१५॥ कौसोदकीं भगवतो दियतां सारेत दिग्धामरातिभदशोणितकर्दमेन। मालां मधुवतवरूथगिरोपघुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमत्य कण्डे ॥१६॥ भत्यानकम्पितिधयेह गृहीतसूर्तेः संचिन्तयेद्भगवतो वदनारविन्दम। यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् ॥१७॥ यच्छीनिकेतमलिभिः परिसेन्यमानं भृत्या खया क्विटलकुन्तलबृन्दजुष्टम्। मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपद्ब्जनेत्रं **घ्यायेन्मनोमयमतन्द्रित कृपयातिघोरतापत्रयोपश्रमनाय** तस्यावलोकमधिकं निस्टप्टमक्ष्णोः। क्षिग्धस्मितानुगुणितं विषुळमसादं ध्यायेचिरं विषुळमावनया गुहायाम् ॥१९॥ हरेरवनताखिललोकतीब्रशोकाश्चसागरविशोषणग्रत्युदारम् । सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरच्वजस्य ॥२०॥ प्रहसितं बहुलाघरोष्टभासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङक्ति। ध्यातायनं ध्यायेत्स्वदेहक्कहरेऽवसितस्य विष्णोर्भक्त्याऽऽर्द्रयापितमना न पृथग्दिहक्षेत्॥२१॥

( श्रीमद्भागवत ३ । २८ । १३—-३३ )

( अनुवादक-स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

भगवान्का मुखकमल आनन्दसे प्रफुछ है, नेत्र कमलकोशके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलदलके समान स्थाम
है; हाथोंमें शहु, चक और गदा (पद्म) धारण किये हैं ॥ १ ॥
कमलकी केसरके समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है,
वक्षःसलमें श्रीवत्सचिह्न है और गलेमें कौस्तुममणि झिलमिला रही है ॥ २ ॥ वनमाला चरणोंतक लटकी हुई है,
जिसके चारों ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर
गुंजार कर रहे हैं; अङ्ग-प्रत्यङ्गमें महामृद्य हार, कङ्कण,
किरीट, भुजवन्ध और नृपुर आदि आभृषण विराजमान हैं
॥ ३ ॥ कमरमें करधनीकी लिइयाँ उसकी शोभा वढ़ा रही
हैं; भक्तोक हृदयकमल ही उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय
स्थामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयनोंको
आनन्दित करनेवाला है ॥ ४ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर

अवस्था है, वे मक्तांपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं। वड़ी मनोहर झाँकी है । मगवान् सदा सम्पूर्ण लोकोंसे विन्दत हैं ॥ ५ ॥ उनका पित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बिल आदि परम यशस्त्रियोंके भी यशको बढ़ानेवाले हैं। इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अङ्गोंके सिहत तबतक ध्यान करे, जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं ॥ ६ ॥ मगवान्की लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी रिचके अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, वैठे हुए, पौढ़े हुए अथवा अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके स्वरूपका विश्वद्ध भावयुक्त चित्तन करे ॥ ७ ॥ इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवद्विग्रहमें चित्तकी स्थित हो गयी, तब वह उनके समस्त अङ्गोंमें लगे हुए चित्तको विशेष रूपसे एक-एक अङ्गमें लगावे॥ ८ ॥

भगवान्के चरणकमलोंका व्यान करना चाहिये। वे वज्र, अङ्कुश, ध्वजा और कमलके मङ्गलमय चिह्नांसे युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल-लाल शोभामय नलचन्द्र-मण्डलकी चिन्द्रकासे ध्यान करनेवालोंके हृदयके अज्ञानरूप पोर अन्धकारको दूर कर देते हैं ॥९॥ इन्हींकी घोवनसे नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीमङ्गाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पिवत्र जलकी मस्तकपर धारण करनेके कारण स्वयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी और भी अधिक मङ्गलस्य हो गये। ये अपना ध्यान करनेवालोंके पापलप पर्वतोंपर छोड़े हुए इन्द्रके वज्रके समान हैं। भगवान्के इन चरणकमलींका चिरकालतक चिन्तन करें॥ १०॥

भवभयहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडिखियों एवं प्रानीका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी । सुरविन्दता कमललोचना कस्मीजी अपनी जाँघोंपर कर अपने कान्तिमान कर-िकसलयोंकी कान्तिसे लाइ ती रहती हैं ॥ ११ ॥ भगवानकी जाँघोंका घ्यान करे, जा अलसीके फूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं तथा गरुइजीकी पीटपर शोभायमान हैं । भगवानके नितम्बिन्वका ध्यान करे, जो एड़ीतक लटके हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उस पीताम्बरके ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनीकी लड़ियोंको आलिङ्गन कर रहा है ॥१२॥

सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान भगवान्के उदरदेशमें स्थित नामित्तरोवरका ध्यान करे; इसीमेंछे ब्रह्माजीका आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रमुक्ते श्रेष्ठ भरकत-मणिसदृश दोनों स्तनोंका चिन्तन करे, जो बक्षास्थलपर पढ़े हुए ग्रुम्न हारोंकी किरणोंसे गौरवर्ण जान पड़ते हैं॥ १३॥ इसके पश्चात् पुरुषोत्तम भगवान्के वक्षास्थलका ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान और लोगोंके मन एवं नेत्रोंको आनन्द देनेवाला है। फिर सम्पूर्ण लोकोंके बन्दनीय मगवान्के गलेका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुममणिको भी सुशोभित करनेकं लिये ही उसे धारण करता है॥ १४॥

समस्त लोकपालोंकी आश्रयभ्ता भगवान्की चारों मुजाओं-का ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए कङ्कणादि आभूषण समुद्रमन्थनके समय मन्दराचलकी रगइसे और भी उजले हो गये हैं। इसी प्रकार जिसके तेजको सहन नहीं कि जा सकता, उस सहस्र धारोंबाले सुदर्शनचकका हर उनके कर-कमलमें राजहंसके समान विराजमान शहु चिन्तन करे ॥ १५॥ फिर विपक्षी बीरोंके किसते हर हुई प्रभुकी प्यारी कीमोदकी गदाका, भौरीके हर्द्र गुंजायमान बनमालाका और उनके कण्टमें सुशोमित सन्दर्भ जीवोंके निर्मलतत्त्वरूप कीस्तुभमणिका स्पान करेश॥ १६

मक्तींपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकार रूप घार करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो छुन नासिकासे सुशोभित है और मिलमिलाते हुए मकाहर कुण्डलोंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान खच्छ कपेटें कारण बंडा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ १७ ॥ कार्र काली घुँघराली अलकावलीरे मण्डित भगवानका मुलमप्त अपनी छिबके द्वारा भ्रमरोंसे सेवित कमलकीशन में तिरस्कार कर रहा है और उनके कमलसहश विशाल एवं चञ्चल नेत्र उस कमलकोशपर उछलते हुए मलिकी जोड़ेकी शोभाको मात कर रहे हैं । उनत भूकताली सुशोभित भगवानके ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें पारी करके आलस्यरहित हो उसीका ध्यान करे ॥ १८ ॥

द्भदयगुहामें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवान्के नेतीती चितवनका ध्यान करना चाहिये—जो कृपासे और प्रेमभा मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक वढ़ती रहती है। विपृत प्रसादकी वर्षा करती रहती है और भक्तजनोंके अत्यन्त ग्री तीनों तापींको शान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है॥ १९॥ श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोंके तीव-से-तीव शोकके अशुजगतो मुखा देता है और अत्यन्त उदार है। मुनियोंके हितके नि कामदेवको मोहित करनेके छिये ही अपनी मायाउँ ग्री(ति अपने भूमण्डलको बनाया है—उनका ध्यान करना चाहि ॥ २० ॥ अत्यन्त प्रेमार्द्रभावसे अपने हृदयमें विगङ्गात श्रीहरिके खिलखिलाकर हँसनेका ध्यान करे। जो वन्तुः ध्यानके ही योग्य है तथा जितमें अपर और नीचेकं रोतें होठोंकी अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके गुन्दकर्ति समान ग्रुप्त छोटे-छोटे दाँतोंपर लालमा-मी प्रतीत होने हर्ज है । इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके छिवा स्थि अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे॥ २१॥

<sup>्</sup>र आत्मानमस्य जगती निर्लेषमगुणामकम् । विभित्तं कौरतुभमणि स्वरूपं भगवान् दरिः ॥' अर्थात् इस अगतकी निर्लेष, निर्गुण, निर्मेष्ठ तथा स्वरूपभूत आत्माको कौरतुभमणिके रूपमें ध्यावान् धारण वतते हैं।

#### ध्यान भगवान् श्रीरामका

#### लोमश उवाच

सर्वकामसमृद्धिदम् ॥ चित्रमण्डपशोभिते । ध्यायेत् कल्पतरोर्मूले रम्ये अयोध्यानगरे । सिंहासनं चित्तहरं कान्त्या तामिस्रनाशनम्॥ महामरकतखर्णनीलरत्नादिशोभितम् देवेन्द्रपूजितम्॥ मनोहरम् । दूर्वादलक्यामतनुं देवं रघुराजं तत्रोपरि समासीनं पूर्णशीतांशुकान्तिधिकारिविक्त्रणम् । अष्टमीचन्द्रशकलसमभालिधिधारिणम् राकायां किरीटमणिरक्षितम् । मकराकारसौन्दर्यकुण्डलाभ्यां विराजितम् ॥ नीलकुन्तलशोभाढ्यं । तारापतिकराकारद्विजराजिसुशोभितम् विद्रुमप्रभसत्कान्तिरदच्छद्विराजितम् जपापुष्पाभया मध्य्या जिह्नया शोभिताननम् । यस्यां वसन्ति निगमा ऋगाद्याः शास्त्रसंयुताः ॥ समलंकतम्। सिंहवदुचकौ स्कन्धौ मांसलौ विभ्रतं वरम्॥ कम्बुकान्तिधरग्रीवाशोभया जानुलभ्विनौ ॥ केयूरकटकाङ्कितौ । मुद्रिकाहारिशोमामिर्भूषितौ दीर्घाङ्गी वक्षो द्धानं विपुछं छक्ष्मीवासेन शोभितम्। श्रीवत्सादिविचित्राङ्करिङ्कतं सुमनोहरम् ॥ महोद्दं महानामि शुभकस्या विराजितम् । काञ्च्या वै मणिमय्या च विशेषेण श्रियान्वितम् ॥ ऊरुम्यां विमलाभ्यां च जानुभ्यां शोभितं श्रिया । चरणाभ्यां वज्ररेखायवाङ्करासुरेखया ॥ युताभ्यां योगिध्येयाभ्यां कोमलाभ्यां विराजितम् । ध्यात्वा समृत्वा च संसारसागरं त्वं तरिष्यसि ॥ चन्दनादिभिरिच्छया । प्राप्नोति परमामृद्धिमैहिकामुध्मिकीं पूजयेन्नित्यं रामस्य ध्यानमुत्तमम्। तत् ते कथितमेतद् वै संसारजलिंघ तर॥ त्वया पृष्टं महाराज

( पद्मपराण पातालखण्ड ३५। ५६-७० )

( अनुवारक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजो शास्त्री 'राम' )

महर्षि छोमश आरण्यक मुनिसे कहते हैं--रमणीय अयोध्यान्तगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोंसे शोमा पा रही है। उसके भीतर एक कल्पवृक्ष है। जिसके मूलमागर्मे परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य मरकतमिण, सुवर्ण तथा नीलमिण आदिसे सुशोभित है और अपनी कान्तिसे गहन अन्धकारका नाश कर रहा है। वह सव प्रकारकी मनोऽभिरुपित समृद्धियोंको देनेवाला है। उसके अपर भक्तोंका मन मोहनेवाले श्रीरघुनाथजी बैठे हुए हैं। उनका दिन्य विग्रह दूर्वादलके समान स्याम है, जो देवराज इन्द्रके द्वारा पूजित होता है । भगवान्का सुन्दर मुख अपनी द्योगासे पौर्णमाधीके पूर्ण चन्द्रकी कमनीय कान्तिको भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अप्टमीके अर्घचन्द्रकी सुपमा धारण करता है। मस्तकपर काले-काले बुँघराजे केदा शोभा पा रहे हैं । मुकुटकी मणियोंसे उनका मुखमण्डल उद्भामित हो रहा है। कानोंमें पहने हुए मकराकार कुण्डल

अपने सौन्दर्यसे भगवान्की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूँगेके समान सुन्दर कान्ति धारण करनेवाले लाल-लाल ओठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। चन्द्रमाकी किरणोंसे होड़ लगानेवाली दन्तपङ्क्तियों तथा जवाकुसुमके समान रंगवाली जिह्वाके कारण उनके श्रीमुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया है। शंखके आकारवाला कमनीय कण्ठा जिसमें ऋक् आदि चारों वेद तथा सम्पूर्ण शास्त्र निवात करते हैं, उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहा है। श्रीरधुनायजी सिंहके समान ऊँचे और सुपुष्ट कंधेवाले हैं। वे केयूर एवं कड़ोंसे विभिष्त विशाल मुजाएँ धारण किये हुए हैं। अंगूठीमें जड़े हुए हीरेकी शोभासे देदीप्यमान उनकी वे दोनों वाँहें घटनोंतक लम्बी हैं। विस्तृत वक्षःखल लक्ष्मीके निवाससे शोभा पा रहा है। श्रीवत्स आदि चिह्नोंसे अङ्कित होनेके कारण भगवान अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं । महान् उदर, गहरी नाभि तया सुन्दर कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नोंकी बनी हुई करधनीके कारण श्रीअङ्गोंकी सुषमा बहुत बढ़ गयी है। निर्मल कर और सुन्दर घुटने भी सौन्दर्यवृद्धिमें सहायक हो रहे हैं। भगवान्के चरण, जिनका योगीगण ध्यान करते हैं, बड़े कोमल हैं। उनके तलवेमें बज्ज, अङ्कुश और यव आदिकी उत्तम रेखाएँ हैं। उन युगल-चरणोंसे श्रीरद्यनायजीके विग्रहकी बड़ी शोभा हो रही है।

इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसारम तर जाओंगे । जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सामी इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, उसे हा और परलोककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्र के श्रेष्ठ ध्यानका प्रकार पूछा या सो मैंने बता दिया। अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओ

### भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

#### नारद उवाच

सुमप्रकरसौरभोद्गिलतमाध्विकाद्युल्लसत्सुशाखिनवपल्लवप्रकरनम्रशोभायुतम् स्ततं शिवं सितमतिः सुवृन्दावनम् ॥१ प्रफ़ुलुनवमञ्जरीललितवल्लरीवेष्टितं सारेत संचरि छली मुखमु खोद्दते पुंखरितान्तरं विकासिसुमनोरसाखदनमञ्जुलैः पत्रिभिर्विरावितमितस्ततो भुजगरात्रुनृत्याकुलम् ॥ २ क्योतद्युकसारिकापरभृतादिभिः चाहिभिविंनिद्रसरसीं रहोदररजश्रयोद्भसरैः। किल्ददुहितुश्चलहहरिविष्लुपां विलोलनपरैनिषेवितमनारतं प्रदीपितमनोभवव्रजविलासिनीवाससां मौक्तिकप्रभाप्रकरकोरकं कमलरागनानाफलम्। प्रवालनवपत्लवं भरकतच्छदं सततसेवितं कामदं तदन्तरिप कल्पकाङ्किपमुदञ्चितं चिन्तयेत्॥ ४ स्थविष्टमिखलत्सिः कनकस्थलीममृतशीकरासारिणः। उदितमानुवद्गासुरामघोऽस्य सुहेमशिखराचले कुसुमरेणुपुञ्जोन्ज्वलां सारेत् पुनरतिन्द्रतो विगतषटतरङ्गां वुधः॥ " प्रदीप्तमणिकृष्टिमां तद्रत्नकुद्दिमतिविष्टमहिष्टयोगपीठेऽष्टपत्रमरुणं कमलं उद्यद्विरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये संचिन्तयेत् सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम् ॥ ६ ॥ सुत्रामहेतिद्छिताञ्जनमेघपुञ्जप्रत्यत्रनीलजलजन्मसमानभासम् सुस्निग्धनीलघनकुञ्चितकेराजालं राजन्मनोज्ञिशितिकण्ठशिखण्डचूडम्॥७॥ रोलम्बलालितसुरद्रुमसूनसम्पद्यक्तं समुत्कचनवोत्पलकर्णपूरम्। लोलालिभिः स्फुरितमालतलप्रदीप्तगोरोचनातिलकमुज्ज्वलचिल्लिचापम्॥८॥ आपूर्णशारदगताङ्कशशाङ्कविम्बकान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम्। रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलरिमदीप्तगण्डस्थलीमुकुरमुन्नतचारुनासम् 11 9 11 सिन्दूरसुन्दरतराधरमिन्दुकुन्दमन्दारमन्दहसितद्युतिदीपिताशम् 11 80 11 वन्यप्रवालकुसुमप्रचयावक्लस्रयैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम् मत्त भ्रमद्भमरघुष्टविलम्बमानसंतानकप्रसवदामपरिष्कृतांसम् हारावलीयगणराजितपीवरोरोव्योमस्थलीलसितकौस्तुभभानुमन्तम् 11 22 11 श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितमुन्नतांसमाजानुपीनपरिवृत्तसुजातवाहुम् भृङ्गाङ्गनानिकरमञ्जुलरोमराजिम् ॥ १२॥ आवन्धुरोदरमुदारगभीरनाभि नानामणिप्रघटिताङ्गद्कङ्कणोर्मियैवेयकारसननृपुरतुन्दवन्यम् दिव्याङ्गरागपरिपिञ्जरिताङ्गयष्टिमापीतवस्त्रपरिवीतनितम्वविम्वम् 11 23 11

| चारूरुजानुमनुवृत्तमनोज्ञजङ्घं कान्तोञ्जतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम् ।                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| माणिक्यद्रपेणलसन्नखराजिराजद्रकाङ्गुलिन्छद्नसुन्दरपादपद्मम् ॥ १४॥                       |       |
| मत्स्याङ्क्षशारिदरकेतुयवाद्जवज्ञैः संलक्षितारुणकराङ्घ्रितलाभिरामम् ।                   |       |
| लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ्गं सौन्दर्यनिन्दितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५॥                    |       |
| आस्यारविन्दपरिपूरितवेणुरन्घ्रलोलत्कराङ्गुलिसमीरितदिव्यरागैः ।                          |       |
| शश्वद्भवैः कृतनिविष्टसमस्तजन्तुसंतानसंनितमनन्तसुखाम्बुराशिम् ॥ १६ ॥                    |       |
| गोभिर्मुखाम्बुजविलीनविलोचनाभिरूघोभरस्खलितमन्थरमन्दगाभिः ।                              |       |
| दन्ताग्रद्प्परिशिष्टतृणाङ्कराभिरालम्बिवालघिलताभिरथाभिवीतम् ॥१७॥                        |       |
| सम्प्रस्तुतस्तनविभूवणपूर्णनिश्वलास्याद्                                                |       |
| वेणुप्रवर्तितमनोहरमन्दगीतदत्तोच्चकर्णयुगलैरपि तर्णकैश्च॥१८॥                            |       |
| प्रत्यप्रशृङ्गसृदुमस्तकसम्प्रहारसंरम्भभावनविलोलखुरात्रपातैः ।                          |       |
| आमेदुरैर्वहुळसारनगलैहद्यपुच्छैश्च चत्सतरचत्सतरीनिकायैः ॥ १९ ॥                          |       |
| हम्भारवश्चमितदिग्वलयैर्प्रहिद्धिरध्युक्षमिः पृथुककुद्धरभारिखन्नैः।                     |       |
| उत्तरिभतश्रुतिपुरीपरिपीतवंशीध्वानासृतोद्धतविकासिविशास्त्रघोणैः ॥ २०॥                   |       |
| गोपैः समानगुणशीलवयोविलासवेशैश्च मूर्चिछतकलखनवेणुवीणैः।                                 |       |
| मन्दोचतारपद्धगानपरैर्विलोलदोर्बल्लरीललितलास्पविधानदक्षैः ॥ २१॥                         |       |
| जङ्घान्तपीवरकटीरतटीनिवद्धव्यास्रोस्रिकिङ्गिणघटारणितैरटद्भिः ।                          |       |
| मुग्धेस्तरश्चन्खकिष्वितकान्तभूषेरव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम्॥२२॥                   |       |
| अथसुललितगोपसुन्दरीणां पृथुकवरीष्टिनतम्बमन्थराणाम्।                                     |       |
| गुरुकुचभरभङ्करावलग्निविलिविज्ञिम्भतरोमराजिभाजाम्॥ २३॥                                  |       |
| तदित्विरचारुवेणुवाद्यासृतरसप्रक्षविताङ्गजाङ्त्रिपस्य ।                                 |       |
| मुकुलविमलरम्यरूढरोमोद्गमसमलंकतगात्रवल्लरीणाम्॥ २४॥                                     |       |
| तदतिरुचिरमन्दहासचन्द्रातपपरिजृम्भितरागवारिराशेः ।                                      |       |
| तरस्तरङ्गभङ्गविषुट्यकरघनश्रमविन्दुसंततानाम् ॥ २५॥                                      |       |
| तद्तिङ्कितमन्द्चिछिचापच्युतिनिहातेक्षणमार्वाणवृष्ट्या ।                                |       |
| दितसकरममिविह्नराङ्गप्रविस्तिदुस्सहवेपयुव्यथानाम् ॥ २६॥                                 |       |
| तद्तिरुचिरवेपरूपशोभामृतरस्पानविधानलालसानाम् ।                                          |       |
| प्रणयसिललपूरवाहिनीनामलसिवलोलविलोचनाम्बुजानाम् ॥ २७॥                                    |       |
| विस्नंसत्कवरीकलापविगलत्फुलप्रसूतास्रवन्<br>माध्वीलम्पटचश्चरीकघटया संसे वितानां मुद्रः। |       |
| माधालम्पटचश्चराकघटया सस्रवताना मुहुः।<br>मारोन्मादमदस्खलन्मृदुगिरामालोलकाञ्चयुल्लसः-   |       |
| चीवीविश्ठथमानचीन संचयान्तार्चिर्नितस्वत्विषाम् ॥ २८ ॥                                  |       |
| स्वितिललितपादाम्भोजमन्दाभिघातच्छुरितमणितुलाकोत्चाकुलाशामुखानाम् ।                      |       |
| न्यस्थारसार्वे कः प्रसाक्षणसारित्यस्थानित                                              |       |
|                                                                                        | १२, ॥ |

द्राघिष्ठश्वसनसमीरणाभित(पप्रम्लानीभवद्रण्णौष्ठपल्लवानाम् । नानोपायनविल्लसकराम्बुजानामालीभिः सततनिषेवितं समन्तात्॥३०॥ तासामायतलोलनीलनयनव्याकोशालीनाम्बुजस्राग्भः संपरिपूजिताखिलतनुं नानाविलासास्पदम्। तन्मुग्धाननपङ्कजप्रविगलन्माध्वीरसाखादिनीं विभ्राणं प्रणयोन्मदाक्षिमधुहृन्मालां मनोहारिणीम्॥ः गोपीगोपपश्नां वहिः सारेद्यतोऽस्य गीर्वाणघटां वित्तार्थिनीं विरिश्चित्रनयनशतमन्त्रपूर्षः स्तोत्रपराम्॥३२॥

दक्षिणतो मुनिनिकरं दृढधर्मवाङ्ख्या समाम्रायपरम्। योगीन्द्रानथ पृष्ठे समाधिना तु सनकाद्यान् ॥ ३३॥ मुमुक्षमाणान् यक्षसिद्धान गन्धर्वविद्याधरचारणांश्च। कामार्थिनीर्नर्तनगीतवाचैः॥ ३४॥ सकित्ररानप्सरसश्च मुख्याः सौदामिनीततिपिशङ्गजटाकलापम्। शङ्केन्द्रक्रन्द्रधवलं सकलागमशं तत्पादपङ्कजगताममळां च भक्ति वाञ्छन्तमुञ्झिततरान्यसमस्तसङ्गम्॥३५॥ नानाविधश्रुतिगुणान्वितसप्तरागत्रामत्रयीगतमनोहरमूर्छनाभिः सम्प्रीणयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्त्या संचिन्तयेन्नमसि मां द्वहिणप्रसूतम् ॥ ३६॥ पद्वविशद्धीर्नेन्द्तनयं नरो वौद्धैर्वाऽर्घप्रमृतिभिरनिन्द्योपहृतिभिः। ध्यात्वाऽऽत्मानं इति यजेद्व्यो भक्त्या खवपुषि वहिष्ठैश्च विभवैरिति प्रोक्तं सर्वं यदमिलिषतं भूसुरवराः ॥३७। ( पद्म पाताल १९ । २१—५८

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा ग्रुद्ध-चित्त होकर पहले उस परम कत्याणमय सुन्दर बृन्दावनका चिन्तन करना चाहिये, जो पुष्पोंके समुदाय, मनोहर सुगन्ध और बहते हुए मकरन्द आदिसे सुशोभित सुन्दर-सुन्दर बृक्षोंके नृतन पछवोंसे सुका हुआ शोभा पा रहा है तथा प्रफुछ नवल मञ्जरियों और ललित लताओंसे आवृत है।। १॥

उसका भीतरी भाग चन्नल मधुकरोंके मुन्नसे निकले हुए मधुर झंकारोंसे मुखरित है। विकसित कुसुमोंके मकरन्दका आस्वादन करनेके कारण उन भ्रमर-झंकारोंकी मनोरमता और यह गयी है। कन्तर, तोता, मैना और कोयल आदि पक्षियोंके कलरवोंसे भी उस वनका अन्तः प्रान्त समधुर ध्वनि-पूर्ण हो रहा है और वहाँ उधर-इधर सब ओर कितने ही स्थानोंमें मयूर नृत्य कर रहे हैं॥ २॥

कलिन्द-निद्नी यमुनाकी चञ्चल लहरोंके जलकणोंका भार वहन करनेके कारण शीतल और प्रफुल्ल कमलोंके केसरोंके पराग-पुञ्ज धारण करनेसे धूसर हुई वायु जिनकी प्रेम-वेदना उद्दीत हो रही है, उन व्रज-सुन्दरियोंके वस्त्रोंको बार-वार हिलाती या उड़ाती हुई निरन्तर उस वृन्दावनका सेवन करती रहती है। १ ॥

उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे, जे वहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिसके नये-नये पछव मैंगेंक समान लाल हैं, पत्ते मरकतमणिके सहश नीले हैं, किलकाएँ मोतीके प्रभा-पुञ्जकी भाँति शोभा पा रही हैं और नाना प्रकार फल पद्मरागमणिके समान जान पड़ते हैं। समस्त ऋतुएँ गय ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हैं तथा वह सम्पूर्ण कामनाओं पूर्ण करनेवाला है।। ४।।

फिर आलस्परिहत हो विद्वान् पुरुष धारायाहिक कार्य अमृतकी बूँदें वरसानेवाले उस कल्पन्नक्षके तीचे पुर्वणाणी वेदीकी भावना करे, जो मेरुगिरिपर उदित हुए सूर्यकी भावना करे, जो मेरुगिरिपर उदित हुए सूर्यकी भावना प्रभासे उद्धासित हो रही है, जिसका फर्या जरामगाती हुं मिणियोंसे बना है, जो पुष्पोंके पराग-पुजसे कुछ धवल वर्ष हो गयी है तथा जहाँ क्षुधा-पिपासा, शोक-मोह और उत्तर मृत्यु—ये छ: ऊर्मियाँ नहीं पहुँचने पार्ती ॥ ५ ॥

उप्त रनमय फर्बापर रक्खे हुए एक विद्याल गोग<sup>(हिंट</sup>

हपर लाल रंगके अष्टदलकमलका चिन्तन करके उपके मध्यभागमें सुखपूर्वक वैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे उदयकालीन स्यदिवकी भाँति देदीण्यमान हो रहे हैं॥ ६॥

भगवान्के श्रीविग्रहकी आभा इन्द्रके वज्रसे विदीर्ण हुए कज्जलगिरि, मेवोंकी घटा तथा नूतन नील-कमलके समान स्याम रंगकी है; स्याम मेघके सहश काले-काले बुँघराले केश-कलाप बड़े ही चिकने हैं तथा उनके मस्तकपर मनोहर मोर-पंत्रका मुकुट शोभा पा रहा है ॥ ७॥

कल्पनृक्षके कुसुमोंसे, जिनपर भ्रमर मँडरा रहे हैं, भगवान्-का श्रङ्कार हुआ है। उन्होंने कानोंमें खिले हुए नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रक्ष्ते हैं, जिनपर चञ्चल चञ्चरीक उड़ रहे हैं। उनके ललाटमें चमकीले गोरोचनका तिलक चमकरहा है तथा धनुपाकार भोंहें बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं॥ ८॥

भगवान्का मुख शरत्पूर्णिमाके कलंकडीन चन्द्रमण्डलकी भाँति कान्तिमान् है, बड़े-बड़े नेत्र कमल-दलके समान सुन्दर हैं, दर्पणके सदृश स्वच्छ कपोल रत्नोंके कारण चमकते हुए मकराकृत कुण्डलोंकी किरणोंसे देदीण्यमान हो रहे हैं तथा ऊँची नापिका वड़ी मनोहर जान पड़ती है।। ९॥

िषन्द्रके सगान परम मुन्दर लाल-लाल ओठ हैं; चन्द्रमा, कुन्द और मन्दार पुष्पकी-सी मन्द मुसकानकी छठासे सामने-की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वनके कोमल पहलवों और पुष्पोंके समृहद्वारा बनाये हुए हारसे शङ्ख-सहश मनोहर ग्रीवा गड़ी सुन्दर जान पड़ती है ॥ १०॥

मँडराते हुए मतवाले भ्रमरोंसे निनादित एवं घुटनोंतक लटकी हुई पारिजात पुष्पोंकी मालाते दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वक्षःस्थलरूपी आकाश हाररूपी नश्त्रीये सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुभमणिरूपी सूर्य भागमान हो रहा है॥ ११॥

भगवान्के वज्ञस्यलमें शीवत्सका चिह्न बड़ा सुन्दर दिनायी देता है। उनके कंधे कँचे हैं। गोल-गोल सुन्दर बज़ार पुटनोंतक लंबी एवं मोटी हैं। उदरका भाग बड़ा मनोदर है। नाभि विस्तृत और गम्भीर है तथा विवलीकी रोम-गंकि अमरोंी वंकिक समान शोभा पा रही है॥ १२॥

नाना प्रकारकी मिणयोंके यने हुए भुजयंद, कड़े,

अँगूठियाँ, हार, करधनी, न्पुर और पेटी आदि आभृषण भगवान्के श्रीविग्रहपर शोभा पा रहे हैं, उनके समस्त अङ्ग दिच्य अङ्गरागोंसे अनुरङ्गित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंगके पीताम्बरसे ढका हुआ है ॥ १३॥

दोनों जाँ हैं और घुटने सुन्दर हैं; पिण्डलियोंका भाग गोलाकार एवं मनोहर हैं; पादाग्रभाग परम कान्तिमान् तथा कँचा है और अपनी शोभावे कछुएके पृष्ठ-भागकी कान्तिको मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण-कमल माणिक्य तथा दर्गणके समान स्वच्छ न वपंक्तियोंसे सुशोभित लाल-लाल अङ्कुलिदलोंके कारण बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥

मत्स्यः अङ्कुशः चकः शङ्कः पताकाः जौः कमल और वज्र आदि चिह्नांसे चिह्नित लाल-लाल हयेलियों तथा तलवोंसे भगवान् बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्रीअङ्ग लावण्यके सार-संग्रहसे निर्मित जान पड़ता है तथा उनके सौन्दर्यके सामने कामदेवके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती है॥ १५॥

भगवान् अपने मुलारिवन्दसे मुरली बजा रहे हैं; उस समय मुरलीके छिद्रोंपर उनकी अँगुलियोंके फिरनेसे निरन्तर दिन्य रागोंकी सृष्टि हो रही हैं। जिनसे प्रभावित हो समल जीव-जन्तु जहाँ-के-तहाँ वैठकर भगवान्की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान् गोविन्द अनन्त आनन्दके समुद्र हैं॥ १६॥

थनोंके भारते लड़खड़ाती हुई मन्द-मन्द गतिसे चलने-वाली गौएँ दाँतोंके अग्रभागमें चन्नानेसे बचे हुए तिनकोंके अङ्कुर लिये, पूँछ लटकाये भगवानके मुखकमलमें आँखें गड़ाये उन्हें चारों ओरसे वेरकर खड़ी हैं॥ १७॥

गौओंके साथ ही छोटे-छोटे बछड़े भी भगवान्को सब ओरसे बेरे हुए हैं और मुरलीसे मन्दस्वरमें जो मनोहर संगीतकी घारा वह रही है, उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये हैं। गौओंके टफ्कते हुए थनोंके आभूपणरूप दूधसे भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फेनयुक्त दूध वह रहा है; इससे वे बछड़े बड़े ननोहर प्रतीत हो रहे हैं॥ १८॥

चिकने शरीरवाले वछड़े और वछड़ियांके समूह, जिनके बहुत बहे हुए गलकम्बल शोभा पा रहे हैं। श्रीकृष्णके चारों ओर पूँच उटा-उटाकर नये-नये सींगोंसे शोभायमान अपने कोमल मस्तकोंसे परस्पर प्रहार करते हुए लड़नेके लिये वार-वार भूमिको खुरोंसे खोद रहे हैं। १०॥

जिनके रम्यास्य ( दहाइ ) से दिशाएँ शुक्य हो जाती हैं। जिनके शरीर बकुद्वे भारने आकान्त हैं, ऐसे विशाल माँड श्रीकृणके चारों और दोनों कानोंको उठाये हुए उनकी अमृतमयी वंशीत्वनिको सुन रहे हैं । उनकी फैली हुई विशाल नाक अवस्की और उटी हुई है ॥ २०॥

भगवान्के समान ही गुण, बील, अवस्था, विलास तथा वेत-भवाबारे गोर भी। जो अपनी चञ्चल मुजाऑको मुन्दर ढंगरी नचानेमं चतुर हैं, वंशी और बीणाकी मधुर व्यक्तिका विस्तार करके मन्द्र, उच्च और तारस्वरमें कुशलतापूर्वक गान करते हुए भगवान्को सब ओरले घेरकर खड़े हैं॥ २१॥

छोटे-छोटे प्वाल-वाल भी भगवान्के चारों ओर घम रहे है, जाँघने ऊपर उनके मोटे कटिमागर्मे करधनी पहनाबी ायी हैं। जिपकी क्षुद्र विष्टकाओंकी मधुर झनकार सुनायी हिती है। ये भोले-भाले वालक वचनचेकि सुन्दर आनुपण हते हुए हैं । उनकी मीटी-मीटी तोतली वाणी खाफ समझमें हीं आती ॥ २२ ॥

तदमनार इन सबको सब औरते बेरकर खड़ी हुई त्यन्त मनोहर गोप-सुन्दरियांकी श्रेणीसे सुवेदित मगवान् क्रिणका चिन्तन करे । वे गोराङ्गनाएँ अपने स्थल तम्बोंके भारते यकी-नी मंथर गतिले चळती हैं और नदी रॅंथी हुई चोटी उनके नितम्बदेशका सार्थ कर रही पीन वहास्थलके भारी भारते सुन्नी हुई होनेते उनके उदर-शिकी त्रिवलीयुक्त रोमराजि वश्चःखलसे सटकर अत्यन्त शोभा रही हैं ॥ २३ ॥

उनकी देहलतिका रोमाञ्चले समलंज्ञत है। इनसे n जान पड़ता है, मानो श्रीकृष्णके सुमधुर क्षेणुख्यहपी रतरसंखे परलवित प्रेमरूपी पादपर्मे मुकुलोका उद्गम हो 1811 38 11

उनके समस अङ्गीमें प्रकट पत्तीनेकी चूँदें मानो उपादे अति मनोहर मन्द-मन्द हास्यरूप चन्द्रालोकसे धित अनुस्मारूरी सामस्की चळल तरङ्गोंके कगरूपमें भित हो रही हैं॥ २५॥

भीकृष्णके अत्यन्त मनोमुन्धकर भ्रवाणीते तिश्चित क्षिण प्रेमवाणीकी वर्षासे उनके समस्त ममस्यान विद्रालत ् सर्वाङ्ग कर्नरित हो गये हैं। इउसे मानो उनके करेव्स्में पन्त द:सह कम्प-वेदना फैल गयी है॥ २६॥

सुघाका रस पीनेके लिये लोडिप वे मजान्ननाएँ मानो प्रा सिल्छन्।शिको प्रवाहित करनेवाळी सरिताएँ हैं और अवस विलोख विलोचन मानो उस मछ-प्रवाहमै समबोहे मुशोभित हैं ॥ २७ ॥

कवरी दीवी हो जानेसे उनसे मिरे हुए प्रमुख्त हु तम्हके मधुपान-छोछुप मधुकर शास्त्रार गुझार करते उनकी सेवा कर रहे हैं | उनकी मृदु-मृदु बका प्रेमोत्माद मदके कारण स्वलित हो रही है और नीवी है विश्लय चीन बतनके प्रान्तमागरे प्रकाशित नितम्बर विलोल काञ्चीरे उल्लीपत हो रही है ॥ २८॥

उनके मनोहर चरणाम्बुज स्लब्ति होनेबे ह मणिमय न्पूर टूट-टूटकर चारों ओर विसर है हैं तजानित जीतकारके कारण अधर-पत्लव प्रजांभत हो हे उनके कानीमें कुण्डल शोमा या रहे हैं और सन्दर पर विस्पित मुकुलकार नीलकमलोजम आलस्यक लेका अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ २९ ॥

सुदीर्घ निःश्वाय-समीरणसे उनके अरुणकर्ण अध्यस पम्लान हो रहे हैं और उनके करकमल श्रीक्रणको प्रि लगनेवाले नाना प्रकारके समस्त पूजोगहार्येषे सुरोधिक है ऐती गोपसुन्दरियाँ चारों ओरसे श्रीकृष्णकी सतत सेवा प रही हैं। २०॥

ये सय गोपवालाएँ विस्तारित मुनील विद्योल क्षेत्रनहर नीलक्ष्मलींकी मालाहारा उनके सर्वाङ्गको पुत्र रही है भगवान् मानाविध विलासके आश्रय हैं और प्रेयमी गोनियों प्रणयरभपूर्ण छोचनखरून मनोमोइकर मधुकर चारा और उड-उड़कर उनके मनोहर मुखपहुज-विगलित मधु-एगा आम्बादन कर रहे हैं मानो श्रीहरि उन चयनहपी मधुपंत्री मनोहारिणी माख धारण कर रहे हैं ॥ ६१ ॥

गोपी, गोप और पद्मशोंके धेरेने बहर मगवार्ग सामनेकी ओर ब्रह्मा। ज्ञिय तथा इन्द्र आदि देवनामीत तमुदाय खड़ा होकर स्तुति कर रहा है॥ ३२ ॥

इभी प्रकार उपर्वक्त बेरेले बाहर मगवानुकं दीनः मानमें सुदृढ़ धर्मकी अनिखाताने वेदात्या तरायण सुर्वद्येती समुदाय उपस्थित है तथा पृरुभागकी और वसाधि है हैं। मुक्तिकी इच्छा रखनेवांच समक्रादि योगीशर परं है 🛚 🕮

बाससागमें अपनी स्त्रियं। बहुत महा, बिद्धा, वर्गा है श्रीकृष्णांके अत्यन्त मनोहर चेप तथा रूपकी शोधामयी विधाधर, चारण और किन्नर खड़े हैं। तार में सबर प्रेनर ं इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सराएँ भी भौजूद हैं। ये सब लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वारा भगवान्की सेवा कर रहे हैं॥ ३४॥

तत्मश्चात् आकाशमें स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदका चिन्तन करना चाहिये । नारदजीके शरीरका वर्ण शङ्क, चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है, वे सम्पूर्ण आगमोंके श्चाता हैं। उनकी जटाएँ विजलीकी पङ्क्तियोंके समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान्के चरण-कमलोंकी निर्मल भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओरकी आसक्तियोंका सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीतसम्बन्धी नाना

प्रकारकी श्रुतियोंसे युक्त सात स्वरों और विविध ग्रामोंकी मनोहर मूर्च्छनाओंको अभिन्यक्षित करके अत्यन्त मंक्तिके साथ भगवान्को प्रसन्न कर रहे हैं॥ ३५-३६॥

इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धिवाला पुरुष अपने आत्मस्वरूप भगवान् नन्दनन्दनका ध्यान करके मानितक अर्ध्य आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीरके भीतर ही भक्तिपूर्वक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारोंसे भी उनकी आराधना करे । ब्राह्मणो ! आपलोगोंकी जैसी अभिलाषा थी, उसके अनुसार भगवान्का यह सम्पूर्ण ध्यान मैंने बता दिया ॥ ३७॥

## भगवान् शिवका मनोहर ध्यान

चारुचम्पकवर्णाभमेकवक्तं त्रिलोचनम् । ईषद्धास्यप्रसन्नास्य रत्नस्वर्णाद्दभूषितम् ॥ मालतीमाल्यसंयुक्तं सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम् । सत्कण्ठाभरणं चारुवलयाङ्गदभूषितम् ॥ चिह्नशौचेनातुलेन त्वतिस्कृष्मेण चारुणा । अमूल्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिराजितम् ॥ चन्दनागरुकस्त्र्रीचारुकुङ्कुमभूषितम् । रत्नदर्पणहस्तं च कज्जलोज्ज्वललोचनम् ॥ सर्वस्वप्रभयाच्छन्नमतीव सुमनोहरम् । अतीव तरुणं रभ्यं भूषिताङ्गेश्च भूषितम् ॥ कामिनीकान्तमन्यय्यं कोटिचन्द्राननाम्बुजम् । कोटिस्मराधिकतनुच्छवं सर्वाङ्गसुन्दरम् ॥

( शिवमहापुराण--रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४५ । ५-१० )

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

भगवान् शिवकी मनोहर छिवका इस प्रकार चिन्तन करे— उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके पुष्पकी माँति उद्भावित हो रही है। उनके एक मुख है और वे तीन नेत्रों से सुशोभित हें। उनके मुखर मन्द मुक्कानके रूपमें प्रधन्तता खेल रही है। वे रत्न और स्वर्ण आदिके आभूपणोंसे विन्धित हैं। मालतीकी माला उनके गलेकी शोभा बहा रही है। वे परम सुन्दर रकमय मुकुटकी प्रभासे प्रकाशित हो रहे हैं। उनके कण्डमें और भी बहुत-से सुन्दर आभूपण हैं। मनोहर चलय (कड़ा) और अंगद (मुजबंद) उनकी मुजाशोंकी शोधा बहा रहे हैं। वे आगमें तपाकर शुद्ध किये हुए बहुमृह्य, अनुपम, अत्यन्त पहुम, मनोहर

एवं विचित्र वस्त्र और उपवस्त्रसे अत्यन्त शोभा पा रहे हैं। चन्द्रन, अगुरु, कस्त्री और मनोहर कुंकुमसे विभृषित हैं। उनके हाथमें रत्नमय दर्पण है और नेत्र कजरारे और उज्जवल हैं। उन्होंने अपनी प्रमासे सबको आच्छादित एवं प्रकाशित कर रक्ष्णा है। उनका रूप अत्यन्त मनोहर है। उनकी नयी तरण अवस्था है। वे विभ्षित अङ्गोंसे मुशोभित एवं परम रमणीय हैं। अपनी कामना करनेवाली गिरिराजनिद्दनीके वे कमनीय प्रियतम हैं। उनमें व्यय्रताका लेशमात्र भी नहीं है। उनका मुखारविन्द करोड़ों चन्द्रमाओंसे भी कान्तिमान् है। उनके श्रीअङ्गोंकी सुपमा करोड़ों कामदेवोंसे भी बढ़कर है और वे सर्वाङ्गसुन्दर हैं।

### संत-खभाव

अनेक वार ऐसा होता है--तिनक-सी असावधानीसे जीम दाँतोंके नीचे आ जाती हैं। अत्यन्त कोमल जीम और कठोर तीक्ष्ण दाँत--जीम कट जाती है। बड़ा कप्ट होता है।

आपको कभी क्रोध आया है दाँतोंपर ? कभी आपके मनमें भी यह वात आयी है कि दाँत दुष्ट हैं--विना अपराध उन्होंने जीभको काट लिया, इन्हें दण्ड देना चाहिये ?

आप कहेंगे कि कैसा व्यर्थ प्रश्न है। जीम अपनी और दाँत भी अपने । जीस कटी तो कष्ट हुआ। अब क्या दाँतोंको दण्ड देकर और कष्ट भोगना है। दाँतोंको दण्डका कष्ट भी तो अपनेको ही होगा।

X

× एक संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ? हमें इसका पता नहीं है । संत होते ही रमते राम हैं। एक खानपर टिककर उन्हें रहना नहीं आता। यह तो लोकोक्ति है—'बहता पानी और रमता संत ही निर्मल रहता है।'

एक वनमें एक दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य रहता था। साधु-संतोंसे उसे चिढ़ थी। चिढ़ थी सो थी। दुष्टका स्वमाव ही अकारण शत्रुता करना, सीघे लोगोंको अकारण कष्ट देना होता है।

संत घूमते हुए उस वनमें निकले। दुष्टने उन्हें देखा तो पत्थर उठाकर मारने दौड़ा-'तू इधर क्यों आया ? क्या धरा है तेरे वापका यहाँ ?'

संतने कहा-मैंने तुम्हारी कोई हानि की है। तुम क्यों अप्रसन्त होते हो ? तुम्हें इधर आना बुरा लगता है तो मैं लौट जाता

'तू आया ही 'क्यों ?' दुष्ट अपनी दुष्ट आ गया था। संतको उसने कई पत्थर म सिर और दूसरे अङ्गोंमें चोटें लगीं। रक्त लगा। लेकिन संत भी संत ही थे। विना बोले लौट आये।

कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर ग उनका हृद्य कहता था-- 'बेचारा पता नहीं र् कारण साधुके वेशसे चिढ़ता है। साधुअं कष्ट देकर तो वह नरकगामी होगा। उर सुबुद्धि मिलनी चाहिये । उसका उद्धार हं चाहिये।

वह दृष्ट आज दीखा नहीं। संत उस झोंपड़ीके पास गये । वह तो खाटपर वेसुध प था । तीव्र ज्वर था उसे । जैसे अपना पुत्र बीमार पड़ा हो—संत उसके पास जा बेंटे उसकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये।

उस दुष्टके नेत्र खुले । उसने साधुको देखा उसके मुखसे कठिनाईसे निकला—'आप ?'

संतने उसे पुचकारा—'तुम पड़े रहां चिन्ताकी कोई बात नहीं है। अरे अपने ह दाँतसे अपनी जीभ कट जाय तो कोई क्रो किसपर करे ? तुम अलग हो और में अलग हैं यही तो भ्रम है। एक ही विराट् पुरुपकं हम गः अङ्ग हैं।'

### कल्याण



संतका स्वमाव--काटने-मारनेवाला मी अपना अङ्ग ही है

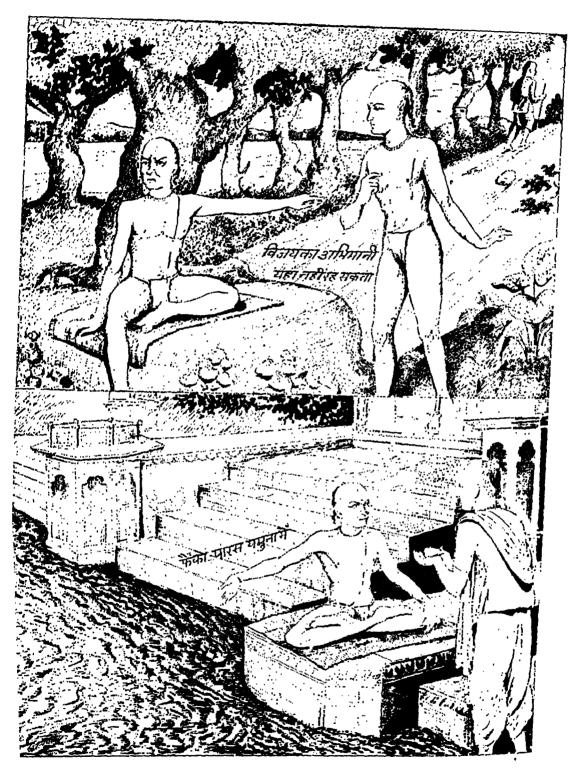

संतका स्वभाव---मान-धनकी तुच्छता

### मान और धनकी तुच्छता

#### विजयका त्याग

वह दिग्विजयका युग था। राजाओं के लिये तो दिग्विजय-युग समाप्त हो गया था; किंतु विद्वानों के लिये दिग्विजयका गथा। संस्कृतके प्रतिभाशाली विद्वान् बड़ी-से-बड़ी जो कामना रसकते थे—दिग्विजयकी कामना थी। यह दिग्विजय शस्त्रों से हीं, पाण्डित्यसे शास्त्रार्थ करके प्राप्त की जाती थी।

व्रजमें एक विद्वान् दिग्विजय करते हुए पहुँचे । व्रजके यद्वानोंने उनकी शास्त्रार्थकी चुनौतीके उत्तरमें कहा—'व्रजमें से सनातन गोस्वामी और उनके मतीजे जीव गोस्वामी ही ग्रेष्ठ विद्वान् हैं। वे आपको विजय-पत्र लिख दें तो हम सभी उसपर हस्ताक्षर कर देंगे।'

दिग्विजयी पहुँचे सनातन गोस्वामीके यहाँ। 'शास्त्रार्थ क्रीजिये या विजय-पत्र लिख दीजिये!' उनकी सर्वत्र जो माँग भी, वहीं माँग वहाँ भी थी।

्हम तो विद्यानोंके सेवक हैं। शास्त्रार्थ करना हम क्या जानें ? शास्त्रका मर्म कहाँ समझा है हमने। अीसनातन गोस्वामीकी नम्नता उनके ही उपयुक्त थी। उन्होंने दिग्विजयी-को विजयपत्र लिख दिया।

दिग्विजयी आनन्द और गर्वसे झूमते छौटे। मार्गमें ही जीव गोस्वामी मिल गये। दिग्विजयीने कहा— 'आपके ताऊ सनातनजीने तो विजयपत्र लिख दिया है। आप उसीपर हस्ताक्षर करेंगे या शास्त्रार्थ करेंगे ?'

जीव गोस्वामी युवक थे और थे प्रकाण्ड पिण्डित । नवीन रक्त—अपने श्रद्धेय श्रीसनातन गोस्वामीके प्रति दिग्विजयीका तिरस्कार-भाव उनसे सहा नहीं गया। वे बोले—'में शास्तार्थ करनेको प्रस्तुत हूँ।'

वेचारा दिग्विजयी क्या शास्त्रार्थ करता ? वह विद्वान् या; किंतु केवल विद्वान् ही तो था। महामेधावी जीव गोस्वामी—और फिर जिनपर वजके उस नवयुवराजका चरद हस्त हो, उसकी पराजय कैसी ? दो-चार प्रश्नोत्तरोंमें ही दिग्विजयी निरुत्तर हो गया। विजयनव उसने फाड़ फोंका। गर्व चूर हो गया। कितना दुलित होकर लौटा वह -कोई कल्पना कर सकता है।

जीन गोम्बामी पहुँचे श्रीपनातनजीके पात । दिग्वजयीकी पराजय मुना दी उन्होंने । सुनकर सनातनजीके नेत्र कठोर हो गये । उन्होंने जीव गोस्वामीको झिड्कते हुए कहा—-

'जीव ! तुम तुरंत यहाँसे चले जाओ ! में तुम्हारा मुन्य नहीं देखना चाहता । एक ब्राह्मणका अपमान किया तुमने । तुमसे भजन क्या होगा, जब कि तुममें इतना अहंकार है। किसीको विजयी स्वीकार कर लेनेमें विगड़ता क्या है।

## × × × × чारसका त्याग

बहुत दूर बर्दवानसे चलकर एक ब्राह्मण आया था ब्रजमें । वह 'पूछता हुआ सनातन गोस्वामीके पाल पहुँचा । उसे पारस पत्थर चाहिये । कई वर्पसे वह तम कर रहा था । भगवान् शङ्करने स्वप्नमें आदेश दिया था कि ब्रजमें सनातन गोस्वामीको पारसका पता है, वहाँ जाओ ।

ब्राह्मणकी यात सुनकर सनातनजीने कहा—'मुझे अकस्मात् एक दिन पारस दीख गया। मैंने उसे रेतमें ढक दिया कि आते-जाते भ्लसे छून जाय। वहाँ उस स्थानपर खोदकर निकाल लो। मैं स्नान कर चुका हूँ। उसे छूनेपर मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा।'

निर्दिष्ट स्थानपर रेत हटाते ही पारस मिल गया । उससे स्पर्श होते ही लोहा सोना बन गया । ब्राह्मणका तप सफल हो गया । उसे सचमुच पारस प्राप्त हुआ—अमूल्य पारस । जिससे स्वर्ण उत्पन्न होता है उस पारसका मूल्य कोई कैसे बता सकता है ।

पारस ठेकर ब्राह्मण चल पड़ा। कुछ दूर जाकर फिर लौटा और सनातन गोस्वामीके पास आकर खड़ा हो गया। सनातनजीने पूछा---(आपको पारस मिल गया १)

्जी, पारस मिल गया !' ब्राह्मणने दोनों हाथ जोड़े— 'लेकिन एक प्रश्न भी मिला उपने साथ । उस प्रश्नका उत्तर आप ही दे सकते हैं । जिस पारसके लिये मैंने वर्षोतक कठोर तप किया, वह पारस आपको प्राप्त था । आपने उसे रेतमें दक दिया था और उसका स्पर्शतक नहीं करना चाहते थे । आपके पास पारतसे भी अधिक मृल्यवान् कोई वस्तु होनी चाहिये । क्या वस्तु है वह ?'

'तुमको वह चाहिये ?' सनातन गोस्वामीने दृष्टि उठायी— 'वह चाहिये तो पारस फेंको यमुनाजीमें ।'

ब्राह्मणने पारस फेंक दिया । उसे वह वहुमूल्य वस्तु मिली । वह वस्तु जिसकी तुलनामें पारस एक कंकड़-जितना भी नहीं था। वह वस्तु-शीकृष्ण-नाम।

### जगजननी श्रीपार्वतीका ध्यान

सुनीलाञ्जनवर्णामां खाङ्गेश्च प्रतिभूषिताम्।

त्रिनेत्राहतनेत्रान्तामन्यवारितलोचनाम् । ईपद्धास्प्रप्रसन्नास्यां सकटाक्षां मनोहराम्॥ सुचारुकवरीभारां चारुपत्रकद्योभिताम्। कस्तूरीविन्दुभिः साधं सिन्दूरविन्दुशोभिताम्॥ सद्गलकुण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोज्ज्वलाम्। मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजिताम् ॥ मधुविम्वाधरोष्टां च रत्नयावकसंयुताम्। रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्मविभूषिताम्॥ चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कभेनातिचर्चिताम् । कणन्मश्रीरपादां च रक्ताङ्घितलराजिताम्॥ (श्वमहापुराण-स्द्रसंहिताः पार्वतीखण्ड ४६। २३-३०

(जगजननी श्रीपार्वतीजीका इस प्रकार ध्यान करे—)
गिरिराज-िकशोरीकी अङ्ग-कान्ति नील अञ्चनके समान
स्याम है। वे अपने मनोहर अङ्गांसे ही विभृषित हैं। उनके
नेत्रप्रान्तका त्रिनेत्रधारी भगवान् शङ्करके हृदयमें वड़ा आदर
है। उनकी आँखें भगवान् शिवके सिवा दूसरे किशी पुरुषकी
ओर नहीं जातीं। उनका प्रसन्न मुखारिवन्द मन्द मुसकानमें
सुशोभित है। वे अपने प्रियकी ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती
हैं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर है। वँधी हुई लटें बड़ी
सुन्दर दिखायी देती हैं। उनके कपोल आदि अङ्गोपर मनोहर
पत्र-रचना शोभा दे रही है। कस्त्रीकी बेंदीके साथ सिन्दूरकी वेंदी भी उनके भालदेशकी शोभा बढ़ा रही है। मनोरम

कपोलस्थली ,दो सुन्दर रत्नमय कुण्डलेंसे जगमगा रही है मिण एवं रत्नोंकी प्रभाको छीन लेनेवाली दन्तपड्कि उन मुखारविन्दको उद्धासित कर रही है । लाल-लाल अध मधुर विम्ब-फलकी अर्हणमाको लिकत कर रहे हैं। युग चरणोंमें रत्नमय आभूषण और तलवोंमें महावरकी अद्ध शोभा दिखायी देती है । अथवा रत्नमय यावकचूर्णते उन तलवे अनुरिक्तत हो रहे हैं। वे एक हाथमें रत्नमय दर्प लेकर अपनी प्रतिच्छिव निहार रही हैं और उनके दूसरे हाय क्रीडाकमल शोभा दे रहा है । उनका श्रीअङ्ग यथासा चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे अत्यन्त अलंकृत है दोनों पैरोंमें मंजीरकी मधुर झनकार हो रही है । लाल-हा तलवे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं ।

## भगवान् शिवका ध्यान

पर्यङ्कवन्धस्थिरपूर्वकायमृज्वायतं संनमितोभयांसम् । प्रफूलराजीवमिवाङ्गमध्ये ॥ उत्तानपाणिद्वयसंनिवेशात कर्णावसक्तिस्रुणाक्षस्त्रम्। भुजङ्गमोञ्चद्यजटाकलापं कण्डप्रभासङ्गविशेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम् ॥ विरतप्रसङ्गैः। किंचित्प्रकाशास्तिमितोग्रतारै भू विकियायां नेत्रैरविस्पन्दितपक्ष्ममालैर्लक्ष्यीकृतव्राणमघोमयृखैः अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गम् निरोधानिवार्तानं करणीमव प्रदीपम् ॥ अन्तश्चराणां. मरुतां कपालनेत्रान्तरलन्थमार्गैज्यौतिःप्रवाहैरुदितैः मृणालसूत्राधिकसौकुमार्या वालस्य लक्ष्मीं क्षपयन्तिमन्दोः॥

#### मनो नवद्वारिनिषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम् । यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥

( कुमारसम्भव ३ । ४५ — ५० )

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजो शास्त्री 'राम')

भगवान् शशिशेखर वीरासनसे विराजमान हैं, उनके शरीरका ऊर्ध्वमाग निश्चल, सरल और समुन्नत है तथा दोनों स्कन्ध समानल्पसे अवस्थित हैं, दोनों हाथोंको अपने कोडमें रक्खे हुए हैं। जान पड़ता है कि वहाँ एक कमल विकसित हो रहा है। उनके जटाज्द सर्पके द्वारा चूड़ाके समान समुन्नतभावसे वँधे हुए हैं, द्विगुणित रुद्राक्षमाला उनके कानोंको मुशोभित कर रही है, संलग्न-ग्रन्थियुक्त कृष्णवर्ण मृगचर्मकी स्थामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभ्त हो रही है। उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागको लक्ष्यकर स्थिर हो रहे हैं। उस निस्पन्द और स्थिर नेत्र-रोमराजिसे विभृतित त्रिनेत्रके नासिकाग्रपर स्थिर संनिवेशित होनेके कारण उनसे नीचेकी आर एक समुज्ज्वल ज्योति निकलकर इतस्ततः छिटक रही है।

उन्होंने उस समाधि-अवस्थामें देहान्तश्चारी वायुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिससे उन्हें देखकर जान पड़ता है कि मानो वे आडम्बरश्चन्य तथा जलपूर्ण वरसनेवाले एक गम्भीर आकृतिके बादल हैं अथवा तरंगहीन प्रशान्त महासागर हैं किंवा निर्वात प्रदेशमें निष्कम्प शिखाधारी समुख्यल प्रदीप हैं।

उन समाधिमग्न त्रिलोचनके लंलाटस्थित नेत्रसे एक प्रकारकी ज्योतिशिखा आलोकधाराके समान वाहर निकल रही है, योगमग्न चन्द्रशेखरके शिरोदेशसे निकलकर यह ज्योतिशिखा नेत्रपथके द्वारा बाहर निकल रही है एवं उनके शिरस्थित मृणालसूत्रके समान कोमल चन्द्रकलाको मानो इलिस रही है।

योगनिष्ठ त्रिपुरारिने समाधिक वलसे श्रारीरके नवद्वारोंमें अन्तःकरणको निरुद्धकर उसे द्धृदय-कमलरूप अधिष्ठानमें अविस्थित कर रक्ला है एवं क्षेत्रज्ञ जिसे अविनाशी ब्रह्म कहा करते हैं उसी आत्मस्वरूप परमात्माका वे आत्मामें ही साक्षात्कार कर रहे हैं।

## सिद्ध नारायणवर्भ

( इस स्तोत्रके श्रद्धा-विधिपूर्वक पाठ और अनुष्ठानसे प्राणसंकट, रात्रुसंकट और काम-क्रोधादिका वेगरूप संकट दूर होते हैं । यह देवराज इन्द्रका अनुभूत सिद्ध कवच है । )

#### श्रीशुक उवाच

वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते । नारायणाख्यं वर्माहः तदिहैकमनाः श्रृणु ॥ १ ॥ विश्वरूप उवाच

धोताङ्घिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः। कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः ग्रुचिः॥२॥ नारायणमयं वर्म सनद्योद् अय आगते। पादयोजीनुनोह्नवीह्नवीह्नदेर दृष्यथोरित ॥३॥ मुले शिरत्यानुपूर्व्यादोकारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा॥४॥ करन्यासं ततः छुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया। प्रणवाद्वियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु ॥५॥ न्यसेद्धृदय ओंकारं विकारमनु सूर्धनि। पकारं तु भुवोर्मध्ये णकारं शिख्या दिशेत्॥६॥ वेकारं नेक्योर्युञ्ज्यानकारं सर्वसंधिषु। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधः॥७॥ स्थिसर्भं फडन्तं तत् सर्वदिश्च विनिद्धित्। ॐ विष्णवे नम इति॥८॥

आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं पट्राक्तिभिश्तिम्। विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्॥९॥ ॐ हरिर्विद्ध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्ब्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे।

दरारिचर्मासिगदेपुचापपाशान् दधानोऽष्ट्रगुणोऽष्टवाहुः॥ १०॥

1

जलेपु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तियदिगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावद्ववामनोऽन्यात् त्रिविकमः खेऽवतु विश्वरूपः॥११॥ <u>दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु</u> पायान्त्रींसहोऽसुरयूथपारिः। प्रभुः दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च विमुश्चती यस्य गर्भाः ॥ १२॥ महादृहासं माध्यनि रक्षत्वसी खद्ष्योन्नीतघरो यज्ञकरपः वराहः। विघवासे सळक्ष्मणोऽब्याद् भरतात्रजोऽसान्॥१३॥ रामोऽद्रिकटेण्वथ मामुग्रधमीद्विलात् प्रमादानारायणः पातु नरश्च हासात्। दचस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मवन्धात्॥ १४॥ सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्। कूमों निरयाद्शेषात्॥१५॥ देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् हरिर्मा धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृषमी निर्जितात्मा । वलो गणात् कोधवशादहीन्द्रः॥१६॥ लोकाद्वताज्जनान्ताद् भगवानप्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् धर्मावनायोरुकृतावतारः॥१७॥ कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः। मां केशवी गद्या प्रातरव्याद् प्राह्म उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः॥१८॥ न(रायणः देवोऽपराह्वे मधुहोत्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो उतार्घरात्रे पद्मनामः ॥ १९॥ निशीथ **एकोऽवत** प्रत्यूष ईशोऽसिधरों जनाईनः। ईशः श्रीवत्सधाम।पररात्र दामोदरोऽव्यादनुसंध्यं प्रमाते विद्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः॥२०॥ युगान्तान छतिग्मनेसि भगवत्प्रयुक्तम्। समन्ताद् भ्रमत् वातसखो हुताशः॥ २१॥ दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा निष्पिण्ट्यजित्रियासि । गदेऽरानिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड चूर्णयारीन् ॥ २२॥ क्षाण्डवैनायकयक्षरक्षोभूतप्रहांश्चूर्णय यातुधानप्रभथप्रेतमातृषिशाचिवप्रग्रहघोरदृष्टीन्। त्वं हाष्णपूरितो भीमखनोऽरेहिद्यानि कम्पयन् ॥ २३ ॥ दरेन्द्र छिन्धि। तिस्मधारासिवरारिसैन्यमीराप्रयुक्तो मम छिन्यि चर्मञ्छतचन्द्र छाद्य द्विषामघोनां हर पापचक्षुपाम् ॥ २४ ॥ क्तो भयं ग्रहेभ्योऽभूत् केतुभ्यो नुभ्य एव च । सरीखपेभ्यो दृष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽहोभ्य एव वा॥२५ भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् । प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥ २६ सर्वाण्येतानि गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोमरुछन्दोमयः प्रभुः। रक्षत्वरोपकुच्छ्रेभ्यो विष्वक्सेनः खनामीमः॥२३ सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः। बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् पान्तु पार्पद्रभृपणाः॥२८

यथा हि भगवानेच वस्तुतः सदसञ्च यत्। सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नादामुण्द्रयाः॥ २० यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्। भूषणायुधिलङ्गाख्या धत्ते दाकीः स्वमायया॥ ३० तेनैव सत्यमानेन सर्वक्षो भगवान् हरिः। पातु सर्वैः खरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः॥३१॥ विदिश्च दिश्लूर्ध्वमधः समन्तादन्तर्वहिर्भगवान् नार्रासहः। प्रहापयँह्योकभयं खनेन खतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः॥३२॥

मधवित्रदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकम् । विजेष्यस्यक्षसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् ॥ ३३ ॥ एतद् धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा । पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते ॥ ३४ ॥ न कुतिश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् । राजदस्युत्रहादिभ्यो व्याद्यादिभ्यश्च किंचित् ॥ ३५ ॥ (श्रीमहागवत ६ । ८ । ३—३७ )

( अनुवादक--स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

श्रीशुकदेवजीने कहा—गरीक्षित् ! जब देवताओंने विश्वरूपको पुरोहित बना लिया, तब देवराज इन्द्रके प्रवन करनेपर विश्वरूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश किया! तुम एकाग्रचित्तसे उसका अब श्रवण करो॥ १॥

विश्वरूपने कहा—देवराज इन्द्र ! भयका अवसर उपिश्वत होनेपर नारायणकवच धारण करके अपने शरीरकी रक्षा कर लेनी चाहिये। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ-पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथमें कुशकी पिवृत्री धारण करके उत्तर मुँह दैठ जाय। इसके बाद कवचधारण-पर्यन्त और वृष्ठ न बोलनेका निश्चय करके पिवृत्रतासे 'ॐ नमो नारायणाय' और 'ॐ नमो मगवते वासुदेवाय'—इन मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्याप तथा करन्यास करे। पहले 'ॐ नमो नारायणाय' इत अष्टाक्षर मन्त्रके ॐ आदि आठ अक्षरोंका कमशः पैरों, घुटनों, जाँघों, पेट, हृदय, वक्षःखल, मुख और निरमें न्यास करे। अथवा पृवांक्त मन्त्रके यकारसे लेकर ॐकारपर्यन्त आठ अक्षरोंका निरमे आरम्म करके उन्हीं आठ अङ्गोंमें विपरीत कमसे न्याम करे। २-४॥

तदनन्तर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशाक्षर मन्त्रके ॐसे लेकर य-पर्यन्त बारह अक्षरोंका दायीं तर्जनीसे वायीं तर्जनीतक दोनो हाथोंकी आठ अँगुलियों और दोनों अँगुठाकी दोन्दो गाँठोंमें न्याप करें ॥ ५ ॥ फिर 'ॐ विष्णवे नमः' इस मन्त्रके पहले अक्षर 'ॐ' का हृदसमें, 'वि' का व्रवारन्त्रमें, 'प्' वा भौंहोंके बीचमें, 'ण' का नोटीमें, 'वे' का दोनों नेनोंमें और 'न' का शरीरकी सव गोंटोमें न्याप करें। तदनन्तर 'ॐ' मः अन्त्राय फट्' कहकर दिन्दन्त करें। इस प्रकार न्याप करनेसे इन विधिको जानवेनाला पुरुष मन्त्रस्वरूप हो जाता है॥ ६—८॥ इसके वाद समग्र ऐश्वरं, धर्मः प्रदाः लक्ष्मी, शान और वैराप्यसे

परिपूर्ण इष्टदेव भगवान्का ध्यान करे और अपनेको भी तद्रूप ही चिन्तन करे। तत्पश्चात् विद्याः तेज और तपः-स्वरूप इस कवचका पाठ करे—॥ ९॥

भगवान् श्रीहरि गरुड्जीकी पीठपर अपने चरणकमल रक्ले हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। आठ हार्थोमें शङ्क, चक्र, दाल, तलवार, गदा, नाण, धनुष और पाश (फंदा ) धारण किये हुए हैं । वे ही ॐकारस्वरूप प्रमु सब प्रकारसे, सब ओरसे मेरी रक्षा करें ॥ १० ॥ मत्स्यमूर्ति भगवान् जलके भीतर जलजन्तुओंके रूपमें स्थित वरुणके पाशक्षे मेरी रक्षा करें। मायासे ब्रह्मचारीका रूप धारण करनेवाले वामन भगवान् स्थलपर और विश्वरूप श्रीत्रितिकम भगवान् आकाशमें मेरी रक्षा करें ॥ ११॥ जिनके घोर अञ्चाससे सब दिशाएँ गूँज उठी थीं और गर्भवती दैत्यपालयोंके गर्भ गिर गये थे, वे दैत्य-यूथपातयोंके शत्रु भगवान् नृतिह जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानोंमें मेरी रक्षा करें ॥ १२॥ अपनी दाढ़ोंपर पृथ्वीको धारण करनेवाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान् मार्गमें, परशुरामजी पर्वतींके शिखरोंपर और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान रामचन्द्र प्रवासके समय हमारी रक्षा करें ॥ १३ ॥ भगवान् नारायण ऋषि मारण-मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकारके प्रमादोंसे मेरी रक्षा करें। ऋषिश्रेष्ठ नर गर्वसे, योगेश्वर भगवान् दत्तात्रेय योगके विद्योंसे और त्रिगुणाधिपति भगवान् कपिल कर्मवन्धनोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १४॥ परमर्पि सनत्कुमार कामदेवसे, हयग्रीव भगवान् मार्गमें चलते समय देवमूर्तियोंको नमस्कार आदि न करनेके अपराधसे, देविप नारद सेवापराधोंसे और भगवान् कच्छप सब प्रकारके नरकोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १५॥ मगवान् धनवन्तरि कुपध्यसे, जितेन्द्रिय भगवान् ऋग्यभदेव सुख-दुःख आदि भयदायक द्वनद्वेति, यज्ञ भगवान् लोकापवादसे, वलरामजी प्रलयसे

और श्रीशेपजी कोधवश नामक सर्वेंकि गणसे मेरी रक्षा करें ॥ १६॥ भगवान् श्रीकृष्णदैपायन व्यापजी अज्ञानसे तथा बुद्धदेव पालिण्डयोंसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें। धर्मरक्षाके लिये महान् अवतार धारण करनेवाले भगवान् करिक कालके मलहप कलिकालसे मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ प्रातःकाल भगवान् केशव अपनी गदा लेकरः कुछ दिन चढ़ आनेपर भगवान गोविन्द अपनी बाँसुरी लेकर, दोपहरके पहले भगवान, नारायण अपनी तीश्ण शक्ति लेकर और दोपहरको भगवान विष्ण चकराज सदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें ॥ १८ ॥ तीसरे पहरमें भगवान् मधुसदन अपना प्रचण्ड धनुप लेकर मेरी रक्षा करें । सायंकालमें ब्रह्मा आदि त्रिमृर्तिधारी माधवः सूर्यास्तके वाद तथा अर्धरात्रिके पूर्व हृषीकेश तथा अर्थरात्रिके समय अकेले भगवान् पद्मनाभ मेरी रक्षा करें ॥ १९॥ रात्रिके पिछले प्रहरमें श्रीवत्तलाञ्छन श्रीहरि, उप:कालमें खड्गवारी भगवान् जनाईन, स्योंदयसे पूर्व श्रीदामोदर और सम्पूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान् विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें॥ २०॥

सुदर्शन ! आपका आकार चक ( रथके पहिये ) की तरह है। आपके किनारेका भाग प्रलयकालीन अग्निके समान अत्यन्त तीव है। आप भगवान्की प्रेरणासे सव ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायुकी सहायतासे एखं घान-फूसको जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु-सेनाको शीघ-से-शीव्र जला दीजिये, जला दीजिये ॥ २१ ॥ कौमोदकी गदा ! आपसे छूटनेवाली चिनगारियोंका स्पर्श वज्रके समान असहा है। आप भगवान् अजितकी प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हुँ । इसलिये आप कृष्माण्ड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भृत और प्रेतादि प्रहोंको पीत डालिये, कुचल डालिये तथा मेरे शत्रुओंको चूर-चूर कर दीजिये ॥ २२ ॥ शङ्क्षेष्ठ पाञ्चजन्य ! आप भगवान् श्रीकृष्णके फूँकनेसे भयंकर शब्द करके भेरे श्रमुओंका दिल दहलाते हुए यातुधानः प्रमथः प्रेतः मातृका, विशाच तथा ब्रह्मराक्षत आदि कूरदृष्टिवाले प्राणियोंको यहाँसे दूर भगा दीजिये ॥ २३॥ भगवान्की श्रेष्ठ तलवार ! आपकी धार बहुत तीश्ण है । आप भगवान्की प्रेरणासे मेरे शतुओंको छिल-मिन्न कर दीनिये । मगवान्की प्यारी ढाल । आपमें सैकड़ों चन्द्राकार मण्डल हैं। आप

पापदृष्टि पात्रातमा शत्रुओंकी आँखें बंद कर दीजिये हैं उन्हें सदाके लिये अंधा बना दीजिये ॥ २४ ॥

सूर्य आदि जिन-जिन ग्रह, धूमकेतु (पुच्छ तो) औं केतुओं, दुह मनुष्यों, स्पादि रॅगनेवाल जन्तुओं, दहाँवालेहित पद्युओं तथा भूत-ग्रेत आदि पापी प्राणियोंसे हमें मय हो श्रे जो-जो हमारे मञ्जलके विरोधी हों—वे सभी भगवान्ते तक रूपी आयुधोंका कीर्तन करनेसे तत्काल नष्ट हो जैं।। २५-२६॥ बृहद्, रथन्तर आदि सामवेदीय सोन्नेंसे जिलां स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान् गरुड और पारंकें विष्कृत्मेनजी अपने नामोंके द्वारा हमें सब प्रकारते विपक्तियोंसे बच्चार्ये॥ २७॥ श्रीहस्कि नाम रूप वहन व्यायुध हमें सब प्रकारकी आयतियोंसे बच्चार्ये और श्रेष्ठ पारं हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी रक्षा करें॥ २८॥

जितना भी कार्य अथवा कारणहर जगत् है, वर् वास्तवमें भगवान् ही हैं—इस सत्यके प्रभावते हमारे को उपद्रव नष्ट हो जायें ॥ २९ ॥ जो लोग ब्रह्म और आजाती एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टिमें भगवान् असर समस्त विकल्पों—भेदोंसे रहित है; फिर भी वे स्वयं अमी माया-शक्तिके द्वारा भूषण, आयुष और रूप नामक शक्ति को धारण करते हैं—यह बात निश्चितलपरेसत्य है।इसीप्रमान् के बलसे सर्वक्ष, सर्वव्यापक भगवान् श्रीद्दर्रि सदा-सर्वत्र का स्वल्पोंसे हमारी रक्षा करें ॥ ३०-३१ ॥ जो अपने भगर स्वल्पोंसे हमारी रक्षा करें ॥ ३०-३१ ॥ जो अपने भगर अब्द्रद्दाससे सब लोगोंके भयको भगा देते हैं और अने तेजसे सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान् वृक्षित्र हसारी स्व विद्वामं, नीचे-ऊपर, वाहर-मीतर—सब ओर हमारी स्व करें ॥ ३२ ॥

देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें यह नारायणकवन सुना [रण] इस कवन्यसे सुरक्षित होकर तुम अनायाय ही मय देंग यूथपितयोंको जीत लोगे ॥ ३३ ॥ इस नारायणकवन्यों धारण करनेवाला पुरुष जिसको भी आने नेत्रींसे देल नेव अथवा पैरसे खू देता है। वह तत्काल समस मयोंने गर्वण सुक्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ जो इस वेणावी विचाको भार कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत-पिशाचादि मर्वे कि वाय आदि हिंसक जीयोंसे कभी किमी प्रकारका भय हुने होता ॥ ३५ ॥

سياكاك

### गजेन्द्र-स्तवन

( इस स्तोत्रके श्रद्धापूर्वक पाठ, अनुष्ठानसे ऋणसंकट, मृत्युसंकट आदि दूर होते हैं । महामना मालवीयजीके द्वारा वार-वार अनुभृत है । )

### श्रीशुक उवाच

एवं व्यवसितो वुद्धवा समाधाय मनो हृदि । जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् ॥१॥ गजेन्द्र उवाच

र्थं नमो भगवते तस्मै यत एतचिद्गत्मकम् । पुरुषायादिवीजाय परेशायाभिधीमहि ॥२॥ यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् । योऽस्मात् परसाच परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम् ॥३॥

यः स्वातमनीदं निजमाययार्षितं किच्चद् विभातं क च तत् तिरोहितम्।
अविद्धहक् साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽचतु मां परात्परः॥४॥
कालेन पञ्चत्विमतेषु कृत्स्त्रशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु।
तमस्तदाऽऽसीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः॥५॥
न यस्य देवा ऋष्यः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽईति गन्तुमीरितुम्।
यथा नटस्याकृतिभिविंचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु॥६॥
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विभुक्ततङ्गा मुनयः सुसाधवः।
चरन्त्यलोकवतमवणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मेगितः॥७॥
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा।
तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालसृञ्छित ॥८॥

तस्में नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । अरूपायोग्रह्णाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥९॥ नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नमो गिरां विदूराय मनसञ्चेतसामिष ॥१०॥ सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्यण विपश्चिता । नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥११॥ नमः शान्ताय घोराय मूहाय गुणधर्मिणे । निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानधनाय च ॥१२॥ क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । पुरुपायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥१३॥ सर्वेन्द्रयगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे । असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥

नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय।
सर्वागमाम्नायमहाण्वाय नमोऽपवर्गाय परायणाय॥१५॥
गुणारणिच्छन्नचिद्रुप्पपाय तत्स्रोभविस्फूर्जितमानसाय।
नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि॥१६॥
माद्यव्यपन्यग्रुपाशिवमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽल्याय।
स्वांशेन सर्वतनुभून्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दशे भगवते वृहते नमस्ते॥१७॥
आत्मात्मजासगृहवित्तजनेषु सक्तेर्दुष्पापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय।
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय॥१८॥
यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति।
किं त्वाशिषो रात्यपि देहमञ्ययं करोतु मेऽद्भ्रद्रयो विमोक्षणम्॥१९॥

एकान्तिनो कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ਕੈ ये तचरितं सुमङ्गलं अत्यद्भृतं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः ॥२०॥ परं तमक्षरं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् । व्रह्म अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥२१॥ ब्रह्माद्यो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः ॥२२। यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् खरोचिषः। यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि न देवासुरमर्त्यतिर्यंङ् न स्त्री न पण्ढो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो किमन्तर्वहिश्चावृतयेभयोन्या। जिजीविषे नाहमिहाम्या इच्छामि कालेन न यस्य विष्ठवस्तस्यात्मलोकावरणस्य सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम् । विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥२६॥ योगविभाविते । योगिनो यं प्रपञ्चन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् ॥२७॥ योगरन्धितकर्माणो हदि नमस्त्रभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय। नमो कदिन्द्रियाणामनवाष्यवर्त्मने ॥२८॥ दुरन्तशक्तंये प्रपन्नपालाय नायं वेद स्वमात्मानं यच्छत्तयाहंधिया हतम् । तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् ॥२९॥ श्रीशुक उवाच

> गजेन्द्रसुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्माद्यो विविधिलङ्गभिदामिमानाः। नैते यदोपसस्पुर्निबिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्॥३०॥ तं तद्वदार्त्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुविद्धः । छन्दोमयेन गरुडेन समुद्यमानश्चकायुघोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः॥३१॥ सोऽन्तस्सरस्युरुवलेन गृहीत आतों दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपाचचक्रम्। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्राचारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॥३२॥ तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्यं सत्राहमाशु सरसः कृपयोजहार। त्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पर्यतां हरिरमूमुचदुस्रियाणाम् ॥३३॥

( श्रीमद्भागवत ८ । ३ । १ — ३३)

( अनुवादक--स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! अपनी बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयमें एकाग्र किया और फिर पूर्वजन्ममें सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रके जपद्वारा भगवान्-की स्तुति करने लगा ॥ १॥

गजेन्द्रने कहा--जो जगत्के मूल कारण हैं और सबके हृद्यमें पुरुषके रूपमें विराजमान हैं एवं समस्त जगत्के एक-मात्र स्वामी हैं जिनके कारण इस संवारमें चेतनताका विस्तार होता है--उन भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेमसे

उनका ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ यह संसार उन्हींमें <sub>शित</sub> ए उन्हींकी सत्तासे प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो से हैं और स्वयं वे ही इसके रूपमें प्रकट हो रहे हैं। यह ग्र होनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण—प्रकृतिंग गरेप परे हैं। उन स्वयंप्रकाश, स्वयंपिद्ध सत्तात्मक भगवान्यी शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ३॥ यह विश्व-प्रपञ्च उन्संबी महारे उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है, तो कभी नरी। परंतु उनकी दृष्टि ज्यां-की-त्यां-—एक-मी रहनी है। व रा

साक्षी हैं और उन दोनोंको ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हें और अपने मूल भी वहीं हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणोंसे अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ प्रलयके समय लोकः लोकपाल और इन मबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार-ही-अन्धकार रहता है। परंतु अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभू मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥ उनकी लीलाओंका रहस्य जानना वहुत ही कठिन है। वे नटकी भाँति अनेकों वेष धारण करते हैं । उनके वास्तविक स्वरूपको न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है, जो वहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके ? वे प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ जिनके परम मङ्गलमय खरूपका दर्शन करनेके लिये महात्मागण संसारकी समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर देते हैं और वनमें जाकर अखण्डमावसे ब्रह्मचर्य आदि अलैकिक व्रतोंका पालन करते हैं तथा अपने आत्माको सबके हृदयमें विराजमान देखकर खामाविक ही सबकी भलाई करते हैं--व ही मनियोंके सर्वस्व भगवान मरे सहायक हैं; वे ही मेरी गति हैं ॥ ७ ॥ न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम-रूपः फिर उनके सम्बन्धमें गुण और दोषकी तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है ! फिर भी विश्वकी सृष्टि और संहार करनेके लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायासे स्वीकार करते हैं ॥ ८ ॥ उन्हीं अनन्त शक्तिमान् सर्वैश्वर्यमय परब्रह्म परमात्माको में नमस्कार करता हूँ । वे अरूप होनेपर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय हैं। मैं उनके नरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥ स्वयंप्रकाशः सबके साक्षी परमात्माको में नमस्कार करता हूँ । जो मनः वाणी और नित्तमे अत्यन्त दूर हैं---उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥

विवेकी पुरुप कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा अपना अन्तःकरण ग्रद करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो म्नयं तो नित्यमुक्तः परमानन्द एवं शानस्वरूप हैं ही, दूसरोंको कैवल्य-मुक्ति देनेकी सामर्थ्य भी केवल उन्हींमें है— उन प्रमुको में नमस्कार करता हूँ ॥ ११ ॥ जो सक्तः रजः, तम—इन तीन गुणोंका धर्म स्वीकार करके कमशः शान्तः भोर और मृद् अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेदरहित समभावसे स्थित एवं शानधन प्रमुको में वार-वार नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥ आप सबके स्वामीः समस्त क्षेत्रोंके एक-

मात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ । आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं। आपको मेरे वार-बार नमस्कार ॥१३॥ आप समस्त इन्द्रिय और उनके विषयोंके द्रष्टा हैं। समस्त प्रतीतियोंके आधार हैं । अहङ्कार आदि छायारूप असत वस्तुओंके द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओंकी सत्ताके रूपमें भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १४॥ आप सबके मूल कारण हैं आपका कोई कारण नहीं है । तथा कारण होनेपर भी आपमें विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिये आप अनोखें कारण हैं। आपको मेरा बार-बार नमस्कार! जैसे समस्त नदी-झरने आदिका परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रोंके परम तात्पर्य हैं। आप मोक्षस्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं; अतः आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ १५ ॥ जैसे यज्ञके काष्ठ अरणिमें अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञानको गुणोंकी मायासे ढक रक्खा है। गुणोंमें क्षोभ होनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टिरचनाका आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा आत्मतत्त्वकी भावना करके वेद-शास्त्रींसे ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्माके रूपमें आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं । आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥

जैसे कोई दयाछ पुरुष फंदेमें पड़े हुए पशुका बन्धन काट दे, वैसे ही आप मेरे-जैसे शरणागतोंकी फाँसी काट देते हैं। आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तोंका कल्याण करनेमें आप कभी आलस्य नहीं करते । आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियोंके हृदयमें अपने अंशके द्वारा अन्तरात्माके रूपमें आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर्यपूर्ण एवं अनन्त हैं । आपको मैं नमस्कार करता हूँ || १७ || जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, सम्पत्ति और खजनोंमें आसक्त हैं—उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन हैं; क्योंकि आप स्वयं गुणोंकी आसक्तिसे रहित हैं। जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदयमें आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वर्यपूर्ण ज्ञानस्वरूप भगवान्को में नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ धर्मः अर्थः काम और मोक्षकी कामनासे मनुष्य उन्हींका भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकारका सुख देते हैं और अपनेही-जैसा अविनाशी पार्षद-श्ररीर भी देते हैं। वे

ही परम दयाल प्रभु मेरा उद्धार करें ॥१९॥ जिनके अनन्य प्रेमी मक्तजन उन्हींनी शरणमें रहते हुए उनसे किसी भी वस्तुकी—यहाँतक कि मोक्षकी भी अभिलाबा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मङ्गलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनन्दके समुद्रमें निमम रहते हैं॥ २०॥ जो अविनाशी, गर्वशिक्तमान, अव्यक्त, इन्द्रियातीत और अत्यन्त सहस हैं; जो अत्यन्त निकट रहनेवर भी बहुत दूर जान वहते हैं, जो आस्यात्मक योग अर्थात् ज्ञानयोग या मक्तियोगके द्वारा प्राप्त ते हैं—उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपूर्ण परव्रह्म रामात्माकी में स्तृति करता हैं॥ २१॥

. जिनकी अत्यन्त छोटी कलारे अनेकों नाम-रूपके भेट-ावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवता, येद और चराचर छोकोंकी ष्टि हुई है, जैसे धधकती हुई आगसे छपटें और प्रकाशमान र्खेंसे उनकी किरणें बार-वार निकलती और लीन होती इती हैं, वैसे ही जिन स्वयंप्रकाश परमात्मासे बुद्धि, मन, न्द्रिय और शरीर-जो गुणोंके प्रवाहरूप हैं-चार-वार कट होते तथा लीन हो जाते हैं। वे भगवान न देवता है गैर न असुर । वे मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं हैं । न वे भी हैं, न पुरुष और न नपुंसक । वे कोई साधारण या भसाधारण प्राणी भी नहीं हैं। न वे गुण हैं और न कर्म, ा कार्य हैं और न तो कारण ही । सबका निषेध हो जानेपर नो कुछ बच रहता है, वही उनका खरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमातमा मेरे उद्धारके लिये प्रकट हों । २२-२४ ॥ मैं जीना नहीं चाहता । यह हाथीकी योनि ग्रहर और भीतर—सब ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है ! मैं तो आत्मप्रकाशको ढकनेवाछे उस अशानरूप आवरणसे छूटना चाहता हूँ; जो कालकमसे अपने-आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत्कृपा अथवा तत्त्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है ॥२५॥ इसलिये मैं उन परवद्मा परमात्माकी शरणमें हूँ। जो विश्वरहित होनेपर भी विश्वके रचयिता और विश्वस्तरूप हैं-साथ ही जो विश्वकी अन्तरात्माके रूपमें विश्वरूप सामग्रीसे क्रीडा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा परमपद-खरूप त्रहाको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ योगीलोग योगके द्वारा कर्म,

कर्म-वासना और कर्मफलको मस्म करके अपने हृदयमें जिन योगेश्वर भगवान्का साक्षात्कार करते प्रमुक्तो मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ प्रमो ! अ विक्योंके - सत्त्व, रज और तमके रागादि वेग अ समस्त इन्द्रियों और मनके विषयोंके रूपमें भी आप हो रहे हैं । इरालिये जिनकी इन्द्रियों वशमें नहीं आपकी प्राप्तिका मार्ग भी नहीं पा सकते । आफ अनन्त है । आप शरणागतवस्तल हैं । आपको मामा आत्माका स्वरूप ढक गया है, इसीसे यह जीव अप को नहीं जान पाता । आपकी महिमा अपार है । शक्तिसान एवं साधुर्यनिधि धगवान्की मैं शरणों

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित् ! गजेन्द्रने । भेदमावके निर्विशेषरूपरे मगवानकी स्तृति की पी भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना खरूप मानने आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं आये। सर्वातमा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं भगका प्रकट हो गये ॥ ३० ॥ विश्वके एकमात्र आधार देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। अ स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़पर सवार हो चक्रधार वडी शीव्रतासे वहाँके लिये चल पड़े। जहाँ गजेन्द्र संकटमें पड़ा हुआ या। उनके साथ स्तृति करते ! भी आये || ३१ || सरोवरके भीतर बळवान् माहने पकड़ रक्ला था और वह अत्यन्त व्याकुल हो जब उसने देखा कि आकाशमें महह्पर सवार हो चक्र लिये भगवान् श्रीहरि आ रहे हैं। तब अप कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसने अगरको उ बड़े कप्टसे बोला—पनारायण ! जगद्गुरो ! भगवन् नमस्कार हैं ॥ ३२॥ जब भगवान्ने देखा ह अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। तब वे एकवारमी गरद कर कूद पड़े और कुपा करके गजेन्द्रके साथ ही ? बड़ी शीव्रताने सरीवरते बाहर निकाल साये । देवताओंके सामने ही भगवान् श्रीहरिने चक्रते ग फाड़ डाला और गजेन्द्रको दुड़ा लिया ॥२३॥

# भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन

( इस स्तोत्रके श्रद्धामित्तपूर्वक-प्राममद्र महेष्वास रघुवीर तृपोत्तम । मो दशाखान्तकासाकं रक्षां देहि श्रियं च वे ॥' उत्ति सन्पुटके साथ नित्यपाठसे रोगनाश, दारिद्रथनाश, अभावपूर्ति और निष्कामभावसे करनेपर भगवत्त्रेम तथा भगवान्की प्राप्ति होती है । ) भूतय ऊचु:

लोकानुग्रहकारिणे । अरावणं जगत्कतुमवतीर्णाय रामचन्द्राय नमस्ते गाधिजाध्वररक्षिणे । नमस्ते जितमारीच सुवाहुपाणहारिणे ॥ ताटकादेहसंहर्जें हरकोदण्डलीलामञ्जनकारिणे॥ । नमस्ते अहल्यामुक्तिसंदायिपादपङ्कजरेणवे मैथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालिने । नमस्ते रेणुकापुत्रपराजयविधायिने ॥ सह लक्ष्मणसीताभ्यां कैकेण्यास्तु वरद्वयात् । सत्यं पितृवचः कर्तुं नमो वनमुपेयुपे ॥ ते। तसस्ते शरभङ्गस्य स्वर्गप्राप्त्यैकहेतवे॥ भरतप्रार्थनाद**त्तपादुकायुगलाय** गृधराजसखाय ते । मायामृगमहाकूरमारीचाङ्गविदारिणे नमो विराघसंहर्वे । जदायुषं तु संदद्य तत्कैवल्यप्रदायिने ॥ सीतापहारिलोकेरायुद्धत्यक्तकलेवरम् शबरीप्जिताङ्क्ये । प्राप्तसुग्रीवसस्याय कृतवालिवधाय ते ॥ कवन्धसंहर्त्रे नमः सेतुं समुद्रे वरुणाळये। सर्वराक्षससंहर्वे रावणप्राणहारिणे ॥ ते । नमो भक्तार्तिसंहर्त्रे सिचदानन्दरूपिणे ॥ संसाराम्बुधिसंतारपोतपादाम्बुजाय जगतासृद्धिद्वेतवे । रामादिपुण्यनामानि जपतां पापहारिणे ॥ नमस्ते रामभद्राय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे । नमस्ते करुणामूर्ते भक्तरक्षणदीक्षित ॥ सर्वलोकानां नमस्ते विभीषणसुखपद । लङ्केश्वरवधाद्राम पालितं हि जगत्त्वया ॥ नमस्त्रभ्यं रक्ष जगन्नाथ पाह्यस्माञ्जानकीपते । स्तुत्वैदं मुनयः सर्वे तूष्णीं तस्युद्धिजोत्तमाः ॥ श्रीसूत उवाच

य इदं रामचन्द्रस्य स्तोत्रं मुनिभिरीरितम् । त्रिसंध्यं पठते भक्त्या मुक्तिं मुक्तिं च विन्द्ति ॥ प्रयाणकाले पठतो न भीतिरुपजायते । पत्तस्तोत्रस्य पठनाद् भूतवेतालकादयः ॥ नद्यन्ति रोगाः सकला नद्यते पापसंचयः । पुत्रकामो लभेत्पुत्रं कन्या विन्द्ति सत्पतिम् ॥ मोक्षकामो लभेन्मोक्षं धनकामो धनं लभेत् । सर्वान्कामानवाप्नोति पठन्भक्त्या त्विमं स्तवम् ॥

( स्कन्दपुराण-ब्रह्मखण्ड, सेतुमाहात्म्य ४४ । ६३---८१ )

( अनुवादक-पाण्डेय पं० शीरामनारायणदत्तनी शास्त्री )

मुनियंनि कहा—सम्पूर्ण लोकांपर अनुग्रह करनेवाले आप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है। आपने इस संवारको रावणसे शून्य करनेके लिये अवतार लिया है, आपको नमस्कार है। ताइकाका संहार और विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है। मारीचको जीतनेवाले, सुवाहुका प्राण हरण करनेवाले श्रीराम! आपको नमस्कार है। आपके नरणारविन्दोंकी धूलि अहल्याको मुक्ति देनेवाली है, आपने भगवान् शंकरके धनुषको लीलापूर्वक भन्न किया

-,Ł

4

है; आपको नमस्कार है। मिथिलेशकुमारी शीताके पाणिग्रहण-सम्बन्धी उत्सवसे सुशोभित होनेवाले आपको नमस्कार है। रेणुकानन्दन परशुरामजीको पराजित करनेवाले आपको नमस्कार है। कैकेयीके दो वरदानोंसे विवश हुए पिताके वचनको सत्य करनेके लिये मीता और लक्ष्मणके साथ वनकी यात्रा करनेवाले आपको नमस्कार है। भरतकी प्रार्थनापर उन्हें अपने चरणोंकी गुगल पादुका समर्पित करनेवाले आपको नमस्कार है। शरभञ्ज सुनिको अपने परम धामकी प्राप्ति करानेवाले आपको नमस्कार है। विराध राक्षसका संहार करनेवाले तथा गृष्ट्रराज जटायुको. अपना सखा बनानेवाले आपको नमस्कार है। मायासे मृगका रूप धारण करके आये हुए महाक्रूर मारीचके शरीरको अपने बाणोंसे विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। रावणसे हरी गयी सीताको छुड़ानेके लिये जिन्होंने युद्ध-में अपने शरीरका त्याग कर दिया, उन जटायुको अपने हाथसे दाह-संस्कार करके कैवल्य-मोक्ष प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार है। कवन्धका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है। शवरीने आपके चरणारविन्दोंका पूजन किया है, आपने सुगीवके साथ मैत्री जोड़ी है तथा वाली नामक वानरका वध किया है: आपको नमस्कार है। वरुणालय समुद्रमें सेतुनिर्माण करनेवाले आपको नमस्कार है। समस्त राश्चसोंका संहार तथा रावणका प्राण हरण करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके चरणारविन्द संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये जहाज हैं। आपको नमस्कार है। भक्तोंकी पीड़ा दूर करने-वाले सिचदानन्दस्वरूप आप श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है। जगतके अभ्युदयके कारणभूत आप श्रीरामभद्रको नमस्कार है। राम आदि पवित्र नामोंका जप करनेवाले गनुष्योंके पाप हर लेनेवाले आपको नमस्कार है। आप सब

लोकोंकी स्रष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। करूणामूर्ति ! आपको नमस्कार है। भक्तोंकी रक्षाके वतकी दीक्षा लेनेवाले प्रभो ! आपको नमस्कार है। विभीषणको सुत देनेवाले श्रीराम ! आपने लङ्कापित रावणका वध करके सम्पूर्ण जगत्की रक्षा की है, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। जानकीपते ! हम सबका पालन कीजिये। इस प्रकार सुति करके सब मुनि चुप हो गये॥ १—१५॥

श्रीस्तजी कहते हैं — मुनियोंद्वारा किये हुए श्रीरामचन्द्र-जीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाठ करता है। वह भोग और मोक्षको प्राप्त करता है। यात्राके समय इस स्तोत्रका पाठ करनेसे भूत-वेतालादि भय नहीं दे सकते। इस स्तोत्रके पाठसे समस्त (शारीरिक-मानसिक) रोगों-का तथा पापोंके संग्रहका नाश हो जाता है। पुत्रकी इच्छा-वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कन्याको सत्-स्वभावके पतिकी प्राप्ति होती है। मोक्षकी कामनावाला मोक्ष पाता है और धनकी इच्छावाला धन। इस स्तवनका भिक्तपूर्वक पाठ करनेसे सभी मनोरयोंकी प्राप्ति होती है॥ १६—१९॥

#### -----

# श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन

( इस स्तोत्रके प्रतिदिन-अआपदामपहर्तारं दातारं सर्वंसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥' ---सम्पुटसहित श्रद्धा-भक्तियुक्त पाठ और अनुष्ठानसे पापतापनाश और मनोवान्छित सर्वार्थसिद्धि होती है । )

नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे। आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदासृते॥ विष्टरे पुष्पके नित्यं निविष्टाय महात्मने। प्रहृष्टवानरानीकजुष्ट्रपादाम्बुजाय ते॥ निष्ण्यराक्षसेन्द्राय जगदिष्टविधायिने। नमः सहस्रशिरसे सहस्रचरणाय च॥ सहस्राक्षाय ग्रुद्धाय राधवाय च विष्णवे। भक्तार्तिहारिणे तुभ्यं सीतायाः पतये नमः॥ हरये नार्रासहाय दैत्यराजविदारिणे। नमस्तुभ्यं वराहाय दृष्ट्रोद्धृतवसुन्धर॥ त्रिविक्रमाय अवते बिलयइविभेदिने। नमो वामनद्भाय नमो मन्दरधारिणे॥ नमस्ते मत्स्यद्भप्य त्रयीपालनकारिणे। नमः परश्चरामाय क्षत्रियान्तकराय ते॥ नमस्ते राक्षसच्नाय नमो राधवद्भपिणे। महादेवमहागीममहाकोदण्डभेदिने॥ भित्रयान्तकरक्र्रभार्गवत्रासकारिणे। नमोऽस्त्वहल्यासंतापहारिणे चापहारिणे॥ भित्रयान्तकरक्र्रभार्गवत्रासकारिणे। नमोऽस्त्वहल्यासंतापहारिणे चापहारिणे॥ नागायुतबल्जोपेतताटकादेहहारिणे। हालाकिटनविस्तारवालिधक्षोविभेदिनं॥ नमो मायामृगोन्माथकारिणेऽज्ञानहारिणे। दशस्यन्दनदुःखाव्धिश्रोपणागम्त्यक्रिणे॥ नमो मायामृगोन्माथकारिणेऽज्ञानहारिणे। दशस्यन्दनदुःखाव्धिश्रोपणागम्त्यक्रिणे॥

अनेकोर्मिसमाधृतसमुद्रमदहारिणे । मैथिलीमानसाम्भोजभानवे लोकसाक्षिणे ॥ राजेन्द्राय नमस्तुभ्यं जानकीपतये हरे । तारकब्रह्मणे तुभ्यं नमो राजीवलोचन ॥ रामाय रामचन्द्राय वरेण्याय सुस्नात्मने । विश्वामित्रप्रियायेदं नमः स्वरिवदारिणे ॥ प्रसीद देवदेवेश भक्तानामभयप्रद । रक्ष मां करुणासिन्धो रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ रक्ष मां वेदवचसामप्यगोचर राघव । पाहि मां कृपया राम शरणं त्वामुपैम्यहम् ॥ रघुवीर महामोहमपाकुरु ममाधुना । स्नाने चाचमने भुक्तो जाग्रत्स्वप्रसुषुतिषु ॥ सर्वावस्थासु सर्वत्र पाहि मां रघुनन्दन । महिमानं तव स्तोतुं कः समर्थो जगत्त्रये ॥ त्वमेव त्वन्महन्त्वं चै जानासि रघुनन्दन । इति स्तुत्वा वायुपुत्रो रामचन्द्रं करुणानिधिम् ॥

### श्रीजानकीजीका स्तवन

### जानकि त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनौम् ॥

दारिद्र-बरणसंहर्त्रीं भक्तानामिष्टदायिनीम् । विदेहराजतनयां राघवानन्दकारिणीम् ॥

गूमेर्दुहितरं विद्यां नमामि प्रकृति शिवाम् । पौलस्यैश्वर्यसंहर्त्रीं भक्ताभीष्टां सरस्वतीम् ॥

पतिव्रताधुरीणां त्वां नमामि जनकात्मजाम् । अनुग्रहपरामृद्धिमनघां हरिवल्लभाम् ॥

आत्मविद्यां त्रयीक्षपामुमारूपां नमाम्यहम् । प्रसादाभिमुखीं लक्ष्मीं क्षीराश्चितनयां शुभाम् ॥

नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीम् । नमामि धर्मनिलयां करुणां वेदमातरम् ॥

पद्मालयां पद्महस्तां विष्णुवक्षःस्थलालयाम् । नमामि चन्द्रनिलयां सीतां चन्द्रनिभाननाम् ॥

आह्नाद्रक्षिणीं सिद्धिं शिवां शिवंकरीं सतीम् । नमामि विश्वजननीं रामचन्द्रेष्टवल्लभाम् ॥

सीतां सर्वानवद्याङ्गीं भजामि सततं हृदा ।

#### श्रीसूत उवाच

स्तुत्वैवं हतुमान् सीतारामचन्द्रो सभक्तिकम् ॥ आनन्दाश्चपरिक्लिन्नस्तूष्णीमास्ते द्विजोत्तमाः। य इदं वायुपुत्रेण कथितं पापनाशनम्॥

स्तोत्रं श्रीरामचन्द्रस्य सीतायाः पठतेऽन्वहम् । स नरो महदैश्वर्यमञ्जुते वाञ्छितं सदा ॥ अनेकश्चेत्रधान्यानि गाश्च दोग्धीः पयस्विनीः । आयुर्विद्याश्च पुत्रांश्च भार्यामपि मनोरमाम् ॥ एतत् स्तोत्रं सकृद्विप्राः पठन्नाप्नोत्यसंशयः । पतत्स्तोत्रस्य पाटेन नरकं नैव यास्यति ॥ व्रह्महत्यादिपापानि नश्यन्ति सुमहान्त्यपि । सर्वपापविनिर्मुक्तो देहान्ते सुक्तिमाष्नुयात् ॥ (क्लद् श्रम् सेत् ४९ । २०

(स्कन्द० महा० सेतु० ४६।३१--६३)

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तनी शास्त्री )

श्रीहतुमान्जीने कहा—सवकी उत्पत्तिके आदिकारण मर्वव्यापी श्रीहरिम्बरूप श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है। आदिदेव पुराणपुरुप भगवान् गदाधरको नमस्कार है। पुष्पकके जासनपर नित्य विराजमान महात्मा श्रीरघुनायजीको नमस्कार है। श्रभो । हपेमें भरे हुए वानरीका समुदाय आपके युगल नरणारविन्दोंकी चेवा करता है। आपको नमस्कार है। राक्षसराज रावणको पीस डालनेवाले तथा सम्पूर्ण जगत्का अभीष्ट सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है। आपके सहस्रों मस्तक एवं सहस्रों चरण हैं। आपके सहस्रों नेत्र हैं, आप विशुद्ध विष्णुस्वरूप राघवेन्द्रको नमस्कार है। आप भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा सीताके प्राण-

वल्लम हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकिशपुक

वक्षः स्थलको विदीर्ण करनेवाले आप नृसिंहरूपधारी भगवान विष्णुको नमस्कार है। अपनी दाढोंपर पृथ्वीको उठानेवाले भगवान् वराहरूप आपको नमस्कार है। बलिके यज्ञको भंग करनेवाले आप भगवान् त्रिविकमको नमस्कार है। वामनरूपधारी भगवानुको नमस्कार है। अपनी पीठपर महान् मन्दराचल धारण करनेवाले भगवान् कच्छपको नमस्कार है। तीनों वेदोंकी रक्षा करनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले परशुरामरूपी आपको नमस्कार है। राक्षसोंका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। राघवेन्द्रका रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। महादेवजीके महान् भयद्भर महाधनुषको भंग करनेवाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले क्र परशुरामको भी त्रास देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन् ! आप अहल्याके संताप और महादेवजीके चापको खण्ड-खण्ड कर देनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाली ताड़काके शरीरका अन्त करनेवाले आपको नमस्कार है। पत्यरके समान कठोर और चौड़ी छातीको छेद डालनेवाले आपको नमस्कार है। आप मायामृग-का नारा करनेवाले तथा अज्ञानको हर लेनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। दशरथजीके दुःखरूपी समुद्रको सोख लेनेके लिये आप मूर्तिमान् अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनन्त उत्ताल तरङ्गोंसे उद्देलित समुद्रका भी दर्प-दलन करनेवाले आपको नमस्कार है। मिथिलेशनन्दिनी सीताके हृदयकमलको विकसित करनेवाले सूर्यरूप आप लोकसाक्षीको नमस्कार है। हरे ! आप राजाओंके भी राजा और जानकीजीके प्राण-वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। कमलनयन! आप ही तारक ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियोंके मनको रमानेवाले 'राम' हैं। राम होते हुए चन्द्रमाके समान आह्नाद प्रदान करनेके कारण 'रामचन्द्र' हैं। सबसे श्रेष्ठ और सुखस्बरूप हैं। आप विश्वामित्रके प्रिय तथा खर नामक राक्षसका द्वृदय विदीर्ण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। मक्तोंको अभयदान देनेवाले देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये। करुणासिन्धु श्रीरामचन्द्र ! आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये । वेदवाणीके भी अगोचर राघवेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये । श्रीराम ! कृपा करके मुझे उन्नारिये ! मैं आपकी श्चरण आया हूँ । रघुवीर ! मेरे महान् मोहको इसी समय दूर कीजिये । रघुनन्दन ! स्नान, आचमन, भोजन, जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओंमें आप मेरी

रक्षा कीजिये । तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो आतं महिमाका बखान करनेमें समर्थ हो । रघुकुलको आतिर करनेवाले श्रीराम ! आप ही अपनी महिमाको जातते हैं।

जनकनिदनी ! आपको नमस्कार करता हूँ । का सब पापोंका नाश तथा दारिद्रचका संहार करनेवाली हैं। भक्तोंको अभीष्ट वस्त देनेवाली भी आप ही हैं। राष्ट्रे श्रीरामको आनन्द प्रदान करनेवाली विदेहराज जनकः लाइली श्रीकिशोरीजीको मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृष्कीं कन्या और विद्या (ज्ञान) खरूपा हैं, कल्याणमयी प्रहां भी आप ही हैं। रावणके ऐश्वर्यका संहार तया भक्ती अभीष्टका दान करनेवाली सरस्वतीरूपा भगवती सीताको है नमस्कार करता हूँ। पतिवताओंमें अग्रगण्य आप श्रीजनक दुलारीको मैं प्रणाम करता हूँ । आप सबपर अनुप्रह करनेवारी समृद्धि, पापरहित और विष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत विद्या, वेदत्रयी तथा पार्वतीस्वरूपा हैं; मैं आपको नमस्का करता हूँ । आप ही क्षीरसागरकी कन्या महालक्ष्मी हैं। ने भक्तोंपर कृपाका प्रसाद करनेके लिये सदा उत्सुक रहती है। चन्द्रमाकी भगिनी (लक्ष्मीखरूपा) सर्वाङ्गमुन्दरी सीताको में प्रणाम करता हूँ । धर्मकी आश्रयमृता करुणामयी वेदमाता . गायत्रीस्वरूपिणी श्रीजानकीको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका कमलमें निवास है, आप ही हायमें कमल धाएं। इस्ते वाली तथा भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें निवास करनेवारी लक्ष्मी हैं, चन्द्रमण्डलमें भी आपका निवास है, आप चन्द्रः मुखी सीतादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ । आप श्रीरघुनन्दनकी आह्रादमयी शक्ति हैं। कल्याणमयी सिद्धि हैं और भाषान् शिवकी अर्द्धाङ्गिनी कल्याणकारिणी सती हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीको मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वोङ्गसुन्दरी सीताजीका मैं अपने हृदयमें निरन्तर निग्तन करता हूँ।

श्रीसूतजी कहते हैं—द्विजवरो ! इस प्रकार हनुमान्हीं भक्तिपूर्वक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी स्तृति कर्त्र आनन्दके आँसू वहाते हुए मौन हो गये ।

जो वासुपुत्र हनुमान्जीद्वारा वर्णित श्रीराम और मीतां इस पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है। वह गरा मनोवाञ्छित महान् ऐदवर्यका उपमोग करता है। इस मो का एक बार भी पाठ करनेवाला मनुष्य अनेक क्षेत्र, धारप दूध देनेवाली गौँए, आयु, विद्याएँ, मनोरमा भागां तमा है।

पुत्र—हम सब वस्तुओंको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इसके बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब पापोंसे मुक्त हो देहावसान पाठसे मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता है। उसके ब्रह्महत्यादि बड़े- होनेपर मोक्ष पा लेता है।

## पापप्रशमनस्तोत्र

( देवपिं नारदरचित इस स्तोत्रका पापोके प्रायश्चित्तरूप श्रद्धाभिक्तपूर्वक पाठ करनेसे पापोका निश्चित नाश होता है । )

अधाकर्णय दुरितनाशनम् । यमाकर्णं नरो भक्त्या मुच्यते पापराशिभिः॥१॥ भूपाल स्तवं स्मरणमात्रेण पापिनः ग्रुद्धिमागताः। अन्येऽपि वहचो मुक्ताः पापादशानसम्भवात्॥२॥ परदारपरद्रव्यजीवहिंसादिके यदा । प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा ॥ ३॥ विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारगतं हरिम्॥४॥ चित्तस्थमीशमन्यकमनन्तमपराजितम् । विष्णुमीङ्यमशेषाणामनादिनिधनं हरिम् ॥ ५ ॥ विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्वुद्धिगतश्च यत् । योऽहंकारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मीय संस्थितः ॥ ६॥ करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णौ विचिन्तिते ॥ ७॥ ध्यातो हरति यः पापं खप्ने दृष्टश्च पापिनाम्। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतिप्रयम्॥८॥ जगत्यस्मिनिरालम्बे ह्यजमक्षरमञ्ययम् । हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम् ॥ ९ ॥ परमात्मन्नघोक्षज । हृषीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमोऽस्तु ते ॥१०॥ विभो सर्वेश्वरेश्वर गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुण्कृतं ध्यातं शमयाशु नुसिंहानन्त यन्मया चिन्तितं दुष्टं खचित्तवशवर्तिना। आकर्णय महावाहो तच्छमं नय केशव ॥१२॥ गोविन्द परमार्थपरायण । जगन्नाथ जगद्धातः पापं शमय मेऽच्युत ॥१३॥ व्रह्मण्यदेव यचापराह्णे सायाह्रे मध्याह्रे च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता ॥१४॥ जानता च ह्वीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नामत्रयोचारणतः सर्वं यातु मम क्षयम् ॥१५॥ शारीरं में हुत्रीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम्। पापं प्रशममायातु वाक्कृतं मम माधव ॥१६॥ यद् भुञ्जानः पित्रंस्तिष्टन् स्वपञ्जायद् यदा स्थितः । अकार्षे पापमर्थार्थे कायेन मनसा गिरा॥ १७॥ ुर्योनिनरकावहम् । तत्सर्वं विळयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्॥१८॥ च यत्पापं परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्। अस्मिन् संकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणदयतु ॥ १९ ॥ यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शविवर्जितम्। सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वे मे भवत्वलम्॥ २०॥ यः पठेच्छृणुयान्नरः। शारीरैर्मानसैर्वाचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते॥२१॥ स्तोत्रं मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाघनाशनम् ॥ २२ ॥ पठितव्यं नरोत्तमैः। प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्वतैर्नदयति पातकम्॥ २३॥ **प्रायश्चित्तमधौघानां** ततः कार्याणि संसिद्धयै तानि वै भुक्तिमुक्तये। पूर्वजन्मार्जितं पापमैहिकं च नरेश्वर॥ २४॥ स्तोत्रस्य श्रवणादस्य सद्य एव विलीयते । पापद्रुमकुठारोऽयं पापेन्धनद्वानलः ॥ २५ ॥ पापराशितमस्तोमभानुरेष स्तवो नृप। मया प्रकाशितस्तुभ्यं तथा छोकानुकम्पया॥ २६॥ स्तवोऽयं यो मया प्राप्तो रहस्यं पितुरादरात्। इति ते यन्मया प्रोक्तं स्तोत्रं पापप्रणाशनम्॥ २७॥ अस्यापि पुण्यं माहातम्यं वक् शकः स्वयं हरिः॥ २८॥

(पदा० पाताल० ८८। ६९-९५)

( मनुवादव:--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन्! अब तुम पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पापराशियोंसे मुक्त हो जाता है। इसके चिन्तनमात्रसे नहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत-से नुष्य इस स्तोत्रका सहारा लेकर अज्ञानजनित पापसे मुक्त । गये हैं। जब मनुष्यका चित्त परायी स्त्री, पराये धन तथा विदिसा आदिकी ओर जाय, उस समय यह स्तोत्र ही । यश्चित्तका काम देता है।।१०३॥ यह स्तुति इस प्रकार है—

सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक भगवान् श्रीविष्णुको सर्वदा मस्कार है। विष्णुको बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्तमें राजमान विष्णुको बारंबार नमस्कार करता हूँ । अपने हंकारमें व्याप्त श्रीहरिकों मस्तक झकाता हूँ । श्रीविष्णु ात्तमें विराजमान ईश्वर ( मन और इन्द्रियोंके शासक ), व्यक्तः अनन्तः अपराजितः सबके द्वारा स्तवन करने योग्य या आदि-अन्तसे रहित हैं; ऐसे श्रीहरिको मैं नित्य-निरन्तर गाम करता हूँ । जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हैं विष्णु मेरी बुद्धिमें स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकारमें ाप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूपमें स्थित हैं, वे ही त्री होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णुभगवान्का गाढ़ न्तन करनेपर चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता । जो ध्यान करने और स्वप्नमें दीख जानेपर भी पापियोंके को हर लेते हैं तथा चरणोंमें पड़े हुए शरणागत भक्त न्हें अत्यन्त प्रिय हैं, उन वामनरूपधारी भगवान् विष्णु-। नमस्कार करता हूँ । जो अजन्माः अक्षर और अविनाशी तया इस अवलम्बशून्य संसारमें हाथका सहारा देनेवाले , स्तोत्रोंद्वारा जिनकी स्तुति की जाती हैं) उन सनातन ाष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ । हे सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! हे गपक परमात्मन् ! हे इन्द्रियायीत एवं इन्द्रियोंका शासन रनेवाले अन्तर्यामी हृषीकेश ! आपको नमस्कार है। हे सिंह ! हे अनन्त ! हे गोविन्द ! हे भृतभावन ! हे केशव ! जनार्दन ! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिन्तनको शीध ष्ट कीजिये। महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये—अपने वत्तके वशमें होकर मैंने जो कुछ बुरा चिन्तन किया हो। उसको शान्त कर दीजिये। ब्राह्मणोंका हित साधन करनेवाले विता गोविन्द ! परमार्थमें तत्पर रहनेवाले जगनाथ !

जगत्को धारण करनेवाले अच्युत! मेरे पापांका नाश कीनिये। मेंने अपराह्म, सायाह्म, मध्याह्म तथा रात्रिके समय शरीर मन और वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो कुछ पार किया हो, वह सब 'हृषीकेश' 'पुण्डरीकाक्ष' और 'माधव'— इन तीन नामोंके उच्चारणसे नष्ट हो जाय। हृषीकेश! आपके नामोच्चारणसे मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष! आपके समरणसे मेरा मानस-पाप शान्त हो जाय तथा माधव! आपके नाम-कीर्तनसे मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जाय तथा माधव!

मेंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और दारीरसे, स्वार्थ या धनके लिये जो कुत्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला महान् या थोड़ा पाप किया है, वह सब मगवान् वासुदेवका नामोचारण करनेसे नष्ट हो जाय। जो परब्रह्म, परमधाम और परम पिवव है, वह तस्य मगवान् विष्णु ही हैं; इन श्रीविष्णुमगवानः का कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप्त हों, वे नष्ट हो जायँ। जो गन्ध और स्पर्शसे रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसारमें नहीं लौटते, वह विष्णुका ही परम पर है; वह सब मुझे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय॥ ४—-२०॥

यह 'पापप्रशमन' नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है। वह शरीर, मन और वाणीद्वारा किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पापमर आदिके भयसे भी मुक्त होकर भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापींका नाशक तथा पापराशिका प्रायिश्वत्त है; इसलिये श्रेष्ठ मनुप्योंको पूर्ण प्रयत करके इन स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। स्तोत्र-पाठ, मन्त्रजप आंर वतरूपी प्रायश्चित्तसे पापका नाश होता है; इसलिये भीग तथा मोक्ष आदि अभीष्टोंकी सिद्धिके लिये उपर्युत्त कार्य करने चाहिये । राजन् ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्वः जन्म तथा इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके लिये कुटार और पापमय ईंधनके लिये दावानल है। पापराग्निक्यी अन्धरान समूहका नाज्ञ करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्यकं समान है। गीन सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे गामन प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय माहात्म्यका वर्णन करों। एकमात्र श्रीहरि ही समर्थ हैं॥ २१-२८॥

## क्वेशहर नामासृत

( इस नामामृतका श्रद्धापूर्वक पाठ करनेसे दोषों तथा क्वेशोंका नाश होकर पुण्य तथा भक्ति प्राप्त होती है, निष्काम पाठसे मनुष्य क्तिकी बोर अधसर हो सकता है।)

> परमार्थमेव । श्रीकेशवं क्लेशहरं वरेण्यमानन्दरूपं आनीतमत्रैव लोकाः ॥१॥ पिबन्त नामामृतं दोषहरं ਰ राज्ञा महेशम् । जगतां कमलेक्षणं आघाररूपं श्रीपद्मनाभं च आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥२॥ नामासृतं दोषहरं त्र राज्ञा दानवदैत्यनाशनम् । व्याधिविनाशरूपमानन्ददं पापापह आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ३॥ दोषहरं नामासृतं त्र राज्ञा सौख्यमनन्तरूपम् । रथाङ्गपाणि पुण्याकरं यञ्चाङ्गरूपं च आनीतमत्रैव लोकाः ॥ ४ ॥ नामामृतं पिबन्तु दोपहरं त् राश्चा मुरारिम् । विश्वाधिवासं विमर्लं रामाभिधानं विरामं रमणं आनीतमत्रैव नामासृतं पिवन्त लोकाः ॥ ५ ॥ दोषहरं तु आदित्यरूपं तमसां विनाशं चन्द्रप्रकाशं मलपङ्कजानाम् । आनीतमञ्जैव दोषहरं नामामृतं पिबन्तु ळोकाः ॥ ६॥ त्र राश्चा श्रीनिवासं सखङ्गपाणि **सधुसंद्**नाख्यं तं सगुणं सुरेशम् । आनीतमत्रेव दोषहरं पिवन्तु नामासृतं राशा लोकाः ॥ ७ ॥ तु साधवविष्णुभक्तः । दोषहरं सुपुण्यमघीत्य यो नामामृतं प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति मुक्ति न हि कारणं च ॥ ८॥

> > (पद्म० भूमि० ७३।१०-१७)

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

भगवान् केराव सबका ह्रेश हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्द-स्वरूप और परमार्थ-तत्त्व हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर मुलभ कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान् विष्णुकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमलके समान मुन्दर हैं। वे जगत्के आधारमृत और महेश्वर हैं। उनका नाममय अमृतसब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर मुलभ कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें। (भगवान् विष्णु) पार्पोका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं। (वे) दानवों और दैत्योंका संहार करनेवाले हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर मुलभ कर दिया है। संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें। यज्ञ भगवान्के अङ्गस्वरूप हैं, उनके हाथमें सुदर्शनचक्र शोभा पाता है। वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं। उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें। सम्पूर्ण विश्व उनके हृदयमें निवास करता है। वे निर्मल, सबको आराम देनेवाल, 'राम' नामसे विख्यात, सबमें रमण करनेवाले तथा सुर दैत्यके शत्रु हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें। भगवान केशव आदित्यस्वरूप, अन्धकारके नाशक, मलरूप कमलोंके लिये चाँदनीरूप हैं।

उनका नाममय अमृत सब दोर्घोको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उसे यहीं लाकर सुलम कर दिया है, सब लोग उसका पान करें। जिनके हाथमें नन्दक नामक खड़ा है, जो मधुरद्रन नामसे प्रसिद्ध, लक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण और देवेश्वर हैं, उनका नामामृत सब दोर्घोको दूर करनेवाला है। राजा ययातिने उसे यहीं लाकर सुलभ

कर दिया है, सब लोग उसका पान करें।

यह नामामृत-स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका जनक है। लक्ष्मीपित भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रांतःकाल नियमपूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है, पुनः प्रकृतिके अधीन नहीं होता। (महाराज ययातिका प्रजाको संदेश)



# श्रीकनकधारास्तोत्रम्

( इसके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक पाठ-अनुष्ठानसे ऋणमुक्ति और लक्ष्मी-प्राप्ति होती है । कहा नाता है कि आचार्य श्रीशङ्करने इसका पाठ करवे. स्वर्णवर्षा करवायी थी । )

अर्ङ्ग हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्।

अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः॥१॥ मुग्धा मुहुर्विद्धती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि।

माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः॥ २॥ विश्वामरेन्द्रपदिविश्रमदानदक्षमानन्दहेतुरिवकं मुरविद्विषोऽपि।

ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्द्धमिन्दीवृरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३ ॥ आमीळिताक्षमधिगम्य सुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमिनमेषमनङ्गतन्त्रम् ।

आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्ये भवेन्मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः ॥ ४ ॥ बाह्मन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।

कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ५ ॥ कालाम्बुदालिललितोरसि केटभारेधाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव ।

मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६ ॥ प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।

मय्यापतेत्त्विह मन्थरमीक्षणार्द्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ७ ॥ दद्याद् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्निकंचनविहङ्गशिशौ विषण्णे।

दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ८ ॥ इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया द्याईदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलमं लभन्ते ।

दृष्टिः प्रहृष्टकमलोद्रदीतिरिष्टां पुष्टिं कृषीप्ट मम पुष्करविष्टरायाः॥ ९॥ गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशोखरव्छभेति।

सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमल्लिभुवनैकगुरोस्तरुकै ॥ १० ॥ श्रुत्यै नमोऽस्तु ग्रुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।

शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुपोत्तमब्ह्यभाये ॥ ११ ॥ नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभृत्यै ।

नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवछुभाये॥ १२॥

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि। त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये॥१३॥ सकलार्थसम्पदः सेवकस्य यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः मुरारिद्ददयेश्वरी वचनाङ्गमानसैस्त्वां भजे॥ १४॥ संतनोति धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे। सरोजहस्ते सर्सिजनिलये त्रि**भुवनभू**तिकरि प्रसीद मनोश्चे महाम् ॥ १५॥ हरिवल्लभे भगवति कनककुम्भमुखावसृष्टसर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम्। दिग्घस्तिभिः जननीमरोषलोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥ १६ ॥ जगतां प्रातनंसामि करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः। कमलाक्षवरलभे क्रमले प्रथमं मामिकचनानां पात्रमकृत्रिमं द्यायाः ॥ १७॥ अवलोकय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमर्यी त्रिभुवनमातरं रमाम्। गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः॥१८॥ ( इति श्रीमच्छक्कराचार्यविरचितं कनकथारास्तोत्रं सम्पूर्णम् )

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जैसे भ्रमरी अधिखले कुसुमेंसि अलंकृत तमालतरका आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्रीहरिके रोमाञ्चसे सुशोभित श्रीअङ्गोपर निरन्तर पड़ती रहती है तथा जिसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्यका निवास है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोंकी अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्मीकी कटाश्चर्लाला मेरे लिये मङ्गलदायिनी हो ॥ १ ॥ जैसे भ्रमरी महान् कमलदलपर आती-जाती या मँडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरशृ श्रीहरिके मुखारविन्दकी ओर बारंबार प्रेमपूर्वक जाती और लजाके कारण लौट आती है। वह समुद्रकन्या लक्ष्मीकी मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन-सम्पत्ति प्रदान करे ॥ २ ॥ जो सम्पूर्ण देवताओंके अधिपति इन्द्रके पदका वैभव-विलास देनेमें समर्थ है, मुरारि श्रीहरिको भी अधिकाधिक आनन्द प्रदान करनेवाली है, तया जो नील-कमलके भीतरी भागके समान मनोहर जान पड़ती है। वह लक्सीजीके अधाबुले नयनोंकी दृष्टि क्षणभरके लिये मुझपर भी थोड़ी-सी अवश्य पड़े ॥ ३॥ शेषशायी भगवान् विष्णुकी धर्म-पत्नी श्रीलक्ष्मीजीका वह नेत्र हमें ऐक्वर्य प्रदान करनेवाला हो। जिसकी पुतली तथा वरौनियाँ अनङ्गके वशीभृत (प्रेमपरवश्) हो अधखुले किंतु साय ही निर्निमेष नयनोंसे देखनेवाले आनन्दकन्द श्रीमुकुन्दको अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं ॥ ४॥ जो भगवान् मधुसदनके कौस्तुभमणि-मण्डित वक्षः स्थलमें इन्द्रनीलमयी धारावली-सी सुशोभित होती हे तया उनके भी मनमें काम (प्रेम) का संचार करनेवाळी

है, वह कमलकुद्धवासिनी कमलाकी कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे ॥ ५॥ जैसे मेघोंकी घटामें विजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभशत्रु श्रीविष्णुके काली मेघमालाके समान स्यामसुन्दर वक्षःस्थळपर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्मावसे मृगुवंशको आनन्दित किया है तथा जो समस्त लोकोंकी जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मीकी पूजनीया मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे ॥ ६ ॥ समुद्रकन्या कमलाकी वह मन्द्र, अलस, मन्यर और अर्घोन्मीलित हिंह, जिसके प्रभावसे कामदेवने मङ्गलमय भगवान् मधुसूदनके हृद्यमें प्रथम बार स्थान प्राप्त किया या, यहाँ मुझपर पड़े ॥ ७॥ भगवान् नारायणकी प्रेयसी लक्ष्मीका नेत्ररूपी मेध् दयारूपी अनुकूल पवनसे प्रेरित हो दुष्कर्मरूपी धामको चिरकालके लिये दूर हटाकर विषादमें पड़े हुए मुझ धनरूपी जलधाराकी वृष्टि करे दीनरूपी चातक-पोतपर ।। ८ ।। विशिष्ट बुद्धिवाले मनुष्य जिनके प्रीतिपात्र होकर उनकी दयादृष्टिके प्रभावसे स्वर्गपदको सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्माकी वह विकसित कमलनार्भके समान कान्तिमती दृष्टि मुझे मनोवाञ्छित पुष्टि प्रदान करे ॥ ९॥ जो सृष्टि-लीलांके समय वाग्देवता (ब्रह्म-शक्ति) के रूपमें स्थित होती हैं। पालन-लीला करते समय भगवान् गरह-म्बजकी सुन्दरीयत्नी लक्ष्मी (या विष्णवी शक्ति) के रूपमे विराज-मान होती हैं तथा प्रलय-लीकाक काळमे शाकरभरी (भगवती

हुर्गा ) अथवा चन्द्रशेखरवल्लभा पार्वती (कद्र-शक्ति) के रूपमें अवस्थित होती हैं। उन त्रिमुवनके एकमात्र गुरू भगवान नारायणको नित्ययौवना प्रेयसी श्रील्स्मीजीको नमस्कार है ॥ १०॥ मातः! श्रुम कर्मीका फल देनेवाली श्रतिके रूपमें आपको प्रणाम है। रमणीय गुणोंकी लिन्छरूप रतिके रूपमें आपको नमस्कार है । कमलवनमें निवास करनेवाली शक्तिस्वरूपा रुक्षीको नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम-प्रिया पृष्टिको नमस्कार है ॥ ११ ॥ कमलवदना कमलाको नमस्कार है। क्षीरसिन्धुसम्भूता श्रीदेवीको नमस्कार है। चन्द्रमा और संघाकी सभी बहिनको नमस्कार है। भगवान नारायण-की वल्लभाको नमस्कार है ॥ १२ ॥ कमलसहरा नेत्री-वाली माननीया माँ! आपके चरणोंमें की हुई वन्दना सम्पत्ति प्रदान करनेवाली सम्पूर्ण इन्द्रियोंको आनन्द टेनेवाली, साम्राज्य देनेमें समर्थ और सारे पापोंको हर केनेके लिये सर्वथा उदात है। वह सदा मुझे ही अवलम्बन करे ( मुझे ही आपकी चरणवन्दनाका ग्रुम अवसर सदा प्राप्त होता रहे ) ॥ १३ ॥ जिनके कृपा-कटाक्षके लिये की हुई उपासना उपासकके लिये सम्पूर्ण मनोर्गों और सम्पत्तियोंका विस्तार करती है। श्रीहरिकी हृदयेश्वरी उन्हीं

आप ट्रस्मीदेवीका में मन, वाणी और शरीरसे भनन हूँ ॥ १४ ॥ भगवति हरिप्रिये ! तुम कमलवनमें हि करनेवाली हो, तुम्हारे हाथोंमें लीला-कमल सुशोभित तुम अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्र, गन्घ और माला आदिते : पा रही हो । तुम्हारी झाँकी बड़ी मनोरम है। त्रिमुट ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि ! सुझपर प्रसन्न हो : ॥ १५ दिग्गजोंद्वारा सुवर्ण-कलशके सुलसे गिराये आकाशगङ्काके निर्मेल एवं मनोहर जलसे जिनके श्रीआ अभिषेक ( स्नान-कार्य ) सम्पादित होता है, समूर्ण हो अधीश्वर भगवान् विष्णुकी ग्रहिणी और झीरसागरकी उन जगजननी लक्ष्मीको मैं प्रात:काल प्रणाम करत ॥ १६ ॥ कमलनयन केशवकी कमनीय कामिनी कर मैं अकिंचन ( दीनहीन ) मनुष्योंमें अग्रगण्य हूँ। अर तुम्हारी कृपाका स्वामाविक पात्र हैं। तुम उमड़ती हुई करण बाढकी तरल-तरङ्गोंके समान कटाझोंद्वारा मेरी ओर देखो।।१ जो लोग इन स्तुतियोद्वारा प्रतिदिन वेदत्रयीखरूपा तिशु जननी भगवती छक्ष्मीकी स्तृति करते हैं। वे इस भूक महान् गुणवान् और अत्यन्त सौभाग्यशाली होते हैं। विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावको जाननेके लिये उत ( कनकथारास्तोत्र समार रहते हैं॥ १८॥

### दशश्लोकी

त भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। अनैकान्तिकत्वात् सुपुप्त्येकसिद्धस्तदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥१॥ व वर्णा न वर्णाश्रमाचारचर्मा न मे धारणाघ्यानयोगादयोऽि । अनात्माश्रयाद्धममाघ्यासहानात् तदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥२॥ न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यक्षा न तीर्थं व्रवन्ति । सुपुत्ती निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥३॥ न सांख्यं न शैवं न तत् पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा । विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥४॥ न चोर्ध्वं न चाघो न चान्तर्न वाह्यं न मध्यं न तिर्यद्ध् न पूर्वापरा दिक् । वियद्धयापकत्वाद खण्डैकरूपस्तदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥४॥ न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुष्णं न पीनं न हस्यं न दीर्घम् । अरुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुष्णं न पीनं न हस्यं न दीर्घम् । अरुक्लं न शिक्षां न चार्यं न चार्यं प्रयञ्चः । विश्वस्ता न शास्त्रं न शिक्षां न च त्वं न चार्यं न चार्यं प्रयञ्चः । विश्वस्ता न शास्त्रं न शिक्षां न च त्वं न चार्यं न चार्यं प्रयञ्चः । विश्वस्ता न शास्त्रं न शिक्षां न च त्वं न चार्यं न चार्यं प्रयञ्चः । विश्वसा न व त्वं न चार्यं म शिक्षाः । व त्वं न चार्यं प्रयञ्चः । व शास्ता न शास्त्रं न शिक्षां न च त्वं न चारं न चारं प्रयञ्चः । व स्वस्त्रावोघो विकल्यासिहिष्णुस्तदेकोऽयिश्वः शिवः केवलोऽहम्॥ ॥॥ ॥





ध्यानमग्र शिव

न जाग्रन्न में स्वप्नको वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तैजसः प्रान्नको वा । अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीयस्तदेकोऽविशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ८ ॥ अपि व्यापकत्वाद्धि तस्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात् । जगत् तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत् तदेकोऽविशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ९ ॥ न चैकं तदन्यद् द्वितीयं द्वतः स्यान्न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम् । न शृत्यं न चाशुन्यमद्वेतकत्वात् कथं स्ववेवदान्तिसिद्धं व्रवीमि ॥ १०॥

इति श्रीमत्परमाईसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छक्करभगवतः कृतौ दशरलोकी समाप्ता ।

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

मैं न भूमि हूँ न जल हूँ; न अग्नि, वायु और आकाश हूँ; न कोई एक इन्द्रिय हूँ और न इन्द्रियोंका समुदाय ही हूँ; क्योंकि ये सब अख्तिर हैं। मैं तो सुषुप्तिमें अद्वितीय सिद्ध एवं एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप केवल आत्मा हूँ ॥ १ ॥ वर्ण, वर्णाश्रमोचित आचाररूप धर्म तथा धारणा, ज्यान और समाधि आदि योगके अङ्ग न मुझमें हैं, न मेरे हैं। अनात्म पदार्थी ( धरीर आदि ) के आश्रित रहनेवाले अहंता-ममतारूप अध्यासका निराकरण होनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है, वह शिव-खरूप केवल आत्मा में हूँ ॥२॥ माताः पिताः देवताः चौदहीं लोक, चारों वेद, यश और तीर्थ-कोई भी मेरा वर्णन नहीं कर सकते; क्योंकि सुप्रति-कालमें इन सबका निराकरण होनेसे वे अत्यन्त शून्यरूप हो जाते हैं। अतः उस समय भी जो एकमात्र अविशष्ट रह जाता है, वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ ॥३॥ सांख्यः शैवागमः पाखरात्र (वैष्णवागम ), जैनमत अथवा मीमांसक आदिका मतभी भेरा प्रतिपादन नहीं कर सकते। विशिष्ट (अपरोक्ष ) अनुस्तिके द्वारा, विशुद्ध ( मायारहित )-रूप जाना हुआ जो एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप केवल आत्मा है, वह मैं हूँ ॥ ४ ॥ मैं न ऊपरकी दिशा हूँ न नीचेकी; न · भीतरी भाग हूँ न बाहरी; न मध्य हूँ न इधर-उधर; न पूर्व दिशा हूँ न पश्चिम दिशा। आकाशमें भी व्यापक होनेके कारण जो अन्य सब वस्तुओंका बाध हो जानेपर अखण्ड एक-रसरूपसे अविशष्ट होता है। वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ

,(

॥ ५ ॥ मैं न एफेद हूँ न काळा; न लाल हूँ न पीला; कुबड़ा हूँ न मोटा; न छोटा हूँ न बड़ा तया ज्योति:स्व होनेके कारण मेरा कोई विशेष रूप भी नहीं है। सबका नि कर देनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है, वह शिवस्व केवल आत्मा मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं न शास्त्रोपदेशक हूँ न शा न शिष्य हूँ न शिक्षा; न तुम, न मैं और न यह प्रपञ्च ही है स्वरूपका बोघ ही मेरा रूप है। विकल्प(भेद) को सहन न सक्तेवाळा एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप केवल जो आत्मा वह मैं हूँ ॥७॥ मेरे लिये न जामत् है न स्वप्न अयवा सुषु ही है; न उनके अधिष्ठाता विश्व, तैजस या प्राज्ञ हैं; क्यों ये तीनों अविद्यारूप हैं। जो इन सबसे परे तुरीयरूपसे एकम अवशिष्ट रह जाता है। वह शिवस्वरूप केवल आत्मा में हूँ ॥ ८ यह सारा जगत् तुच्छ है; क्योंकि मैं व्यापक हूँ । मेरे लिये तः शब्दका प्रयोग होता है। मेरी सत्ता खतःसिद्ध है उं मेरा दूसरा कोई आश्रय नहीं है में स्वयं ही अपना आ? हूँ । अतः जगत्से मिन्न एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप केः आत्मा मैं हूँ ॥ ९ ॥ उस ब्रह्मचे भिन्न कोई एक भी न हैं। फिर दूसरा तो हो ही कैसे सकता है। उसमें केवळता है न अकेवळता । वह न शून्य है न अशून क्योंकि वह अद्देतरूप है । फिर मैं उस सर्वेवेदान्ति आत्माका किस प्रकार वर्णन करूँ ॥ १० ॥

॥ दश्कीकी समाप्त ॥

मनीषापञ्चकम्

जाग्रत्स्व नसुषुतिषु स्फुटतरा या संविद्व ज्याम्यते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी। सैवाहं न च हर्यवस्तिवित हृद्वप्रधापि यस्यास्ति चेच्चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ ब्रह्मेवाहिमदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं सव चैतदिवयया त्रिगुणयारोषं मया किएतम्। इत्यं यस्य हृद्वा मितः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ शश्वत्रश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरोनित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तातमा। भूतं भाति च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारच्धाय समर्पितं स्वपुरित्येषा मनीषा मम ॥ या तिर्यङ्गरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गृह्यते यद्भासा हृद्याक्षदेहविषया भान्ति स्वतोऽचेतनाः। तां भास्यैः पिहिताकमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ यत्सौख्याम्बुधिलेशलेशत इमे शकादयो निर्वृता यचित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः। यस्मित्रित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर्वह्मैव न ब्रह्मिवद् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥ यस्मित्रित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर्वह्मैव न ब्रह्मिवद् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥ यस्मित्रित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर्वह्मैव न ब्रह्मिवद् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जामत्, स्वप्न और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओं में जो संवित् (विज्ञान) स्पष्टरूपसे प्रकट हो रही है, जो ब्रह्मा आदिसे लेकर चींटीतकके शरीरों न्याप्त और सम्पूर्ण जगत्की साक्षिणी है, वही में हूँ; यह जो दृश्यवर्ग है, वह में नहीं हूँ। जिस पुरुषको ऐसी दृढ़बुद्धि प्राप्त है, वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, मेरे लिये गुरुषक्ष है—ऐसी मेरी धारणाहै॥ १॥ में ब्रह्म ही हूँ और यह सम्पूर्ण जगत् चिन्मात्रका ही विस्तार है। यही नहीं, यह सब त्रिगुणमयी अविद्यासे मेरे द्वारा किस्पत है। नित्य अतिशय सुखस्वरूप परम निर्मल (मायालेशशृत्य) परमात्माके विषयमें इस प्रकार जिसकी दृढ़बुद्धि हो गयी है, वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, गुरुस्वरूप है—ऐसी मेरी बुद्धि है॥ २॥ यह सम्पूर्ण विश्व सदा विनाशशील ही है—गुरुके उपदेश से ऐसा निश्चय करके निश्चल एवं शान्त चित्तद्वारा नित्य-निरन्तर ब्रह्मका विचार करते हुए और ज्ञानमयी अग्निमें भृत, वर्तमान एवं भविष्य पापराशिको दग्ध करते हुए मैंने

अपना यह शरीर प्रारब्धको सौंप दिया है-यह मेरी निश्चित मति है ॥ ३ ॥ पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता अपने अन्तः करणमें भौं इस रूपमें जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं और जिसके प्रकाशसे मन, इन्द्रिय तथा देहके अचेतन विषय खतः प्रकाशित होने लगते हैं। छिपे हुए सूर्यमण्डलके समान उस स्फूर्ति ( संवित् या विज्ञान ) की प्रकाशनीय वस्तुओंद्रारा सदा भावना करनेवाला संतुष्टिचत्त योगी ही गुरूके पर्पर प्रतिष्ठित होनेयोग्य है-यह मेरा पका निश्चय है॥४॥ जिसके सुख-समुद्रके लेशका लेशमात्र पाकर ये इन्द्र आदि देवता सखी एवं शान्त रहते हैं, जिसकी चञ्चल वृत्ति सर्वमा शान्त हो गयी है—ऐसे चित्तमें जिसका निरन्तर अनुभव करके मुनि आनन्दमग्न हो जाता है तया जिस नित्य मुलके समुद्रमें बुद्धिके विगलित हो जानेपर श्रद्धा ही शेप रह जाता है न कि ब्रह्मवेत्ता, ऐसी स्थितिमें जो कोई महात्मा पहुँच गया है, उसके चरणोंकी वन्दना देवराज इन्द्र भी करते हैं— ऐसी मेरी निश्चित घारणा है ॥ ५ ॥

अद्वैतपञ्चरत्नम

न बुद्धिः। नाहं देहो निन्द्रयाण्यन्तरङ्गो प्राणवर्गो नाहंकारः शिवोऽहम्॥१॥ प्रत्यगातमा दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः जीवभावः। रज्ज्वज्ञानाद् भाति रज्जौ यथाहिः खात्माशानादात्मनो आप्तोक्त्याहिभ्रान्तिनाशे स रज्जुर्जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम्॥२॥ विमोद्यात्। सत्यद्वानानन्दरूपे विश्वमात्मन्यसत्य आभातीदं निदामोहात् समवत् तत्र सत्यं शुद्धः पूर्णो नित्य एकः श्चिवोऽहम् ॥ ३॥

नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहस्योक्ताः प्राकृताः सर्वधर्माः। कर्तृत्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहं कारस्यैव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्॥४॥ मत्तो नान्यत् किंचिदत्रास्ति विश्वं सत्यं वाह्यं वस्तु मायोपक्लप्तम्। आदर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं मय्यद्वैते भाति तस्माच्छिवोऽहम्॥५॥

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तवी शास्त्री )

न में देह हूँ न इन्द्रिय हूँ; न अन्तःकरण, न हंकार, न प्राणसमुदाय और न बुद्धि ही हूँ । स्त्री, संतान, त और धन आदिसे दूर, नित्यसाक्षी, अन्तरात्मा एवं । । । जैसे रस्तीको न जाननेके कारण मवश उसमें सर्प भासित होने लगता है, उसी प्रकार । । स्वरूपको न जाननेसे उसमें जीवभावकी प्रतीति । ती है । किसी विश्वसनीय व्यक्तिके कहनेसे सर्पके भ्रमका नवारण हो जानेपर जैसे वह रस्ती स्पष्ट हो जाती है, उसी । कार ज्ञानी गुरुके उपदेशसे में इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि मैं नीव नहीं हूँ, शिवस्वरूप परमात्मा हूँ ।। २ ।। आत्मा सत्य, ज्ञान एवं आनन्दस्वरूप है; उसीमें मोहवश इस मिथ्या जगत्-

की प्रतीति हो रही है। निद्राजनित मोहसे दीखनेवाले स्वप्नकी माँति वह सत्य नहीं है। अतः यही निश्चय करे कि में शुद्ध (मायालेशशून्य), पूर्ण (अखण्ड), नित्य (अविनाशी), एक (अद्वितीय) शिवस्वरूप परमात्मा हूँ॥ ३॥ न मेरा जन्म हुआ है, न में वढ़ा हूँ और न मेरा नाश ही हुआ है। समस्त प्राकृत धर्म शरीरके ही कहे गये हैं। कर्नुत्वादि धर्म अहंकारके ही हैं, चिन्मय आत्माके नहीं। अतः में शिवस्वरूप परमात्मा हूँ॥ ४॥ मुझसे भिन्न यहाँ जगत् नामकी कोई सत्य वस्तु नहीं है। वास्तवमें सारी बाह्य वस्तुएँ मायासे ही किष्पत हैं। दर्पणके भीतर भासित होनेवाले प्रतिबिम्बके समान यह सब कुछ मुझ अद्वैत परमात्मामें ही प्रतीत हो रहा है। अतः मैं शिव हूँ॥ ५॥

# निर्वाणषट्कम्

मनोबुद्धश्वहंकारिवत्तानि नाहं न कर्ण न जिह्या न च ब्राणनेत्रे।
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥१॥
न च प्राणसंशो न वै पश्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पश्चकोशः।
न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥२॥
न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः।
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥३॥
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यशः।
अहं भोजनं नैव मोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥४॥
न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता च जन्म।
न चन्धुर्न मित्रं गुरुर्नेव शिष्यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥४॥
अहं निविंकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्।
न चासंगतं नैव मुक्तिन वन्धश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥६॥

इति श्रीमत्परमइंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवरपुज्यपादश्चिष्यस्य श्रीमच्छद्धरभगवतः कृतौ निर्वाणषट्कं सम्पूर्णम् ॥

#### ( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूँ । कान, जिद्धा, नारिका और नेत्र भी नहीं हूँ । न आकाश हूँ न भूमि; न अफ्र हूँ न वायु । केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ १ ॥ न प्राण हूँ न पञ्चवायु; न सात बातु हूँ न पाँच कोश । न वाक्, न हाथ-पैर और न उपस्य (जननेन्द्रिय) एवं पायु (मल्ल्याग करनेवाली इन्द्रिय) ही हूँ; केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ २ ॥ मुझमें न राग है न देप, न लोभ है न मोह, न मद है न डाह, न धर्म है न अर्थ और न काम है न खिद्दानन्दस्वरूप शिव हूँ ॥ ३ ॥ सुझमें केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ३ ॥

न पुण्य न पाप, न सुख न दुःख, न मन्त्र न तीर्थ।
न यज्ञ, न भोजन न भोज्य और न भोजा ही हूँ।
चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ। शिव हूँ।। ४।। छुझे न मृत्र
होती है न शङ्का, न मेरे जाति-मेद है, न पिता हैं न है और न मेरा जन्म ही हुआ है। मेरा कोई न बर्ध्स मान, न गुरु है न शिष्या; मैं केवल चिदानन्दस्वरूप हूँ, शिव हूँ।। ५।। मैं भेदशून्य और निपकारस्य सर्वन्यापी होनेके कारण सर्वत्र एवं सम्पूर्ण इन्द्रियोमें हूँ में असङ्कता, मुक्ति और बन्धन भी नहीं हैं। मैं चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ,। शिव हूँ।। ६।।

## ब्रह्मज्ञानावलीमाला

सकुच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मशानं यतो भवेत्। ब्रह्मशानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये॥ १ असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सम्बिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमञ्ययः । भूमानन्दस्रक्रपोऽहमहमेवाहमञ्ययः 11 3 नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः । परमानन्दरूपोऽहमहप्तेवाहमध्ययः 11 4 शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव स्त्र । अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः 1 8 प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः । शाम्बतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमञ्ययः तस्वातीतः परात्माहं मध्यातीतः परः शिवः । मायातीतः परं ज्योतिरहमेवाहमन्ययः ॥ ७ नानारूपन्यतीतोऽदं चिदाकारोऽहमन्युतः । सुखरूपखरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः भाषातत्कार्यदेहादि सस नास्त्येव सर्वदा। खप्रकाशीकरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः 11 9 गुणत्रयज्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम् । अनन्तानन्तरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः 1) (0 अन्तर्शमिखरूपोऽहं कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम्। परमात्मसरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः 11 11 निष्कलोऽहं निष्कियोऽहं सर्वात्माऽऽद्यः सनातनः। अपरोक्षस्करपोऽहमहमेवाहमव्ययः॥ १२। 11 (3) द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहमचलोऽहं सनातनः। सर्वसाक्षिखरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः 11 58 1 प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च। अकर्ताहमभोकाहमहमेवाहमन्ययः 11241 निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च। आप्तकामस्वरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः देहत्रयविलक्षणः । अवस्थात्रयसाक्ष्यसि चाहमेवाहमन्ययः ॥ १६। तापत्रयविनिर्मको हरुहरूयौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ । हम् ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्ववेदास्तिहण्डिमः ॥ १७ । अह साक्षीति यो विद्याद्विविच्यैवं पुनः पुनः ।स एव मुक्तोऽसौ विद्वानिति वेदास्तिङ्गिडमः॥ १८॥ घटकुङ्गदिकं सर्वं सृत्तिकामात्रमेव च । तहद् ब्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तर्डिण्डिमः॥ १९.॥ .ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः । अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तिहिण्डमः ॥ २०॥ अन्तज्योतिर्वहिज्योतिः प्रत्यज्योतिः परात्परः । ज्योतिज्योतिः खर्यंज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽसम्मारम् इति श्रीमत्परमहंसपरिवानका चार्यस्य श्रीगोविन्दभगवतपूच्यपदिशिष्यस्य भीमच्छद्धरमगवतः कृतौ मद्मादानावलीमाला सम्पूर्ण ।

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जिसका एक बार श्रवण करनेमात्रसे ब्रह्मज्ञान हो जाता ै, वह ब्रह्मज्ञानावलीमाला मैं सबके मोक्षकी सिद्धिके लिये ास्तुत करता हूँ ॥ १ ॥ मैं असङ्ग हूँ, मैं असङ्ग हूँ, बार-बार असङ्ग हूँ । मैं सिचदानन्दस्वरूप हूँ । मैं, मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ ।।२।। मैं नित्य ग्रुद्ध मुक्तस्वरूप हूँ । मैं निराकार हूँ , मैं अविनाशी परमेश्वर हूँ । मैं ही भूमा (अनन्त)एवं आनन्दस्वरूप हूँ, मैं ही अविकारी हूँ ॥ ३॥ मैं नित्य हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अञ्युत हूँ; मैं परमानन्दरूप हूँ, मैं ही अन्यय हूँ ॥ ४ ॥ मैं गुद्ध चैतन्यरूप और मैं ही आत्माराम हूँ । मैं अखण्डानन्दस्वरूप हूँ और मैं, मैं ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥५॥ में अन्तरचैतन्यरूप आत्मा हूं, में शान्त हूं; में प्रकृतिसे परे हूं, शाश्वत आनन्दरूप हूँ, मैं ही अविकारी परमेश्वर हूँ ॥ ६॥ मैं तत्त्वातीत परमात्मा तथा मध्यातीत परम ज्ञिव हूँ, मैं मायातीत परम ज्योतिः खरूप ब्रह्म हूँ तथा मैं ही अव्यय परमात्मा हूँ ॥७॥ में नाना रूपोंसे परे हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं सुख-स्वरूप हूँ और मैं ही अन्यय हूँ ॥८॥ माया और उसके कार्य-भूत शरीर आदि कदापि मेरे नहीं हैं ! स्वयंप्रकाश ही मेरा एकमात्र स्वरूप है; मैं ही, मैं ही अन्यय हूँ ॥ ९ ॥ मैं तीनों गुणोंसे अतीत हूँ, मैं ब्रह्मा आदिका भी साक्षी हूँ, मैं अनन्तानन्त-रूप हूँ। मैं, मैं ही अन्यय हूँ ॥१०॥ मैं अन्तर्यामिस्वरूप हूँ, क्टस्य (निर्विकार) हूँ, सर्वव्यापी हूँ, में परमात्मरूप हूँ और में ही अव्यय हूँ ॥ ११ ॥ मैं निष्कल हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ; मैं सर्वात्मा, आदि पुरुष एवं सनातन (सदा रहनेवाला) हूँ । मैं

अपरोक्षस्वरूप हूँ और मैं ही अधिनाशी आत्मा हूँ ॥१२॥ मैं द्वन्द्व आदिका साक्षी हूँ, मैं अचल हूँ और में ही सनातन हूँ । मैं सर्वसाधिस्वरूप हूँ और मैं ही अधिनाशी हू ॥ १३॥ मैं ही प्रज्ञानघन और मैं ही विज्ञानघन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ और मैं ही अब्यय हूँ ॥ १४॥ में निराधारखहार हूँ | मैं ही सबका आधार हूँ | मैं पूर्णकामरूब हूं | में, में ही अव्यय हूँ ॥१५॥ मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तारांसे रहितः स्थूल आदि तीनों शरीरोंसे विलक्षण तया जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंका साक्षी हूँ और में ही अव्यय हूँ ॥ १६॥ द्रष्टा और दृस्य दो पदार्थ हैं, जो एक दूसरेसे विलक्षण हैं। द्रष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया। यह सम्पूर्ण वेदान्त-शालका डिण्डिम-घोष है ॥ १७ ॥ जो इस प्रकार वारंवार विचार करके मैं साक्षी हूँ-यह जानता है, वही मुक्त है और वही विद्वान् है। वेदान्त-शास्त्र डंकेकी चोट यह कहता है।। १८॥ यड़ा और दीवार आदि सभी कार्य मृत्तिकामात्र हैं। इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप है—यह वेदान्त शास्त्र डंकेकी चोट कहता है ॥ १९ ॥ ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है; जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं । इसी सिद्धान्तसे सत् शास्त्रको पहचानना चाहिये — यह वेदान्त-शास्त्रका डिण्डिम-शोप हे ॥ २० ॥ में ही भीतरी (अन्तःकरणरूप) ज्योति हूँ और मैं ही वाहरी प्रकाश हूँ; यही नहीं; आत्माका प्रकाश मी मैं ही हूँ । मैं श्रेष्ठोंसे भी श्रेष्ठ हूँ, सम्पूर्ण ज्योतियोका प्रकाशक हूँ, स्वयं-प्रकाशरूप हूँ और सम्पूर्ण आत्माओंको परम ज्योतिरूप श्चिव (परमात्मा ) हूँ ॥ २१ ॥

( ब्रह्मज्ञानावलीमाला सम्पूर्ण )



## निर्वाणमञ्जरी

अहं नामरो नैव मत्यों न दैत्यो न गन्धर्वयक्षः पिशाचप्रभेदः।
पुमान्नैव च स्त्री तथा नैव पण्डः प्रकृष्टः प्रकाशस्त्ररूपः शिवोऽहम्॥१॥
अहं नैव वालो युवा नैव वृद्धो न वर्णा न च ब्रह्मचारी गृहस्थः।
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधर्मा जगज्जन्मनाशैकहेतुः शिवोऽहम्॥२॥
अहं नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तथैवेक्षितुं मां पृथङ्नास्त्युपायः।
समाश्चिष्टकायत्रयोऽप्यद्वितीयः सदातीन्द्रियः सर्वरूपः शिवोऽहम्॥३॥
अहं नैव मन्ता न गन्ता न वक्ता न कर्ता न भोक्ता न सुक्ताध्रमस्थः।
यथाहं मनोवृत्तिभेदस्वरूपस्तथा सर्ववृत्तिप्रदीपः शिवोऽहम्॥४॥

मे लोकयात्राप्रवाहप्रवृत्तिर्न मे न वन्धबुद्धया द्ररीहानिवृत्तिः। प्रवृत्तिर्निवृत्त्यास्य चित्तस्य वृत्तिर्यतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहम्॥५॥ निदानं यदशानकार्यस्य कार्यं विना यस्य सत्त्वं खतो नैव भाति। यदाचन्तमध्यान्तराळान्तराळप्रकाशात्मकं स्यात् तदेवाहमस्मि॥६॥ यतोऽहं न वुद्धिर्न मे कार्यसिद्धिर्यतो नाहमङ्गं न मे लिङ्गसङ्गम्। हृदाकारावर्ती गताङ्गत्रयार्तिः सदा सचिदानन्दसूर्तिः शिवोऽहम्॥७॥ यदासीद् विलासाद् विकारं जगद् यद् विकाराश्रयं नाद्वितीयत्वतः स्यात्। मनोवुद्धिचित्ताहमाकारवृत्तिप्रवृत्तिर्यंतः तदेवाहमसि॥ ८॥ स्यात् यदन्तर्वहिञ्यीपकं नित्यश्रद्धं यदेकं सिचदानन्दकन्दम्। सदा भानं स्थ्रलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य यतस्तत्प्रसृतिस्तदेवाहमस्मि ॥ ९ ॥ यतः यदर्केन्द्रविद्युत्प्रभाजालमालाविलासास्पदं यत् स्वभेदादिश्रन्यम् । समस्तं जगद् यस्य पादात्मकं स्याद् यतः शक्तिभानं तदेवाहमसि॥१०॥ कालमृत्युर्विभेति प्रकामं यतश्चित्तवुद्धीन्द्रियाणां विलासः। यतः हरिब्रह्मरुद्रेन्द्र चन्द्रादिनामप्रकाशो यतः तदेवाहमस्मि ॥ ११ ॥ स्यात यदाकाशवत्सर्वगं शान्तरूपं परं ज्योतिराकारश<u>ु</u>न्यं वरेण्यम । शंकराख्यं परं यदाद्यन्तशून्यं यदन्तर्विभाव्यं तदेवाहमस्मि ॥ १२॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवतपूज्यपादिशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ निर्वाणमक्षरी सम्पूर्ण ॥ ( अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी श्रास्त्री )

में न तो देवता हूँ, न मनुष्य हूँ और न दैत्य ही हूँ। गन्धर्व, यक्ष और पिशाचोंके भेदमें भी कोई नहीं हूँ। न पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ और न नपुंसक ही हूँ। मैं उत्कृष्ट प्रकाशस्त्ररूप शिव हूँ ॥ १ ॥ मैं न बालक हूँ न युवक हूँ, न वृद्ध हूँ न सवर्ण हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्य हूँ, न वानप्रस्थी हूँ और न संन्यासी ही हूँ। सम्पूर्ण जगत्के जन्म एवं नाशका एकमात्र हेतु शिव हूँ ॥ २ ॥ मैं प्रमाणीं-द्वारा मापा नहीं जा सकता । माया मेरे सामने तिरोहित हो जाती है तथा मुझे देखनेके लिये अपनेसे पृथक् कोई उपाय भी नहीं है। तीनों शरीरोंका आलिङ्गन किये रहनेपर भी मैं सदा अद्वितीय, इन्द्रियातीत एवं सर्वरूप शिव हूँ ॥ ३ ॥ मैं मनन और गमन करनेवाला नहीं हूँ। बोलनेवाला, कर्ता, भोक्ता तथा मुक्त पुरुषोंके आश्रममें रहनेवाला संन्यासी भी नहीं हूँ । जैसे मैं मनोवृत्ति-भेद-स्वरूप हूँ, उसी प्रकार सम्पूर्ण वृत्तियोंका प्रकाशक शिव हूँ ॥ ४॥ लोकयात्राके प्रवाहमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है । बन्धन-बुद्धि रखकर दुश्चेष्टाओंसे मेरी निवृत्ति भी नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्तिके साथ-साथ इस चित्तकी वृत्ति भी सदा जिससे प्रकट होती है, मैं उसीका स्वरूपभूत

शिव हूँ ॥५॥ जो इस अज्ञानके कार्यरूप जगत्का आदि कार है, कार्यके बिना जिसकी सत्ता स्वतः नहीं भासितहोती तया हे आदि, अन्त, मध्य और अन्तरालके अन्तरालका भी प्रकारा रूप है, वही ब्रह्म में हूँ ॥ ६ ॥ में बुद्धि नहीं हूँ, मेरे कार्न की सिद्धि नहीं होती, मैं अङ्ग नहीं हूँ और न भेरे ला ( सूक्ष्म शरीर ) का लय ही होता है । में द्वदयाकाशमें रहनेवाला तीनों शरीरोंकी पीड़ाओंसे रहित तथा सदा सिग्रदानन्दसहर शिव हूँ ॥ ७ ॥ जिससे लीलापूर्वक यह जगत्रप विनार प्रकट हुआ है, जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी विनार का आश्रय नहीं है तथा जिससे मन, बुद्धि, चित्त क्षीर अहंकाराकार वृत्तिकी प्रवृत्ति होती है, वही परव्रहा में हूँ ॥ ८॥ जो भीतर और बाहर व्यापक है, नित्य शुद्ध है, एक है और सदा सचिदानन्दकन्द है, जिससे स्थूल-सूक्ष्म प्रपन्नका भाग होता है तथा जिससे उसका प्राकट्य हुआ है, वही पफ़ार परमात्मा मैं हूँ ॥ ९॥ जो सूर्य, चन्द्रमा एवं वियुत् रूप प्रक पुद्धके विलासका आश्रय है, जो स्वगत-भंद आदिंग गीट है, सम्पूर्ण जगत् जिसका एक पाद (चतुर्गांग्र) हा है। तया जिससे सबको शक्तिका भान होता है। वही परमाता है

- -

्॥ १० ॥ जिससे काल और मृत्यु पूर्णरूपसे डरते हैं, जिससे त्त, बुद्धि और इन्द्रियोंको विलास प्राप्त होता है, विष्णु, प्रह्मा, सद्र, इन्द्र तथा चन्द्र आदि नामोंका जिससे प्रकाश होता है, बही परमात्मा में हूँ ॥ ११ ॥ जो आकाशकी भौति सर्वव्यापी, शान्तस्वरूप, परम ज्योतिर्मय, आकारशृत्य और श्रेष्ठ है, तथा जो आदि-अन्तरहित शंकरनामधारी परम तत्व अन्तःकरणमें चिन्तन करने योग्य है, वह परवहा परमात्मा मैं हूँ ॥ १२ ॥

( निर्वाणमञ्जरी सम्पूर्ण )

#### मायापश्चकम्

निरुपमनित्यनिरंशकेऽप्यखण्डे मिय चिति सर्वविकल्पनादिशस्ये। घटयति जगदीशजीवभेदं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ १॥ श्रतिशतनिगमान्तशोधकानप्यहह धनादिनिदर्शनेन सदाः । चतुष्पदाद्यभिन्ना कलुषयति नघटितघटनापटीयसी भाया ॥ २॥ स्विचद खण्डविबोधमहितीयं वियदनलादिविनिर्मिते नियोज्य । भ्रमयति भवसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी माया || ३ || अपगतग्रणवर्णजाति*भे*डे स्रखचिति विप्रविडाद्यहं कृति च। स्फरयति स्रतदारगेहमोहं त्वघटितघटनापटीयसी साया ॥ ४॥ विधिहरिहरभेदमप्यखण्डे बत विरचय्य वुधानपि प्रकासम् । हरिहरविशेदभावानघटितघटनापटीयसी श्चमयति माया ॥५॥ ॥ इति श्रीमत्त्रसमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दमगवतपृत्र्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करमगवतः इतौ मागापश्रकं सम्पूर्णम् ॥ ( भनुदादक-पाण्डेंभ पं० श्रीरामनारायणदत्तवी शास्त्री )

में उपमारहित, नित्य, निर्वयक, अखण्ड, चिन्मय तथा सब प्रकारके विकल्प आदिसे रहित हूँ; तो भी माया मुझमें जीव-ईश्वरमेंदभी कल्पना कर देती है। अहो! यह अघटित घटना संघटित करनेमें अत्यन्त पट्ट है।। १।। अहा! हा! जो सैकड़ीं श्रृतियों और वेदान्त-वाक्योंके शोधक हैं, उन्हें भी माया घन आदिका छोम दिखाकर तुरंत हतना कलुपित कर देती है कि उनमें और पश्च आदिमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। अहो! वह कैसी अघटितघटना-पटीयसी (अतम्भवको सम्भव कर दिखानमें समर्थ) है।।२॥ जो सुखस्वरूप, चिन्मय, अखण्ड योधक्य और आदितीय है, उसे भी आवाश और अप्रि आदिहारा निर्मित तथा

सागरके समान विस्तृत संसाररूप चक्रमें बालकर ले निरन्तर भटकाती रहती है, वह माया अधिट घटनाको भी संघटित करनेमें अध्यन्त पट्ट है ॥ ३ ॥ ३ गुण, वर्ण और जातिके मेदसे रहित चिदानन्दस्वरूप है, उस भी माया बाह्मण, वैश्व आदिका अभिमान भरकर स्त्री-पुः गेहिविषयक मोह उत्पन्न कर देती है। अहो ! वह के असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेमें कुशाल है ॥ ४॥ अख्य परमात्मामें भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन मेदोंकी रच करके विद्वानोंके हृदयमें भी हरि-इर्ग्वषयक मेदकी भाव सुस्दक्तर माया उन सबको मनमाने रूपमें नचाली है। अहं वह अबटित्वरनाके निर्माणमें कितनी पट्ट है ॥ ५॥

( मायापञ्चक सम्पूर्ण )

### उपदेशपञ्चकम्

वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म सनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपिचितिः काम्ये मितस्त्यज्यताम्। पापोधः परिध्यतां भवसुखे दोषोऽनुसंघीयता-मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्॥ १॥

विधीयतां भगवती भक्तिईहा खड़: खत्स् घीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दढतरं कर्माशु संत्यज्यताम्। प्रतिदिनं तत्पादुका सद्विद्वा<u>न</u>ुपसृप्यतां सेन्यतां श्रुति शरोदाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥ ब्रह्मै काक्षरमर्थ्यतां वाक्य:र्थश्च विचार्यतां શ્રુતિ**રાિ**ર:પક્ષ: समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंघीयताम्। विभाज्यतामहरहगर्वः परित्यज्यतां ज्ञह्यास्मीति देहेऽहंमतिरुज्झ्यतां व्यजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥ चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां **भुद्**व्याघिश्च स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम्। शीतोष्णादि विषद्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता-मौदासीन्य**म**भीप्स्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सुज्यताम् ॥ ४ ॥ परतरे चेतः समाधीयतां सुखमास्यतां पकान्ते तद्वाधितं हश्यताम् । पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं चितिबलान्नाप्युत्तरैः दिलष्यतां प्रविलाप्यतां त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्॥५॥ प्रारब्धं

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ उपदेशपन्नकं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तनी शास्त्री )

प्रतिदिन वेद पढ़ों । वेदोक्त कर्मोंका मलीमाँति अनुष्ठान करों । उन्हीं कर्मोंद्वारा भगवान्की पूजा करों । सकाम कर्ममें मन न लगाओं । पापराधिकों धो डालों । सांसारिक सुखर्में दोपका विचार करों । आत्मज्ञानकी इच्छा दृढ़ करों और अपने घरसे शीव्रनिकल जाओं ॥ १ ॥ सत्पुरुषोंका सङ्ग करों । अपने हृदयमें भगवान्की सुदृढ़ मिक्त धारण करों । शम, दम आदिका सुदृढ़ परिचय प्राप्त करों । कर्मोंको शीव्र त्याग दों । श्रेष्ठ विद्वान् गुरुकी शरण लों । प्रतिदिन उनकी चरणपादुकाका सेवन करों । एकमात्र अक्षरब्रह्मके बोधके लिये प्रार्थना करों और वेदान्तशास्त्रका वचन सुनों ॥ २ ॥ वेदान्त-वाक्योंक अर्थपर विचार करों । उपनिषद्के पक्षका आश्रय लों । कुतर्करे विरत हो जाओं । वेदानुमोदित तर्कका अनुसरण करों । में ब्रह्म हूँ ऐसा प्रतिदिन चिन्तन करों । अभिमान छोड़ों । शरीरमें ब्रह्म हूँ ऐसा प्रतिदिन चिन्तन करों । अभिमान छोड़ों । शरीरमें

अहंबुद्धिका त्याग करो और विद्वानोंके साथ विवाद न करों । ३॥ श्रुषारूपी रोगकी चिकित्सा करो । प्रतिदिन भिक्षारूपी औषघ खाओ । स्वादिष्ट अन्नकी याचना न करो । भाग्यवरा जो कुछ मिल जाय, उसीसे मंतुष्ट रहो । शीत और उण्ण आदिको पूर्णरूपसे सहन करो । व्यर्थकी वार्ते न बोलो । उदासीन वृत्तिकी अभिलाषा रक्खो । लोगोंपर कृपा करना या उनके प्रति निष्टुर व्यवहार करना छोड़ दो ॥ ४॥

एकान्तमें सुखसे आसन लगाकर वैटो । परातर परमात्मामें चित्त लगाओ । सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माका दर्गन करो । इस जगत्को परमात्मभावसे वाधित देखो । शानवल्धे पूर्वकर्मोंका लय करो । भावी कर्मोमें आसक्त न होओ। धेर जीवनमें प्रारब्धका उपभोग करो और परव्रदारूपसे सदा शित रहो ॥ ५॥

( उपदेशपञ्चक समाप्त )

धन्याष्टकस्

तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सुनिश्चितार्थम्। ते घम्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः शेषास्तु अमनिलये परिभ्रमन्तः॥ १॥ आदौ विजित्य विषयान् मदमोहरागद्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्याः। शात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्याकान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति घन्याः॥ २॥ त्यक्तवा गृहे रतिमघोगतिहेतुभूतामात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिवन्तः। वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः॥ ३॥ त्यक्तवा ममाहमिति बन्धकरे पदे हे मानावमानसदशाः समदर्शिनश्च। कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः॥ ४॥ त्यक्तवैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः। ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंशं धन्या द्विजा रहसि हृद्यवलोकयन्ति॥ ५॥ नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकवीजम्। यैर्ज्ञह्य तत् सममुपासितमेकचित्तैर्धन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धाः॥ ६॥ अज्ञानपङ्कपरिमन्नमपेतसारं दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम्। संसारवन्धनमनित्यमवेश्य धन्या ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति॥ ७॥ शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैरेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः साकं वतेषु विदितात्मपदस्वरूपं तद्वस्तु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः॥ ८॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाःचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवतपूज्यपादिश्चित्रस्य श्रीमञ्छङ्गरभगवतः कृतौ धन्याष्टकं सम्पूर्णम् ॥
( अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजो शास्त्री )

ज्ञान वह है, जो इन्द्रियोंको छान्त करनेवाळा हो । श्रेय वह है, जो उपनिषदोंमें भलीभाँति निश्चित किया गया हो। इस पृथ्वीपर वे मनुष्य धन्य हैं, जिनकी सारी चेष्टाएँ निश्चित ही परमार्थके लिये होती हैं। शेष सभी लोग भ्रमकी दुनियामें भटक रहे हैं ॥ १॥ पहले विषयोंको जीतकर तथा मद, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रुओंको परास्त करके फिर योगयाम्राज्य प्राप्त करके शास्त्रका मत जानकर परमात्मविद्यारूपी प्रेयसीके संगम-सुन्वका अनुभव करते हुए धन्य पुरुष वनरूपी गृहमें विचरते हैं ॥ २ ॥ घरमें होनेवाली आसक्ति अधोगतिका हेतु है । उसे त्यागकर स्वेच्छानुसार उपनिपदोंके अर्थभूत ब्रह्मरसका पान करते हुए वीतराग हो विपयभोगोंकी इच्छा न रखकर घन्य मानव एकान्त स्थानोंमें विरक्तोंके साथ विचरते हैं ॥ ३॥ मेरा और में—ये दो वन्धनमें डालनेवाले भाव हैं। इन दोनोंको त्यागकर मान और अपमानमें तुल्य और समदर्शी हो अपनेसे भिन्न दूसरे ( ईश्वर ) को कर्ता

मानकर कर्मफलोंको उन्हींके अर्पण कर देते हैं ॥ ४॥ तीनों एषणाओंका त्याग करके मोक्षमार्गपर दृष्टि रखकर भिक्षारूपी अमृतसे शरीरयात्राका निर्वाह करते हुए धन्य द्विज एकान्तमें बैठकर अपने हृदयमें परात्पर परमात्म-संज्ञक ज्योतिका दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ जो न असत् है न सत् है। न सदसद्भुप है। न महान् है न सूक्ष्म है। न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है, जो अकेला ही सबका आदिकारण है, उस ब्रह्मकी जिन लोगोंने एकचित्त होकर उपासना की है, वे धन्य महानुभाव विराज रहे हैं। दूसरे लोग संसाररूपी वन्धनमें वॅधे हुए हैं ॥ ६॥ यह संसाररूपी रज्ज़ अज्ञानरूपी पक्कमें हूबी हुई, सारहीन, दुःखका घर और जन्म, मृत्यु एवं जरामें आसक्त है। इसे अनित्य देखकर घन्य पुरुष ज्ञानरूपी खड्गसे छिन्न-भिन्न करके परमात्मतद्भवको निश्चित-रूपसे जान होते हैं ॥ ७ ॥ जो शान्त हैं जिनकी बुद्धि परमात्माके सिवा अन्यत्र नहीं जाती, जिनका स्वभाव मधुर है, जिनके मनमें जीवात्मा और परमात्माके एकत्वका निश्चय हो 38

या है और जो सर्वया मोहरहित हैं, ऐसे महात्माओंके साथ भलीभाँति चिन्तन करते जानकर निरन्तर उसीका नर्भे रहकर धन्य पुरुष आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्माको

(धन्याष्टक समाप्त)

---

# दशश्लोकी स्तुति

साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्ब त्वदीया वयं साम्बं स्तौमि सुरासुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः। साम्वायास्तु नमो मया विरचितं साम्वात्परं नो भजे साम्बस्यानुचरोऽस्म्यहं मम रतिः साम्बे परव्रह्मणि ॥१॥ विष्ण्याद्याश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः खयं यं शम्भुं भगवन् ! वयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वरः। खखस्थानियोजिताः सुमनसः खस्था बभूवुस्ततस्तस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥२॥ क्षोणी यस्य रथो रथाङ्गयुगलं चन्द्रार्कविम्बद्वयं कोदण्डः कनकाचलो हरिरमूद्वाणो विधिः सार्राथः। त्णीरो जलधिईयाः श्रुतिचयो मौर्ची भुजङ्गाधिपस्तस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥३॥ येनापादितमङ्गजाङ्गभसितं दिव्याङ्गरागैः समं येन खीकृतमञ्जसम्भवशिरः सौवर्णपात्रैः समम्। येनाङ्गीकृतमच्युतस्य नयनं पूजारविन्दैः समं तिस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि॥४॥ गोविन्दाद्धिकं न दैवतमिति प्रोचार्य हस्ताबुमाबुद्धृत्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां वरः। यस्य स्तम्भितपाणिरानितकृता नन्दीश्वरेणाभवत् तस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परव्रह्मणि ॥५॥ आकाशिश्चिकुरायते दशदिशाभोगो दुकूलायते शीतांशुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः सह्णायते। वेदान्तो निलयायते सुविनयो यस्य स्वभावायते तस्मिन्मे हृद्यं सुस्नेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥६॥ सहस्रनामनियमादस्भोरुहैरर्चयन्नेकेनापचितेषु नेत्रकमलं नैजं सम्पूज्यासुरसंहति विदलयंस्त्रैलोक्यपालोऽभवत् तिसान्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्वे परव्रह्मणि॥७॥ शौरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्शने चक्रे यो दयया समस्तजगतां नाथं शिरोदर्शने। मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसस्वरूपं विधि तस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि॥८॥ यस्यासन् घरणीजलाग्निपवनव्योमार्कचन्द्रादयो विख्यातास्तनवोऽप्रघा परिणता नान्यत्ततो वर्तते । ओंकारार्थविवेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तुर्य्यं शिवं तिसन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्वे परव्रह्मणि॥९॥ विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रभृतयः सर्वेऽपि देवा यदा सम्भूताज्ञलधेर्विषात्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम्। तानार्त्ताञ्चारणागतानिति सुरान् योऽरक्षदर्द्वक्षणात् तिसनमे हृदयं सुखेन रमतां साम्वे परव्रह्मणि ॥१०॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता दशश्लोकी सम्पूर्णा ॥ (अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

अम्बा पार्वतीसहित भगवान् शिव हमारे कुलदेवता हैं। जीवरूपी पशुओंके स्वामी साम्बसदाशिव ! हमलोग आपके भक्त हैं, हम अम्बिकासहित महेश्वरकी स्तुति करते ृं। अम्बासहित भगवान् शिवने कितने ही देवताओं, असुरों और नागोंका उद्धार किया है। हमने अम्बिका-तिहत महादेवजीके लिये नमस्कार किया है। अम्बासहित भगवान् शिवके सिवा दूसरे किसी देवताका हम भजन नहीं करते । हम केवल साम्बसदाशिवके ही सेवक हैं। अम्बासहित परब्रह्म परमात्मा शिवमें मेरा सदा अनुराग वना रहे॥ १॥ विष्णु आदि सब देवता जव असुरोंके तीनों पुरोंको जीतनेमें स्वयं असमर्थ हो गये, तव जिन भगवान् शहरके पास आकर यों वोले—'भगवन् ! हम तो पग्न हैं, आर ही हमारे पति या ईश्वर हैं। उनकी यह प्रार्थना सुनकर जिन्होंने सव देवताओंको सान्त्वना दे त्रिपुरका नाग करके सबको अपने-अपने स्थानमें नियुक्त किया, जिससे वे सभी स्वस्य हो सकें। उन्हीं साम्यसदाशिव परत्रहा परमात्मामें

मेरा हृदय सुखपूर्वक रमता रहे ॥ २ ॥ त्रिपुर-विनाशके समय पृथ्वी जिनका रथ हुई, चन्द्रमण्डल और सूर्यमण्डल जिनके रथके दो पहिंचे बने, मेरुपर्वत धनुष बना, स्वयं भगवान् विष्णु वाण वनंगये, ब्रह्माजी जिनका रथ हाँकनेके लिये सारिथ हए, समुद्रने तरकसका काम सँभाला, चारों वेद चार घोडे वन गये और नागराज अनन्तने जिनके धनुषकी प्रत्यञ्चाका रूप धारण किया, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ३॥ जिन्होंने कामदेवके शरीरको भस्म बनाकर उसे दिव्य अङ्गरागोंके समान स्वीकार किया है, जिनके द्वारा अङ्गीकार किया हुआ ब्रह्माजीका मस्तक ( जो कपालके रूपमें शिवजीके हाथमें है) सुवर्णपात्रके समान महत्त्व रखता है तथा जिन्होंने पूजापर चढ्नेवाले कमलपुष्पोंके समान भगवान विष्णुके एक नेत्रको भी अङ्गीकार कर लिया, उन्हीं साम्ब-सदाशिव परब्रह्ममें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ४॥ एक समय मुनिश्रेष्ठ न्यास दोनों बाँहें ऊपर उठाकर बड़े जोरसे यह घोषणा करते हुए कि 'भगवान् विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं हैं भगवान शिवके समीप गये। उस समय जिनके सेवक नन्दीश्वरने ही उनकी उन बाँहोंको स्तम्भित कर दिया, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्ब-सदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ ५ ॥

आंकाश जिनके लिये केश-कलापका काम दे रहा है, दसों दिशाओंका विस्तार जिनके लिये वस्त्र-सा बना हुआ है, शीतरिक्ष चन्द्रमा जिनके मस्तकपर पुष्पमय आभूषण-से प्रतीत होते हैं, अक्षय आनन्द जिनका खरूप ही है, वेदान्त जिनका विश्राम-स्थान है तथा अत्यन्त विनय जिनका स्वभाव-सा है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन सुख़से रमता रहे ॥६॥ भगवान् विष्णु जिनके सहस्र नामोंद्वारा एक-एक नामसे एक-एक कमलपुष्प चढ़ानेका नियम लेकर कमलों-द्वारा पूजा करने लगे और एक कमल घट जानेपर अपने कमलोमम नेत्रको ही निकालकर उन्होंने जिनके युगल चरणार-विन्दोंपर चढ़ा दिया और संकल्पित पूजन सम्पन्न किया तथा उसी पूजनकी महिमासे वे असुरसमृहका विनाश करते हुए तीनों लोकोंके रक्षक हो गये, उन्हीं परब्रह्मखरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदयं सुखपूर्वक रमता रहे॥ ७॥ जिन्होंने अपने चरणारविन्दोंका पता लगानेके पाताललोकतक गये हुए वाराहरूपधारी श्रीविष्णुको भुद्दे आपके श्रीचरणोंका दर्शन न हो सका इस प्रकार सत्य बोलनेपर दया करके सम्पूर्ण जगत्का अधिपति बना दिया और मस्तक-दर्शनके विषयमें झूठ बोलनेपर हंसरूपधारी ब्रह्माको सर्वथा अपूज्य ही बना दिया, उन परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ८ ॥ पृथ्वी, जल, अधि, वायु, आकाश, सूर्य और चन्द्रमा और्दि जिनके आठ प्रिविद्ध शरीर बताये गये हैं। इन आठोंके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ॐकारके अर्थका विवेचन करनेवाली माण्डूक्य श्रुंति भी जिन भगवान् शिवको तुरीय बताती है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्वसदाज्ञिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ९॥ जब समुद्रसे प्रकट हुए विषसे विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि सब देवता पराजित हो तुरंत ही भगवान् ज्ञिवकी शरणमें गये, उस समय जिन्होंने विषपान करके आधे ही क्षणमें उन पीड़ित एवं शरणागत देवताओंकी रक्षा कर ली, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ १०॥

(दशस्रोकी स्तुति सम्पूर्ण)



# षट्पदी-स्तोत्रम्

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयस्गतृष्णाम् । भूतद्यां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥ दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसचिदानन्दे । श्रीपतिपदारिवन्दे भवभयखेदिव्छदे वन्दे ॥ २ ॥ सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरङ्गः क्रचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३ ॥ उद्धृतनग नगभिद्गुज द्गुजकुलामित्र मित्रशशिद्धे । दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥ मत्यादिभिरवतारै रवतारवतावता सदा वसुधाम् । परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारिवन्द गोविन्द। भवजलिधमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे॥
- नारायण करणामय शरणं करवाणि तावको चरणौ। इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु॥
॥ इति श्रीमत्परगहंसपरिम्नाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवतपूज्यपादिश्चित्रस्य श्रीमच्छद्धरभगवतः कृतौ षटपदीस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥
( अनुवादक—पं० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी)

हे विष्णो! (मेरे) अविनयको दूरकरो, मनको दमन करो, विषयरूपी मृगतृष्णा (के मोह) को शमन करो। भृतों (प्राणियों) के प्रति दयाके भावका विस्तार करो, (और मेरा) संसारसागरसे उद्धार करो।। १॥ सुरधुनी (गङ्गा) रूपी मकरन्द या मधुसे युक्त (जिन युगल चरण-कमलोंके) परिमलका सम्भोग ही सिचदानन्दरूप है, जो संसारभयसे उत्पन्न खेदके नाशक हैं, श्रीपित भगवान् विष्णुके उन चरणकमलोंकी मैं वन्दना करता हूँ॥ २॥ हे नाथ! सुझमें और तुममें भेद न होनेपर भी में तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि (समुद्र और तरङ्गमें भेद न होनेपर भी) समुद्रका अंश तरङ्ग होता है, तरङ्गका अंश समुद्र कदापि नहीं होता॥ ३॥ जिन्होंने गोवर्द्धन पर्वत-

को उठा लिया, जो पर्वतोंका छेदन करनेवाले इन्द्रके हें (अर्थात् उपेन्द्र) हैं, जो दनुजकुलके शत्रु हैं; सूर्य जिनके चक्षु हैं, हे प्रभो ! आपका साक्षात्कार होनेपर क्य (जन्म-मरण) का तिरस्कार नहीं होता ? ॥ ४॥ हे परमे मत्स्यादि अवतारोंके द्वारा (तुमने) सदा ही वसुधाका पित्रालन हैं, भनतापसे भयभीत में तुम्हारेद्वारा परिपालन हूँ ॥ ५ ॥ हे दामोदर ! हे गुणोंके मन्दिर, हे सुन्दर कमलविशिष्ट ! गोविन्द ! संसारसमुद्रके मन्यनमें मन्दर स्वरूप ! तुम मेरे परम भयको दूर करो ॥ ६ ॥ हे नागय करुणामय ! मैं तुम्हारे उभय चरणोंकी शरण लेता हूँ । या पदोंकी समष्टिरूप अमरी सदा मेरे मुखकमलमें वास करे ॥ पदोंकी समष्टिरूप अमरी सदा मेरे मुखकमलमें वास करे ॥ प

( षट्पदीस्तोत्र सम्पूर्ण )

# श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रस्

श्रियारिष्ठण्रे विष्णुः स्थिरचरगुरुर्वेद्विषयो **घियां** साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्तान्जनयनः। गदी शङ्की चक्री विमलवनमाली स्थिरक्चिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविपयः॥१ यतः सर्वे जातं वियद्निलमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा। लये सर्व खिस्मन् हरित कलया यस्तु स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः॥२ असूनायम्यादो यमनियममुख्यैः सुकरणैर्निरुध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम्। यमीडिय पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ शरण्यो छोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः॥३ पृथिन्यां तिष्ठन् यो यमयति महीं वेद न धरा यमित्यादौ वेदो वदित जगतामीशममलम्। नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षद्मसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः॥४। महेन्द्रादिदेंचे जयति दितिजान् यस्य बलतो न कस्य खातन्त्रयं कविदिप कृतौ यत्कृतिमृते। कवित्वादेगर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो छोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः॥५॥ विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां शुकरमुखां विना यस्य ज्ञानं जनिसृतिभयं याति जनता। विना यस्य स्मृत्या कृमिशतज्ञिनं याति स विभुः शरण्यो लोकेशो सम भवतु कृष्णोऽक्षिविपयः॥६॥ शरणशरणो भ्रान्तिहरणो घनश्यामो रामो वजशिशुवयस्योऽर्जुनसन्तः। नरातङ्कोट्टङ्कः जनक उचिताचारसुखदः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविपयः॥७॥ **स्वयम्भूभू**तानां यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधूगजः। सतां धाता स्वच्छो निगमगुणगीतो वजपतिः शरण्यो छोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः॥८॥ मातृमोक्षार्थमाद्यः। शङ्करेण श्रुतिविशद्गुणोऽसौ हरिरखिलात्माराधितः शङ्खन्यमाञ्जहस्तः॥ ९ ॥ खगुणचृत आविर्वभृव उदारः श्रीयुक्त ॥ श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्गरभगवतः कृतौ श्रीकृष्णाष्टयस्तोत्रं सन्पूर्णस् ॥

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जो चराचरं जगत्के गुरु, वेदप्रतिपाद्य, लक्ष्मीके द्वारा आश्विष्ट श्रीविष्णु हैं, जो बुद्धियोंके साक्षी, शुद्धस्वरूप, असुरोंका नाश करनेवाले, कमलनयन, गदा, शङ्ख और चक्र वारण करनेवाले श्रीहरि हैं, वे लोकाधिपात, सबको शरण देनेवाले, स्वच्छ वनमाला धारण करनेवाले, नित्योज्ज्वल-दीप्ति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों (सुझे दर्शन प्रदान करें)॥१॥

आकारा, वायु आदिका परिणाम स्वरूप यह सारा जगत् जिससे उत्पन्न हुआ है, स्थितिकालमें जो मधुसूदन निज-सुखांराके द्वारा सबका पाळन करते हैं तथा प्रलयकालमें जो अपनी एक कलाके द्वारा सबको अपनेमें विलीन कर लेते हैं, वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले विभु श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ २॥

उत्तम बुद्धिवाले मुनिगण पहले प्राणसंयम करके यम-नियमादि श्रेष्ठ साधनोंके द्वारा इस चित्तका निरोध करके दृदयमें पूर्णतः विलीन कर जिन स्तवन करने योग्य मायाधि-पतिको देखते हैं, वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों॥ ३॥

पृथिवीपर रहते हुए जो इस पृथिवीको नियमित करता है, परंतु पृथिवी जिसको नहीं जानती; ध्यः पृथिव्यां तिष्ठन्' हत्यादि खलोंमें श्रुति जिनको निरञ्जन, जगदीस्वर, नियन्ता और ध्येय कहती है; जो देव-मुनि-मानवोंको मोक्ष प्रदान करने-वाले और सबको शरण देनेवाले हैं, वे लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ४॥

जिनके वलसे इन्द्रादि देवता दैत्योंपर विजय प्राप्त करते हैं, जिनके किये बिना कहीं किसीभी कार्यमें किसीका स्वतन्त्र कर्तृत्व नहीं है, जो दिग्विजयी पण्डितोंके कवित्व आदिके गर्वको हर छेते हैं, वेसबको शरण देनेबाले छोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों॥५॥

जिनके ध्यानके विना जीव शुकर आदि पशुयोनिको प्राप्त होता है, जिनको जाने बिना छोग जन्म और मरणके भयको प्राप्त होते हैं, जिनको स्मरण किये बिना शत-शत जन्मोंतक कृमियोनि प्राप्त होती है, वे सबको शरण देनेवाछे छोकाधिपति सर्वव्यापी श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों।। ६॥

जो भक्त-जनकी भीति हर लेते हैं, रक्षकोंके भी रक्षक हैं, जगत्की भ्रान्तिको हर लेते हैं, जो धनके समान स्याम-द्युति हैं, लोकोंको सुख देनेवाले हैं, वज-बालकों- के मित्र हैं, अर्जुनके सखा हैं, स्वयंभू हैं, सब प्राणियोंके उत्पादक हैं, सदाचारी पुरुषोंको सुख प्रदान करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों॥ ७॥

जब-जब जगत्में क्षोम पैदा करनेवाली धर्मकी ग्लानि होती है, तब-तब अज होते हुए भी जो त्रिलोकीके स्वामी श्रारि धारण करके धर्मकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं, जो साधु पुरुषोंके रक्षक हैं, निर्विकार हैं, जिनके गुणोंका कीर्तन वेदादि शास्त्र करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले, लोकाधिपति वजपित श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ८॥

परिवाजकप्रवर श्रीशङ्कराचार्यने जव माताकी मुक्तिके निमित्त इस प्रकार श्रुतिवर्णित गुणवाले अखिल जगत्की आत्मा श्रीहरिकी आराधना की, तव वे निजगुणोंके सहित शङ्क, चक्र, कमल हायमें लिये श्रीसम्पन्न उदार रूपमें उनके सामने आविर्मृत हुए ॥ ९॥

( श्रीकृष्णाष्ट्रक सम्पूर्ण )

## भगवन्मानसपूजा

हृदम्भोजे कृष्णः सजलजलदश्यामलतनुः सरोजाक्षः मुकुटकटकाद्याभरणवान्। स्रग्वी शरद्राकानाथप्रतिमवद्नः श्रीमुरलिकां वहन् ध्येयो गोपीगणपरिवृतः क्रङ्कमिवतः॥ १॥ हदयमायाहि भगवन् मणिवातभ्राजत् कनकबरपीढं पयोऽम्भोधेर्द्वापान्मम भज हरे। पादौ यदुकुलज नेनेन्मि सुजलैर्गृहाणेदं दूर्वाफलजलवद्ध्यं मुररिपो ॥ २॥ त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोऽतिशिशि**र**ं पञ्चामृतरचितमाष्ठावमघहम् । भजस्वेमं युनयाः कालिन्या अपि कनककुम्भिश्यतिमदं जलं तेन स्नानं कुरु कुरु कुरुष्वाचमनकम्॥३॥ सं वा अं ९३--

तडिद्वर्णे वस्त्रे विजयकान्ताधिहरण प्रलम्वारिभ्रातमृदुलमुपवीतं भज ललाहे पाहीरं मृगमद्युतं धारय हरे गृहाणेदं माल्यं शतदळतुळस्यादिरचितम्॥४॥ देव कल्ये। सहरदचरणाग्रेऽपिंतमिदं मुखं दीपेनेन्दुप्रभवरजसा दशाङ्गं धूपं इसौ पाणी वाणीपतिनुत सुकर्पूररजसा विशोध्याचे दत्तं सिळळिमिदमावाम नृहरे॥५॥ पड्रसचदखिलव्यञ्जनयुतं सुवर्णामत्रे गोधृतचषकयुक्ते स्थितमिदम्। सदातृप्ताननं यशोदासूनो त्वं परमद्ययाऽशान सिखिभिः प्रसादं वाञ्छद्भिः सह तद्यु नीरं पिव विभो ॥६॥ सचन्द्रं ताम्वूलं सुखशुचिकरं भक्षय हरे फलं खादु प्रीत्या परिमलवदाखादय चिरम्। कनकमणिजातं स्थितमिदं प्रदीपैरारातिं जलिधतनयाश्लिष्ट रचये॥७॥ सपर्यापर्याप्त्यै पुष्पैरतिसुरभिभिर्विल्वतुलसीयुतै इत्रेमं पुष्पाञ्जलिमजित ते विजातीयैः जनिपथगतश्रान्तिविदुषा ॥ ८॥ तव प्राद्धिण्यकमणमघविध्वंसि रचितं चतुर्वारं विष्णो नमस्कारोऽएाङ्गः सकलदुरितध्वंसनपदुः कृतं नृत्यं गीतं स्तृतिरिप रमाकान्त त इयम्। तव प्रीत्ये भूयादहमपि च दासस्तव विभो कृतं छिद्धं पूर्णं कुरु कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन्॥९॥ सदा सेव्यः कृष्णः सजलधननीलः करतले द्धानो दध्यन्नं तदनु नवनीतं मुरलिकाम्। कदाचित्कान्तानां कुचकलशपत्रालिरचनासमासकः क्षिग्धैः सह शिशुविहारं विरचयन् ॥१०॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं भगवन्मानसपूजनं सम्पूर्णम् ॥ ( अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

### भगवन्मानसपूजा ध्यान

भगवान्का ध्यान इस प्रकार करे—हृदयकमलके आसन-पर सजल जलधरके समान श्याम शरीरवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान हैं। उनके गलेमें वनमाला शोमा पा रही है। मस्तकपर मुकुट, हाथोंमें कंगन तथा अन्यान्य अङ्गोंमें उन-के योग्य आमूषण धारण किये हुए हैं। शस्तकालके चन्द्रमाके समान उनका मनोरम मुख है। वे हाथमें मुरली धारण किये हैं। केसरयुक्त चन्दनसे उनका श्रङ्गार किया गया है और गोपियाँ उन्हें चारों ओरसे धेरकर खड़ी हैं॥ १॥

### आवाहन-आसन-पाद्य-अर्घ्य

भगवन् ! श्वीरसागरके द्वीपसे मेरे हृदयमन्दिरमें पदार्पण कीजिये । हरे ! रत्नसमृहोंसे जिटत सुन्दर स्वर्णमय सिंहासनपर विराजमान होइये । यदुकुलितलक ! मैं सुन्दर चिह्नोंसे सुशोभित आपके दोनों चरणोंको शुद्ध जलसे पखार रहा हूँ । मुरारे ! दूर्वा, फल और जलसे संयुक्त यह अर्घ्य प्रहण कीजिये ॥ २॥

आचमन, पञ्चामृत-स्नान, शुद्धोदक-स्नान और पुनराचमन

उपेन्द्र । आप गङ्गाजीके अत्यन्त श्रीतळ जळका आचमन

कीजिये। पापहारी प्रभो ! यह पञ्चामृतसे तैयार किया हुआ तरल पदार्थ आपके स्नानके लिये प्रस्तुत है। इसके पक्षति सोनेके घड़ोंमें रक्त्वा हुआ जो यह गङ्गा और यमुनाका जल है, इससे शुद्ध स्नान कीजिये। तदनन्तर पुनः आचान कीजिये। रा

# वस्त्र, यज्ञोपवीत, चन्दन और माला

अर्जुनके प्रिय मित्र ! और सबकी मानसिक चिन्ता रूर करनेवाले श्रीकृष्ण ! आप विद्युत्के समान रंगवाले ये रो पीताम्बर धारण कीजिये । बलरामजीके छोटे भैया ! यर कोमल यज्ञोपवीत भी गलेमें डाल लीजिये । हरे ! अमे ललाटमें कस्त्रीमिश्रित चन्दन धारण कीजिये। साथ ही कमल और तुलसी आदिसे निर्मित यह सुन्दर माला ग्रहण कीजिये ॥४॥

# धूप, दीप, करशुद्धि और आचमन

सत्पुरुषोंको वर देनेवाले चारु चरणोंसे मुशोभित श्रीहरे ! आपके आगे यह दशाङ्ग-धूप समर्पित है। देव ! श्रं कपूरकी रजसे परिपूर्ण दीपकद्वारा आपकी मुख्यान्ति। उद्दीत कर रहा हूँ । वाणीपित ब्रह्माजीके द्वारा प्रशंकित नृसिंहदेव ! सुन्दर कपूरचूर्णसे अपने इन दोनों कर-मार्थे। शुद्ध करके सामने रखे हुए इस जलको आचमनंक उपयोगमें लाइये ॥ ५॥

## नैवेद्य-निवेदन, आचमन-अर्पण

यशोदानन्दन ! गोघृतकी प्यालीसहित सोनेके पात्रमें रखा हुआ यह सम्पूर्ण व्यक्षनोंसे युक्त षड्रस भोजन प्रस्तुत है, जो सदा तृप्ति प्रदान करनेवाला है। आप अत्यन्त कृपा करके प्रसाद लेनेकी इच्छावाले सखाओंके साथ यह अन प्रहण करें। प्रभो ! तत्पश्चात् यह जल पी लें।। ६॥

## ताम्बूल, फल, दक्षिणा और आरती

हरे ! यह कर्प्रसिहत ताम्बूल मुखकी शुद्धि करनेवाला है । इसे भक्षण कीजिये । साथ ही स्वादिष्ठ और सुगन्धित इन फलोंका प्रेमपूर्वक देरतक आस्वादन कीजिये । लक्ष्मीसे आलिङ्गित श्रीहरे ! इस मानस-पूजाकी पूर्णताके लिये सुवर्ण और रत्नोंकी यह राशि यहाँ प्रस्तुत है । अब मैं अनेक उत्कृष्ट दीपकोंद्वारा आपकी आरती उतारता हूँ ॥ ७॥

### पुष्पाञ्जलि और प्रदक्षिणा

अजित श्रीकृष्ण ! मैं विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धित पुष्पों और विस्वपत्र तथा तुल्सी-दलोंद्वारा यह पुष्पाञ्जलि आपके मस्तकपर अर्पित करता हूँ । विष्णो ! जन्मके मार्गपर आनेसे जो दुःखा उठाना पड़ता है, उसे मैं जानता हूँ; इसीलिये मैंने आपकी चार बार परिक्रमा की है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है। ८।।

### साष्टाङ्ग प्रणाम, स्तुति, पूजा-समर्पण, क्षमा-प्रार्थना और नमस्कार

रमाकान्त ! सम्पूर्ण पापराशिका विष्वंस करनेमें समर्थ यह साष्टाङ्क प्रणाम आपको समर्पित है । आपकी प्रसन्नताके लिये यह नृत्यः, गीत तथा स्तुतिका भी आयोजन किया गया है । सर्वव्यापी प्रभो ! यह पूजन आपकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला हो । मैं आपका दास बना रहूँ । इस पूजनमें जो त्रुटि हो, उसे आप पूर्ण करें, पूर्ण करें । भगवन् ! आपको नमस्कार है ॥९॥

### उपसंहारकालिक ध्यान

जो अपने हायमें दही-मात, मक्खन और मुरली लिये हुए हैं और अपने स्नेही सखाओं के साथ वालोचित कीडाएँ करते हैं, जो कभी-कभी प्रेयसी गोपसुन्दरियों के कुचकलशोंपर पत्ररचना करने में आसक्त होते हैं, वे सजल जलधरके समान कान्तिवाले स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सदा सेवन करने योग्य हैं॥ १०॥

( भगवन्मानसपूजा सम्पूर्ण )

## श्रीअच्युताष्टकम्

रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। अच्युतं केशवं श्रीघरं माधवं गोपिकावल्लमं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १॥ अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्। सुन्दरं देवकीतन्दनं नन्दजं इन्दिरामन्दिरं चेतसा विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चिक्रणे रिक्मणीरागिणे जानकीजानये । कंसविष्वंसिने वंशिने ते नमः॥३॥ वल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित अच्युतानन्त हे माधवाघोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥ शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः। राक्षसक्षोभितः सीतया लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितोऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् ॥ ५ ॥ धेनुकारिष्टकानिष्ट<u>क</u>द् द्वेषिहा केशिहा कंसहद्वंशिकावादकः। स्रजाखेलनो वालगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥ ६ ॥ पूतनाकोपकः विद्युदुद्योतवत्प्रस्फुरद्वाससं प्रानुडम्भोद्वत्प्रोल्ळसिद्रग्रहम् । वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताङ्बिद्धयं चारिजाक्षं भजे॥ ७॥ कुन्तलैर्भाजमानाननं रलमौलि लसत्कुण्डलं गण्डयोः। कद्भणपोञ्च्यलं किङ्किणीमञ्जुलं स्यामलं तं भजे ॥ ८॥ हारकेयूरकं

अच्युतस्याष्टकं यः पटेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम् । वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमच्छद्भराचार्यकृतमच्युताष्टकं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

अच्युतः केशवः रामः नारायणः कृष्णः दामोदरः वासदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिकावल्लभ तथा जानकी-नायक श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ अच्युत, केशव, सत्यभामापतिः लक्ष्मीपतिः श्रीधरः राधिकाजीद्वारा आराधितः परम सुन्दर, देवकीनन्दन, नन्दकुमारका लक्ष्मीनिवास**्** में चित्तसे ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ जो विभु हैं, विजयी हैं, शङ्ख-चक्रधारी हैं, रुक्सिणीजीके परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी धर्मपत्नी हैं तथा जो वजाङ्गनाओंके प्राणाधार हैं, उन परम-पूज्य, आत्मस्वरूप, कंसविनाशक, मुरलीमनोहर आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ हे कुष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम ! हे नारायण ! हे रमानाथ ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाधाम ! हे अञ्यत ! हे अनन्त ! हे माधव ! हे अधोक्षज! ( इन्द्रियातीत ! ) हे द्वारकानाय ! हे द्रौपदी-रक्षक ! ( मुझ-पर कृपा कीजिये ) ॥ ४॥ जो राक्षसोंपर अति कुपित हैं। श्रीसीताजीसे सुशोभित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके कारण हैं, श्रीलक्ष्मणजीद्वारा अनुगत हैं, वानरोंसे सेवित हैं और अगस्त्यजीसे पूजित हैं, वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी

रक्षा करें ॥ ५ ॥ घेनुक और अरिष्टासुर आदिका और करनेवाले, शत्रओंका ध्वंस करनेवाले, केशी और कंसका हर करनेवाले, वंशीको बजानेवाले, पूतनापर कोप करनेवले यमुनातटविहारी बाल-गोपाल मेरी सदारक्षा करें॥६॥विदुर् प्रकाशके सहश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है। वर्ष कालीन मेघोंके समान जिनका अति शोभायमान शरीर है। जिनश वक्षःस्पल वनमालासे विभूषित है और जिनके चरणयुगह अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन श्रीहरिको मैं भजता हूँ॥॥।जिना मुख घुँघराली अलकोंसे सुशोभित है। मस्तकपर मैणिम्प मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलोंपर कुण्डल मुशोभित हो रहे हैं, उज्ज्वल हार, केयूर (बाजूबंद), कडूण और किङ्किणी-कलापसे सुशोभित उन मञ्जुलमूर्ति श्रीश्यामसुन्दर्को मै भजता हूँ ॥ ८॥ जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले और अमीष्ट फलदायक अच्युताष्ट्रकको प्रेम और श्रदाते नित पढ़ता है, विश्वम्भर, विश्वकर्ता श्रीहरि शीमही उसके वरी भूत हो जाते हैं।। ९ ॥

( अच्युताष्टक सम्पूर्ण )

# श्रीगोविन्दाष्टकम्

सत्यं श्वानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम्।
मायाकिल्पतनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्ष्माया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥१॥
मृत्कामत्तीहेति यशोदाताडनशैशवसंत्रासं व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम्।
स्तित्रम्यपुरमूलस्तम्मं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥२॥
त्रैविष्टपरिपुवीरहनं क्षितिभारहनं भवरोगहनं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम्।
त्रैविष्टपरिपुवीरहनं क्षितिभारहनं भवरोगहनं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम्।
त्रैविष्टपरिपुवीत्रहनेविशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥३॥
त्रोपालं भूलीलावित्रहगोपालं कुलगोपालं गोषीकेलनगोवर्धनभृतिलीलालितगोपालम्।
गोपिर्मण्डलगोष्टिन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोधीगोचरदुरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥४॥
गोपिर्मण्डलगोष्टिभेदं भेदावस्थमभेदामं शश्चद्रोखुरनिर्धृतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यम्।
भूद्धाभिक्तगृहीतानन्दमिचन्त्यं चिन्तितसद्भायं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥५॥
भूद्धाभिकगृहीतानन्दमिचन्त्यं चिन्तितसद्भायं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥५॥
भूद्धाभिकगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भायं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥५॥
स्नानव्याकुलयोषिद्धस्त्रमुपादायागमुपारूढं व्यादित्सन्तीरथं दिग्वस्ना दातुमुपाकर्यनं ताः।
निर्धृतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तःस्थं सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥६॥

कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं कालिन्दीगतकालियशिरसि सुनृत्यन्तं मुहुरत्यन्तम् । कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषध्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७ ॥ वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराध्यं वन्द्येहं कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहुदानन्दम् । वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं वन्द्याशेषगुणाध्यि प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८ ॥ गोविन्दाधकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णिति । गोविन्दाङ्गिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघो गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तःस्थं स समस्येति ॥ ९ ॥

इति श्रीमच्छद्भराचार्यविरचितं श्रीगोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम् ॥
 ( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जो सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त एवं नित्य हैं, आकाश्चसे भिन्न होनेपर भी परम आकाश-स्वरूप हैं, जो व्रजके प्राङ्गणमें रेंगते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रमसे रहित होकर भी बहुत ही थके-से प्रतीत होते हैं, आकारहीन होनेपर भी मायानिर्मित नानास्वरूप धारण किये विश्वरूपसे प्रकट हैं और पृथ्वीनाथ होकर भी अनाय (बिना स्वामीके ) हैं। उन परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ १ ॥ 'क्या तू यहाँ मिड्डी खा रहा है ?' यह पुछती हुई यशोदाद्वारा मारे जानेका जिन्हें शैशव-कालोचित भय हो रहा है। सिट्टी न खानेका प्रमाण देनेके लिये जो मूँह फैलाकर उसमें लोकालोक पर्वतसहित चौदहो भवन दिखला देते हैं, त्रिभवनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्भ हैं, आलोकसे परे ( अर्थात् दर्शनातीत ) होनेपर भी जो विश्वके आलोक ( प्रकाश ) हैं, उन परमानन्दस्वरूप, लोक-नाय, परमेश्वर गोविन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो दैत्य-वीरोंके नाशक, पृथ्वीका भार हरनेवाले और संसार-रोगको मिटा देनेवाले कैवस्य ( मोक्ष ) पदरूप हैं, आहाररहित होकर भी नवनीतभोजी एवं विश्वभक्षी हैं आभाससे पृथक होने-पर भी मलरहित होनेके कारण खच्छ चित्तकी वृत्तिमें जिनका विशेपरूपसे आभास मिलता है, जो अद्वितीय, शान्त एवं कल्याणस्वरूप हैं, उन परमानन्द गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ३॥ जो गौओंके पालक हैं, जिन्होंने पृथ्वीपर लीला करनेके निमित्त गोपाल-शरीर धारण किया है। जो वंश-द्वारा भी गोपाल (ग्वाला ) हो चुके हैं, गोपियोंके साथ खेल करते हुए गोवर्धन-धारणकी लीलासे जिन्होंने गोपजनोंका पालन किया या, गौओंने स्पष्टरूपसे जिनका गोविन्द नाम बतलाया था। जिनके अनेकों नाम हैं। उन इन्द्रिय तथा बुद्धिके अविषय परमानन्दरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ४ ॥ जो गोरीजनोंकी गोष्ठीके भीतर प्रवेश बरनेवाले हैं, भेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भारित होते हैं, जिन्हें सदा गायोंके खुरसे ऊपर उड़ी हुई धृलिद्वारा धूसरित होनेका सौभाग्य प्राप्त है। जो अद्धा और मक्तिसे आनन्दित होते हैं। अचिन्त्य होनेपर भी जिनके सद्भाव-का चिन्तन किया गया है। उन चिन्तामणिके समान महिमावाले परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो॥ ५॥ स्नानमें व्यत्र हुई गोपाङ्गनाओंके वस्त्र लेकर जो वृक्षपर चढ़ गये थे और जब उन्होंने वस्त्र लेना चाहा, तब देनेके लिये उन्हें पास बुलाने लगे, ( ऐसा होनेपर भी ) जो शोक-मोह दोनोंको ही मिटानेवाले ज्ञानस्वरूप एवं बुद्धिके भी परंवतीं हैं, सत्तामात्र ही जिनका शरीर है-ऐसे परमानन्दस्वरूप गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ६ ॥ जो कमनीय, कारणोंके भी आदिकारण, अनादि और आभासरहित कालसरूप होकर भी यसुनाजलमें रहनेवाले कालियनागके मस्तकपर बारंबार अत्यन्त सुन्दर नृत्य कर रहे थे, जो कालक्प होकर भी कालकी कलाओंसे अतीत और सर्वज्ञ हैं, जो त्रिकाल गतिके कारण और कल्लियुगीय दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं। उन परमानन्दस्वरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ७ ॥ जो चृन्दावनकी भूमिपर देवबृन्द तथा बृन्दा नामकी वनदेवताके आराध्यदेव हैं, जिनकी प्रत्येक लीला वन्दनीय है, जिनकी कुन्दके समान निर्मल मन्द मुसकानमें मुधाका आनन्द भरा है, जो मित्रोंको आनन्ददायी हैं। जिनका आमोदमय चरणयुगल समस्त वन्दनीय महा-मुनियोंके भी हृदयके द्वारा वन्दनीय है, उन अभिनन्दनीय अशेष गुणोंके सागर परमानन्दमय गोविन्दको नमस्कार करो॥८॥ जो भगवान् गोविन्दमें अपना चित्त लगाः गोविन्द ! अन्युत ! माधव ! विष्णो ! गोकुलनायक ! कृष्ण ! इत्यादि 'उन्चारण-पूर्वक उनके चरणकमलोंके ध्यानरूपौ सुधा-सिललसे अपना समस्त पाप घोकरं इस गोविन्दाष्टकका पाठ करता है, वह अपने अन्तः करणमें विद्यमान परमानन्दामृतरूप गोविन्दको प्राप्त कर लेता है॥ ९॥

( गोनिन्दाष्टक सम्पूर्ण )

ł

## शरणागतिगद्यभ

(यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मङ्क्मच्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । असाहरोभगवतोऽस्य द्यैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये॥)

( वन्दे वेदान्तकपूरिचामीकरकरण्डकम् । रामानुजार्यसूर्याणां चूडामणिमहर्निशम् ॥ )

भगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्कूपरूपगुणगणविभवैश्वर्यशीलाद्यनविधकातिशयासंख्येयकल्याणगुण-पद्मवनाल्यां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवद्यां देवदेवदिव्यमहिषीमिषिल गन्मातरमस्मन्मातरमशरण्यशरण्यामनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये । पारमार्थिकभगवश्चरणारिवन्द्युगर्छे ान्तिकात्यन्तिकपर्अक्तिपर्वानपर्मभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतिनत्यविश्वदत्तमानन्यप्रयोजनानविधकातिशयाति-.यभगवद्गुभवजनितानविकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकैंकर्पप्राप्तवपेक्षण रमार्थिकी भगवचरणारविन्दशरणागतिर्यथावस्थिताविरतास्तु मे। अस्तु ते । तयैव सर्वं सम्पत्सते । स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकखरूपखाभिमतानुरूपैकरूपा खिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकता**न** बन्त्यदिच्याद्भुतनित्यनिरवद्यनिरतिशयौज्ज्वत्यसौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यछाबण्ययौवनाद्यनन्तगुणनिघिदिव्य<sup>.</sup> १रूप स्वाभाविकानवधिकातिशयशानवळैश्वर्यवीर्यशक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्यमार्दवार्जवसौहार्दसाम्यकारूण्य-ाधुर्यगास्मीर्योदार्यचातुर्यस्थैर्यधैर्यशौर्यपराक्रमसत्यकामसंकल्पकृतित्वकृतश्रताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौध-ाहार्णव स्वोचितविविधविचित्रानन्ताध्वर्येनित्यनिरवद्यनिरितशयसुगन्धनिरितशयसुखस्पर्शनिरितशयौज्वत्य<sup>,</sup> केरीटमुकुटचृडावतंसमकरकुण्डलग्रेवेयकहारकेयूरकटकश्रीवत्सकौस्तुममुक्तादामोद्रवन्यनपीताम्वरकाञ्ची गुणनूपुराद्यपरिमितदिव्यभूषण स्वानुरूपाचिन्त्यशक्तिशङ्खकगदाशार्क्षाचसंख्येयनित्यनिरवद्यनिरितश्य-स्वाभिमतनित्यनिरवद्यानुरूपस्वरूपरूपगुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनविधकातिशयासं स्येय-कल्याणदिक्यायुघ कल्याणगुणगणश्रीवल्लभ एवम्भूतभूमिलीलानायक खच्छन्दानुवृत्तिसक्पिश्वितप्रवृत्तिभेदाशेषशेपतैकरित रूपनित्यनिरवद्यनिरतिशयक्षानिक्रियेश्वर्याद्यनन्तकल्याणगुणगणशेषशेषाशनगरुडप्रमुखनानाविधानन्तपरि-चारकपरिचरितचरणयुगळ परमयोगिवाङ्मनसापरिच्छेद्यखरूपस्वभाव साभिमतिविविधविचित्रानन्तभोग्य-भोगोपकरणभोगस्थानसमृद्धानन्ताश्चर्यानन्तमहाविभवानन्तपरिमाणनित्यनिरवद्यनिरतिशयवैकुण्ठनाथ, स संकरपानुविधायिसक्पिस्थितिप्रवृत्तिस्वरोषतैकस्वभाव प्रकृतिपुरुषकालात्मकविविधविचित्रानन्तभोग्यभोषतः वर्गमोगोपकरणभोगस्थानरूपनिखिळजगदुदयविभवळयळीळ सत्यकाम सत्यसंकल्प परव्रह्मभूत पुरुपोत्तम श्रीमन्तारायण श्रीवैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौदायश्वर्यसौन्दर्यमहोद्घे अनालोचितविद्योषाद्योषलोकदारण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यैकजलघे अनवरतविदित्तनिखिलमृत्जातः याथातम्य अशेषचराचरभूतनिखिलनियमननिरत अशेषचिद्चिद्वस्तुशेषीभूत निखिलजगदाघार अविल जगत्खामिन् असात्खामिन् सत्यकाम सत्यसंकलप सकलेतरविलक्षण अर्थिकलपक आप्रसम्ब धी-मन्नारायण अशारण्यशारण्य अनन्यशारणस्त्वत्पादारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये।

पितरं मातरं दारान्युत्रान्वन्धून्सखीनगुरूच् । रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥ सर्वधर्माश्च संत्यन्य सर्वकामांश्च साक्षरान् । लोकविकान्तचरणौ शर्णं तेऽवजं विभो ॥ गुरुस्त्वमेव । वन्धुश्च स्वमेव त्वमेव पिता त्वमेव देवदेव ॥ सर्व त्वमेव त्वमेव द्रविणं गुरुगरीयान् । त्वमेव त्वमस्य लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ चराचरस्य चितासि कुतोऽन्यो त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः

त्वामहमीशमीड्यम् । प्रसादये कायं प्रणिधाय प्रणस्य तस्मात प्रियायाहिस देव प्रिय: संख्युः सखेव पितेव पुत्रस्य मनोवाकायैरनादिकालप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरणभगवद्यचारभागवतायचारासह्यापचाररूप-नाविधानन्तापचारानारव्धकार्याननारव्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणांश्च सर्वानरोपतः क्षमस्व नादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नजगद्विषयं च विपरीतवृत्तं चाशेपविपयमयापि वर्तमानं र्तिष्यमाणं च सर्वे क्षमस्व । मदीयानादिकमेप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपतिरोधानकरीं विपरीतशानजननीं • विषयायाश्च भोग्यवुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां देवीं गुणमयीं मायां दासभृतः रणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय।

तेषां क्षानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि क्षानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ उदाराः सर्व एवैते क्षानीत्वात्मैव मे भतम् । आस्थितः स हिं युक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम् ॥ बहूनां जन्मनामन्त क्षानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्विमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ इत्यादिश्लोकत्रयोदितक्षानिनं मां कुरूष्व ।

'पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या छभ्यस्त्वनन्यया।' 'भक्त्या त्वनन्यया शक्यों' 'मङ्गक्तिं समते पराम' इति स्थानत्रयोदितपरभक्तियुक्तं मां कुरुष्व। परभक्तिपरज्ञानपरमभक्त्येकस्वभावं मां कुरुष्व। परभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतिनत्यविद्यादतमानन्यप्रयोजनानविधकातिशयपियभगवद-मुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोविताशेषशेषतैकरितक्रपनित्यकिकरो भवानि । एवम्भूत-ूर् मत्केंकयप्राप्त्युपायतयावक्त्हतसमस्तवस्तुविहीनोऽप्यनन्तर्ताद्वरोधिपापाक्रान्तोऽप्यनन्तमदीयापचार्यकोऽ-प्यनन्तासह्यापचारयुक्तोऽप्येतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीताहंकारविधृहात्मखक्षावाऽप्येतदुभयकार्यकारणभूता-नादिविपरीतवासनासम्बद्धोऽप्येतद्तुगुणप्रकृतिविशेषसम्बद्धोऽप्येतन्भूठाच्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकसुस-दुःखतद्भेतुतदितरोपेक्षणीयविषयानुभवज्ञानसंकोचरूपमचरणारविन्दयुगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञान-परमभक्तिविच्नप्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयचकात्वं केवळं मदीययैव द्ययानि इशेषविनप्रसहेतुकमञ्चरणा-रविन्द्युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरमिक्तपरज्ञानपरमभिकविद्यो मत्त्रसाद्छन्धमन्चरणारविन्द्युगलैकान्तिका-साक्षात्कृतयथावस्थितमत्वरूपरूपगुणविभूतिलीलोपकरण-त्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिर्मत्र्यसादादेव विस्तारोऽपरोक्षसिद्धमित्रयाम्यतामदनुभवो महास्यैकरसात्मखभावात्मखरूपो मदेकानुभवो महास्यैकप्रियः परिपूर्णानवरतित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानविधकातिशयप्रियमद्गुभवस्त्वं तथाविधमद्गुभवजनितानविध-कातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेपशेषतैकरित रूपनित्यिककरो भव। एवम्भूतोऽसि । आध्यात्मिकाधि-भौतिकाधिदैविकदुःखविद्यगन्धरहितस्त्वं द्वयमर्थानुसंधातेन सह सदैवं वक्ता यावच्छरीरपातमत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्ख । द्वारीरपातसमये तु केवलं मदीययैव दययातिप्रदुद्धो मामेवावलोकयन्नप्रच्युतपूर्वसंस्कार-मनोरथः जीर्णमिव वस्त्रं सुखेनेमां प्रकृति स्थूलसूक्ष्मक्तपां विस्ज्य तदानीमेव मत्यसादलन्धमञ्चरणारिवन्द-युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरक्षानप्रमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतित्यविशादतमानन्यप्रयोजनानवधिकाति-शयप्रीतिकारितारोपावस्थोचितारोपरोपतैकरितकपित्यिककरो मविष्यसि । मा ते भूदत्र संदायः।

'अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन' 'रामो द्विनीमिभाषते'। 'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो द्दाम्येतद् वतं सम॥' 'सर्वधर्मान् परित्यस्य मामेकं शरणं वज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिण्यामि मा शुन्तः॥' इति मयेव द्युक्तम्। अतस्त्वं तत्त्वतो मद्शानदर्शनप्राप्तिपु निस्संशयः सुखमास्त्व। सन्त्यकाले स्मृतिर्या तु तच केंद्वर्यकारिता। तामेनां भगवन्नय क्रियमाणां कुरुष्व मे॥ ॥ इति श्रीनद्वगवद्वानान्जानार्यविर्यन्तं शरणागित्वां सम्पूर्णम्॥

77 7

#### ( अनुनादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी ज्ञास्त्री )

( जिन्होंने नित्य-निरन्तर भगवान् नारायणके युगल चरणारविन्दरूपी सुवर्णके मोहसे उससे भिन्न सभी वस्तुओंको तिनकेके समान समझा था; तथा जो दयाके एकमात्र सागर थे, उन अपने गुरू भगवान् श्रीरामानुजाचार्यके चरणोंकी शरण र लेता हूँ ॥ १॥ )

( जो वेदान्तरूपी कर्पूरकी सुरक्षाके लिये सोनेकी भेटीके समान हैं, उन आचार्यस्थोंके चूदामणि श्रीरामानुजको मैं अइर्निश प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ )

जो भगवान् नारायणकी अभिरुचिके अनुरूप खरूप, रूप, गुणगण, वैभव, ऐश्वर्य और शील आदि असीम निरति-शय एवं असंख्य कल्याणमय गुणसमुदायसे सुशोभित हैं, जिनका कमलवनमें निवास है, जो भगवान विष्णुसे कभी अलग नहीं होतीं--नित्य-निरन्तर उनके हृदयधाममें निवास करती हैं, जिनमें कोई भी दोष नहीं है, जो देवदेव श्रीहरिकी दिव्य पटरानी, सम्पूर्ण जगत्की माता, हमारी माता और अशरणोंको शरण देनेवाळी हैं, उन भगवती श्रीदेवीकी मैं अनन्यदारण होकर शरण ग्रहण करता हूँ। भगवानके युगल चरणारविन्दोंके प्रति पारमार्थिक अनन्यभावा-पन्न, शाश्वत पराभक्ति, परज्ञान एवं परमभक्तिसे परिपूर्ण, निरन्तर उज्ज्वळतम, अन्य प्रयोजनसे रहित, असीम, निरित-श्य, अत्यन्त प्रिय भगवद्बोधजनित अनन्त अतिशय प्रीतिसे उत्पादित, सभी अवस्थाओंके अनुरूप, सम्पूर्ण दास्यभाव-विषयक अनुरागमय नित्य-कैंकर्यकी प्राप्तिकी अपेक्षासे पारमार्थिक भगवचरणारविन्दशरणागति मुझे निरन्तर यथार्थ-रूपसे प्राप्त हो । तुम्हें भी प्राप्त हो । उसीसे सब कुछ सम्पन्न होगा । भगवन् ! आप सम्पूर्ण हेय गुणगणोंके विरोधी सबके एकमात्र कल्याणमें ही दत्तचित्त हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे विलक्षण एकमात्र अनन्तज्ञानानन्दस्वरूप हैं। आपका दिन्य विग्रह स्वेन्छानुरूप, एकरस, अचिन्त्य दिन्य, अद्भुतः, नित्य-निर्मलः, निरतिशय औज्ज्वल्य (प्रकाशक्ष्पता)ः मोन्दर्य, सोगन्त्य, सोकुमार्य, छात्रण्य और योवन आदि अनन्त गुणोंका भंडार है। आप स्वामाविक असीम अतिशय ज्ञानः वळ, ऐश्वर्य, पराक्रम, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मृद्रता, सरळता, सौहार्द, समता, करणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता, स्थिरता, भेर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, सत्य-संकल्पता, सत्यकर्म तथा कृतज्ञता आदि असंख्य कल्याणसय

गुणसमृहरूप जलप्रवाहके महासागर हैं। आप अपने ही वं विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमयः, नित्य-निर्मेलः, निर्रात सुगन्धः निरतिश्चय सुखस्पर्शः निरतिशय औज्ज्वस्यते र किरीट, मुकुट, चूडामणि, सकराकृत कुण्डल, कण्डहार, वे ( भुजबन्ध ), कंगन, श्रीवत्स, कौस्तुम, मुक्ताहार, उ बन्धन, पीताम्बर, काञ्चीसूत्र तथा नूपुर आदि अपर्रिः दिन्य आभूषणींसे भूषित हैं। अपने ही अनुरूप अचि राक्तिसम्पन्न, राञ्च, चक्र, गदा, शार्ङ्ग-धनुष आदि असंग नित्य-निर्मल, निरतिशय कल्याणसय दिव्य आयुर्धोसे सम हैं । अपने अनुरूप नित्य, निरवद्य, इन्छानुरूप रू गुण, वैभव, ऐश्वर्य, शील आदि सीमारहित अतिशय असंर कल्याणमय गुणसमृहसे शोभायमान श्रीलक्ष्मीजीके प्रियत हैं। इन्हीं विशेषणोंसे विभूषित भूदेवी और छीछादेवीके। अधिनायक हैं। आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले त आपके संकल्पके अनुसार स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति भेदोंसे सम्पन्न, पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुसार्ग मर्तिमान खरूप नित्य-निरवद्य निरितशय ज्ञान, किया, ऐश आदि अनन्त कल्याणमय गुणसम्होंसे युक्त शेषनाग तथा शेष भोजी गरुड आदि अनेक प्रकारके अनन्त पार्धद और परिचार गण आपके युगल चरणारविन्दोंकी परिचर्या करते हैं। आपक स्वरूप एवं स्तमाव वड़े-वड़े योगियोंके भी मन और वाणीरे अतीत है, आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त भोग्य भोगसाधन और भोगस्थानोंसे सम्पन्न, अनन्त आश्चर्यमय अपार महावैभव और असीम विस्तारसे युक्त नित्य-निर्मल, निर्रात्यप वैकुण्ठलोकके अधिपति हैं। अपने संकल्पका अनुसरण करने वाली स्वरूपिश्यति और प्रवृत्तियोंमें सम्पूर्णता ही एकमात्र आवका स्वरूप है। प्रकृति, पुरुष और कालस्वरूप, विविध विचिन अनन्त मोग्य, भोक्तूवर्ग, भोगोपकरण और मोगस्यानहर निंखिल जगत्का उद्भव, पालन और मंहार आपकी हीटा हैं। आप सत्यकाम, सत्यसंकल्प, परश्रदास्वरूप, पुरुपोत्तमः महावैभवसम्मन श्रीमनारायण और श्रीवैकुण्टनाय हैं। अगार करुणा, सुशीळता, वत्सळता, उदारता, ऐश्वर्य और सीन्दर्यक महासागर हैं। व्यक्तिविशेषका विचार किये विना दी समूर्ण जगत्को घरण देनेके छिये प्रस्तुत रहते हैं। शरणागर्तीकी उपस पीड़ाओंको दूर करनेवाले हैं। श्ररणागतयत्यख्ताक एकगान समुद्र हैं। आपको सम्पूर्ण भृतींके यथार्थ खरूपका निरतार ज्ञान बना रहता है। आप ही समस्त जगत्कं आभार है।

सम्पूर्ण विश्वके और मेरे भी स्वामी हैं। आपकी कामना और लंकल्प सत्य होते हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से आप विलक्षण हैं। याचकों की मनोवाच्छा पूर्ण करने के लिये कल्पचृक्षके समान हैं। विपत्तिके समय सबके एकमात्र सखा—सहायक हैं। जिनके लिये कहीं भी शरण नहीं है, उन्हें भी शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण! मैं किसी दूसरेका आश्रय न लेकर केवल आपके युगल चरणार्यिन्दों की शरणमें आया हूँ। (यहाँ इस वाक्यको दो बार कहना चाहिये)।

प्रभो ! पिता, माता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, गुरु, रत्न, धन, धान्य, क्षेत्र, गृह, सम्पूर्ण धर्म, समस्त कामनाओं और अक्षरत्त्वको भी छोड़कर में (त्रिविकमरूपसे) सम्पूर्ण जगत्को लाँघ जानेवाले आपके युगल चरणोंकी शरणमें आया हूँ । देवदेव ! आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही वन्धु हैं, आप ही गृरु हैं, आप ही विद्या, आप ही धन और आप ही मेरे सर्वस्व हैं । अनुपम प्रभावशाली परमेश्वर ! आप इस चराचर जगत्के पिता हैं, आप ही इसके अत्यन्त गौरवशाली पूजनीय गुरु हैं । तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं हैं। फिर आपसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है । इसलिये में आपको प्रणाम करके अपने शरीरको आपके चरणोंमें डालकर स्तवन करनेयोग्य आप परमेश्वरको प्रसन्न करना चाहता हूँ । देव ! जैसे पिता पुत्रका, मित्र मित्रका और प्रियतम अपनी प्रेयसीका अपराध सह लेता है, उसी प्रकार आपके लिये भी मेरे अपराधोंको क्षमा करना ही उचित है ।

प्रभो ! मन, वाणी और शरीरद्वारा अनादिकालसे मेरे किये हुए असंख्य बार न करनेयोग्य काम करने और करने योग्य कार्य न करनेके अपराधिका, भगवदपराध, भागवतापराध और असह्य अपराधिका अनेक प्रकारके अगणित अपराधिकों, जिन्होंने अपना फलभोगदानरूप कार्य आरम्भ कर दिया है अथवा नहीं किया है, जो किये जा चुके हैं, किये जा रहे हैं अथवा किये जानेवाले हैं; उन सभी अपराधोंको निःशेषरूपसे क्षमा कर दीजिये । आत्मा और सम्पूर्ण जगत्के विषयमें अनादिकालसे जो विपरीत शान हमारे अंदर चला आ रहा है तथा सबके प्रति जो आज भी विपरीत वर्ताव चल रहा है और भविष्यमें भी चलनेवाला है, वह सब भी क्षमा कर दीजिये। मेरे अनादि कमोंके प्रवाहरूपमें जिनकी प्रचृत्ति दिखायी देती है, जो मगवत्स्वरूपको छिपा देनेवाली और विपरीत ज्ञान उत्पन्न करनेवाली है, जो अपने प्रति भोग्य-बुद्धि पैदा करती है, देह, इन्द्रिय और भोग्यरूपसे तथा अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे जिसकी स्थिति है,

आपकी उस त्रिगुणमयी दैवी मायाका मैं दासभावसे आश्रय लेता हूँ । 'भगवन् ! मैं आपका दास हूँ ।' यों कहनेवाले मुझ सेवकको आप इस संसारसागरसे उवारिये ।

'उनमें नित्ययुक्त और एकमात्र (मुझमें) भक्तिवाला ज्ञानी श्रेष्ठ है; क्योंकि मैं उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमें ही स्थित है। बहुत-से जन्मोंके अन्तमें ज्ञानवान् 'यह सब वासुदेव ही है' इस भावसे जो मेरी शरण प्रहण करता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।'

इन तीन श्लोकोंमें जिसके खरूपका वर्णन किया गया है। वैसा ही ज्ञानी मुझे बनाइये।

'पृथापुत्र अर्जुन ! वह परमपुरुष सचमुच अनन्य-भक्तिसे प्राप्त करने योग्य है। अनन्यभक्तिके द्वारा मैं तत्त्वसे जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ', 'मेरी पराभक्तिको प्राप्त होता है । मुझे इन तीनों स्थानोंपर बतायी गयी पराभक्तिसे सम्पन्न बनाइये । पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्ति ही जिसका एकमात्र स्वभाव-हो, ऐसा भक्त मुझे बनाइये। मैं पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्तिके फलस्वरूप प्ररिपूर्ण, अनवरत, नित्य उज्ज्वलतम, अन्य प्रयोजनसे रहितः अनन्त एवं अतिशय प्रिय भगवद्बोधजनितः सीमारहितः निरित्राय प्रीतिसे उत्पादित समग्र अवस्थाओंके अनुरूप सम्पूर्ण दास्यभावमय अनन्य अनुराग-का मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर होऊँ। प्रभो ! आप मुझे यह वर दीजिये कि 'यद्यपि तुम भेरे पूर्ववर्णित नित्य-कैंकर्यकी प्राप्तिके उपायरूपसे जितनी वस्तुएँ स्वीकृत हुई हैं, उन सबसे रहित हो, उस नित्य-कैंकर्यके विरोधी असंख्य पापोंसे दबे हए हो । मेरे प्रति अनन्त अपराधोंसे भरे हो । अनन्त असहा अपराधोंसे युक्त हो । इस कार्यरूप जगत्के कारणभूत अनादि विपरीत अहंकारसे यद्यपि तुम्हारा अपना स्वभाव अत्यन्त मृद्ध हो गया है । इस कार्य-कारणमय अनादि विपरीतवासनासे यद्यपि तुम वँधे हुए हो । उस वासनाके अनुरूप विशेष स्वभावने यद्यपि तुम्हें बाँध रखा है। उक्त वासनामूलक आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक सुख-दुःख, उनके कारण और उनसे भिन्न त्याज्य विषयोंके अनुभवरूप ज्ञानको संकुचित करनेवाली जो मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य, शाश्वत पराभक्ति, परज्ञान एवं परम भक्तिकी प्राप्ति है, उसके मार्गमें तुम्हें यद्यपि अनेक प्रकारकी विष्न-

बाधाओंने आकान्त कर लिया है, तो भी जिस किसी प्रकारसे भी दो बार अपनेको दास बतानेवाले तुम केवल मेरी ही दयासे मेरे भक्त हो जाओ । मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं अन्तरिहत पराभक्ति, परज्ञान एवं परमभक्तिकी प्राप्तिमें जितने भी विम्न हैं, वे सब तुम्हारे लिये अपने मुलकारणींसहित सर्वया नष्ट हो जायँ। मेरी कृपासे तुम्हें मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली पराभक्तिः परज्ञान एवं परमभक्ति प्राप्त हो जाय । मेरे कृपा-प्रसादसे ही तुम्हें मेरे यथार्थ खरूप, रूप, गुण, ऐश्वर्य और लीला-सामग्रीके विस्तार-का साक्षात्कार हो जाय । जीव सदा मेरा नियाम्य ( वशवर्ती ) है, इस भावनाके साथ तुम्हें मेरे खरूपकी अनुभृति हो। तम्हारी अन्तरातमा एकमात्र मेरे दास्यरसमें मन्न रहनेके स्वभाववाली हो जाय । तुम्हें एकमात्र मेरे तत्त्वका बोध हो । एकमात्र मेरी दास्यरति ही तुम्हें प्रिय छगे । परिपूर्ण, अनव-रतः, नित्य परमोज्ज्वलः, अन्य प्रयोजनसे रहितः, निस्सीम और अतिशय प्रिय मेरे तत्त्वका बोध तुम्हें प्राप्त हो । तुम मेरे खरूपके वैसे अनुभवसे प्रकट हुई अनन्त, अतिशय प्रीतिसे उत्पादित अशेषावस्थाके योग्य सम्पूर्ण दास्यभाव-विषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर हो जाओ । ऐसे नित्य-किंकर तुम हो ही । आध्यात्मिक, आधि-भौतिक और आधिदैविक दुःख एवं विष्नकी गन्धसे रहित हो। तुम अर्थानुसंधानपूर्वक सदा पूर्वी का दो शरणागतियोतक वानयों-का पाठ करते हुए जबतक यह शरीर गिर न जाया तबतक यहीं श्रीरङ्गक्षेत्रमें सुखपूर्वक रहो ( अथवा यहीं श्रीलक्ष्मीजीके साथ कींडा करनेवाले भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगे रही )।

देहपातके समय केवल मेरी ही दयासे अत्यन्त योधत हो मेरा ही दर्शन करते हुए अपने पूर्वसंस्कार एवं मनो भ्रष्ट न होकर पुराने वस्त्रकी माँति इस स्थूल-स्क्षारी। प्रकृतिका सुरवपूर्वक परित्याग करके तत्काल ही मेरे इ प्रसादसे प्राप्त हुई मेरे युगल चरणारिवन्दिवषयक अनत्य कभी न नष्ट होनेवाली पराभक्ति, परक्तान और परममितिके। परिपूर्ण, नित्य-निरन्तर परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनरिहत अ अतिशय प्रीतिद्वारा उत्पादित अशेषावस्थाके अनुरूप स दास्यभाविषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप ि किंकर हो जाओंगे । इस विषयमें तुम्हें तनिक भी संश्व होना चाहिये।

भींने पहले कभी न तो असत्य कहा है और न : कभी कहूँगा।'

धाम दी प्रकारकी वातें नहीं कहता।'

(को एक बार भी मेरी शरणमें आकर भी आएका यों कहकर मुझसे रक्षा-याचना करता है, उसे मैं सम्पूर्ण मृ निर्मय कर देता हूँ । यह मेरा वत है।"

सब धर्मोंको छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरणमें जाओ, मैं तुम्हें सब पागेंसे मुक्त कर दूँगा। श्रोक न क

ये सब बातें मैंने ही कही हैं। अतः तुमयधार्थरूपरे ज्ञान,दर्शन और प्राप्तिके विषयमें संशयरहित हो सुखते र

भगवन् ! अन्तकालमें जो आपके दास्यभावते उद्गा आपकी स्मृति होती हैं, उसकी साधना करनेवाले सेवकके लिये आज उसे सुलम कर दीजिये।

( शर्जागतिगद्य सम्पूर्ण )

### श्रीरङ्गगद्यम्

स्वाधीनित्रविधचेतनाचेतनस्वरूपिश्वितप्रवृत्तिभेदं क्छेशकमीद्यशेषदोपासंस्पृष्टं स्वाधीवकारित्रविकातिशयक्षानवर्षेश्वर्यवीर्यशक्तिज्ञस्सौशित्यवात्सस्यमार्ववार्जवसौहार्दसाम्यकारूण्यमाधुर्यगाम्भीर्योदायं चातुर्यस्थैर्यधेर्दशौर्यपराक्रमसत्यकामसत्यसंकरूपकृतित्वकृतक्षताद्यसंख्येयकस्याणगुणगणौधमहाणवं क ब्रह्मभूतं, पुरुषोत्तमं, श्रीरङ्गशायिनमस्पत्सामिनं, प्रवुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसातमस्यायोऽहं तदेक ब्रह्मभूतं, पुरुषोत्तमं, श्रीरङ्गशायिनमस्पत्सामिनं, प्रवुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसातमस्यायोऽहं तदेक नुभवस्तदेकप्रियः परिपूर्णं, भगवन्तं विशवतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय, तदनुभवजनितानविधकातिश्य प्रीतिकारिताशेषविध्यायस्थिकरसातम् प्रीतिकारिताशेषविध्यायस्थिकरसातम् प्रीतिकारिताशेषविध्यायस्थिकरसातम् प्रीतिकारिताशेषविध्यायस्थिकरसातम् प्रीतिकारिताशेषविध्यायस्थिकरसात्मस्य स्थानस्थिकरसात्मद्यस्थानस्य स्थानस्थिकरसात्मद्यस्थिकरसात्मद्यस्थानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्

तास्तिक्यादिसमस्तात्मगुणविहीनः, दुरुत्तरानन्ततद्विपर्ययशानिक्रयानुगुणानादिपापवासनामहार्णवान्तिमग्नः, तिलतेलवद्दारुविह्ववद्विवेचित्रगुणक्षणक्षरणस्वभावाचेतनप्रकृतिव्याप्तिरूपदुरत्ययभगवन्मायातिरोनिहतस्वप्रकाशः, अनाद्यविद्यासंचितानन्ताशक्यविस्त्रंसनकर्मपाशप्रथितः, अनागतानन्तकालसमीक्षयाप्यदृष्टसंतारोपायः, निखलजन्तुजातशरण्य श्रीमज्ञारायण तव चरणारविन्द्युगलं शरणमहं प्रपद्ये।
एवमवस्थितस्याप्यर्थित्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान्, स्वानुभविष्रोत्योपनीतैकान्तिकात्यन्तिकनित्यक्षैकर्येकरितरूपनित्यदास्यं दास्यतीति विश्वासपूर्वकं भगवन्तं नित्यिकंकरतां प्रार्थये।

तवानुभूतिसम्भूतवीतिकारितदासताम् । देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा॥ सर्वावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिस्तव । भवेयं पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैवं कुरुष्व माम्॥

पवम्भूततत्त्वयाथात्म्याववोधितिद् च्छारिहतस्याप्येतदुचारणमात्रावलम्बनेनोच्यमानार्थपरमार्थिनिष्ठं मे मनस्त्वमेवाद्येव कारय। अपारकरुणाम्बुधे अनालोचितिविशोषाशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्चितवात्सल्ये-कमहोद्दधे अनवरतिविदितिनिखिलभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिलिनयमिनरत अशेषचिद्विद्वस्तुशेपीभूत निखिलजगदाधार अखिलजगत्स्वामिन् अस्मत्स्वामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतरिवलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख काकुतस्थ श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम श्रीरङ्गनाथ मम नाथ नमोऽस्तु ते।

॥ इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचितं श्रीरङ्गगद्यं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जो त्रिविध चेतनाचेतन जगत्के खरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं, क्लेश, कर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोप जिनका स्पर्श नहीं कर सकते, जो स्वामाविक, असीम, अतिशय, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्यः, शक्तः, तेजः सुशीलताः, वत्सलताः मृदुताः, सरलताः सौहार्ट, समता, करुणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता, स्थिरता, धीरता, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, सत्यसंकल्पता, सत्यकर्म और कृतज्ञता आदि असंख्य कल्याणमय गुणसमुदाय-रूपी जलप्रवाहके परम आश्रयभृत महासागर हैं, परब्रह्म-स्वरूप और पुरुपोत्तम हैं, श्रीदेवीकी रङ्गस्थलीमें शयन करनेवाले मेरे खामी हैं, उन परिपूर्ण भगवान्के तत्त्वका अत्यन्त निर्मल अनुभव-शक्तिके द्वारा निरन्तर अनुभव करके ·जीव भगवान्का नित्यवशवर्ती सेवक हैं<sup>2</sup> इस भावनाको उद्बुद करके नित्य दास्यरसमें ही अपने अन्तरात्माको निमग रखनेके स्वभाववाला होकर एकमात्र उन्हींका अनुभव करता हुआ केवल उन्हींको अपना प्रियतम मानकर उनके अनु-भवजनित अनन्त अतिराय प्रीतिद्वारा उत्पादित अशेपावस्थाके अनुरूप सम्पूर्ण दास्य-भावविषयक अनन्य अनुरागका मितिमान् स्वरूप होकर भगवान्का में नित्य किंकर वन् ।

प्रभो ! जीव भगवान्का नित्यवदावतीं सेवक है, नित्य

भगवद्दास्य-रसके एकमात्र सिन्धुमें अवगाहन करना उसका निज स्वभाव है । उसे अपने इस स्वभावका निरन्तर अनुसंधान (विचार) करते रहना चाहिये । भगवान्में स्वामी होने आदिके समस्त सहुण असीम और अतिशय मात्रामें विद्यमान हैं । अपने पूर्वोक्त स्वभावके अनुसंधान पूर्वक भगवत्वम्बन्धी समस्त सहुणोंके अनुभवसे जो असीम अतिशय प्रीति उत्पन्न होती है, उसके द्वारा सर्वावस्थोचित सम्पूर्ण दास्यभावकी उद्घावना होती है । वही नित्य कैंकर्य है । उसकी प्राप्तिका उपाय है—मिक्त और उसका उपाय है—सम्यक् ज्ञान; उस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय है शास्त्रीय कमोंका सम्यक् अनुष्ठान । तदनुरूप जो अपनेमें साच्चिकता, आस्तिकता आदि सहण उदित होते हैं, उनसे मैं सर्वथा विच्नत हूँ ।

इसके विवा विपरीत ज्ञान और विपरीत कर्मके अनुरूप अनादि पापवाडनाके दुप्पार एवं अनन्त महावागरमें में दूबा हुआ हूँ । तिलसे तेल और ईंधनसे अभिके प्राकट्यकी माँति परस्पर मिल हुए तीनों गुणोंका प्रतिक्षण क्षरण करनेवाली अन्ततन प्रकृतिकी व्याप्तिरूप दुर्लङ्घय भगवन्मायाने मेरे प्रकाश (योध) को ढँक दिया है । में अनादि अविद्याद्वारा संचित अनन्त एवं अट्ट कर्मपाशसे जकड़ा हुआ हूँ । भावी अनन्तकालकी प्रतीक्षा करनेसे भी मुझे अपने उद्धारका कोई उपाय नहीं दिखायी दिया है। अतः सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण! में आपके युगल चरणारिवन्दोंकी शरण लेता हूँ। ऐसी दशामें स्थित होनेपर भी प्राणियोंके याचना करनेमात्रसे परमद्याल भगवान् अपने अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिहारा उत्पादित अनन्य, आत्यन्तिक नित्यकैंकर्यविषयक एकमात्र अनुरागरसस्वरूप नित्य दास्यभाव प्रदान करेंगे ही, इस विश्वासके साथ में भगवान्से नित्य किंकरताकी याचना करता हूँ।

नाथ ! आपके स्वरूपके अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्पादित दास्यभाव मुझे कृपापूर्वक प्रदान करें। इसके सिवा दूसरी कोई गति में नहीं जानता।

कमलनयन ! में सभी अवस्थाओंमें उचित आपके प्रति सम्पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागसे युक्त होऊँ; आप मुझे ऐमा ही दास बना दीजिये।

इस प्रकारके तत्त्वका यथावत् बोध करानेवाली जिज्ञासासे .हित होनेपर भी इस गद्यके पाठमात्रका अवलम्बन लेनेके

कारण मेरे मनको आप स्वयं ही अभी इस गयदार प्रतिपादित तत्त्वमें यथार्थ निष्ठा रखनेवाला वना दीजिये। अपारकरुणावरुणालय ! व्यक्तिविशेषका विचार किये जि सम्पूर्ण जगत्को शरण देनेवाले परमेश्वर! प्रणतजनोंकी पीइ दूर करनेवाले प्रभो ! शरणागतवत्सलताके एकमात्र महासमुद्र सम्पूर्ण सूतोंके यथार्थ स्वरूपका निरन्तर ज्ञान रखनेवाले विभो समस्त चराचरस्वरूप परमात्मन् ! अखिल जगित्रयत्त परमेश्वर ! समस्त जड-चेतन पदार्थ आपके शेष ( सेवक अवयव या अंश ) हैं और आप सबके शेषी (स्वामी अवयवी या अंशी) हैं। आप सम्पूर्ण जगत्के आधार अक्ति विश्वके स्वामी और मेरे नाथ हैं। आपके काम और संकर सत्य हैं। आप अपनेसे भिन्न सभी वस्तुओंसे विलक्षण हैं याचकोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिथे कल्पनृक्ष हैं । विपित्तः एकमात्र सखा हैं। आपने श्रीरामरूपसे अवतार हेक ककुत्स्थ-कुलको गौरव प्रदान किया है। श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम ! श्रीरङ्गनाथ ! मेरे स्वामी ! आपको नमस्कार है

( श्रीरङ्गगद्य सम्पूर्ण )

# श्रीवैकुण्ठगद्यम्

यामुनार्यसुधाम्मोधिमवगाद्य यथामित । आदाय मिक्तयोगाख्यं रत्नं संदर्शयाम्यहम् ॥ स्वाधीनित्रविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितित्रवृत्तिभेदं कठेशकमीद्यशेषदोषासंस्पृष्टं खामाविकानविधकीति हायज्ञानवर्ठेश्वर्यवीर्यशक्तितेजःप्रशृत्यसंख्येयक्तव्याणगुणगणौधमहार्णवं परमपुरुषं भगवन्तं नारायण्वामित्वेन सुहत्त्वेन गुरुत्वेन च परिगृह्य देकान्तिकात्यन्तिकतत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्येकमनोरथः, तत्प्राप्तये व तत्पादाम्बुजद्वयप्रपत्तेरन्यन्न मे कल्पकोटिसहस्रोणापि साधनमस्तीति मन्वानः, तस्यैव भगवतो नारायणस्या खेळसत्त्वद्येकसागरस्यानाळोचितगुणागुणाखण्डजनानुक्ळमर्यादाशीळवतः स्वाभाविकानविधकातिशय गुणवत्त्या देवतिर्यङ्वानुष्याद्यक्षिळजनहृदयानन्दनस्य आश्चितवात्सत्येकजळधेर्मक्तजनसंद्रलेपेकमोगस्य नित्यज्ञानिकार्यश्चर्यभोगसामग्रीससृद्धस्य महाविभूतेः श्चीमच्चरणारिवन्दयुगलमनन्यात्मसंजीवनेन तहत्तर्यं भावेन शरणमनुवजेत् ।

ततश्च प्रत्यहमात्मोज्ञीवनायैवमनुस्परेत् । चतुर्वराभुवनात्मकमण्डं द्रागुणितोत्तरं चावरणसप्तकं समस्तं कार्यकारणज्ञातमतीत्य परमञ्योमशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां वाङ्मानसागोचरे श्रीमित वैकुण्ठे दिव्यतोतं समस्तं कार्यकारणज्ञातमतीत्य परमञ्योमशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां वाङ्मानसागोचरे श्रीमित वैकुण्ठे दिव्यतोतं समक्षित्राचादिमिर्ण्य चिन्त्यस्यभावैश्वयैनित्यसिद्धैरनन्तिर्मगवदानुकृष्यैकभोगेदिव्यपुरुपैर्महात्मिगाः सम्बद्धित्वित्रात्तिः परमाणिमियदेश्वयमीहशस्त्रमावमिति परिच्छेत्तुमयोग्ये दिव्यावरणशतसहस्मानृते दिव्याक्तित्वर्षाति विव्यास्त्रमण्डोभिते दिव्यास्त्रमण्डाति विव्यास्त्रात्मण्डपे दिव्यास्त्रमभशतसहस्रकोटिभिरावृते अतिप्रमाणे दिव्यास्त्रमण्डतस्त्रस्त्रस्त्रमशतसहस्रकोटिभिरपशोभिते दिव्यास्त्रमण्डपे दिव्यास्त्रमण्डपे दिव्यास्त्रमण्डपे दिव्यास्त्रमण्डपे दिव्यास्त्रमण्डपे विव्यास्त्रमण्डपे परितः पतितैः पतमानैः पादपस्थैश्च नानागन्धवर्णिदिव्यपुण्यैः शोसमानैदिव्यपुण्ये। स्त्रातिः पत्रमण्डपे स्त्रीर्णयारिकातादिकलपदुमोपशोभितैरसंकीर्णेश्च कैश्चिदन्तस्त्रपुण्यरतादिनिभितदिव्यर्गातामण्डपः शोभिते, संकीर्णपारिजातादिकलपदुमोपशोभितैरसंकीर्णेश्च कैश्चिदन्तस्त्रपुण्यरतादिनिभितदिव्यर्गातामण्डपः शोभिते, संकीर्णपारिजातादिकलपदुमोपशोभितैरसंकीर्णेश्च कैश्चिदन्तस्त्रपुण्यरतादिनिभितदिव्यर्गातामण्डपः

शतसहस्रोपशोभितैस्सर्वदानुभूयमानैरप्यपूर्ववदाश्चर्यमावहङ्किः क्रीडाशैळशतसहस्रेरळंकृतैः, कैश्चिन्नारायण-दिव्यलीलासाधारणैः कैश्चित् पद्मवनालयादिव्यलीलासाधारणैः कैश्चिव्छुकशारिकामयूरकोकिलादिभिः कोमलकूजितैराकुलैदिंग्योद्यानशतसहस्रकोटिमिरावृते मणिमुक्ताप्रवालकृतसोपानैदिंग्यामलामृतरसोदकै र्दिव्याण्डजवरैरतिरमणीयदर्शनैरतिमनोहरमधुरखरैराकुळैरन्तस्थमुक्तामयदिव्यक्रीडास्थानोपशोभितैर्दिव्य-सौगन्धिकवापीशतसहस्रोदिंव्यराजहंसावलीविराजितैरावृते, निरस्तातिशयानन्दैकरसतया चानन्त्याच प्रविष्टा-नुनमादयद्भिः कीडोद्देशैविंराजिते, तत्र तत्र कृतदिव्यपुष्पपर्यङ्कोपशोभिते, नानापुष्पासवास्नादमत्तभृङ्गावली-भिरुद्गीयमानदिव्यगान्धर्वेणापूरिते चन्दनागुरुकपूरदिव्यपुष्पावगाहिमन्दानिलासेव्यमाने, मध्ये पुष्पसंचय-महित दिव्ययोगपर्यङ्के अनन्तभोगिनि श्रीमद्वैकुण्ठैश्वर्यादिदिव्यलोकमात्मकान्त्या विश्वमा-प्याययस्या शेषशेषाश्चनादिसर्वं परिजनं भगवतस्तत्तत्त्ववस्थोचितपरिचर्यायामाशापयस्या, शीलह्रपगुण-विलासादिभिरात्मानुरूपया श्रिया सहासीनं प्रत्यग्रोत्मीलितसरसिजसदृशनयनयुगलं खञ्छनीलजीमूत-संकाशम् अत्युज्ज्वलपीतवाससं खया प्रभयातिनिर्मलयातिशीतलयातिकोमलया खच्छमाणिक्याभया कृत्स्नं जगद्भावयन्तम् अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयासृतसागरम् अतिसौकुमार्यादीयत्प्रस्विन्नवद्ग-लक्ष्यमाणललाटफलकदिन्यालकावलीविराजितं प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनं सविभ्रमभ्रूलतमुज्ज्वलाघरं शुचिसितं कोमलगण्डमुन्नसम् उद्ग्रपीनांसविलम्बिकुण्डलालकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरं प्रियावतंसोत्पलकर्ण-भूषणइलथालकावन्धविमर्दशंसिभिश्चतुर्भिराजानुविलम्बिभिमुजैविंराजितम् अतिकोमलदिव्यरेखालंकताताम्न-दिव्याङ्गुलीयकविराजितमतिकोमलदिव्यनखावलीविराजितातिरक्ताङ्गुलीभिरलंकृतं न्मीलितपुण्डरीकसदृशचरणयुगलम् अतिमनोहरिकरीटमुकुटचूडावतंसमकर्कुण्डलग्रैवेयकहारकेयूरकटक-श्रीवत्सकोस्तुममुक्तादामोद्दरबन्धनपीताम्बरकाञ्चीगुणनृपुरादिभिरत्यन्तसुखस्पर्शेर्दिव्यगन्धेर्मूषणैर्भूषितं श्री-मत्या वैजयन्त्या वनमालया विराजितं राङ्खचकगदासिशाङ्गीदिदिव्यायुधैस्सेव्यमानं स्वसंकल्पमात्रावक्लक्ष-जगज्जन्मिश्चितिःवंसादिके श्रीमित विष्वक्सेने न्यस्तसमस्तात्मैश्वर्य वैनतेयादिभिस्स्वभावतो निरस्तसमस्त-सांसारिकस्वभावैर्भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैर्भगवत्परिचर्यैकभोगैर्नित्यसिद्धैरनन्तैर्यथायोग्यं सेव्यमानम् आत्म-भोगेनानुसंहितपरादिकालं दिव्यामलकोमलावलोकनेन विश्वमाह्णाद्यन्तम् ईषदुन्मीलितमुखाम्बुजोद्र-दिव्याननारविन्दशोभाजननेन दिव्यगाम्भीयौँदार्यसौन्दर्यमाधुर्याद्यनचिकगुणगणविभूषितेन अतिमनोहरदिव्यभावगर्भेण दिव्यलीलालापामृतेन अखिलजनहृद्यान्तराण्यापूरयन्तं भगवन्तं नारायणं ध्यानयोगेन दृष्ट्रा ततो भगवतो नित्यस्वाम्यमात्मनो नित्यदास्यं च यथावस्थितमनुसंधाय कदाहं भगवन्तं नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम कुलधनं मम भोग्यं मम मातरं मम पितरं मम सर्वं साक्षात्कर-वाणि चक्षुपा ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयं शिरसा संग्रहीष्यामि ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्याशया ... निरस्तसमस्तेतरभोगाशोऽपगतसमस्तसांसारिकस्वभावस्तत्पादाम्बुजद्वयं प्रवेक्ष्यामि ? कदाहं भगवत्-पादाम्बुजद्वयपरिचर्याकरणयोग्यस्तत्पादौ परिचरिष्यामि ? कदा मां भगवान् स्वकीययातिशीतलया दशाव-होक्य स्निम्धगम्भीरमधुरया गिरा परिचर्यायामाञ्चापयिष्यतीति भगवत्परिचर्यायामाञ्चां वर्धियत्वा तयैवा-शया तत्प्रसादोपर्वहितया भगवन्तमुपेत्य दूरादेव भगवन्तं शेपभोगे श्रिया सहासीनं वैनतेयादिभिस्सेन्यमारं 'समस्तपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः' इति प्रणम्योत्थायोत्थाय पुनः पुनः प्रणम्यात्यन्तसाध्वसविनयाः वनतो भृत्वा भगवत्पारिपदगणनायकैर्द्वारपालैः कृपया स्नेहगर्भया दशावलोकितस्सम्यगभिवन्दितैस्तैस्तै रेवानुमतो भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण मामैकान्तिकात्यन्तिकपरिचर्याकरणाय परिगृह्णीप्वेति याचमानः प्रणम्यात्मानं भगवते निवेदयेत ।

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेन मर्यादाशीलवतातिप्रेमान्वितेन।वलोकनेनावलोक्य सर्वदेशसर्व कालसर्वावस्थोचितात्यन्तशेषमावाय स्वीकृतोऽनुशातश्चात्यन्तसाध्वसविनयावनतः किंकुर्वाणः कृताञ्जलि पुटो भगवन्तमुपासीत ।

ततश्चानुभूयमानभावविद्येषो निरितशयप्रीत्यान्यत्किञ्चित्कर्तुं द्रष्टुं सार्तुमशक्तः पुनरिप शेषभावमेव याचमानो भगवन्तमेवाविच्छिङ्कस्रोतोरूपेणावलोकयन्नासीत ।

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेनावलोकनेनावलोक्य सस्मितमाहूय समस्तक्लेशापहं निरितशय-सुखावहमात्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुगलं शिरिस कृतं ध्यात्वामृतसागरान्तर्निमग्नसर्वावयवः सुखमासीत।

॥ इति श्रीमद्भगवद्रामानुजान्दार्यविरिचतं वैकुण्ठगद्यं सम्पूर्णम् ॥ ( अनुवादक——पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

में परम गुरु श्रीयामुनाचार्यरूपी सुधासागरमें अवगाहन करके अपनी बुद्धिके अनुसार भक्तियोग नामक रत लाकर सबको दिखा रहा हूँ।

जो तीनों गुणोंके भेदसे त्रिविध जड-चेतनात्मक जगत्के त्ररूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं, हिंदा, कर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिन्हें कभी छू भी न के हैं, जो स्वाभाविक, असीम और अतिशय ज्ञान, बल, श्वर्य, वीर्य, शक्ति एवं तेज आदि असंख्य कल्याणमय गुण-मुदायरूपी जलप्रवाहके महासागर हैं, उनपरम पुरुष भगवान् ारायणको स्वामी, सुहृद् और गुरुरूपमें स्वीकारकर साधक ानन्य और कभी न समाप्त होनेवाले भक्तिभावसे उनके युगल रिणारविन्दोंकी परिचर्या (सेवा) की ही अभिलाषा करे। तथा उन गवचरणारविन्दोंकी सेवा प्राप्त करनेके लिये उन्हीं भगवान्के ोनों चरणकमलोंकी शरणमें जानेके सिवा मेरे लिये सहस्र त्रेटि कल्पोंतक भी दूसरा कोई साधन नहीं है-ऐसा विश्वास रे । जो सम्पूर्ण जीवोंके प्रति उमड्नेवाली दयाके एकमात्र ागर हैं, जो गुण-अवगुणका विचार किये विना ही सव ग्रेगोंके अनुकूल मर्यादा और शील धारण करते हैं, खाभाविक, स्तीम और अतिशय गुणोंसे युक्त होनेके कारण जो देवता। ाग्रु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके हृदयको आनन्द दान करनेवाले हैं, शरणागतवत्सलताके एकमात्र सागर हैं, रक्तजनोंको अपने हृदयसे लगा लेना ही जिनका एकमात्र नोग है, जो नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया, नित्य ऐश्वर्य त्या नित्य भोग-सामग्रीसे सम्पन्न हैं; उन्हीं महावैभव-शाली भगवान् नारायणके शोभायमान युगल चरणारविन्दों-हो अनन्यभावसे अपना जीवनाधार मानकर अपने मन-प्राणोंकी सम्पूर्ण भावनाको उन्हींमें समर्पित करके पूर्वोक्त विश्वासके साथ उन भगवदीय चरणोंकी शरण ग्रहण करे।

तदनन्तर प्रतिदिन अपने आत्माके उत्थानके लिये वार-बार इस प्रकार चिन्तन करे—यह जो चौदह भुवनोंमें विभाजित ब्रह्माण्ड है, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरण हैं तथा जो समस्त कार्य-कारण-समुदाय है, उन सबसे परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम विराजमान है । उसका दूसरा नाम है—परमव्योम। ब्रह्मा आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते। वह नित्यधाम वैकुण्ठ असंख्य दिव्य महात्मा पुरुषोंसे भरा हुआ है। वे महात्मा नित्यविद्ध हैं। भगवान्की अनुकूलता ही उनका एक-मात्र भोग ( सुख-साधन ) है । उनका स्वभाव और ऐक्षर्य कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा, सनकादि महात्मा, ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नहीं सकते। उन महात्माओंका ऐश्वर्य इतना ही है, उसकी इतनी ही मात्र है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव है—इत्यादि वातोंका परिच्छेद ( निर्धारण या निश्चय ) करना भी वहाँके लिये नितान्त अनुचित है। वह दिव्य धाम एक छाख दिव्य आवरणांसे आवृत है, दिन्य कल्पवृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं, वह वैकुण्ठलोक शतसहस्र कोटि दिव्य उद्यानोंसे घिरा हुआ है। उसका दीर्घ विस्तार नापा नहीं जा सकता वहाँके निवासस्थान भी अलौकिक हैं। वहाँ एक दिच्य सभाभवन हैं, जो विचित्र एवं दिव्यरत्नोंसे निर्मित है । उसमें शतसहस्रकोटि दिव्य रतमय खंभे लगे हैं, जो उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। उसका फर्रा नाना प्रकारके दिन्य रत्नोंसे निर्मित होनेके कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है । वह सभाभयन दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ है । कितने ही दिव्य उपका सब ओरसे उस सभा-भवनकी श्रीवृद्धि करते हैं। उनमें मॉनि-भाँतिकी सुगन्धसे भरे हुए रंग-विरंगे दिव्य पुष्प मुशांभित हैं, जिनमेंसे कुछ नीचे गिरे रहते हैं, कुछ वृक्षींसे झड़ते महते हैं और कुछ उन वृक्षोंकी डालियाँपर ही पिछ गरते हैं। घनी श्रेणियोंमें लगे हुए पारिजात आदि कल्पवृक्षोंसे शोभायमान लक्षकोटि दिव्योद्यान भी उक्त सभा-भवनको पृथक-पृथक घेरे हुए हैं। उन उद्यानोंके भीतर पुष्पीं तथा रत्ने आदिसे निर्मित लाखों दिव्य लीलामण्डप उनकी शोभा बढा रहे हैं। वे सर्वदा उपभोगमें आते रहनेपर भी अपूर्वकी भाँति वैकुण्ठवासियोंके लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। लाखों क्रीडापर्वत भी उक्त उद्यानोंको अलंकत कर रहे हैं। उनमेंसे कुछ उद्यान तो केवल भगवान नारायणकी दिव्यलीलाओंके असाधारण स्थल हैं और कुछ पद्मवनमें निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मीकी दिव्यलीलाओंके विशेष रङ्गस्यल हैं। कुछ उद्यान शुक, सारिका, मयूर और कोकिल आदि दिव्य विहंगमोंके कोमल कलरवसे व्याप्त रहते हैं । उक्त समाभवनको सब ओरते घेरकर दिव्यं सौगन्धिक कमल-पुष्पोंसे भरी लाखों बावलियाँ शोभा पा रही हैं। दिव्य राजहंसोंकी श्रेणियाँ उन बाविलयोंकी श्रीवृद्धि करती हैं। उनमें उत्तरनेके लिये मणि, मुक्ता और मूँगोंकी सीढियाँ बनी हैं। दिव्य निर्मल अमृतरस ही उनका जल है। अत्यन्त रमणीय दिव्य विहंग-प्रवर, जिनके मधुर कलरव बड़े ही मनोहर हैं, उन बावलियोंमें भरे रहते हैं। उनके भीतर बने हुए मोतियोंके दिव्य कीडा-स्थान शोभा देते हैं। सभाभवनके भीतर भी कितने ही कीडाप्रदेश उसकी शोभा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक आनन्दैकरसस्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश करनेवाले वैकुण्ठवासियोंको आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये देते हैं। उस भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्प-शय्याएँ विछी रहती हैं। नाना प्रकारके पुष्पोंका मधु पीकर उन्मत्त हुई भ्रमराविलयाँ अवने गाये हुए दिव्य संगीतकी मधुर ध्वनिसे उक्त सभामण्डपको मुखरित किये रहती हैं। चन्दन, अगुरु, कर्पूर और दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धमें डूबी हुई मन्द मन्द वायु प्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेवा करती रहती है। उस सभामण्डपके मध्यभागमें महान् दिव्य यांग-शय्या मुशोभित है, जो दिव्य पुष्पराशिके संचयसे विचित्र सुपमा धारण किये हुए हैं। उसपर भगवान् अनन्त ( क्षंपनाम ) का दिन्य दारीर शोभा पाता है । उसपर मगवान् अनुरूप-शीलः रूप और गुण-विलास आदिसे स्शोभित भगवती धीदेवीके साथ भगवान् श्रीहरि विराजमान रहते हैं । वे श्रीदेवी अनुपम शोभाशाली वैकण्टके

ऐश्वर्य आदिसे सम्पन्न सम्पूर्ण दिन्य लोकको अपनी अनुपम कान्तिसे आप्यायित (परिपुष्ट) करती रहती हैं। शेष और गरुड आदि समस्त पार्षदोंको विभिन्न अवस्थाओंमें भगवान्की आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती हैं। भगवानुके दोनों नेत्र तुरंतके खिले हुए कमलींकी शोभाको तिरस्कृत करते हैं। उनके श्रीअङ्गोंका सुन्दर रंग निर्मल स्याम मेघसे भी अधिक मनोहर है। श्रीविग्रहपर पीले रंगका प्रकाशमान वस्त्र मुशोभित रहता है। भगवान् अपनी अत्यन्त निर्मल और अतिशय शीतल, कोमल, खच्छ माणिक्यकी-सी प्रभासे सम्पूर्ण जगत्को प्रभावित करते हैं। वे अचिन्त्य, दिव्य, अद्भुत, नित्य-यौवन, स्वभाव और लावण्यमय अमृतके समुद्र हैं। अत्यन्त सुकुमारताके कारण उनका ललाट कुछ पसीनेकी बूँदोंसे विस्थित दिखायी देता है और वहाँतक फैली हुई उनकी दिव्य अलकें अपूर्व शोमा बढ़ाती हैं। भगवान्के मनोहर नेत्र विकसित कोमल कमलके सदृश मनोहर हैं। उनकी भूळताकी भिक्कमासे अद्भुत विभ्रम-विलासकी सृष्टि होती रहती है। उनके अरुण अधरोंपर उज्ज्वल हासकी छटा विखरी रहती है। उनकी मन्द मुसकान अत्यन्त पवित्र है। उनके कपोल कोमल और नाविका ऊँची है। ऊँचे और मांसल कंधोंपर लटकी हुई लटों और कुण्डलोंके कारण भगवान्की शङ्क्षसदश ग्रीवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। प्रियतमा छक्ष्मीके कानोंकी शोभा बढ़ानेवाले कमल, कुण्डल और शिथिल केशपाशोंके वेणीबन्धके विमर्दनको सूचित करनेवाली लंबी चार मुजाओंसे भगवान्के श्रीविग्रहकी अद्भुत शोभा है । उनकी हथेलियाँ अत्यन्त कोमल दिन्य रेखाओंसे अलंकृत और कुछ-कुछ लाल रंगकी हैं। अङ्गुलियोंमें दिन्य मुद्रिका शोभा देती है। अत्यन्त कोमल दिव्य नखावलीसे प्रकाशित लाल-लाल अङ्गुलियाँ उनके करकमलोंको अलंकत करती हैं। उनके दोनों चरण तुरंतके खिले हुए कमलोंके सौन्दर्यको छीने लेते हैं। अत्यन्त मनोहर किरीट, मुकुट, चूडामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, केयूर, कंगन, ्र श्रीवत्स-चिह्नः कौस्तुभमणिः, मुक्ताहारः, कटिवन्धः, पीताम्बरः, काञ्चीसूत्र और नूपुर आदि अत्यन्त सुखद स्पर्शवाले दिव्य गन्धयुक्त आभूपण भगवान्के श्रीअङ्गोंको विभूषित करते हैं। शोभाशालिनी वैजयन्ती वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है। शङ्क, चक्र, गदा, खड़ और शार्ङ्गधनुष आदि दिव्य

आयुध उनकी सेवा करते हैं। अपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि, पालन और संहार आदिके लिये भगवान्ने अपना समस्त ऐश्वर्य श्रीमान् विष्वक्सेनको अर्पित कर रखा है। जिनमें स्वभावसे ही समस्त सांसारिक भावोंका अभाव है, जो भगवान्की परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवान्की सेवा ही जिनका एकमात्र भोग है, वे गरुड़ आदि नित्यितिद्ध असंख्य पार्पद यथावसर श्रीभगवान्की सेवामें संलग्न रहते हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही परः परार्द्ध आदि कालका अनुसंधान होता रहता है। वे भगवान् अपनी दिव्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको आह्रादित करते रहते हैं। भगवान् दिव्यलीला-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सव लोगोंके हृदयको आनन्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं। उस दिव्य लीलालापमें अत्यन्त मनोहर दिव्यभाव छिपा रहता है। उनके किंचित् खुले हुए मुखारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमय वचन उनके दिव्य मुखकमलकी शोभा बढ़ाता है । उस वार्तालापको दिव्य गाम्भीर्यः औदार्य, सौन्दर्य और माधुर्य आदि अनन्त गुणसमुदाय विभूपित करते हैं। इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान् नारायणका दर्शन करके इस यथार्थ सम्वन्धका मन-ही-मन चिन्तन करे कि भगवान् मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ । मैं कब अपने कुलके स्वामी, देवता और सर्वस्व भगवान् नारायणका, जो मेरे भोग्य, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा। में कब भगवान्के युगल चरणारविन्दोंको अपने मस्तकपर धारण करूँगा ? कब वह समय आयेगा जब कि मैं भगवान्के दोनों चरणारिवन्दोंकी सेवाकी आज्ञासे अन्य सभी भोगोंकी आशा-अभिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भावनाओंसे दूर हो भगवान्के युगलचरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा। कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान्के युगल चरण-कमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें ही लगा रहूँगा। कब भगवान् नारायण अपनी अत्यन्त शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेह्युक्त, गम्भीर एवं मधुर वाणी-द्वारा मुझे अपनी सेवामें लगनेका आदेश देंगे ? इस प्रकार

भगवान्की परिचर्याकी आशा-अभिलाषाको बेढ़ाते हुए उती आशासे, जो उन्हींके कृपाप्रसादसे निरन्तर बढ़ रही हो, भावनाद्वारा भगवान्के निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मीके साथ शेषश्ययापर बैठे हुए और गरुड़ आदि पार्षदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए भगवान्को 'समस्त परिवारतित भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है' यों कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे। फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात् अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे। जव भगवान्के पार्षदगणोंके नायक द्वारपाल कृपा और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आज्ञा लेकर श्रीमूलमन्त्र (ॐनमो नारायणाय) का जप करते हुए भगवान्के पास पहुँचे और यह याचना करे कि 'प्रभो! मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये।' तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवान्को आत्मसमर्पण कर दे।

इसके बाद भगवान् स्वयं ही जब अपनेको जीवनदान देनेवाली मर्यादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखकर सब देश, सब काल और सब अवस्थाओं में उचित दासभावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें और सेवाके लिये आज्ञा दे दें, तब वह अत्यन्त भय और विनयसे विनम्र होकर उनके कार्यमें संलग्न रहकर हाथ जोड़े हुए सरा भगवान्की उपासना करता रहे।

तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है, जिससे साधक दूसरा कुछ भी करने, देखने न चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऐसी दशामें वह पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन प्रवाहरूपसे भगवानकी ही ओर देखता रहे। उसके वार भगवान स्वयं ही भक्तको जीवनदान करनेवाली अपनी कृपापूर्ण दृष्टिसे देखकर मंद मुस्कुराहटके माथ युलावर सब क्लेशोंको दूर करनेवाले और निरितशय मुख्यकी प्राप्ति करानेवाले अपने युगल चरणारिवन्दोंको मेरे मन्तकपर रण रहे हैं, ऐसा ध्यान करके आनन्दामृतमहासागरमं सम्पूर्णस्वां निमन्न हो सुखी हो जाय।

( श्रीवैकुण्ठगद्य सम्पूर्ण )

#### श्रीराधाष्टकम्

श्रिये राधिकाये पराये नमस्ते नमस्ते मुकुन्दिप्रयाये। (ॐ) नमस्ते स्फुरन्ती त्वमन्तःप्रकाशे मुकुन्देन सार्धम् ॥ १ ॥ प्रसीद सदानन्दरूपे खद्ध्यादिचौरं समाराधयन्तीम् । यशोदास्त्रतं स्ववासोऽपहारं वा प्रपद्ये नु दामोदरप्रेयसीं नीव्या खदाम्रोदरं ताम् ॥ २ ॥ बबन्धाश या त्वं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाऽभूः। वशे दुराराध्यमाराध्य कृष्णं हरिप्रेम मे कृष्णरूपे प्रपन्नाय समक्षम् ॥ ३ ॥ यच्छ नामकृत्या प्रेमदोरेण पतङ्गो त्वामनुभ्राम्यमाणः । बद्धः यथा मुकुन्दस्त्वया हार्दमेवानुगच्छन् वर्तते कारयातो मयेष्टिम् ॥ ४ ॥ उपक्रीडयन कृपा खवृन्दावने मुकुन्देन नित्यकालं साकं विधायाङ्कमालम् । वजन्तीं मोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः चिन्तयेत् सचिदानन्दरूपाम् ॥ ५ ॥ श्रियं रोमाञ्चिताङ्गीमहं मुकुन्दानुरागेण व्याप्यमानां तनुस्वेद्विन्दुम् । महाहाद्वृष्ट्या विचक्षे॥ ६॥ समालोकयन्तीं त्वां कृपापाङ्गदृष्ट्या कदा महालालसौघं ध्येयपादः । पदाङ्कावलोके मुकुन्दः करोति खयं दर्शयान्तर्हदीतो किरद्रोचिषं पदं राधिके सदा नमन्तं माम्॥ ७॥ सदा राधिकानाम जिह्नात्रतः स्यात् सदा राधिका रूपमक्ष्यत्र आस्ताम् । राधिकायाः श्रिया गुणा राधिकाकीर्तिरन्तःखभावे एतदीहे ॥ ८॥ सदैवं पठेयुः दामोदरस्य। त्वप्रकं राधिकायाः प्रियायाः हि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलाः ॥ ९ ॥ कुष्णधामि स्रतिष्ठन्ति बृत्दावने

इति श्रीमगवित्रम्बार्कमहामुनीन्द्रविरिचतं श्रीराघाष्टकं सम्पूर्णम् ॥
 [ प्रेषक----ब्रह्मचारी श्रीनन्दकुमारशरणजी ]

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

(ॐ) श्रीराधिके! तुम्हीं श्री (लक्ष्मी) हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हीं परार्शाक्त राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुन्द-की प्रियतमा हो, तुम्हें नमस्कार है। सदानन्दस्कर्प देवि! तुम मेरे अन्तःकरणके प्रकाशमें श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके साथ सुशोभित होती हुई मुझपर प्रसन्न होओ ॥१॥ जो अपने वस्त्रका अपरूरण करनेवाले अथवा अपने दूध-दही, मालन आदि चुरानेवाले यशोदानन्दन श्रीकृष्णके आराधना करती हैं, जिन्होंने अपनी नीवीके वन्धनसे श्रीकृष्णके उदरको श्रीव ही बाँध लिया था, जिसके कारण उनका नाम 'दामोदर' हो गया; उन दामोदरकी प्रियतमा श्रीराधा-रानीकी में निश्चय ही शरण लेता हूँ ॥२॥ श्रीराधे! जिनकी आराधना कठिन है, उन श्रीकृष्णकी भी आराधना करके तुमने अपने महान् प्रेमसिन्धुकी वाढ़से उन्हें वशमें कर लिया। श्रीकृष्णकी आराधनाके ही कारण तुम राधानामसे विख्यात हुई । श्रीकृष्णस्वरूपे! अपना यह नामकरण स्वयं तुमने किया है,

इससे अपने सम्मुख आये हुए मुझ शरणागतको श्रीहरिका प्रेम प्रदान करो ॥ ३॥ तुम्हारी प्रेमडोरमें वृँघे हुए मगवान् श्रीकृष्ण पतंगकी माँति सदा तुम्हारे आस-पास ही चक्कर लगाते रहते हैं, हार्दिक प्रेमका अनुसरण करके तुम्हारे पास ही रहते और क्रीडा करते हैं। देवि ! तुम्हारी कृपा सवपर है, अतः मेरे द्वारा अपनी आराधना (सेवा) करवाओ ॥४॥ जो प्रतिदिन नियत समयगर श्रीश्यामसुन्दरके साथ उन्हें अपने अङ्ककी माला अर्पित करके अपनी लीलाभूमि-वृन्दावनमें विहार करती हैं, भक्तजनोंपर प्रयुक्त होनेपाले कृपा-कटाक्षोंसे सुशोभित उन सचिदानन्दस्कल्पा श्रीलाड़िलीका सदा चिन्तन करे ॥ ५ ॥ श्रीराधे ! तुम्हारे मन-प्राणोंमें आनन्दकन्द श्रीकृणका प्रगाढ अनुराग व्यात है, अतएव तुम्हारे श्रीअङ्ग सदा रोमाञ्चसे विभूषित हैं और अङ्ग-अङ्ग स्क्षम स्वेद-विन्दुओंसे सुशोभित होता है । तुम अपनी कृपा-कटाक्षसे परिपूर्ण दृष्टिद्वारा महान् प्रेमकी वर्षा करती हुई मेरी ओर

देख रही हो; इस अवस्थामें मुझे कव तुम्हारा दर्शन होगा ?!। ६।। श्रीराधिके! यद्यिव स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण स्वयं ही ऐसे हैं कि उनके चार-चरणोंका चिन्तन किया जायः तथापि वे तुम्हारे चरण-चिह्नोंके अवलोकनकी बड़ी लालसा रखते हैं। देवि! में नमस्कार करता हूँ। इधर मेरे अन्तः-करणके हदय-देशमें ज्योति-पुज्ज विलेखे हुए अपने चिन्त-नीय चरणारविन्दका मुझे दर्शन कराओ॥ ७॥ मेरी जिह्नाके अग्रभागपर सदा श्रीराधिकाका नाम विराजमान रहे। मेरे नेत्रोंके समक्ष सदा श्रीराधाका ही रूप प्रकाशित हो। का श्रीराधिकाकी कीर्ति-कथा गूँजती रहे और अन्तर्ह्र लक्ष्मीस्वरूपा श्रीराधाके ही असंख्य गुणगणोंका चिन्तन यही मेरी ग्रुम कामना है ॥ ८ ॥ दामोदरिप्रया श्रीराधा स्तुतिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ श्लोकोंका जो लोग स इसी रूपमें पाठ करते हैं, वे श्रीकृष्णधाम वृन्दावनमें यु सरकारकी सेवाके अनुकृल सखी-शरीर पाकर सुखते रह हैं ॥ ९ ॥

( श्रीराधाष्टक सम्पूर्ण )

### प्रातःस्मरणस्तोत्र**म्**

सरामि युगकेलिरसाभिषिकं वृन्दावनं सुरमणीयमुदारवृक्षम् । युग्माङघिरेणुकणिकाञ्चितसर्वसत्त्वम् ॥ १ ॥ सौरीप्रवाहवृतमात्मगुणप्रकाशं द्धिघोषविनीतनिद्रं निद्रावसानरमणीयमुखानुरागम् । सारामि उन्निद्धपद्मनयनं नवनीरदाभं हचानवचळळनाञ्चितवामभागम् ॥ २ ॥ शयनोत्थितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं प्रातर्भजामि सुखकरं रसिकेशभूपम्। अन्योन्यकेलिरसचिह्नचमत्कृताङ्गं सख्यावृतं सुरतकाममनोहरं गण्डस्थलेन सुरतसारपयोधिचिह्नं नयनेन समुपेतकामी श्रीराधिकावरपुरन्दरपुण्यपुक्षौ ॥ ४ ॥ रत्याद्यशेषशुभदौ सुमनोरमं च। हृदीक्षणीयं युग्मस्वरूपमनिशं प्रातर्धरामि हृदये**न** ळळनाभिरुपेयमानमुत्थाप्यमानम्समेयमशेषवेषैः ॥ ५ ॥ लावण्य**धाम** वपुषामराभौ राधामुकुन्दपशुपालसुतौ युगलौ प्रातर्ज्ञवीमि स्वजनपालनतत्परेशौ ॥ ६ ॥ गोविन्दचन्द्रवृषभानुसुतावरिष्ठौ सर्वेश्वरौ प्रातर्नमामि **थुगलाङ्**विसरोजकोशमणङ्गयुक्तवपुषा उरोजधृतकुङ्कमरागपुष्टम् ॥ ७ ॥ सुविचरन्तमुदारचिह्नं लक्ष्म्या **चृ**न्दावने वृषभानुसुतापदाब्जं नेत्रालिभिः परिणुतं वजसुन्दरीणाम्। प्रातर्नमामि सदाभिवन्यम् ॥ ८ ॥ श्रीमद्वजेशतनयेन <u>सुविशारदेन</u> प्रेमातुरेण हरिणा सञ्चिन्तनीयमनुमृग्यमभी एदोहं संसारतापशमनं चरणं नन्दात्मजस्य सततं मनसा गिरा च संसेवयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम् ॥ ९ ॥ प्रातःस्तवमिमं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पटेत् । सर्वकालं क्रियास्तस्य सफलाः स्युः सदा धुवाः ॥१०॥ ॥ इति श्रीमगवन्निम्बार्कमहामुनीन्द्रविरचितं श्रीप्रातःसारणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

[ प्रेपक--- नदाचारी श्रीनन्दकुमारशरणजी ]

( अनुवादक--पाण्डेय पं• श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

युगल सरकार नन्दनन्दन तथा वृषभानुनन्दिनीके प्रेम-रससे जिसका अभिषेक होता रहता है, जो परम रमणीय है, जहाँके वृक्ष भी मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें दक्ष होनेके कारण अत्यन्त उदार हैं, सूर्य-कन्या यमुनाके जल-प्रवाहने जिसे सब ओरसे वेर रखा है, जहाँका प्रत्येक जीव-जन्तु श्रीवजराजिक्यांर किशोरीकी चरणरेणुओंकी कणिकासे पूजित एवं धन्य-पन्य हो गया है; अपने अलैकिक गुणोंको प्रकाशित करनेवारे उसी श्रीवृन्दावनका में प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ १॥ सबेरे दही मथनेकी आवाज सुनकर जिनकी निद्रा दूर हो गयी है, नींदसे उठनेपर जिनके मुखका रंग बहुत ही रमणीय दिखायी देता है, नेत्र विकसित कमल-पुष्पके समान सुन्दर और विशाल जान पड़ते हैं, श्रीअङ्गोंकी कान्ति नवीन जलधरके समान स्थाम है; तथा जिनका वाम थाग मनोहर और श्रीनन्द्र सौन्दर्य-राशिसे सुशोभित गोपाङ्गनाद्वारा लालित एवं पूजित है, उन श्रीक्यामसुन्दर श्रीकृष्णका मैं प्रात:काल स्मरण करता हूँ ॥ २ ॥

20

युगल खरूप श्रीकिशोरी और नन्दनन्दन निकुञ्जमें सोकर उठे हैं, उनका एक-एक अङ्ग परस्परके प्रेम-मिलन-रससे चमत्कृत जान पड़ता है, मधुर मिलन-कामनासे उनका रूप और भी मनोहर हो उठा है, उन्हें सिखयोंने सब ओरसे चेर रक्खा है, वे रसिकशेखरोंके राजा युगल सरकार सबके अधीदवर तथा सभीको सुख देनेवाले हैं; मैं प्रात:काल उन्हीं प्रिया-प्रियतमका मजन-ध्यान करता हूँ ॥ ३॥

जो अपने कपोलों और नयनोंके द्वारा प्रेमिमलनके सारभूत आनन्द-समुद्रमें अवगाहनके चिह्न धारण करते हैं, जो
पूर्णकाम हैं तथा प्रेमी भक्तोंको माधुर्यरित आदि अशेष
कल्याणमय वस्तुएँ देते हैं, उन श्रीराधिका तथा राधावि स्वम्म
श्रीकृष्ण इन पुण्यपुञ्ज युगल दम्पतिका में प्रातःकाल मजन
करता हूँ ॥ ४ ॥ जो हृद्रयमें निरन्तर दर्शन करने योग्य हैं,
जिनकी साँकी अत्यन्त मनोरम है, जो लावण्यके मण्डार हैं,
असंख्य ललनाएँ जिनकी सेवामें उपस्थित होतीं और उठाती-

बैठाती हैं, सभी वेद्योंमें जिनका अनुमान हो सकता है, उन युगलस्वरूप श्रीराधा-कृष्णको में प्रातःकाल अपने हृदयमें धारण करता हूँ ॥ ५ ॥ जिनके श्रीअङ्ग देवताओंके समान तेजस्वी हैं, तथापि जो श्रेष्ठ ग्वालबालके रूपमें अवतीर्ण हो श्रीराधा और मुकन्द नामसे विख्यात हैं, जो सबके इंश्वर हैं और ख़जनोंके पालनमें सदा तत्पर रहनेवाले हैं, उन श्री-क्वणाचन्द्र और वृषमानुनन्दिनी--युगल दम्पतिको में प्रातःकाल पुकारता हूँ ॥ ६ ॥ मैं प्रातःकाल किशोर-किशोरी-के उत युगळ चरणींको साष्टाङ्ग प्रणाम करता हूँ, जो कमल-कोशके समान कमनीय और सांधारिक दुःखको विदीर्ण करने-वाले हैं, जिनमें उदारतासूचक चिह्न अङ्कित हैं, जो वृन्दावनमें विचरते हैं और लक्ष्मीजीके उरोजोंमें लगे हुए केसरके राग-से परिपृष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ परम चतुर व्रजेन्द्र-नन्दन श्रीहरि प्रेमसे व्याकुछ हो जिनकी सदा वन्दना किया करते हैं तथा व्रज-सन्दरियोंके नेत्ररूपी भ्रमर जिनकी स्तृति करते हैं, वृषमानुनन्दिनी श्रीराधाके उन चरणारविन्दोंको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ जो सब प्रकारसे चिन्तन करने योग्य, श्रुतियोंके अनुसन्धानके विषय, मनोवाञ्छित वस्त देने-वाले, संसार-तापको शान्त करनेवाले तथा बहमूल्य हैं, नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके उन रमणीय चरणोंका मैं सदा मन, वाणी और शरीरद्वारा प्रेमपूर्वक सेवन करता हूँ ॥ ९ ॥ जो प्रात:-काल उठकर इस प्रातः सरण नामक पवित्र स्तोत्रका सदा पाट करता है। उसकी सभी कियाएँ सदा सफल एवं अक्षम होती हैं ॥ १० ॥

( प्रातःसारणस्तोत्र सम्पूर्ण )

#### श्रीमधुराष्टकम्

अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृद्यं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ १ ॥ वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं विलतं मधुरम्। चिलतं मधुरं भ्रामितं मधुरं मधुराधिपतेरिवलं मधुरम्॥२॥ पाणिर्मधुरः पादौ वेजुर्मधुरो रेणुमेधुरः मधुरौ । नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरिवलं मधुरम्॥३॥ गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं सुप्त मधुरम्। हपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतरिबलं मधुरम्॥४॥ करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं सारणं मधुरम्। वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरिवलं नधुरम् ॥ ५॥ गुआ मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा।
सिललं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरिखलं मधुरम्॥६॥
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम्।
हणं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरिखलं मधुरम्॥७॥
हणं मधुरा गावो मधुरा यिष्टर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा।
दिलतं मधुरं फिलतं मधुरं मधुराधिपतेरिखलं मधुरम्॥८॥
॥ इति श्रीमद्दलमाचार्यकृतं मधुराहकं सम्पूर्णम्॥
(अनुनादक—पाण्डंय पं० श्रीरामनारायणदत्तनी शाली)

श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है। उनके अधर मधुर हैं, मुख मधुर हैं, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, इदय मधुर है और गित भी अति मधुर है। १॥ उनके वचन मधुर हैं, चित्र मधुर हैं, वस्त्र मधुर है, अङ्गभंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सब कुछ मधुर है॥ २॥ उनकी वेणु मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर हैं, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और सख्य भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है॥ ३॥ उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है॥ ४॥ उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर

है, हरण मधुर है, स्मरण मधुर है, उद्गार मधुर है और शान्ति भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुल मधुर है। ५ ॥ उनकी गुझा मधुर हैं, उसका जल मधुर हैं यमुना मधुर हैं, उसकी तरङ्गें मधुर हैं, उसका जल मधुर हैं और कमल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुल मधुर हैं। ६ ॥ गोपियाँ मधुर हैं, उनकी लील मधुर हैं, अत्मधुराधिपतिका सभी कुल मधुर हैं। ७ ॥ गोप मधुर हैं, गौएँ मधुर हैं, लकुटी मधुर हैं, रचना मधुर हैं, दलन मधुर हैं और उसका फल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुल मधुर हैं। ८ ॥

( श्रीमधुराष्टक समाप्त )

## श्रीयमुनाष्टकम्

यमुनामहं सकलसिद्धहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्कुरदमन्दरेण्त्कटाम्। तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितसारपितुः थ्रियं विभ्रतीम् ॥ १ ॥ पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत्पकटगण्डशैलोन्नता। कलिन्दगिरिमस्तके सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोछोत्तमा मुकुन्दरतिवर्द्धिनी जयति पद्मवन्धोः सुता॥ २॥ प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः। भुवनपावनीमधिगतामनेकखनैः कृष्णतुर्यप्रियाम् ॥ ३ ॥ नमत तरङ्गभुजकङ्कणप्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे। विद्युद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलिधसंश्रिते मम मनः सुखं भावय॥ ४॥ यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियम्भाबुका समागमनतोऽभवत् सकळिसिद्धिदा सेवताम्। तया सददातामियात् कमलजा सपत्नीव यद्धरित्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् ॥ ५ ॥ नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः। यमोऽपिभगिनीसुतान् कथमु हन्ति दुष्टानिप प्रियोभवति सेवनात् तव हरेर्यथागोपिकाः ॥ ६ ॥ ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्छभतमा रतिर्मुरिरपं मुकुन्द्प्रिय । अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव युवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः ॥ ७ ॥

स्तुर्ति तच करोति कः कमलजासपित प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवित सौख्यमामोक्षतः। इयं तव कथाधिका सकलगोपिकासङ्गमसारश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमः॥ ८॥ तवाष्टकमिदं मुदा पठित सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवित वै मुकुन्दे रितः। तया सकलिसद्धयो मुरिरपुश्च सन्तुष्यित खभावविजयो भवेद् वदित वहामः श्रीहरेः॥ ९॥

॥श्रीमद्रस्रमाचार्यविरचितं यमुनाष्टकत्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

में सम्पूर्ण सिद्धियोंकी हेतुभूता यमुनाजीको सानन्द नमस्कार करता हूँ, जो भगवान् मुरारिके चरणारविन्दोंकी चमकीली और अमन्द महिमावाली धूल धारण करनेसे अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हुई हैं और तटवर्ती नृतन काननोंके सुगन्धित पुणोंसे सुवासित जलराशिके द्वारा देव-दानव-वन्दित प्रचुम्निपता भगवान् श्रीकृष्णकी स्थाम सुषमाको धारण करती हैं ॥ १॥ कलिन्दपर्वतके शिखरपर गिरती हुई तीत्र वेगवाली जलधारासे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती हैं। लीलाविकास-पूर्वक चलनेके कारण शोभायमान हैं) सामने प्रकट हुई चट्टानोंसे जिनका प्रवाह कुछ ऊँचा हो जाता है, गम्भीर गर्जनयुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं और ऊँचे-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम झूलेपर झूलती हुई-सी प्रतीत होती हैं। भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रगाद अनुरागकी वृद्धि करनेवाली व सूर्यसुता यमुना सर्वत्र विजयिनी हो रही हैं ॥ २ ॥ जो इस भृतलपर पधारकर समस्त भुवनको पवित्र कर रही हैं, शुक-मयूर और हंस आदि पक्षी भाँति-भाँतिके कलरचोंद्वारा प्रिय सिवयोंकी भाँति जिनकी सेवा कर रहे हैं। जिनकी तरङ्गरूपी मुजाओंके कंगनमें जड़े हूए मुक्तिरूपी मोतीके कण ही वाछका वनकर चमक रहे हैं तथा जो नितम्बसद्दश तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पड़ती हैं। उन श्रीक्रणाकी चौथी पटरानी श्रीयमुनाजीको नमस्कार करो ॥ ३ ॥ देवि यसुने ! तुम अनन्त गुणोंसे विभूपित हो । श्चिव और ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं। मेघोंकी गम्भीर घटाके समान तुम्हारी अङ्गकान्ति सदा स्याम है। श्रुव और पराशर जैसे भक्तजनोंको तुम अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तटपर विशुद्ध मथुरापुरी सुशोभित है। समस्त गोप और गोपसुन्दरियाँ तुम्हें घेरे रहती हैं। तुम करुणासागर भगवान् श्रीकृष्णके आश्रित हो। मेरे अन्त:वरणको सुन्ती बनाओ॥४॥ भगवान् विष्णुके चरणार-विन्दोरी प्रकट हुई गङ्गा जिनसे मिलनेके कारण ही भगवान्-

को प्रिय हुई और अपने सेवकोंके लिये सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली हो सकीं, उन यमुनाजीकी समता केवल लक्ष्मीजी कर सकती हैं और वह भी एक सपत्नीके सदश। ऐसी महत्त्वशालिनी श्रीकृष्णाप्रया कलिन्दनन्दिनी यमुना सदा मेरे मनमें निवास करें ॥ ५ ॥ यमुने ! तुम्हें सदा नमस्कार है। तुम्हारा चरित्र अत्यन्त अद्भुत है। तुम्हारा जल पीनेसे कभी यमयातना नहीं भोगनी पड़ती है। अपनी बहिनके पुत्र दुष्ट हों तो भी यमराज उन्हें कैसे मार सकते हैं। तुम्हारी सेवासे मनुष्य गोपाङ्गनाओंकी भाँति इयामसुन्दर श्रीकृष्णका प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णिपये यमुने ! तुम्हारे समीप मेरे शरीरका नवनिर्माण हो-मुझे नृतन शरीर धारण करनेका अवसर मिले। इतनेसे ही मुरारि श्रीकृष्णमें प्रगाढ अनुराग दुर्लभ नहीं रह जाता, अतः तुम्हारी अच्छी तरह स्तृति-प्रशंसा होती रहे-तमको लाइ लड़ाया जाय। तुमसे मिलनेके कारण ही देवनदी गङ्गा इस भृतलपर उत्कृष्ट बतायी गयी हैं; परंत पुष्टिमार्गीय वैष्णवोंने तुम्हारे संगमके बिना केवल गङ्गाकी कभी स्तित नहीं की है। ।। लक्ष्मीकी सपत्नी हरिप्रिये यसने ! तुम्हारी स्तृति कौन कर सकता है ? भगवान्की निरन्तरसेवासे मोक्षपर्यन्त सुख प्राप्त होता है। परंतु तुम्हारे लिये विशेष महत्त्वकी बात यह है कि तुम्हारे जलका सेवन करनेसे सम्पूर्ण गोपसुन्दरियोंके साथ श्रीकृष्णके समागमसे जो प्रेम-लीला-जनित स्वेदजलकण सम्पूर्ण अङ्गोंसे प्रकट होते हैं, उनका सम्पर्क मुलभ हो जाता है ॥ ८॥ सूर्यकन्ये यमुने ! जो तुम्हारी इत आठ श्लोकोंकी स्तुतिका प्रसन्नतापूर्वक सदा पाठ करता है, उनके सारे पापोंका नाश हो जाता है और उसे भगवान् श्रीकृष्णका प्रगाढ् प्रेम प्राप्त होता है।इतनाही नहीं, सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, भगवान् श्रीकृष्ण सन्तृष्ट होते हैं और स्वभावनर भी विजय प्राप्त हो जाती है। यह श्रीहरिके बल्लभका कथन है ॥ ९ ॥

( श्रीयमुनाष्टक सम्पूर्ण )

# रोम-रोममें राम

# श्रीहनुमान्जी

'जिस वस्तुमें राम-नाम नहीं, वह वस्तु तो एक दरवारी जौहरीने टोका, तो उन्हें वर् दो कौड़ीकी भी नहीं। उसके रखनेसे लाभ ?' श्रीहनुमान्जीने अयोध्याके भरे दरवारमें यह बात कही।

स्वयं जानकीमैयाने वहुमुल्य मणियोंकी माला ह्नुमान्जीके गलेमें डाल दी थी। राज्या-उपहार था—सबसे भिषेक-समारोहका यह मृल्यवान् उपहार । अयोध्याके रत्नभण्डारमें भी वैसी मणियाँ और नहीं थीं। सभी उन मणियोंके प्रकाश एवं सौन्दर्यसे मुग्ध थे। मर्यादापुरुषोत्तमको श्रीहनुमान्जी सबसे प्रिय हैं--सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं पवनक्रमार, यह सर्वमान्य सत्य है। उन श्री-आञ्जनेयको सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त हुआ--यह न आश्चर्यकी बात थी, न ईर्व्याकी।

अस्याकी बात तो तब हो गयी जब हनुमान्-जी अलग बैठकर उस हारकी महामृत्यवान् मणियोंको अपने दाँतोंसे पटापट फोड़ने लगे।

विचित्र उत्तर मिला।

'आपके शरीरमें राम-नाम लिखा है! जौहरीने कुट़कर पूछा था। लेकिन ग़ुँहर्क खानी पड़ी उसे । हनुमान्जीने अपने वजनतरे अपनी छातीका चमड़ा उघेड़कर दिखा दिया। श्रीराम हृदयमें विराजित थे और रोम-रोममें राम लिखा था उन श्रीराम-दूतके।

'जिस वस्तुमें राम नहीं, वह वस्तु तो दो कौड़ीकी है। उसे रखनेसे लाभ।' श्रीहतुमान्-जीकी यह वाणी । उन केशरीकुमारका शरीर राम-नामसे ही निर्मित हुआ है। उनके रोम-रोममें राम-नाम अङ्कित है।

उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध—सव राम-नामसे बने हैं। उनके कण-कणमें राम-नाम है। जिस वस्तुमें राम-नाम न हो, वह वस्तु उन पवनपुत्रके पास रह कैसे सकती है ?

राम-नाममय है श्रीहनुमान्जीका श्रीविग्रह—

राम माथ, मुकुट राम, राम सिर, नयन राम, राम कान, नासा राम, ठोढ़ी राम नाम है। राम कंठ, कंघ राम, राम भुजा वाजूबंद, राम हृदय अलंकार, हार राम नाग है॥ राम उदर, नामि राम, राम कटी कटी-सूत्र, राम बसन, जंघ राम, जानु-पैर राम है। राम मन, वचन राम, राम गदा, कटक राम, मारुतिके रोम रोम व्यापक राम नाम हं॥

STE WATER



रोम-रोममें राम



हरि सदा कीर्तनीय

# कीर्तनीयः सदा हरिः

सत्रमें भगवान्को देखनेवाला तथा सदा भगवान्के नाम-गुणका कीर्तन करनेवाला भक्त कितना और कैसा विनम्र और सिहण्ण होता है, उसका स्वरूप श्रीचैतन्यमहाप्रभुने बतलाया है—

> तृणादिष सुनीचेन तरोरिच सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥

तिनका सदा सबके पैरोंके नीचे पड़ा रहता है, वह कभी किसीके सिरपर चढ़नेकी आकांक्षा नहीं करता। हवा जिधर उड़ा ले जाय, उधर ही चला जाता है, पर भक्त तो अपनेको उस नगण्य हणसे भी बहुत नीचा मानता है, वह जीवमात्रको भगवान समझकर उनकी चरणधृलि लेता है, उन्हें दण्डवत्-प्रणाम करता है और उनकी सेवामें उनके इच्छानुसार लगा रहता है।

वृक्ष कड़ी धृप सहता है, आँधी और घनघोर वर्पाका आघात सहता है, काटने-जलानेवालेको भी छाया देता है, स्वयं कटकर लोगोंके घरोंकी चौखट, किंवाड़, शहतीर, खंभे वनकर उनको आश्रय और रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता है, यज्ञ सम्पन्न करता है, मरे हुएको भी जलाकर उसके अन्त्येष्टि संस्कारमें अपनेको होम देता है। सभीको अपने पुष्पोंकी सुगन्धि देता है, पत्थर मारकर चोट पहुँचानेवालोंको पके फल

देता है। इसी प्रकार भक्त संत भी अपना अपकार करनेवालेको अपना सर्दस्य देकर लाभ पहुँचाता है।

मान मीठा विष है, इसे बड़े चावसे प्रायः सभी पीते हैं। संसारके पद-परिवार और धन-सम्पत्तिका परित्याग करनेवाले भी मानके भूखे रहा करते हैं; परंतु भक्त स्वयं अमानी रहकर जिनको कोई मान नहीं देता, उनको भी मान देता है।

सदा कीर्तन करनेयोग्य कुछ है तो वह भगवान्का नाम-गुण ही है, भक्त सदा कीर्तन करता है। और उस कीर्तनके प्रभावसे उसमें उपर्युक्त दैन्य आ जाता है अथवा उपर्युक्त दैन्यके प्रभावसे ही वह सदा कीर्तन करनेयोग्य होता है। दोनोंमें अन्योन्याश्रय है। इस चित्रमें देखिये—

भक्त नगण्य तृणको भी अपने पैरोंसे बचा-कर उनका सम्मान कर रहा है।

वृक्ष चाम-वर्षा सहकर, कटकर और पत्थर मारनेवालेको भी मधुर फल देकर मक्तका आदर्श उपस्थित कर रहा है।

भक्त—स्वयं अमानी होकर मानहीनको मान दे रहा है और भक्त—श्रीहरिक कीर्तनरंगमें मस्त होकर नृत्य कर रहा है।

#### बालबोधः

नत्वा हरिं सदानन्द सर्वसिद्धान्तसंग्रहम्। वालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितम्॥१॥ धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्चत्वारोऽर्था मनीषिणाम् । जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥ अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः। लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया॥ ३॥ लौकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः स्थिताः। धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि चक्रमात्॥ ४॥ त्रिवर्गसाधकानीति न तन्निर्णय उच्यते । मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि हौकिके परतः खतः ॥ ५ ॥ द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगौ प्रकीर्तितौ । त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः॥ ६ ॥ सर्वथा निरहंकृतौ । खरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते ॥ ७ ॥ थहन्ताममतानाशे तदर्थं प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता। ऋषिभिर्वहुधा प्रोक्ता फलमेकमबाह्यतः॥ ८॥ अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि। यमादयस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्थता ॥ ९ ॥ पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते । ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते ॥१०॥ ते सर्वार्था न चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम् । अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥११॥ वस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ। ब्रह्मैव तादशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ॥१२॥ निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छास्त्रे तयोः कृता। भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ द्वाविष यद्यपि ॥१३॥ मोगः शिवेन मोक्ष्स्तु विष्णुनेति विनिश्चयः। लोकेऽपियत् प्रभुर्भुङ्के तन्न यच्छति कर्हिचित्॥१४॥ अतिप्रियाय तद्िष दीयते क्वचिदेव हि। नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं प्रत्येकं साधनं चैतद् द्वितीयार्थे महान् श्रमः। जीवाः स्वमावतो दुष्टा दोषामावाय सर्वदा ॥ १६॥ श्रवणादि ततः प्रेम्णा सर्वे कार्यं हि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७॥ समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम्। अतदीयतया चापि केवछक्वेत् समाधितः॥१८॥ तदाअयतदीयत्वबुद्धयै किञ्चित् समाचरेत्। खधर्ममनुतिष्ठन् वै भारद्वेगुण्यमन्यथा ॥१९॥ इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने भ्रमः पुनः।

॥ इति श्रीमद्वल्लमाचार्यविरिचतो वालकोघः सम्पूर्णः ॥(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

में सदानन्दस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार करके वालबुद्धि पुरुषोंके बोधके लिये अच्छी तरह निश्चय किये हुए सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका संक्षिप्त संग्रह वता रहा हूँ ॥ १॥ मनीबी पुरुषोंके मतमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षनामक चार पुरुषार्थ हैं। वे जीव और ईश्वरके विचारसे दो प्रकारके निश्चित किये गये हैं (अर्थात् एक तो ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ हैं, दूसरे जीवद्वारा विचारित )॥ २॥ ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ अलौकिक माने गये हैं। उनका साध्य-साधनसहित वर्णन वेदोंमें किया गया है। भगवान्की ही आज्ञासे महर्षियोंने जिन पुरुषार्थोंका वर्णन किया है, वे लौकिक कहें गये हैं॥ ३॥ में यहाँ लौकिक पुरुषार्थोंका वर्णन कल्लॅगा; क्योंकि अलौकिक पुरुषार्थोंकी प्रसिद्ध वेदसे ही होती है।

धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और कामशास्त्र—ये क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों के साधक हैं। अतः इनका निर्णय यहाँ नहीं किया जाता है। ४॥ होकिक मोधके प्रतिपादनके लिये चार शास्त्र हैं। एक तो दूसरेकी कृपारे मोध प्राप्त करना, दूसरे स्वयं प्रयत्न करके मुक्त होना—ये मोधके हो मेद हैं। इन दोनोंके ही दोन्दो भेद और हैं। म्वयं अपने प्रयत्नसे जो मोध प्राप्त किया जाता है, उनके साधक दो शाम्य प्रयत्नसे जो मोध प्राप्त किया जाता है, उनके साधक दो शाम्य वताये गये हैं—सांख्य और योग। एकमं त्यागका उपदेश रे और दूसरेमें त्याग न करनेका। इन मेदने ही ये दोनों शाम्य भिन्न हैं। सांख्यमें त्यागका प्रतिपादन किया गया है। उनमें अहंता और ममताका नाश हो जानेपर सर्वया अहंता। श्रून्यताकी स्थितिमें आकर जव जीव अपने स्वरूपमें रिक्त

, तब उसे कृतार्थ या कृतकृत्य कहते हैं ॥ ५-७ ॥ लिये ऋषियोंने पराणोंमें भी कोई-कोई प्रक्रिया बतायी ाह प्रक्रिया अनेक प्रकारकी कही गयी है तो भी ङ्ग साधन होनेके कारण सबका फल एक है। ८ II न करनेके पक्षमें योगमार्गका साधन है । उसमें यदि कोई त्याग बताया भी गया है तो वह मनके द्वारा ही योग्य है। योगमार्गमें यम-नियम आदि जो आठ अङ्ग ताधन हैं, वे पालन करने योग्य ही हैं, त्याज्य नहीं हैं। ह अनुष्ठानसे योगके सिद्ध होनेपर कृतकृत्यता प्राप्त होती , ९ || दूसरेके आश्रयसे जो मोक्ष प्राप्त होता है, उसका दो प्रकारसे निरूपण किया जाता है—( एक तो भगवान गुके आश्रयसे प्राप्त होनेवाला मोक्ष है और दसरा ावान् शिवके आश्रयसे )। ब्रह्माजी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हैं, ाः ब्राह्मणरूपसे ही उनकी आराधना की जाती है ॥१०॥ र्गक्त सारे पुरुषार्थ आदिदेव ब्रह्माजीके द्वारा नहीं प्राप्त हो हते । उन्होंने उन पुरुषार्थीकी प्राप्तिके लिये कुछ शास्त्रोंका र्गन किया है। अतः भगवान् शिव और विष्णु—ये दो ही गत्के लिये परम हितकारक हैं ॥ ११ ॥ प्रत्येक वस्तका रक्षण और संहार-ये दो उनके कार्य हैं। वे दोनों ी शास्त्रोंके प्रवर्तक हैं । बहा ही सर्वस्वरूप है: नतः सर्वस्वरूप होनेके कारण वे दोनों ( शिव और वेष्णु ) ब्रह्मस्वरूप ही कहे गये हैं ॥ १२ ॥ उन-उन शास्त्रों ( शिव-पुराण, विष्णु-पुराण आदि ) में उन दोनोंको निर्दोष और सर्वसद्गणसम्पन्न बताया गया है। यद्यपि वे दोनों ही भोग और मोक्षरूप फल देनेमें समर्थ हैं। तथापि भोग तो

. शिवसे और मोक्ष भगवान् विष्णुसे प्राप्त होता है-यही निश्चय किया गया है। छोकमें भी यह प्रसिद्ध है कि खामी जिस वस्तुका खयं उपभोग करता है, उसे कभी दूसरेको नहीं देता। (विष्णु महान् ऐश्वर्यका स्वयं उपभोग करते हैं, अतः वे भक्तको मोक्ष देते हैं और शिव मोक्ष-सखका अनुभव करनेवाले हैं। अतः वे मक्तजनींको ऐश्वर्य-भोग प्रदान करते हैं ) ॥ १३-१४ ॥ अत्यन्त प्रिय व्यक्तिको अपने उपयोगकी वस्तु भी दी जाती है, किंतु ऐसा कहीं कदाचित ही होता है। अपने इष्टदेवको नियत वस्तु समर्पित करके उन्हींका बनकर रहना उनका आश्रय लेना कहा गया है। भोग और मोक्षके लिये कमदाः भगवान् शिव और भगवान् विष्णुका आश्रय ही साधन है। परंतु द्वितीय पुरुषार्थको अर्थात् भगवान् विष्णुको भोग देनेमें तथा भगवान् शिवको मोक्ष देनेमें महान् श्रम होता है। जीव स्वभावसे ही अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त हैं। उन दोषोंकी निवृत्तिके लिये सदा प्रेमपूर्वक अवण-कीर्तन आदि नवधा भक्ति करनी चाहिये। उससे सब कार्य सिद्ध होता है। मोक्ष तो श्रीविष्णुसे सुलभ होता है और भोग शिवसे ॥ १५-१७॥ मगवान्को आत्मसमर्पण करनेसे निश्चय ही तदीयता ( मैं भगवान्का हूँ इस विश्वास ) की प्राप्ति होती है। यदि मैं भगवान्का हूँ, इस सुदृढ़ भावनाके विना केवल आश्रय ग्रहण किया गया हो तो भगवान् ही मेरे आश्रय हैं और मैं भगवान्का हूँ, इस भावकी अनुभूतिके लिये खधर्मका पालन करते हुए कुछ साधन करे। अन्यथा दूना भार चढ़ जाता है ॥ १८ ॥ इस प्रकार सब सिद्धान्त यहाँ बताया गया है। इसे अन्छी तरह समझ छेनेपर पुनः भ्रम होनेकी सम्भावना नहीं रहती ॥ १९॥

( बालबोष सम्पूर्ण )

## सिद्धान्तमुक्तावली

नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि खसिद्धान्तविनिश्चयम् । कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता ॥ १ ॥ चेतस्तत्प्रवणं सेवा तित्सद्धये तनुवित्तजा । ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्वक्षवोधनम् ॥ २ ॥ परं व्रह्म तु कृष्णो हि सिच्चदानन्दकं वृहत् । द्विरूपं तिद्ध सर्व स्यादेकं तसाद् विलक्षणम् ॥ ३ ॥ अपरं तत्र पूर्विसम् वादिनो वहुधा जगुः । मायिकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा ॥ ४ ॥ अपरं तत्र पूर्विसम् वादिनो वहुधा जगुः । मायिकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा ॥ ४ ॥ तदेवत् प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम् । द्विरूपं चापि गङ्गावल्ङ्गेयं सा जलरूपिणी ॥ ५ ॥ माहात्म्यसंयुता नृणां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा । मर्यादामार्गविधिना तथा व्रह्मापि वुष्यताम् ॥ ६ ॥ तत्रवे देवतामृतिर्मक्या या दरयते किचत् । गङ्गायां च विशेषेण प्रवाहाभेदवुद्धये ॥ ७ ॥ प्रत्यक्षा सा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तया जले । विहिताच फलात् तिद्ध प्रतीत्यापि विशिष्यते ॥ ८ ॥

यथा जलं तथा सर्वे यथा शका तथा बृहत्। यथा देवी तथा कृष्णस्तत्राप्येतिदिहोच्यते॥९॥ जगत् तु त्रिविघं प्रोक्तं ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः । देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणीत्थं हरिर्मतः ॥१०॥ कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्माद्भ्योन वान्यथा। परमानन्दरूपे तु कृष्णे खात्मिन निश्चयः ॥११॥ अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे चुद्धिविधीयताम्। आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीव चेतना ॥१२॥ उपाधिनारो विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वाववोधने । गङ्गातीरस्थितो यद्वद् देवतां तत्र पश्यति ॥१३॥ तथा कृष्णं परं ब्रह्म स्वस्मिञ् ज्ञानी प्रपश्यति । संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥१४॥ अपेक्षितज्ञलादीनामभावात् तत्र दुःखमाक् । तसात् श्रीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः ॥१५॥ आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत्। लोकार्थी चेद्भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा॥१६॥ क्रिप्रेऽपि चेद् भजेत् रुण्णं लोको नश्यति सर्वथा। ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी तिष्टेत् पूजोत्सवादिषु ॥१७॥ श्रीभागवततत्परः। अनुत्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः॥१८॥ गङ्गायां मर्यादास्थरत पूर्वोक्तैव फल्लिष्यति । ज्ञानाधिको भक्तिमार्ग एवं तस्मान्निरूपितः ॥१९॥ क्रमेणैव भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः। अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात् स्थानाच नश्यति ॥२०॥ पवं खशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम्। एतद् बुद्घ्या विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात्॥२१॥

श्रीमद्वल्लभाचार्यं विरचिता सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्णा ।।
 ( अतुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

में श्रीहरिको नमस्कार करके अपने सिद्धान्तके विशेष निश्चयका वर्णन करूँगा। सदा भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये। वह सेवा यदि मानसी हो (मनके द्वारा की गयी हो) तो सबसे उत्तम मानी गयी है॥१॥ चित्तको भगवान्के चिन्तनमें लगाये रखना मानसी सेवा है। इसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे होनेवाली) और वित्तजा (धनसे सम्पन्न होनेवाली) भगवत्सेवा करनी चाहिये। उस सेवासे संसार-दुःखकी निवृत्ति हो जाती है और परब्रह्म परमात्माका यथार्थ बोध प्राप्त होता है॥२॥ वह सिच्चदानन्द-स्वरूप व्यापक परब्रह्म साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं। उस व्यापक ब्रह्मके दो रूप हैं—एक तो सर्वजगत्सक्ष्य अपर ब्रह्म है और दूसरा उससे विलक्षण (परब्रह्म) है ॥३॥ पूर्वोक्त विश्वरूप ब्रह्मके विषयमें बहुत-से वादियोंका कहना है कि अपर ब्रह्म भायिकः, 'सगुण', 'कार्य' और 'स्वतन्त्र' आदि से मेदोंसे अनेक प्रकारका है ॥४॥

वह ब्रह्म ही इस जगत्के रूपमें प्रकंट होता है, यह वेदका मत है। गङ्गाजीके समान ब्रह्मके भी दो रूप जानने चाहिये। ( एक जगत्रू और दूसरा अक्षरब्रह्मरूप )। जैसे गङ्गा एक तो जलरूपिणी हैं और दूसरी अनन्त माहातम्यसे युक सिचदानन्दमयी देवी हैं, जो मर्यादा-मार्गकी विधिसे सेवा य उपासना करनेवाले मनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करती 🧗 (पहला उनका आधिभौतिक रूप है और दूसरा आधिदेविक)। इसी प्रकार ब्रह्मके विषयमें भी जानना चाहिये॥ ५-६॥ उन जलरूपिणी गङ्गामें ही देवीखरूपा गङ्गाकी भी स्पिति है। जो विशेष भक्तिभाव होनेपर कभी-कभी किसीको प्रत्यह दर्शन देती हैं। गङ्गाके जलप्रवाहसे अपनी अभिन्नताया बोध करानेके लिये ही वे वहाँ दर्शन देती हैं॥ ७॥ वे देवी स्वरूपा गङ्गा सबको प्रत्यक्ष नहीं होतीं। तो भी गङ्गाजर्ये भक्तिभावपूर्वक स्नान आदि करनेमे उन्हींके द्वारा भक्तीं अमीष्ट मनोरथकी पूर्ति होती है। इस प्रकार शालोक्त पर्ला प्राप्ति और प्रतीतिसे भी वह गङ्गाजीका जल अन्य गांधाय जलकी अपेक्षा विशिष्ट महत्त्व रखता है ॥ ८॥ जैसे गण्नाकी का जल है, वैसे सम्पूर्ण जगत् है (वह गङ्गाका आधिभीति

कार्य न मानकर (स्वतन्त्र) बहते हैं। इसी प्रकार अध्यास ठार्गहर भी (जगत) के सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी भारणार्थ रहते हैं। इसीलिये यहाँ इसे अनेक प्रकारका बताया गया है।

<sup>\*</sup> शाङ्कर वेदान्तके अनुसार सबके अधिष्ठानभूत ब्रह्ममें मायासे जगत्की प्रतीति हो रही है; इसल्यि सारा दृश्य प्रपन्न 'मायिक' है। सांख्यवादी इसे त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका कार्य बताते हैं; अतः उनके मतानुसार यह 'सगुण' है। नैयायिकोंके मतमें जगत 'कार्य' है, और ईश्वर कर्ता। मीमांसकोंकी मान्यताके अनुसार यह जगत् अनादि कालसे यों ही चला आ रहा है; अतः वे इसे किसीका अनादि कालसे यों ही चला आ रहा है; अतः वे इसे किसीका

रूप है और यह ब्रह्मका ) । जैसे शक्तिशालिनी तीर्थस्वरूपा गङ्गा हैं, "से ही ब्रह्म है ( वह गङ्गाका व्यापक रूप है और यह ब्रह्मका )। और जैसे देवीस्वरूपा गङ्गा हैं, वैसे ही यहाँ श्रीकृष्ण कहे गये हैं (वह गङ्गाका परम मनोहर सगुण साकार विग्रह है और यह ब्रह्मका ) ॥ ९ ॥ सास्विक, राजस और तामस भेदसे जगत् तीन प्रकारका बताया गया है; अतः उन तीनोंके अधिदेवतारूपसे विष्णु, ब्रह्मा और शिवका प्रतिपादन किया गया है। जैसे शरीरमें आत्मा है, उसी प्रकार व्रह्ममें श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥ इस लोकमें इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओंसे ही होती है, और किसी प्रकारसे नहीं होती। परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं। अतः अपने भीतर परमानन्दकी उपलब्धि उन्होंसे होती है, यह सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ अतः ब्रह्मवाद ( शुद्धाद्दैतवाद ) के द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा श्रीकृष्णमें मन-बुद्धिको लगाओ । जैसे जितने भी छिद्र या अवकाश हैं वे आकाशमें ही स्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चेतन ( जीवात्मा ) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित हैं || १२ || जैसे गङ्गाजीके तटपर खड़ा हुआ गङ्गाजीका उपासक उनके जल-प्रवाहमें देवीस्वरूपा गङ्गाका दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उपाधिनाश होनेपर जब विज्ञानका उदय होता है और सबकी ब्रह्मरूपताका बोध हो जाता है, उस समय शानी भक्त अपने भीतर परव्रहा श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लेता है। जो संसारमें आसक्त रहकर भजन करता है, वह गङ्गाजीसे दूर रहने-वाले उपासककी भाँति प्रभुसे दूर रहकर अपेक्षित गङ्गा-जल आदि साधनोंके अभावसे दुःखका भागी होता है।

अतः श्रीकृष्णके मार्गमें स्थित उपासकको चाहिये कि वह सब लोगोंके सम्पर्कसे अलग रहकर आत्मानन्द-समुद्रमें विराजमान भगवान श्रीकृष्णका ही विशेष चिन्तन करे । यदि कोई लौकिक पदार्थोंकी इच्छा रखकर श्रीकृष्णका भजन करे तो वह सब प्रकारसे क्लेशका भागी होता है ॥ १३-१६ ॥ यदि पड़ा हुआ मनुष्य भी श्रीकृष्णका भजन करे तो उसकी लोकासिक सर्वथा नष्ट हो जाती है। पुष्टिमार्गपर चलनेवाला पुरुष ज्ञानके अभावमें भगवान्की पूजा तथा भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिमें संलग्न रहे ॥ १७॥ मर्यादा-मार्गपर चलनेवाले भक्तको तो गङ्गाजीके तटपर रहकर श्रीमन्द्रागवतके स्वाध्याय एवं भगवन्द्रक्त पुरुषोंके सत्सङ्कमें लगे रहना चाहिये । पुष्टिमार्गमें केवल श्रीभगवानका अनुग्रह नियामक है ( अतः उसे भगवत्कृपाका ही आशा-भरोसा रखकर भजनमें लगे रहना चाहिये )--यही व्यवस्था है ॥ १८ ॥ मर्यादा और पुष्टि—दोनों मार्गोमें ( अथवा ज्ञानी और भक्त-दोनोंके लिये ) क्रमशः पूर्वोक्त भक्ति या मानसिक सेवा ही फल देनेवाली होगी ;इसलिये यहाँ ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिमार्ग ही श्रेष्ठ हैं। इस बातका निरूपण किया गया है ॥ १९॥ भक्तिके अभावमें मनुष्य अपने दुष्कर्मोद्वारा अन्यथा भावको प्राप्त होकर उत्तम स्थानसे भ्रष्ट हो जाता है—ठीक वैसे ही, जैसे गङ्गाजीके तटपर स्थित रहनेवाला पुरुष यदि गङ्गामें उसकी आन्तरिक भक्ति न हो तो द्रष्टतापूर्ण कर्मोंद्वारा पाखण्ड आदिको प्राप्त हो पवित्र स्थान-से नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार मैंने अपने शास्त्रके सर्वस्व सारभूत गृ्ढ़ सिद्धान्तका निरूपण किया है। इसे जान छेनेपर मनुष्य सब प्रकारके संशयसे मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥

॥ सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्ण ॥

# पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विशेषेण पृथक्-पृथक् । जीवदेहिकियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च ॥ १॥ वक्ष्यामि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यञ्छुतेः । भिक्तमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ २॥ हो भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः । वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता ॥ ३॥ कश्चिदेव हि भक्तो हि 'यो मक्क्क' इतीरणात् । सर्वत्रोत्कर्षकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ ३॥ न सर्वोऽतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच भेदतः । यदा यस्येति वचनान्नाहं वेदैरितीरणात् ॥ ५॥ मार्गकत्वेऽपि वेदन्त्यो तन् भक्त्यागमो मतौ । न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्याहि वैदिकः ॥ ६॥ जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यताश्चतेः । यथा तद्वत् पुष्टिमार्गे द्वयोरपि निपेषतः ॥ ७॥ प्रमाणभेदाद भिन्नो हि पुष्टिमार्गो निर्वादतः ॥ ७॥ प्रमाणभेदाद भिन्नो हि पुष्टिमार्गो निर्वादतः । सर्गभेदं प्रवस्थामि स्वरूपाकृतियायुतम् ॥ ८॥

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्ट्वान् हरिः। वचसा वेदमार्गे हि पुष्टिं कायेन निश्चयः॥९॥ मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च। कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकथा ॥१०॥ तानहं द्विपतो वाक्याद् भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः। अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥११॥ तसाज्जीवाः पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न संशयः। भगवदूपसेवार्थं तत्स्रष्टिर्नान्यथा भवेत्॥१२॥ खरूपेणाचतारेण लिङ्गेन च गुणेन च। तारतम्यं न खरूपे देहे वा तत्क्रियास वा ॥१३॥ तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति हि । ते हि द्विधा ग्रुद्धिमिश्रमेदान्मिश्रास्त्रिधा पुनः ॥१४॥ भगवत्कार्यसिद्धये । पुष्टचा विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः ॥१५॥ प्रवाहादिविभेदेन मर्यादया गुणक्षास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः। एवं सर्गस्त तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते ॥१६॥ भगवानेव हि फलं स यथाविर्भवेद भुवि । गुणखरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत् ॥१७॥ आसक्ती भगवानेव शाएं दापयति कवित्। अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि ॥१८॥ न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्यपद्रवाः । महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वहेतवे ॥१९॥ भगवत्तारतस्येन तारतस्यं भजन्ति हि। छौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात तेषु नान्यथा ॥२०॥ वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः। सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे ॥२१॥ चर्षणीशब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववतर्भस् । क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् ॥२२॥ तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकळं फळम्। प्रवाहस्थान् प्रवक्ष्यामि खरूपाङ्गकियायुतान् ॥२३॥ जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्ति चेति वर्णिताः । ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते ह्यह्मदुईविभेदतः ॥२४॥ दुर्श्वास्तो भगवत्प्रोक्ता हाशस्ताननु ये पुनः। प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टिस्थैस्तैर्ने युज्यते ॥२५॥ सोऽपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः॥ २६॥

श्रीमद्वल्लभान्वार्यविरिचतः पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः सम्पूर्णः ॥
 ( अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

अब में जीव, शरीर और कियाओं के भेद, प्रवाह तथा का निरूपण करते हुए पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा—इन ों मार्गोंका पृथक्-पृथक् वर्णन करूँगा। साथ ही यह भी जँगा कि ये तीनों मार्ग एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं। के अवण करने मात्रसे सब प्रकारके संदेह दूर हो में । शास्त्रोंमें भक्तिमार्गका प्रतिपादन होनेसे पुष्टिमार्ग-सत्ताका निश्चय होता है ॥ १—२ ॥ श्रीमद्भगवद्गीतामें भूतसर्गों' इत्यादि स्रोकके द्वारा दैवी और आयुरी—दो हि सुध्यियोंका उल्लेख किया गया है; इससे प्रवाह-की भी स्थिति स्चित होती है। वर्णाश्रमादि धर्म-मर्यादा-तिपादक वेद आज भी विद्यमान हैं, अतः मर्यादामार्ग-सत्ता भी सुनिश्चित ही है ॥ ३॥ गीतामें कहा गया है-स्रों साधकोंमेंसे कोई एक ही मेरा भक्त मुझे ठीक-ठीक पाता है ' जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है।' गन्के इस कथनसे तथा सर्वत्र भगवत्क्रपापर निर्भर रहने-भक्तोंके उत्कर्षका भगवान्के श्रीमुखसे ही वर्णन होनेसे

'पुष्टिमार्ग' है, यह निश्चय होता है ॥ ४॥ श्रीमद्भागवतमे कहा गया है कि 'भगवान् जब जिसपर अनुम्रह करते हैं, तव वह लौकिक और वैदिक फलोंकी आसक्ति (अयवा लोक वेदः की आस्था ) को त्याग देता है। गिताका भी वचन है कि अर्जुन ! तुमने जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है, वैसा मेरा दर्शन किसीको वेदाध्ययन, तपस्या, दान अथवा यग्नसे भी नहीं हो सकता।' इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि सब नहीं, कोई: कोई ही भगवत्क्वपासे उनके दर्शनका अधिकारी बन पाता है। अतः स्पष्ट है कि पुष्टिमार्ग प्रवाहसे भिन्न है । वेद अर्थात् मर्यादामार्गसे भी उसका भेद है॥ ५॥ व्यदि कहें, तीनों मार्गोंकी एकता स्वीकार कर ली जाय तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि अन्तिम दोनों मार्ग ( प्रवाहमार्ग और मर्यादामार्ग ) पुष्टिमार्गकी अपेक्षा दुर्बल होनेपर भी भक्तिकी प्राप्त करानेवाले ही माने गये हैं, तो यह कहना युक्तिमंगत नहीं हैं। क्योंकि भक्तिसूत्रके प्रमाणके तथा युक्ति भी पिट रे कि वेदोक्त मर्यादामार्ग पुष्टिमार्गेष्ठे भिन्न दे॥ इ॥ है

श्रुतिसे यह सिद्ध है कि जीव, उनके शरीर और उनके कम परस्पर भिन्न हैं, परंतु जीवातमा नित्य हैं, उसी प्रकार पुष्टिमार्गमें शेष दो मार्गोंका निषेध होनेसे तथा उनके प्रमाणोंमें भेद होनेसे पुष्टिमार्गको प्रवाह और मर्यादासे भिन्न प्रतिपादित किया गया है।

अब मैं खरूप, अङ्ग और क्रियासहित जीवोंके स्रष्टि-भेदका वर्णन करूँगा । श्रीहरिने मनके संकल्पमात्रसे प्रवाह-की सृष्टि की है। वाणीसे वेदमार्ग ( मर्यादामार्ग ) को प्रकट किया है और अपने श्रीअङ्करे पृष्टिमार्गको उत्पन्न किया है। यह निश्चित मत है॥ ७—९॥ संवारका अनादि प्रवाह पगविदन्छासे उनके मनसे उत्पन्न हुआ है; अतः लोकमें उस भूल इच्छाके अनुसार ही फल प्रकट होता है; वैदिक ( मर्यादा ) मार्गपर चलनेसे वेदोक्त फलकी प्राप्ति होती है तथा पष्टिमार्गमें भगवानके श्रीविग्रहद्वारा फल प्रकट होता है। इस प्रकार फलप्राप्तिकी इच्छाओं या उद्गमस्थानोंमें भेद होनेसे भी उक्त तीनों मार्गोंको एक नहीं माना जा सकता ॥ १० ॥ गीतामें कहा है--भीं उन द्वेष करनेवाले अशुभ एवं कर नराधमोंको संसारके भीतर सदा आसुरी योनियोंमें ही डाला करता हैं इस भगवद्वचनसे सिद्ध होता है कि प्रवाह-मार्गीय जीव भिन्न हैं; इसीसे यह भी सूचित होता है कि मर्यादामार्ग और पुष्टिमार्गके जीव भी परस्पर भिन्न हैं। साथ ही उनका जीवभाव सान्त (अन्तवान् ) है; क्योंकि मोक्षके समय वे भगवान्में प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ अतः पुष्टिमार्गमें भी जीव भिन्न ही हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवत्वरूपकी सेवाके लिये ही उनकी सृष्टि हुई है, इसके सिवा और कोई उनकी सृष्टिका प्रयोजन नहीं है ॥ १२ ॥ रूप। अवतार, चिह्न और गुणकी दृष्टिसे उनके खरूपमें, शरीरमें अथवा उनकी कियाओंमें कोई तारतम्य (न्यूनाधिक भाव) नहीं होता है ॥ १३ ॥ तथापि जितना जिसके लिये आवश्यक है, उसके लिये उतना तारतम्य भगवान् स्वयं ही कर देते हैं। पृष्टिमार्गीय जीव दो प्रकारके होते हैं-शुद्ध और मिश्र। मिश्र पृष्टिमार्गीय जीवोंके फिर तीन भेद होते हें -पृष्टिमिश्र पृष्टि मर्यादामिश्र पृष्टि और प्रवाहमिश्र पृष्टि ॥ १४ ॥ भगवत्कार्य-की सिद्धिके लिये प्रवाह आदिके भेदसे ये तीन भेद बनते हैं। पुष्टिमिश्रपुष्टि जीव सर्वज होते हैं। प्रवाहमिश्रपुष्टि जीव सत्वमोंके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं ॥ १५ ॥ मर्यादामिश्रपृष्टि जीव भगवतुगुणोंक ज्ञाता होते हैं। ग्रद पुष्टिमागीय जीव

भगवत्येमसे परिपूर्ण होनेके कारण अत्यन्त दुर्लभ हैं। इस प्रकार जीवोंके सर्गभेदका वर्णन किया गया। अब यहाँ उनके फलका निरूपण किया जाता है ॥ १६॥

भगवान् ही पृष्टिमार्गीय जीवोंके अभीष्ट फल हैं । वे इस भूतलपर जिस रूपमें अवतीर्ण होते हैं, उसी रूपसे गुण और स्वरूपके भेदरे जीवोंका जैसा अधिकार है, उसके अनुसार उन्हें फलरूपमें प्राप्त होते हैं॥ १७॥ यदि लोकमें उन जीवोंमेंसे किसीको आसक्ति या अहंकार हो तो उसे राहपर लानेके लिये भगवान् ही कभी-कभी शाप दिला देते हैं ॥१८॥ शापग्रस्त होनेपर भी वे महानुभाव भक्त पाखण्डी नहीं होते, रोग आदि उपद्रवोंके भी शिकार नहीं होते । उनकी शुद्धिके लिये प्रायः श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रीका स्वाच्याय ही साधन कहा गया है॥ १९॥ भगवान्के तारतम्यसे ही वे तारतम्य धारण करते हैं । पुष्टिमार्गीय जीवोंका लौकिक या वैदिक कमोंमें छगे रहना दिखावामात्र है (वास्तवमें भगवान्-के सिवा अन्य किसी वस्तुमें उनका प्रेम नहीं होता ) । अन्यथा उनमें उन कमोंकी कोई संगति नहीं है ॥ २०॥ वैष्णवता ( श्रीकृष्णपरायणता ) ही उनका सहज धर्म है । उससे . भिन्न खळोंमें उनकी स्वाभाविक रुचि नहीं है। विभिन्न सम्बन्धोंमें वँघे हुए जो प्रवाही या दूसरे जीव हैं। वे 'चर्षणी' कहळाते हैं। ( चर्षणी' का अर्थ करछुल है। करछुल जैसे भोजन और व्यञ्जनमें इबी रहनेपर भी उसके रसका आखादन नहीं करती, उसी प्रकार ) वे सब चर्षणी जीव क्षण भरमें सभी मार्गोंमें जाकर तदनुरूप हो जाते हैं; तथापि उनकी स्वाभाविक रुचि कहीं भी नहीं होती॥ २१—२२॥ उन्हें अपनी क्रियाके अनुधार सर्वत्र सभी फल प्राप्त होते हैं।

अब में प्रवाहमार्गमें श्चित जीवोंका उनके खरूप, अङ्ग और कमोंके सहित वर्णन करूँगा ॥ २३ ॥ वे सभी जीव आसुर कहे गये हैं, जिनका गीतामें प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च' इत्यादि क्षोकोंद्वारा वर्णन किया गया है। वे आसुर जीव दो प्रकारके हैं, अज्ञ और दुई।॥ २४ ॥ भगवान्ने श्रीमुखसे जिन आसुर जीवोंका वर्णन किया है, वे दुई हैं। जो उनका अनुकरण करते हैं, वे अज्ञ हैं। प्रवाह (जगत्) में आकर भी पुष्टिमार्गीय जीव ऐसे टोगोंसे मेल-जोळ नहीं रखता है॥ २५ ॥ क्योंकि उनके संसर्गसे वह भी उन्हींके कुलमें उत्यन्न होकर कमेंसे भी असुर वन सकता है॥ २६॥

( पुष्टिप्रबाह्मगीदाभेद सम्पूर्ण )

## सिद्धान्तरहस्यम्

श्रावणस्याले पक्षे पकाद्द्यां महानिशि । साक्षाद् भगवता प्रोक्तं तद्क्षरश उच्यते ॥१॥ व्रह्मसम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषिनवृत्तिर्हि दोषाः पश्चविधाः स्मृताः ॥२॥ सहजा देशकालोतथा लोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पर्शजाश्चन मन्तव्याः कथञ्चन ॥३॥ अन्यथा सर्वदोषणणां न निवृत्तिः कथञ्चन । असमिपंतवस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् ॥४॥ निवेदिभिः समप्येव सर्व कुर्यादिति स्थितिः । न मतं देवदेवस्य सामिभुक्तसमपंणम् ॥५॥ तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमपंणम् । दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥६॥ न श्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् । सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥७॥ तथा कार्यं समप्येव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवणना ॥८॥ गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वद्त्रापि चैव हि ॥९॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम् ॥ (अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

श्रावणके श्रुक्लपक्षकी एकादशी तिथिको आधीरातके समय साक्षात् भगवान्ने जो वात कही थी, उसे यहाँ अक्षरशः वताया जा रहा है ॥ १ ॥ सबके शरीर और जीवका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे (ब्रह्मार्पण कर देनेसे) सब प्रकारके दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है । दोष पाँच प्रकारके कहे गये हैं ॥ २ ॥ सहज, देश-काल्सम्भूत, लोकवेदनिरूपित, संयोगज और स्पर्शज—ये पाँचों दोष किसीतरह भी अङ्गीकार करने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्म-सम्बन्ध (भगवत्समर्पण) किये बिना किसी प्रकार भी सब दोषोंकी निवृत्ति नहीं हो सकती; अतः जो वस्तुएँ भगवान्के अर्पण न की गयी हों, उनका सर्वथा परित्याग करे ॥ ४ ॥ जो आत्मनिवेदन (ब्रह्म-सम्बन्ध) कर चुके हों, ऐसे लोगोंको सब वस्तुएँ भगवान्को अर्पित करके ही अपने उपयोगमें लानी चाहिये । यही भक्तका आचार है। जिसमेंसे आधे भागका उपयोग कर लिया गया हो, ऐसी वस्तुका देवाधिदेव भगवान्के लिये अर्पण करना कदापि

उचित नहीं है ॥ ५ ॥ इसिलये सभी कार्योंमें पहले एव वस्तुओंको भगवान्की सेवामें समर्पित करना चाहिये । प्रसार-रूपसे उनका उपयोग करनेमें दत्तापहार ( दिये हुएका अपहरण ) रूप दोष नहीं आता; क्योंकि सभी वस्तुओंके स्वामी सेदा श्रीहरि ही हैं (अत: उन्हींकी वस्तु उन्हें दी जाती है ) ॥ ६ ॥ 'दी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिये' यह वचन भक्तिमार्गसे भिन्न स्थलोंसे सम्बन्ध रखता है। जैवे लोकमें सेवकोंका व्यवहार चलता है (वे खामीको उनकी वस्तु समर्पण करके उनके देनेपर स्वयं उसका उपयोग करते हैं ) उसी प्रकार सब कुछ भगवान्को समर्पित करके ही प्रसाद-रूपमें ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार समर्पण करनेसे सभी वस्तुएँ ब्रह्मरूप मानी गयी हैं। गङ्गाजीमें पड़नेपर सभी दोष गङ्गारूप हो जाते हैं । उन गुण-दोषोंका वर्णन भी गङ्गारूपसे ही करनेयोग्य है । उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये ( अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धसे सब कुछ ब्रह्मस्य ही हो जाता है, यह जानना चाहिये ) ॥ ७-९॥

् (सिद्धान्तरष्टस्य सम्पूर्ण)

#### नवरत्म

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मिः कदापीति। भगवानिष पुष्टिस्थो न करिष्यति छौकिकीं चगितम्॥१॥ निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादशैर्जनैः। सर्वेश्वरश्च सर्वातमा निजेव्छातः करिष्यति॥२॥ सर्वेषां प्रमुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः। अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का खस्य सोऽपि चेत्॥३॥ अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मिनिवेदनम्। यैः कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिदेवना॥४॥ तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे। विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिःखतः॥४॥ छोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। पुष्टिमार्गस्थितो यसात् साक्षिणो भवताखिद्याः॥६॥

सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया। अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखम्॥ ७॥ चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यचत् करिष्यति । तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां दुतं त्यजेत् ॥ ८॥ तसात् सर्वात्यना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मितः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं नवरतं सम्पर्णम् ॥

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जिन्होंने भगवान्को आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें / दिया है, उनके प्राण श्रीकृष्णके अधीन हो गये हैं; अतः भी किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। भगवान् भी दा अनुग्रह करनेमें तत्पर हैं, वे अपने शरणागत भक्तोंकी ौिकक ( अमक्त जनोंकी भाँति साधारण ) गति नहीं रोंगे ॥ १ ॥ वैसे आत्मनिवेदनशील पुरुषोंको सर्वथा इस गतका स्मरण रखना चाहिये कि हमारा जीवन भगवान्को तमपित है। सबके ईश्वर और सर्वातमा भगवान् श्रीकृष्ण अपनी इच्छासे जैसी उचित समझेंगे वैसी ही सेवकके लिये सब व्यवस्था करेंगे ॥ २ ॥ सबका भगवान्से सम्बन्ध है, किसी एकका ही नहीं, यही वस्तुस्थिति है । अतः भगवदिच्छासे यदि दूसरेके लिये किसी वस्तुका उपयोग हो गया तो अपने लिये अपनेको क्या चिन्ता है; क्योंकि वह दूसरा भी तो भगवान्का ही है। (जैसे उसके लिये भगवान् कुछ करते हैं, वैसे मेरे लिये भी खयं करेंगे । मैं क्यों चिन्ता करूँ ? ) जिन्होंने विना जाने अथवा जान-वूझकर भगवान्को आत्मसमर्पण कर

उन्हें अपनी रक्षाके लिये क्या चिन्ता अथवा शोक है ? ॥ ३-४॥ इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तमके लिये निवेदन या अन्यके लिये विनियोगके विषयमें भी चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि श्रीहरि स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ हैं ॥ ५ ॥ भगवान लोक अथवा वेदमें भी स्वस्थता नहीं करेंगे; क्योंकि वे पुष्टिमार्ग ( अनुग्रहके पथ ) में स्थित हैं, इस वातके सन लोग साक्षी रहें ॥ ६ ॥ हरि-इच्छासे भगवान्की सेवा वने गुरुकी आज्ञाका पालन हो अथवा उसमें कोई वाधा पड जाय-यह सब कुछ सम्भव है, अतः चिन्ता न करे। चित्तको सेवापरायण बनाकर सुखसे रहे ॥ ७॥ चित्तमें उद्देग डालकर भी भगवान् जो जो करेंगे, वैसी ही उनकी लीला हो रही है'--ऐसा मानकर तत्काल चिन्ता त्याग देनी चाहिये ॥ ८ ॥ इसलिये सब प्रकारसे सदा श्रीकृष्ण ही मेरे लिये शरण हैं' इसका निरन्तर जप करते हुए ही स्थिर

रहना चाहिये। यही मेरा मत है॥ ९॥

( नवरत सम्पूर्ण )

#### अन्तः करणप्रबोधः

अन्तःकरण महाक्यं सावधानतया श्रुणु । कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम् ॥ १॥ चाण्डाली चेद् राजपली जाता राशा च मानिता। कदाचिद्यमाने ऽपि मुलतः का क्षतिभेवेत् ॥ २॥ समर्पणाद हं पूर्वमुत्तमः किं सदा स्थितः। का ममाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत् ॥ ३॥ सत्यसंकल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति । आज्ञैव कार्या सततं खामिद्रोहोऽन्यथा भवेत् ॥ ४॥ सेवकस्य तु धर्मोऽयं सामी सस्य करिष्यति । आज्ञा पूच तु या जाता गङ्गासागरसङ्गमे ॥ ५॥ यापि पश्चान्मधुवने न कृतं तद् द्वयं मया। देहदेशपरित्यागस्तृतीयो प्रधात्तापः कथं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा। लौकिकप्रभुवत् कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन ॥ ७॥ सर्व समर्पितं भक्त्या कृतार्थोऽसि सुर्खी भव । प्रौढापि दुहिता यद्वत् स्नेहान प्रेष्यते वरे ॥ ८॥ तथा देहे न कर्तन्यं वरस्तुष्यति नान्यथा। लोकवन्चेत् स्थितिमें स्यात् किं स्यादिति विचारय॥ ९॥ अज्ञक्ये हरिरेवास्ति मोहं मा गाः कथञ्चन । इति श्रीकृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वचः ॥१०॥ चित्तं प्रति यदाकर्ण्यं भक्तो निश्चिन्ततां वजेत् ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्वस्रभाचार्यविरचितान्तःकरणप्रवोघः सम्पूर्णः ॥

#### ( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

मेरे अन्तःकरण ! तुम सावधान होकर मेरी बात सुनो । वास्तवमें श्रीकृष्णसे वढ़कर दूसरा कोई दोषरहित देवता नहीं है।। १।। यदि कोई चाण्डाल-कन्या राजाकी पत्नी हो गयी और राजाने उसे सम्मान दे दिया तो उसका महत्त्व तो बढ़ ही गया। फिर कदाचित् राजाद्वारा उसका अपमान भी हो तो भी मूलतः उसकी क्या हानि हुई ! ( वह पहले ही कौन बड़ी सम्मानित थी ! इस समय तो चाण्डालीसे रानी बन गयी ! अव रानीसे चाण्डाली नहीं हो सकती ) ॥ २॥ भगवान्को आत्मसमर्पण करनेसे पूर्व में क्या सदा उत्तम ही रहा ! और अव मुझमें किस अधमताकी सम्भावना हो गयी, जिसके लिये पश्चात्ताप हो ॥ ३ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प है, वे अपनी सची प्रतिज्ञाके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। अतः हम लोगोंको सदा उनकी आज्ञाका ही पालन करना चाहिये। अन्यया स्वामीसे द्रोह करनेका अपराध होगा ॥ ४॥ सेवक-का तो यही धर्म है कि वह स्वामीकी आज्ञाका पालन करे। स्वामी अपने कर्तव्यका पालन स्वयं करेंगे । पूर्वकालमें गङ्गासागरसङ्गमपर और फिर वृन्दावनमें मेरे लिये जो आज्ञाएँ प्राप्त हुईं, उन दोनोंका पालन मुझसे न हो सका।

देह और देशके परित्यागके सम्बन्धमें जो तीक्षरा आदेश है वह सब लोकोंके समक्ष है॥ ५-६॥ मैं तो सेवक हूँ, अह स्वामीकी आज्ञाके विपरीत कुछ नहीं कर सकता, फिर मुहे पश्चात्ताप कैसा ? श्रीकृष्णको छौकिक प्रभुओंकी भाँति क्यां ' नहीं देखना चाहिये । यदि भक्तिभावसे तुमने सव हुइ भगवान्को सौंप दिया, तो कृतार्थ हो गये । अत्र पुतं रहो । जैसे कोई-कोई माता-पिता स्नेहाधिक्यके काल सयानी कन्याको भी उसके पतिके पास नहीं भेजते (और वरको असंतुष्ट होनेका अवसर देते हैं ) वही वर्ताव हम शरीरके विषयमें भीं नहीं करना चाहिये। अर्थात् ममता य आसक्तिवश इस शरीरको अपने स्वामी श्रीकृष्णकी सेवारे लगानेसे न चुके; अन्यथा वर असंतुष्ट हो जायगा । मेरे मन! यदि साधारण लोगोंकी ही भाँति मेरी भी खिति रही तो वर होगा, यह तुम स्वयं विचार लो ॥ ७-९ ॥ अशकावसामे श्रीहरि ही एकमात्र सहायक हैं । अतः तुम्हें किसी प्रकार मोहमें नहीं पड़ना चाहिये । यह चित्तके प्रति श्रीकृष्णदास वल्लभका वचन है। जिसे सनकर भक्त पुरुष चिन्तारीहत हो जाता है ॥ १०-११॥

( अन्तःकरणप्रवोध सम्पूर्णं)

### विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण

तथाश्रयः । विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥ रक्षणीये सततं प्रार्थिते वाततः कि स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात्। सर्वत्र तस्य सर्वे हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥ स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥ अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् । विशेषतश्चेदाज्ञा तदा विशेषगत्यादि भाव्य भिन्नं तु दैहिकात्। आपद्गत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥ धर्माधर्माग्रद्दीनम् । विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥ अनाग्रहश्च सर्वतः सदा । तकवद् देहवद् भाव्यं जडवद् गोपभार्यवत् ॥ ६ ॥ त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः प्रतीकारो यदञ्छातः सिद्धश्चेकाग्रही भवेत् । भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥ खयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत्। अशूरेणापि कर्तव्यं खस्यासामध्यंभावनात्॥ ८॥ अशक्ये हरिरेवास्ति सवमाश्रयतो भवेत्। एतत् सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥ पेहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः। दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे॥ १०॥ भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तेश्चातिक्रमे कृते । अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥ पोष्यपोषणरक्षणे । पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२॥ अहंकारकृते अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरिः। एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्वयेत्॥ १३॥ ः अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च। प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेष् ॥ १४॥

अविश्वासो न कर्तन्यः सवया वाधकस्तु सः । ब्रह्मास्त्रचातकौ भान्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥ यथाकर्याचित् कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि । किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥ पवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् । कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मेमतिः ।१७।

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं विवेकपैर्याश्रयनिरूपणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

सदा विवेक और वैर्यकी रक्षा करनी चाहिये । इसी प्रकार भगवान्का आश्रय लेकर रहना भी उचित है। 'भगवान् सव कुछ अपनी इच्छासे करेंगे'; ऐसा विचार होना ही विवेक है ॥ १ ॥ जब स्वामी स्वयं ही सेवककी इच्छा पूर्ण करते हैं। तब उनसे मुँह खोलकर माँगनेपर भी उससे अधिक क्या मिलेगा ? स्वामीके अभिप्रायको समझनेमें सेवकको सदा संशय रहता है; अतः वह उनके श्रीमुलसे प्राप्त हुई आज्ञाका ही पालन करता है; परंतु स्वामी तो सर्वज्ञ हैं, फिर उनसे प्रार्थना करनेकी क्या आवश्यकता ? उनकी सर्वत्र पहुँच हैं; एव कुछ उनका है और उनमें सब कुछ जानने तया करनेकी शक्ति है ॥ २ ॥ भैं सदा स्वामीकी आशके अधीन हूँ ऐसी भावना करके अहंकारका सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये । यदि अन्तःकरणमें प्रभुकी कोई विशेष आज्ञा स्फुरित हो। तो देह-सम्बन्धसे भिन्न भगवत्सम्बन्धी विशेष गति आदिकी भावना करनी चाहिये । आपरपाप्ति आदि कार्योमें हठका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥३-४॥ कहीं भी आग्रह न रखना और सर्वत्र धर्माधर्मका पहले ही विचार कर लेना-यह विवेक कहा गया है।

444

1

iş: ;;;

÷.

ļ.

7

11

17

مراد

10

;;

11

٠,٠

1

Ŕ

ľ

11

अव धैर्यका निरुपण किया जाता है—॥ ५॥ सदा सब ओरसे प्राप्त हुए आधिमौतिक, आधिदैधिक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके दुःखोंको मृत्युपर्यन्त शान्तभावसे सहते रहना धैर्य कहलाता है। इसके दृष्टान्त हैं—तक, शरीर, जडभरत और गोपभार्या॥६॥ यदि भगवान् की इच्छासे दुःखोंकी निर्शत्तका उपाय स्वतः सिद्ध हो जाय तो उन दुःखोंकी निर्शत्तका उपाय स्वतः सिद्ध हो जाय तो उन दुःखोंकी भोगनेका भी आध्रह न रखें। स्त्री-पुत्रोंके, दूसरोंके तथा दुष्टोंके भी आक्रमणको चुपचाप सह हे॥ ७॥ स्तर्य शरीर, वाणी और मनके द्वारा इन्द्रियोंके कार्यों (विषयों) को त्याग दे। असमर्थकों भी अपनी असमर्थताकी भावना करके विषयोंको त्याग देना चाहिये॥ ८॥ जिस कार्यके साधनमं हमलोग

असमर्य हैं, उसमें श्रीहरि ही सहायक हैं । उनके आश्रयरे सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यहाँ सहनशीलत या घैर्यका वर्णन किया गया । अव आश्रयका निरूपण किय जाता है ॥ ९ ॥ इहलोक और परलोकसम्बन्धी कार्यो सर्वथा श्रीहरि ही हम सबके आश्रय हैं । दुःस्तोंकी हानि, पार भयः इच्छा आदिकी अपूर्णताः मक्तद्रोहः भक्तिके अभाव भक्तोंद्वारा उसके उल्लङ्घनः अश्वकावस्था तथा सशकावस्थाः भी सब प्रकारसे श्रीहरि ही शरण हैं ॥ १०-११ ॥ अहंका करनेमें, पोष्यवर्गकी पुष्टि और संरक्षणमें, पोष्यजनोंक उल्लब्बन या अवहेलना होनेपर तथा इसी प्रकार शिष्योंक अतिक्रमण करनेपर और अलैकिक (भगवत्सेवापरायण मनकी अभीष्टितिद्विमें सारांश यह कि सभी कार्योंमें श्रीभगवाः ही शरण हैं। इस प्रकार मनमें सदा भावना करे और वाणी द्वारा भी श्रीकृष्णः श्ररणं सम' का कीर्तन करे ॥ १२-१३ । श्रीमगवान्के तिवा अन्य देवताका मजन, स्वतः उन भजनमें जाना तथा अन्य देवताओं हे प्रार्थना करना त्यार दे । भगवान्के छिवाः अन्य देवताके छिये ये तीनों बारं वर्जित हैं ॥ १४ ॥ अविश्वास कभी नहीं करना चाहिये । क सब प्रकारसे बाधा देनेवाला होता है। इस विषयमें ब्रह्माह और चातकके दृधान्तका अनुशीलन करें । # दैवेच्छासे हं कुछ प्राप्त हो। उसका ममता और आसक्तिसे रहित होकर सेवः करे ॥ १५ ॥ जिस किसी प्रकारसे सम्भव हो, छोटे-बड़े सर कार्य करे। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता ! भगवा श्रीहरि हमारे आश्रय हैं<sup>2</sup> इस रूपमें मगवान्का चिन्तः करे ॥१६॥ इस प्रकार आश्रयका निरूपण किया गया, इं सदा सब लोगोंके लिये हितकर है। कलियुगमें मिर आदि मार्ग सबके लिये दुस्ताध्य हैं, ऐसा मेरा विश्वान है (अतः भगवान्का आश्रय लेकर ही सब कार्य करं चाहिये ) ॥ १७ ॥

( विवेक्षेयांश्रय-निरूपण सम्पूर्ण )

<sup>•</sup> जैसे नेधनार ने महाएक्से एनुमान्जीको बांधा था और वे उससे बंध भी गये थे, परंतु रावणको उसपर विश्वास न हुज बार उसने कोर्रको नोटी जंजीरसे उन्हें बांध दिया। रससे महाराजने अपना बन्धन दीला कर दिया। फल यह हुआ कि हनुमान्जीने क जंजारों भी टीट दिया। यह किश्वाससे हानिका उवाहरण है। चातकको मेधपर विश्वास रहता है, अत: वह उसकी प्या धुराने हैं जिये स्वापीना जल बरसाता ही है; यह विश्वाससे छामका उदाहरण है।

#### श्रीकृष्णाश्रयः

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधीर्मिण। पाखण्डप्रचरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ म्लेच्छाकान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च। सत्पीडाव्ययलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम॥ २ दुप्टैरेवानृतेष्विह । तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ गङ्गादितीर्थवर्येषु पापानवर्तिषु । लासपुजार्थयत्तेषु कृष्ण पव गतिर्मम ॥ ४ अहङ्गारविमृदेप मन्त्रेप्वत्रतयोगिष्र । तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ५ अपरिज्ञाननप्टेप सर्वकर्मवतादिष् । पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ६ नानाचादचिनप्टेपु अज्ञामिलादिदोपाणां नाशकोऽनुमचे स्थितः। श्रापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम॥ ७ प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् । पूर्णानन्दो हरिस्तसात् कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ८ विशेषतः। पापासकस्य दीनस्य कृष्णं एव गतिर्मम्॥ ९ विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य सर्वत्रैवाखिळार्थकत्। शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विश्वापयाम्यहम्॥१० सर्वसामर्थ्यसहितः कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसंनिधौ । तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लमोऽववीत्॥११ ॥ इति श्रीमद्दळमाचार्यविरचितं श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

इस दुष्टवर्मबाले कलियुगमें साधनके सभी मार्ग नष्ट गये और लोगोंमें अत्यन्त पालण्ड फेल गया है। अतएव कणा ही मेरे रक्षक हैं ॥ १ ॥ समस्त देश म्लेच्छोंके द्वारा कान्त हो गये और एक मात्र पापके निवासस्थान बन , सत्पुरुषोंकी पीड़ासे लोग व्यप्न हो रहे हैं। अतएव क्रणा ही मेरे रक्षक हैं ॥ २॥ दृष्ट छोगोंके द्वारा छाये · गङ्गादि श्रेष्ठ तीयोंके अधिष्ठाता देवता तिरोहित हो े हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥३॥(इस य ) सःपुरुष भी अहङ्कारसे विमृद्ध हो चले हैं। पापका करण कर रहे हैं और सांसारिक लाभ तथा पूजा प्राप्त तेके प्रयत्नमें लग गये हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक । ४॥ मन्त्रींका ज्ञान न होनेसे वे प्रायः छप्त हो गये हैं। उनके और प्रयोग अज्ञात हैं तथा उनके वास्तविक अर्थ और ता भी तिरोहित हो गये हैं। इस दशामें श्रीकृष्ण ही एक त्र मेरे आश्रय हैं ॥ ५ ॥ नाना मतवादोंके कारण समस्त ब्रीय कर्म और वत आदिका नाश हो गया है। लोग

केवल पायण्डके लिये प्रयक्षशील हैं। अतएव अं मेरे रक्षक हैं॥ ६॥ अजामिल आदि (महापाणि दोषोंका नाश करनेवाले आप (मक्तोंके) अनुमव हैं। ऐसे अपने समस्त माहारम्यका ज्ञान करानेवाले औ मेरे रक्षक हैं॥ ७॥ समस्त देवता प्रकृतिके अ वृहत् (ब्रह्म) के भी आनन्दकी अविध है। १ पूर्ण आनन्दमय हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं चिवेक, धेर्य और मिक्त आदिसे रहित और पार्यों विं आसक्त मुझ अत्यन्त दीनके तो श्रीकृष्ण ही रक्षक हैं सर्वशक्तिमान् और (दीनोंके) सम्पूर्ण मनोरयोंको पू वाले तथा शरणमें आये हुए (जीवमात्रका) भर उद्धार करनेवाले मगवान् श्रीकृष्णसे में प्रार्थना करता हूँ इस कुरुष्ण अस्त कस्ते आश्रय (रक्षक) हों। इर्र श्रीवळ्नाचार्य कहते हैं॥ ११॥

( श्रीकृष्णाश्रय सम्पूर्ण )

### चतुः खोकी

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाबिए:। सस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥१॥ एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति । प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चन्ततां बजेत् ॥२॥ यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि । ततः किमपरं बृहि लौकिकैवैंदिकैरिप ॥३॥ अतः सर्वात्मना शस्यद् गोकुलेश्वरपादयोः। सर्पणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः॥४॥ अतः सर्वात्मना शस्यद् गोकुलेश्वरपादयोः। सर्पणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः॥४॥

#### ( अतुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

सदा सर्वतोभावेन (हृदयके मम्पूर्ण अनुरागके साय)
वजेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी ही आराधना करनी चाहिये।
अपना (जीव-मात्रका) यही धर्म है। कभी कहीं भी
इसके सिवा दूसरा धर्म नहीं है॥ १॥ सदा ऐसा ही
(सम्पूर्णभावसे भगवान्का भजन ही) करना चाहिये।
प्रमु श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान् हैं, वे स्वयं ही हमारी सँभाल
करेंगे—ऐसा समझकर अपने योग-क्षेमकी ओरसे निश्चिन्त

के साय) रहे। !! २ !! यदि गोकुलाधीश्वर नन्दनन्दनको मय प्र चाहिये। हृदयमें धारण कर लिया है, तो बताओ, लौकिक और र कहीं भी कमोंका इसके सिवा और क्या प्रयोजन हे (भगव ऐसा ही हृदयमें बसा लेना ही तो जीवनका परम और चरम चाहिये। है!) !! २ !! अतः सदा सम्पूर्ण हृदयसे गोकुला गिरी सँभाल क्यामसुन्दरके सुगल चरणारिवन्द्रोंका चिन्तन और विश्वन कभी नहीं लोड़ना चाहिये, यही मेरा मत है !! ४ !! (चतु:श्लोकी सम्पूर्ण)

### भक्तिवर्धिनी

यथा भिक्तः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते । वीजमावे दृढे तु स्यात् त्यागाच्छ्रवणकीतमात् ॥ १ ॥ वीजदार्ङ्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः । अन्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः ॥ २ ॥ व्यावृत्तोऽपि हरौ वित्तं श्रवणादौ यतेत् सदा । ततः प्रेम तथासिकव्यसनं च यदा भवेत् ॥ ३ ॥ वीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति । स्तेहाद् रागविनाशः स्यादासक्त्या स्याद् गृहाक्षिः॥ गृहस्थानां वाधकत्वमनात्मत्वं च भासते । यदा स्याद् व्यसनं कृष्णेकृतार्थः स्यात् तदैव हि ॥ ५ ॥ तादशस्यापि सततं गृहस्थानं विनाशकम् । त्यागं कृत्वा यतेद् यस्तु तदर्थार्थेकमानसः ॥ ६ ॥ लभते सुदृढां भाकं सर्वतोऽप्यधिकां पराम् । त्यागं कृत्वा यतेद् यस्तु तदर्थार्थेकमानसः ॥ ६ ॥ लभते सुदृढां भाकं सर्वतोऽप्यधिकां पराम् । त्यागे वाधकम्यस्त्वं दुःसंसर्गात् तथान्ततः ॥ ७ ॥ अतः स्थेयं हिरस्थाने तदीयैः सह तत्परैः । अदृरे विप्रकर्षे वा यथा वित्तं न दुष्यति ॥ ८ ॥ सेवायां वा कथायां वा यस्यासिकर्द्धा भवेत् । यावज्ञीवं तस्य नाशो न कापीति मतिर्मम् ॥ ९ ॥ वाधसम्भावनायां तु नैकान्ते वास इष्यते । हिरस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः ॥ १० ॥ इत्येवं भगवञ्छात्वं गृहतत्त्वं निरूपितम् । य पतत् समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढा रितः ॥ ११ ॥ इत्येवं भगवञ्छात्वं गृहतत्त्वं निरूपितम् । य पतत् समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढा रितः ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्रस्तभाषार्यविरिष्तता मक्तिवर्धिनी सम्पूर्णा ॥ ( असुवादक-पाण्डेय पे० श्रीरामनारायणदसजी शासी )

जिससे भक्तिभावकी बृद्धि हो, वैसे उपायका निरूपण किया जाता है—वीजभावके दृद्ध होनेपर तथा त्यागरे और भगवान्के नामः यश एवं लीला आदिके श्रवण-कीर्तनसे भक्तिकी बृद्धि हो सकती है।। १।। वीजभावकी दृद्धाका प्रकार यह है—घरपर रहकर, स्वधर्म-पालनसे विमुख न होवर भगवत्वरूपकी सेवा-पूजा और भगवत्करपा-श्रवण आदिके द्वारा श्रीकृष्णका भजन करे।। २।। जो कमोंके अनुग्रानसे दूर हृदा हुआ है, वह भी भगवान्में चित्त लगावे और सदा उनके श्रवण-कीर्तन आदिके लिये प्रयवद्याल रहे। इससे जब भगवान्में प्रेम, आतिक और व्यसन हो जाते हैं, तब बीजकी दृद्धा होती है।। ३।। शान्त्रमें उसी वीजको हृद वहा जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान्में स्नेट होतेने लोकिक रागवृत्तिका नाश होता है और

भगवान्के प्रति आसिक होनेसे गृहस्थाश्रमकी ओरसे हैं (विरक्ति ) हो जाती है ॥ ४ ॥ गृहस्थांमें भिक्ति वाधकता और अजितेन्द्रियताकी प्रतिति होती है। जब श्रीकृष्णविषयक व्ययन उत्पन्न होता है। तव उसी क्षण कृतार्थ हो जाता है ॥ ५ ॥ ऐसे कृतार्थ लिये भी सदा घरमें ही रहना विनाशकारी होता है। मनमें एकमात्र भगवजातिकी ही अभिलाघा लिये गृक्ति जो भगवान्के लिये प्रयक्तशील होता है। यह करके जो भगवान्के लिये प्रयक्तशील होता है। यह करनेपर भी कुमङ्ग और अवदोषके कारण क्षाधाएँ प्राप्त होती हैं। अतः भगवान्के स्थान (पिक एवं मन्दिर आदि) में भगवत्यस्थण भगवद्रकांवे रहना चाहिये। वहाँ भी उतने ही निकट या दूर रहे। विच दूषित न हो॥ ६-८॥ भगवत्यस्पकी सेवा

भगवानकी क्यामें जिसकी जीवनभर हट आसक्ति बनी सब ओरसे रक्षा करेंगे, इसमें तनिक भी संग्रा व् रहती है, उसका कभी कहीं भी नाश (अधायतन ) नहीं ॥ १० ॥ इस प्रकार गृह तत्त्वसे भरे हुए भगवत्त्राह होता, ऐसा फेरा विश्वास है ॥ ९ ॥ यदि वाधाकी सम्मावना - निरूपण किया गया हैं। जो इसका अध्ययन करेगा। अ हो तो एकान्तमे रहना अभीष्ट नहीं है। मगवान् श्रीहरि भी भगवान्में दृढ़ अनुराग होगा ॥ ११ ॥

( भक्तिवर्षिती सम्पूर्ण )

# जलभेदः

नमस्हत्य हरि वक्ष्ये तद्गुणानां विभेदकान् । भावान् विशतिधा भिन्नान् सर्वसंदेहवारकान् ॥१॥ गुणभेदास्त तावन्तो यावन्तो हि जले मताः। गायकाः कृपसंकाशा गन्वर्वो इति विश्वताः॥२॥ कृपभेदास्तु यावन्तस्तावन्तस्तेऽपि सम्मताः । कुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ताः पारम्पययुवा भुवि ॥३॥ क्षेत्रप्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः। वेश्यादिसहिता मत्ता गायका गर्तसंक्रिताः॥४॥ जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः । हदास्त् पण्डिताः प्रोका भगवच्छास्रतपराः ॥ ५॥ संदेहवारकास्तत्र सुदा गम्भीरमानसाः। सरः कमळसम्पूर्णाः प्रेमयुकास्तथा बुधाः॥६॥ अल्पश्रुताः प्रेमयुका चेशन्ताः परिकीर्तिताः । कर्मश्रुद्धाः पत्वळानि तथाल्पश्रुतमकयः ॥ ७ ॥ योगध्यानादिसंयुक्ता गुणा वर्ध्याः प्रकीर्तिताः । तपोशातादिमायेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥ अरुौिकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः।कादाचित्काःशब्दगम्याःपतब्छव्दाः प्रकीर्तिताः॥९॥ नवधासकिमार्गतः॥१०॥ देवाद्यपासनोहताः पृष्वा भूमेरिवोद्रताः। साघनादिप्रकारेण प्रेममृत्यी स्फूरद्धर्माः स्थन्दमानाः प्रकीतिंताः । यादशास्तादशाः प्रोक्तः वृद्धिक्षयविवर्जिताः ॥११ ॥ स्थावरास्ते समाच्याता मर्यादैकप्रतिष्ठिताः । अनेकजन्मसंदिद्धा जन्मप्रभृति सर्वदा ॥१२॥ सङ्गादिगुणदोषाभ्यां वृद्धिक्षययुता भुचिं। निरन्तरोहमयुता नद्यस्ते परिकीर्तिताः ॥१३॥ एताहरााः खतन्त्राक्ष्वेत् सिन्धवः परिकार्तिताः । पूर्णा भगवदीया ये शेषव्यासाग्निमावताः ॥ १७ ॥ जडनारदमैत्राद्यास्ते समुद्राः प्रकीर्तिताः। लोकवेदगुणैर्मिश्रमावेतैके वर्णयन्ति समुद्रास्ते क्षाराद्याः षट् प्रकोर्तिताः । गुणातीततया शुद्धान् सिश्चदानन्द्रकृषिणः ॥ १६ ॥ सर्वानेव सुणान् विष्णोर्वर्णयन्ति विवसणाः । तेऽम्तोदाः समाख्यातासाद्वाक्पानं सुदुर्छभम् ॥१०॥ ताहशानां कचिव् वाक्यं दृतानामिव वर्णितम्। अञ्जामिलाकर्णनवद् विन्दुपानं प्रकीर्तितम् ॥१८॥ रागाद्यानादिमाञानां सर्वथा नारानं यदा । तदा छेहनमिन्युकं खानन्दोहमकारणम् ॥ १९ ॥ उद्धृतोद्भवत् सर्वे पतितोद्भवत् तथा । उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि तथा ततः ॥ २०॥ इति जीवेन्द्रियगता नानाभावं गता भुवि । रूपतः फलतस्वैय गुणा विष्णोर्निरूपिताः ॥ २९ ॥

॥ इति श्रीमद्रलमाचार्यविरचितो जनमेदः सम्पूर्णः ॥ ( अनुनादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनात्तवणदत्तजी शास्त्री )

मेद सुचित करनेवाले बीस प्रकारके भागोंका, जो वकाओंमें उतने ही उनके भी हैं। जो लोग इस भृतकार प्राची प्रकट होकर सब प्रकारके संदेहोंका निवारण करतेवाछे परम्परासे युक्त होकर पुराण-क्या कहते हैं। उनके नहर हैं, वर्णन करूँगा ॥ १॥ जब्ध्में जितने विभिन्न गुण माने समान वताथा गया है ॥ ३॥ जैसे नइएका पानी मेत सबे हैं। उतने ही बक्ताओंके भी भिन्न-भिन्न गुण हैं। गात पड़नेपर खेतीको उपजानेवाला होता है। उसी प्रश करनेवाले लोग पान्धवें नामसे विख्यात हैं। उनकी उपमां परम्पराप्राप्त जीवकाके लिये कथा कहनेवाले शैरालिक में

अब मैं श्रीहरिको नमस्कार करके उन-उन गुणोंके क्यजलमे दी जाती है॥२॥ दूरके जितने भेर<sup>ी</sup>

संसारकी उत्पत्तिमें ही कारण होते हैं। जो वेदया आदिके साथ रहकर उन्मत्तभावसे गान करनेवाले हैं, वे गड्ढेके जलके समान हैं ॥ ४ ॥ गानसे जीविका चलानेवाले लोग उन गहरे गड्होंके समान हैं, जो गँदले जलके संग्रहके लिये ही वने होते हैं। परंतु जो भगवत्-शास्त्रोंके अनुशीलनमें तत्पर रहते हैं, उन पण्डितजनोंको अगाध जलसे परिपूर्ण हुद ( सरोवर ) कहा गया है ॥ ५ ॥ उनमें भी जो श्रोताओंके संदेहका निवारण करनेवाले, गम्भीर-दृदय तथा भगवत्प्रेमसे पूर्ण विद्वान् हैं, वे खच्छ जल और कमलेंसे भरे हुए सुन्दर सोतोंके समान हैं ॥ ६ ॥ जिन्होंने शास्त्राध्ययन तो बहुत कम किया है, किंतु जो भगवान्के प्रेमी हैं, वे वेशन्त ( छोटे जलाशय ) के तुल्य कहे गये हैं । जिनमें शास्त्र-ज्ञान और भक्ति दोनों ही अल्पमात्रामें हैं, किंतु जो कर्मसे ग्रुद्ध हैं, वे पल्वल ( जङ्गलके छोटे-से तालाब ) के सदृश हैं ॥७॥ योग और ध्यान आदिसे संयुक्त गुण वर्षाके जलके समान बताये गये हैं। तप, ज्ञान आदि भावोंसे युक्त गुणोंको स्वेदज (पसीनेकं जल) के तुल्य कहा गया है ॥ ८॥ कमी-कभी शब्दप्रमाणगम्य जो भगवद्गुण अलैकिक ज्ञानद्वारा वर्णित होते हैं, वे जलप्रपातके सदृश कहे गये हैं ॥ ९॥ देवता आदि-की उपासनासे उद्भूत होनेवाले गुण या भाव उपासकोंके नहीं हैं। तो भी उनके-से प्रतीत होते हैं। जैसे ओसके कण पृथ्वीसे नहीं प्रकट हुए हैं तथापि उससे उद्भूत हुए-से जान पड़ते हैं। साधन आदिके भेदसे नवधा भक्तिके मार्गसे चलकर प्रेमके रूपमें अभिन्यक्त होनेवाले जो भगवत्सरणरूपी स्वधर्म हैं, वे झरनेके समान कहे गये हैं। जिनमें भावकी वृद्धि या न्यूनता नहीं होती। इसीलिये जो जैसे-के-तैसे कहे गये हैं तथा जो एकमात्र मर्यादामार्गमें ही प्रतिष्ठित हैं, उन्हें स्थावर कहा गया है। जो अनेक सिद्धिके लिये प्रयत्नशील रहकर सदा जन्मसे ही साधनमें लगे रहते हैं तथा इस पृथ्वीपर सत्सङ्ग और कुसङ्ग आदिके गुण-दोबोंसे जिनके भावकी कभी वृद्धि और कभी न्यूनता होती है, वे निरन्तर उद्यमशील साधक पुरुष उद्गमयुक्त निदयोंके समान कहे गये हैं॥ १०-१३॥ ऐसे ही साधक जन स्वतन्त्र (सिद्ध ) हो जाते हैं, तव 'सिन्धु' कहलाते हैं। जो पूर्णरूपेण भगवानुके होकर रहते हैं, वे शेष, वेदव्यास, अग्नि, हनुमान् , जडभरत, देवर्षि नारद और मैत्रेय आदि महात्मा समुद्र कहे गये हैं। जो कोई महात्मा लौकिक और वैदिक गुणोंसे मिश्रित करके श्रीहरिके गुणोंका वर्णन करते हैं, वे क्षार आदि छः समुद्रोंके समान वताये जो विचक्षण महापुरुष भगवान् विष्णुके उन समस्त सद्गुणोंका, जो उन्हींके समान गुणातीत होनेके कारण विशुद्ध एवं सिचदानन्दस्वरूप हैं, वर्णन करते हैं, वे अमृतमय जलके महासागर कहे गये हैं। उनके वचना-मृतोंका पान अत्यन्त दुर्लम है ॥ १४-१७॥ ऐसे महापुरुषोंका कहीं कोई वचन यदि सुननेको मिल जाय, जैसे कि अजामिलने विष्णुपार्षदोंकी वातें सुनी थीं, तो वह ( अवण )---(अमृतविन्दु-पान'---कहा गया है ॥ १८॥ . जब राग और अज्ञान आदि भावोंका सर्वथा नाश हो जाता है, उस समय किया हुआ भगवद्गुणगान अपने आनन्दके उद्रेकका कारण होता है। अतः उसे भगवद्रसका लेहन ( आस्वादन ) कहा गया है ॥ १९ ॥ ऊपर जिनका वर्णन . किया गया है, उनसे अतिरिक्त जो वक्ता है, उन सबके वचन पात्रसे निकाले हुए और धरतीपर गिरे हुए जलके समान हैं । उनका फल भी वैसा ही है (तात्पर्य यह है कि ऐसे वक्ताओंके वचन विशेष लामकारी नहीं होते )। इस प्रकार जीवों और उनकी इन्द्रियोंमें स्थित हो नाना भावको प्राप्त हुए श्रीहरिके जो गुण इस पृथ्वीपर प्रकट होते हैं, उनके खरूप और फलका निरूपण किया गया ॥ २०-२१ ॥

( जलभेद सम्पूर्ण )

### पञ्चपद्यानि

#### ( अतुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जिनका दृदय श्रीकृष्ण-चिन्तन-समें निमम है, जो श्रीकृष्ण-के सिवा, अन्यत्र लेकिक और वैदिक भोगोंमें आनन्द नहीं मानते हैं, जिनको भगवत्क्रयासे कभी श्रविच नहीं होती तथा जो सदा भगवान्की लीला-कया सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक रहते हैं, वे उत्तम श्रोता हैं॥ १॥ जिनका मन भगवत्येमसे धनीभृत होता है, जो भगवान्के स्मरणसे विद्वल हो उठते हैं और उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हो कथाके अर्थपर ही विशेष ध्यान देते हैं, वे मध्यम श्रोता हैं॥ २॥ जो संदेह-रहित श्रीकृष्णतत्त्वको सब प्रकारसे जानते हैं, कथा सुनते समय आवेशसे अथवा कथामें सहसा स्कावट हो जानेपर

शोकसे विकल हो उठते हैं। जो किसी व्याज या दम्म —वास्तविक रूपसे ही विद्वलता प्रदर्शित करते हैं। भक्त हैं।। है।। जो कभी-कभी सम्पूर्ण भावते पूर्ण का अनुभव करते हैं, परंतु इस भावमें सदा जिनकी नहीं होती तथा जो कथा सुनते समय भी दूसरे कार्योगे रहते हैं, वे अधम श्रोता कहे गये हैं।। ४॥ देश, द्रव्य, कर्ता, मन्त्र और कर्मके प्रकारको जानकर क यज्ञादिका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंकी अपेक्षा वे उत्तम हैं, जो कि अनन्य मनसे श्रवण-कर्तिन आदि । भक्तिमें लगे रहते हैं॥ ५॥

( पञ्चपष सम्पूर्ण )

#### संन्यासनिर्णयः

विचार्यते। स मार्गद्वितये प्रोक्तो मक्तौ ज्ञाने विशेषतः। पश्चात्तापनिवृत्त्यर्थे परित्यागो कर्ममार्गे न कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः। अत आदौ भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा। अवणादिप्रवृत्त्यर्थे कर्तव्यत्वे**न** नेष्यते । सहायसङ्गसाध्यत्वात् साधनानां च रक्षणात्॥ असिमानाशियोगाञ्च तद्वर्भेश्च विरोधतः । गृहादेवीधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि॥ अम्रेऽपि ताद्दशैरेव सङ्गो भवति नान्यथा। स्वयं च विषयाकान्तः पाखण्डी स्यातु काळतः॥ नावेशः सर्वदा हरेः। अतोऽत्र साधने भक्तौ नैव त्यागः सुखावहः॥ विषयाकान्तदेहानां परित्यागः प्रशस्यते । स्वीयबन्धनिवृत्त्यर्थे वेषः सोऽत्र न चान्यथा ॥ विरहानुभवार्थ कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः साधनं च तत्। भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते॥ विकलत्वं तथा स्वास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं न हि । ज्ञानं गुणाश्च तस्यैव वर्तमानस्य वाधकाः ॥ सत्यछोके स्थितिकानात् संन्यासेन विशेषितात्। भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेत् ॥१ ताहरााः सत्यलोकादौ तिष्ठन्त्येव न संशयः। वहिश्चेत् प्रकटः स्वात्मा बह्रिवत् प्रविशेद् यि ॥१ तदैव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा। गुणास्त सङ्गराहित्याज्जीवनार्थं भवन्ति हि ॥ भगवान् फलक्षपत्वात्रात्र वाधक इष्यते । स्वास्थ्यवाक्यं न कर्तव्यं दयाद्धर्न विरुध्यते ॥१ दुर्ळमोऽयं परित्यागः प्रेमणा सिध्यति नान्यथा । ज्ञानमार्गे तः संन्यासो द्विविधोऽपि विचारितः ॥१ शानार्थम् तराङ्गं च सिद्धिर्जन्मरातैः परम् । शानं च साधनापेक्षं यहादिश्रवणान्मतम् ॥१ अतः कलौ स संन्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा । पाषण्डित्वं भवेश्वापि तसाज्ज्ञाने न संन्यसंत् ॥१ सुतरां कळिदोषाणां प्रवळत्वादितिस्थितिः। भक्तिमार्गेऽपि चेद् दोषस्तदा किं कार्यमुच्यते ॥१८ अजारम्मे न नाद्याः स्याद् दृष्टान्तस्याप्यमावतः । खास्थ्यहेतोः परित्यागाद् वाधः केनास्य सम्मवेत् ॥ हरिरत्र न शकोति कर्तुं बाघां कुतोऽपरे। अन्यथा मातरो वाळान् न स्तन्यैः पुपुपुः कवित् ॥१९ ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्तं मोहयिष्यति । आत्मप्रदः प्रियश्चापि किमर्थं मोहयिष्यति ॥२० विधीयताम् । अन्यथा भ्रद्भयते स्वार्थादिति मे निश्चिता मितः ॥२६ तसादुकप्रकारेण परित्यागो वस्त्रभेन विनिश्चितम्। संन्यासवरणं भक्तावन्यथा पतितो भवत्॥२२ क्रज्यप्रसादेन ॥ इति श्रीमद्रस्तमानार्यविरचितः संन्यासनिर्णयः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक-पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

पश्चात्तापकी निवृत्तिके हिये जो परित्याग या संन्यास किया जाता है, उसके स्वरूपका विचार करते हैं। विशेषतः भक्ति और ज्ञान इन्हीं दो मार्गोंके लिये संन्यासका प्रतिपादन किया गया है। (तात्पर्य यह कि संन्यासके दो भेद हैं— मक्तिमार्गीय संन्यास और दूसरा ज्ञानमार्गीय संन्यास ) ॥ १ ॥ इस समय कराल-कलिकाल चल रहा है । अतः कर्म-मार्गमें संन्यास प्रहण करना उचित नहीं है । मिक्त-मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित बताया गया है। अतः पहले भक्तिमार्गीय संन्यासका ही विचार किया जाता है ॥२॥ यदि कहें अवण-कीर्तन आदिकी सिद्धिके लिये संन्यास करना उचित है तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि श्रवण और कीर्तन आदि दूसरोंकी सहायता और सङ्गसे सिद्ध होनेवाले हैं और संन्यासीके लिये एकाकी रहनेकी विधि है। नवधा भक्तिके साधनोंकी रक्षाके लिये दूसरे मनुष्योंके सहयोगकी आवश्यकता है । भक्तिमार्गमें अभिमान और नियोग (आज्ञापाटन ) हैं, जिनका संन्यास-धर्मीके साथ विरोध है। यदि कहें कि मित्तियोगके साधनमें गृह आदि वाधक होते हैं, अतः उक्त साधनके लिये गृह आदिका संन्यास आवश्यक है। तो यह भी ठीक नहीं हैं। क्योंकि गृह-त्यागके पश्चात् वैसे ही लोगींका सङ्ग प्राप्त होगा, जो ग्रह-त्यागी नहीं हैं; क्योंकि कलिकाल होनेसे अच्छे संन्यासीका मिलना सम्भव नहीं है । अतः विपयी पुरुषोंके सङ्गसे यदि त्यागी स्वयं भी विषयाकान्त हो जाय तो संन्यास-वेषके विरुद्ध आचरणके कारण वह पार्वांडी हो जायगा ॥ ३-५ ॥ जिनका शरीर विषय-वासनाके वशीभृत है, उनके भीतर कभी श्रीहरिका आवेश नहीं होता, अतः यही साधन-मिक्तमें संन्यात सुखद नहीं माना गया है ॥ ६॥ भगवान्कं विरहकी अनुभूतिके लिये संन्यासकी प्रशंसा की जाती है। संन्यासका जो दण्ड-धारण आदि वेष हैं। वह आस्मीयजनीक सम्बन्धसे प्राप्त होनेवाले बन्धनकी निवृत्ति-के लिये ही यहाँ स्वीकार किया जाता है। उसे ग्रहण करनेका और कोई कारण नहीं है॥ ७ ॥ भक्तिमार्गमें कौण्डिन्य त्रुप्त और गोपिकाएँ गुरु है और उन्होंने जो साधन अपनाया भा, वरी साधन है। भावनासिद्ध भाव (भगविचन्तनसे बदा हुआ प्रमाद अनुराग ) ही यहाँ साधन है । उसके सिवा और कीर साधन अभीष्ठ नहीं है ॥ ८ ॥ इस मार्गिमें व्यक्तिलता, अन्यराता और प्रकृति—ये प्राकृत मनुष्येकि समान नहीं है। इस अवस्थामें रहनेवाट मक्तींके लिये शान और होविक गुण साधनाम वाधक सिद्ध होते हैं॥ ९॥ Įĺ

संन्यास-विशिष्ट ज्ञानसे सत्यलोकमें स्थिति होती है । जहाँ भावना ( अनुरागयुक्त चिन्तन ) साधन है, उस भक्तिमार्ग-में फल भी वैसा ही होता है। ( प्रेमास्पद प्रभुक्ती प्राप्ति ही वहाँका परम फल है ) ॥ १० ॥ पूर्वोक्त संन्यासविशिष्ट संन्यासी सत्यलोकमें ही प्रतिष्ठित होते हैं, इसमें संशय नहीं है । यदि बाहर प्रकट हुआ अपना आत्मा अग्निके समान भीतर प्रवेश करे तो उसी समय सारा वन्धन नष्ट हो जाता है-अन्यथा नहीं ॥ ११॥ भगवान्के गुण भक्तके जीवन-निर्वाहके लिये होते हैं। भगवान्के सङ्गसे रहित होनेके कारण भक्त उनके गुणोंका श्रवण-कीर्तन करके ही जीते हैं ॥ १२ ॥ भगवान श्रीहरि फल-खरूप होनेके कारण इसमें बाधक नहीं होते। भगवानसे अपनी स्वस्थताके लिये प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। भगवान दयाल हैं, स्वयं ही सब कुछ करेंगे। वे अपनी दयाद्धताके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते ॥ १३ ॥ यह भक्तिमागींव संन्यास दुर्लभ है । वह प्रेमसे ही सिद्ध होता है-अन्यथा नहीं । ज्ञानमार्गमें जो संन्यास है, वह दो प्रकारका है ॥१४॥

एक ज्ञानप्राप्तिके लिये संन्यास लिया जाता है (इसीको विविद्दिषा-संन्यास कहते हैं) और दूसरा ज्ञानका उत्तराङ्ग संन्यास है, जिसे विद्वत्-संन्यास भी कहते हैं। इस संन्यास को सैकड़ों जन्मोंके पश्चात् सिद्धि प्राप्त होती है। श्रुतिमें यज्ञादिकी विधिका वर्णन होनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानको साधनकी अपेक्षा रहती है। (तात्मर्य यह है कि यज्ञ आदि कर्म अन्तःकरणकी ग्रुद्धिद्वारा ज्ञान-प्राप्तिके साधन माने गये हैं)॥ १५॥ अतः कल्यिगमें संन्यास केवल पश्चात्तापके लिये ही होता है—अन्यथा नहीं। उससे पासंबक्षी भी सम्भावना रहती है। अतः कल्किकालमें दोषोंकी प्रबलता होनेके कारण ज्ञानमार्गमें संन्यास न ले, ऐसा ही निर्णय है।

भक्तिमार्गमें भी यदि दोष प्राप्त होते हों तब क्या करना चाहिये ? इसके उत्तरमें कहते हैं—यहाँ आरम्भमें नाझ नहीं होता—कोई वाधा नहीं आती । भक्तिमार्गमें किये हुए कर्म-के नष्ट या वाधित होनेका कोई उदाहरण भी नहीं मिलता । इसके खिवा, यहाँ छौकिक स्वास्थ्यके हेतुका परित्याग बताया गया है; अतः किसके द्वारा इसमें वाधा आनेकी सम्भावना हो सकती है ॥ १६—१८ ॥ औरोंकी तो वात ही क्या है! स्वयं भगवान् भी इसमें वाधा नहीं डाल सकते । अन्यथा यदि भगवान् ही अपने वालकोंके कार्यमें वाधा डालें, तब तो माताएँ कहीं भी अपने सानका दूध पिलाकर वचींका पालन-पोपण ही न करें ॥ १९ ॥ ज्ञानियोंके वाक्यदारा भी भगवान् अपने भक्तको मोहमें नहीं डालेंग । जो भक्तोंक

पियतम हैं और उन्हें अपने-आप तकको दे डालते हैं, वे भगवान् भला किसलिये भक्तांको मोहमें डालेंगे १॥२०॥ अतः उपर्युक्त प्रकारसे त्यवस्थापूर्वक ही संन्यासका विधान करना चाहिये। अन्यया संन्यासी अपने पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो

जाता है। यह मेरा निश्चित विचार है॥ २१॥ इस प्रकृत वंटलभने श्रीकृष्ण-कृपारे भक्तिमार्गमें ही संन्यासका कर निश्चित किया है; अन्यथा (इसके विपरीत) संन्यास स्रीकृत करनेवाला पुरुष पतित हो जाता है॥ २२॥

( संन्यास-निर्णय, सम्पूर्ण )

# निरोधलक्षणम्

यच दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले । गोपिकानां तु यद् दुःखं तद् दुःखं स्थान्मम कचित्॥१॥ गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां व्रजवासिनाम् । यत् सुखं समभृत् तन्मे भगवान् किविधास्यति ॥२॥ उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा। वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि कवित्॥३॥ महतां क्रपया यद्धद् भगवान् दययिष्यति । तावदानन्दसंदोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि॥४॥ महतां रूपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा। न तथा छौकिकानां तु स्निग्धभोजनरूक्षवत्॥५॥ गुणगाने सुखावाप्तिगोंविन्दस्य प्रजायते। यथा तथा गुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः॥६॥ क्लिक्यमानाञ् जनान् दृष्टा कृपायुक्तो यदा भवेत्। सदा सर्वे सदानन्दं हृदिस्थं निर्गतं बहिः॥ ७॥ सर्वानन्दमयस्थापि कृपानन्दः सुदुर्छभः। हृद्गतः स्वगुणाञ् श्रुत्वा पूर्णः ष्ठावयते जनान् ॥८॥ सचिदानन्दता तसात् सर्वे परित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणाः । सदानन्दपरैर्गेयाः अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः। निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते ॥१०॥ हरिणा ये विनिर्मुक्तास्ते मद्या भवसागरे। ये निरुद्धास्त एवात्र मोद्मायान्त्यहर्निशम् ॥१९॥ संसारावेशदुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वै। कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत्॥१२॥ गुणेष्वाविष्टिचत्तानां सर्वदा मुरवैरिणः। संसारविरहक्छेशौ न स्यातां हरिवत् सुखम् ॥१३॥ तदा भवेद् दयाछुत्वमन्यथा क्र्रता मता। वाधशङ्कापि नास्त्यत्र तद्घ्यासोऽपि सिध्यित ॥१४॥ भगवद्धर्मसामर्थ्याद् विरागो विषये स्थिरः । गुणैहरेः सुखस्पर्शान्न दुःखं भाति कर्हिचित् ॥१५॥ एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षो गुणवर्णने । अमत्सरैरलुब्धेश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥१६॥ हरिमूर्तिः सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र हि। दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृतिगती सदा ॥१७॥ श्रवणं कीर्तनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः। पायोर्भलांशत्यागेन शेषभागं यस्य वा भगवत्कार्य यदा स्पष्टं न दृश्यते। तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः॥१९॥ नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः। नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात् परम् ॥२०॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् ॥ (अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जब व्रजेन्द्रनन्दन भगवान् श्यामसुन्दर गोकुलसे मथुरा जाने लगे, उस समय यशोदा मैयाको, नन्द आदि गोपोंको और समस्त गोप-सुन्दरियोंको जो विरहके महान् दुःखका अनुभव हुआ था, क्या वैसा ही दुःख कभी मेरे अनुभवमें भी आ सकता है ! ॥ १॥ गोकुलमें गोपाङ्गनाओं तथा समस्त व्रजवासियोंने भगवान्के जिस सानिध्य-सुखका आस्वा-दन किया था; क्या वही सुख कभी भगवान् मुझे भी देंगे !॥ २॥ श्रीवृन्दावन अथवा गोकुलमें उद्धवजीके पधारने-

पर प्रत्येक घरमें जैसा महान् उत्सव छा गया था, क्या वैना-ही उत्सव या 'उत्साह कभी मेरे मिनेमं भी होगा? ॥ ३ ॥ महात्मा पुरुषोंकी कृपासे दयासिन्धु भगवान् जनतक अमे ऊपर दया करेंगे, तवतक उन आनन्दमंदोह-स्वरूप प्रभु का संकर्तिन ही अपने लिये मुखकर होगा ॥ ४ ॥ महात्माओं की कृपासे भगवान्के नाम, गुण और लीलाओंका दीनंन जैसा मुखद जान पड़ता है, वैसा लीकिक मनुष्यंके चिर्णा वर्णन नहीं । घीरे स्निग्ध भोजन और रुखे भोजनां से म्तर है, वही भगवन्चरित्र और लौकिक पुरुषोंके चरित्रके र्रितनमें है ॥ ५ ॥ शुक आदि महात्माओंको गोविन्दके पुणगानमें जैसा सुख मिलता है, वैसा आत्मचिन्तनमें भी नहीं मिलता; फिर अन्य किसी साधनसे तो मिल ही कैसे सकता है ? ॥ ६ ॥ मक्तजनोंको अपनी प्राप्तिके लिये क्लेश उठाते देख जब भगवान् कृपापरवश हो जाते हैं। उस समय हृदय-के भीतरका सम्पूर्ण सत्स्वरूप आनन्द बाहर प्रकट हो जाता है ॥ ७ ॥ प्रमु पूर्णानन्दघन-रूप हैं। तो भी उनका कृपानन्द अत्यन्त दुर्लभ है। वे दृदयके भीतर बैठे-बैठे जब अपने गणोंको सनते हैं, तब वे पूर्ण परमात्मा उन भक्त-जनोंको आनन्द-सिन्धमें आप्लावित कर देते हैं ॥ ८ ॥ इसलिये सदानन्द-खरूप प्रभुकी आराधनामें तत्पर भक्तोंको चाहिये कि वे अपनी चित्त-वृत्तियोंके निरोधपूर्वक सदा सबकी आसिक्त छोडकर प्रभक्ते गुणोंका निरन्तर गान करें । इससे सचिदा-नन्दस्बरूपताकी प्राप्ति होती है॥ ९॥ मैं इन्द्रिय-निग्रह-पूर्वक भगवान्में निरुद्ध ( आसक्त ) हो निरोधमार्गको प्राप्त हुआ हूँ । अतः जो संसारमें निरुद्ध ( आसक्त ) हैं। उनका मगवस्त्वरूपमें निरोध (स्थापन) करनेके छिये मैं निरोध-का स्वरूप बता रहा हूँ ॥ १०॥ भगवान्ने जिन्हें छोड़ दिया है, वे भवसागरमें डूबे हुए हैं और जिनको उन्होंने अपनेमें निरुद्ध कर लिया है, वे ही यहाँ निरन्तर आनन्द-मन्न रहते हैं ॥ ११ ॥ संसारके आवेशसे दूषित इन्द्रियोंके हितके लिये सम्पूर्ण वस्तुओंका सर्वव्यापी जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध जोड़ दे ॥ १२ ॥ जिनका चित्त सदा सर्रार भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंमें आसक्त है, उन्हें संसार-वन्धन

और भगविद्वरहके क्लेश नहीं प्राप्त होते । वे साक्षात् श्रीहरि-के ही तत्य सुख पाते हैं ॥ १३ ॥ ऐसी व्यवस्था होनेपर ही भगवान्में दयाखता मानी गयी है; अन्यथा क्रता ही मानी जाती । यहाँ बाधकी शङ्का भी नहीं है। भगवान्में किया हुआ अभ्यात ( आरोप ) भी सफल होता है ॥ १४॥ भगवद्धर्मकी शक्तिसे विषयोंमें स्थिर विराग उत्पन्न होता है। मगवद्गणोंके गानेसे जो सुख प्राप्त होता है, उससे कभी किसी दु:खका पता ही नहीं चलता ॥ १५ ॥ इस प्रकार ज्ञान-मार्गकी अपेक्षा भगवद्गुणगानके मार्गमें अधिक उत्कर्षकी प्राप्ति होती है। इसीलिये मत्सरता और लोभ छोड़कर सदा श्रीहरिके गुणोंका कीर्तन करना चाहिये ॥ १६ ॥ मानसिक संकल्पसे भी भगवन्मृतिका सदा ध्यान करते रहना चाहिये। उस मृतिमें दर्शन, स्पर्श, कृति और गति आदिकी सदा स्पष्ट भावना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ भगवद्गुणींका श्रवण और कीर्तन तो स्पष्टरूपसे करना उचित है । श्रीकृणांप्रेमी पुत्रका जन्म हो। इस उहें स्यसे ही स्त्री-सहवास करे ( अथवा श्रीक्वंष्ण-प्रेमी पुत्रपर ही प्रीति या अनुराग रक्वं ) । पाय ( गुदा ) आदिके मलांशको छोड़कर शरीरके शेष सभी भागोंको भगवान्की सेवार्ने लगा दे ॥ १८ ॥ जिस इन्द्रियके द्वारा जब भगवत्सम्बन्धी कार्य होता स्पष्ट न दिखायी दे, उस समय उस इन्द्रियको अवश्य वशमें करके भगवत्सेवामें नियुक्त रखना चाहिये यही निश्चय है ॥ १९ ॥ इससे बढकर कोई मन्त्र नहीं है। इससे श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है और इससे बढकर कोई परात्पर तीर्थ नहीं है ॥ २० ॥

( निरोधलक्षण सम्पूर्ण )

#### सेवाफलम

यादशी सेवना प्रोक्ता तित्सद्धौ फल्रमुच्यते । अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥ फलं वा ह्यिकारो वा न कालोऽत्र नियामकः । उद्देगः प्रतिवन्धो वा मोगो वा स्यात् तु वाधकम् ॥ २ ॥ अकर्तव्यं भग गतः सर्वथा चेद् गतिनं हि । यथा चा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥ वाधकानां परित्यागो मोगेऽप्येकं तथापरम् । निष्पत्यूहं महान् मोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥ सविध्नोऽल्पो धातकः स्याद् वलादेतौ सदा मतौ । द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात् ॥ ५ ॥ तन्वाचे दातृता नास्ति तृतीये वाधकं गृहम् । अवश्येषं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोध्नमः ॥ ६ ॥ तदीयैरिव तत्कार्यं पुष्टो नैव विलम्बयेत् । गुणक्षोभेऽपि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥ क्रस्षिरत्र वा काचिद्रत्ययेत स वै भ्रमः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमद्वस्माचार्यविर्चितं सेवाफलं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

भगवान्की सेवाका जैता स्वरूप कहा गया है, उसके सिद्ध हो जानेपर तदनुकुल फल बताया जाता है। अलैकिक फल-के दान ( या समर्पण ) से साधकके प्रधान मनोरथकी सिद्धि होती है। । १।। भगवत्सेवाके फल या अधिकारके विषयमें कालका कोई नियन्त्रण नहीं है। उद्वेग, प्रतिवन्ध अथवा भोग-यही सेवामें वाधक होता है॥ २॥ उद्देग तभी होता है, जब भगवानको सर्वथा वह सेवा न करानी ही अथवा उसका फल न देना हो; उस दशामें तो उस सेवाकी सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नहीं है। अथवा उद्वेग-दज्ञामें भी तन्त्रका निश्चय और विवेक-ये सेवाके साधन माने गये हैं ॥ ३ ॥ प्रतिवन्धकोंका परित्याग ( निवारण ) भी आवश्यक है। भोगके दो भेद हैं--एक लौकिक और दूसरा अलैकिक । इनमें भी पहला ही त्याज्य है। दूसरा विध्न-रहित है, उससे सेवामें कोई वाधा नहीं आती । महान अर्थात् अलौकिक भोग सदा सेवाके प्रधान फलकी श्रेणीमें आता है; अतः उससे उसका कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ अल्प अर्थात लौकिक भोग विष्नयुक्त होनेके कारण सेवामें

वाधक होता है। ये दोनों-उद्देग और प्रतिबन्ध सदा वरू पूर्वक विच्नकारक माने गये हैं। प्रतिबन्धरूप द्वितीय वाधक विषयमें सर्वथा चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि उसके होने पर संसार-बन्धनका होना निश्चित है ( अतः अवश्यम्भावी परिणामके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है ) ॥ ५॥ आदि वाधक उद्देगके होनेपर यह समझना चाहिये कि भगवान्को इस समय सेवॉका फल देनेकी इच्छा नहीं है, तीसरी श्रेणीके वाधक भोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवत्सेवामें बाधक होता है । इन सब बातोंपर अवश्य विचार करना चाहिये। इसहे भिन्न जो कुछ कहा गया है, वह मनका भ्रम है॥६॥ भगवदीय जनोंको भगवत्सेवन निरन्तर करते रहन चाहिये । भगवान् अनुग्रहमें कभी विलम्ब नहीं कर सकते । त्रिगुणात्मक विषयोंके द्वारा क्षोभ होनेपर भी इन्हीं उपर्युक्त वातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये। यही मेरा मत है। यदि इस विषयमें किसीके द्वारा कोई विपरीत कल्पना या कुतर्क उपस्थित किया गया तो निश्चय ही वह भी भ्रम है॥ ७-८॥ ( सेवाफल सम्पूर्ण )

## श्रीदामोदराष्ट्रकम्

नमामीश्वरं सचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। द्घत्य गोप्या ॥१॥ यशोदाभियोलूखलाद्धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं भक्तिबद्धम् ॥२॥ श्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितग्रैवदामोद**रं** महः इतीहक् खलीलाभिरानन्दकुण्डे खघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे॥३॥ भक्तैर्जितत्वं पुनः तदीयेशितव्येषु वरं देव मोक्षं न मोक्षाविंघ वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः॥४॥ इदं ते मुखाम्भोजमञ्यक्तनीहैर्नृतं कुन्तहैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मनस्याविरास्तामलं लक्षलामैः॥५॥ मुहुइचुम्बितं विम्बरक्ताधरं मे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजाळाव्यिमयम्। ् मामञ्जमेध्यक्षिद्दरयः॥६॥ **वता**नुगृहाणेश कृपाद्दण्डिवृष्ट्यातिदीनं कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्येव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च। तथा प्रेमभक्तिं स्वकां में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ७॥ नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरहीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्॥८॥ ॥ इति श्रीसत्यव्रतमुनित्रोक्तं श्रीदामोदराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनके कानोंमें मकराकृत कुण्डल सुशोभित हैं, जो गोकुलमें अपनी अलौकिक प्रभाका प्रसार करते हुए माँ यशोदाके भयसे छीकेपर रक्खे हुए माखनको चुरानेका प्रयत्न छोड़कर उलटाये हुए ऊखलपरसे भाग छूटते हैं और जिन्हें उसी दशामें नन्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लेती हैं, उन सचिदानन्द-विग्रह सर्वेश्वर श्रीकृष्णकी में वन्दना करता हुँ ॥ १॥ जननीके तर्जनसे भयभीत होकर रोते हुए वे बार-बार अपने दोनों सभीत नेत्रोंको युगल इस्तकमलोंसे मसल रहे हैं। वार-बार सुबकनेके कारण जिनके त्रिरेखायुक्त कण्ठमें पड़ी हुई मोतियोंकी माला किम्पत हो रही है । माता यशोदाने अपनी अनुपम भक्तिके बलसे उनकी कमरको रस्सीसे बाँध दिया है। इस प्रकार अपने दामोदर नामको चरितार्थ करते हुए श्रीनन्दनन्दनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ जो अपनी ऐसी-ऐसी लीलाओंके द्वारा गोकुलवासियोंको आनन्दसरोवरमें निमग्न करते तथा अपने दासोंपर इस प्रकार अपनी भक्तपरवशता प्रकट करते रहते हैं, उन लीला-विहारी प्रभुकी मैं पुनः प्रेम-पूर्वक रात-रात वन्दना करता हूँ ॥ ३॥ हे देव ! यद्यपि आप वर देनेमें सव प्रकार समर्थ हैं, फिर भी मैं आपसे वरस्त्रमें ं न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम अवधिरूप श्रीवैकुण्ठादि लोकोंकी प्राप्ति ही चाहता हूँ। न मैं इस जगत्से सम्बन्ध रखनेवाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे माँगता हूँ । मैं तो आपसे इतनी ही क्रपाकी

भीख माँगता हूँ कि नाथ ! आपका यह बालगोताल रूप ही निरन्तर मेरी चित्तभूमियर अविश्वित रहे। मुझे और वस्तुअंसि क्या प्रयोजन है ॥ ४ ॥ अत्यन्त नीलवर्ण) सुचिकण एवं कुछ-कुछ लालिमा लिये हुए बुँघराले बालोंसे विरा हुआ तया नन्दरानी यशोदाके द्वारा बार-बार चूमा हुआ तुम्हारा कमल-मा मुखड़ा तथा पके हुए विम्बफल-सहश लाल-लाल अधर-पस्लव मेरे मानग-पटलपर मदा थिरकते रहें; मुझे लाखों प्रकारके दूसरे छामांसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥५॥ हे देव ! हे दामोदर ! हे अनन्त ! हे विण्णो ! तुम्हें प्रणाम है। प्रमो ! मुझपर प्रसन्न होओ एवं दुःखनमूहरूप समुद्रमें डूबे हुए मुझ अति दीन एवं अज्ञ प्राणीको कृपादृष्टि-की वर्षासे निहाल कर दो और हे स्वामिन् ! तुम सदा ही मेरे नेत्रगोचर बने रहो ॥ ६ ॥ हे दामोदर ! जिस प्रकार तुमने अपने दामोदररूपसे ही अखलमें वॅधे रहकर कुवेरके यमज युत्रोंका वृक्षयोनिसे उद्धार तो किया ही, साथ-ही-साथ उन्हें अपना भक्त भी बना लिया, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेमभक्तिका दान करो । मेरा मोक्षके लिये तनिक भी आग्रह नहीं है ॥ ७ ॥ जगमगाते हुए प्रकाशपुद्धसदृश उस रज्जुको प्रणाम है !सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत तुम्हारे उदरको भी तमस्कार है; तुम्हारी प्रियतमा श्रीराधारानीके चरणोंमें मेरा बार-बार प्रणाम<sup>ं</sup> है और अनन्त लीलामय देवाधिदेव तुमको भी मेरा शत-शत प्रणाम है ॥ ८ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

( श्रीदामोदराष्ट्रक सम्पूर्ण )

# श्रीजगन्नाथाष्ट्रकम्

कदाचित् कालिन्दीतद-विपिन-संगीत-तरलो मुदाभीरी नारी-वदन-कमलाखाद-मधुपः। जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥१॥ रमा-राम्भु-ब्रह्मामरपतिगणेशाचिंतपदो भुजे सन्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुक्लं नेत्रान्ते सहचर-कटाइं विद्धते। सदा श्रीमद्बृन्दावन-वसित-लीला-परिचयो जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥२॥ महाम्मोधेस्तिरे कनकरिनरे नीलशिखरे चसन् प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना। सकलसुरसेवावसरदो जगन्नायः खामी नयनपथगामी भवतु मे॥३॥ सुभद्रामध्यस्थः सजलजलद्थेणिरुचिरो रमावाणीरामः **कृपापारावारः** स्फुरदमलपङ्करहमुखः। सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिम्बागीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४-॥ रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपहलैः स्तुतिपादुर्भावं प्रतिपदसुपाकण्यं सद्यः। र्यासिन्धुर्यन्भुः सकलजगतां सिन्धु सद्यो जगन्नाथः खामी नयनपथनामी भवतु मे॥ ५॥ परव्रह्मापीडः कुवलयदलात्कुल्लनयनो निवासी नीलादौ निहितचरणोऽनन्तिशिरसि। रसानन्दी राधा-सरसवपुराहिङ्गनसुखो जगन्नायः खामी नयनपयगामी भवतु मे॥६॥ न वे याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचेऽहं रम्यं सकळजनकाम्यं वरवधूम्। सदा काळे काळे प्रमथपितना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥७॥ हर त्वं संसारं द्वुततरमसारं सुरपते ! हर त्वं पापानां वितितमपरां यादवपते !। अहो दीनेऽनाथे निहितचरणो निश्चितिमदं जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥८॥ जगन्नाथाएकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः द्युचिः। सर्वपापविद्युद्धातमा विष्णुळोकं स गन्छित॥९॥

॥ इति श्रीगौरचन्द्रमुखपदाविनिर्गतं श्रीश्रीजगन्न याष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जो कभी श्रीयमुनाके तटवर्ती वनमें गायन-रत होकर अत्यन्त चञ्चल रहते हैं और कभी भ्रमरके समान आभीरनारियोंके मुखारविन्दका आनन्दपूर्वक आस्वादन करते हैं तथा श्रीलक्ष्मीजी, भगवान् इंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, देवराज इन्द्र और श्रीगणेशजी जिनके चरणोंका अर्चन करते हैं, वे मेरे म्वामी जगन्नाथजी कुपापूर्वक मेरे नयनगोचर हों ॥ १॥

जो वायें हायमें वंशी, मस्तकपर मोरपंख, कटितटमें पीताम्बर तथा नेत्रोंके प्रान्तमें सखाओंके प्रति कटाक्षपूर्ण दृष्टि धारण करते हैं, जो सदा-सर्वदा निरतिशय शोभाशाली वृन्दावनधाममें ही निवास करते हैं तथा वहीं जिनकी विविध लीलाओंका परिचय होता है, वे मेरे स्वामी जगनायजी कुपापूर्वक मेरे नेत्रपथमें प्रकट हों ॥ २॥

जो महासागरके तटपर स्वर्णकी-सी कान्तिवाले नीलाचल-पर दिव्यातिदिव्य प्रासादमें अपने अग्रज महावली श्रीवलभद्रजी एवं बहिन सुभद्रांके बीचमें विराजमान रहकर समस्त देव-वृन्दोंको अपनी पुनीत सेवाका ग्रुभ अवसर प्रदान करते हैं, वे जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रोंके सम्मुख रहें ॥ ३ ॥

जो कृपाके सागर हैं, जिनकी छटा सजल मेघोंकी घटाको मात करती है, जो अपनी ग्रहिणियों श्रीलक्ष्मी तथा सरस्वतीको आनिन्दत करते रहते हैं, जिनका श्रीमुख देदीप्यमान निर्मल कमलकी शोभाको धारण करता है, बड़े-बड़े देवताओंके द्वारा जो आराधन किये जाने योग्य हैं तथा श्रुतियोंके शीर्षस्थानीय उपनिषदोंमें जिनके पावन चरित्रोंका गान किया गया है, वे मेरे प्रमु श्रीजगन्नायजी सदा मुझे दर्शन देते रहें ॥ ४॥

जो रथयात्राके समय मार्गमें एकत्रित हुए भूसुरवृन्दोंके द्वारा किये हुए स्तवनको सुनकर पद-पदपर दयासे द्रवित होते रहते हैं, वे दयासागर, निखिल ब्रह्माण्डोंके बन्धु एवं

समुद्रपर कृपा करके उसके तटपर निवास करनेव श्रीजगन्नाथ स्वामी मेरे नयनोंके अतिथि वर्ने ॥ ५॥

साक्षात् परब्रह्म ही जिनके मस्तकपर भृषणस्य विद्यमान हैं, जिनके नेत्र खिले हुए कमलके समान पुन हैं, जो नीलाचलपर भक्तोंको मुख देनेके लिये निवास क हैं तथा जो शेषशायीरूपसे भगवान् अनन्तके मस्तक चरण रखे रहते हैं और प्रेमानन्दमय विग्रहसे श्रीराध रसमय शरीरके आलिङ्गनका अनुपम मुख लूटते रहते हैं, मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी निरन्तर मेरे नेत्रोंको आनिन् करते रहें ॥ ६॥

न तो में राज्यकी ही याचना करता हूँ और न स्व एवं माणिक्यादि रतोंके वैभवकी ही प्रार्थना करता हूँ जिसे सब लोग चाहते हों, ऐसी सुन्दरी एवं श्रेष्ठ रमणी भी मुझे कामना नहीं है; में तो केवल यही चाहता हूँ भि भगवान् भूतपित समय-समयपर जिनके निर्मल चरित्रोंका ग करते रहते हैं वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी सदा-सर्वदा मेरे नेत्रों सम्मुख नाचते रहें ॥ ७॥

हे सुरेश्वर ! शीघातिशीघ इस असार-संसारको हं नेत्रोंके सामनेसे हटा दो । हे यदुनाय ! मेरे पापेंकी आरि राशिको मस्म कर दो । अरे ! यह ध्रुव सत्य है कि ह स्वामी दीन-अनायोंको अपने श्रीचरणोंका प्रसाद अवस्य दे हैं । वे ही श्रीजगन्नायजी मेरे नेत्रोंको भी दर्शनित कृत करें ॥ ८॥

इस पवित्र श्रीजगनायाष्टकका जो एकाग्रचित ए पवित्र होकर पाठ करता है उसके अन्तः करणके अमल प धुल जाते हैं और अन्तमें उसे विष्णुलोककी प्राप्ति हो है ॥ ९॥

( श्रीजगन्नाथाष्टक सम्पूर्ण )

श्रीमुकुन्दमुक्तावली

विकसितनिलनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। चम्पकोद्भासिकण नवज्ञलधरवर्ण कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥ १ ॥ चारवहीवचूलं कनकरचिदुकूलं वल्लवीप्राणवन्धुः । करविनिहितकन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः मुखजितशरदिन्दुः नन्दसूनुः ॥ २ ॥ मां वचनवशगधेनुः पातु कक्षनिक्षिप्तवेणुः वपुरुपसृतरेणुः नीलकण्ठपिच्छच्रड । भक्तमानसाधिरूढ बल्लबीकुलोपगूढ ध्वस्तदुष्टशङ्खचूड कण्ठलम्बिमञ्जुगुञ्ज केलिलञ्घरम्यकुञ्ज कर्णवर्तिफुलुकुन्द पाहि देव मां मुकुन्द ॥ ३ ॥ खिन्नगोपवीक्षणोपजातकोप । **नुन्नघोरमेघचक** बृष्टिपूर यज्ञभङ्गरुष्ट्याक रक्ष रक्ष मां तथाद्य पङ्कजाक्ष ॥ ४ ॥ क्षिप्रसन्यहस्तपद्म धारितोच्चशैलसद्मगुप्तगोष्ठ मनोजारोपी । गोपीमनसि सारं दघदुडुचक्राकारं मुक्ताहारं दिशतु रति शार्झी ॥ ५ ॥ नः वंशे रङ्गी खल**नि**कुरम्बोत्तंसे कोपी कंसे कामादभिरचयन्ती रामाः । क्षामाः ळीळोद्दामा जलघरमाला झ्यामा प्रभुरघशत्रोमूर्तिः ॥ ६ ॥ गच्यापूर्तिः मामव्याद खिल मुनीनां स्तव्या नन्दनन्दनमिन्दिराकृतवन्दनं धृतचन्द्नम् । पर्ववर्तुलशार्वरीपतिगर्वरीतिहराननं सुन्दरीरतिमन्दिरीकृतकन्दरं धृतमन्दरं कुण्डलद्युतिमण्डलप्लुतकन्धरं भज सुन्दरम् ॥ ७ ॥ गोकुलाङ्गणमण्डनं कृतपूतनाभवमोचनं कुन्दसुन्दरदन्तमम्बुजवृन्दवन्दितलोचनम्। सौरभाकरफुल्लपुष्करविस्फुरत्करपल्लवं दैवतव्रजदुर्लभं भज वल्लवीकुलवल्लभम्॥८॥ तुण्डकान्तिद्णिडतोरुपाण्डुरांशुमण्डलं गण्डपालिताण्डवालिशालिरत्नकुण्डलम् । पुरुल्लपुण्डरीकषण्डक्लप्तमाल्यमण्डनं चण्डबाहुदण्डमत्र नौमि कंसखण्डनम् ॥ ९ ॥ उत्तरङ्गदङ्गरागसंगमातिपिङ्गलस्तुङ्गश्रङ्गसङ्गिपाणिरङ्गनालिमङ्गलः दिग्विलासिमल्लिहासिकीत्तिवल्लिपल्लवस्त्वां स पातु फुल्लचारुचिल्लिरद्य बल्लवः ॥ १० ॥

निर्धुतवारं हतघनवारम्। , इन्द्रनिवारं व्रजपतिवारं रक्षितगोत्रं प्रीणितगोत्रं त्वां धृतगोत्रं नौमि सगोत्रम् ॥ ११ ॥ संततसेवितयामुनकूलम् । कंसमहीपतिहद्गतशूलं सुन्दरचन्द्रकचूलं त्वामहमखिलचराचरमूलम् ॥ १२॥ मलयजरुचिरस्तनुजितमुदिरः पालितविबुधस्तोषितवसुघः । मामतिरसिकः केलिभिरधिकः सितसुभगरदः कृपयतु वरदः ॥ १३॥ नवजलधरकिरणोल्लसदङ्गम् । उररीकृतमुर**ळी**क्तभङ्गं युवतिहृदयधृतमद्नतरङ्गं प्रणमत यामुनतरकृतरङ्गम् ॥ १४॥ नवाम्भोद्नीलं जगत्तोषिशीलं मुखासङ्गिवंशं शिखण्डावतंसम्। करालिववेत्रं वराम्भोजनेत्रं घृतस्फीतगुञ्जंभजे लव्यकुञ्जम् ॥ १५॥ द्यतक्षोणिभारं कृतक्लेशहारं जगद्गीतसारं महारत्नहारम् । मृदुद्यामकेशं लसद्रन्यवेशं कृपाभिनदेशं भजे वल्लवेशम् ॥ १६॥ तस्करस्तेजमा निर्जितप्रस्फुरङ्गास्करः ।

चः

पातु

सर्वतो

देवकीनन्दनः ॥ १७॥

उल्लसद्वल्लवीवाससां

पीनदोःस्तम्भयोरुलसञ्चन्दनः

संसतेस्तारकं तं चारकं मण्डितं गवां क्रीडने वेणुना पण्डितम । घात्रभिर्वेषिणं दानवहेषिणं खामिनं वल्लवीकामिनम् ॥१८॥ चिन्तय

> उपात्तकवळं परागशवळं सदेकशरणं सरोजचरणम् । अरिप्टदलनं विकृप्रललनं नमामि समहं सदैव तमहम् ॥१९॥ विहारसदनं मनोश्चरदनं प्रणीतमदनं शशाङ्कवद्नम् । उरःस्थकमलं यशोभिरमलं करात्तकमलं भजख तमलम् ॥ २०॥ कर्णिकारावतंसः खेलद्वंशीपश्चमध्वानशंसी । गोपीचेतः केलिभङ्गीनिकेतः पातु स्वैरी हन्त वः कंसवैरी ॥ २१ ॥ बृन्दाटव्यां केलिमानन्दनव्यां कुर्वन्नारी चित्तकन्दर्पधारी। नर्मोद्वारी मां दुक्कलापहारी नीपारूढः पातु वहीवचूडः ॥ २२॥ सखे बलितरति **रुचिरनखे** रचय हरिचरणे ॥ २३॥ त्वमविरतिस्त्वरितगतिर्नतशरणे पशुपगतिगुणवसतिः । पुलिननदः रुचिरपटः ग्रचिर्जलदरुचिर्मनसि परिस्फुरतु हरिः॥ २४॥ ॰ केलिविहितयमलार्जुनभञ्जन सुललितचरितनिखिलजनरञ्जन। लोचननर्त्तनजितचलखञ्जन मां परिपालय कालियगञ्जन ॥<u>२</u>५॥ भुवनविसृत्वरमहिमाडम्वर विरचितनिखिलखलोत्कर संवर। वितर यशोदातनय वरं वरमभिल्षितं मे धृतपीताम्बर ॥ २६॥ चिकुरकरम्वितचारुशिखण्डं भालविनिर्जितवरशशिखण्डम्। रदरुचिनिर्धुतमुद्रितकुन्दं कुरुत बुधा हृदि सपिद मुकुन्दम्॥ २७॥ सुरभीमईनदक्षः। परिरक्षितसुरभीलक्षस्तदपि च मुरलीवादनखुरलीशाली स दिशतु कुशलं तव वनमाली॥ २८॥

वेणुपीतोष्टविम्वे रमितनिखिलडिम्बे केलिकन्दे तत्र वः भवतु महितनन्दे चुम्बितश्रीमदोष्टी पश्चप्यवतिगोष्ठी ं वृः नवजलघरधामा पातु ॥ इति श्रीमद्रूपगोस्वामिविरचिता श्रीमुकुन्दमुक्तावकी सम्पूर्णा ॥

जिनका वर्ण नवीन जलधरके समान है, जिनके कानोंमें चम्पाके फूल सुशोभित हैं, खिले हुए पद्मके समान जिनका मुख है, जिसपर मन्दहास्य सदा खेलता रहता है, जिनके वस्नकी कान्ति स्वर्णके समान है, जो मस्तकपर मोरमुकुट घारण किये रहते हैं, उन सबके साररूप श्रीयशोदाकुमारका में स्तवन करता हूँ ॥ १॥

जिनके मुखकी अनुपम शोभा शरद्ऋतुके पूर्ण चन्द्रका पराभव करती है, जो कीडारस एवं लावण्यके समुद्र हैं, जो हाथमें कन्दुक लिये रहते हैं तथा गोपियोंके प्राणवन्धु हैं।

वरलवीदत्तचुम्बे । हतखलनिकुरम्बे जगद्विरलतुन्दे भक्तिरुवीं मुकुन्दे ॥ २९ ॥ स्मरतरिलतद्दष्टिनिभितानन्दवृष्टिः । कृष्णनामा भुवनमधुरवेशा मालिनी मूर्त्तिरेपा ॥३०॥

जिनका मङ्गलविग्रह गोधृलिसे धृसरित रहता है, जो यगर वंशी लिये रहते हैं और गौएँ जिनकी वाणीके वशीभृत रह हैं, वे नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें॥ २॥

हे मुकुन्द ! आपने शङ्खनूड्-जैसे दुष्टका वात-की-वात संहार कर दिया । भाग्यवती गोपरमणियाँ बड़े ही प्रमसे आ को हृदयसे लगाती हैं। भक्तोंकी मानस-भूमिपर आप <sup>मुद</sup> ही आरूढ़ रहते हैं । मयूरिपच्छके द्वारा आप आने केशपाश को सजाये रहते हैं। आपके कण्ठदेशमें मनोहर गुझाओंके हा लटकते रहते हैं। अपनी रसमयी क्रीदाओंके लिये आप रमगी। हुर्खोंका आश्रय लेते हैं और अपने कानोंमें खिले हुए हुन्दके फूल खोंसे रहते हैं। देव! आप मेरी रक्षा करें॥ ३॥

हे कमलनयन ! यज्ञ बंद कर दिये जानेसे रुष्ट हुए इन्द्रने भयंकर मेघमण्डलीको प्रेरितकर जब व्रजभूमिपर रूसलधार वर्षा प्रारम्भ की, उस समय इस अतर्कित विपत्तिसे दुखी हुए गोपालोंको देखकर आपके कोधका पार नहीं रहा और आपने तुर्रत अपने बाँयें करकमलपर उत्तुङ्ग गोवर्द्धन गरिको धारणकर उसीकी छत्रछायासे सम्पूर्ण वजमण्डलको उबार लिया, उसी प्रकार आज मुझ अनाथकी भी रक्षा करें ॥ ४॥

जो अपने वक्षः खलपर नक्षत्रमण्डलीके समान मोतियों-का बहुमूल्य एवं श्रेष्ठ हार धारण किये रहते हैं, जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें प्रेमका संचार करते रहते हैं, दुष्टमण्डलीका क्षिरोभूषणरूप कंस जिनके क्रोधका शिकार बन गया और जिनकी वंशीपर विशेष प्रीति है, वे श्रीकृष्ण हमें अपने दुर्लभ प्रेमका दान करें ॥ ५॥

खन्छन्द क्रीडामें रत रहनेवाली, मेघमालाके समान श्याम, गोपवालाओंको प्रेम-व्याधिसे जर्जर कर देनेवाली, अखिल मुनि-मण्डलीके द्वारा स्तवनके योग्य एवं दूध, मक्खन आदि गव्य पदार्थोंसे पूर्ण तृप्तिका अनुभव करनेवाली भगवान् अधसूदन श्रीनन्दनन्दनकी सर्वेश्वर्यपूर्ण मञ्जुलमूर्ति मेरी रक्षा करे ॥६॥

जिनका मनोहर मुखमण्डल पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वको चूर्ण कर देता है (जिससे वह लजासे मानो पुनः क्षीण होने लगता है), भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंका सदा ही वन्दन किया करती हैं, जो अपने श्रीविग्रहपर दिल्यातिदिल्य चन्दनका लेप किये रहते हैं, जो वजसुन्दरियोंका प्रेमोपहार स्वीकार करनेके लिये गिरिराजकी कन्दराओंको मन्दिर बना लेते हैं, धनधोर वर्षासे वजको बचानेके लिये जिन्होंने गोवर्दनगिरिको लीलासे ही अपने करकमलपर धारण कर लिया है एवं जिनकी प्रीवा चमचमाते हुए कुण्डलोंके प्रभामण्डलसे परिल्यास रहती है, उन स्थामसुन्दर नन्दनन्दनका ही निरन्तर सेवन करते रही ॥ ७॥

जो गोकुलके प्राङ्गणको अपनी मनोमुग्धकारी लीलाओंसे मण्डित करनेवाले, पूतना-जैसी राक्षसीको जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये सुड़ा देनेवाले हैं, जिनकी दन्तावली कुन्दपङ्क्तिके समान गुभ एवं मनोहर है, जिनके विशाल लोचन अम्बुज-वृन्दके हारा वन्दित है, जिनके कर-पल्लव सौरमके निधान कुल्ल-पङ्कांके समान शोभायमान हैं और जिनका दिव्य-दर्शन

देव-वृन्दके लिये भी दुर्लभ है, उन गोपीजनवल्लभ भगवान् श्रीकृष्णका सदा स्मरण करते रहो ॥ ८॥

जिनके मनोहर मुखमण्डलकी कान्ति पूर्णिमाके चन्द्र-मण्डलके गर्वको भी खण्डित करती रहती है, रत्निर्मित कुण्डल जिनके गण्ड-मण्डलपर ताण्डव करते रहते हैं, फूले हुए कमलोंकी मालासे जिनका वक्ष:खाल सदा मण्डित रहता है और जिनके बाहुदण्ड शत्रुओंके लिये बड़े ही प्रचण्ड हैं, उन कंससूदन भगवान् श्रीकृष्णकी मैं स्तुति करता हूँ॥ ९॥

उठती हुई तरङ्गोंके समान अङ्गरागके लेपसे जिनकी अङ्गकान्ति पीताम हो गयी है, जो हस्तकमलमें लंबा-सा सींग धारण किये हुए हैं, जो ब्रजाङ्गनाओंकी मण्डलीके लिये अत्यन्त मङ्गलरूप हैं, जिनकी कीर्तिवल्लीके पल्लव दिशाओं-को मण्डित करनेवाले मिल्लकाके पुष्पोंका परिहास करते हैं और जिनकी कमनीय भूलताएँ कान्तिसे उल्लिसत रहती हैं, वे वल्लवकुमार आज आपकी रक्षा करें ॥ १०॥

हेश्रीकृष्ण! आपने ही तो अपने पिता बजराज (श्रीनन्दजी) को इन्द्रपूजासे रोका था तथा मखमज्जमे रुष्ट हुए इन्द्रका निवारण किया था और अपने संकल्पसे ही उनके द्वारा वरतायी हुई अपार जलराशिका शोषण किया था; आपने ही बादलोंके द्वारा खड़ी की हुई मोटी दीवारको हटाया था और इस प्रकार बजकी रक्षा करके अपने कुलको आनन्दित किया था। उन बजेन्द्रनन्दन गिरिधारी श्रीकृष्णकी उनके कुलके सहित मैं स्तुति करता हूँ ॥ ११॥

आप महावली राजा कंसके हृदयमें शूलकी माँति खटकते रहते हैं तथा निरन्तर यमुनातटकां ही सेवन किया करते हैं। आपके श्रीमस्तकपर सुन्दर मयूरिपच्छ सुशोभित रहता है। सम्पूर्ण चराचर जगत्के आदिकारण आपकी मैं वन्दना करता हूँ॥ १२॥

जिनका श्रीविग्रह चन्दनके लेपसे अत्यन्त सुशोभित है, जो अपनी अङ्गकान्तिसे नवीन जलधरका भी तिरस्कार करनेवाले हैं, जिन्होंने देववृन्दकी रक्षाका व्रत ले रक्खा है और जो पृथ्वीके भाररूप दानवोंका सहार करके उसे संप्तुष्ट करते रहते हैं, जिनकी दन्तपर्श्क्त कुन्दके समान उज्ज्वल एवं कमनीय है और जो अपनी आनन्ददायिनी विविध लीलाओंमें अन्य सभी भगवत्स्वरूपोंसे आगे वदे हुए हैं, वे रिसकिशिरोमणि वरदाता श्रीकृष्ण मुझपर कृपा करें॥ १३॥

जो मुरलीरवकी उन्मादकारी तरङ्गोंका सुजन करते रहते हैं, जिनके श्रीअङ्गोंसे नवीन जलधरकी-सी कान्ति फूटती रहती है, जो वजयुवितयोंके हृदयमें प्रेमकी लहरें उठाते रहते हैं और जो यमुनाजीके तटपर क्रीडा करते रहते हैं। उन भगवान् स्यामसुन्दरको प्रणाम करो ॥ १४ ॥

जिनका नवीन जलधरके समान श्यामवर्ण है, जो अपने
मधुर स्वभाव एवं आचरणसे सूमस्त ब्रह्माण्डको संतुष्ट करते
रहते हैं, जिनके श्रीमुखसे वंशी कभी अलग नहीं होती, जो
मयूर्पिच्छका मुकुट धारण किये रहते हैं, जिनके करकमलमें वेत्रदण्ड सुशोभित है, जिनके नेत्र कमलके समान
शोभायमान हैं, जो बड़े-बड़े गुझाओंकी मालाएँ धारण किये
रहते हैं और जो इन्दावनके कुझोंमें बिहार करते रहते हैं, उन
श्रीकृष्णका ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १५॥

जो महावलशाली दानवोंका संहार करके पृथ्वीका भार हरण करते हैं और प्रणत एवं साधुजनोंका क्लेश दूर करते हैं, जिनके वलका जगत्में यशोगान होता है, जो अमूच्य रत्नोंके हार धारण किये रहते हैं; जिनके केश अत्यन्त मृदु एवं स्थाम हैं, जो वनवासियोंका सा वेश धारण किये रहते हैं तथा कुपाके पारावार हैं, उन गोपेन्द्रकुमारका में आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १६॥

जो गोपवालाओंके चमकीले वस्त्रोंका हरण कर लेते हैं तथा अपने दिव्य प्रकाशसे तेजोमय भगवान् भास्करको भी पराजित करते हैं। जिनकी पीन सुजाओंमें चन्दनका लेप सुशोभित है। वे भगवान् यशोदानन्दन आपलोगोंकी सब प्रकार रक्षा करें ॥ १७॥

जी प्रणतजनोंको संसारसे तार देते हैं तथा गौओंके बृन्दको वन-चनमें घूमकर चराते रहते हैं, वंशीसे विभूषित रहते हैं और विविध प्रकारकी कीड़ाओंमें अत्यन्त कुशल हैं, जो गैरिक धातुओंसे अपने श्रीअङ्गोंको मण्डित किये रहते हैं तथा दानवोंके शत्रु हैं, उन गोपीजनोंके प्रेमी जगदीश्वर श्रीकृष्णका ही चिन्तन किया करो ॥ १८॥

जो हाथमें दही-भातका कौर लिये रहते हैं, जिनके श्रीअङ्ग रेणुसे चित्र-विचित्र वने रहते हैं, जोसजनोंके एकमात्र आश्रय हैं, जिनके पाद-पहल्व कमलके सहस्र कोमल हैं, जो अरिशसुर एवं भक्तजनोंके अग्रुभका विनास करनेवाले हैं, जो अपनी प्रेममरी चेष्टाओंसे कामिनियोंका चित्त चुरानेवाले हैं और जो सदा ही आनन्दसे पूर्ण रहते हैं, उन नन्दनन्दन-को में सदैव नमन करता हूँ ॥ १९॥

जो विविध प्रकारकी लीलाओंके धाम हैं। जिनकी दन्त-

पर्कति वड़ी ही मनोहर है, जो वजयुवतियोंके हृदयमें प्रेक्त संचार करते रहते हैं, जिनका मुखमण्डल चन्द्रविषके सह है, जिनके वक्षःस्थलपर स्वर्ण-रेखाके रूपमें भगवती लक्ष सदा निवास करती हैं, जिनकी निर्मल क्षीर्ति समस्त दिवातें में फैंटी हुई है और जो हाथमें लीलाकमल फिराते रहतें हैं उन श्रीकृष्णका ही सर्वतोमावेन भजन करों ॥ २०॥

जो दुर्ष्टोंका दलन करते एवं कनेरके फूलोंको कर्णभूपके रूपमें धारण किये रहते हैं, जो अपनी जगन्मोहिनी गुली पञ्चम स्वरका सर्वत्र विस्तार करते रहते हैं, श्रीगोपीन्नोंत चित्त जिनकी विविध विलासपूर्ण मिक्कयोंका निकेतन बनाहुब है, वेपरम स्वतन्त्र कंसारि श्रीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें ॥२१।

वृन्दाकाननमें नित्य नवीन आनन्द देनेवाली क्रीहाँ करते हुए जो गोपाङ्गनाओं के चित्तमें नित्य तृतन अनुषा उत्पन्न करते रहते हैं। गोपवालाओं की प्रेमगृदिके लिये वे मधुर परिहास करते हुए उनके वस्त्रोंका अपहरण करने कदम्बके वृक्षपर चढ़ जाते हैं। वे मयूरिपच्छका मुकुट भाए करनेवाले श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें ॥ २२॥

जिनके नख अत्यन्त सुन्दर हैं और जो प्रणतजर्नी आश्रय हैं। उन श्रीहरिके चरणोंका है मित्र! तुम जस्दी से जर्दी एक क्षणका भी विराम न लेकर अनुरागसहित निस्तर भक्त करो ॥ २३ ॥

जिनके वस्त्र अत्यन्त सुन्दर हैं, जो श्रीयमुनाजीं तीरपर नृत्य करते रहते हैं, जो व्रजवासी गोपॉकी एक्मात्र गति हैं और अनन्त कल्याण गुणोंके सद्ध हैं, वे जलदश्चानि एवं अत्यन्त निर्मळस्वरूप श्रीहरि मेरे चित्तपटलपर सदा हैं प्रकाशित रहें ॥ २४ ॥

हे कालियमर्दन श्रीकृष्ण ! आप खेल-ही-खेलमें अर्डुनवें दो जुड़वाँ वृक्षोंको जड़से उखाड़ देते हैं। अपने आसन मनोहर चरित्रोंसे समस्त जनोंको आर्नान्दत करते रहते हैं। आ अपने नेत्रोंके नर्त्तनसे चपल खड़ानका तिरस्कार करते हैं। आप मेरा सब ओरसे पोषण करें॥ २५॥

हे यद्योदानन्दन ! आपकी महिमाका विखार गण्डं भुवनोंमें व्याप्त हो रहा है, आप समस्त दुष्ट्यनोंका गंदा करनेवाले हें तथा पीताम्बर धारण किये रहते हैं। आप हम करके मुक्ते मनचाहा उत्तम-से-उत्तम वरदान दीजिये॥ रही

जिनके बुँघराले बालीम मनोहर मयूर्रापच्छ साँगारता री

जिनका छ्छाट सुन्दर अष्टमीके चन्द्रका भी पराभव करनेवाला है। जिनकी दशनकान्ति कुन्दक्रियोंको मात करती है। हे विचारवान् पुरुषो ! उन श्रीसुकुन्दको शीघ-से-शीघ अपने इदयासनपर विराजमान करो ॥ २७॥

जो लाखों गौओंका पालन करते हैं और देवताओंके भयको दूर करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा जिन्हें निरन्तर मुरली बजानेका अभ्यात हो गया है, वे बनमालाधारी भगवान् श्रीकृष्ण आपका सब प्रकार कुशल करें ॥ २८॥

जो अपने प्रेमीस्वभाव एवं मधुर व्यवहारसे समस्त गोपबालकोंका रञ्जन करते रहते हैं, भाग्यवती मुरली जिनके अधरामृतका निरन्तर पान करती रहती है, जो दुर्जनहृन्दका नाश करते रहते हैं, गोपरमणियाँ जिन्हें अपने हृदयका प्यार देती रहती हैं, जो पितृभक्तिके कारण नन्दरायजीका आदर करते हैं, जो विविध लीलारसकी वर्षा करनेवाले मेधके समान हैं और अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिनके उदरमें समाये रहते हैं, उन मुक्तिदाता मगवान् श्रीकृष्णमें आपलोगोंकी प्रचुर मिक्त हो ॥ २९॥

गोपयुवितयोंका चृन्द जिसे सब ओरसे प्यार करता है और जिसकी दृष्टि उनके प्रति अनुरागसे भरी रहती है तथा जो उनपर सदा आनन्दकी वर्षा करती रहती है, जिसकी अङ्गकान्ति नवीन जलधरके समान है और जो अपने वेशसे त्रिभुवनको मोहित करती रहती है, वह श्रीकृष्णनामकी वनमालाविभूषित दिव्य मूर्ति आपलोगोंकी रक्षा करे॥ ३०॥

( श्रीमुकुन्दमुक्तावली समाप्त )

## श्रीयुगलिक्शोराष्ट्रकम्

नवजलधरविद्यद्दचोतवर्णी प्रसन्नी वदननयनपन्नी चारुचन्द्रावतंसी। अलकतिलकभाली केरावेरापफुछौ भज भजतु मनो रे राधिकारुणचन्द्रौ ॥ १॥ वसनहरितनीठौ चन्दनालेपनाङ्गौ मणिमरकतदीहौ स्वर्णमालाप्रयुक्तौ। कनकवलयहस्ती रासनाट्यपसक्ती भज भजतु मनो रे राधिकारुण्यचन्द्री ॥ २॥ अति मधुरसुवेशौ रङ्गमङ्गीत्रिभङ्गौ मधुरमृदुलहास्यौ कुण्डलाकीर्णकाणौ। नटवरवररम्यो चृत्यगीतातुरक्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ३॥ विविधगुणविदग्धौ वन्दनीयौ सुवेशौ मणिमयमकरायैः शोमिताङ्गौ स्फूरन्तौ। स्मितनमितकटाक्षौ धर्मकर्मण्यन्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाक्तष्णचन्द्रौ ॥ ४॥ कनकम्कटच्ही पुष्पितोद्धपिताङ्की सकलवननिविष्टी सुन्दरानन्दपञ्जी। चरणकमलदिव्यौ देवदेवादिसेव्यौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ५॥ अतिसविलतगात्रौ गन्धमाल्यैर्विराजौ कतिकतिरमणीनां सेव्यमानौ सुवेशौ। मनिस्ररगणमाव्यौ वेदशास्त्रादिविशौ भज भजत मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ६॥ अतिसमध्रम्तां दुप्दर्पप्रशान्ती सुरवरवरदौ ह्रौ सर्वसिद्धिपदानौ। अतिरसवशमग्री गीतवाधप्रतानी भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्री ॥ ७॥ अगमनिगमसारौ सृष्टिसंहारकारौ वयसि नविकशोरौ नित्यवन्दावनस्थौ। जमनभयविनाशौ पापिनस्तारयन्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्दौ ॥ ८॥ इदं मनोहरं स्तोत्रं श्रद्धया यः पठेनरः।

इदं मनोहरं स्तोत्रं श्रद्धया यः पठेन्नरः। राधिकारुण्णचन्द्रौ च सिद्धिदौ नात्र संशयः॥९॥ ॥ इति श्रीमदृष्टपगोसामितिरचितं श्रीमुगतकिशोराष्ट्रं सम्पूर्णम् ॥ जिनका वर्ण क्रमशः नवीन जलपूर्ण मेघ एवं विद्युच्छटाके समान है, जिनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है, जिनके मुखपर एवं नेत्र कमलके समान प्रफुल्लित हैं, जिनके मस्तकपर क्रमशः मयूरिपच्छका मुकुट एवं स्वर्णमय चिन्द्रका मुशोभित है, जिनके ललाटपर मुन्दर तिलक किया हुआ है और अलकावली विश्वरी हुई है और जो अद्भुत केश-रचनाके कारण फूले-फूले-से लगते हैं, अरे मेरे मन! तू उन श्रीराधिका एवं श्रीकृष्णचन्द्रका ही निरन्तर सेवन कर ॥ १॥

जिनके श्रीअङ्गोंपर क्रमशः पीले और नीले वस्त्र सुशोभित हैं, जिनके श्रीविग्रह चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं, जिनकी अङ्गकान्ति क्रमशः मरकतमणि एवं स्वर्णके सहश है, जिनके वक्षः खलपर स्वर्णहार सुशोभित है, हाथोंमें सोनेके कंगन चमक रहे हैं और जो रासकीडामें संलग्न हैं, अरे मन! उन श्रीवृषभानुकिशोरी एवं श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ही नित्य सेवन किया कर ॥ २ ॥

जिन्होंने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेष वना रक्खा है, जो अत्यन्त मधुर भङ्गीसे त्रिभङ्गी होकर स्थित हैं, जो मधुर एवं मृदुल हँसी हँस रहे हैं, जिनके कानोंमें कुण्डल एवं कर्णफूल सुशोभित हैं, जो श्रेष्ठ नट एवं नटीके रूपमें सुसजित हैं तथा नृत्य एवं गीतके परम अनुरागी हैं, अरे मन! उन राधिका-कृष्णचन्द्रका ही तू भजन किया कर ॥ ३॥

जो विविध गुणोंसे विभूषित हैं और सदा वन्दनके योग्य हैं, जिन्होंने अत्यन्त मनोहर वेष धारण कर रक्खा है, जिनके श्रीअङ्गोंमें मणिमय मकराकृत कुण्डल आदि आभूषण सुशोभित हैं, जिनके अङ्गोंसे प्रकाशकी किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, जिनके नेत्रप्रान्तोंमें मधुर हँसी खेलती रहती है और जो हमारे धर्म-कर्मके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, अरे मन! उन वृषभानुकिशोरी एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही सदा लवलीन रह।। ४॥

जो मस्तकपर स्वर्णका मुकुट एवं सोनेकी ही चिन्द्रका धारण किये हुए हैं, जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग फूलोंके श्रङ्गार एवं विविध आभूषणोंसे विभूषित हैं, जो व्रजभूमिक समस्त बन प्रान्तोंमें प्रवेश करके नाना प्रकारकी लीलाएँ रचते रहते हैं, जो सीन्दर्य एवं आनन्दके मूर्तरूप हैं, जिनके चरणकमल अत्यन्त दिव्य हैं और जो देवदेव महादेव आदिके भी आराध्य हैं, अरे मन! उन श्रीराधा-कृष्णका ही तू निरन्तर चिन्तन किया कर ॥ ५॥

जिनके अङ्गोंका संचालन अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है। जो नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंका लेप किये हुए और नाना प्रकारके पुष्पोंकी मालाओंसे सुसजित हैं, असंख्य व्रजसुन्दरियाँ जिनकी सेवामें सदा संलग्न रहती हैं, जिनका वेश अत्यन्त मनोमोहक है, बड़े-बड़े देवता एवं मुनिगण भी जिनका ध्यानमें ही दर्शन कर पाते हैं और जो वेद-शालादिके महान् पण्डित हैं, अरे मन! तू उन कीर्तिकुमारी एवं यशोदानन्दनका ही ध्यान किया कर ॥ ६ ॥

जिनका श्रीविग्रह अत्यन्त मधुर है, जो दुष्टजनींके दर्पको चूर्ण करनेमें परम दक्ष हैं, जो बड़े-बड़े देवताओंको मी वर देनेकी सामर्थ्य रखते हैं और सब प्रकारकी सिदियों को प्रदान करनेवाले हैं, जो सदा ही परमोत्कृष्ट प्रेमके वशीभृत होकर आनन्दमें मग्न रहते हैं तथा गीतवायका विस्तार करते रहते हैं, अरे मन! उन्हीं दोनों राधा-कृष्णकी तृ भावना किया कर ॥ ७॥

जो अगम्य वेदोंके सारभूत हैं, सृष्टि और संहार जिनकी लीलामात्र हैं, जो सदा नवीन किशोरावस्थामें प्रकट रहते हैं, चृन्दावनमें ही जिनका नित्य-निवास है, जो यमराजके भयका नाश करनेवाले और पापियोंको भी भवसागरसे तार देनेवाले हैं, अरे मन! त् उन राधिका-कृष्णचन्द्रको है। भजता रह।। ८॥

इस मनोहर स्तोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसके मनोरयको श्रीराधा-कृष्ण निस्संदेह पूर्ण करेंगे॥ ९॥

( श्रीयुगलिकशोराष्ट्रक सम्पूर्ण )

## उपदेशामृतम्

जिह्नावेगमुद्रोपस्थवेगम्। क्रोधवेगं वाचोवेगं मनसः वेगान यो विषहेत वीरः सर्वामपीमां पृथिवीं स शिष्यात्॥१॥ अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पोऽनियमाग्रहः। जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति॥२॥ उत्साहान्निश्चयाद् धैर्यात् तत्तत्कर्मप्रवर्त्तनात्। सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्मिक्तः प्रसीद्ति ॥ ३॥ ददाति प्रतिगृह्याति गुद्यमाख्याति पृच्छति । भुङ्के भोजयते चैव षड्विघं प्रीतिलक्षणम् ॥ ४॥ कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। भजनविश्वमनन्यमन्यनिन्दादिशून्यहृदभीष्सितसङ्गलब्ध्या ॥ ५॥ शृश्रुषया खभावज**नितैर्वपुषस्तु** दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य बुद्बुद्फेनपङ्कैर्बस्रद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः ॥ ६॥ खलू गङ्गाम्भसां कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापित्तोपतप्तरसनस्य रोचिका न खलु सैव जुष्टा खाद्वी क्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री॥७॥ किंत्वादरादनुदिनं क्रमेण तन्नामरूपचरितादिसुकीर्त्तनानुस्मृत्योः रसनामनसी नियोज्य । तद्तुरागिजनानुगामी तिष्ठन् नयेत्रिखिलमित्युपदेशसारः ॥ ८॥ कालं मधुपुरी तत्रापि वैकुण्ठाज्जनिता वरा रासोत्सवाद वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्तत्रापि राधाकुण्डमिहापि गोक्कलपतेः प्रेमासृतप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः॥९॥ कर्मिभ्यः पिरतो हरेः प्रियतया ख्याति ययुर्कानिन-शानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठा पशुपालपङ्कजदशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठा तद्वदियं तदीयसरसी तां नाश्रयेत् कः कृती॥१०॥ प्रणयवसतिः कृष्णस्योच्चैः मेयसीभ्योऽपि मुनिभिरभितस्ताहगेव चास्या यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं कि पुनर्भक्तिभाजां प्रेमादः सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति॥११॥

॥ इति श्रीजीवगोस्वामिपादशिक्षार्थं श्रीमद्रूपगोस्वामिपादेनोक्तमुपदेशामृतं समाप्तम् ॥

वाणीका वेग ( उच्छृह्खल प्रयोग ), मनका क्रोबरूपी वेग, जिह्नाका चटोरेपनका वेग, उदरका क्षुधारूप वेग और उपस्थेन्द्रियका वेग—इन समस्त वेगोंको जो वीर पुरुष सह लेता है, विचलित नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर भी शासन कर सकता है ॥ १॥

अधिक भोजन, यूतेते अधिक परिश्रम, अधिक वकवाद, भजन आदिका नियम न रखना, अधिक लोगोंते मिलना- जुलना और चपलता—इन छः दोन्नोंसे भक्तिका पौधा मुरहा कर नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ भजनमें उत्साह, भगवान्के अस्तित्व एवं कृपाका दृढ़ निश्चय, विपत्तिके समय धैर्य रखना, भजनमें सहायक कमोंमें प्रवृत्त होना, आसक्तिका त्याग और सदाचारका सेवन—इन छः गुणींसे भक्ति खिल उठती है ॥ ३ ॥ वस्तु एवं द्रव्यका आदान-प्रदान, गुप्त-से-गुप्त बात निस्संकोच होकर कहना और पूछना, खाना और खिलाना—ये छः प्रीतिके लक्षण हैं ॥ ४ ॥

जिसकी जिह्नापर श्रीकृष्णका नाम हो, उस पुरुषका मनसे आदर करना चाहिये; यदि उसे किसी वैष्णव-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हो तो उसे शरीरसे भी प्रणाम करना उचित है। यदि वह भगवान्का भजन करता हो तो उसे सेवासे भी प्रसन्न करे। यदि उसकी भजनमें परिपक्क निष्ठा हो गयी हो और वह श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होनेके साथ निन्दादिसे शून्य हृदयवाला हो तो उसका यथेष्ट सङ्ग भी करे।। ५॥ शरीरगत स्त्रभावसे ंउत्पन्न हुए दोषोंको देखकर भक्त-जनोंके प्रति प्राकृत-दृष्टि (सामान्य-बुद्धि) कदापि न करे। सुद्बुद, फेन और पङ्क आदि जलके धमोंसे गङ्काजलकी ब्रह्मद्रवता नष्ट नहीं हो जाती।। ६॥

जिनकी जिह्नाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोषसे विगड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीला आदिका गानरूप मिश्री भी मीठी नहीं लगती । किंतु उसी मिश्रीका आदरपूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो कमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विकारका समूल नाश भी कर देती है ॥ ७॥ श्रीकृष्णके नाम-रूप-चरितादिकोंके कीर्तन और समरणमें क्रमसे रसना और मनको लगा दे—जिह्नासे श्रीकृष्णनाम रटता रहे और मनसे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोंका दास होकर व्रजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका सार है ॥ ८॥

वैकुण्ठकी अपेक्षा भी मथुरापुरी अधिक श्रेष्ठ हो गयी है और रासोत्सवकी भूमि होनेके कारण वृन्दावन मथुराकी अपेक्षा भी अधिक वरणीय है। वृन्दावनमें भी उदारपाणि भगवात् श्रीकृष्णको विशेष आनन्द देनेके कारण गोवर्धनकी तरेटी और भी श्रेष्ठ है। गोवर्धनकी तरेटीमें भी भगवान् गोकुलेश्वरको प्रेमामृतमें अवगाहन करानेके कारण राधाकुण्ड और भी वरेण्य है; अतः ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा, जो उक्त गोवर्धनकी तरेटीमें विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा।। ९॥

कर्मियोंकी अपेक्षा ( जो भगवान्की अपने-अपने कर्मोंके द्वारा आराधना करते हैं ) ज्ञानीजन ( भगवान्के तत्त्वको जाननेवाले ) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमें प्रसिद्ध हैं। उनकी अपेक्षा भी अभेदज्ञानरहित भक्तिके परायण हुए लोग अधिक प्रिय हैं। भक्तोंकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा-वाले प्रेमीजन और भी विशेष प्रिय हैं। ऐसे प्रेमियोंकी अपेक्षा भी वजगोपीजन प्रियतर हैं और उनमें भी वे प्रंसिंद्ध श्रीराधिका तो भगवान्को सर्वापेक्षा अधिक प्रिय हैं तथा उनका यह राधाकुण्ड उन्हीं श्रीराधाके समान ही श्रीकृष्णको प्रिय है। ऐसी दशामें ऐसा कौन विवेकी पुरुष है जो इस राधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा।।१०॥ वृषभानुिकशोरी श्रीराधिका श्रीकृष्ण-की प्रेयसियोंकी अपेक्षा भी अधिक प्रेमपात्री हैं और उनके कुण्ड (राधाकुण्ड ) को मुनियोंने सब प्रकार उन्हीं श्रीराधांके समान दर्जा दिया है; क्योंकि उसकी प्राप्ति, भक्तोंकी तो बात ही क्या, श्रीकृष्णके प्रेमियोंको भी दुर्लभ है। उस राधाकुण्ड-में जो एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके हृदयमें वह कुण्ड उसी श्रीकृष्णप्रेमको प्रकट कर देता है॥ ११॥

( उपदेशामृत सम्पूर्ण )

### स्वयम्भगवत्वाष्टकम्

स्वजन्मन्येश्वय बलिमह वधे दैत्यिवततेर्यशः पार्थत्राणे यहुपुरि महासम्पद्मधात। परं ज्ञानं जिल्लों मुसलमनु वैराग्यमनु यो भगैः बल्भः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥१॥ चतुर्बाहुत्वं यः स्वजनिसमये यो मृद्दाने जगत्कोर्टि कुक्ष्यन्तरपरिमितत्वं स्वपुपः। दिधरफोटे ब्रह्मण्यतनुत परानन्ततनुतां महैश्वर्येः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥२॥ बलं बक्यां दन्तच्छद्दनवरयोः केशिनि नृगे नृपे बाह्वोरङ्ग्नेः फिणिनि चपुपः कंसमस्तोः। विरादित्रे दैत्येष्वप्यतनुत निजास्त्रस्य यदतो महौजोभिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥३॥ असंख्याता गोप्यो वज्ञभुवि महिष्यो यहुपुरे सुताः प्रद्युम्नाद्याः सुरतस्तुधर्मादि च धनम्। असंख्याता गोप्यो वज्ञभुवि महिष्यो यदुपुरे सुताः प्रद्युम्नाद्याः सुरतस्तुधर्मादि च धनम्। बहिद्वारि ब्रह्माद्यपि वलिवहं स्तौति यदतः श्चियां पूरैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥४॥ यतो दत्ते मुक्ति रिपुविततये यन्नरजनिर्विजेता रुद्रादेरिप नतजनाधीन इति यत्। सभायां द्रौपद्या वरक्रदितपूज्यो नृपमखे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥५॥ सभायां द्रौपद्या वरक्रदितपूज्यो नृपमखे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥५॥ सभायां द्रौपद्या वरक्रदितपूज्यो नृपमखे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥५॥

न्यधाद् गीतारत्नं त्रिजगदतुलं यत् प्रियसखे परं तत्त्वं प्रेम्णोद्धवपरमभक्ते च निगमम्। निजमाणप्रेष्टास्विप रसभृतं गोपकुळजास्वतो ज्ञानैः पूर्णः स भवतु सुदे नन्दतनयः॥६॥ कृतागस्कं व्याधं सतनुमपि वैकुण्ठमनयन्ममत्वस्यैकाम्रानपि परिजनान् हन्त यद्प्येते श्रुत्या ध्रुवतनुतयोक्तास्तद्ि हा सर्वेराग्येः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥७॥ परिमितिरहंताममतयोः। रतिररतितेहारहितता सलीलत्वं व्याप्तिः अजत्वं जन्मित्वं पदे त्यागात्यागावुभयमपि नित्यं सदुररीकरोतीशः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥८॥ जनो यः सेवेत प्रथितभगवत्वाप्रकमिदम् । सम्यत्संदेहज्वरदातहरं भेषजवरं लभेतासौ स्वधियमितवेलं सरसयन् तस्य प्रियपरिजनानुग्यपद्वीम् ॥ ९ ॥ तदेश्वर्याखादैः

॥ इति श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिठक्कुरविरचितस्तवामृतल्हर्यो श्रीश्रीस्वयम्भगवत्त्वाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय श्रीवसुदेव-देवकीके मुख अपना ऐश्वर्य (ईश्वररूप) धारण किया, दैत्यवृन्दका । करते समय बलका प्रकाश किया, पाण्डवोंकी रक्षाके वसरपर निर्मल कीर्तिका विस्तार किया, यादवोंकी राजधानी रिकामें अतुल वैभवको स्वीकार किया, सखा अर्जुनको पदेश देते समय श्रीमद्भगवद्गीताके रूपमें सर्वश्रेष्ठ । नको प्रकट किया और अन्तमें लोहमय मुसलके व्याजसे दुकुलका संहार करते समय वैराग्यका आदर्श उपस्थित क्या, वे उक्त छहों भगवद्गुणोंसे परिपूर्ण भगवान् नन्दन्दन सबका आनन्दवर्धन करें ॥ १॥

इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय चतुर्भुज-तप ग्रहण किया, मृद्भक्षणके अवसरपर करोड़ों ब्रह्माण्ड अपने मुखमें प्रकट किये, दिधभाण्ड फोड़ देनेपर दयावश माताके हार्यों वैंधकर अमेय होनेपर भी अपने शरीरको उदरके परिमाणका करके दिखा दिया तथा ब्रह्माजीको छकानेके लिये अनन्त परात्पर स्वरूप धारण किये, वे महान् ऐश्वर्यशाली भगवान् नन्दिकशोर सबको आनन्दित करें ॥२॥

जिन्होंने पूतनावधके समय अपने श्रेष्ठ ओठोंका वल, केशी दैत्यको मारते तथा राजा नृराको गिरगिटके रूपमें कुएँसे बाहर निकालते समय बाहुबल, काल्यिनागका दर्प चूर्ण करनेके लिये चरणोंका बल, महाबली कंस एवं बवंडरके रूपमें प्रकट होनेवाले तृणावर्त दैत्यका संहार करते समय शरीरका गुरुतारूप बल और वाणासुरके साथ युद्ध करते समय उक्त असुरके पक्षमें युद्ध करनेके लिये आये हुए भगवान् रांवरको भीहित करनेके लिये तथा दैत्योंका वध करते समय

अस्त्रवल प्रकट किया, वे महान् बलशाली भगवान् नन्दस्नु हमें सदा आनन्दित करते रहें ॥ ३ ॥

व्रजमें रासलीलांके समय जिन्होंने असंख्य गोपियोंके साथ कीड़ा की, यदुपुरी द्वारिकामें सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ विहार किया, प्रचुम्न आदि लक्षाधिक पुत्र उत्पन्न किये तथा पारिजात एवं सुधर्मा सभा आदिके रूपमें अतुल वैभव प्रकट किया और जिनकी ड्योड़ीपर ब्रह्मादि लोक-पालगण उपहार लेकर स्तुति करते हुए खड़े रहते थे, वे परम श्रीसम्पन्न भगवान् नन्दकुमार हमें आनन्दसमुद्रमें निमन्न करते रहें ॥ ४॥

जिन्होंने शत्रुवर्गको भी खुले हाथों मुक्तिका दान किया, नररूपमें प्रकट होकर भी रुद्र आदि देवगणोंपर विजय प्राप्त की और सर्वेश्वर एवं परमस्वतन्त्र होकर भी भक्त-जनोंकी अधीनता स्वीकार की, कौरवोंकी सभामें द्रौपदीको अनन्त वस्त्रराशिरूप वर प्रदान किया और महाराज युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें उपस्थित सुर-सुनिजनोंके समक्ष प्रथम पूजा ग्रहण की, वे अमितयशस्वी भगवान वजेन्द्र-नन्दन हम सबको आहादित करें ॥ ५॥

यही नहीं, जिन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुनको गीतारूप ऐसा देदीप्यमान रत्न प्रदान किया, जिसकी त्रिलोकीमें कोई तुल्ना नहीं है, परम भक्त उद्धवको परमधाम पधारते समय प्रेमके वशीभृत होकर परमतत्त्वका उपदेश किया तथा अपनी प्राणिप्रयतमा श्रीगोपाङ्गनाओंके ल्ये परम रहस्यमय रस-तत्त्वका निरूपण किया; वे सम्पूर्ण ज्ञानके आश्रय-स्वरूप भगवान् गोपेन्द्रकुमार हम सबका आनन्द सम्पादन करें ॥ ६॥ जिन्होंने अपने अपराधी जरा नामक व्याधको (जिसने उनके चरणको मृग समझकर बाणसे बींघ दिया था) सदेह बैकुण्ठ मेज दिया और इसके विपरीत यादबोंका—जो उनके कुदुम्बी थे और ममताके मुख्य पात्र थे—परित्याग कर दिया, यद्यपि वेदोंने उनकी देहको भगवान्की ही माँति नित्य बताया है, वे परम बैराग्यशाली भगवान् नन्दनन्दन हमें आनन्दमग्न करते रहें॥ ७॥

जो अजन्मा होते हुए भी जन्म-ग्रहणकी लीला करते हैं, जिनमें आसक्ति और अनासक्ति एक कालमें विद्यमान रहती हैं, जो चेष्टारहित होते हुए भी विविध प्रकारकी लीलाएँ करते हैं, जो एक ही साथ सर्वन्यापक और परिच्छित्र दोनें हैं तथा जो सदा ही अहंता और ममताके आश्रयभूत अफी श्रीविग्रह एवं निज जनोंका त्याग और रक्षा दोनें स्वौकार करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् नन्दनन्दन सदा हम सबके आनन्दके हेतु बनें ॥ ८॥

उपर्युक्त भगवत्त्वाष्ट्रक नामक इस विख्यात स्तोत्रका— जो बढ़ते हुए संदेहरूप सैकड़ों प्रकारके ज्वरोंको शान करनेवाली श्रेष्ठ ओषधिके समान है, जो भी मनुष्य सेवन करेगा, वहीं भगवान् नन्दनन्दनके ऐश्वर्य-स्ताखादनके द्वारा अपनी नीरस बुद्धिको असीम सरस बनाता हुआ उनके प्रिय परिजनोंके सेवकपदको प्राप्त करेगा ॥ ९॥

( श्रीस्वयम्भगवत्त्वाष्टक सम्पूर्ण )

# श्रीजगन्मोहनाष्टकम्

गुआवलीवेष्टितचित्रपुष्पचूडावलन्मञ्जुलनव्यपिच्छम् गोरोचनाचारुतमालपत्रं जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ १ ॥ वन्दे **अ्वलानोन्मादितगोपनारीकटाक्षवाणावित्रविद्धनेत्रम्** नासाग्रराजन्मणिचारुमुक्तं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ २॥ आलोलवक्रालककान्तिचुम्बिगण्डस्थलप्रोन्नतचारुहास्यम् वामप्रगण्डोचलकुण्डलान्तं जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ३॥ वन्दे बन्धूकविम्बद्युतिनिन्दिकुञ्चत्प्रान्ताधरभ्राजितवेणुवक्त्रम् किंचित्तरश्चीनशिरोऽधिभातं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ४॥ अकुण्डरेखात्रयराजिकण्ड**खे**लत्खरालिश्रुतिरागराजिम् जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ५॥ वक्षःस्फुरत्कौस्तुभमुन्नतांसं वन्दे आजानुराजद्वलयाङ्गदाश्चिस्मरागेलाकारसुवृत्तबाहुम् वन्दे अनर्घमु<del>क्ता</del>मणिपुष्पमालं जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ६॥ श्वासैजदश्वतथदलाभतुन्दमध्यस्थरोमावलिरम्यरे**खम्** पीताम्बरं मञ्जुलकिङ्किणीकं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ७॥ व्यत्यस्तपादं मणिनृपुराढ्यं इयामं त्रिभङ्गं सुरशाखिमूले। श्रीराघया सार्द्धमुदारलीलं वन्दे जगन्मोहनमिप्रदेवम् ॥ ८॥ सारतो श्रीमञ्जगन्मोहनदेवमेतत्पद्याप्टकेन जनस्य। प्रेमा भवेद् येन तदङ्घ्रिसाक्षात्सेवामृतेनैव निमज्जनं स्यात्॥ ९॥

॥ इति श्रीमद्भिनाथचक्रवर्तिठवकुरविरचितस्तवामृतल्हर्या श्रीजगन्मोहनाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनके श्रीमस्तकपर गुआमालासे परिवेष्टित चित्र-विचित्र गोंके बने हुए मुकुटके बीचोंबीच सुन्दर नवीन मयूर्रापच्छ हराता रहता है तथा जो गोरोचनसे चर्चित कमनीय तमालपत्रकी गेमाको धारण करते हैं, उन अपने इष्टदेय जगन्मोहन गिकृष्णकी में वन्दना करता हूँ ॥ १॥

भूचालनमात्रसे उन्मादित हुई गोपाङ्गनाओं के कटाक्ष-गणोंसे जिनके नेत्र सदा विद्ध रहते हैं और जिनकी नासिका-के अग्रभागमें मणिजटित सुन्दर मुक्ताफल सुशोभित रहता है, उन अपने इष्टदेव विश्वविमोहन मोहनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २॥

लहराते हुए घुँघराले बालोंकी कान्तिको चूमनेवाले जिन-के नील कपोलींपर मञ्जुल एवं उद्दाम हास्य खेलता रहता है तथा जिनके बार्ये कंधेपर मकराकृत कुण्डलींका निम्नभाग भूलता रहता है, उन अपने इष्टदेव त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णकों मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥

बन्धूकपुष्प एवं पक्व विम्वफलकी शोभाको मात करनेवाले जिनके कुञ्चित अधरप्रान्तोंमें मुरलीका अग्रभाग मुशोभित है तथा जिनका मस्तक किंचित् हुका हुआ है, उन अपने इष्टदेव बैलोक्यमोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा प्रणाम है ॥ ४॥

अत्यन्त स्पष्टरूपमें रेखात्रयसे मुशोभित जिनके श्रीकण्ठमें विविध स्वरोंसे भूषित मूर्च्छनाएँ तथा राग-रागिनयाँ खेलती रहती हैं, जिनके वक्षःस्यलपर कौस्तुभमणि देदीप्यमान रहती है और जिनके कंषे कुछ उभरे हुए हैं, उन अपने सेव्य

त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको वार-वार प्रणाम है॥५॥

घुटनोंपर्यन्त लटकती हुई तथा केयूर-कङ्कण आदि विविध भूषणोंसे विभूषित जिनकी गोल-गोल मुलाएँ कामदेवका तिरस्कार करनेवाली अर्गलाओंके समान मुद्रोभित हैं और जो अपने उर:स्थलपर अमूल्य मुक्तामणि एवं पुष्पमाला धारण किये हुए हैं, उन अपने आराध्यदेव जगन्मोहनके चरणोंमें मेरी प्रणति स्वीकार हो ॥ ६ ॥

श्वास-प्रश्वासके कारण कॉपते हुए, पीपलके पत्ते समान आकारवाले जिनके उदरके बीचोबीच रोमराजि सुरम्य रेखाके रूपमें विद्यमान है, जो पीताम्बर धारण किये हुए हैं और जिनके कटिप्रदेशमें क्षुद्रधण्टिकाओंका मधुर शब्द हो रहा है, उन अपने परमाराध्य जगन्मोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा मस्तक नत है ॥ ७॥

कस्पवृक्षके नीचे जो वार्ये चरणको दाहिनी ओर एवं दाहिने चरणको वार्यी ओर रक्खे हुए लिलत त्रिभङ्गीसे खड़े रहकर श्रीवृषमानुकिशोरीके साथ अत्यन्त मनोहर लील कर रहे हैं, जिनके चरणोंमें मणिमय नूपुर सुशोभित हैं, उन अपने आराध्यदेव जगन्मोहन श्यामसुन्दरके चरणोंमें इम सिर नवाते हैं॥८॥

जो कोई भक्तजन उपर्युक्त आठ पद्योंके द्वारा जगन्मोहन श्रीकृष्णका स्मरण करेगा, उसे निश्चय ही प्रेमाभक्ति प्राप्त होगी, जिसके द्वारा वह उन्हीं प्रभुके चरणोंकी साक्षात् सेवा-रूप अमृत-सरोवरमें निमजित हो जायगा ॥ ९॥

( श्रीजगन्मोद्दनाष्टक सम्पूर्ण )



## साथ क्या गया!

## मृत्युशय्यापर सिकंद्र

इकट्ठे गर जहाँके जर सभी मुल्कोंके माली थे। सिकंदर जव गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिकं सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार वननेको छोड़ दिये गये। यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था।

शसक्यामल खेत धृलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था।

चर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और श्रारीरका मोह छूटा। अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दृत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था। अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्यको अपने अहंकारको संतुष्ट करना था। वह मनुष्य था सिकंदर।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समूह विछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले। सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदाः किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उसे के खजानों में रत्तराशियाँ एकत्र हुई । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं। खाली हैं उसके दोनों हाथ। उसके अन्तःपुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं। केवल इतना ही तो वे कर सकती हैं सिकंदर महानुके लिये। कोपकी रत-राशि खुली पड़ी है। पत्थरोंसे अधिक मृत्य अब उनका नहीं है। कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दवा देजा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शवको कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सर्केंगे ? शान्त और विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी। सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । अब रही वह महान् विजय-उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोप—केवल भवनोंपरके कबूतर, कौवे और गोरैये उससे आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको ? हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साध गया। किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता।

### साथ क्या गया!

## मृत्युशय्यापर सिकंदर

इकद्वे गर जहाँके जर सभी मुल्कोंके माली थे। सिकंदर जघ गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिकं सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार वननेको छोड़ दिये गये। यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था।

शस्यक्यामल खेत धूलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था।

घर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा। अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दृत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था। अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्य था सिकंदर।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें श्रवोंके समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले। सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदर किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उस-के खजानों में रत्तराशियाँ एकत्र हुई । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं। खाली हैं उसके दोनों हाथ। उसके अन्तः पुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं। केवल इतना ही तो वे का सकती हैं सिकंदर महानुके लिये। कोपकी रत-राशि खुली पड़ी है। पत्थरोंसे अधिक मृत्य अच उनका नहीं है। कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दया देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस श<sup>वको</sup> कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ? शान्त और विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी। सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । अब रही वह महान् विजय-उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोप—केवल भवनोंपरके कत्रूतर, कौवे और गौरैये उस<del>रे</del> आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरकों हित्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया। किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कृत को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता।





#### साथ क्या गया!

#### मृत्युशय्यापर सिकंद्र

इक्टे गर जहाँके जर सभी मुल्कोंके माली थे। सिकंदर जन गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिकं सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर पृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार वननेको छोड़ दिये गये । यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था।

शस्यस्थामल खेत भूलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था।

घर-द्वार छ्टा, खजन-सम्बन्धी छ्टे और शरीरका मोह छ्टा। अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, मयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दृत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंसे उनकी नामतक नहीं सुना था। अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर द्सरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्य-को अपने अहंकारको संतुष्ट करना था। वह मनुष्य था सिकंदर।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समृह विछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले। सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंद किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उस के खजानों में रत्तराशियाँ एकत्र हुईं । विश्व वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप गही ह वस्त सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों हा उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं खाली हैं उसके दोनों हाथ। उसके अन्तःपुर्क सुन्दरियाँ रो रही हैं। केवल इतना ही तो वे क सकती हैं सिकंदर महानके लिये। कोपकी रत राशि खुली पड़ी है। पत्थरोंसे अधिक मूल अब उनका नहीं है। कोई बहुत अधिक कं तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दव देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शवक कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सर्केंगे १ धान्त औ विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व विजयिनी वाहिनी। सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राह्क भी नहीं । अब रही वह महान विजय-उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोप-केवल भवनोंपरके कत्रुतर, कौबे और गाँरैये उससे आतङ्कित होकर उड सकते हैं।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरकां है हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया। किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कृत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता।

# संत, संत-वाणी और क्षमा-प्रार्थना

बंद उँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ। अंजित गत सुम सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥ संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। बाल बिनय मुनि करि कृपा राम चरन रित देहु॥

#### संत-वाणीकी महिमा

अन्धकारमें पड़ी हुई मानव-जातिको प्रकाशमें लानेके लिये संत-वचन कभी न बुझनेवाली अमोघ दिव्य ज्योति हैं। दुःख-संकट और पाप-तापसे प्रपीड़ित प्राणियोंके लिये संत-वचन सुख-शान्तिके गम्भीर और अगाध समुद्र हैं। कुमार्गपर जाते हुए जीवनको वहाँसे हुटाकर सच्चे सन्मार्गपर लानेके लिये संत-वचन परम सुद्धद-वन्धु हैं। प्रवल मोह-सरिताके प्रवाहमें बहते हुए जीवोंके उद्धारके लिये संत-वचनं सुखमय सुदृढ़ जहाज हैं। मानवतामें आयी हुई दानवताका दलन करके मानवको मानव ही नहीं। महामानव बना देनेके लिये संत-वचन देवी-शक्ति-सम्पन्न संचालक और आचार्य हैं। े अज्ञानके गहरे गढ़ेमें गिरे हुए चिर-संतप्त जीवोंको सहज ही वहाँसे निकालकर भगवानके तत्त्व-स्वरूपका अथवा मधुर मिलनका परमानन्द प्रदान करनेके लिये संत-वचन तत्वज्ञान और आत्यन्तिक आनन्दके अट्टट भण्डार हैं । आपातमधुर विषय-विषसे जर्जरित जीवसमृहको घोरपरिणामी विष-व्याधिसे विमक्त करके सिन्दानन्दस्वरूप महान् आरोग्य प्रदान करनेके लिये तंत-वचन दिव्य सुधा-महौपध हैं । जन्म-जन्मान्तरोंके संचित भीषण पाप-पादपोंसे पूर्ण महारण्यको तुरंत भस्म कर देनेके लिये संत-वचन उत्तरोत्तर बढ्नेवाला भीपण दावानल हैं। विषयासिक और भोग-कामनाके परिणाम-स्वरूप नित्य-निरन्तर अशान्तिकी अप्तिमं जलते हुए जीवोंको विशुद्ध भगवद-न्रागी और भगनत्कामी यनाकर उन्हें भगवत्-मिलनके लिये अभिसारमें नियुक्त कर प्रेमानन्द-रस-सुधा-सागर सचिदानन्द-विग्रह परमानन्दपन विश्वविमोहन भगवान्की अनन्त सीन्दर्य-माधुर्यमयी परम मधुरतम मुखन्छविका दर्शन करानेके लिये संत-वचन भगवानकं नित्यसङ्गी प्रेमी पार्धद हैं।

> संत-याणीसे क्या नहीं हो सकता । संत-वाणी मानव-इद्यको तमोऽभिभृतः अवनत और पतित परिस्थितिसे उठाकर सहज ही अत्यन्ता समुद्रत और समुख्यक कर देती है। संत-वाणीसे वातना-कामनाके प्रयक्त आयातीसे चूर्ण-विचूर्ण

दुर्वेल हृदयमें विद्युन्छक्तिके सदश नवीनतम निल्य-पराभव-रहित भगवदीय बलका संचार हो जाता है। मंत-वाणीसे भय-शोकविह्नल, चिन्ता-विषाद-विकल, मानमदित, म्लान मुख्यमण्डल सत्यानन्दस्वरूप श्रीभगवान्की सिचदानन्द-ज्योतिर्मयी किरणों-से समुद्रासित और सुपसन्न हो उठता है । नंत-नाणीसे त्रिविध तापोंकी तीव ज्वाला, दुःख-दैन्य-दास्त्रियकी दावाचि, मानसिक अशान्तिका आन्तर-आवेग प्रशान्त होकर परम मुखद शीतलता और शाधत शान्तिकी अनुभृति होने लगती है । संत-वाणीसे अज्ञानितमिरान्छन अन्तरतल भगवान भास्करकी प्रवलतम किरणोंसे छिन्न-भिन्न होकर प्रनष्ट हुए मेघसमूहके सहश अज्ञानतिभिरके आच्छादनसे मुक्त होकर विश्रद्ध अद्वय-भारकरके प्रकाशसे आलोकित हो उठता है और नित्य-निरन्तर विषय-मल-मिलन निम्नप्रदेशमे यहनेवाली विष-दुर्गन्ध-दूषित चित्तनृत्ति-सरिता दिव्य प्रेमामृत-प्रवादिनी मधुर मन्दाकिनीके स्वरूपमें परिणत होकर सुपमानीमन्द्यवती और अविराम-प्रवाह-प्रांतग्राशीला वनी हुई सदा-सर्वदा परम विश्वद्ध प्रेमधन श्रीनन्दनन्दनके पावन पादपत्रोको विधीत करनेके लिये केवल उन्हींकी और वहने लगती है।

#### संत कौन हैं ?

र्गजन संतांकी वाणीका इतना महत्त्व है। जिसका इतना विलक्षण मञ्जलमय परिणाम दोता है। वे गंत कौन हैं ! उनका तास्विक खरूप क्या है ! और उनके पहचानके लक्षण क्या हैं ?' स्वानाविक ही यह प्रश्न होता है। इसका उत्तर यह है कि संतीकी यथार्थ प्राटचान बाह्य लक्षणोंसे नहीं हो सकती । इसना समझ लेना चादिये कि संत वे हैं। जो नित्यक्षिद्ध सत्य-तत्त्वका माटा कार वरके। उसकी अपरोक्ष उपलब्धि करके उस समिदानस्य स्वरूपमे प्रतिष्ठित हो चुके हैं। वह सत् ही चेतन के यह चेतन ही आनन्द है। अर्थात् वह सत् चेतन और आनन्दरा के यह चेयन मत् और आनन्दरूप है और वह आनन्द धन् और चेतनका है। इस आदिमन्यान्तहीन गचिदानन्दर्भे जो सहात्र प्रतिष्टित हैं, वे ही मंत हैं। अथवा वे मंत हैं। जो मोजना निगास करके प्रेम-मुभागंव भगवान्के दिव्य प्रेमको प्राप्त का कुल है। निग्रंकी और प्रेमी मंत्रीके भगवाद ही संध्यातस्य अल है। वे ही परमातमा दे और वे ही प्रमारन्द भगवत है । यह तल

विस्ताति हृद्यं न यम्य साक्षात्र्रित्वराजिहितोऽप्यवीवनाशः। प्रणयरशनया धताङ्बिपदाः स अवति आगवतप्रवान उक्तः॥ ( शामद्रा० ११।२।४८—५५)

जो श्रोत्र नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका प्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकृत् विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकुल विपयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब इमारे भगवान्की माया -- लीला है, वह उत्तम भागतत है। संसारके धर्म हैं – जन्म मृत्य, भूग्व-प्यास, श्रम कष्ट और भय-तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके वार-वार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता। परान्त नहीं होता। वह उत्तम भागवत है। जिनके मनमे विषयभोगकी इच्छा, कर्मप्रवृत्ति और उनके वीज-वामनाओंका उदय नहीं होता और जो एक-मात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है। जिसका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि दर्भने तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिने ही अहंभाव होता है, वह निशय ही भगवान्का प्यारा है। जो घन-सम्पत्तिमें अथवा शरीर आदिरे 'यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका सेदभाव नहीं रखता, समस्त प्राणि पदायोमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाद रखता है तथा प्रत्येक स्वितिम शान्त रहता है। वह भगवान्का उत्तम भक्त है। यह यह उवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्भय बनाते हुए जिन्हें हुँ दृते रहते हैं---भगवान्के ऐसे चरणकमलींसे आधे क्षणः पलक पड्नेके आधे 

स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरणकमलोंको हृदयमें बाँघ रक्तवा है, वास्तवमें ऐसा ही पुरुष भगवान्के भक्तोंमें प्रधान होता है।'

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं— सुनु मृनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के वस नहऊँ॥ पट विकार जित अनघ अकामा। अचन अकिंचन मृन्ति गुख भामा॥ अमित बोध अनीह मिन मेंगी। सत्यसार कवि कोनिद जोगी॥ सावधान मानद मट हीना। शीर धर्म गनि परम प्रजीना॥ गुनागार संसार दुख रहित विगत गेंदह।

तिज मम चरनसरोत्र प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत अधिक हरणहीं ॥
सम सीतल नहिं त्याणहिं नीती । सरण सुमार सबिह मन प्रीती ॥
जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु जिंदि चित्र पद प्रेमा ॥
श्रद्धा स्थमा मयत्री दाया । मृदिता मम पद प्रीति अमाया ॥
विरति विवेक निनय विस्थाना । वोभ जश्रास्थ वेद पुराना ॥
दंभ मान मद करिंह न काऊ । मृति न देहिं कुमारण पाऊ ॥
गाविहंं सुनहिं सदा मम पीना । हेतु रहित पर हिन रत मीना ॥
मुनि सुनु साबुन्ह के गुन जेते । कहि न मकिंह मारद शुति तेते ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र भगतजीसे कहते हैं-

संतन्ह के तन्द्रन मुनु भाता । अगनित श्रृति पुगन विख्याता ॥ संत असंतन्हि के अपि कम्मी । जिमि कुठण चंदन आण्यमी ॥ काटड् परसु मत्रय युनु भार्द् । निज गुग देह गुगंप नमारी॥

ताते सुर सीमन्छ चरत जग यहान श्रीसंड। अनल दाहि पंटत पनिहं परमु बदन यह दंड।। ्रमेंद्र है या देत, इनको भीमांता नहीं हो ककती।
- मैंद्र और अभद्र, सन्विदेश और निविदेश अवस्था और
अधिकारके अनुगार सभी सन्य हैं। अलण्ड और समग्र
सर्यमें प्रतिश्चित पुरुषको अनुगृति या स्वरूपास्थितिका विषय है
यह: इसको लेकर विनाद करनेकी आवश्यकता नहीं। हाँ,
शास्त्रांने इव प्रकारके अनुगृति-प्राप्त संत्रोंका—संत्र, सामु, प्रेमी,
मन्तः, भागनत, योगी, अती, स्वित्तप्रच, मुक्त आदि अनेक
विभिन्न नामोंने वर्णन किया है, जो सायनभेदते सभी सार्थक और सर्व्य हैं। वर उन सभी संत्रोंमें कुछ ऐसे लक्ष्मण होते हैं
जो प्रायः समानमावते सर्वत्र पाये जाते हैं। उनमेंने कुछका
दिग्दर्शन यहाँ औमद्रागनत और औरमम्बरित्रमानकके
अनुसार कीजिये—

श्रीभगवान् भक्त उद्भवसे कहते हैं—

कृपालुरकृतद्रोहितिह्यः सर्वदृहिताम् । सरस्तरोऽनवधारमा समः सर्वोपकारकः ॥ कामैरहतधीरांन्तो सृदुः कुचिरक्रिचनः । अनीहो मितमुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनिः ॥ भग्रमतो गर्भाशस्त्रम् धृतिसाक्षितपष्गुणः । अमानी मानदः कस्यो मैतः कार्रणकः स्विः ॥ (श्रीमङ्गा० ११ । ११ । २१ - २३१)

उद्भव | मेरा मक्त कृपाकी मूर्ति होता है। वह किसी मी प्राणीते वैर नहीं करता, वह सब प्रकारके मुख-दुःखोंको प्रसवतापूर्वक सहत करता है। सत्यको जीवनका सार समझता है, उसके मनमें कभी किसी प्रकारकी पापवासना नहीं उठती, वह सर्वत्र समदशीं और सबका अकारण उपकार करनेवाला होता है । उसकी बुद्धि कामनाओंसे कछपित नहीं होती । वह इन्द्रियविजयी, कोमल-स्वभाव और पवित्र होता है, उसके पास अपनी कोई भी बस्तु नहीं होती । किसी भी वस्तुके लिये वह कभी चेष्टा नहीं करता, परिमित मोजन करता है, सदा शान्त रहता है । उसकी बुद्धि थिए होती है, वह केवल मेरे ही आश्रय रहता है। निरन्तर मननशील रहता है। वह कभी प्रसाद नहीं करता, गम्भीर-स्वभाव और पैर्यवान् होता है। भूख-प्यास, शोक-मोह और जन्म-पृत्यु-इन छहीं पर विजय प्राप्त कर मुका है। वह स्वयं कभी किसीरे किसी प्रकारका मान नहीं चाहता और दूसरोंको सम्मान देता रहता है। भगवलम्बन्बी बातें समझतमें बड़ा निपुण होता है। उसके हृदयम कवणा भरी रहती है और भगवत्तत्वका उसे वयार्थ ज्ञान होता है।'

भगवान् कृतिकदेशने माता देवहृतिकारी कहा है वितिक्षयः कार्राणकाः सुद्धरः सर्वदेशिकाः कारावात्रत्रत्रत्रः शान्ताः साध्यः सापुर्गूषणाः मध्यनन्येन सादेन सिक्तं कुर्वन्ति वे दर्शाः साध्यः स्थाः स्थ

को सुल-दु:खंसे वहत्वरील, करणापूर्णहर्य अकारण हित करनेवाल, किरीकं प्रति कभी भी ख रखनेवाले, शान्तसभाव, नाधु भाववाले, ताधुओंक करनेवाले हैं, युझमें अवत्यनावसे सुदृद्द भींक बरों लिये समस्त कमें तथा स्वजन-वन्धुओंको भी लाग मेरे परायण होकर मेरी पवित्र कथाओंको सुनते, ज सुक्रमे ही चित्त लगाये रखते हैं, उन मध्योंको विविध प्रकारके ताथ कोई कह नहीं पहुँचाते। सार्धि धर्मकु परिस्थामी महापुरुष ही तंत होते हैं, दुग्ले सक्क्षी हरूका करनी चाहिये; क्योंकि वे आयंक्ति सभी दोशंको हरनेवाले होते हैं।

योगीश्वर हरिजी राजा निर्मिष्ठ कहते हैं—
गृहोस्वापीन्द्रियेरधीन् यो न हेिंट न हर विश्वीमीयाणिन्दं पश्यन स ने भगावतीन हेहिन्द्रियाणामनीधियां यो जनमाण्ययध्रस्यत्वक संसारधमेनियमुद्यामानः स्मृत्या हरेमीयज्ञायधा न कामकमेबीजानां यस्य चेतिस सम्य वासुदेवेसनिकयः स ने भगावतीन व सस्य अन्यक्षनिक्याः न वर्णाश्यमज्ञावि सक्तिर्द्यामान्द्रियानां ने वर्णाश्यमज्ञावि सक्तिर्द्यामान्द्रियानां स्वाप्ताः स वे भागवतीनां रिश्चनाविभवदित्यानाः सान्तः स वे भागवतीनां रिश्चनाविभवदित्यानाः

स्पृतिर्यज्ञतानमसुराहिभिर्यहर्मात स्पृतिर्यज्ञतानमसुराहिभिर्यहर्मात स्वाद्यात स्वाद्य

स्वावास प्रवास क्षेत्र क्षेत्

सुजित हृद्यं न यस्य साक्षा द्वित्वशाभिहितोऽप्यवीवनादाः । गयरशनया धतारू विपद्यः स अवित भागवतप्रधान उक्तः ॥ ( श्रीमद्भा० ११ । २ । ४८—५५ )

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि त्रषयोंका ग्रहण तो करता है। परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकृत्र वेषयोंसे हेव नहीं करता और अनुकुल विषयोंके मिलनेपर इर्षित नहीं होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब इमारे भगवान्की माया-लीला है, वह उत्तम भागवत है। संसारके धर्म हैं - जन्म-मृत्य, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट और भय-तृष्णा । ये कमश्चः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मनमें विषयभोगकी इच्छा, कर्मप्रवृत्ति और उनके बीज-वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एक-मात्र भगवान, वासदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है। जिसका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्णः आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवानका प्यारा है। जो घन-सम्पत्तिसें अथवा शरीर आदिसें 'यह अपना है और यह पराया'-इस प्रकारका भेदभाव नहीं रखता, समस्त प्राण पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा प्रत्येक स्थितिमें शान्त रहता है, वह भगवानुका उत्तम भक्त है। वड़े-बड़े देवता और ऋषि-मृति भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हूँ दृते रहते हैं-भगवान्के ऐसे चरणकमलीं अधि क्षण, पलक पड्नेके आधे समयके लिये भी जो नहीं इटताः निरन्तर उन चरणोंकी रें सेवामें ही लगा रहता है। यहाँतक कि कोई खयं उसे त्रिमुबन-की राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्-स्मृतिका तार जरा भी नहीं तोडता, उस राज्यलक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त-वैष्णवोमें अग्रगण्य है, सर्व-श्रेष्ठ है । रासलीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे भाँति-भाँतिक पद-विन्यासं करनेवाले निखल-सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवानके श्रीचरणोंके अंगुलि-नखकी मणिचन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनींके हृदयका विरहजनित संताप एक यार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रमाके उदय होनेपर सूर्यका तान नहीं लग सकता । विवशतासे नामोचारण करनेपर भी सम्पूर्ण अधराधिको नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्तीसे उनके चरणकमलोंको हृदयमें बाँघ रक्ता है, वास्तवमें ऐसा ही पुरुष भगवान्के भक्तोंमें प्रधान होता है।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी सुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं— सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहऊँ॥ पर विकार जित अनघ अकामा। अच्यत अकिंचन सुचि सुख धामा॥ अमित बोघ अनीह मित भोगी। सत्यसार किंव कोविद जोगी॥ सावधान मानद मद हीना। धीर धर्म गति परम प्रबीना॥ गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह।

तिज मम चरनसरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥
सम सीतक निहं त्यागिहं नीती। सरक सुमाउ सबिह सन प्रीती ॥
जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा॥
श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया॥
बिरति विवेक विनय विग्याना। बोध जथारथ वेद पुराना॥
दंभ मान मद करिहं न काऊ। मृिक न देहिं कुमारण पाऊ॥
गाविहं सुनहिं सदा मम कीका। हेतु रहित पर हित रत सीला॥
मुिन सुनु साधुन्ह के गुन जेते। किह न सकिहं सारद श्रुति तेते॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र भरतजीसे कहते हैं—

संतन्ह के लच्छन सुनु आता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥ संत असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ काटइ परसु मलय सुनु माई । निज गुन देइ सुगंव बसाई ॥

ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बळ्ळम श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड॥

विषय अरुपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥
सम अमृतिरिषु विमद विरागी । लोभामरष हरण भय त्यानी ॥
कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन वच क्रम मम भगति अमाया ॥
सविह मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥
विगत कान मम नाम परायन । सांति विरति विनती मुदितायन ॥
सीतलता सरलता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥
ए सव लच्छन बसिहं जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥
सम दम नियम नीति निहं डोगिहं । परुष वचन कवहूँ नहीं वोलिहं ॥

निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज । ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥

, ×

संत इदय नवनीत समाना । कहा कबिन्ह पै कहर न जाना ॥ निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवइ संत सुपुनीता ॥

××××

पर उपकार क्ष्मन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥ संत सहिं दुख परिहत लागी । परदुख हेतु असंत अमागी ॥ संत उदय संतत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥

इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय २।५५ से७२) में 'स्थितप्रज्ञ' के नामसे तथा (अध्याय १२ श्लोक १३-२० में ) 'प्रिय भक्त' के नामसे संतोंके लक्षण बतलाये हैं । महाभारतके अन्यान्य स्थलों में तथा प्रायः सभी पुराणों में संतोंके लक्षणोंका विशद वर्णन है ।

परमात्माको प्राप्त हुए संतोंक ये सहज छक्षण हैं। ज्ञान-योगः,निष्काम कर्मयोगः, भिक्तयुक्त निष्काम कर्मयोगः, भिक्तयोगः, प्रपत्तियोग और अष्टाङ्कयोग आदि सभी परमात्माकी प्राप्तिके साधन हैं। जिनकी जिस साधनमार्गमें इन्ति और अधिकार होता है, वे उसी मार्गसे चळकर परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं। साधनमार्गके अनुसार परमात्माको प्राप्त पुरुषोंमें इन छक्षणीं-की स्वाभाविक उसी प्रकार अभिव्यक्ति और स्थिति होती है जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी, सूर्यमें प्रकाश और उपमा तथा अधिमें दाहिका-शक्ति होती है और प्राप्तिके पथपर अधसर होते हुए साधकोंमें उनके मार्गके अनुसार ये छक्षण आदर्शक्पमें रहते हैं—वे इन गुणोंको आदर्श मानकर इनके अनुसार आवरण करनेका प्रयक्त करते हैं।

#### संत क्या करते हैं ?

परमात्माको प्राप्त ऐसे संत स्वयं ही कृतार्थ नहीं होते, वे संसारसागरमें इवते-उतराते हुए असंख्य प्राणियोंका उद्धार करके उन्हें परमात्माके परम धाममें पहुँचानेके लिये सुदृदृ जहाज बन जाते हैं । उनका सङ्ग करके उनके बचनानुसार आचरण करनेपर उद्धार होता है, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है, उनके स्मरणमात्रसे, केवल स्मरण करनेवालेका मन ही नहीं, उसका घरतक तत्काल विशुद्ध हो जाता है । महाराजा परीक्षित् मनिवर शुक्रदेवजीसे कहते हैं—

येबां संस्तरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः।
कि पुनर्दर्भनस्पर्शपादशीचासनादिभिः॥
(श्रीमद्वा० १ । १९ । ३३ )

'मुनिवर ! आप-जैसे महान्मार्जीके स्मरणमात्रते हैं। एहर्स्योंके घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। एक दर्शनः स्पर्धाः, पादप्रक्षालन और आसनादि प्रदानका मुजवस मिल जायः, तब तो कहना ही क्या है!

ऐसे महात्माओंका संसारमें रहना और विचला चेतन प्राणियोंको नहीं—जड जल, मृत्तिका और वायु आदिको भी पवित्र करने और उनको तरन-तारन बनानेके लिये ही होता है । धर्मराज युधिष्ठिरजी महाला विदुरजीसे कहते हैं—

भवद्विषा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो । तीर्थोकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ॥ (श्रीमद्भा०१। १३। १०)

प्रभो ! आप-जैसे भागवत (भगवान्के प्रिय भक्त ) स्वयं ही तीर्थरूप हैं । आपछोग अपने इरमें विराजमान भगवान्के ( नाममात्रके ) द्वारा तीर्योको ( सच्चे ) तीर्थ बनाते हुए—अर्थात् उक्त तीर्योको जानेवाले लोगोंको उद्धार करनेकी शक्ति उन तीर्योको प्रदान करते हुए विचरण करते हैं।

## पाप करनेवाले तो गिरते ही हैं, 'सकाममाव' रही भी परमात्माकी प्राप्ति कठिन हैं।

यह उन महात्मा-संतोंकी महिमा है जो परमात्माकी प्राप्त करके परमात्म-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं। परमात्माकी इस प्राप्तिके लिये साधन चाहे किसी प्रकारका हो—चित्तका संयोग परमात्माते होना चाहिये। अभिप्राय यह कि एकमात्र परमात्मा ही लक्ष्य या साध्य होने चाहिये। अन्य किसी भी विषयकी कामना सनमें नहीं रहनी चाहिये और न अन्यत्र कहीं ममता और आसक्ति ही होनी चाहिये।

जो लोग शास्त्रनिपिद्ध कर्मोमें, पाप-प्रश्तिमें हमें रहते हैं, वे तो परमात्माको प्राप्त न होकर वार-वार आपुरी योनिको तथा अधम गतिको प्राप्त होते ही हैं (गीता रह। २०) जो सकाम भाव रखते हैं—सकाम भावते इप्ट्यूतारि श्रम कर्म करते हैं, उनको भी सहजमें परमात्माकी प्राप्त नहीं होती; क्योंकि मनमें कामना होनेपर पाप हुए विना रहते नहीं । भगवान्ने गीतामें स्पष्ट कहा है कि पाप होनेप कामना ही प्रथान कारण है—

काम एष कोध एक रजोगुणसमुद्भवः । प्रहाशनो महापापमा विद्धयेनमिह वैरिणस् ॥ (३।३७)

ध्जोगुणसे उत्पन्न यह कामना ही क्रोच (बन जाती)
है। यह काम ही महा अशन अर्थात् अभिके सदश
भोगोंसे तृप्त न होनेवाला और बड़ा पापी है। पाप बननेमें तू इसको ही वैरी जान।

कितना ही बुद्धिमान् पुरुष हो, विषयासिक्तसे पाप बनने लगते हैं और पापींसे अन्तःकरणके अशुद्ध तथा मिलन हो जानेपर वह परमात्मासे विमुख हो जाता है। ऐसी अवस्थामें दूसरींको तारनेकी बात तो दूर रही वह स्वयं ही नीचे गिर जाता है। मुण्डकोपनिषद्में कहा गया है—

> वर्तमानाः अविद्यायासन्तरे स्बधं धीराः पण्डितं मन्यमानाः। परियन्ति मुखा जङ्घन्यमानाः यथान्द्राः ॥ नीयमाना अन्धेनेव वर्तश्राना बहधा अविद्यायां वगं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् क्षीणकोकाञ्च्यवन्ते ॥ तेनातुराः वरिष्टं मन्यमाना हृष्टापूर्त वेदयन्ते त्रमुद्धाः । नान्यरष्ट्रेयो सुकृतेऽनुभूरवे प्रष्टे ते नाकस्य मं लोकं हीनतरं वा विपान्ति॥ ( १ 1 २ 1 ८ - १0 )

अविद्यामें स्थित होकर भी अपने-आप ही बुद्धिमान् वने हुए और अपनेको विद्वान् माननेवाले वे मूर्खलोग बार-बार कप्ट सहते हुए वैसे ही भटकते रहते हैं, जैसे अंघेके द्वारा ही चलाये जानेवाले अंधे भटकते हैं। वे मूर्ख विविध प्रकारसे अविद्यारूप सकाम कर्मोंमें लगे हुए 'हम कृतार्थ हो गये' ऐसा अभिमान करते हैं; क्योंकि वे सकामकर्मों लोग विषयासक्तिके कारण श्रेय—कत्याणके यथार्थ मार्गको नहीं जान पाते। इसीसे वे बार-बार दुःखातुर होकर शुभ लोकोंसे निकाले जाकर नीचे गिर जाते हैं। इष्ट-पूर्तरूप सकाम कर्मोंको ही श्रेष्ठ माननेवाले वे अत्यन्त मूढ़ उस ( सांसारिक मोग सुन्तांको प्राप्तिके साधनरूप सकामकर्म ) से

भिन्न यथार्थ कत्याणको नहीं जानते। वे पुण्यकर्मोके फलस्वरूप स्वर्गके उच्चस्तरपर पहुँचकर वहाँके भोगोंका अनुभव करके पुनः इस मनुष्यलोकमें अथवा (पापोंके परिणामभोगका समय आ गया हो तो) उससे भी हीन (कीट-पतंग, शूकर-कृकर या चृक्ष-पत्थर आदि) योनियोंमें जाते हैं।

इसी भावसे रामचरितमानसकी वेदस्तुतिमें मिथ्या ज्ञानाभिमानी लोगोंका स्वर्गके उद्यतम स्थानोंसे नीचे गिरना बतलाया गया है—

'ते पाइ सुर दुरलम पदादिष परत हम देखत हरी।'
भगवान्ने गीतार्ये भी कहा है—
ते तं सुक्त्वा स्वर्गेकोकं विश्वार्थं
क्षीणे पुण्ये सत्पैकोकं विश्वन्ति॥
(९।२१)

वि उस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होने-पर पुनः मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं।'

इसिल्ये परमात्माकी प्राप्तिके इच्छुक साधकको पापमें तो कभी प्रवृत्त होना ही नहीं चाहिये। पुण्यकर्मोमें भी सकामभावका सर्वथा त्याग करके उनका केवल भगवत्प्रीत्यर्थं ही यथायोग्य आचरण करना चाहिये। तभी उसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है और तभी वह परमात्माका प्रिय होकर संसारके लोगोंको परमात्माके पुनीत पथपर लाने और अग्रसर करानेका सौभाग्य प्राप्त कर सकता है।

#### उचकोटिके संत

ऐसे साधनसिद्ध संतोंके अतिरिक्त परमात्मा जीवोंके प्रति द्यापरवश होकर कभी-कभी उच्च कोटिके संतोंको, अपने खास पार्षदोंको—आधिकारिक पुरुषोंको भी संसारके उन दुखी जीवोंका उद्धार करनेके लिये भेज दिया करते हैं। वे महापुरुष त्रितापानल्रसे जले हुए जीवोंको समझा-बुझाकर—उनके सामने परम विशुद्ध आदर्श रखकर और उनकी यथायोग्य सेवा कर उनके हृद्योंमें परमात्मस्वरूपको जाननेकी जिज्ञासा और परमात्माको प्राप्त करनेकी शुभाकाङ्का उत्पन्न कर देते हैं और फिर उनको भगवत्-साक्षात्कारके योग्य वनाकर कृतार्थ कर देते हैं।

भगवान् स्वयं श्रीउद्धवजीते कहते हैं— यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विशावसुम्। शीतं भयं तमोऽप्येति साधून् संसेवतस्तया॥ नियक्त्रयोन्यक्रतां बोरे अवाद्यते परमाथनस् । सन्तो वक्कविदः शान्ता नौरंदेवाप्सु मजताम् ॥ अन्नं हि प्राणिनां प्राण आतीनां शरणं त्वहस् । धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य संतोऽवीग् विभ्यतोऽरणम्॥ सन्तो दिक्किः चक्ष्मंषि यहिरकैः समुस्थितः। देवता गान्ववाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च॥

( श्रीमद्गा० ११।२६। ३१--३४)

(जिसने उन मंत पुरुपोंकी शरण ग्रहण कर ली, उसकी कर्मजडताः संसारभय और अज्ञान आदि सर्वधा निवत्त हो जाते हैं। भला, जिसने अग्नि भगवानका आश्रय हे लिया, उसे क्या कभी शीतः भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है ! जो इस ससारसागरमें इव-उत्तरा रहे हैं, उनके लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त-स्वभाव नंत वैसे ही एकमान आश्रय हैं, जैसे जलमें हुवते हुए लोगोंके लिये दृढ नौका । जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं आर्त प्राणियोंका एकमात्र आश्रव हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें वर्म ही एकमात्र पूँजी है—वैसे ही मंसारसे भयभीत होरोंके हिये संत-जन ही परम आश्रय हैं । जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही मंत-पुरुष अपनेको तथा भगवान-को देखनेके लिये अन्तर्देष्टि देते हैं। संत अनुमहशील देवता हैं। संत अपने हितेषी सुदृद् हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं, अधिक क्या संतके रूपमें स्वयं मैं ही प्रकट हूँ।'

इतना ही नहीं, संत भगवान्के स्वरूप ही नहीं है। उनके भजनीय भी हैं—भगवान् कहते हैं—

निरपेक्षं सुनि शान्तं निर्देशं समदर्शनम्। अनुसनास्यहं निरधं पूत्रेथेत्यङ्घिरेणुभिः॥ (श्रीमद्भा०११।१४।१६)

्जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्के चिन्तनसे सर्वधा उपरत होकर मेरे ही मननमें तस्त्रीन रहता है, जो कभी किसी भी प्राणीसे बैर नहीं रखता, जो सर्वत्र समदृष्टि है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं निरन्तर इस विचारसे घूमा करता हूँ कि उनके चरणोंकी धूळ उड़कर मुझपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ।

यह है उचकोटिके संतकी महिमा ।

वचर्नोका अनुसरण करना चाहिये, आचरणोंका नई

यहां सहज ही यह प्रश्न होता है कि जो क्या हा 'संत-वाणी-अङ्क' में जिन संतीकी वाणियाँ संकल्ति की गर्य हैं, वे सभी इसी कोटिके पुनीत संत हैं!'

इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हमें इसका कुछ में ज्ञान नहीं है !

ऊपर कहा जा चुका है कि संतकी पहचान गहां ळश्चणोंसे नहीं हो सकती और संतकी परीक्षा करनी भी नई चाहिये । सच बात तो यह है कि लैकिक विश्यासर बुद्धिवाला पुरुष संतकी परीक्षा वैसे ही नहीं कर सकता। कैं बड़े-बड़े परघर तीलनेके काँटेसे बहमस्य हीरा नहीं तौला र सकता ।, इस जिसे पहुँचा हुआ महात्मा समझते हैं। सम है, वह पूरा दंभी और उस हो; और हमारी बुद्धिमें ह साधारण मन्ब्य जैंचता हो, वह सचा महापुरुष हो। की पुरुष यथार्थ महापुरुष या संत हैं या नहीं, अपनी अयोग्यतां कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो यथासाध्य (संत वाणी का। (संतकी वाणीका नहीं) संकलन करनेका प्रयत्न किया है संत-वाणीका अभिप्राय यह है कि उस वाणीमें कोई 'असार् बात नहीं है। वह वाणी 'साधु' है, पांवत्र है और उस वाणी अनुमार आचरण करनेसे कस्याण हो सकता है। उसवाणी वक्ता कैसे हैं, किस स्थितिमें हैं, वे सिंद्र हैं या साधक अप विषयी—इसकी परीक्षा करनेकी क्षमता इमलोगोंमें नहीं और असलमें ग्रुम वचनके अनुसार ही ग्रुम आचरण करने आवश्यकता है, वक्ताके आचरणके अनुसार नहीं। आचरण अनुसरण हो भी नहीं सकता। श्रीभगवान्ने खयं श्रीम भागवतमें ईश्वरकोटिके लोगोंके भी सब आचरणींका अनुस न करनेकी आज्ञा दी है-

नैतन् समाचरेजानु मनसापि हानीश्वरः । विनञ्चत्याचरन् सीह्यान् चया रहोऽव्यिजं विषम् ॥ ईष्यराणां वन्तः सर्धं तथैवाचरितं ध्वचिन् । तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांसन् समाचरेत् ॥ (१०।३३।३१-१

श्रित लोगोंमें वैसी (ईश्वर-जैसी) मामर्घ्य नहीं है। मनसे भी वैसी बात कभी नहीं मोचनी चाहिये। यदि पृष्ठ वहा कोई ऐसा काम कर दैटे तो उसका नाग हो जाता भगवान् हाइस्ने हालाहल विष पी लिया, दूसरा कोई थिये भस्स हो जायगा। इसलिये इस प्रकारके जो ग्रहर ३ ईश्वर हैं, अपने अधिकारके अनुसार उनके पचनको ही (अनुकरण करने योग्य) मानना चाहिये ह्मीर उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया जाता है। इमिलिन्ये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो। उसीको जीवनमें उतारे।'

उपनिषद्के ऋषि उपदेश करते हैं-

× × यान्यनयद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माक ५ सुचरितानि । तानि त्वयोपास्थानि । नो इतराणि । × ×

जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये। उनसे भिन्न जो ( दूषित ) कर्म हैं, उनका कभी आचरण नहीं करना चाहिये। हमलोगोंमें भी जो अच्छे आचरण हैं, उन्हींका तुम्हें अनुकरण—सेवन करना चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं।

अतएव किसीके आचरणकी ओर न देखकर वाणीके अर्थकी ओर देखना चाहिये। संत वाणी वही है जो नंत भावकी प्राप्तिमें साधनरूप हो सकती है। इसी दृष्टिसे संत वाणी—साधु आचरणका उपदेश करनेवाली वाणी, पापप्रवृत्तिसे हटाकर परमात्माकी ओर प्रवृत्त करानेवाली वाणीका चुनाव और संकलन किया गया है।

#### वाणीके भेद

प्तो क्या सभी वाणियोंका अनुमरण सभी कर सकते हैं ?'—नहीं, कदापि नहीं। वाणीमे देश, काल, व्यक्ति, प्रसङ्ग, अधिकार, रुचि आदि कारणोंसे भेद होता है। जैसे किसी ठंडे देशमें या मंस्री, शिमला, नैनीताल आदि स्थानोंमें गरम कपड़ा पहनने-ओढ़ने तथा आग तापनेको कहा जायगा और गरम देशमें गरम कपड़ेका त्याग करके शीतल वायु-सेवनकी सलाह दी जायगी। शीत ऋतुमें गरम कपड़ेकी आवश्यकता वतलायी जायगी और ग्रीप्म ऋतुमें शीतल वायु-सेवनकी। अतिवारके रोगीको दूधका त्याग करनेको कहा जायगा और दुर्बल मनुप्यको दूध पीकर पुष्ट होनेका उपदेश दिया जायगा। यों देश-काल-पात्रके अनुसार कथनमें भेद होगा, चाहे कहनेवाला एक ही व्यक्ति हो।

इसी प्रकार गरीयः निर्दोप प्राणीको प्राण-रक्षाके लिये मिध्याका प्रयोग भी आवश्यक बताया जायगाः पर अन्य सभी समय मिथ्या भाषणको पाप बताया जायगाः। भगवान् शङ्करकी

पूजाके प्रसङ्गमें धतूरेके फूल चढ़ानेकी विधि वतायी जायगी और भगवान् विष्णुके पूजा प्रसङ्गमें उसका निषेध किया जायगा । छोटे वन्चेको पाव-आधसेर वजनकी वस्तु उठानेके लिये ही कहा जायगा। पर पहलवानको भारी-से-भारी तौलकी वस्तु उठानेपर शावाशी दी जायगी। निवृत्तिमागीं शुकदेव मुनिकी रुचिके अनुसार उनके लिये संन्यासका विधान होगा। पर योद्धा अर्जुनको भगवान् रणाङ्गणमें जूझनेका ही उपदेश देंगे । इस प्रकार प्रसङ्गः, अधिकार और र्शचके अनुसार कथनमें भेद होगा। कोमल सौम्य प्रकृतिका साधक सौन्दर्य-माधुर्य-निधि चन्दावनविहारी मुरली-मनोहरकी उपातनामें रस प्राप्त करेगा और कठोर क्रूर दृत्तिवालेको दृर्तिहदेव, काली या छिन्नमस्ताकी उपासना उपयुक्त होगी। इमलिये संतकी सभी वाणी सभीके लिये समान उपयोगी नहीं हुआ करती। अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार ही चुनाव करना उचित है। तथापि, दैवी सम्पत्तिके गुण, उत्तम और उज्ज्वल चरित्र, यम-नियम, भगवान्की ओर अभिरुचि, विषय-वैराग्य और साधनमें उत्साह आदि कुछ ऐसे भाव, विचार और गुण हैं जो सभीमें होने चाहिये और ऐसी सभी संत वाणियोंका अनुसरण समीको करना चाहिये।

#### हमारी क्षमा-प्रार्थना

संत वाणीको पढ़ते समय यह देखना आवश्यक नहीं है कि यह पहुँचे हुए संतकी वाणी है या साधककी। साधककी भी वाणी, यदि वह वाणी 'संत' है तो पालन करनेयोग्य है। साधकमें क्या दोष था, यह देखनेकी जरूरत नहीं है। साधनामें लगा हुआ पुरुष किसी कारणवश कभी-कभी मार्गसे स्खिलत हो सकता है। इसमे वह सर्वथा दूषित हो जायगा, सो बात भी नहीं है। गिरनेवालेको गिरा हुआ ही नहीं मान लेना चाहिये वह यदि गिरनेपर पश्चात्ताप करता है और पुनः उठना चाहता है तो ऐसा दोषी नहीं है। फिर हमारे े लिये तो इस प्रसङ्गमें एक बड़ी निरापद स्थिति यह है कि इस 'संत-वाणी-अङ्क'में केवल दिवंगत पुरुषोंकी ही वाणियोंका संग्रह किया गया है। कि नीकी वाणीके प्रति आकर्षित होकर कोई किसीका सङ्ग करके—उसके आचरणोंको देखकर पतित हो जाय, ऐसी आशङ्का ही यहाँ नहीं है। मनुष्य जब-तक मर न जाय, तवतक तो कहा नहीं जा सकता कि उसका अन्त कैसा होगा। सोल्नने कहा है—'कोई भी मनुष्य जीवित अवस्थामें अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज जो अच्छे माने जाते हैं। वे ही कळ खराब साबित

होते हैं। पर इस संसारगे विदा होनेके बाद तो उसके जीवनमें न तो कोई नया परिवर्तन होनेकी गुंजाइबा रहती है और न उसके सङ्गरे किसीके विगड़ने या गिरनेकी ही। इसिछये इम दावेके साथ यह फहनेमें समर्थ न होते हुए भी कि 'इस अङ्कर्मे प्रकाशित वाणियोंके वक्ता सभी लोग आधिकारिकः महापुरुषः प्रेमास्पद प्रभुके प्रेमी संतः पहुँचे हुए महात्माः उच कोटिके लाधक या साधक ही थे, और, साथ ही यह भी स्वीकार करते हुए भी कि-प्सम्भव है इनमें कोई ऐसे व्यक्ति भी आ गये हों जिनकी बुराइयोंका इमें परिचय न हो। पर जो संतकोटिसे सर्वथा विपरीत हों - इतना अवस्य कह सकते हैं कि इनमें अनेकों आधिकारिक महापुरुष, परम प्रेमी महातमा, पहुँचे हुए संत और उच कोटिके साधक भी अवश्य ही हैं। और जो ऐसे नहीं हैं, उनकी भी वाणी तो 'संत' ही है, इसलिये इन वाणियोंको जीवनमें उतारनेसे निश्चितरूपसे परम कल्याण ही होगा। हमने अपनी समझके अनुसार यथासाध्य 'साधु' वाणीका ही संकलन करनेका प्रयत्न किया है। इसमें कहीं हमारा प्रमाद भी हो सकता है और उसके लिये हम हाथ जोडकर पाठकाँसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं।

इस अङ्कमें देनेके विचारसे हमारी चुनी हुई भी कुछ वाणियाँ रह गयी हैं। कुछ संतोंकी वाणियाँ देनेकी हच्छा थी, पर वे मिल नहीं सकी; कुछ वाणियाँ देरते मिली, कुछ संतोंकी वाणियाँ बहुत संक्षेपमें दी गर्या, संतोंके छाया-चित्र भी बहुतसे नहीं दिये जा सके। परिस्थितिवद्य ये सब अवाञ्छनीय बार्ते हो गर्या, इसके लिये हम क्षमा चाहते हैं। संतोंके काल-स्थान आदिके परिचयमें कहीं प्रमादवश भूल रह गयी हो तो उसके लिये भी सभी सजन हमें क्षमा करें।

इस अक्कमें जो वाणियाँ दी गयी हैं, उनमेंसे पुराण, महाभारतादि प्राचीन प्रन्योंके अतिरिक्त बहुत-सी विभिन्न असकेंकि प्रत्योंसे ही ली गयी हैं। जिनमें बेलवेडियर प्रेसद्वारा म्काधित 'संत-वाणी-संप्रह', श्रीपरग्रुरामजी चतुर्वेदी लिखित संतकाव्य', श्रीवियोगी हरिजीद्वारा लिखित 'संत-सुधासार' श्रीर प्रजमाधुरीसार' एं० श्रीरामनरेश्चजी त्रिपाठी लिखित क्विता-कीमुदी' तथा 'निम्बार्कमाधुरी', 'भारतेन्द्रुप्रन्थावली' श्रादि सुख्य हैं। अन्य भी कई प्रन्योंसे सहायता ली ।यी है। हम अत्यन्त कृतव इदयसे उन सब लेखक महातुमावोंका आभार मानते हैं। उनके सद्धावोंका, उनके

कत्याण'के प्राप्ती पाठक लाम उठायेंगे, इससे सभी लेखक महानुभावींको प्रसन्ता ही होगी, ऐता ह यिखास है उन लेखक महानुभावींकी कृपासे ही अङ्कका प्रक्रांशन हो सका है। इसलिये इसका साय उन्हींको हैं। उनकी कृतियोंसे लोगोंको लाभ ही होगा, हा इसमें केंग्रल विनम्र निमित्तमात्र हैं।

इर्जुमें प्रकाशित संत-वाणियोंके संकलतमें हमारे साथी श्रीसुदर्शनसिंहजी, श्रीरामलालजी बी० ए०, श्रीं नाथजी दुये साहित्यरवासे पर्याप्त सहायता मिली है, अनुव कार्यमें परण्डेय पं० श्रीरासनारायणदत्तजी श्राखी, श्रीगौरीशंक दिंचेदीने वड़ा काम किया है। संस्कृतका अनुवाद अधिकांश श्रीशास्त्रीजीने ही किया है। इनके अतिरिक्त इसके सम्पादन आदि सभी कार्योंमें अपने सभी व्याप्य पर्याप्त सहयोग और सहायता मिली है। इनको धन्यव देना तो अपनेको ही देना होगा। वाणी-संकलमें हम सम्मान्य मित्र श्रीहावकुमारजी केडियाने भी बड़ी सहायता। है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

इस 'संत-नाणी-अङ्क' के सम्पादनमें हमें बहा लाग हुउ है। सैकड़ों संतोंकी दिव्य वाणियोंके सुधा-सागरमें वार-य हुककी लगानेका सुअवसर प्राप्त हुआ, यह हमगर मगवातः बड़ी कृपा है। वाणी-संकलनमें हमसे प्रमादका उन दिवंग संतोंका कोई अपराध हो गया हो तो वे अपने सहज ला स्वभाववद्य हमें क्षमा करें। मवम्तिके क्यनानुसार-अपने सुख-दुःखभोगमें वज्रसे भी कठोर होते हैं, पर दूसरीं लिये वे क्रसमसे भी कोमल होते हैं—

#### वज्रादिष कठोराणि सृद्ति कुसुमाद्वि।

संतोंका यह स्वभाव ही हमारा सहारा है। हम र सभी संतोंकी पावन चरणरजको श्रद्धापूर्ण हृदयरे प्रणा करते हैं। पाठकोंसे प्रार्थना है वे इस अङ्कके एक एक शब्दर ध्यानपूर्वक पहें। संत-वाणीकी कोई एक बात भी जीवना उत्तर गयी तो उसीसे मनुष्य-जीवन सफल हो सकता है।

इस अङ्कर्मे प्रकाशित चित्रॉपर तथा चित्रपरिचयः रूपमें प्रकाशित फ्खु' छेखोंपर भी विशेषरूपते ध्यान देनेर पाठकोंसे प्रार्थना है।

विनीत—संत-चरण-रजके दा हिनुमानप्रसाद् पोदा व्यामनाखाळ गोम्बाम सम्पादक

# कल्याणके नियम

उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

#### नियम

- (१) भगवद्रक्ति, भक्तचिति, शान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कस्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरिहत लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सजन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे छौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।
- (२) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥) और भारतवर्षसे बाहरके लिये २०) (१५ शिलिंग) नियत है। विना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।
- (३) 'कल्याण'का नया वर्ष सौर मात्र या जनवरीसे आरम्भ होकर सौर पौष या दिसम्बरमें समाप्त होता है, अतः प्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें प्राहक बनाये जा सकते हैं, किंतु सौर माघ या जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तवतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण'के बीचके किसी अङ्कसे प्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनोंके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।
- (४) इसमें व्यवसायियोंके विशापन किसी भी इसमें प्रकाशित नहीं किये जाते।
- (५) कार्यालयसे 'कस्याण' दो तीन बार जाँच करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पदी कस्नी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका जवाव शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति विना मूल्य मिलनेमें अङ्चन हो सकती है।
- (६) पता बदलनेकी स्चना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय श्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना होतो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता-बदलीकी य्चना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने-

की अबस्थामें दूसरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

- (७) सौर माघ या जनवरीसे वननेवाले प्राहर्कोंको रंग-विरंगे चित्रींवाला चालू वर्षका विशेपाङ्क दिया जायगा। विशेषाङ्क ही सौर माघ या जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे।
- (८) सात आना एक संख्याका मृत्य मिलनेपर नमूना भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो। ≥) बाद दिया जा सकता है।

#### आवश्यक स्चनाएँ

- (९) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण' की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है।
- (१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साय-साय प्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आव-स्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।
- (११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुवारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये।
- (१२) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये। वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं।
- (१३) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेससे १) से कमकी बी॰ पी॰ प्रायः नहीं भेजी जाती।
- (१४) चालू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षीके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते ।
- (१५) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, याहक-नम्बर (नये याहक हों तो 'नया' लिखें), पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।
- (१६) प्रवन्ध सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।
- (१७) स्वयं आकर छे जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेळसे मँगानेवाळींसे चंदा कुछ कम नहीं छिया जाता ।

----

# संतोंकी आरती

आरति संतजनिह की कीजै। जिन्ह के बचनिन्ह सों दुख छीजै।। संत-हृदय सुचि सद् विवेक है संत-हिये में सुदृढ़ टेक है, संत और भगवंत एक है, पद-रज सादर सीसे दीजे।। १।। काम-क्रोध-लोभादि-रहित हैं बिमल दैवि संपदा सहित हैं काम-क्रोध-लोभादि-रहित बारिधि-तारन-बोहित हैं भव संतन की सेवा मन दीजै॥२॥ ज्ञान-भानु हैं मोह-तिमिर-हर, प्रभु-पद-कमल-कोष के मधुकर भक्ति-प्रीति सुख-सिंधु-सुघाकर , सुघा सुसीतल तिन सौं पीजै।। ३।। संत-मिलन दुर्लभ दुर्गम है , हरि-प्रसाद सो सहज सुगम है लाभ न कछ जग यहि के सम है , तन-मन सर्व समर्पन कीजै॥ ४॥ संत-बचन मधु असृत-सर है पाप-ताप-हर अति सुखकर है, दुखी दीनहित अनुपम बर है संत-बचन उर धरि छुख लीजै ॥ ५॥ आरति संतजनिंह की कीजै।।

# संतोंकी आरती

आरित संतजनिह की कीजै। जिन्ह के बचनिह सों दुख छीजै।। संत-हृदय सुचि सद् विवेक है संत-हिये में सुदृढ़ टेक है, और भगवंत एक है, संत पद-रज सादर सीसै दीजै ॥ १ ॥ काम-क्रोध-लोभादि-रहित बिमल दैवि संपदा सहित हैं भव बारिधि-तारन-बोहित हैं, संतन की सेवा मन दीजे।।२॥ ज्ञान-भानु हैं मोह-तिमिर-हर, प्रभु-पद-कमल-कोष के मधुकर, भक्ति-प्रीति सुख-सिंधु-सुधाकर , सुधा सुसीतल तिन सौं पीजै।। ३।। संत-मिलन दुर्लभ दुर्गम है, हरि-प्रसाद सो सहज सुगम है, लाभ न कछ जग यहि के सम है, तन-मन सर्व समर्पन कीजै॥४॥ संत-बचन मधु असृत-सर है पाप-ताप-हर अति सुखकर है दुखी दीनहित अनुपम बर है, संत-बचन उर धरि सुख लीजै ॥ ५॥ आरति संतजनिह की कीजै॥